# TEXT FLY WITHIN THE BOOK ONLY

UNIVERSAL LIBRARY OU\_176540

AWARININ

| OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY Call No. H181.4 B5 Accession No. G. H. 248 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Author of Ethicon Zal                                                 |
| Title क्यायनिविध्ययानेकार रे 1949                                     |
| This book should be returned on or before the date                    |

last marked below.

I

## ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन प्रन्थमाला [ संस्कृत प्रन्थाङ्क ३ ]

## श्रीमद्भद्दाकलङ्कदेवप्रणीतस्य न्यायविनिश्चयस्य

विवरणभूतं

## श्रोमद्वादिराजसूरिविरचितं

## न्यायविनिश्चयविवरणम्

[ प्रत्यत्तप्रस्तावात्मकः प्रथमो भागः ]



#### सम्पादक-

पा० महेन्द्रकुमार जैन, न्यायाचार्य, जैन-प्राचीनन्यायतीर्थ आदि । बौद्धदर्शनाध्यापक, संस्कृत महाविद्यालय हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी

## भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

प्रथम आवृत्ति छह् सौ प्रति माघ, वीरनि० सं० २६७५ वि० सं० २००५ फरघरी १९४९

मूल्य १५) रु०

## भारतीय ज्ञानपीठ काशी

स्व॰ पुण्यश्र्लोका माता मूर्तिदेवीं की पवित्र समृति में तरसुपुत्र सेठ शान्तिप्रसाद जी द्वारा

संस्थापित

## ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमाला में प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश हिन्दी कन्नड तामिल आदि प्राचीन भाषाओं में उप-लब्ध आगमिक दार्शनिक पौराणिक साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक जैन साहित्य का अनुसन्धानपूर्ण सम्पादन और उसका मूल और यथासंभव अनुवाद आदि के साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारों की सूचियाँ, शिलालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानों के ब्रध्ययनग्रन्थ और लोकहितकारी जैन साहित्यग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित होंगे।

> श्रन्थमालासम्पादक और नियामक ( संस्कृत विभाग )— प्रो० महेन्द्रकुमा ( जैन, न्यायाचार्य, जैन-प्राचीनन्यायतीर्थ आदि बाँढदर्शनाध्यापक, संस्कृत महाविद्यालय-हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी ।

## संस्कृत ग्रन्थांक इ

प्रकाशक--

त्र्रयोध्याप्रसाद गोयलीय, मत्री, भारतींय ज्ञानपींठ काशी दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस सिटी।

मुद्रक—ओम्प्रकाश कपूर, **ज्ञानमण्डल यन्त्र।लय, काशी**।

स्थापनाव्द फाल्गुन कृष्ण ९ वीरनि० २४७०

सर्वाधिकार सुरक्षित

विक्रम सं० २**०**०० . १८ फरवरी १९४४ ]

#### JÑĀNA-PĪTHA MŪRTIDEVI JAINA GRANTHAMĀLĀ

SANSKRIT GRANTHA No. 3

## NYAYA VINIS'CAYA VIVARANA

OF

#### S'RĪ VADIRAJA SURĪ

the commentary on

## BHATTAKALANKADEVA'S

NYĀYA VINISĆAYA

Vol. 1

[PRATYAKŞA PRASTĀVA]



EDITED WITH

introduction, appendices, variant readings, comperative notes etc.

BX

#### MAHENDRA KUMĀR JAIN

NYĀVĀCĀRVA JAIN & PRĀCĪNA NYĀVATĪRTIJA EIC. Professor of Banddha Darsana, BANĀRAS HINDU UNIVERSITY.

Published by

## BHĀRATĪYA JÑANAPĪTHA, KASHI

First Edition \
600 Copies.

MAGHA, VIRA SAMVAT 2475 VIKRAMA SAMVAT 2005 PEBRUARY, 1949,

## BHĀRATĪYA JNANA-PĪTHA, KASHI

FOUNDED BY.

#### SETH SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

SRI MURTI DEVI

- GH 2484

#### JNANA-PITHA MURTI DEVI JAIN GRANTHAMALA

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAIN AGAMIC PHILOSOPHICAL,
PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER FORIGINAL TEXTS
AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSHA, HINDI,
KANNADA & TAMIL ETC., WILL BE PUBLISHED IN THEIR
RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR TRANSLATIONS
IN MODERN LANGUAGES

AND

CATALOGUES OF JAIN BHANDARAS, INSURPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & POPULAR JAIN LITERATURE ALSO WILL BE PUBLISHED.

GENERAL ITHIOR OF THE SANSKRIT SECTION

# MAHENDRA KUMAR JAIN NYAYACARYA JAINA & PRACINA NYAYATIRTHA

Professor of Banddha Darsana Sanskrit Mahavidyalya

BANARAS HINDU UNIVERSITY.

## SANSKRIT GRANTHA No. 3

PUBLISHER

AYODHYA PRASAD GOYALIYA,

SECY, BHARATIYA JÑĀNAPĪŢHA,

DURGAKUND ROAD, BANARAS CITY.

# न्यायविनिश्चयविवरण

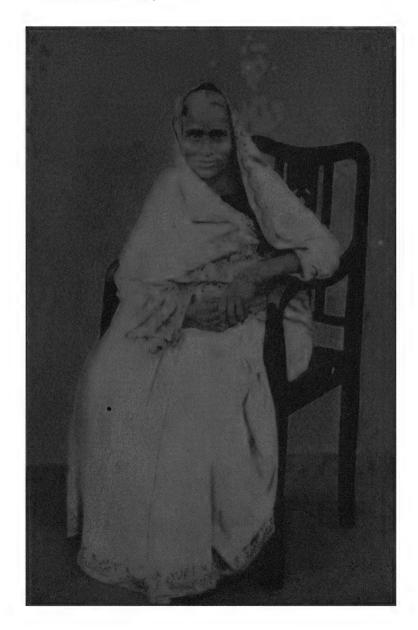

म्बर्व मर्तिदेवी, मातेश्वरी सेठ शान्तिप्रसाद जैन

## अनुक्रम

| सम्पादकीय                                | पु० ६-८     | प्रत्यक्ष लक्षण                       | 3 4           |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|---------------|
| प्रस्तावना [ग्रन्थ विभाग]                | ९-६૪        | ज्ञान का आत्मवेदिख                    | 3,4           |
| दर्शन                                    | Q           | परोक्ष ज्ञानवादका म्वण्डन             | ३९-४१         |
| दर्शन की परिभाषा                         | o,          | ज्ञानकी साकारता                       | ४२-४३         |
|                                          | -           | बौद्धाभिमत साकारवादकी मीमांसा         | ४३-४४         |
| जैन दर्शन की देन                         | 18          | ज्ञान अर्थको जानता है                 | 88            |
| स्याद्वाद                                | 93          | बाह्य अर्थका सद्भाव                   | 8,4           |
| स्यात् शब्द का अर्थ                      | 3 9         | अर्थ सामान्यविशेषात्मक और द्रव्य-     |               |
| प्रो॰ बलदेव उपाध्याय के मत की आलोच       | वना १८      | पर्यायात्मक है                        | ४६-४३         |
| डॉ॰ देवराज के मत की समीक्षा              | २०          | बुद्धके शुन्य निर्वाणकी समीक्षा       | 85-83         |
| महापंडित राहुल सांकृत्यायन के मत की      |             |                                       |               |
| समालोचना                                 | २०          | जैनदर्शनकी पदार्थ व्यवस्था            | ४९-५३         |
| बुद्ध और संजय                            | २३          | गुण और धर्म                           | પ્રરૂ         |
| सप्तभंगी<br>सप्तभंगी                     | २५          | विशद्ज्ञान प्रत्यक्ष                  | હ ક્-હ છ      |
| श्री सम्पूर्णानन्द के मत की समीक्षा      | २६          | परपरिकदिपत प्रत्यक्षळक्षणितसम         | 1414          |
| अनेकान्त दर्शन का सांस्कृतिक आधार        | , ,<br>3, 9 | मानस प्रत्यक्ष निराकरण                | 1414          |
|                                          |             | स्यसंवेदन प्रत्यक्ष खण्डन             | <b>'</b> 4'રે |
| सर राधा कृष्णन् के मत की समीक्षा         | 3,0         | बोद्धसम्मत विकल्प लक्षणका निरास       | ৸ঽ            |
| प्रो॰ हनुमन्तराव के मत की आलोचना         | ३०          | सांख्य और नुयायिकके प्रत्यक्ष लक्षणका |               |
| विषय परिचय-                              | ३२          | प्रत्यक्षके भेद                       | પુર્          |
| ग्रन्थ का नाम                            | ३२          | परमार्थ प्रत्यक्ष                     | 46            |
| न्यायविनिश्चय की अक्लक्क कर्नुता         | ३२          | ग्रन्थकार विभाग                       | ५७-६४         |
| <b>ग्रन्थगतप्रमे</b> य                   | ३२-३३       | अकलङ्कके समयके सम्बन्धमें             | ५७            |
| कारिका संख्या                            | ३३          | वादिराजसूरि (प्रेमीजी द्वारा लिखित)   | 'उ८•६४        |
| म्यायविनिश्चयविवरण का परि <del>च</del> य | ३४-३६       | ग्रन्थकी विषय सूची                    | ६५-६६         |
| प्रस्यक्ष परिच्छेद का विषय               | ३६          | मूलग्रन्थ                             | १-५84         |
| प्रमाण के भेद                            | ३७          | <b>ञ्</b> द्धिपत्र                    | ५४६           |

## सम्पादकीय

सन् १९३३ से ही जब मैंने न्यायकुमुद्दचन्द्र का सम्पादन आरम्भ किया था, यह संकल्प था कि अकलद्भदेव के बन्धों का कुद्ध सम्पादन किया जाय। इस संकल्प के अनुसार अकलद्भवन्यत्रय में न्यायिनिश्चय की मूल कारिकाएँ भी उत्थान वान्धों के साथ प्रकाशित की जा चुकी हैं। इन कारिकाओं को छाँदते समय न्यायितिश्चयिवरण की उत्तरशान्तीय कितपप प्रतियों देखी गई थीं। ये प्रतियों अकुद्धियहुल तो थीं हीं पर इनमें एक एक दो दो पत्र तक के पाठ यत्र तब छूटे हुए थे। उस समय मूडिविद्दी के वीरवाणी विलास भवन से ताइपत्रीय प्रति भी मेंगाई थी। उसके देखने से यह आशा हो गई थी कि इसका भी कुद्ध सम्पादन हो सकता है। प्रमाणवार्तिकालद्भार जैसे पूर्वपक्षीय बौद्ध प्रन्थों की प्रतियों प्राप्त हो जाने से यह कार्य असाध्य नहीं रहा।

सन् १९४४ में दानवीर साहु शान्तिश्रसाद जी ने ज्ञानपाठ की स्थापना की । इसमें स्वर्० माते-इवरी मृतिदेवी के स्मरणार्थ मृतिदेवी जैन ग्रन्थमाला प्रारम्भ की गई। संस्कृत धिभाग में न्यायविनिश्चय-विवरण का सम्पादन लगातार चलता रहा है। इसके संशोधनार्थ बनारस, आरा, सोलापुर, सरसावा, मृडबिद्धी और वारंग के मठ से चार कागज की तथा दो ताडपत्र की प्रतियों एकत्रित की गई।

वनारस की प्रति स्पाद्वाद जैन विद्यालय के अकलङ्क सरस्वती भवन की है । इसकी संज्ञा ब० रखीं गई है। अञ्चुह पर सुवाच्य है।

आरा की प्रति जैन सिद्धान्त भवन की है। इसकी संज्ञा आ० रखी है। यह वनारस की प्रति की तरह ही अगुद्ध है। वनारस की प्रति इसी प्रति से लिखी गई है।

सोलापुर से बरु सुमित बाई शाह ने जो प्रति भिजवाई थी वह बंबई के ऐलक पन्नालाल दिरु जैन सरस्वती भवन की प्रति थी। यह भी अग्रुद्धप्राय है। इसकी संज्ञा सर्व है।

सरसावा से पं परमानन्द जी झाम्बा ने बीर सेवा मन्दिर की प्रति भिजवाई थी । यह पूर्वोक्त प्रतियों से कुछ शुद्ध है। इसकी संज्ञा प० है। ये प्रतियों कागज पर लिखी गई है तथा इनमें पंक्तियाँ तो अनेक स्थानी पर छुटी ही है एक एक दो दो पत्र तक के पाठ छुटे हैं।

वीरवाणी विवास भवन मृडिबिद्री से जो ताडपत्रीय प्रति कनड़ी लिंपि में प्राप्त हुई थी , उसे हमने आदर्श प्रति माना है । इसमें २०० पत्र, एक पत्र में ९-१० पंक्ति तथा प्रति पंक्ति १५३-१५४ अक्षर हैं ।

यह प्रति प्रायः पूर्ण और शुद्ध है। मूल कारिकाओं के उत्थान वाक्य के आगे ह इस प्रकार का कारिका भेदक चिन्ह बना हुआ है। इस प्रति में कहीं कहीं टिप्पण भी हैं, जिन्हें इस संस्करण में 'ता० टि०' इस संकेतके साथ टिप्पण में दें दिया है।

जहाँ इस प्रति में विलक्षल ही अगुद्ध पाठ रहा है वहीं इसका पाठ पाठान्तरिष्णण में देकर अन्य प्रतियों का पाठ ऊपर दिया है। सभी प्रतियों में जहाँ अगुद्ध पाठ है तथा सम्पादक को ग्रुद्ध पाठ स्क्झा है, ऐसे स्थान में ताडपत्रीय प्रति का अगुद्ध पाठ ही मूल में रखा है तथा सम्पादक द्वारा किया गया संशोधन गोल () बेकिट में दिया है या सन्देहा मक (?) चिद्ध दे दिया है। हमने स्वसंशोधित पाठ मूल में शामिल करके नई प्रति को जन्म नहीं दिया है। ऐसे स्थान में ताडपत्रीय प्रति के सिवाय अन्य प्रतियों के पाठ टिप्पण में दे दिए हैं।

एक ताडपत्रीय प्रति वारङ्ग के मठ की भी हमें प्राप्त हुई थी। इसका उपयोग भी संदिग्ध पाठों के निर्णय के लिए बराबर किया गया है। यह प्रति प्रायः अग्रुद्ध है।

टिप्पण — इस प्रनथ में भी न्यायकुमुद्चन्द्र जैसे नुलनात्मक टिप्पण देने का विचार था। वैसी शक्यता भी थी और सामग्री भी। पर यह कार्य बहुत समय और शक्ति ले लेता। अतः मध्यम मार्ग का अवलम्बन लेकर टिप्पण संक्षिप्त कर दिए हैं। इनमें महस्व के पाठभेद तथा पूर्वपक्ष का तात्पर्य उद्घाटन करने के लिए तत्तत्पूर्वपक्षीय प्रन्थों के पाठ उसकी टीका तथा अर्थबोधक टिप्पण ही विशेषरूप से लिखे हैं। प्रन्थ को समझने में इनसे पर्याप्त सहायता मिलेगी।

टाइप—मूल कारिकाओं के लिए ग्रेट नं १ अवतरण वाक्यों के लिए ग्रेट नं २ और विवरण के लिए ग्रेट नं १ टाइप का उपयोग किया गया है। टिप्पण में ग्रम्थों के नाम तथा श्रातियों के नाम काले टाइप में दिए गए हैं।

प्रस्तावना—में प्रथ और प्रन्थकार से सम्बन्ध रखने वालं कुछ खास मुद्दों पर संक्षेप में विचार किया है। कुछ प्रमेयों को नए दृष्टिकोण से देखने का भी लघुप्रयत्न हुआ है। स्याद्वाद और सप्तमंगी के विषय में प्रचलित अनेक आन्तमतों की समीक्षा की गई है। प्रन्थकार अकलक्क के समय के सम्बन्ध में विस्तार से लिखने का विचार था पर अपेक्षित सामग्री की पूर्णता न होने से कुछ काल के लिए यह कार्य स्थितित कर दिया है। ज्ञानपीठ मृतिदेवी ग्रन्थमाला में आगे न्यायविनिश्चय विचरण का द्वितीय भाग तत्वार्थवार्तिक और सिद्धिविनिश्चय टीका ये अकलक्कीय ग्रन्थ प्रकाशित होने वाले हैं। जिनमें न्यायविनिश्चय विचरण द्वितीय भाग आधा छप भी गया है। तत्त्वार्थवार्तिक तीन ताइपत्रीय तथा अनेक कागज पर लिखी गई प्राचीन प्रतियों से ग्रुद्धतम रूप में सम्पादित हो चुका है तथा सिद्धिविनिश्चयटीका पर भी पर्याप्त श्रम किया जा चुका है। आशा है यह समस्त अकलक्क्षवाड्मय शीध ही प्रकाश में आएगा। तब तक अकलक्क के समय आदि की साधिका सामग्री पर्याप्त मात्रा में प्रकाश में आयर्गा।

ज्ञानपीट के अनुसंधान विभाग में अप्रकाशित अकलक्कीय वाङ्मय का प्रकाशन तथा अझुह , प्रकाशित का झुद्ध प्रकाशन और तस्वार्थसूत्र की अप्रकाशित टीकाओ का प्रकाशन यही कार्य मुख्यतया मेरे कार्यक्रम में हैं। विविध विषय के संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश भाषा के दसी ग्रन्थ अधिकारी विद्वानी द्वारा सम्पादित हो चुके हैं, जो छपाई की सुविधा होते ही प्रकाशित होगे। सम्कृतिसंबका, जिनवाणीभकी और साहिरयानुगिगियों की ज्ञानपीट के साहित्य का प्रसार करके उसके इस सांस्कृतिक अनुष्ठान में सहयोग देना चाहिए।

आभार-दानवीर साहु शान्तिश्रसाद जी तथा उनकी समस्त्रा धर्मपन्नी सौजन्यमृति रमाजी ने सांस्कृतिक साहित्योद्धार और नय साहित्य निर्माण की पुनीत भावना से भारतीय ज्ञानपीट का संस्थापन किया है और इसमें धर्मप्रणा स्व० मातेश्वरी मृतिदेवी की भव्य भावना को मृतिस्प देने के लिए ज्ञानपीट मृतिदेवी जैन प्रस्थमाला का संस्कृत शाकृत हिन्दी आदि अनेक भाषाओं में प्रकाशन किया है । इनकी यह संस्कृतिस्त्री भारत के गौरवस्य इतिहास का आलोकमय पृष्ट बनेगी । इस भद्र दम्पित से ऐसे ही अनेक सांस्कृतिक कार्य होने की आशा है ।

श्रद्धेय ज्ञाननयन पं श्रृंसुखलाल जी की श्रम भावनाएँ तथा उपलब्ध सामग्री का यथेष्ट उपयोग करने की सुविधाएँ और विचारोत्तेजन आदि मेरे मानस विकास के सम्बल हैं। श्रीमान पं नायूरामजी प्रेमी का किन शब्दों में म्मरण किया जाय, ये चतुर माली के समान ज्ञाना हैं। को पण्ठिवत और पुष्पित करने में अपनी शक्ति का लेश भी नहीं छिपाते। आपका वादिराज सूरि वाला निबन्ध ग्रन्थकार भाग में उद्धत किया गया है। सुहहर महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपनी कठिन तिब्बत यात्रा में प्राप्त प्रज्ञाकरगुप्तकृत प्रमाणवार्तिकाल हार की प्रति देकर तो इस ग्रन्थ के शुद्ध सम्यादन का हार ही खोल दिया है। में इन सब ज्ञानपथगामियों का पुनः पुनः समरण करता हूँ।

श्री पं॰ देवरभट शर्मा न्यायाचार्य ने ताडपत्रीय कन्नड़ प्रति का आद्यन्त वाचन ही कहीं किया किन्तु सम्पादन में भी अपने वेदुष्य से पूरा पूरा महयोग दिया है। पं॰महादेवजी चनुवेदी व्याकरणाचार्य ने इस प्रनथ के पूफ संशोधन में पूर्ण सहकार किया है। श्री पं॰ भुजवली जी शार्खा तथा पं॰ लोकनाथजी शास्त्री भूडविद्री ने ताडपत्रीय प्रतियों को भेजा है। श्री पं॰ नेमीचन्द्रजी आरा, पं॰ जुगुलकिशोरजी मुख्तार सरसावा आदि महानुभावों ने अपने अपने प्रनथ भण्डार की प्रतियाँ सम्पादनार्थ दीं। मैं इन सबका आभार मानता हूँ।

ज्ञानपीठ का अन्य कार्य देखते हुए इन चार वर्षों का समय जितनी भी निराकुलमा से इस ज्ञानथज्ञ में लग सका है उसका बहुत कुछ श्रेय ज्ञानपीठ के कर्ममना मन्त्री श्री अयोध्याप्रसादजी गोयलीय की है। उनने अपनी जिम्मेवारी को सम्हाल कर भी कार्य में मुझे सदा उम्मुक्त रखा है।

प्रत्येक कार्य सामग्री से होता है। में उस सामग्री का एक अङ्ग हुँ इससे अधिक कुछ नहीं।

भारतीय ज्ञानपीठ मार्गशीर्ष शुक्ल १५ वीर सम्यत् २४७५

-- महेन्द्रकुमार जैन

#### प्रकाशन व्यय

२२५०) छपाई

१००) चित्र कवर

५०००) कागज

७५०) भेंट आलोचना

६००) जिल्द

२००) विज्ञापन

२२५२) सम्पादन

२०००) कमीशन आदि

२५००) व्यवस्था, प्रकाशन आदि

कुल जोड़ ११६५०)

६०० प्रति छपी, लागत मृन्य १९॥) कीमत १५) रु०

#### प्रस्तावना

#### १ ग्रन्थ विभाग

दर्शन-संसार के यावत चर अचर प्राणियों में मनुष्य की चेतना सविशेष विकसित है। उसका जीवन अन्य प्राणियों की तरह केवल आहार निद्धा रक्षण और प्रजनन में ही नहीं बीतता किन्तु वह अपने स्बह्नप्, मरणोत्तर जीवन, जड़ जगत् , उससे अपने सम्बन्ध आदि के विषय में सहज गति से मनन-विचार करने का अभ्यासी है। सामान्यतः उसके प्रश्नों का दार्शनिक रूप इस प्रकार है-आत्मा क्या है ? परलोक है या नहीं ? यह जड़ जगत् क्या है ? इससे आत्मा का क्या सम्बन्ध है ? यह जगत् स्वयं सिद्ध है या किसी चेतन शक्ति से समूत्पन्न है ? इसकी गतिविधि किसी चेतन से नियन्त्रित है या प्राकृतिक साधारण नियमों से आवद्ध ? क्या असत् से सत् उत्पन्न हुआ ? क्या किसी सत् का विनाश हो सकता है ? इत्यादि प्रकृत मानव जाति के आदिकाल से बराबर उत्पन्न होते रहे हैं और प्रत्येक दार्शनिक मानस इसके समाधान का प्रयास करता रहा है। ऋग्वेद तथा उपनिषत् कालीन प्रश्नों का अध्ययन इस बात का साक्षी है। दर्शन-शास्त्र ऐसे ही प्रश्नों के सम्बन्ध में ऊहापोह करता आया है। प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थ की व्याख्या में मतभेद हो सकता है पर ख़रूप उसका विवाद से परे है किन्तु परोक्ष पदार्थ की व्याख्या और ख़रूप दोनों ही विवाद के विषय हैं। यह ठीक है कि दर्शन का क्षेत्र इन्द्रियगम्य और इन्द्रियातीत दोनों प्रकार के पदार्थ हैं। पर मुख्य विचार यह है कि-दर्शन की परिभाषा क्या है ? उसका वास्तविक अर्थ क्या है ? वेसे साधारणतया दर्शन का मुख्य अर्थ साक्षात्कार करना होता है। वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान ही दर्शन का मुख्य अभियेय है। यदि दर्शन का यही मुख्य अर्थ हो तो दर्शनों में भेद कैसा? किसी भी पदार्थ का वास्तविक पूर्ण प्रत्यक्ष दो प्रकार का नहीं हो सकता। अग्नि का प्रत्यक्ष गरम और ठण्डे के रूप में दो तरह से न अनुभवगम्य है और न विश्वासयोग्य ही । फिर दर्शनों में तो पग-पग पर परस्पर विरोध विद्यमान है। ऐसी दशा में किसी भी जिज्ञौंसु को यह सन्देह स्वभावतः होता है कि-जब सभी दर्शन-प्रणेता ऋषियों ने तत्त्व का साक्षाइर्शन करके निरूपण किया है तो उनमें इतना मतभेद क्यों है ? या तो दर्शन शब्द का साक्षात्कार अर्थ नहीं है या यदि यही अर्थ है तो वस्तु के पूर्ण स्वरूप का वह दर्शन नहीं है या वस्त के पूर्ण स्वरूप का दर्शन भी हुआ हो तो उसके प्रतिपादन की प्रक्रिया में अन्तर है ? दर्शन के प्रस्पर विरोध का कोई न कोई ऐसा ही हेतु होना चाहिये। दूर न जाइये, सर्वतः सन्निकट आत्मा के स्वरूप पर ही दर्शनकारों के साक्षात्कार पर विचार कीजिये—सांख्य आत्मा को कूटस्थनित्य मानते हैं। इनके मत से आत्मा का स्वरूप अनादि अनन्त अविकारी नित्य है। बौद्ध इसके विपरीत प्रतिक्षण परिवर्तित ज्ञानक्षणरूप ही आत्मा मानते हैं। नैयायिक वैशेषिक परिवर्तन तो मानते हैं, पर वह गुणों तक ही सीमित है। मीमांसक ने आत्मा में अवस्थाभेदकृत परिवर्तन स्वीकार करके भी द्रव्य नित्य स्वीकार किया है। योगदर्शन का भी यही अभिप्राय है। जैनों ने अवस्थाभेदकुत परिवर्तन के मूल आधार द्वव्य में परिवर्तनकाल में किसी भी अपरिवर्तिन्य अंश को स्वीकार नहीं किया ; किन्तु अविच्छिन्न पर्याय-परम्परा के चालू रहने को ही द्रव्यस्वरूप माना है। चार्वाक इन सब पक्षों से भिन्न भूतचतुष्ट्यरूप ही आत्मा मानता मानता है। उसे आत्मा के स्वतन्त्र द्रव्य के रूप में दर्शन नहीं हुए। यह तो हुई आत्मा के स्वरूप की बात । उसकी आकृति पर विचार कीजिये तो ऐसे ही अनेक दर्शन मिलते हैं । अत्मा अमूर्त है या मूर्त होकर भी इतना सूक्ष्म है कि वह हमारे चर्मचक्षुओं से नहीं दिखाई दे सकता इसमें किसी को विवाद नहीं है। इसलिए अतीनिद्रयदर्शी कुछ ऋषियों ने अपने दर्शन से बसाया कि आस्मा सर्वन्यापक है। दूसरे ऋषियों को दिखा कि आतमा अगुरूप है, बटबीज के समान अति सुक्ष्म है। कुछ को दिखा कि

देहरूप ही आत्मा है तो किन्हीं ने छोटे बड़े शरीर प्रमाण संकोच-विकासशील आत्मा का आकार बताया। विचारा जिज्ञासु अनेक पगडण्डियों वाले इस शतराहे पर खड़ा होकर दिग्आन्त हुआ या तो दर्शन शब्द के अर्थ पर ही शंका करता है या फिर दर्शन की पूर्णता में ही अविश्वास करने को उसका मन होता है। प्रत्येक दर्शनकार यही दावा करता है कि उसका दर्शन पूर्ण और यथार्थ है। एक ओर मानव की मननशक्तिमूलक तर्क को जगाया जाता है और जब तर्क अपने यौवन पर आता है तभी रोक दिया जाता है और 'तर्कीऽप्रतिष्ठः' 'तर्कीप्रतिष्ठानात्' औसे बन्धनों से उसे जकड़ दिया जाता है। 'तर्क से कुछ होने जानेवाला नहीं है' इस प्रकार के तर्कनेराइयवाद का प्रचार किया जाता है। आचार्य हरिभद्र अपने छोकतरवनिर्णय में स्पष्ट रूप से अर्तीन्द्रय पदार्थों में तर्क की निरर्थकता बताते हैं—

"क्षायेरन् हेतुवादेन पदार्था यद्यतीन्द्रियाः। कालेनेतावता तेषां कृतः स्यादर्थनिर्णयः॥"

अर्थात्-यदि तर्कवाद से अर्तान्द्रिय पदार्थों के स्वरूप निर्णय की समस्या हल हो सकती होती, तो हतमा समय बीत गया, बड़े बड़े तर्कशास्त्री तर्ककेशरी हुए, आज तक उनने इनका निर्णय कर दिया होता । पर अतीन्द्रिय पदार्थों के स्वरूपज्ञान की पहेली पहिले से अधिक उलझी हुई है। जय हो उस विज्ञान की जिसने भौतिक तस्वों के स्वरूपनिर्णय की दिशा में पर्याप्त प्रकाश दिया है।

दृसरी ओर यह घोषणा की जाती है कि-

"तापात् छेदात् निकपात् सुवर्णमिव पण्डितैः। परीक्ष्य भिक्षवो म्राह्यं मद्वचो न त्वादरात्॥"

अर्थात्—जैसे सोने को तपाकर, काटकर, कसौटी पर कसकर उसके खोटे-खरे का निश्चय किया जाता है उसी तरह हमारे बचनों को अच्छी तरह कसौटी पर कसकर उनका विक्लेपण कर उन्हें ज्ञानाग्नि में तपाकर ही स्वीकार करना केवल अन्धश्रद्धा से नहीं। अन्धी श्रद्धा जितनी सस्ती है उतनी शीघ्र प्रतिपातिनी भी।

तब दर्शन शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में पहिले ये विचार आवश्यक हैं कि—ज्ञान वस्तु के पूर्ण इप को जान सकता है या नहीं? यदि जान सकता है तो इन दर्शन-प्रणेताओं को पूर्ण ज्ञान था या नहीं? यदि पूर्ण ज्ञान था तो मतभेद का कारण क्या है?

१ झान-जीव चैतन्य शक्तिवाला है। यह चैतन्यशक्ति जब बाह्य वस्तु के स्वरूपको जानती है तब ज्ञान कहलाती है। इसीलिए शास्त्रों में ज्ञान को साकार बताया है। जब चैतन्यशक्ति ज्ञेय को न जान कर स्वचैतन्याकार
रहती है तब उस निराकार अवस्था में दर्शन कहलाती है। अर्थात् चैतन्यशक्ति के दो आकार हुए एक ज्ञेयाकार और
दूसरा चैतन्याकार। ज्ञेयाकार दशाका नाम ज्ञान और चैतन्याकार दशाका नाम दर्शन है। चैतन्यशक्ति कांच के समान
स्वच्छ आर निर्विकार है। जब उस कांच को पोछे पारेकी कर्ल्ड करके इस योग्य बना दिया जाता है कि उसमें
प्रतिबिम्ब पड़ सके तब उसे दर्पण कहने लगते हैं। जब तक कांचमें कर्ल्ड लगी हुई हैं तब तक उसमें किसी न
किसी पदार्थ के प्रतिबिम्ब की सम्भावना है। यद्यपि प्रतिबिम्बाकार परिणमन कांच का ही हुआ है पर वह परिणमन
उसका निमित्तजन्य है। उसी तरह निर्विकार चितिशक्ति का ज्ञेयाकार परिणमन जिसे हम ज्ञान कहते हैं मन
शारीर इन्द्रिय आदि निमित्तों के आधीन है या यों किहिये कि जब तक उसकी बद्ध दशा है तब तक बाह्य निमित्तों के
अनुसार उसका श्रेयाकार परिणमन होता रहता है। जब अशरीरी सिद्ध अवस्था में जीव पहुँच जाता है तब सकल
उपाधियों से श्रन्य होने के कारण उसका ज्ञेयाकार परिणमन न होकर शुद्ध चिदाकार परिणमन रहता है।
इस विवेचन का संक्षित तात्पर्य यह है—

संसार के समस्त पदार्थ ज्ञेय अर्थात् ज्ञान के विषय होने योग्य हैं तथा ज्ञान पर्याय में ज्ञेय के जानने की योग्यता है, प्रतिबन्धक ज्ञानावरण कर्म जब हट जाता है तब वस्तु के पूर्ण स्त्ररूप का भान

१ शद्ध कांच

- 📍 मुक्त जीव का चैतन्य, शुद्ध चिन्मात्र
- २ कलई लगा हुआ कांच दर्पण (प्रतिबिम्ब रहित )
- २ सशरीरी संसारी जीवका चैतन्य, पर ज्ञेयाकार शुन्य दर्शनावस्था निराकार

३ सप्रतिबिम्ब दर्पण

ज्ञैयाकार, साकार, ज्ञानावस्था

इस तरह चैतन्य के दो परिणमन-एक निर्विकार अबद्ध अनन्त शुद्ध चैतन्यहप मोक्षावस्थाभावी और दूसरा द्वारीर कर्म आदि से बद्ध सविकारी सोपाधिक ससारावस्थाभावी। संसारावस्थाभावी चैतन्यके दो परिणमन एक सप्रतिबिम्ब दर्पण की तरह ज्ञेयाकार और दूसरा निष्पतिबिम्ब दर्पण की तरह निराकार। ज्ञेयाकार परिणमन का नाम कांन तथा निराकार परिणमन का नाम दर्शन। तृत्वार्थ राजवार्तिक में-जीवका लक्षण उपयोग किया है और उपयोग का लक्षण इस प्रकार दिया है-

''बाह्याभ्यन्तरहेतुद्वयसिन्धाने यथासंभवमुपळब्धु स्वेतन्यानुविधायी परिणाम उप-योगः।'' (त॰ वा॰ २।८) अर्थात्—उपलब्धा को (जिस चैतन्य में पदार्थों के उपलब्ध अर्थात् ज्ञान करने की योग्यता हो) दो प्रकार के बाह्य तथा दो प्रकार के अम्यन्तर हेतुओं के मिलने पर जो चैतन्य का अनुविधान करनेवाला परिणमन होता है उसे उपयोग कहते हैं। इस लक्षण में आए हुए 'उपलब्धुः' और 'चैतन्यानुविधायी' ये दो पद विशेष ध्यान देने योग्य हैं। चैतन्यानुविधायी पद यह सूचना दे रहा है कि जो ज्ञान और दर्शन परिणमन बाह्या-भ्यन्तर हेतुओं के निमित्त से हो रहे हें वे स्वभावभूत चैतन्य का अनुविधान करनेवाले हें अर्थात् चैतन्य एक अनु-विधाता द्रव्यांश है और उसके ये बाह्याभ्यन्तर हेत्वधीन परिणमन हैं। चैतन्य इनसे भी परे शुद्ध अवस्थामें शुद्ध परिणमन करनेवाला है। 'उपलब्धुः' पद चैतन्यकी उस दशाको सूचित करता है जबसे चैतन्यमें बाह्यभ्यान्तर' हेतुओंसे निराकार या साकार होनेकी योग्यता होती है और वह अवस्था अनादि कालसे कर्मबद्ध होनेके कारण अनादिसे ही है। तालर्थ यह कि अनादिसे कर्मबद्ध होनेके कारण चैतन्य कांचमें वह कर्ल्य लगी है जिससे वह दर्शन बना है इसीमें बाह्याभ्याकार हेनुओंके अधीन निराकार और साकार परिणमन होते रहते हैं जिन्हें क्रमशः दर्शन और ज्ञान कहते हैं। पर अन्तर्म मुक्त अवस्थामें जब सारी कर्ल्य धुर जाती है विश्वद्ध निर्विकरप अनन्त अखण्ड चैतन्यमात्र रह जाता है तब उसका शुद्ध चिद्रप ही परिणमन होता है। ज्ञान और दर्शन परिणमन बाह्याधीन हैं। उसमें ज्ञान और दर्शनका विभाग ही विलीन हो जाता है।

तत्त्वार्थ राजवार्तिक (११६) में घटके स्वपरचतुष्टयका विचार करते हुए अन्तमें घटशानगत शेयाकारको घटका स्वारमा बताया है और निष्प्रतिबिम्ब शानाकारको परारमा । यथा—

"चैतन्यशक्ते आकारो झानाकारो झयाकारस्य । अनुपयुक्तप्रतिबिम्बाकारादर्शन्तल्यत् झानाकारः, प्रतिबिम्बाकारपरिणतादर्शतल्यत् झेयाकारः।" इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि चैतन्यशक्ति दो परिणमन होते हैं—शे याकार और ज्ञानाकार। राजवार्तिकमें शेयाकार परिणमन उसका साकार परिणमन है तथा ज्ञानाकार परिणमन निराकार। जब तक शेयाकार परिणमन है तब तक वह वास्तिविक अर्थमें ज्ञानपर्यायको धारण करता है और निशेयाकार दशामें दर्शन पर्यायको। धवला टीका (पु० १ प० १४८) और वृहद्द्रक्यसंप्रह (पु० ८१-८२) में सौद्धान्तिक दृष्टिसे जो दर्शनकी व्याख्या की है उसका तात्पर्य भी यही है कि-विषय और विषयीके सन्निपातके पहिले जो चैतन्यकी निराकार परिणित या स्वाकार परिणित है उसे दर्शन कहते हैं। राजवार्तिकमें चैतन्यशक्तिके जिस शानाकारकी चरचा है वह वास्तिवकमें दर्शन ही है। इस विवेचनसे इतना तो स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि-चैतन्यकी एक धारा है जिसमें प्रतिक्षण उत्पाद व्यय धीव्यात्मक परिणमन होता रहता है और जो अनादि-अनन्तकाल तक प्रवाहित रहने गली है। इस धारामें कर्मबन्धन शरीर सम्बन्ध मन इन्द्रिय आदि के सन्निधानसे ऐसी कर्ल्ड लग गई है जिसके कारण इसका शं याकार-अर्थात् पदार्थों जे जानने कप परिणमन होता है। इसका शानावरण कर्मके क्षयापेशमानुसार विकास होता है। सामान्यतः शरीर सम्पर्वके कप परिणमन होता है। सामान्यतः शरीर सम्पर्वके

ज्ञान पर्याय के द्वारा अवश्यम्भावी है। ज्ञान पर्याय की उत्पत्ति का जो क्रम टिप्पणी में दिया है उसके अनु-सार भी जिस किसी वस्तु के पूर्णरूप तक ज्ञानपर्याय पहुँच सकती है यह निर्विवाद है। जब ज्ञान वस्तु के अनन्तधर्मात्मक विराट् स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कर सकता है और यह भी अत्यम्भव नहीं है कि किसी आत्मा में ऐसी ज्ञान पर्याय का विकास हो सकता है तब वस्तु के पूर्णरूप के साक्षात्कारिवपय कपरन का समाधान हो ही जाता है। अर्थात् विद्युद्ध ज्ञान में वस्तु के विराट् स्वरूप की झांकी आ सकती है और ऐसा विद्युद्ध ज्ञान तस्वदृष्टा ऋषियों का रहा होगा। परन्तु वस्तु का जो स्वरूप ज्ञान में झलकता है उस सब का बार्चों से कथन करना असम्भव है क्योंकि शब्दों में वह शक्ति नहीं है जो अनुभव को अपने द्वारा जता सके।

सामान्यतया यह तो निश्चित है कि वस्तु का स्वरूप ज्ञान का ज्ञेय तो है। जो भिन्न भिन्न ज्ञाताओं के द्वारा जाना जा सकता है वह एक ज्ञाता के द्वारा भी निर्मल ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। तात्पर्य यह कि वस्तु का अखण्ड अनन्तधर्मात्मक विराटस्वरूप अखण्ड रूप से ज्ञान का विपय तो बन जाता है और तत्त्वज्ञ ऋषियों ने अपने मानसज्ञान और योगिज्ञान से उसे जाना भी होगा। परन्तु शब्दों की सामर्थ्य इतनी अन्यल्पे है कि जाने हुए वस्तु के धर्मों में अनन्त बहुमाग तो अनिभधेय हैं अर्थान् शब्द से कहे ही नहीं जा सकते। जो कहे जा सकते हैं उनका अनन्तवाँ भाग ही प्रज्ञापनीय अर्थात् दसरों के लिए समझाने लायक होता है। जितना प्रज्ञापनीय है उसका अनन्तवाँ भाग शब्द-श्रतनिबद्ध होता है। अतः कदाचित् दर्शनप्रणेता ऋषियों ने वस्तुतस्व को अपने निर्मल ज्ञान से अखण्डरूप जाना भी हो तो भी एक ही वस्तु के जानने के भी दृष्टिकोण जुदे जुदे हो सकते हैं। एक ही पूर्ण को वैज्ञानिक, साहित्यिक, आयुर्वेदिक तथा जनसाधारण आखों से समग्र भावसे देखते हैं पर वैज्ञानिक उसके सौन्दर्य पर मुख्य न होकर उसके रासायनिक संयोग पर ही विचार करता है। कवि को उसके रासायनिक मिश्रण की कोई चिन्ता नहीं, कल्पना भी नहीं, वह तो केवल उसके सोन्दर्य पर मुख्य है और वह किसी कमनीय कामिनी के उपमालंकार में गूँथने की कोमल करवना से आकलित हो उठता है। जब कि वैद्यजी उसके गणदीयों के विवेचन में अपने मन को केन्द्रित कर देते हैं। पर सामान्य जन उसकी रीमी रीमी मोहक सवास से वासित होकर ही अपने पुष्पज्ञान की परिसमाप्ति कर देता है। तारपर्य यह कि वस्तु के अनन्त धर्मात्मक विराटस्वरूप का अखण्ड भाव से ज्ञान के द्वारा प्रतिभास होते पर भी उसके विवेचक अभिशाय

साध ही इस चैतन्यशिक्त कर्ण्ड्डेवा के कांचकी तरह दर्गणवत् परिणमन हो गया है। इस दर्गणवत् परिणमनबाले समयमें जितने समय तक वह चैतन्य दर्गण किसी ज्ञे यके प्रातिबन्धको लेता है अर्थात् उसे जानता है तब
तक उसकी वह साकार दशा ज्ञान कहलाती है और जितने समय उसकी निराकार दशा रहती है बह दर्शन
कही जाती है। इस परिणामी चैतन्यका सांख्यके चैतन्यसे भेद स्पष्ट है। सांख्यका चैतन्य सदा अविकारी
परिणमनश्च्य और कूटस्थ नित्य है जब कि जैनका चैतन्य परिणमन करनेवाला परिणामी नित्य है। सांख्यक
के यहाँ वृद्धि या ज्ञान प्रकृतिका धर्म है जब कि जैनका चैतन्य उपाधि दशामें हो। सांख्यका चैतन्य
संसार दशामें भी ज्ञेयाकार परिच्छेद नहीं करता जब कि जैनका चैतन्य उपाधि दशामें ज्ञेयाकार परिणत
होता है उन्हें जानता है। स्थूल भेद तो यह है कि ज्ञान जैनके यहाँ चेतन्यकी पर्याय है जब कि सांख्यके यहाँ प्रकृतिकीं। इस तरह ज्ञान चैतन्यकी भौपधिक पर्याय है और यह संसार दशामें बराबर चाल्च रहती
है जब दर्शन अवस्था होती है तब ज्ञान अवस्था नहीं होती और जब ज्ञान पर्याय होती होती है तब दर्शन
पर्याय नहीं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म इन्हीं पर्यायोंको हीनाधिक रूपसे भावत करते हैं और इनके
क्षयोपद्यम और क्षयके अनुसार इनका अपूर्ण और पूर्ण विकास होता है। संसारावस्थामें जब ज्ञानावरणका
पूर्ण क्षय हो जाता है तब चैतन्य शिक्ति साकार पर्याय ज्ञान अपने पूर्ण किकास होता है। संसारावस्थामें जब ज्ञानावरणका
पूर्ण क्षय हो जाता है तब चैतन्य शिक्ति साकार पर्याय ज्ञान अपने पूर्ण करमें विकासको प्राप्त होती है।

 <sup>&#</sup>x27;'पण्णविण्जा भावा अणंतभागो दु अणभिलप्पाणं ।
 पण्णविण्जाणं पुण अणंतभागो सुद्रिणबद्धो ॥''-गो॰ जीव॰ गा॰ ३३३।

प्रस्तावना १३

इयक्तिमेद से अनन्त हो सकते हैं। फिर अपने अपने अभियाय से वस्तुविवेचन करनेवाल शब्द भी अनन्त हैं। एक वैज्ञानिक अपने दृष्टिकोण को ही पूर्ण सत्य मानकर किव या वैध के दृष्टिकोण या अभियाय को वस्तुत्तस्व का अग्राहक या असत्य ठहराता है तो वह यथार्थदृष्टा नहीं है, क्योंकि पुष्प तो अखण्ड भाव से सभी के दृश्न का विषय हो रहा है और उस पुष्प में अनन्त अभियायों या दृष्टिकोणों से दृश्ने जाने की योग्यता है पर दृष्टिकोण और तत्ययुक्त शब्द तो जुदे जुदे हैं और वे आपस में ट्करा भी सकते हैं। इसी टकराहट से दृश्निभेद उध्यक्ष हुआ है। तब दृश्ने शब्द का क्या अर्थ फलिन होता है जिसे हरएक दृश्ने वादियों ने अपने मत के साथ जोड़ा और जिसके नाम पर अपने अभियायों को एक दूसरे से टकराकर उसके नाम को कलंकित किया ? एक शब्द जब लोक में प्रसिद्धि पा लेता है तो उसका लेबिल तद्यासम्मिथ्या वस्तुओं पर भी लोग लगाकर उसके नाम से स्वार्थ साधने का प्रयत्न करते हैं। जब जनना को ठगने के लिए खोली गई दृश्नों भी राष्ट्रीय-भण्डार और जनता-भण्डार का नाम धारण कर सकती हैं और गान्वी-छाप्र शराब भी व्यवसाहयों ने बना डाली है।तो दृश्नेन के नाम पर यदि पुराने जमाने में तद्यास चल पड़ हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सभी दार्शनिकों ने यह दावा किया है कि उनके ऋषि ने दर्शन करके तक्ष्य का प्रतिपादन किया है। ठीक है, किया होगा ?

दर्शन का एक अर्थ है— आमान्यावलोकन । इन्द्रिय और पदार्भ के सम्पर्क के बाद जो एक बार ही वस्तु के पूर्ण रूप का अखण्ड या मामान्य भाव मे प्रतिभास होता है उसे शास्त्रकारों ने निर्विकल्प दर्शन माना है। इस सामान्य दर्शन के अनन्तर समस्त झगड़ों का मूल विकल्प आता है जो उस सामान्य प्रतिभास को अपनी कल्पना के अनुसार चित्रित करता है।

धर्मकीर्ति आचार्य ने प्रमाणवार्तिक (३।४४) में लिखा है कि-

#### "तस्माद् दृष्टस्य भावस्य दृष्ट प्रवाखिलो गुणः । भ्रान्तेर्निश्चीयते नेति साधनं सम्प्रवर्तते ॥"

अर्थात् दर्शन के हारा दृष्टपदार्थ के सभी गुण दृष्ट हो जाते हैं, उनका सामान्यावलोकन हो जाता है। पर भ्रान्ति के कारण उनका निश्चय नहीं हो पाता द्यलिए साधनों का प्रयोग करके तनदुमीं का निर्णय किया जाता है।

ताल्पर्य यह कि-दर्शन एक ही बार में वस्तु के अलग्ड स्वरूप का अवलेकन कर लेता है और इसी अर्थ में यदि दर्शनशास्त्र के दर्शन शब्द का प्रयोग है तो मतभेद की गुंजाइश रह सकती है क्योंकि यह सामान्यावलोकन प्रतिनियत अर्थिकिया का साधक नहीं होता। अर्थिकया के लिए तो तत्तदंशों के निश्चय की आवस्यकता है। अतः अपन्धी कार्यकारी तो दर्शन के बाद होनेवाले शब्दश्योगवाले विकल्प हैं। जिन विकल्यों को दर्शन का पृष्ठवल प्राप्त है वे प्रमाण हैं तथा जिन्हें दर्शन का पृष्टबल प्राप्त नहीं हैं अर्थात जो दर्शन के बिना मात्र कल्पनाप्रसूत हैं वे अप्रमाण हैं। अतः यदि दर्शन शब्द को आत्मा आदि पदार्थीं के सामान्यावलोकन अर्थ में लिया जाता है तो भी मतभेद की गुंजाइश कम है। मतभेद तो उस सामान्यावलोकन की व्याख्या और निरूपण करने में है। एक सुन्दर खी का मृत शरीर देखकर विरागी भिक्ष को संसार की असार दशा की भावना होती है। कामी पुरुप उसे देखकर सोचता है कि कदाचित यह जीवित होती... । तो कुत्ता अपना भक्ष्य समझकर प्रसन्न होता है । यद्यपि दर्शन तीनों को हुआ है पर ब्याख्याएँ जुदी जुदी हैं। जहाँतक वस्तु के दर्शन की बात है वह विवाद से परे है। वाद तो शब्दों से शुरू होता है। यद्यपि दर्शन वस्तु के बिना नहीं होता और वही दर्शन प्रमाण माना जा सकता है जिसे अर्थ का बक प्राप्त हो अर्थात जो पदार्थ से उत्पन्न हुआ हो। पर यहाँ भी वही विवाद उपस्थित होता है कि कौन दर्शन पदार्थ की सत्ता का अविनाभावी है तथा कौन पदार्थ के बिना केवल काल्पनिक है ? प्रत्येक यही कहता है कि हमारे दर्शन ने आत्मा को उसी प्रकार देखा है जैसा हम कहते हैं, तब यह निर्णय कैसे हो कि यह दर्शन वास्तविक अर्थसमुद्धत है और यह दर्शन मात्र कपोलकिटात ? निर्विकटपक दर्शन को

शमाण मानने वालों ने भी उसी निर्विकल्पक को प्रमाण मामा है जिसकी उत्पत्ति पदार्थ से हुई है। अतः भदन ज्यों का त्यों है कि दर्शन राज्य का वास्तविक क्या अर्थ हो सकता है ?

जैया कि उपर लिया जा चुका है कि अनन्तधर्मवाले पदार्थ को ज्ञान करने के दृष्टिकोणों को शब्द के द्वारा कहने के प्रकार अनन्त होते हैं। इनमें जो दृष्टियाँ वस्तु का स्पर्श करती हैं तथा अन्य वस्तुस्पर्शी दृष्टियों का समादर करती हैं वे सत्योन्मुख हैं। जिनमें यह आग्रह है कि मेरे द्वारा देखा गया ही वस्तुत्तत्व सद्धा और अन्य मिथ्या वे वस्तुस्वरूप से पराजुख होने के कारण विसंवादिनी हो जाती हैं। इस तरह कस्तु के स्वरूप के आधार से दृश्नि शब्द के अर्थ को बैठाने का प्रयास कथमपि सार्थक हो जाता है। जब वस्तु स्वयं नित्य अनित्य, एक-अनेक, भाव-अभाव, आदि विरोधी द्वन्द्रों का अविरोधी कीडाम्थल है, उसमें उन सब को मिळकर रहने में कोई विरोध नहीं है, तब इन देखनेवालों ( दृष्टिकोणों ) को क्यों खुराफात सूझता है जो उन्हें एक साथ नहीं रहने देते! प्रत्येक दर्शन के ऋषि अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार वस्तु स्वरूप को देखकर उसका चिन्तन करते हैं और उसी आधार से विश्वव्यवस्था बैठाने का प्रयास करते हैं उनकी मनन-चिन्तनधारा इतनी तीव होती है कि उन्हें भावनावश उस वस्तु का साक्षात्कार जैसा होने लगता है। और इस भावनात्मक साक्षात्कार को ही दर्शन संज्ञा मिल जाती है।

सम्यग्दर्शन में भी एक दर्शन शब्द है। जियका लक्षण तत्वार्धसूत्र में तत्वार्धश्रद्धान किया गया है। यहाँ दर्शन शब्द का अर्थ स्पष्टतया श्रद्धान ही है। अर्थात् तत्वों में दह श्रद्धा या श्रद्धान का होना सम्यग्दर्शन कहलाता है। इस अर्थ से जिसकी जिसपर दह श्रद्धा अर्थात् तीव्र विश्वास है वहीं उसका दर्शन है। और यह अर्थ जी को लगता भी है कि अमुक अमुक दर्शनप्रणेता ऋषियों को अपने द्वारा. प्रणीत तत्त्व पर दह विश्वास था। विश्वास की भूमिकाएँ तो जुदी जुदी होती है। अतः जब दर्शन विश्वास की भूमिका पर आकर प्रतिष्टित हुआ तब उसमें मतभेद का होना स्वाभाविक वात है। और इसी मतभेद के कारण मुण्डे मुण्डे मितिभिन्ना के जीवित रूप में अनेक दर्शनों की सृष्टि हुई और सभी दर्शनों ने विश्वास की भूमि में उत्पन्न होकर भी अपने में पूर्णता और साक्षात्कार का स्वांग भरा और अनेक अपरिहार्य मतमेदों की सृष्टि की। जिनके समर्थन के लिए शास्त्रार्थ हुए, संघर्ष हुए और दर्शनशास्त्र के इतिहास के पृष्ट रक्तरंजित किए गए।

मभी दर्शन विश्वास की भूमि में पनपकर भी अपने प्रणेताओं में साक्षात्कार और पूर्ण ज्ञान की भावना को फैलाते रहे फलतः जिज्ञासु सन्देह के चौराहे पर पहुँच कर दिग्झान्त होता गया। इस तरह दर्शनों ने अपने अपने विश्वास के अनुसार जिज्ञासु को सत्य साक्षात्कार या तत्त्व साक्षात्कार कापूरा भरोसा तो दिया पर तत्त्वज्ञान के स्थान में संदाय ही उसके पट्ले पड़ा।

जैनदर्शन ने इस दिशा में उल्लेख योग्य मार्ग प्रदर्शन किया है। उसने श्रद्धा की भूमिका पर जन्म लेकर भी वह वस्तुस्वरूपस्पर्शी विचार प्रस्तुत किया है जिससे वह श्रद्धा की भूमिका से निकल कर तत्वसाक्षात्कार के रङ्गमंच पर आ पहुँचा है। उसने बताया कि जगत् का प्रत्येक पदार्थ मूलतः एक रूप में सत् है। प्रत्येक सत् पर्यायदृष्टि से उत्पन्न विनष्ट होकर भी दृष्य की अनाद्यनत्व धारा में प्रवाहित रहता है अर्थात् न वह क्टस्थिनत्य है न सातिशय नित्य न अनित्य किन्तु परिणामीनित्य है। जगत् के किसी सत् का विनाश नहीं हो सकता और न किसी असत् की उत्पत्ति। इस तरह स्वरूपतः पदार्थ उत्पाद व्यय और प्रोव्यात्मक हैं। प्रत्येक पदार्थ नित्य-अनित्य, एक-अनेक, सत्-असत् जैसे अनेक विरोधी हन्द्रों का अविरोधी आधार है। वह अनन्त शक्तियों का अखण्ड मौलिक है। उसका परिणमन प्रतिक्षण होता रहता है पर उसकी मूलधारा का प्रवाह न तो कहीं सूखता है और न किसी दूसरी धारा में विलीन ही होता है। जगत्में अनन्त चेतन दृष्य अनन्त अचेतन दृष्य एक धर्मदृष्य एक अधर्मदृष्य एक आकाश दृष्य, और असंख्यकाल दृष्य अपनी अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखते हैं। वे कभी एक दूसरे में विलीन नहीं हो सकते और अपना मूलदृष्यत्व नहीं छोड़ सकते। प्रत्येक प्रतिक्षण परिणामी है। उसका परिणमन सहश भी होता है विसदश भी। दृष्यान्तरसङ्कान्ति इनमें कदापि नहीं हो सकती। इस तरह प्रत्येक चेतन सहश भी होता है विसदश भी। दृष्यान्तरसङ्कान्ति इनमें कदापि नहीं हो सकती। इस तरह प्रत्येक चेतन

अचेतन द्वव्य अनन्त धर्मी का अखंड अविभागी मौलिक तस्व है। इसी अनेकान्त अनन्तधर्मा पदार्थ को प्रत्येक दार्शनिक ने अपने अपने इष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है।

कोई दार्शनिक वस्तु की सीमा को भी अपनी कल्पनादृष्टि से लांघ गए हैं। यथा, वेदान्त दर्शन जगत् में एक ही सन्-ब्रह्म का अस्तित्व मानता है। उसके मत से अनेक सन् प्रातिभासिक हैं। एक सन् का चेतन अचेतन मूर्न अमूर्न निष्क्रिय सिक्रय आदि विरुद्ध रूप से मायावश प्रतिभास होता रहता है। इसी प्रकार विज्ञानवाद या शून्यवाद ने बाह्म घट पटादि पदार्थों का लोप करके उनके प्रतिभास को वासनाजन्य बताया है। जहाँ तक जैन दार्शनिकों ने जगन् का अवलोकन किया है वस्तुकी स्थितिको अनेकधर्मात्मक पाया, और इसीलिए अनेकान्तात्मक तस्त्र का उनने निरूपण किया। वस्तुके पूर्णरूपको अनिर्वचनीय वाङ्मानसागोचर या अवक्तत्य सभी दार्शनिकोंन कहा है। इसी वस्तुरूपको विभिन्न दृष्टिकोणोंसे जानने और कथन करने का प्रयास भिन्न भिन्न दृष्टिकोणोंने कहा है। इसी वस्तुरूपको विभिन्न दृष्टिकोणोंसे जानने और कथन करने का प्रयास भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों ने किया है। जैन दर्शनने वस्तुमात्र को पिणामीनित्य स्वीकार किया। कोई भी सन् पर्याय रूपसे उत्पन्न और विनष्ट होकर भी दृष्य रूपसे अविच्छिन्न रहता है, अपनी असङ्कीण सत्ता रखता है।

सांख्य दर्शन में यह परिणामिनित्यता प्रकृति तक ही सीमित है। पुरुद तत्त्व इनके मतमें कूटस्थ निश्य है। उसका विद्व-व्यवस्था में कोई हाथ नहीं है। प्रकृति परिणामिनी होकर भी एक है। एक ही प्रकृति का घटपटादि मूर्न रूप में और आकाशादि अमूर्तरूप में परिणमन होता है। यही प्रकृति बुद्धि अह- इस जैसे चैतन भावों रूप से परिणत होती है और यही प्रकृति रूपरम गन्य आदि जदभाव रूप में। परन्तु इस प्रकार के विरुद्ध परिणमन एक ही साथ एक ही तत्त्व में कैसे सम्भव हैं? यह तो हो सकता है कि संमार में जितने चेतनभिन्न पदार्थ हैं वे एक जाति के हों पर एक तो नहीं हो सकते। वेदान्ती ने जहाँ चैतन भिन्न कोई दूपरा तथ्य स्वीकार न करके एक सन् का चेतन और अचेतन, मूर्त-अमूर्त, निष्क्रिय-सिक्रय, आन्तर-बाह्य आदि अनेकथा प्रतिभास माना और दृश्य जगत् की परमार्थ सत्ता न मानकर प्रातिभाश सिक सत्ता ही स्वीकार की वहाँ सांख्य चेतनतत्त्व को अनेक स्वतन्त्रसत्ताक मानकर भी, प्रकृति को एक स्वीकार करता है और उसमें विरुद्ध परिणमनों की वास्तविक स्थित मानना चाहता है। वेदान्ती की विरुद्ध-प्रतिभास वाली वात कदाचित् समझ में आ भी जाय पर सांख्य की विरुद्धपरिणमनों की वास्तविक स्थिति सप्रतः वाधित है।

वेदान्त की इस असङ्गित का परिहार तो सांख्य ने अनेक चेतन और जड़प्रकृति मानकर किया कि-'अद्वेत ब्रह्म तस्य में बद्ध और मुक्त चैतन्य जुदा जुदा कैसे हो सकते हैं ? एक ही ब्रह्मतस्य चेतन और जड़ इन दो महाविरोबी परिणमनों का आधार कैसे बन सकता है ? अनेक चेतन मानने से कोई बद्ध और कोई मुक्त रह सकता है। जड़ प्रकृति मानने से जड़ात्मक परिणमन प्रकृति के हो सकते हें ? परन्तु एक अखण्डसत्ताक प्रकृति अमूर्त आकाश भी बन जाय और मूर्त घड़ा भी बन जाय। बुद्धि अहंकार भी बने और रूपरम भी बने, सो भी परमार्थतः, यह महान् विरोब सर्वथा अपरिहार्य है। एक सेर बजन के घड़े को फोड़कर आधा आधा सेर के दो बजनदार ठोस दुकड़े किये जाते हैं जो अपनी पृथक् टोस सत्ता रखते हैं। यह विभाजन एक सत्ताक प्रकृति में कैसे हो सकता है। संसार के यावत् जड़ों में सस्य रजस्तमस् इन तीन गुणों का अन्वय देखकर एक जातीयता तो मानी जा सकती है एक सत्ता नहीं। इस तरह सांख्य की विश्वव्ययस्था में अपरिहार्य असंगति बनी रहती है।

न्यायवंशिषकों ने जदतत्त्व का पृथक् पृथक् विभाजन किया। मूर्तद्वव्य जुदा माने अमूर्त जुदा। पृथिवी आदि के अनन्त परमाणु स्वीकार किए। पर ये इतने भेद पर उतरे कि किया गुण सम्बन्ध सामान्य आदि परिणमनों को भी स्वतंत्र पदार्थ मानने लगे, यद्यपि गुण किया सामान्य आदि की पृथक् उपलब्धि नहीं होती और न ये पृथक्सिद्ध ही है। वैशेषिक को संप्रत्ययोपाध्याय कहा है। इसकी प्रकृति है-जितने प्रत्यय हो उतने पदार्थ स्वीकार कर लेना। 'गुणः गुणः प्रत्यय' हुआ तो गुण पदार्थ मान लिया। 'कर्म कर्म' प्रत्यय हुआ एक स्वतन्त्र कर्म पदार्थ माना गया। किर इन पदार्थी का द्वव्य के साथ सम्बन्ध स्थापित

करने से लिए समवाय नाम का स्वतन्त्र पदार्थ मानना पड़ा। जल में गन्ध की अग्नि में रस की और वायु में रूप की अनुद्भूति देखकर पृथक् पृथक् द्रव्य माने। पर वस्तुतः वैशेषिक का प्रत्यय के आधार से स्वतन्त्र पदार्थ मानने का सिद्धान्त ही गलत है। प्रत्यय के आधार से उसके विषयभूत धर्म तो जुदा जुदा किसी तरह माने जा सकते हैं, पर स्वतन्त्र पदार्थ मानना किसी तरह युक्तिसंगत नहीं है। इस तरह एक ओर वेदान्ती या सांख्य ने कमशः जगत् में और प्रकृति में अभेद की कल्पना की वहाँ वैशेषिक ने आत्यन्तिक भेद को अपने दर्शन का आधार बनाया। उपनिपत् में जहाँ वस्तु के कूटस्थिनत्यत्व को स्वीकार किया गया है वहाँ अजित केशकम्बलि जैसे उच्छेदवादी भी विद्यमान थे। बुद्ध ने आत्मा के मरणोत्तर जीवन और शर्रार से उसके भेदाभेद को अन्याकरणीय बताया है। बुद्ध को बर था कि यदि हम आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं तो नित्यात्मवाद का प्रसङ्ग आता है और यदि आत्मा का नास्तित्व कहते हैं तो उच्छेदवाद दी आपित आती है। अतः उनने इन दोनों वादों के डर से उसे अन्या-करणीय कहा है। अन्यथा उनका सारा उपदेश मृत्वाद के विरुद्ध आत्मवाद की भित्ति पर है ही।

जैन दर्शन वास्तव बहुत्ववादी है। वह अनन्त चेतनतस्य, अनन्त पुत्रलद्रव्य-परमाणुरूप, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, एक आकाशद्रव्य और असंख्य कालाणुद्रव्य इस प्रकार अनन्त वास्तविक मीलिक अखण्ड द्रव्यों को स्वीकार करता है। द्रव्य सन्-स्वरूप है। प्रत्येक सन् चाहे वह चेतन हो या चेतनेतर परिणामी-नित्य है। उसका पर्यायरूप से परिणमन प्रतिक्षण होता ही रहता है। यह परिणमन अर्थपर्याय कहलाता है। अर्थपर्याय सदश भी होती है और विसदश भी। शुद्ध द्रव्यों की अर्थपर्याय सदश एकसी सदश होती है, पर होती है अवस्य। धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य कालद्रव्य आकाशद्रव्य शुद्धजीवद्रव्य इनका परिणमन सदा सदश होता है। पुद्रल् का परिणमन सदश भी होता है विसदश भी।

जीव और पुद्रल इन दो द्रव्यों में वैभाविक शक्ति है और इस शक्ति के कारण इनका विसदृश परिमैन भी होता है। जब जीव शुद्ध हो जाता है तब विलक्षण परिणमन नहीं होता। इस वैभाविक शक्ति का
स्वाभाविक ही परिणमन होता है। तात्पर्य यह कि प्रत्येक सत् उत्पाद व्यय प्राव्यशाली होने से परिणार्मानित्य है। दो स्वतन्त्र सत् में रहनेवाला एक कोई सामान्य पदार्थ नहीं है। केवल अनेक जीवों को जीवत्व
नामक सादृश्य से संग्रह करके उनमें एक जीवदृश्य व्यवहार कर दिया जाता है। इसी तरह चेतन और अचेतन दो भिन्नजातीय द्रव्यों में 'सत्' नाम का कोई स्वतन्त्र सत्ताक पदार्थ नहीं है। परन्तु सभी द्रव्यों में परिणामिनित्यत्वनाम की सदृशता के कारण 'सत्, सत्' यह व्यवहार कर लिया जाता है। अनेक द्रव्यों में रहनेवाला कोई स्वतन्त्र सत् नाम का कोई बस्तुभृत तत्व नहीं है। ज्ञान, रूपादि गुण, उन्होंपण आदि कियाएँ
सामान्य विशेष आदि सभी दृश्य की अवस्थाएँ हैं पृथक् सत्ताक पदार्थ नहीं। यदि बुद्ध इस वस्तुस्थिति
पर गहराई से विचार करते तो इस निरूपण में न उन्हें उन्छेद्याद का भय होता और न शाइवत्वाद
का। और जिस प्रकार उनने अवार के क्षेत्र में मध्यमग्रनिपदा को उपादेष बताया है उसी तरह वे इस
अनन्तधर्मा वस्तुत्त्व के निरूपण को भी परिणामिनित्यता में ढाल देते।

स्याद्वाद्-जैनदर्शन ने इस तरह सामान्यरूप सं यावत् सत् को परिणामीनित्य माना है। प्रत्येक सत् अनन्तवर्मात्मक है। उसका पूर्णरूप वचने के अगोचर है। अनेकान्त अर्थ का निर्दुष्ट्रूप से कथन करने वाली भाषा स्याद्वाद रूप होती है। उसमें जिस धर्म का निरूपण होता है उसके साथ 'स्यात्' शब्द इसिलिए लगा दिया जाता है जिससे पूरी वस्तु उसी धर्म रूप न समझ ली जाप। अविवक्षित शेपधर्मी का अस्तित्व भी उसमें है यह प्रतिपादन 'स्यात्' शब्द से होता है।

स्याद्वाद का अर्थ है—स्यात् अमुक निश्चित अपेक्षा से । अमुक निश्चत अपेक्षा से घट अस्ति हां है और अमुक निश्चत अपेक्षा से घट नास्ति ही है । स्यात् का अर्थ न तो शायद है न संभवतः और न कदाचित् हीं। 'स्यात्' शब्द मुनिश्चित प्रष्टिकोण का प्रतीक है। इस शब्द के अर्थ की पुराने मतवादी दर्शनिकों ने ईमानदारी से समझने का प्रयास तो नहीं ही किया था किन्तु आज भी बैज्ञानिक दृष्टि की दुहाई देने बाले दर्शनलेखक उसी आनत परम्परा का पोषण करते अते हैं।

स्थाद्वाद सुनय का निरूपण करनेवाली भाषा पद्धति है। 'स्थात्' शब्द यह निश्चित रूप से बताता है कि वस्तु केवल इसी धर्मवाली ही नहीं है उसमें इसके अतिरिक्त भी धर्म विद्यमान हैं। तापर्य यह कि अविविश्वित शेष धर्मों का प्रतिनिधित्व स्थात् शब्द करता है। 'रूपवान् घटः' यह वाक्य भी अपने भीतर 'स्थात्' शब्द को लिपाये हुए है। इसका अर्थ है कि 'स्थात् रूपवान् घटः' अर्थात् चश्च इन्द्रिय के द्वारा प्राह्म होने से या रूप गुण की सत्ता होने से घड़ा रूपवान् है, पर रूपवान् ही नहीं है उसमें रस गन्य स्पर्श आदि अनेक गुण, लोटा बड़ा आदि अनेक धर्म विद्यमान हैं। इन अविविश्वत गुणधर्मों के अस्ति व की रक्षा करनेत्राला 'स्थात्' शब्द है। 'स्थात' का अर्थ शायद या सम्भावना नहीं है किन्तु निश्चय है। अर्थात् घड़े में रूप के अस्ति व की सूचता तो 'प्यान्' शब्द दे ही रहा है पर उन उपेक्षित शेष धर्मों के अस्ति व की सूचना 'स्थात्' शब्द में होती है। सारांश यह कि 'स्थात्' शब्द 'रूपवान्' के साथ नहीं जुटता है, किन्तु अविपक्षित धर्मों के साथ। यह 'रूपवान्' को पूरी वस्तु पर अधिकार जमाने से रोकता है और कर देता है कि वस्तु चहुत वहीं है उनमें रूप भी एक है। ऐसे अनन्त गुणधर्म वस्तु में लहरा रहे हैं। अर्था रूप की विवक्षा या दृष्ट होने से वह सामने है या शब्द से उन्नरित हो रहा है भो यह मुख्य हो सहता है पर वहीं सब कुछ नहीं है। दूसरे क्षण में रसकी मुख्यता होने पर रूप गाँण हो जायगा और वह अधिविश्वत शेष धर्मों की राशि में शामिल हो जायगा।

'स्पात्' शब्द एक प्रहरी है, जो उच्चरित धर्म को इधर उधर नहीं जाने देता। वह उन अविवक्षित धर्मी का संरक्षक है। इसलिए 'रूपवानु' के साथ 'स्वात्' राज्द का अन्त्रय करके जो लोग घड़े में रूप की भी स्थिति को स्यात् का शायद् या संभावना अर्थ काके संदिग्ध बनाना चाहते हैं वे असमें हैं। इसी तरह 'स्यादस्ति घटः' वाक्य में 'बटः अस्ति' यह अस्तित्व अंग घट में स्तिश्चित रूप ये विद्यमान है। स्यात शब्द उस अस्तित्व की स्थिति कमजोर नहीं बनाता किन्तु उसकी वास्त्विक आंशिक स्थिति की सूचना दंकर अन्य नास्ति आदि धर्मों के सद्भाव का प्रतिनिधित्व करता है। सारांश यह कि 'स्यात्' पद एक स्वतन्त्र पद है जो वस्तु के रोगांश का प्रतिनिधित्र करता है। उसे डा है कि कहीं 'अस्ति' नाम का धर्म जिसे शब्द से उचरित होने के कारण प्राप्तका मिर्जा है पूरी प्रस्त की न हड़व जाय, अपने अन्य नास्ति आदि सहयोगियों के स्थान को समाप्त न कर जाय । इसलिए वह अति वास्य में चेतावनी देता रहता है कि है भाई अस्ति, नुम वस्तु के एक अंग हो, तुम अपने अन्य नास्ति आदि भाइयों के हक <mark>को हड़पने</mark> की चेष्टा नहीं करना । इस भय का कारण ै—'निय ही है, अनिय ही हैं' आदि अंशवाक्यों ने अपना पूर्ण अधिकार वस्तु पर जमा कर अनिधिकार चेटा की दें और जगत में अनेक तरह से वितण्डा और संधर्ष उत्पन्न किये हैं। इसके फलस्यरूप पहार्थ के साथ तो अन्याय हुआ ही है, पर इस बाद-प्रतिवाद ने अनेक मतवादों की सृष्टि करके बहुं हार हिया यं वर्ष अनुदारता परमतासहिष्युता आदि से विश्व की अशान्त और आकुलतामय बना दिया है। 'सात्' शब्द वाक्य के उभ जहर को निकाल देता है जिससे अहंकार का सर्जन होता है और वस्तु के अन्य ध्वसीं के अस्तित्व से इन हार करके पदार्थ के साथ अन्याय होता है।

'स्यात' शब्द एक निश्चित अपेक्षा को द्योलन करके जहाँ 'अस्तित्व' धर्म की स्थिति सुदृद सहेतुक बनाता है वहाँ वह उसकी उस सर्वहरा प्रवृत्ति को भी नष्ट करता है जिससे वह पूरी वस्तु का मालिक बनना चाहता है। वह न्यायाधीश की तरह तुरन्त कह देता है कि—हे अस्ति, तुम अपने अधिकार की सीमा को समझो। स्वद्भव्य-क्षेत्र-काल-भाव की दृष्टि से जिस प्रकार तुम घट में रहते हो उसी तरह पर दृष्यादि की अपेक्षा 'नास्ति' नाम का तुम्हारा भाई भी उसी घट में है। इसी प्रकार घट का परिवार बहुत बड़ा है। अभी तुम्हारा नाम लेकर पुकारा गया है इसका इतना ही अर्थ है कि इस समय तुमसे काम है तुम्हारा प्रयोजन है तुम्हारी विवक्षा है। अतः इस समय तुम मुख्य हो। पर इसका यह अर्थ कदापि महीं है जो तुम अपने समानाधिकारी भाइयों के सद्भाव को भी नष्ट करने का दुष्ययास करो। वास्तिक बात सो

यह है कि यदि पर की अपेक्षा 'नाम्ति' धर्म न हो तो जिस घड़े में तुम रहते हो वह घड़ा घड़ा ही न रहेगा कपड़ा आदि पररूप हो जायगा। अतः जैसी तुम्हारी स्थिति है वैसी ही पर रूप की अपेक्षा 'नास्ति' धर्म की भी स्थिति है तुम उनकी हिसा न कर सको इसके लिए अहिंसा का प्रतीक 'स्थात्' शब्द तुमसे पहले ही वाक्य में लगा दिया जाता है। भाई अस्ति, यह तुम्हारा दोप नहीं है। तुम तो बराबर अपने नास्ति आदि अनन्य भाइयों को वस्तु में रहने देते हो और बड़े प्रेम से सबके सब अनन्त धर्मभाई रहते हो, पर इन वस्तुर्दायों की दृष्टि को क्या कहा जाय। इनकी दृष्टि ही एकाङ्गी है। ये शब्द के द्वारा तुममें से किसी एक 'अस्ति'आदि को मुख्य करके उसकी स्थिति इतनी अहङ्कार पूर्ण कर देना चाहते हैं जिससे वह 'अस्ति' अन्य का निराकरण करने लग जाय। बस, 'स्पात्' शब्द एक अञ्चन है जो उनकी दृष्टि को विकृत नहीं होने देता ओर उसे निर्मल तथा पूर्णदर्शी बनाता है। इस अविविक्षितसंरक्षक, इष्टिविपहारी, शब्द को सुधारूप बनानेवाले, सचेतक प्रहरी, अहिंसक भावना के प्रतीक, जीवन्त न्यायरूप, सुनिश्चित अपेक्षाद्यांतक 'स्पात्' शब्द के स्वरूप के साथ हमारे दार्शनिकों ने न्याय तो किया' ही नहीं किन्तु उसके स्वरूप का 'शायद, संभव है, कदाचित्' जैसे अष्ट पर्यायों से विकृत करने का दुष्ट प्रयत्न अवस्थ किया है तथा किया जा रहा है।

सब से थोथा तर्क तो यह दिया जाता है कि घड़ा जब अस्ति है तो नारित कैसे हो सकता है, घड़ा जब एक है तो अनेक कैसे हो सकता है, यह तो प्रत्यक्ष विरोध है' पर विचार तो करो घड़ा घड़ा ही है, कपड़ा नहीं, कुरसी नहीं, टेबिल नहीं, गाय नहीं, घोड़ा नहीं, तात्पर्य यह कि वह घटिमन्न अनन्त पर्रार्थरूप नहीं है। तो यह कहने में आपको क्यों संकोच होता है कि 'घड़ा अपने स्वरूप से अस्ति है, घटिमन्न पररूपों से नास्ति है। इस घड़े में अनन्त पररूपों की अपेक्षा 'नास्तित्व' धर्म है, नहीं तो दुनिया में कोई शिक्त घड़े को कपड़ा आदि बनने से नहीं रोक सकती। यह 'नास्ति' धर्म ही घड़े को घड़े रूप में कायम रखने को हेतु है। इसी नास्ति धर्म की सूचना 'अस्ति' के प्रयोग के समय 'स्यात्' शब्द दे देता है। इसी तरह घड़ा एक है। पर वही घड़ा रूप रस गन्ध स्पर्श छोटा चड़ा हलका मारी आदि अनन्त शिक्तियों की दृष्टि से अनेकरूप में दिखाई देता है या नहीं? यह आप स्वयं बतावें। यह अनेक रूप में दिखाई देता है तो अपको यह कहने में क्यों कष्ट होता है कि घड़ा दृष्य एक है, पर अपने गुण धर्म शिक्त आदि की दृष्टि से अनेक हैं। इसा कर सोचिए कि वस्तु में जब अनेक विरोधी धर्मों का प्रत्यक्ष हो ही रहा है और स्वयं वस्तु अनन्त विरोधी धर्मों का अविरोधी कीड़ास्थल है तव हमें उसके स्वरूप को विकृत रूप में देखने की दुर्दि तो नहीं करनी चाहिए। जो 'स्पात्' शब्द वस्तु के इस पूर्ण रूप दर्शन की याद दिलाता है उसे ही हम 'विरोध संशय' जैसी गालियों से दुरदुराते हैं किमाश्चर्यमतः परम्। यहाँ धर्मकीतिका यह स्लोकोर ध्यान में आ जाता है कि—

## ंयदीयं स्वयमर्थंभ्यो रोचते तत्र के वयम् ।'

अर्थात्-यदि यह अनेक धर्मरूपना वस्तु को स्वयं पसन्द है, उसमें है, वस्तु स्वयं राजा है तो हम बीच में काजी बनने वाले कीन ? जगत् का एक एक कण इस अनन्तधर्मना का आकार है। हमें अपनी दृष्टि निर्मल और विशाल बनाने की आवश्यकता है। वस्तु में कोई विरोध नहीं है। विरोध हमारी दृष्टि में है। और इस दृष्टिविरोध की असृतीपिध 'स्यान्' शब्द है, जो रोगी को कटु तो जरूर मालूम होती है पर इसके बिना यह दृष्टिविपम-ज्वर उत्तर भी नहीं सकता।

प्रो० बलदेव उपाध्याय ने भारतीय दर्शन (ए० १५५) में स्याद्वाद का अर्थ बताते हुए लिखा हैं कि—"स्यात (शायद, सम्भवतः) शब्द अम् धानु के विधिलिङ् के रूप का तिङ्नत प्रतिरूपक अन्यय माना जाता है। घड़े के विषय में हमारा परामर्श 'स्यादिस्त = संभवतः यह विद्यमान है' इसी रूप में होना चाहिए।' यहाँ 'स्यात्' शब्द को शायद का पर्यायवाची तो उपाध्यायजी स्वीकार नहीं करना चाहते। इसीलिए वे शायद शब्द को कोष्टक में लिखकर भी आगे 'संभवतः' शब्द का समर्थन करते हैं।

प्रस्तावना

28

वैदिक आचार्यों में शंकराचार्य ने शांकरभाष्य में स्याद्वाद को संशयरूप लिखा है इसका संस्कार आज भी कुछ विद्वानों के माथे में पढ़ा हुआ है और वे उस संस्कारवश स्यात् का अर्थ शायद लिख ही जाते हैं। जब यह स्पष्ट रूप से अवधारण करके कहा जाता है कि—'घटः स्यादस्ति' अर्थात घड़ा अपने स्वरूप से है ही। घटः स्यात्वास्ति—घट स्वभिन्न स्वरूप से नहीं ही हैं' तब संशय को स्थान कहाँ हैं ? स्यात् शब्द जिस धर्म का प्रतिपादन किया जा रहा है उससे भिन्न अन्य धर्मी के सदाव को सूचित करता है। वह प्रति समय श्रोता को यह सूचना देना चाहता है कि वक्ता के शब्दों से वस्तु के जिस स्वरूप का निरूपण हो रहा है वस्तु उतनी ही नहीं है उसमें अन्य धर्म भी विद्यमान हैं। जब कि संशय और शायद में एक भी धर्म निश्चित नहीं होता। जैन के अनेकान्त में अनन्त धर्म निश्चित हैं, उनके दृष्टिकोण निश्चित हैं तब संशय और शायद की उस श्चान्त परम्परा को आज भी अपने को तटस्थ माननेवाले विद्वान् भी चलाए जाते हैं यह रूढ़िवाद का ही माहात्स्य है।

के द्वी संस्कारवश प्रो० बलदेवजी स्यान के पर्यायवाचियों में शायद शब्द को लिखकर (ए० १७३) जैन दर्शन की समीक्षा करने समय शंकराचार्य की वकालन इन शब्दों में करने हैं कि—"यह निश्चित ही है कि इसी समन्वय दृष्टि से वह पदार्थों के विभिन्न रूपों का समीकरण करना जाता तो समय विश्व में अनुस्यूत परम नस्व तक अवश्य ही पहुँच जाता। इसी दृष्टि को ध्यान में स्वकर शंकराचार्य ने इस 'स्याहाद' का मीमिक खण्डन अपने शारीरक भाष्य (२, २, ३३) में प्रवल युक्तियों के सहारे किया है।" पर उपाध्याय जी, जब आप स्यान का अर्थ निश्चित रूप से 'संशय' नहीं मानने तब शंकराचार्य के खण्डन का मामिकव क्या रह जाता है? आप कृपाकर स्व० महामहोपाध्याय डा० गंगानाथ झा के इन वाक्यों को देखें—"जब से मैंने शंकराचार्य हारा जैन सिद्धान्त का खंडन पढ़ा है, तब से मुझे विश्वास हुआ है कि इस सिद्धान्त में बहुन कुछ है जिसे वेदान्त के आचार्यों ने नहीं समझा।" श्री फणिभूषण अधिकारी तो और स्पष्ट लिखने हैं कि—"जैनधर्म के स्याहाद सिद्धान्त को जितना गलत समझा गया है उतना किसी अन्य सिद्धान्त को नहीं। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी इस दोप से मुक्त नहीं हैं। उन्होंने भी इस सिद्धान्त के प्रति अन्याय किया है। यह बात अल्पज़ पुरुषों के लिए क्षम्य हो सकती थी। किन्तु यदि मुझे कहने का अधिकार है तो में भारत के इस महान् विद्वान्त के लिए तो अक्षम्य ही कहूँ गा, यद्यपि मैं इस महिष् को अतीव आदर की दृष्टि से देखता हूँ। ऐसा जान पड़ता है उन्होंने इस धर्म के दर्शनशास्त्र के मूल प्रक्षों के अध्ययन की परवाह नहीं की।"

जन दर्शन स्याहाद सिद्धान्त के अनुसार वस्तुस्थिति के आधार से समन्वय करता है। जो धर्म वस्तु में विद्यमान हैं उन्हीं का समन्वय हो सकता है। जैनदर्शन को आप वास्तव बहुन्ववादी लिख आये हैं। अनेक स्वतन्त्र सत् व्यवहार के लिए सद्दुप से एक कहे जायें पर वह काल्पनिक एकत्व वस्तु नहीं हो सकता ? यह कैसे सम्भव हैं कि चेतन और अचेतन दोनों ही एक सत् के प्रातिभासिक विवर्त हों।

जिस काल्पनिक समन्वय की ओर उपाध्याय जी संकेत करते हैं उस ओर भी जैन दार्शनिकों ने प्रारम्भ से ही दृष्टिपात किया है। परम संग्रह नय की दृष्टि से सद्य से यावत् चेतन अचेतन दृष्यों का संग्रह करके 'एकं सत्' इस शब्दृब्यवहार के होने में जैन दार्शनिकों को कोई आपित नहीं है। सैकड़ों काल्पनिक व्यवहार होते हैं, पर इससे मोलिक तत्त्वव्यवस्था नहीं की जा सकती ? एक देश या एक राष्ट्र अपने में क्या वस्तु है ? समय समय पर होने वाली बुिह्मात देशिक एकता के सिवाय एकदेश या एक राष्ट्र का स्वतन्त्र अस्तित्व ही क्या है ? अस्तित्व जुदा जुदा मुखण्डों का अपना है। उसमें व्यवहार की सुविधा के लिए प्रान्त और देश संज्ञाएँ जैसे काल्पनिक हैं व्यवहारसत्य हैं उसी तरह एक सत् या एक ब्रह्म काल्पनिकसत् होकर व्यवहारसत्य बन सकता है ओर कल्पना की दोड़ का चरम बिन्दु भी हो सकता है पर उसका तत्त्वसत् या परमार्थसत् होना नितान्त असम्भव है। आज विज्ञान एटम तक का विश्लेषण कर खुका है और सब मौलिक अणुओं की पृथक् सत्ता स्वीकार करता है। उनमें अभेद और इतना बड़ा अभेद जिसमें चेतन अचेतन मूर्त अमूर्त आदि सभी लीन हो जाँय कल्पनासाम्राज्य की अन्तिम कोटि है।

और इस कल्पनाकोटि को परमार्थ सन् न मानने के कारण यदि जैनदर्शन का स्याद्वाद सिद्धान्त आपको मूळभूत तत्त्व के स्वरूप समझाने में नितान्त अपमर्थ प्रतीत होता है तो हो, पर वह वस्तुमीमा का उदलंघन नहीं कर सकता और न कल्पनालोक की लम्बी दोड़ ही लगा सकता है।

स्यात् शब्द को उपाध्यायती संशय का पर्यायवाची नहीं मानते यह तो प्रायः निश्चित है क्योंकि आप स्वयं लिखते हैं ( १० १०३ ) कि-- "यह अनेकान्तवाद संशयवाद का रूपान्तर नहीं हैं :' पर आप उसे संभववाद अवज्य कहना चाहते हैं। परन्तु स्थातु का अर्थ 'संभवतः' करना भी त्यायसंगत नहीं है क्योंकि संभावना संशय में जो कोटियाँ उपस्थित होती हैं उनकी अर्धनिश्चितता की ओर संकेत मात्र हैं. निरुचय उससे भिन्न ही है। उपाध्यायजी स्यादात को संभायवाद और निरुचयवाद के बीच संभा-वनावाद की जगह रखना चाहते हैं जो एक अनध्यवसायात्मक अनिइचय के समान है। परन्त जब स्याद्वाद स्वष्ट रूप से इंके की चीट यह कह रहा है कि-घड़ा स्वादिन्त अधीत अपने स्वरूप, अपने क्षेत्र, अपने काल और अपने आकार इस स्वचन्ष्ट्य की ओक्षा है ही यह निश्चित अवधारण है। घडा स्वसे भिन्न यावत पर पदार्थों की दृष्टि से नहीं ही है यह भी निश्चित अवधारण है। इस तरह जब दोनों धर्मों का अपने अपने हरिकोण से घडा अविरोधी आधार है तब घड़े को हम उभय दृष्टि से अस्ति-नास्ति रूप भी निश्चित ही कहते हैं। पर शब्द में यह सामर्थ्य नहीं है कि घट के पूर्णरूप की-जिसमें अस्ति नास्ति जैसे एक-अनेक नित्य-अनित्य आदि अनेको युगल-धर्म लहरा रहे हैं-कह सके अतः समयभाव से बड़ा अवक्तव्य है। इस प्रकार जब स्याद्वाद सुनिश्चित दृष्टिकोणों से तत्तत् धर्मों के बास्तिविक निश्चय की घोषणा करता है तब इसे सम्भावनावाद में कैसे रखा जा सकता है ? स्थात शब्द के साथ ही एवकार भी लगा रहता है जो निर्दिष्ट धर्म का अवधारण सचित करता है तथा स्यात शब्द उस निर्दिष्ट धर्म से अतिरिक्त अन्य धर्मी की निश्चित स्थिति की मुचना दंता है। जियसे श्रोता यह न समझ छे फि वम्तु इसी धर्मरूप है। यह स्याद्वाद क्रियत धर्मों तक ब्यवहार के लिए भले ही पहुँच जाय पर वस्तुब्यवस्था के लिए वस्तु की सीमा की नहीं छाँघता । अतः न यह संशयधाद है, न अनिश्चयवाद और न संभावनावाद ही, किन्तु खरा अपेक्षा प्रयक्त निरुचयवाद है।

हुमी तरह डॉ॰ देवराज जी का पूर्वी और पश्चिमी दर्शन ( पृष्ठ ६५ ) में किया गया स्यात् शब्द का 'कदाचित्' अनुवाद भी आमक है। कदाचित् शब्द कारमपेश्न है। इसका सीधा अर्थ है किसी समय। और प्रचलित अर्थ में यह संशय की ओर ही झुकाता है। स्यात् का प्राचीन अर्थ है कथिवत—अर्थात् किसी निश्चित प्रकार से, स्पष्ट शब्दों में अमुक निश्चित दिष्टिकीय से। इस प्रकार अपेक्षाअयुक्त निश्चयवाद ही स्यादाद का अश्चान्त वाच्यार्थ है।

महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने तथा इतः पूर्व प्रो० जैकांबी आदि ने स्याहाद की उत्पत्ति को संजय वेलिहिपुत्तके मत से बताने का प्रयत्न किया है। राहुलभी ने दर्शन दिग्दर्शन (पृ० ४९६) में लिग्या है कि— ''आधुनिक जैनदर्शन का आधार स्याहाद है। जो माल्य्रम होता है संजय वेलिहिपुत्त के चार अंग वाले अनेकान्तवाद को लेकर उसे सात अंगवाला किया गया है। संजय ने तत्त्वों (परलोक देवता) के बारे में कुछ भी निश्चयात्मक रूप से कहने से इन्कार करते हुए उस इन्कार को चार प्रकार कहा है—

- १ हैं ? नहीं कह सकता।
- २ नहीं है ? नहीं कह सकता।
- ३ है भी और नहीं भी ? नहीं कह सकता।
- ४ न हैं और न नहीं है ? नहीं कह सकता।

इसकी तुलना कीजिये जैनों के सात प्रकार के स्याद्वाद सं-

- १ हैं ? हो सकता है (स्याद्स्ति)
- २ नहीं है ? नहीं भी हो सकता है (स्याक्नास्ति)
- ३ हैं भी और नहीं भी १ है भी और नहीं भी हो सकता ( स्याद्भित च नास्ति च )

उक्त तीनों उत्तर क्या कहे जा सकते हैं (= वक्तव्य हैं ) ? इसका उत्तर जैन 'नहीं' में देते हैं-

- ४ स्याद् ( हो सकता है ) क्या यह कहा जा सकता (= वक्तव्य ) है ? नहीं, स्याद् अ-वक्तव्य है।
- 'स्यादिस्त' क्या यह वक्तव्य है ? नहीं, 'म्याद् अस्ति' अवक्तव्य है ।
- ६ 'स्याद नास्ति' क्या यह वक्तव्य है ? नहीं, 'स्याद नास्ति' अवक्तव्य है ।
- 'स्याद् अस्ति च नास्ति च' क्या यह वक्तव्य है ? नहीं 'स्याद्स्ति च नास्ति च' अ-वक्तव्य है ।

दोनों के मिलाने से मालूम होगा कि जैनों ने संजय के पहिलेवाले तीन वाक्यों ( प्रश्न और उत्तर दोनों ) को अलग करके अपने स्याद्वाद् की छह भंगियाँ बनाई हैं और उसके चौथे वाक्य 'न है और न नहीं हैं को जोड़कर 'स्याद' भी अवक्तव्य है, यह सातवाँ भंग तैयार कर अपनी सप्तभंगी पूरी की।……

इसंप्रकार एक भी सिद्धान्त (= वाद) की स्थापना न करना जो कि संजय का वाद था, उसी को संजय के अनुयायियों के लुप्त हो जाने पर जैनों ने अपना लिया और उसकी चतुर्भंगी न्याय को सप्तभंगी में परिणत कर दिया।'

राहुल जी ने उक्त सन्दर्भ में सप्तभंगी और स्याह्माद के स्वरूप को न समझकर केवल शब्दसाम्य से एक नये मन की सृष्टि को है। यह तो ऐसा ही है जैसे कि चोर से "क्या तुम अमुक जगह गये थे ? यह पूछने पर वह कहें कि मैं नहीं कह सकता कि गया था" और जज अन्य प्रमाणों से यह सिद्ध कर दे कि चोर अमुक जगह गया था। तय शब्दसाम्य देखकर यह कहना कि जज का फैसला चोर के बयान से निकला है।

संजयवेलिहिपुत्र के दर्शन का विवेचन स्वयं राहुलजी ने (ए० ४९६) इन शब्दों में किया है— "यदि आप पूछें—'क्या परलोक है ?' तो यदि में समझता होऊँ कि परलोक है तो आपको बतलाऊँ कि परलोक है। मैं ऐसा भी नहीं कहता, वैसा भी नहीं कहता, दूसरी तरह से भी नहीं कहता। मैं यह भी नहीं कहता कि वह नहीं है। परलोक नहीं है। परलोक नहीं है। परलोक नहीं है। परलोक है भी और नहीं भी है। परलोक न है और न नहीं है। ए

संजय के परलोक, देवता, कर्मफल और मुक्ति के सम्बन्य के ये विचार शतप्रतिशत अनिश्चयवाद के हैं। वह स्पष्ट कहता है कि—"यदि,में जानता होऊँ तो बताऊँ।" संजय को परलोक मुक्ति आदि के स्वरूप का कुछ भी निश्चय नहीं था इसलिए उसका दर्शन वकील राहुल जी के मानव की सहजबुद्धि को भ्रम में नहीं हालना चाहता और न कुछ निश्चय कर श्राम्त धारणाओं की पृष्टि ही करना चाहता है। ताल्पर्य यह कि संजय घोर अनिश्चयवादी था।

बुद्ध और संजय — बुद्ध ने "लांक नित्य हैं।, अनित्य हैं, नित्य-अनित्य हैं, न नित्य न अनित्य हैं। लोक अन्तवान हैं। नहीं हैं।, नहीं हैं।, नहीं हैं।, नहीं हैं।, नहीं हैं।, नहीं होतें, होते-नहीं होतें, न होते न नहीं होतें।; जीव शरीर से भिन्न हैं। जीव शरीर से भिन्न नहीं हैं।।' (माध्यिमिक बृत्ति पृ० ४४६) हन चांदह वस्तुओं को अन्याकृत कहा है। मिन्सिमिनकाय (२।२।३) में इनकी संख्या दश है। इसमें आदि के दो प्रश्नों में तीसरा और चीथा विकल्प नहीं गिना गया है। इनके अन्याकृत होने का कारण बुद्ध ने वताया है कि इनके बारे में कहना सार्थक नहीं, भिक्षचर्या के लिए उपयोगी नहीं, न यह निर्वेद निरोध शान्ति या परमज्ञान निर्वाण के लिए आवश्यक है। तान्पर्य यह कि बुद्ध की दृष्टि में इनका जानना मुमुक्ष के लिए आवश्यक नहीं था। दृसरे शन्दों में बुद्ध भी संजय की तरह इनके बारे में कुछ कहकर मानव की सहज बुद्धि को अम में नहीं डालना चाहते थे और न आन्त धारणाओं को पृष्ट ही करना चाहते थे। हाँ, मंजय जब अपनी अज्ञानता या अनिश्चय को साफ साफ शब्दों में कह देता है कि यदि में जानता हो जैं तो बता कें, तब बुद्ध अपने जानने न जानने का उल्लेख न करके उस रहस्य को शिष्यों के लिए अनुपयोगी बताकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। किसी भी तार्किक का यह प्रश्न अभी तक असमाहित ही रह जाता है कि इस अध्याकृतता और संजब के अनिश्चयवाद में

क्या अन्तर है ? सिवाय इसके कि संजय फक्कड़ की तरह खरी खरी बात कह देता है और बुद्ध बहै आदिमियों की शालीनता का निर्वाह करते हैं।

बुद्ध और संजय ही क्या, उस समय के वातावरण में आत्मा लोक परलोक और मुक्ति वे स्वरूप के सम्बन्ध में — हैं ( सत् ), नहीं ( असत् ), है-नहीं (सदसत् उभय), न है न नहीं है ( अवक्तरू या अनुभय )। ये चार कोटियाँ गूँज रही थीं। कोई भी प्राक्षिक किसी भी तीर्थहर या आचार्य से बिन किसी संकोच के अपने प्रश्न को एक साँस में ही उक्त चार कांटियों में विभाजित करके ही पूछता था। जिस प्रकार आज कोई भी प्रश्न मजदूर और पूँजीपित शोपक और शोष्य के हुन्ह की छाया में ही सामने आता है उसी प्रकार उस समय आत्मा आदि अतीन्द्रिय पदार्थी के प्रश्न सत् असत् उभय और अनुभय-अनिर्वचनीय इस चतुरकोटि में आवेष्टित रहते थे । उपनिषद या ऋगवेद में इस चतुरकोटि के दर्शन होते हैं । विश्व के स्वइत के सम्बन्ध में असन् से सन् हुआ ? या सन् से सन् हुआ ? या सदसन् दोनों रूप से अनिर्वचनीय है ? इत्यादि प्रश्न उपनिपद और वेद में वरावर उपलब्ध होते हैं ? ऐसी दशा में राहरू ज का स्पादाद के विषय में यह फनवा दे देना कि संजय के प्रक्षों के शब्दों से या उसकी चनर्भाड़ी के नोडमरोड कर सप्तभर्जा वनी--कहाँ तक उचित है यह वे स्वयं विचारें। बुद्ध के समकालीन जो छह तीर्थिक थे उनमें महाबीर निग्गण्ठ नाथपुत्रकी, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी के रूप में प्रसिद्धि थी। व सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे या नहीं यह इस समय की चरचा का विषय नहीं है, पर वे विशिष्ट तस्व विचारक थे और किया भी प्रश्न को संजय की तरह अनिश्चय कोटि या विक्षेप कोटि में या बुद्ध की तरह अध्याकृत कोटि में डालने वाले नहीं थे और न शिष्यों की सहज जिल्लासा को अनुपयोगिक के भगपद चक्कर में द्वा देना चाहते थे। उनका विख्वास था कि संघ के पँचसैल व्यक्ति जब तब वस्ततस्य का टीक निर्णय नहीं कर लेते तब तक उनमें बौद्धिक दृद्धा और मानसबल नहीं आ सकता ने मदा अपने समानशील अन्य संघ के भिक्षओं के सामने अपनी घोद्धिक दीनता के कारण हनप्रभ रहेंगे और इसका असर उभके जीवन और आचार पर आये विना नहीं रहेगा। वे अपने शिख्यों के पर्देवन्द्र पद्मनियों की नरह जगत के स्वरूप विचार की बाह्य हवा से अपरिचित नहीं रखना चाहने थे किना चाहते थे कि प्रत्येक प्राणी अपनी सहज जिज्ञासा और मननशक्ति को वस्तु के यथार्थ स्वरूप वे विचार की ओर लगावे। न उन्हें बुद्ध की तरह यह भय व्याप्त था कि यदि आत्मा के सम्बन्ध में है कहते हें तो शाश्वतवाद अर्थात उपनिपदवादियों की तरह लोग नित्यत्व की ओर झक जायेंगे और नहीं कहने से उच्छेद्वाद् अर्थात् चार्वाक की तरह नास्तित्व का प्रसंग प्राप्त होगा । अतः इस प्रश्न को अच्या कत रखना ही श्रेष्ट है । वे चाहते थे कि मौजूद तकों का और संशयों का समाधान वस्तुस्थिति के आधार से होना ही चाहिये। अतः उन्होंने वस्तुस्वरूप का अनुभव कर यह बताया कि जगत का प्रत्येक सत चाहे वह चेतनजातीय हो या अचेतनजातीय परिवर्तनशील है। वह निसर्गतः प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है। उसकी पर्याय बदलती रहती है। उसका परिणमन कभी सहश भी होता है कभी विसहश भी। पर परिणमनसामान्य के प्रभाव से कोई भी अञ्चना नहीं रहना। यह एक मौलिक नियम है कि किसी भी सन का विश्व से सर्वशा उच्छेद नहीं हो सकता, यह परिवातत होकर भी अपनी मौलिकता या सत्ता को नहीं को सकता । एक परमाणु है वह हाइडोजन वन जाय, जल बन जाय, भाप बन जाय, फिर पानी हो जाय पृथिवी वन जाय, और अनन्त आकृतियों या पर्यायों को धारण कर ले, पर अपने द्रव्यत्व या मौलिकत्व को नहीं खो सकता। कियी की ताकत नहीं जो उस परमाणु की हस्ती या अस्तित्व को मिटा सके। तात्पर्य यह कि जगत में जितने 'सत' हैं उतने बने रहेंगे। उनमें से एक भी कम नहीं हो सकता, एक दूसरे में विलीन नहीं हो सकता । इसी तरह न कोई नया 'सत' उत्पन्न हो सकता है । जितने हैं उनका ही आपसी

प्रां पर्नानन्द कोसाम्बी ने संजय कें बाद को विश्लेषवाद संज्ञा दी है। देखो भारतीय संस्कृति और अहिंसा प्रविधाश

ٽ <u>ئ</u>

संयोग-वियोगों के आधार सं यह विश्व जगत् (गच्छतीति जगत अर्थात नाना रूपो का प्राप्त होना ) वनता रहता है ।

ताल्पर्य यह कि-विश्व में जितने सन् हैं उनमें से न तो एक कम हो सकता है और न एक बढ़ सकता है। अनन्त जड परमाण, अनन्त आन्माएँ, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्म द्रव्य, एक आकाश, और असंख्य कालाणु इतने सत् हैं। इनमें धर्म अधर्म आकाश और) काल अपने स्वाभाविक रूप में सदा विद्यमान रहते हैं उनका विरुक्षण परिणमन नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि ये कृटस्थ नित्य हैं किन्त इनका प्रतिक्षण जो परिणमन होता है। वह सदय स्वाभाविक परिणमन ही होता है। आत्मा और पुद्रस्त ये दो द्रव्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जिस समय आत्मा ग्रुह हो जाता है उस समय वह भी अपने प्रतिक्षणभावी स्वाभाविक परिणमन का ही स्वामी रहता है, उसमें विलक्षण परिणति नहीं होती। जब तक आत्मा अञ्चल है तब तक ही इसके परिणमन पर सजातीय जीवान्तर 'का और विजातीय पुद्रल का प्रभाव आने से विलक्षणता आनी है। इसकी नानारूपता प्रत्येक को स्वानुभवसिद्ध है। जड़ पुद्रल ही एक ऐसा विलक्षण द्रव्य है जो सदा सजातीय से भी प्रभावित होता है और विजातीय चेतन से भी। इसी पुद्रल दृष्य का चमन्कार आज विज्ञान के द्वारा हम सब के सामके प्रस्तुत हैं। इसी के हीनाधिक संयोग-वियोगी के फलस्वरूप असंख्य आविष्कार हो रहे हैं। विद्युत बाद्द आदि इसी के रूपान्तर हैं, इसी की शक्तियों हैं। जीव की अक्षद दूशा इसी के संपर्क सं होती है। अनादि से जीव और पुरुष का ऐसा संयोग है जो पर्यायान्तर छेने पर भी जीव इसके संयोग सं मक नहीं हो पाता और उसमें विभाव परिणमन-राग हेप मोह अज्ञानरूप दशाएं होती रहती हैं। जब यह जीव अपनी चारित्रमाधना द्वारा इतना समर्थ और स्वरूपप्रतिष्ठ हो जाता है कि उस पर बाह्य जगत का कोई भी प्रभाव न पड़ सके तो वह मुक्त हो जाता है और अपने अनन्त चैतन्य में स्थिर हो जाता है। यह मुक्त जीव अपने प्रतिक्षण परिवर्तित स्वाभाविक चैतन्य में लीन रहता है। फिर उसमें अग्रुह दशा नहीं होती। अन्ततः पुद्रल परमाणु ही ऐसे हैं जिनमें शुद्र या अग्रुड किसी भी दशा में दसरे संयोग के आधार से नाना आकृतियाँ और अनेक परिणमन संभव हैं तथा होते रहते हैं। इस जगत व्यवस्था में किसी एक ईश्वर जैसे नियन्ता का कोई स्थान नहीं है यह तो अपने अपने संयोग-वियोगीं से परिणमन-शील है। प्रत्येक पदार्थ का अपना 'सहज स्वभावजन्य प्रतिक्षणभावी परिणम⊣चक चालू है। यदि कोई दसरा संयोग आ पड़ा और उस द्वड्य ने इसके प्रभाव को आत्मसात् किया तो परिणमन तत्प्रभा-बित हो जायगा, अन्यथा यह अपनी गतिसे बद्छता चला जायगा। हाइड्रोजन का एक अणु अपनी गति से प्रतिक्षण हाइड्रोजन रूप में बदल रहा है। यदि आक्सीजन का अणु उसमें आ जुटा तो दोनों का जलरूप परिणमन हो जायगा। वे एक विन्दु रूप सं सदृश संयुक्त परिणमन कर लेंगे। यदि किसी वैज्ञानिक के विश्लेषणप्रयोग का निमित्त मिला तो वे दोनों फिर जुदा जुदा भी हो सकते हैं। यदि अग्नि को संयोग मिल गया भाफ बन जायेंगे। यदि सांप के मुख का संयोग मिला धिपविन्द हो जायेंगे। ताल्पर्य यह कि यह विश्व साधारणतया पुद्रल और अद्युद्ध जीव के निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध का वास्त-विक उद्यान है। परिणमनचक पर प्रत्येक द्रच्य चढा हुआ है। यह अपनी अनन्त योग्यताओं के अनुसार अनन्त परिणमनों को क्रमशः धारण करता है। समस्त 'सत्' के समुदाय का नाम लोक या विश्व है। इस दृष्टिसे अब आप लोक के शाश्वत और अशाश्वत वाले प्रश्न को विचारिए-

(१) क्या लोक शाश्वत है ? हाँ, लोक शास्त्रत है । द्रव्यों की संख्या की दृष्टि सं, अर्थात् जितने सत् इसमें हैं उनमें का एक भी सन् कम नहीं हो सकता और न उनमें किसी नये सन् की वृद्धि ही हो सकती है। न एक सन् दृसरे में विलीन ही हो सकता है। कभी भी ऐसा समय नहीं आ सकता जो इसके अंगभृत द्रव्यों का लोप हो जाय या वे समाप्त हो जायें।

(२) क्या लोक अशाश्वत है ? हाँ, लोक अशाश्वत है, अङ्गभूत द्रव्यं। के प्रतिक्षण भावी परिणमनों की दृष्टि से ? अर्थात् जितने सत् हैं वे प्रतिक्षण सदृश या विसदृश परिणमन करते रहते हैं। इसमें दो क्षण तक ठहरनेवाला कोई परिणमन नहीं है। जो हमें अनेक क्षण ठरहनेवाला परिणमन दिखाई देता है वह प्रतिक्षणभावी सदश परिणमन का स्यूल दृष्टि से अवलोकनमात्र है। इस तरह सतत परिवर्तनशील संयोग-वियोगों की दृष्टि से विचार कीजिये तो लोक अवाश्वत है, अनित्य है, प्रतिक्षण परिवर्तित है।

- (३) क्या लोक शाइवत और अशाइवत दोनों रूप है ? हाँ, कमशः उपर्युक्त दोनों दृष्टियों सं विचार कीजिए तो लोक शाइवत भी ह (दृष्य दृष्टि से ) अशाइवत भी है (पर्याय दृष्टि से )। दोनों दृष्टि-कीणों को कमशः प्रयुक्त करने पर और उन दोनों पर स्थूल दृष्टि सं विचार करने पर जगत् उभयरूप ही प्रतिभासित होता है।
- (४) क्या लोक शास्त्रत दोनो रूप नहीं है ? आखिर उसका पूर्ण रूप क्या है ? हाँ, लोक का पूर्ण रूप अवक्तन्य है, नहीं कहा जा सकता । कोई शब्द ऐसा नहीं जो एक साथ शास्त्रत और अशास्त्रत इन दोनों स्वरूपों को तथा उसमें विद्यमान अन्य अनन्त धर्मों को युगपत् कह सके। अतः शब्द की असामध्य के कारण जगत् का पूर्णरूप अवक्तन्य है, अनुभय है, वचनातीत है।

इस निरूपण में आप देखेंगे कि वस्तु का पूर्णरूप वचनों के अगोचर है अनिर्वचनाय या अवक्तव्य है। यह चांथा उत्तर वस्तु के पूर्ण रूप का युगपत कहने की दृष्टि से है। पर वही जगत् शाश्वत कहा जाता है दृद्धदृष्टि से, अशाश्वत कहा जाता है पर्यायदृष्टि से। इस तरह मूलतः चांथा, पहिला और दूसरा ये तीन ही प्रश्न मीलिक हैं। तीसरा उभयरूपता का प्रश्न तो प्रथम और द्वितीय के संयोग रूप है। अब आप विचारें कि संजय ने जब लोक के शाश्वत और अगाश्वत आदि के बारे में स्पष्ट कह दिया कि में जानता होऊँ तो बताऊँ और बुद्ध ने कह दिया कि इनके चक्कर में न पड़ो, इसका जानना उपयोगी नहीं तब महावीर ने उन प्रश्नों का वस्तु स्थित के अनुसार यथार्थ उत्तर दिया और शिष्यों की जिज्ञासा का समाधान कर उनको बौद्धिक दीनता से बाण दिया। इन प्रश्नों का स्वरूप इस प्रकार है—

29

• प्रश्न संजय बुद्ध १ क्या लोक शाश्वत है ? में जानता होऊँ तो इसका जानना अनु-वनाऊँ, ( अनिश्चय, पयोगी है (अब्याकृत विक्षेप ) अकथनीय )

हाँ, लोक द्रस्य दृष्टि सं शाक्षत हैं, इसके किसी भी

सहार्वार

शाक्षत है, इसके किसी भी सन् का सर्वथा ना**श नहीं** 

हो सकता।

हाँ लोक अपने प्रतिक्षण भावी परिवर्तनों की दृष्टि से अशाश्वत है, कोई भी पदार्थ दो क्षणस्थायी नहीं। हाँ, दोनों दृष्टिकोणों से क्रमशः विचार करने पर लोक को शाश्वत भी कहते हैं और अशाश्वत भी।

हाँ, ऐसा कोई शब्द नहीं जो लोक के परिपूर्ण स्वरूप की एक साथ समग्र भाव से कह सके। उसमें शाश्वत अशा-श्वत के सिवाय भी अनन्त रूप विद्यमान हैं अतः समग्र भाव से वस्तु अनुभय है. अवक्तस्य है, अनिर्बचनीय है

२ क्या लोक अशाश्वत है ?

- ३ क्या लोक शाक्षत और अशा-श्वत है ?
- ४ क्या लोक दोनों रूप नहीं है ,, अनुभय है ?

संजय और बुद्ध जिन प्रश्नों का समाधान नहीं करते, उन्हें अनिश्चय या अध्याकृत कह कर अपना पिण्ड छुद्धा छेते हैं, महावीर उन्हीं का वास्तिवक युक्ति संगत समाधान करते हैं। इस पर भी राहुलजी, और धर्मानन्द कोषम्बी आदि यह कहने का साहस करते हैं कि 'संजय के अनुयायियों के छुप्त हो जाने पर संजय के वाद को ही जैतियों ने अपना छिया'। यह तो ऐसा ही हैं जैसे कोई कहे कि भारत में रही पर-तन्त्रता को ही परतञ्जताविधायक अंग्रेजों के चले जाने पर भारतीयों ने उसे अपरतञ्जता (स्वतन्त्रता) रूप से अपना छिया है, क्योंकि अपरतन्त्रता में भी 'प र त न्त्र ता' ये पाँच अक्षर तो माजूद हैं ही। या हिसा को ही बुद्ध और महावीर ने उसके अनुयायियों के छुप्त होने पर अहिसारूप से अपना छिया है क्योंकि अहिसा में भी 'हिं सा' ये दो अक्षर है ही। यह देखकर तो और भी अक्षर्य होता है कि—अप (१० ४८४) अनिश्चिततावादियों की सूची में संजय के साथ निगांठ नाथपुत्र ( महावीर ) का नाम भी छिख जाते हैं, तथा (१० ४९१) संजय को अनेकान्त्यादी। क्या इसे धर्मकीति के शहदों में 'धिग ब्यापकं तमः' नहीं कहा जा सकता ?

'स्यात्' शब्द के प्रयोग सं साधारणतया लोगा को संशय अनिश्चय या संभावना का भ्रम होना है। पर यह तो भाषा की पुरानी शेली है उस प्रसक्त की, जहाँ एक बाद का स्थापन नहीं होता। एकाधिक भेद या विकल्प की स्थना जहाँ करनी होती है वहाँ 'स्थान' पद का प्रयोग भाषा की शेली का एक रूप रहा है जैसा कि मिज्झिमनिकाय के महाशाहुलोधाद सुन के निम्निलिखिन अवतरण से ज्ञात होता है— 'कतसा च राहुल तेजोधातु? तेजेधातु सिया अज्झित्तका सिया वाहिरा।'' अर्थात् ठेजो धातु स्थात् आध्याध्मिक है, स्थात् बाहा है। यहाँ सिया (भ्यात्) शब्द का प्रयोग ठेजो धातु के निश्चित भेदों की सूचना देता है निक उन भेदों का संशय अनिश्चय था सम्भावना बनाता है। आध्याध्मिक भेद के साथ प्रयुक्त होनेवाला स्थात् शब्द इस बात का होतन करता है कि नेजे धातु मात्र आध्याध्मिक मेद के साथ प्रयुक्त होनेवाला स्थात् शब्द इस बात का होतन करता है कि नेजे धातु मात्र आध्याध्मिक हो नहीं है किन्तु उससे व्यक्तिक बात्य भी है। इसी तरह 'स्थात्किन' में अनित के साथ लगा हुआ 'स्थात्' शब्द स्थात् करता है कि अस्ति से साथ लगा हुआ 'स्थात्' शब्द स्थात् शब्द न शायद का न अनिश्चय का और न सम्भावना का स्थान है किन्तु निहंद धर्म के सिवाय अन्य अग्रेप धर्मों की सूचना देता है जिससे श्रोता वस्तु हो निहिष्ट धर्मभात्र रूप ही न समझ बैठे।

सप्तसंगी—वन्तु मृत्यतः 'जनन्त्यसांत्मक है। उसमें विभिन्न दिष्टियां से विभिन्न विवक्षाओं से अनन्त धर्म है। प्रत्येक धर्म का विरोधी धर्म भी दिष्टिमें से धरता मिन्नव है। जैसे 'घटः स्याद्दित' में घट है ही अपने इच्य क्षेत्र काल भाव की मर्गादा से! जिस प्रकार घट में स्वचतुष्ट्य की अपेक्षा अस्तित्व धर्म है उसी तरह घट्ट्यांतिरिक्त अन्य पदार्थों का नास्तित्व भी घट में है। यदि घटांमन्न पदार्थों का नास्तित्व घट में न पाया जाय तो घट और अन्य पदार्थ मिलकर एक हो जायोंगे। अतः घट स्याद्दित और स्यान्नास्ति रूप है। इसी तरह वस्तु में इच्यद्दि से नित्यत्व पर्यायदिष्ट से अनित्यत्व आदि अनेकों विरोधी धर्मयुगल रहते हैं। एक बस्तु में अनन्त सप्तभङ्ग बनते है। त्रय हम घट के अस्तित्व का विचार करते हैं तो अस्तित्वविषयक सात भङ्ग हो सफते हैं। जेसे संजय के प्रदन्तित्तर या बुद्धके अध्याद्धत प्रक्तित्तर में हम चार कोटि तो निश्चित रूप से देखते हैं—सत् , असत् , उभय और अनुभय। उसी तरह गणित के हिसाब से तीन मृत्य भंगों को मिलाने पर अधिक से अधिक सात अपुनक्त भंग हो सकते हैं। जैसे घड़े के अस्तित्व का विचार प्रस्तुत है तो पहिला अस्तित्व धर्म, दूसरा तदिरोधी नास्तित्व धर्म और तीसरा धर्म होगा अवक्तव्य को वस्तु के पूर्ण रूप की सूचना देता है कि वस्तु पूर्ण रूप से बचन के अगोचर है। उसके विराट् रूप को शब्द नहीं हु सकते। अवक्तव्य धर्म इस अपेका से है कि दोनों धर्मों को युगपत् कहनेवाला शब्द संसार में नहीं है अतः वस्तु यथार्थनः वचनातीत है, अवक्तव्य है। इस तरह मृत्य में तीन भङ्ग हैं—

१ स्याद्धित धटः

२ स्यान्नास्ति घटः

३ स्यादवक्तव्यो घटः

अवक्तब्य के साथ स्यात् पद लगाने का भी अर्थ है कि यस्तु युगपत् पूर्ण रूप में यदि अवक्तब्य है नो क्रमशः अपने अपूर्ण रूप में वक्तव्य भी है और वह अस्ति नास्ति आदि रूप से वचना का विषय भी होती है। अतः वस्तु स्याद् विकन्य है। जब मूल भड़ तीन हैं तब इनके हिसंयोगी भंग भी तीन होंगे तथा त्रिसंयोगी भंग एक होगा। जिस तरह चतुष्कोटि में सन् और असन् को मिलाकर प्रश्न होता है कि 'क्या सन् होकर भी वस्तु असन् है ?' उर्या तरह ये भी प्रश्न हो सकते हैं कि—१ क्या सन् होकर भी वस्तु अवक्तव्य है ? २ क्या असन् होकर भी वस्तु अवक्तव्य है ? २ क्या असन् होकर भी वस्तु अवक्तव्य है ? इन तीनं। प्रश्नों का समाधान संयोगज चार भंगों में है। अर्थान्—

- (४) अस्ति नारित उभय रूप वस्तु है—स्वचतुष्टय और परचतुष्टय पर क्रमशः दृष्टि रखने पर और दोनों की सामहिक विवक्षा रहने पर।
- (५) अस्ति अवक्तव्य वस्तु है---प्रथम समय में स्वचतुष्टय और द्विनीय समय में युगपत् स्व-पर चतुष्टय पर क्रमशः दृष्टि रखने पर और दोनों की सामृद्धिक विवक्षा रहने पर।
- (६) नास्ति अवक्तव्य वस्तु है—प्रथम समय में पर चतुष्टय और द्वितीय समय में युगपत् स्व-पर चतुष्टय की क्रमशः दृष्टि रखने पर और दोनों की सामृहिक विवक्षा रहने पर।
- (७) अस्ति नास्ति अवक्तव्य वस्तु है—प्रथम सगय में स्वचतुष्टय,द्वितीय समय में पर चतुष्टय तथा तृतीय समय में युगपन् स्व-पर चतुष्टय पर कमशः दृष्टि रखने पर और तीनों की सामृहिक विवक्षा रहने पर ।

जब अस्ति और नास्ति की तरह अवक्तव्य भी वस्तु का धर्म है तब जैसे अस्ति और नास्ति की मिलाकर चौथा भंग बन जाता है वैसे ही अवक्तव्य के साथ भी अस्ति, नास्ति और अस्ति नास्ति मिलकर पाँचवें छठवें और सातवें भंग की सृष्टिहों जाती है।

इस तरह गणित के सिद्धान्त के अनुसार तीन मूल वस्तुओं के अधिक से अधिक अपुनहक्त सात ही भंग हो सकते हैं। ताल्पर्य यह कि वस्तु के प्रत्येक धर्म को छेकर सात प्रकार की जिज्ञासा हो सकती है, सात प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं अतः उनके उत्तर भी सात प्रकार के ही होते हैं।

दर्शनदिग्दर्शन में श्री राहुलजी ने पाँचवें छठवें और सातवें भंग को जिस श्रष्ट तरीके से तोड़ा-मरोड़ा है वह उनकी अपनी निर्श कल्पना और अनिसाहम है। जब वे दर्शनों को ल्पापक नई और वैज्ञानिक दृष्टिसे देखना चाहते हैं तो किसी भी दर्शन की समीक्षा उसके स्वरूप को ठीक समझ करही करनी चाहिए। वे अवक्तव्य नामक धर्म को जो कि सन् के साथ स्वतन्त्रक्षाव से द्विसंयोगी हुआ है, तोड़कर अन्वक्तव्य करके संजय के 'नहीं' के साथ मेल बैठा देते हैं और 'संजय के घोर अनिश्चयवाद को ही अनेकान्तवाद कह देते हैं! किमाश्चर्यमतः परम् ?

श्री सम्पूर्णानन्द्रजी 'जैनधर्म' पुम्तक की प्रस्तावना (ए० ३) में अनेकान्तवाद की बाह्यता स्वीकार करके भी सप्तभङ्गी न्याय को बाह्यकी खाह्य निकालने के समान आवश्यकता से अधिक वार्राकी में जाना समझते हैं। पर सप्तभङ्गी को आज से अहाई हजार वर्ष पहिले के बातावरण में देखने पर वे स्वयं उसे समय की माँग कहें बिना नहीं रह सकते। अहाई हजार वर्ष पहिले आवाल गोपाल प्रत्येक प्रक्ष को सहज तरीके से 'सन् असन् उभय और अनुभय' इन चार कोटियों में गूँध कर ही उपस्थित करने थे और उस समय के भारतीय आचार्य उत्तर भी चतुष्कोटि का ही, हाँ या ना में देने थे तब जैन नीर्थंकर महावीर ने मूल तीन भङ्गों के गणित के नियमानुसार अधिक से अधिक सात प्रश्न बनाकर उनका समाधान सक्षभङ्गी द्वारा किया जो निश्चितरूप से वस्तु की सीमा के भीनर ही रही है। अनेकान्तवाद ने जगन् के वास्तविक अनेक सन् का अपलाप नहीं किया और न वह केवल कल्पना के क्षेत्र में विचरा है।

<sup>9</sup> जैन कथायन्थों में महावीर के बाल जीवन की एक घटना का वर्णन आता है कि—'संजय और विजय नाम के दो साधुओं का संदाय महावीर का देखते ही नह हो गया था, इसिन्ए इनका नाम सन्मित रखा गया था।' सम्भव है यह संजय-विजय संजयवेळांद्र पुत्त हो हों और उमीके संदाय या अनिश्चय का नाश महावीर के सप्तमंगी न्याय से हुआ हो और वेळांद्र पुत्त विशेषण ही श्रष्ट होकर विजय नाम का दूसरा साध सन गया हो।

प्रस्तावना २७

मेरा उन दार्शनिकों से निवेदन है कि भारतीय परम्परा में जो सत्य की धारा है उसे 'दर्शनग्रन्थ' लिखते समय भी कायम रखें और समीक्षा का स्तम्भ तो बहुत सावधानी और उत्तरदायित्व के साथ लिखने की रूपा करें जिससे दर्शन केयल विचाद और आन्त परम्पराओं का अजायवधर न बने। वह जीवन में खंबाद लावे और दर्शनाणेनाओं को समुचित न्याय दे सके।

इस तरह जैनदर्शन ने दर्शन शब्द की काल्पलिक भूमिका से निकल कर वृस्तु सीमा पर खड़े होकर जगत में वस्तु स्थिति के आधार से नंवाद समीकरण और यथार्थतत्त्वज्ञान की दृष्टि दी। जिसकी उपासना से विश्व अपने वास्त्रविक रूप को समज कर निर्धक विवाद से वचकर सज्ञा संवादी बन सकता है।

#### अनेकान्तदर्शन का सांस्कृतिक आधार—

भारतीय विचार परम्परा में स्पष्टतः दो धाराएँ हैं। एक धारा वेद को प्रमाण मानने वाले वैदिक दर्शनों को है और तृपरी वेद को प्रमाण न मानकर पुरुषानुभव या पुरुषसाक्षात्कार को प्रमाण माननेवाले श्रमण सन्तों की। अद्यपि चार्काक दर्शन भी वेद को प्रमाण नहीं मानता किन्तु उसने आत्मा का अस्तित्व जन्म से मरण पर्यन्त ही स्वीकार किया है। उपने परलोक, पुण्य, पाप ओर मोक्ष जैसे आत्मप्रतिष्ठित तत्त्वों को तथा आत्मप्रदेशिक चारित्र आदि की उपयोगिता को स्वीकृत नहीं किया है। अतः अवेदिक होकर भी वह श्रमणधारा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। श्रमणधारा वैदिक परम्परा को न मानकर भी आत्मा, जड़िमन्न ज्ञान सन्तान, पुण्य-पाप, परलोक, निर्वाण आदि में विद्वास रखती है, अतः पाणिनिकी परिभाषा के अनुसार आस्तिक है। वेद को या ईश्वर को जाएकर्ता न मानने के कारण श्रमणधारा को नास्तिक कहना उचित नहीं है। क्योंकि अपनी अधुक परम्परा को न मानने के कारण यदि श्रमण नास्तिक कहे जाते हैं तो श्रमण परम्परा को न मानने के कारण वैदिक आदि विदेशिणों से पुकारे गये हैं।

श्रमणधारा का मारा तस्वज्ञान या दर्शनविस्तार जीवन-शोधन या चारिज्य वृद्धि के लिए हुआ था। वैदिक परमारा में तत्त्वज्ञान को मुक्ति का साधन माना है, जब कि श्रमणधारा में चारित्र को। वैदिक-परम्परा वैराग्य आदि से ज्ञान को पुष्ट करती है, विचारशुद्धि करके मोक्ष मान छेती है जब कि श्रमण परम्परा कहती है कि उस ज्ञान या विचार का कोई मूख्य नहीं जो जीवन में न उतरे । जिसकी सुवास से जीवनशोधन न हो यह ज्ञान या विचार मस्तिष्क के व्यापास से अधिक कुछ भी सहस्व नहीं रखते। जैन परम्परा में तत्वार्यसूत्र का आदासूत्र हे—"सम्पन्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः" (तत्त्वार्थसूत्र ११९) अर्थात् सम्यन्दर्शन सम्यन्जान और सम्यक्ष्वारित्र की आत्मपरिणति मोक्ष का मार्ग है। यहाँ मोक्ष का साक्षात् कारण चारित्र है। सम्यग्दर्शन और सम्यग्जान तो उस चारित्र के परिपोपक हैं। बौद्ध परम्परा का अष्टांग मार्ग भी चारित्र का ही विस्तार है। तालार्य यह िन श्रमणधारा में ज्ञान की अपेक्षा चारित्र का ही अन्तिम सहरह रहा है और प्रत्येक विचार और ज्ञान का उपयोग चारित्र अर्थात् आत्मशोधन या जीवन में सामञ्जरप स्थापित करने के लिए किया गया है। श्रमण सन्तों ने तप और साधना के द्वारा वीतरागता प्राप्त की और उमी परम बीवरागता, समता या अहिंसा की उन्कृष्ट ज्योति को विश्व में प्रचारित करने के लिए विश्वतस्यों का साक्षाकार किया। इनका साध्य विचार नहीं आचार था, ज्ञान नहीं चारिष्य था, वाग्विलास या शास्त्रार्थ नहीं, जीवन झिंद्ध और संवाद था। अहिंसा का अन्तिम अर्थ है—जीवमात्र में ( चाहे घट स्थावर ही या जंगम, पञ्च हो या मनुष्य, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो या शुद्ध, गोरा हो या काला, एनद्देशीय हो या विदेशी ) देश, काळ, शरीराकार के आवरणों से परे होकर समत्व दर्शन । प्रत्येक जीव स्वरूप से चैतन्य शन्ति का अखण्ड शाश्वत आधार है। वह कर्म या वासनाओं के कारण वृक्ष, कीड़ा-मकोड़ा, पञ्च और मनुष्य आदि शरीरों को धारण करता है, पर अखण्ड चैतन्य का एक भी अंश उसका नष्ट नहीं होता। वह वासना या रागद्वेपादि के द्वारा विकृत अवस्य हो जाता है। मनुष्य अपने देश काल आदि निमित्तों से गोरे या काले कियी भी शरीर को धारण किए हो, अपनी वृत्ति या कर्म के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध किसी भी श्रेणी में उसकी गणना व्यवहारतः की जाती हो, किसी भी देश में उत्पन्न हुआ

हो, किसी भी सन्त का उपासक हो, वह इन व्यावहारिक निमित्तों से ऊँच या नीच नहीं हो सकता। किसी वर्णविशेष में उत्पन्न होने के कारण ही वह धर्म का टेकेट्रार नहीं बन सकता। मानवमात्र के मुखतः समान अधिकार हैं, इतना ही नहीं किन्तु पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े, बृक्ष आदि प्राणियों के भी । अमुक प्रकार की आजीविका या व्यापार के कारण कोई भी मनुष्य किसी मानवाधिकार से वंचित नहीं हो सकता। यह मानवसमत्व, भावना, प्राणिमात्र में समता और उन्कृष्ट सत्त्वमेत्री अहिंसा के विकसित रूप हैं। श्रमणसन्तों में यही कहा है कि-एक मनुष्य किसी भूखण्ड पर या अन्य भौतिक साधनों पर अधिकार कर लेने के कारण जगत में महानु बनकर दूसरों के निर्देलन का जन्मसिद्ध अधिकारी नहीं हो सकता। किसी वर्णविशेष में उत्पन्न होने के कारण दूपरों का शासक या धर्म का डेकेदार नहीं हो सकता। भौतिक साधनों की प्रतिष्ठा वाह्य में कदाचित हो भी पर धर्मक्षेत्र में प्राणिमात्र को एक ही भूमि पर बैठना होगा। हर एक प्राणी को धर्म की शीतल छाया में समानभाव से सन्तोष की साँस लेने का सुअवसर है। आत्मसमत्व, वीतरागत्व या अहिंसा के विकास से ही कोई महान् हो सकता है न कि जगत् में विपमता फैलानेवाले हिंसक परिग्रह के संग्रह से। आदर्श त्याग है न कि संग्रह। इस प्रकार जाति, वर्ण, रङ्ग, देश, आकार, परिग्रहसंग्रह आदि विषमता और संवर्ष के कारणों से पर डोकर प्राणिमात्र को समन्त्र, अहिंसा और वीतरागता का पावन सन्देश इन श्रमगमन्तों ने उस समय दिया जब यज्ञ आदि कियाकाण्ड एक वर्ग विशेष की जीविका के साधन बने हुए थे, कुछ गाय, सोना और स्त्रिमों की दक्षिणा से स्वर्ग के टिकिट प्राप्त हो जाते थे, धर्म के नाम पर गोमें य अजामेध कचिन् नरमेध तक का खुळा बाजार था. जातिगत उच्च नीचत्व का विप समाज-शरीर को दुख कर रहाथा, अने क प्रकार से सत्ता को हथियाने के पड़यन्न चालू थे। उस बर्बर युग में मानवसमत्व और प्राणिमैत्री का उद्दारतम सन्देश इन यूगवर्मी सन्तों ने नास्तिकता का मिथ्या लांछन सहते हुए भी दिया और भ्रान्त जनता को सच्ची समाजरचना का सूछमञ्ज बताया।

पर, यह अनुभविसिद्ध यात है। अहिंया की स्थायी प्रतिष्ठा मतःशुद्धि और वचनशुद्धि के बिना नहीं हो सकती। हम भले ही शरीर से तृयरे प्राणियों की हिंया न करें पर यदि वचन स्ववहार और चिन्त-गत-विचार विपन्न और विसंवादी हैं तो कायिक अहिंया पल ही नहीं सकती। अपने मन के विचार अर्थात् मत को पुष्ट करने के लिए ऊँच नीच शब्द बोले जायों गें और फलतः हाथापाई का अवसर आए बिना न रहेगा। भारतीय शास्त्रायों का इतिहास अनेक हिंसा काण्डों के रक्ताक्षित पत्नों से भग हुआ है। अतः यह आवश्यक था कि अहिंसा की सर्वाङ्गीय प्रतिष्ठा के लिए विश्व का यथार्थ तस्वज्ञान हो और विचार शुद्धि-मूलक वचनशुद्धि की जीवन व्यवहार में प्रतिष्ठा हो। यह सम्भव ही नहीं है कि एक ही वस्तु के विषय में परस्पर विरोधी मतवाद चलने रहें, अपने पक्ष के समर्थन के लिए उचित अनुचित शास्त्रार्थ होते रहें, पक्ष प्रतिपक्षों का संगठन हो, शास्त्रार्थ में हारनेवाले को तेलाकी जलती कड़ाही में जीवित नल देने जैसी हिंसक होड़ें भी लगें, फिर भी परस्पर अहिंसा बनी रहें!

भगवान् महावीर एक परम अहिंसक सन्त थे। उनने देखा कि आज का सारा राजकारण धर्म और मतवादियों के हाथ में हैं। जब तक इन मतवा में का वस्तु स्थिति के आधार से समन्वय न होगा तब तक हिंसा की जह नहीं कर सफती। उनने विश्व के तस्वों का साक्षात्कार किया और बताया कि विश्व का प्रत्येक चेतन और जह तस्व अनन्त धर्मों का भण्डार हैं। उसके विराट् स्वरूप को साधारण मानव परिपूर्ण रूप में नहीं जान सकता। उसका श्रुद्ध ज्ञान वस्तु के एक एक अंश को ज्ञानकर अपने में पूर्णता का दुरिभमान कर बंटा है। विवाद वस्तु में नहीं है। विवाद तो देखने वालों की दृष्टि में है। काश, ये वस्तु के विराट् अनन्त-धर्मात्मक या अनेकात्मक स्वरूप की झाँकी पा सकें। उनने इस अनेकान्तात्मक तस्व ज्ञान की और मतवादियों का ध्यान खींचा और बताया कि—देखो, प्रत्येक वस्तु अनन्त गुण पर्याय और धर्मों का अखण्ड पिण्ड है। यह अपनी अनाधनन्त सन्तान स्थिति की दृष्टि से नित्य है। कभी भी ऐसा समय नहीं आ सकता जब विश्व के रंगमन्त्र से एक कण का भी समूल विनाश हो जाय। साथ ही प्रति-क्षण उसकी पर्याण बदल रही हैं, उसके गुण-धर्मों में भी सददा या विसदश परिवर्तन हो रहा है, अतः

वह अनित्य भी है। इसी तरह अनन्त गुण, शक्ति, पर्याय और धर्म प्रत्येक घस्तु की निजी सम्पत्ति हैं। इनमें से हमारा स्वल्प ज्ञानलव एक एक अंश को विषय करके क्षुद्र मतवादों की सृष्टि कर रहा है। आन्मा को नित्य सिद्ध करने वालों का पक्ष अपनी सारी शक्ति आत्मा को अनित्य सिद्ध करने वालों की उत्याइ पछाड़ में लगा रहा है तो अनित्यवादियों का गुट नित्यवादियों को भला तुरा कह रहा है।

महावीर को इन मतवादियों की बृद्धि और प्रवृत्ति पर तरम आता था। वे वृद्ध की तरह आत्म-नित्यत्व और अनित्यत्व, परलोक और निर्वाण आदि को अध्याकृत (अकथनीय) कहकर बौद्धिक तम की सृष्टि नहीं करना चाहते थे। उनने इन सभी तरवों का यथार्थ स्वरूप बताकर शिष्यों को प्रकाश में लाकर उन्हें मानस समता की समभूमि पर ला दिया। उनने बताया कि वस्तु को तुम जिस दृष्टिकोण से देख रहे हो वस्त उतनी ही नहीं है, उसमें ऐसे अनन्त दृष्टिकोणों से देखे जाने की क्षमता है, उसका विराट स्वरूप अनन्त धर्मात्मक है। तम्हें जो दृष्टिकोण विरोधी मालूम होता है उसका ईमानदारी सं विचार करो, वह भी वस्त में विद्यमान है। चित्त से पक्षपान की दुरिभसिन्ध निकालो और दूसरे के दृष्टिकोण को भी उतनी ही प्रामाणिकता से वस्तु में खोजो वह वहीं छहरा रहा है। हाँ, वस्तु की सीमा और मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तुम चाहो कि जड़में चेतनत्व खोजा जाय या चेतन में जड़त्व, तो नहीं मिल सकता। क्योंकि प्रत्येक पदार्थ के अपने अपने निजी धर्म नि ति हैं। मैं प्रत्येक वस्तु को अनन्त धर्मात्मक कह रहा हूँ, सर्वधर्मात्मक नहीं । अनन्त धर्मों में चेतन के सम्भव अनन्त धर्म चेतन में मिलेंगे तथा अचेतन गत सम्भव धर्म अचेतन में । चेतन के गुण-धर्म अचेतन में नहीं पाये जा सकते और न अचेतन के चेतन में । हाँ, कुछ ऐसे सामान्य धर्म भी हैं जो चेतन और अचेतन दोनों में साधारण रूप से पाए जाते हैं। तास्पर्य यह कि वस्तु में बहुत गुँजाइश है। वह इतनी विराट है जो हमारे तुम्हारे अनन्त दृष्टिकोणों से देखी और जानी जा सकती है। एक अद्भुद-दृष्टि का आग्रह करके दूसरे की दृष्टि का निरम्कार करना या अपनी दृष्टि का अहंकार करना वस्तु के स्वरूप की नासमझी का परिणाम है। हरिभद्वसुरि ने लिखा है कि---

# 'आग्रही बत निनीपति युक्ति तत्र यत्र मतिरस्य निविष्टा । पक्षपातरहितस्य तु युक्तियेत्र तत्र मितरिति निवेशम् ॥'—[लोकतस्वनिर्णय]

अर्थात्—आग्रही व्यक्ति अपने मतपापण के लिए युक्तियाँ हुँड्ता है, युक्तियों को अपने मत की ओर स्रो जाता है, पर पक्षपातरहित मध्यस्थ व्यक्ति युक्तिसिद्ध वस्तुस्वरूप को स्वीकार करने में अपनी मित की सफलता मानता है।

अनेकान्त दर्शन भी यही सिखाता है कि युक्तिसिद्ध वस्तुस्वरूप की ओर अपने मत को लगाओं न कि अपने निश्चित मत की ओर वस्तु और युक्ति की खींचातानी करके उन्हें बिगाइने का दुष्प्रयास करों, और न कल्पना की उड़ान इतनी लम्बी लो जो वस्तु की सीमा को ही लाँघ जाय। ताल्पर्य यह है कि मानससमता के लिए यह वस्तुस्थितिमूलक अनेकान्त तत्त्वज्ञान अत्यावश्यक है। इसके द्वारा इस नरतन-धारी को ज्ञात हो सकेगा कि वह कितने पानी में है, उसका ज्ञान कितना स्वल्प है। और वह किस दुरिभमान से हिंसक मतवाद का सर्जन करके मानवसमाज का अहित कर रहा है। इस मानस अहिंसात्मक अनेकान्त दर्शन से विचारों में या दृष्टिकोणों में कामचलाऊ समन्वय या ढीलाढाला समझीता नहीं होता, किन्तु वस्तुस्वरूप के आधार से यथार्थ तत्त्वज्ञानमूलक समन्वय दृष्टि प्राप्त होती है।

डॉ॰ सर राधाकृष्णन् इण्डियन फिलासफी (जिल्द १ पृ॰ ३०५-६) में स्याद्वाद के ऊपर अपने विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं कि—''इससे हमें केवल आपेक्षिक अथवा अर्धसत्य का ही ज्ञान हो सकता है, स्याद्वाद से हम पूर्ण सत्य को नहीं जान सकते। दृसरे शब्दों में—स्याद्वाद हमें अर्धसत्यों के पास लाकर पटक देता है और इन्हीं अर्धसत्यों को पूर्ण सत्य मान लेने की प्रेरणा करता है। परन्तु केवल निश्चित अर्थसत्यों को मिलाकर एक साथ रख देने से वह पूर्णसत्य नहीं कहा जा सकता।" आदि।

क्या सर राधाकृष्णन् यताने की कृषा करेंगे कि स्याहाद ने निश्चित अनिश्चित अर्धसत्यों को पूर्ण सत्य मानने की प्रेरणा केने की है ? हाँ, वह वेदान्त की तरह चेतन और अचेतन के काल्पनिक अभेद की दिमागी दोड़ में अवद्य द्यामिल नहीं हुआ। और न यह किसी ऐसे सिढ़ान्त का समन्वय करने की सलाह देता है जिसमें वस्तुद्धित की उपेक्षा की गई हो। सर राधाकृष्णन् को पूर्णसत्य रूप से वह काल्पनिक अभेद या बहा इच्ट है जिन्नों चेतन अचेतन मूर्त अमृत सभी काल्पनिक रीति से समा जाते हैं। वे स्याहाद की समन्वयदि को अर्थभवाँ के पाम लाकर पटकना समझने हैं, पर जब अत्येक वस्तु स्वरूपतः अनन्त-धर्मात्मक है तब उस वास्त्रविक नतीं पर पहुँचने को अर्धसत्य कैसे कह सकते हैं ? हाँ, स्याहाद उस प्रमाणिकृद्ध काल्पनिक अभेद की और वस्तुस्थितिमूलक इष्टि से नहीं जा सकता। वेसे, संग्रहनय की एक चरम अभेद की कल्पना जैनदर्शनकारों ने भी की है और उस परम संग्रहनय की अभेद दृष्टि से बताया है कि—'मर्विक सद्विकात्त' अर्थाद—जगत एक है, सहुप से चेतन और अचेतन में कोई भेद नहीं है। पर यह एक कल्पना के होकि ल्या एक सन् नहीं है जो अत्येद मीलिक दृष्य में अनुगत रहता हो। 'अतः,यदि सर राथाकृष्णन् को चरम अभेद की कल्पना ही देखनी हो तो वे परमसंग्रहनय के दृष्टिकोण में देख सकते हैं, पर वह केवल कल्पना ही होगी, वस्तुस्थित नहीं। पूर्णसत्य तो वस्तु का अनेकान्ताल्मक रूप से दर्शन ही है न कि काल्पनिक आनेद का दर्शन।

्रमी तरह प्रोव बरुदेव उपाध्याय इस स्पाहाद से प्रभावित होकर भी सर रावाकृष्णन् का अनुसरण कर स्पाहाद को मुठस्ततस्य (एक घहा ?) के स्वरूप के समझने में नितास्ता असमर्थ बताने का साहस्य करने हैं। इनने तो यहाँ तक िख दिया है कि—'इसी कारण यह ब्यवहार तथा परमार्थ के वीचोंबीच तस्यिव र हो। कित्यय क्षण के लिए विस्तम्भ तथा विराम देने वाले विश्वामगृह से बढ़कर अधिक महत्त्व नहीं रखा। " (भारतीय दर्शन ए० १७३)। आप चाहते हैं कि प्रत्येक दर्शन को उस कालानिक अनेद तक पहुंचना चाहिए। पर स्याहाद जब वस्तुविचार कर रहा है तय वह परमार्थ सत् वस्तु की सीमा को केने लाँच सकता है ? बहाँकवाद न केवल युक्तिविरुद्ध ही है पर आज के विज्ञान से उसके एक्तिकरण का कोई वास्तविक मृत्य सिद्ध नहीं होता। विज्ञान ने एटम तक का विक्लेपण किया है और प्रध्येक की अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार की है। अतः यदि स्याहाद वस्तु की अनेक्षान्तात्मक सीमा पर पहुँचाकर तुन्दि को विराम देता है तो यह उसका भूपण ही है। दिमागी अनेद से वास्तविक स्थिति की उपेक्षा करना मनोरूजन से अधिक महत्त्व की बात नहीं हो सकती।

ह्मां तरह श्रंतुत् हनुमन्तगव एस. ए. ने अपने "Jain Instrumental theory of Knowledge" नामक छेप में लिना है कि—"स्पाहाद सरल समझोते का मार्ग उपस्थित करता है, वह पूर्ण सत्य तक नहीं ले जाता।" आदि। ये स्व एक ही प्रकार के विचार हैं जो स्पाहाद के स्वरूप को न समझने के या वस्तुस्थिति की उपेक्षा करने के परिणाम हैं। में पहिले लिख चुका हूँ कि—महावीर ने देखा कि—वस्तु तो अपने स्थान पर अपने विराट् रूप में प्रतिष्ठित है, उसमें अनन्त धर्म, जो हमें परस्पर विरोधी माल्स होते हैं, अविकद्ध भाव से विद्यमान हैं, पर हमारी दृष्ट में विरोध होने से हम उसकी यथार्थ स्थिति को नहीं सम पा रहे हैं। जेन दर्शन वास्तव-बहु व्वादी है। वह दो एथक् सत्ताक वस्तुओं को व्यवहार के लिए कलाना से अभिन्न कह भी दे, पर वस्तु की निर्जा मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहता। जेन दर्शन एक व्यक्ति का अपने गृग-पर्यायों से वास्तविक अभेद तो मानता है, पर दो व्यक्तियों में अवास्तविक अभेद को नहीं मानता। इस दर्शन की यही विशेषता है, जो यह परमार्थ सत् वस्तु की परिधि को न लोचकर उसकी सीमा में ही विचार करता है और मनुत्यों को कल्पना की उड़ान से विस्त कर वस्तु की और देखने को बाध्य करना है। जिस चरम अभेद तक न पहुँचने के कारण अनेकान्त दर्शन को सर राधाकृत्यन् जैसे विचारक अर्थसत्यों का समुदाय कहते हैं उस चरम अभेद को भी अनेकान्त दर्शन एक व्यक्ति का एक धर्म मानता है। वह उन अभेदकल्पकों को कहता है कि वस्तु इससे भी बही है अभेद तो उपका एक धर्म है। दिए को और उद्दार तथा विशाल करके वस्तु के पूर्ण रूप को देखो,

उसमें अभेद एक कोने में पड़ा होगा और अभेद के अनन्तों भाई-बन्धु उसमें तादात्म्य हो गहे होंगे। अतः इन ज्ञानलबधारियों को उदारदृष्टि देनेबाले तथा बस्तु की झाँकी दिखानेबाले अनेकान्तदर्शन ने बास्तविक विचार की अन्तिम रेखा खींची है, और यह सब हुआ है मानस समतामूलक तत्त्वज्ञान की खोज से। जब इस प्रकार वस्तुस्थिति ही अनेकान्तमयी या अनन्त धर्मात्मिका है तब सहज ही मनुष्य यह सोचने लगता है कि दूसरा वादी जो कह रहा है उसकी सहानुभूति से समीक्षा होनी चाहिये और बस्तुस्थिति मूलक समीकरण होना चाहिये । इस स्वीयस्वल्पता और वस्तु अनन्तवर्मता के वानावरण से निरर्थक कल्पनाओं का जाल ट्रटेगा और अहंकार का विनाश होकर मानससमता की सृष्टि होगी। जो कि अहिंसा का संजीवन बीज है। इस तरह मानस समता के लिए अनेकान्त दर्शन ही एकमात्र स्थिर आवार ही सकता है। जब अनेकान्त दर्शन से विचारशुद्धि हो जाती है तब स्वभावतः वाणी में नम्रता और परसमन्वय की बृत्ति उत्पन्न हो जाती है। वह वस्तुस्थिति को उल्लंघन करनेवाले शब्द का प्रयोग ही नहीं कर सकता। इसीलिए जैनाचार्यों ने वस्तु की अनेकधर्मात्मकता का द्योतन करने के लिए 'स्यात' शब्द के प्रयोग की आवश्यकता बताई है। शब्दों में यह सामर्थ्य नहीं जो कि वस्तु के पूर्णरूप को यगपण कह सके। वह एक समय में एक ही धर्म को कह सकता है। अतः उसी समय वस्त में विद्यमान शेव धर्मी की सत्ता का सूचन करने के लिए 'स्यात्' शब्द का प्रयोग किया जाता है। 'स्यात्' का 'सुनिश्चित दृष्टिकोण' या 'निर्णीत अपेक्षा' ही अर्थ हैं 'शायद, सम्भव' कदाचित् आदि नर्तृां । 'स्यादस्ति' का वाच्यार्थ है-'स्वरूपादि की अपेक्षा से वस्त है हीं' न कि 'शायद है', 'सम्भव है', 'कदाचित् है' आदि । संक्षेपतः जहाँ अने हात्त दर्शन चित्र में पमता, मध्यस्थमाव, वीतरागता, निष्पक्षता का उदय करता है वहाँ स्थाद्वाद वार्षा में निद्धीवता आने का पूरा अवसर देता है।

इस प्रकार अहिंसा की परिपूर्णना और स्थायित्व की प्ररेणा ने माना कृति के लिए अनेकान्त-दर्शन और वयन हुद्धि के लिए स्याद्वाद जैसी निधियों को भारतीय संस्कृति के कौपागार में दिया है। बोलते समय वक्ता को सदा यह ध्यान रहना चाहिए कि वह जो बोल रहा है उतनी ही वस्तु नहीं है, किन्तु बहुत बड़ी है, उसके पूर्णरूप तक शब्द नहीं पहुँच सकते। इसी भाव को जताने के छिए बक्ता 'स्पात्' शब्द का प्रयोग करता है। 'स्यात्' शब्द विधिलिङ में निष्पन्न होता हैं, जो अपने वक्तव्य को निश्चित रूप में उपस्थित करता है न कि संशय रूप में। जैन तीर्थकरों ने इस तरह सर्वाङ्गीण अहिंसा की साधना का वैयक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकार का प्रत्यक्षानुभूत मार्ग बताया है। उनने पहार्थों के स्वरूप का यथार्थ निरूपण तो किया ही, साथ ही पदार्थी के देखने का, उनके ज्ञान करने का और उनके स्वरूप की वचन से कहने का नया वस्तुस्पर्शी मार्ग बताया । इस अहिंसक दृष्टि से यदि भारतीय दर्शनकारी ने वस्तु का निरीक्षण किया होता तो भारतीय जल्पकथा का इतिहास रक्तरंजित न हुआ होता और धर्म तथा दर्भन के नाम पर मानवता का निर्देलन नहीं होता। पर अहंकार और शासन भावना सानव को दावब बना देती है। उस पर भी धर्म और मत का 'अहम्' तो अति दुनिवार होता है। परन्तु युग युग में ऐसे ही दानवों को मानव बनाने के लिए अहिंसक सन्त इसी समन्वय दृष्टि, इसी समना भाव और इसी सर्वाङ्गीण अहिंसा का सन्देश देते आए हैं। यह जैन दर्शन की ही विशेषता है जो वह अहिंसा की तह तक पहुँ चने के लिए केवल धार्मिक उपदेश तक ही सीमित नहीं रहा अपि नु वास्तविक स्थित के आवार से दार्शनिक यक्तिया को सुलझाने की मौलिक दृष्टि भी खोज सका। न केवल दृष्टि ही किन्तु मन वचन और काय इन तीनी द्वारों से होनेवाली हिंसा को रोकने का प्रशस्ततम मार्ग भी उपस्थित कर सका।

आज डॉ॰ भगवान्दास जैसे मनीपी समन्वय और सब धर्मों की मीलिक एकता की आवज खुलन्द कर रहे हैं। वे वर्षों से कह रहे हैं कि समन्वय दृष्टि प्राप्त हुए विना स्वराज्य स्थायी नहीं हो सकता, मानव मानव नहीं रह सकता। उन्होंने अपने 'समन्वय' और 'दर्शन का प्रयोजन' आदि प्रन्थों में इसी समन्वय तस्व का भूरि भूरि प्रतिपादन किया है। जैन ऋषियों ने इस समन्वय (स्याद्वाद) सिद्धान्त पर ही संख्याबद्ध प्रन्थ लिखे हैं। इनका विश्वास है कि जब तक दृष्ट में समीचीनता नहीं आयगी तब तक मतभेद और संघर्ष बना हा रहेगा। नए इष्टिकाण से यस्तु स्थिति तक पहुँ चना ही विसंवाद से हटाकर जीवन को संवादी वना सकता है। जैन दर्शन की भारतीय संस्कृति को यही देन है। आज हमें जो स्वातन्त्र्य के दर्शन हुए हैं वह इसी अहिंसा का पुण्यफल है। कोई यदि विश्व में भारत का मस्तक ऊँचा रख सकता है तो यह निरुपाधि वर्ण, जाति, रङ्ग, देश आदि की श्रुद्ध उपाधियों से रहित अहिंसा भावना ही है।

इस प्रकार सामान्यतः दर्शन शब्द का अर्थ और उनकी सीमा तथा जैनदर्शन की भारतीय दर्शन को देन का सामान्य वर्णन करने के वाद इस भाग में आए हुए ग्रन्थगत प्रमेय का वर्णन संक्षेप में किया जाता है—

# विषयपरिचय

#### ग्रन्थ का वाहास्वरूप

नाम—आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने जैन न्याय का अवतार करने वाला न्यायावतार ग्रन्थ लिखा है। न्यायावतार में प्रत्यक्ष, अनुमान और श्रुत इन तीन प्रमाणों का विवेचन किया गया है। अकलक्षदेव ने प्रकृत ग्रन्थ न्यायविनिश्चय में भी प्रत्यक्ष अनुमान और प्रवचन ये तीन ही प्रस्ताव रखे हैं। धर्मकीर्ति के प्रमाणवार्तिक में प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान इन तीन का विवेचन है। परार्थानुमान और शब्द प्रमाण की प्रक्रिया लगभग एकसी है। धर्मकीर्ति का एक प्रमाणविनिश्चय ग्रन्थ भी प्रसिद्ध है। यह ग्रन्थ गद्यपद्यमय रहा है। वादिदेवम् रिने स्याद्वाद स्ताकर (ए०२३) में धर्मकीर्तिरिप न्यायविनिश्चयस्य व्याय वह उल्लेख करके लिखा है कि न्यायविनिश्चय के तीन परिच्छेदों में कमशः प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान 'और परार्थानुमान का वर्णन है। यदि धर्मकीर्ति का प्रमाणविनिश्चय के अतिरिक्त न्यायविनिश्चय नाम का भी कोई ग्रन्थ रहा है तो अकलक्ष देव ने नाम की पसन्दगी में इसका उपयोग कर लिया होगा। अभी तक के अनुसन्धान से धर्मकीर्ति के न्यायविनिश्चय ग्रन्थ का तो पता नहीं चला है। हो सकता है कि वादिदेवस्रि ने प्रमाणविनिश्चय का ही न्यायविनिश्चय के नाम से उल्लेख कर दिया हो क्योंकि उसके प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान परिच्छेद प्रमाण के ही भेदी के विवेचक हैं। अतः प्रमाणविनिश्चय नाम की ही अधिक सम्भावना है। अकलक्ष देव ने न्याय को कलिदोप से मलिन हुआ देखकर उसके विनिश्चयार्थ न्यायावतार और प्रमाणविनिश्चय के आद्यन्त पर्दी से ग्रन्थ का न्यायविनिश्चय नामकरण किया होगा।

न्यायविनिश्चय की अकलक्ककर्त्वता—अकलक्क देव अपने प्रन्थों में कहीं न कही 'अकलक्क' नाम का प्रयोग अवस्य करते हैं। यह प्रयोग कहीं जिनेन्द्र के विशेषण के प में, कहीं प्रन्थ के विशेषण के रूप में और कहीं लक्षणवटक विशेषण के रूप में दिएगोचर होता है। न्यायविनिश्चय प्रन्थ (कारिका नं व्हित्त के में 'विस्वव्धेरकलक्करनिचयन्यायो विनिश्चायते' इस कारिकांश के द्वारा अकलक्क और न्यायविनिश्चय दोनों की हद्यहारिणी रीति से स्पष्ट स्चना दे दी है। वादिराजस्रि के पुष्पिका वाक्य, अनन्तवीर्य की सिद्धिविनिश्चय टीका (ए० २०४ व) का उल्लेख, विद्यानिन्द्र का आसपरीक्षा (ए० ४९) गत 'तदुक्तमकलक्कदेवें:' कह कर उद्धृत की गई न्यायविनिश्चय की 'इन्द्रजालादिषु' आदि कारिका, न्याय-दीपिकाकार धर्मभूपणयित द्वारा 'तदुक्त भगविद्धरकलक्कदेवें: न्यायविनिश्चये' लिखकर 'प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः' इस तीसरी कारिका का उद्धृत किया जाना इस प्रन्थ की अकलक्कक्तक्तता के प्रवल पोपक प्रमाण हैं।

ग्रन्थगतप्रमेय—न्यायविनिश्रय में तीन प्रस्ताव हैं—१ प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ प्रवचन । इन प्रस्तावों में रपूल रूप से निम्निकिन्वित विषयों पर प्रकाश डाला गया है—

प्रथम प्रत्यक्ष प्रश्ताव में—प्रत्यक्ष का लक्षण, इन्द्रिय प्रत्यक्ष का लक्षण, प्रमाणसम्ब्लवसूचन, चक्षरादि बुद्धियों का व्यवसायात्मकत्व, विकल्प के अभिलापवस्व आदि लक्षणों का खण्डन, ज्ञान की परोक्ष मानने का निराकरण, ज्ञान के स्वसंवेदन की सिद्धि, ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानितरास, साकारज्ञानितरास, अचेतनज्ञानितरास, निराकारज्ञानिसिद्धि, संवेदनाद्वैतनिरास, विश्रमवादिनरास, बहिरर्थसिद्धि, चित्रज्ञान-खण्डन, परमाणुरूप वहिरर्थ का निराकरण, अवयवों से भिन्न अवयवी का खण्डन, दृष्य का लक्षण, गुण और पर्याय का स्वरूप, सामान्य का स्वरूप, अर्थ के उत्पादादित्रयात्मकत्व का समर्थन, अपोहरूप सामान्य का निरास, व्यक्ति से भिन्न सामान्य का खण्डन, धर्मकीर्तिसम्मत प्रत्यक्ष लक्षण का खण्डन, वौद्धकिष्यत स्वसंवेदन-योगि-मानसप्रत्यक्षनिरास, सांख्यकिष्यत प्रत्यक्षलक्षण का खण्डन, नैयायिक के प्रत्यक्ष का समालोचन, अर्तान्दिय प्रत्यक्ष का लक्षण आदि विषयों का विवेचन किया गया है।

हितीय अनुमानप्रसायमं — अनुमान का लक्षण, प्रत्यक्ष की तरह अनुमान की बहिर्थिविषयता, साध्य-साध्याभास के लक्षण, वौद्धादि मतों में साध्यप्रयोग की असम्भवता, शब्द का अर्थवाचकत्व, शब्द-सङ्केतप्रहणप्रकार, भूनचेसन्यवाद का निराकरण, गुणगुणिभेद का निराकरण, साध्यसाधनाभास के लक्षण, प्रमेयत्व हेनु की अनेकान्तसावकता, सत्त्वहेनु की पारिणामित्वप्रसाधकता, ग्रेह्व्यखण्डनपूर्वक अन्यधानुपपत्तिसमर्थन, तर्क की प्रमाणना, अनुपलम्भ हेनु का समर्थन, पूर्वचर उत्तरचर और सहचर हेनु का समर्थन, असिद्ध विकद्ध अनेकान्तिक और अकिञ्चिक्त हेत्वाभामों का विवेचन, दूपणाभासलक्षण, जातिलक्षण, जयेतरब्यवस्था, इदन्त-दृष्टान्ताभासविचार, वाद का लक्षण, निग्रहम्थानलक्षण, वादाभासलक्षण आदि अनुमान से सम्बन्य रखने वाले विषयों का वर्णन है।

तृतीय प्रवचन प्रस्ताव मं—प्रवचन का स्वरूप, सुगत के आसत्व का निरास, सुगत के करुणा-करव तथा चतुरार्यसत्य-प्रतिपादकत्व का परिहास, आगम के अपीरुपेयत्व का खण्डन, सर्वज्ञत्वसमर्थन, ज्योतिर्ज्ञानोपदेश सन्यस्वप्तज्ञान तथा इक्षणिकादि विद्या के दृष्टान्तद्वारा सर्वज्ञत्वसिद्धि, शद्दनित्यत्वनि-रास, जीवादि तत्त्वनिरूपण, नैराप्य भावना की निरर्थकता, मोक्ष का स्वरूप, सप्तभंगी निरूपण, स्याद्वादमें दिये जानेवाले संशयादि दोषी का परिहार, स्मरण प्रत्यभिज्ञान आदि का प्रामाण्य, प्रमाण का फल आदि विषयों पर विवेचन है।

प्रम्तृत न्यायिविनिश्चय में तीन प्रकार के श्लोकों का संग्रह है—(१) वार्तिक (२) अन्तरश्लोक (३) संग्रहश्लोक। इस भाग में प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः आदि तीसरा श्लोक मुलवार्तिक है क्योंकि आगे इसी श्लोकगत पदों का विस्तृत विवेचन है। वृत्ति के मध्य में यत्र तत्र आनेवाले अन्तरश्लोक हैं। तथा वृत्ति के द्वारा प्रदर्शित मुलवार्तिक के अर्थ का संग्रह करानेवाले संग्रहश्लोक हैं। वादिराजमूरि ने (ए० २२९) स्त्रयं 'निराकारेत्यादयः अन्तरश्लोकाः वृत्तिमध्यवर्तित्वात्' विमुखेत्यादि वार्तिकव्याख्यानवृत्तिग्रन्थमध्यवर्तिनः खल्वमी श्लोकाः। … संग्रहश्लोकास्तृ वृत्त्युपद्शितस्य वार्तिकार्थस्य संग्रहपरा इति विशेषः।' इन शब्दों में अन्तरश्लोक और संग्रहश्लोक की विशेषता वताई है। वादिराजमूरि की व्याख्या गयभाग पर तो नहीं ही है। पद्यों में भी सम्भवतः कुछ पद्य अव्याख्यात छुट गए हैं।

कारिका संख्या—न्यायिविनिश्चय की मृलकारिकाएँ पृथक पृथक पूर्ण रूप से लिखी हुई नहीं मिलतीं। इनका उद्धार विवरणगत कारिकांशों को जोड़कर किया गया है। अतः जहाँ ये कारिकाएँ पूर्त नहीं मिलतीं वहाँ उद्धत अंश को [ ] इस ब्रेकिट में दे दिया है। अकलक्ष्यन्यत्रय में न्यायिविनिश्चय मृल प्रकाशित हो जुका है। उसमें प्रथम प्रस्ताव में १६९६ कारिकाएँ मृद्धित हैं पर वस्तुतः इस प्रम्ताव की कारिकाओं की अम्रान्त सख्या १६८६ है। अकलक्ष्यन्थत्रयगत न्यायिविनिश्चय में 'हिताहितािक (कारिका नं० ४) कारिका मृल की समझकर छापी गई है, पर अब यह कारिका वादिराज की स्वकृत ज्ञात होती है। न्यायिविनिश्चयिवरण (पृ० ११५) में लिखा है कि — 'किर्ण्यते हि सदसाज्ञान इत्यादिना इन्द्रिय प्रत्यक्षस्य, परोक्षञ्चान इत्यादिना अनिन्द्रियप्रत्यक्षस्य, लक्षणं समितित्यदिना चातीन्द्रियण्यस्यस्य, एरोक्षञ्चान इत्यादिना अनिन्द्रियप्रत्यक्षस्य, लक्षणं समितित्यदिना चातीन्द्रियण्यस्यक्षसमर्थनम्' इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि तीनों प्रत्यक्षों का प्रकारान्तर से समर्थन कारिकाओं में किया गया है लक्षण नहीं। मूल कारिकाओं में न तो अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष का लक्षण है और न अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष का, तब केवल इन्द्रियशत्यक्ष का लक्षण क्यों किया होगा ? दृसरे एक्ष में इस क्षोक की क्याख्या

(पृ० १०५, १११ँ) विवरण में मौजूद है और व्याख्या के आधारों से ही उक्त स्रोक को मैंने पहले मूल का माना था। हो सकता है कि वादिराज ने स्थकृत स्रोक का ही ताल्पर्योद्धादन किया हो। अथवा वृक्ति में ही गद्य में उक्त लक्षण हो और वादिराज ने उपे पद्यवद्ध कर दिया हो। जैसा कि लघीयस्वय स्ववृत्ति (पृ० २१) में "इन्द्रियार्थज्ञानं स्पष्टं हिताहितप्राप्तिपरिहारसमर्थं प्रादेशिकं प्रत्यक्षम्" यह इन्द्रियप्रत्यक्ष का लक्षण मिलता है। अथवा इसे ही वादिराज ने पद्यवद्ध कर दिया हो। फलतः हमने इस इलोक को इस विवरण में वादिराजकृत ही मानकर छोटे टाइप में छापा है। अकलङ्कप्रन्थत्रय की प्रस्तावना में इस दलोक के सम्बन्ध में मैंने पं० केलाशचन्द्रजी के मत की चरचा की थी। अनुसन्धान से उनका मत इस समय उचित माल्यम होता है।

अकलङ्कप्रन्थत्रय में मुद्रित कारिका नं० ३८ का 'ग्राह्मभेदो न संवित्ति भिनस्याकारभङ्गपि" यह उत्तरार्घ मृल का नहीं है। कारिका नं० १२९ के पूर्वार्घ के वाद "तथा सुनिदिचतस्तैस्तु तत्त्वतो विप्रशांसतः" यह उत्तरार्घ मृल का होना चाहिए। इस तरह इस परिच्छेद की कारिकाओं की संख्या १६८ई रह जाती है। प्रस्तुत विवरण में छापते समय कारिकाओं के नम्बर देने में गड़वड़ी हो गई है।

ताडपत्रीय प्रति में प्रायः मूल श्लोकों के पहिले श इस प्रकार का चिह्न बना हुआ है, जहाँ पूरे श्लोक आए हैं। कारिका नं ० ४ पर यह चिह्न नहीं बना है। अकलक्क्षप्रन्थत्रय में मुद्रित प्रथम परिच्छेद की कारिकाओं में निम्नलिखित संशोधन होना चाहिए—

| कारिका नं० | şĘ  | –शब्दो       | –शक्तो ।        |
|------------|-----|--------------|-----------------|
| कारिका नं० | २४  | -वन्यचे-     | –व∻यचं– ।       |
| कारिका नं० | ३३  | न विज्ञाना–  | न हि ज्ञाना-।   |
| कारिका नं० | 90  | –मेप निश्चयः | –मेप विनिश्चयः। |
| कारिका नं० | 06  | कथना तत्     | कथ ततः।         |
| कारिका नं० | 905 | द्रुमेष्व-   | ध्रुवेष्व- ।    |
| कारिका नं० | 380 | अतदारम्भ-    | अतदाभ–          |

हितीय और तृतीय परिच्छेद में मुद्रित कारिकाओं में निम्नि.लेखित कारिकापरिवर्तनादि हैं— कारिका नं १९४ की रचना—''अतद्धेतुफलापोद्धः सामान्यं चेदपोहिनाम्। सन्दर्श्यते यथा बुद्धवा न तथाऽप्रतिपत्तितः।'' इस प्रकार होनी चाहिए।

कारिका नं० २८३ के वार्ष के वाद "चित्रचेत्त विचित्राभद्द प्रसङ्गतसङ्गतः । स नैकः सर्वथा इलेपात् नानेको भेदरूपतः ।" यह कारिका और होनी चाहिए । कारिका नं० ३७२ का "पूर्वपक्षमिविज्ञाय दूपकोऽपि चिद्रपकः" यह उत्तरार्ध मूल का नहीं है । कारिका नं० ४३१ के बाद "ततः दाब्दार्धयोनीस्ति सम्बन्धोऽपीरुपयकः" यह कारिकार्ध और होना चाहिए । कारिका नं० ४७५ के बाद "प्रमा प्रमितिहेतुरवात् प्रामाण्यमुपगम्यते" यह कारिकार्ध और होना चाहिए । अतः अकलङ्क- प्रन्थत्रयगत न्यायविनिश्चय के अङ्कांके अनुसार संपूर्ण प्रन्थमं ४८०३ कारिकाएँ फलित होती हैं।

न्यायविनिश्चय विवरण—न्यायविनिश्चय के पद्य भाग पर प्रवलतार्किक स्याद्वादिविद्यापित वादिराजसूरि कृत ताल्पर्यविद्योतिनी व्याख्यानरःनमाला उपलब्ध है। जिसका नाम<sup>?</sup> न्यायविनिश्चय विवरण है। जैसा कि वादिराजकृत इस ख्लोक से प्रकट है—

<sup>9</sup> परम्परागत प्रसिद्धि के अनुसार इसका नाम न्यायकुमुद्चन्द्र के न्यायकुमुद्दचन्द्रोदय की तरह न्यायविनिश्चयालद्वार रूढ हो गया है। परन्तु वरतृतः वादिराज के उक्त इलोक गत उल्लेखानुसार इसका मुख्य आख्यान न्यायविनिश्चयाववरण है; दूसरे शब्दों में इसे तात्पर्यावद्योतिनी व्याख्यानरहनमाला भी कह सकते हैं। पर न्यायविनिश्चयालद्वार नाम का समर्थन किसी भी प्रमाण से नहीं होता। पं॰ परमानन्दजी शास्त्री सरसावा ने

# "प्रणिपत्य स्थिरभक्तया गुरून् परानण्युदारवृद्धिगुणान् । न्यायविनिश्चयविवरणमभिरमणीयं मया क्रियते ॥"

लघीयम्रय की तरह न्यायिविनिध्यविवरण (प्रथमभाग पृ० २२९) में आए हुए 'वृक्तिमध्यवितिध्वात्', 'वृक्तिचूर्णीनां तु विस्तारभयान्नास्माभिव्यां स्थानमुपद्दर्श्यते' इन अवतरणों से स्पष्ट है कि न्यायविनिश्चय पर अकलक्ष्रदेव की स्ववृक्ति अवश्य रही है। वृक्ति के मध्य में भी छोक थे जी अन्तरश्लोक के
नाम से प्रसिद्ध थे। इसके सिवाय वृक्ति के द्वारा प्रदर्शित मूलवार्तिक के अर्थ को संग्रह करनेवाले संग्रहश्लोक भी थे। वादिराजसूरि ने जिन ४८० है श्लोकों का व्याख्यान विवरण में किया है उनमें अन्तरश्लोक
और संग्रहश्लोक भी शामिल हैं। कितने संग्रहश्लोक हैं और कितने अन्तरश्लोक इसका ठीक निर्णय द्वितीयभाग के प्रकाशन के समय हो सकेगा। पर वादिराजसूरि ने वृक्ति या चूर्णिगत सभी श्लोकों का व्याख्यान
नहीं किया। पृ० ३०१ में 'तथा च सूक्तं चूर्णों देवस्य वचनम्' इस उत्थान वाक्य के साथ
"समारोपव्यवच्छेदात्' आदि श्लोक उद्घत है। यदि वादिराजसूरि न्यायविनिश्चय की स्ववृक्ति को
ही चूर्णिशव्द से कहते हैं तो कहना होगा कि आपने वृक्ति या चूर्णिगत सभी श्लोकों का व्याख्यान
नहीं किया, क्योंकि 'समारोपव्यवच्छेदात्' श्लोक मूल में श्लोक नहीं किया गया है।

इस तरह वृक्ति के यावन् गद्यभाग की तो व्याख्या की ही नहीं गई, सम्भवनः कुछ पद्य भी छूट गए हैं। जैसा कि सिद्धिविनिश्चयटीका ( १० १२० A ) के निम्निलियित उल्लेखों से स्पष्ट है—

"तदुक्तं न्यायविनिश्चये—न चैतद् वहिरेव। किं तर्हि ? वहिर्वहिरिव प्रतिभासते। कुत पतत् ? भ्रान्तेः। तदन्यत्र समानम्। इति।"

सिद्धिविनिश्चपटीका ( ए० ६९ A ) में ही न्यायविनिश्चय के नाम से 'सुख्नमाल्हादनाकार' श्लोक उद्धत है—''कथमन्यथा न्यायविनिश्चये सहभुवो गुणा इत्यस्य

सुलमाह्नादनाकारं विज्ञानं मेयबोधनम्।

शक्तिः क्रियानुमेया स्यात् यूनः कान्तासमागमे ॥ इति निवर्शनं स्यात् ।"

यह श्लोक सिद्धिविनिश्चपदीका के उल्लेखानुसार न्यायविनिश्चप स्ववृत्ति का होना चाहिए। क्योंकि वह 'गुणपर्ययवद्द्व्यं ते सहक्रमञ्चत्त्यः' (श्लो० १११) के गुण शब्द की वृत्ति में उदाहरणरूप से दिया गया होगा। यह भी सम्भव है कि अकल्डह्रदेव ने स्वयं इस श्लोक को वृत्ति में उद्घत किया हो क्योंकि वादिशज इसे स्पाहादमहार्णव ग्रन्थ का वताते हैं। यह भी चित्त को लगता है कि न्यायविनिश्चय की उक्त वृत्ति ही सम्भवतः स्पाहादमहार्णव के नाम से प्रख्यात रही हो। जो हो, पर अभी यह सब साधक प्रमाणों का अभाव होने से सम्भावनाकोटि में ही हैं।

न्यायविनिश्चयविवरण की रचना अध्यन्त प्रसन्न तथा मोलिक है। ततत् पूर्वपक्षों को समृद्ध और प्रामाणिक बनाने के लिए अगणित ग्रन्थों के श्रमाण उद्धत किये गये हैं। जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है बादिराजसूरि के ऊपर कियी भी दार्शनिक आचार्य का सीधा प्रभाव नहीं है। वे हरएक विपय को

इसका न्यायविनिध्ययालद्वार नाम भी मानकर इसके प्रमाणनिर्णय से पहिले रचे जाने के सम्बन्ध में प्रमाणनिर्णय ( पृ० ९६ ) गत यह अवतरण एकीभावस्तोत्र की प्रस्तावना ( पृ० ९५ ) में उपस्थित किया है—

"अत एव परामर्शान्मकस्वं स्पाष्ट्यमेव मानसप्रत्यक्षस्य प्रतिपादितमलद्वारे—इदामस्यादि यज्ज्ञानमभ्याः सात् प्ररतः स्थिते । साक्षान्करणतस्तत्र प्रत्यक्षं मानसं मतम् ॥"

परन्तु इस अवतरण में अलद्वार राज्य से न्यायिविनिश्वयालद्वार इष्ट नहीं है क्योंकि यह खोक वादिराजसूरि के न्यायिविनिश्वयिववरण का नहीं है किन्तु प्रज्ञाकरगुप्तकृत प्रमाणवार्तिकालद्वार ( लिखित पृ० ४ ) का है, और इसे वादिराज ने न्यायिविनिश्चयिववरण ( पृ० १९९ ) में पूर्वपक्षरूप से उद्भृत किया है। वादिराज ने स्वयं न्यायिविनिश्चयविवरण में बोसों जगह प्रमाणवार्तिकालद्वार का 'अलद्वार' नाम से उल्लेख किया है। अतः न्यायिविनिश्चयविवरण का न्यायिविनिश्चयालद्वार नाम निर्मूल है और मात्र श्रुतिमाधुर्यनिमित्त ही प्रचलित हो गया है।

स्वयं आत्मसात् करके ही व्यवस्थित ढंग से युक्तियों का जाल विछाते हैं जिससे प्रतिवादी को निकलने का अवसर ही नहीं मिल पाता ।

सांख्य के पूर्वपक्ष में (ए० २३१) योगभाष्य का उल्लेख 'विन्ध्यवासिनो भाष्यम्' शब्द से किया है। सांख्यकारिका के एक प्राचीन निवन्ध से (ए० २३४) भोग की परिभाषा उद्धत की है।

वोद्धमतसमीक्षा में धर्मकीर्ति के प्रमाणवार्तिक और प्रजाकर के वार्तिकालद्वार की इतनी गहरी और विस्तृत आलोचना अन्यत्र देखने में नहीं आई। वार्तिकालद्वार का तो आधा सा भाग इसमें आलोचिन है। धर्मोत्तर, बान्तसह, अर्चट आदि प्रमुख बोद्ध प्रन्थकार इनकी तीखी आलोचना से नहीं छुटे हैं।

मीमांसादर्शन की समालीचना में शबर उम्बेक प्रभाकर मण्डन कुमारिल आदि का गम्भीर पर्यालीचन है। इसी तरह न्यायवैशेषिक मत में व्योमिशव, आत्रेय, भासर्वज्ञ, विश्वरूप आदि प्राचीन आचार्यों के मत उनके प्रन्थों से उद्धन कर के आलीचित हुए हैं। उपनिपदों का वेदमस्तक शब्द से उत्लेख किया गया है। इस तरह जितना परपक्षसमीक्षण का भाग है वह उन उन मतों के प्राचीचतम प्रन्थों से लेकर ही पूर्वपक्ष में स्थापित करके आलीचित किया गया है।

स्वपक्षसंस्थापन में समन्तभद्दादि आचार्यों के प्रमाणवाक्यों से पक्ष का समर्थन परिषुष्ट रीति से किया है। जब वादिराज कारिकाओं का व्याख्यान करने हैं तो उनकी अपूर्व धेषावरणजुञ्चुता चित्त को विभिन्नत कर देती है। किसी कियी कारिका के पांच पांच अर्थ तक इन्होंने किए हैं। दो अर्थ तो साधारणतया अनेक कारिकाओं के दृष्टिगोचर होने हैं। काव्यछ्टा और साहित्यसर्जकता तो इनकी पद पद पर अपनी आभा से न्यायभारती को समुज्ज्वल बनाती हुई सहद्यों के हृद्य को आह्नादिन करती है। सारे विवरण में करीब २०००-२५०० पद्म स्वयं वादिराज के ही हारा रचे गए हैं जो इनकी काव्य चातुरी को प्रत्येक पृष्ट पर मूर्त किए हुए हैं। इनकी तर्कणाशक्ति अपनी मोलिक है। क्या पूर्वपक्ष और क्या उत्तर पक्ष दोनों का बन्धान प्रसाद ओज और माधुर्य से समल्यात होकर तर्कप्रवणता का उच्च अधिशान है। इस श्लोक में कितने ओज के साथ यमक में अवर्ट का उपहास किया है—

'अर्चतचटक, तद्गमादुपरमः दुस्तर्कपक्षवलचलनातः । स्याहादाचलिदलमचुञ्चुर्नः तत्राम्तिः नयचज्ञः॥'' ( पृ० ४४९ )

इस नरह समग्र ग्रन्थ का कोई भी ष्टष्ट वादिराज की साहित्यप्रवणना शहदनिष्णातना और दार्शनिकता की युगपन् प्रतीति कस सकता है। एकीभावरतीत्र के अन्त में पाया जानेवाला यह पद्म वादिराज का भूतगुणोदावक है मात्र स्तु तपरक नहीं—

> "यादिराजमनु शाब्दिकलोको वादिराजमनु तार्किकसिंहः । वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमन् भव्यसहायः॥"

वादिराज का एकीभावस्तांत्र उस निष्टावान् और भक्ति विभोरमानस का परिस्पदन है। जिसकी साधना से भवत्र अपना चरम लक्ष्य पा सकता है। इस तरह वादिराज तार्किक हो कर भी भक्त थे, वैयाकरण-चणप होकर भी काव्यकला के हृदयाह्नादक लीलावाम थे और थे अकलङ्कन्याय के सफल व्याख्याकार। जैन दर्शन के प्रन्थागार में वादिराज का न्यायविनिश्चयविवरण अपनी मीलिकता गम्भीरता अनुच्छिष्टता युक्तिप्रवणता प्रमाणसंत्रहता आदि का अदितीय उदाहरण है। इसके प्रथम प्रस्यक्ष प्रस्ताव का संक्षिप्त विषयपरिचय इस प्रकार है-

# प्रत्यक्ष परिच्छेद

न्यायिनिश्चय प्रन्थ के तीन परिच्छेर हैं—१ प्रत्यक्ष २ अनुमान और ३ प्रवचन । इस प्रन्थ में अक्रलङ्करेष ने न्याय के विनिश्चय करने की प्रतिज्ञा की है । वे न्याय अर्थात् स्याद्वादमुद्वांकित जैन आम्नाय को कलिकाल दोप से गुणद्वेपी व्यक्तियों द्वारा मलिन किया हुआ देखकर विचलित हो उटते हैं और भव्य

पुरुषों की हितकामना से सम्यक्तान-वचन रूपी जल से उस न्याय पर आए हुए मल को दूर करके उसकी निर्मल बनाने के लिए कृतसङ्खरण होते हैं। जिसके द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय किया जाय उसे न्याय कहते हैं। अर्थात न्याय उन उपायोंको कहते हैं जिनसे वस्तु तत्त्व का निश्चय हो। ऐसे उपाय तस्वार्थसूत्र ( ११६ ) में प्रमाण और नय दो ही निर्दिष्ट हैं। आत्मा के अनन्त गुणें में उपयोग ही एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा आत्मा को लक्षित किया जा सकता है। उपयोग अर्थात चितिशक्ति। उपयोग दो प्रकार का है एक ज्ञानं।पयोग और दूयरा दर्शनोपयोग । एक ही उपयोग जब परपदार्थी के जानने के कारण साकार वनता है तब ज्ञान कहलाता है वही उपयोग जब बाह्यपदार्थों में उपयुक्त न रहकर मात्र चैतन्यरूप रहता है तब निराकार अवस्था में दर्शन कहलाता है। यद्यपि दार्शनिकक्षेत्र में दर्शन की न्याख्या बदली है और वह चैतन्याकार की परिधि को लाँबकर पदार्थों के सामान्यावलोकन तक जा पहुँची है परन्तु सिद्धान्त ग्रन्थों में दर्शन का 'अनुपयुक्त आदर्शनलवत्' ही वर्णन है । सिद्धान्त ग्रन्थों में स्पष्टनया विषय और विषयी के मिलिपात के पहिले दर्शन का काल बताया है। जब तक आत्मा एकपदार्थाविषयकज्ञानी-पयोग से च्यत होकर दसरे पदार्थविषयक उपयोग में प्रवृत्त नहीं हुआ तब तक बीच की निराकार अवस्था दर्शन कही जाती है । इस अवस्था में चैतन्य निराकार या चैतन्याकार रहता है । दार्शनिक प्रनारे में दर्शन विषयविषयी के समिपात के अनन्तर वस्तु के सामान्यावलोकन रूप में विर्णत है। और वह है बौद्धसम्मत् निविकत्पकज्ञान और नैयायिकादिसम्मत निर्विकत्पक ज्ञान की प्रमाणता का निराकरण करने के लिए। इसका यही तारपर्व है कि बोद्धादि जिस निर्विकटपक को प्रमाण मानते हैं जैन उसे दर्शनकोटि में गिनते हैं और वह प्रमाण की सीमा से बहिर्मृत है। अस्तु,

उपायनस्य में आन ही आना है। जब ज्ञान वस्तु के पूर्ण रूप को ज्ञानता है तब प्रमाण कहा ज्ञाता है तथा जब एक देश हो ज्ञानता है तब नय। प्रमाण का लक्षण साधारणतया 'प्रमाकरण प्रमाणम्' यह सर्व स्विक्तित है। विवाद यह है कि करण कीन हो ? नैयायिक सन्निकर्प और ज्ञान दोनों का करण रूप से निर्देश करते हैं। परन्तु जैन परस्परा में अज्ञान निवृत्ति रूप प्रमिति का करण ज्ञान को मानते हें। आवार्य समन्तमद्र और सिद्धसेन ने प्रमाण के लक्षण में 'स्वपरावभासक' पद का समावेश किया है। इस पद का तान्पर्य है कि प्रमाण को 'स्व' और 'पर' दोनों का निश्चय करानेवाला होना चाहिए। यद्यपि अकलद्भदेव और माणिक्यनन्दी ने प्रमाण के लक्षण में 'अन्धिगतार्थद्राही' और 'अपवर्धव्यवसायात्मक' पद हो नियेश किया है, पर यह सर्वस्वीकृत नहीं हुआ। आवार्य है सचन्द्र ने तो 'स्वावभासक' पद भी प्रमाण के लक्षण में अनावश्यक समझा है। उनका कहना है कि स्वावभासकत्व ज्ञानसामान्य का धर्म है। ज्ञान चाहे प्रमाणहों या अप्रमाण, वह स्वसंवेदी होगा ही। तात्पर्य यह है कि जैन परम्परा में ऐसा स्वसंवेदी ज्ञान प्रमाण होगा जो पर पदार्थ निर्णय करनेवाला हो। प्रमाण सकलदेशी होता है वह एक गुण के द्वारा भी पूरी वस्तु को विषय करता है। नय विकलादेशी होता है क्यांकि वह जिस धर्म का स्पर्श करता है उसे ही मुख्य भाव से विषय करता है।

प्रमाण के भेद-सामान्यतया प्राचीन काल से जैन परम्परा में प्रमाण के प्रत्यक्ष और परीक्ष ये दो भेद निर्विवाद रूप से स्वीकृत चले आ रहे हैं। आत्ममात्र सापेश्व ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं तथा जिस ज्ञान में इन्द्रिय मन प्रकाश आदि परसाधनों की अपेश्वा हो वह ज्ञान परीक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष और परीक्ष की यह परिभाण जैन परम्परा की अपनी है। जैन परम्परा में प्रत्येक वस्तु अपने परिणमन में रवयं उपादान होती है। जितने परिगमित्तक परिणमन हैं वे सब व्यवहार मूलक हैं। जितने मात्र स्विभित्तक परिणमन हैं वे परमार्थ हैं, निश्चयनय के विषय हैं। प्रत्यक्ष और परीक्ष के लक्षण में भी वही स्वाभिमुख दृष्टि कार्य कर रही है। और उसके निर्वाह के लिए अक्ष शब्द का अर्थ (अक्षणोति व्याप्नोति ज्ञानातीत्यक्ष आत्मा) आत्मा किया गया। प्रत्यक्ष के लोकप्रसिद्ध अर्थ के निर्वाह के लिए इन्द्रियजन्य ज्ञान को सांव्यवहारिक संज्ञा दी। यद्यपि शास्त्रीय परमार्थ व्याख्या के अनुसार इन्द्रियजन्य ज्ञान परसापेश्व होने से परीक्ष है किन्तु लोकव्यवहार में इनकी प्रत्यक्षरूप से प्रसिद्धि होने के कारण इन्हें संव्यवहार प्रत्यक्ष कह

दिया जाता है। जैनदृष्टि में उपादानयोग्यता पर ही विशेष भार दिया गया है, निमित्त से यद्यपि उपा-दान योग्यता विकसित होती है पर निमित्ताधीन परिणमन उत्कृष्ट या शुद्ध नहीं समझे जाते। इसीलिए प्रत्यक्ष जैसे उत्कृष्ट ज्ञान में इन्द्रिय और मन जैसे निकटतम साधनों की अपेक्षा भी स्वीकार नहीं की गई। प्रत्यक्ष व्यवहार का कारण भी आत्ममात्रसापेक्षता ही निरूपित की गई है और परोक्ष व्यवहार के लिए इन्द्रिय मन आदि परपदार्थों की अपेक्षा रखना। यह तो जैनदृष्टि का अपना आध्यात्मिक निरूपण है। उस प्रत्यक्षज्ञान की परिभाषा करते हुए अकलक्कदेव ने कहा है कि—

# "प्रत्यक्षत्रक्षणं प्राहुः स्पष्टः साकारमञ्जसा । द्रव्यपर्यायसामान्यविद्योषार्थात्मवेदनम् ॥"

अर्थात्—जो ज्ञान परमार्थतः स्पष्ट हो, साकार हो, द्रव्यपर्यायात्मकः और सामान्यविशेपात्मक अर्थ को विषय करनेवाला हो और आत्मवेदी हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। इस लक्षण में अकलङ्कदेव ने निम्नलिखित मुद्दे विचारकोटि के लायक रखे हैं—

- १ ज्ञान आत्मवेदी होता है।
- २ ज्ञान साकार होता है।
- ३ ज्ञान अर्थको जानता है।
- ४ अर्थ सामान्यविशेपात्मक है।
- ५ अर्थ द्रव्यपर्यायात्मक है।
- ६ वह ज्ञान प्रत्यक्ष होगा जो परमार्थतः स्पष्ट हो ।

भान का आत्मचेदित्च—'ज्ञान आत्मा का गुण है या नहीं' यह प्रश्न भी दार्शनिकों की चर्चों का विषय रहा है। भूतवैतन्यवादी चार्वाक ज्ञान को पृथ्वी आदि भूतों का ही धर्म मानता है। वह स्यूल या दश्य भूतों का धर्म स्वीकार न कर के सूक्ष्म और अदश्य भूतों के विलक्षणसंयोग से उत्पन्न होनेवाले अवस्थाविशेष को ज्ञान कहता है। सांख्य चैतन्य को प्रश्वधर्म स्वीकार, कर के भी ज्ञात या बुद्धि को प्रकृति का धर्म मानता है। सांख्य के मत से चैतन्य और ज्ञान जुदा जुदा हैं। पुरुषगत चैतन्य बाह्यपदार्थों को नहीं जानता। बाह्यपदार्थों को जानने वाला बुद्धितस्व जिसे महत्तत्व भी कहते हैं प्रकृति का ही परिणाम है। यह बुद्धि उभयतः प्रतिबिद्धी दर्पण के समान है। इसमें एक और पुरुषगत चैतन्य प्रतिफलित होता है और दूसरी और पदार्थों के आकार। इस बुद्धि मध्यम के द्वारा ही पुरुष को ''में घट को जानता हूँ' यह मिथ्या अहङ्कार होने लगता है।

न्याय-वैशेषिक—ज्ञान को आत्मा का गुण मानते अवस्य हैं, पर इनके मत में आत्मा द्रव्यपदार्थं पृथक् है तथा ज्ञान गुणपदार्थं जुदा। यह आत्मा का यावद्द्रव्यभावी अर्थात् जब तक आत्मा है तब तक उसमें अवस्य रहनेवाला—गुण नहीं है किन्तु आत्ममनःसंयोग मन-इन्द्रिय-पदार्थ सिक्षकर्प आदि कारणों से से उत्पन्न होनेवाला विशेष गुण है। जब तक ये निमित्त मिलेंगे ज्ञान उत्पन्न होगा, न मिलेंगे न होगा। मुक्त अवस्था में मन इन्द्रिय आदि का सम्बन्ध न रहने के कारण ज्ञान की धारा उच्छिन्न हो जाती है। इस अवस्था में आत्मा स्वरूपमान्नमग्न रहता है। तात्पर्य यह कि बुद्धि सुख दुःख आदि विशेष गुण औपा-धिक हैं, स्वभावतः आत्मा ज्ञानशून्य है। ईश्वर नाम की एक आत्मा ऐसी है जो अनाद्यनन्त नित्यज्ञानवाली है। परमात्मा के सिवाय अन्य सभी जीवात्माएँ स्वभावतः ज्ञानशून्य हैं।

वेदान्ती ज्ञान और चैतन्य को जुदा जुदा मानकर चैतन्य का आश्रय ब्रह्म को तथा ज्ञान का आश्रय अन्तःकरण को मानते हैं। गुद्ध ब्रह्म में विषयपिरिच्छेदक ज्ञान का कोई अस्तित्व शेप नहीं रहता।

मीमांसक ज्ञान को आत्मा का ही गुण मानते हैं। इनके यहाँ ज्ञान और आत्मा में तादातम्य माना गया है। बौद्ध परम्परा में ज्ञान नाम या चित्तरूप है। मुक्त अवस्था में चित्तसन्तित निरास्त्रव हो जाती है। इस अवस्था में यह चित्तसन्तित घटपटादि बाह्यपदार्थों को नहीं जानती।

जैनपरम्परा ज्ञान को अनाद्यनन्त स्वाभाविक गुण मानती है जो मोक्ष दशा में अपनी पूर्ण अवस्था में रहता है।

संसार दशा में ज्ञान आत्मगत धर्म है इस विषय में चार्वाक और सांख्य के सिवाय प्रायः सभी वादी एकमत हैं। पर विचारणीय बात यह है कि जब ज्ञान उत्पन्न होता है तब वह दीपक की तरह स्वपरप्रकाशी उत्पन्न होता है या नहीं ? इस सम्बन्ध में अनेक मत हैं— १ मीमांसक ज्ञान को परोक्ष कहता है। उसका कहना है कि ज्ञान परोक्ष ही उत्पन्न होता है। जब उसके द्वारा पदार्थ का बोध हो जाता है तब अनुमान से ज्ञान को जाना जाता है—चूँ कि पदार्थ का बोध हुआ है और किया बिना करण के हो नहीं सकती अतः करणभूत ज्ञान होना चाहिए। मीमांसक को ज्ञान को परोक्ष मानने का यही कारण है कि—इसने अतीन्द्रिय पदार्थ का ज्ञान वेद के द्वारा ही माना है। धर्म आदि अतीन्द्रिय पदार्थों का प्रत्यक्ष किसी व्यक्ति विशेष को नहीं हो सकता। उसका ज्ञान वेद के द्वारा ही हो सकता है। फलतः ज्ञान जब अतीन्द्रिय है तब उसे परोक्ष होना ही चाहिए।

दृसरा मत नैयायिकों का है। इनके मत से भी ज्ञान परोक्ष ही उत्पन्न होता है और उसका ज्ञान द्वितीय ज्ञान से होता है और द्वितीय का नृतीय से। अनवस्था दूपण का परिहार जब ज्ञान विषयान्तर को जानने लगता है तब इस ज्ञान की धारा एक जाने के कारण हो जाता है। इनका मत ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवाद के नाम से प्रसिद्ध है। नैयायिक के मत से ज्ञान का प्रत्यक्ष संयुक्तसमवाय-सिक्षकर्ष से होता है। मन आत्मा से संयुक्त होता है और आत्मा में ज्ञान का समवाय होता है। इस प्रकार ज्ञान के उत्पन्न होनेपर सिक्षकर्षजन्य द्वितीय मानसज्ञान प्रथम ज्ञान का प्रत्यक्ष करता है।

सांख्य ने पुरुप को स्वसंचेतक स्वीकार किया है। इसके मत में बुद्धि या ज्ञान प्रकृति का विकार• है। इसे महत्तस्व कहते हैं। यह स्वयं अचेतन है। बुद्धि उभयमुख प्रतिबिम्बी दुर्पण के समान है इसमें एक और पुरुप प्रतिफल्लित होता है तथा दूसरी ओर पदार्थ। इस बुद्धि प्रतिबिम्बित पुरुप के द्वारा ही बुद्धि का प्रत्यक्ष होता है स्वयं नहीं।

चेदान्ती के मत में ब्रह्म स्वप्रकाश है अतः स्वभावतः ब्रह्म का विवर्त ज्ञान स्वप्रकाशी होना ही चाहिए।

प्रभाकर के मत में संवित्ति स्वप्रकाशिनी है वह संवित्त रूप से स्वयं जानी जाती है।

इस तरह ज्ञान को अनात्मवेदी या अस्वसंवेदी मानने वाले मुख्यतया मीमांसक और नैयायिकः ही हैं।

अकलक्कदेव ने इसकी मीमांसा करते हुए लिखा है कि—यदि ज्ञान स्वयं अप्रत्यक्ष हो अर्थात् अपने स्वरूप को न जानता हो तो उसके द्वारा पदार्थ का ज्ञान हमें नहीं हो सकता। देवदत्त अपने ज्ञान के द्वारा ही पदार्थों को क्यों जानता है, यज्ञदत्त के ज्ञान के द्वारा क्यों नहीं जानता? या प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान के द्वारा ही अर्थ परिज्ञान करते हैं आत्मान्तर के ज्ञान से नहीं। इसका सीधा और स्पष्ट कारण यही है कि देवदत्त का ज्ञान स्वयं अपने को जानता है और इसलिये तदिभन्न देवदत्त की आत्मा को ज्ञात है कि अमुक ज्ञान मुझमें उत्पन्न हुआ है। यज्ञदत्त में ज्ञान उत्पन्न हो जाय पर देवदत्त को उसका पता ही नहीं चलता। अतः यज्ञदत्त के ज्ञान के द्वारा देवदत्त अर्थबोध नहीं कर पाता। यदि जैसे यज्ञदत्त का ज्ञान उत्पन्न होने पर भी देवदत्त को परोक्ष रहता है, उसी प्रकार देवदत्त को स्वयं अपना ज्ञान परोक्ष हो अर्थात् उत्पन्न होने पर भी स्वयं अपना परिज्ञान न करता हो तो देवदत्त के लिए अपना ज्ञान यज्ञदत्त के ज्ञान की तरह ही पराया हो गया और उससे अर्थबोध नहीं होना चाहिये। वह ज्ञान हमारे आत्मा से सम्बन्ध रखता है इतने मात्र से हम उसके द्वारा पदार्थबोध के अधिकारी नहीं हो सकते जब तक कि वह स्वयं हमारे प्रत्यक्ष अर्थात् स्वयं अपने ही प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। अपने ही द्वितीय ज्ञान के द्वारा उसका प्रत्यक्ष मानकर उससे अर्थात् स्वयं अपने ही प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। अपने ही द्वितीय ज्ञान के द्वारा उसका प्रत्यक्ष मानकर उससे

अर्थ बोध करने की कहपना इसिलिए उचित नहीं है कि कोई भी योगी अपने योगज प्रत्यक्ष के द्वारा हमारे ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकता है जैसे कि हम स्वयं अपने द्वितीय ज्ञान के द्वारा प्रथम ज्ञान का. पर इतने मात्र से वह योगी हमारे ज्ञान से पदार्थी का बोध नहीं कर छेता। उसे तो जो भी बोध होगा स्वयं अपने ही ज्ञानद्वारा होगा । तान्तर्य यह कि-हमारे ज्ञान में यही स्वकीयत्व है जो वह स्वयं अपना बोध करता है और अपने आधारभूत आत्मा से तादात्म्य रखता है। यह संभव ही नहीं है कि ज्ञान उत्पन्न हो जाय अर्थात अपनी उपयोग दशा में आ जाय और आत्मा की या स्वयं उसे ज्ञान का ही पता न चले। वह तो दीपक या सर्य की तरह स्वयंप्रकाशी ही उत्पन्न होता है। वह पदार्थ के बीघ के साथ ही साथ अपना संवेदन स्वयं करता है। इसमें न तो क्षणभेद है और न परोक्षता ही। ज्ञान के स्व-प्रकाशी होने में यह बाधा भी कि-वह घटादि पदार्थी की तरह ज्ञेय हो जायगा-नहीं हो सकती: क्यांकि ज्ञान घट को ज्ञेयत्वेन जानता है तथा अपने स्वरूप को ज्ञानरूप से। अतः उसमें ज्ञेय-ऋपता का प्रसङ्ग नहीं आ सकता। इसके लिए दीपक से बढ़कर समदृष्टान्त दूसरा नहीं हो सकता। दापक के देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती, भले ही वह पदार्थी को मन्द या अस्पष्ट दिखावे पर अपने रूप को तो जैसे का तैसा प्रकाशित करता ही है। ज्ञान चाहे संशयरूप हो या विप-र्ययहत् या अन्ध्यवसायात्मक स्वयं अपने ज्ञानरूप का प्रकाशक होता हा है। ज्ञान में संशयरूपता विपर्ययरूपता या प्रमाणता का निश्चय बाह्यपदार्थ के यथार्थप्रकाशकत्व और अयथार्थप्रकाशकत्व के अधीन है पर ज्ञानरूपता या प्रकाशरूपता का निश्चय तो उसका स्वाधीन ही है उसमें ज्ञानान्तर की आवश्यकता नहीं होती और न वह अज्ञात रह सकता है। तात्पर्य यह कि-कोई भी ज्ञान जब उपयोग अवस्था में आता है तब अज्ञात हो कर नहीं रह सकता। हाँ, लब्धि वा शक्ति रूप में वह ज्ञात न हो यह जुदी बात है क्योंकि शक्तिका परिज्ञान करना विशिष्टज्ञान का कार्य है। पर यहाँ तो प्रश्न उपयो-भाव्यक ज्ञान का है। कोई भी उपयोगात्मक ज्ञान अज्ञात नहीं रह सकता, वह तो जगाता हुआ ही उत्पन्न होता है उसे अपना ज्ञान कराने के लिए किसी ज्ञानान्तर की अपेक्षा नहीं है ।

यदि ज्ञान की परोक्ष माना जाय तो उपका सङ्खाव सिद्ध करना कठिन हो जायगा। अर्थप्रकाश रूप हेत् से उसकी सिद्धि करने में निम्निछिखित बाधाएँ हैं-पिहिले तो अर्थप्रकाश स्वयं ज्ञान है अतः जब तक अर्थप्रकाश अज्ञात है तब तक उसके द्वारा मृलज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती। यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि---"अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नार्थसिद्धिः मिसध्यति'--अर्थात् अप्रत्यक्ष-अज्ञात ज्ञान के द्वारा अर्थिसिद्धि नहीं होती । "नाज्ञानं ज्ञापकं नाम"-स्वयं अज्ञात दूसरे का ज्ञापक नहीं हो। सकता । यह भी तर्वसम्मत न्याय है। फलतः यह आवश्यक है कि पहिले अर्थप्रकाश का ज्ञान हो जाय। यदि अर्थप्रकाश के ज्ञान के लिये अन्यज्ञान अपेक्षित हो तो उस अन्यज्ञान के लिए तदन्यज्ञान इस तरह अनयस्था जाम का क्वपण आता है और इस अनन्तज्ञानपरम्परा की कल्पना करते रहने में आद्यज्ञान अज्ञात ही बना रहेगा। यदि अर्थतकाश स्ववेदी है तो प्रथमज्ञान को स्ववेदी मानने में क्या बाबा है ? स्ववेदी अर्थप्रकाश से ही अर्थबोध हो जाने पर मूल ज्ञान की कलाना ही निरर्थक हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जब तक ज्ञान और अर्थप्रकाश का अविनाभाव सम्बन्ध गृहीत नहीं होगा तब तक उससे ज्ञान का अनुमान नहीं किया जा सकता। यह अविनाभावग्रहण अपनी आत्मा में तो इसिंछए नहीं वन सकता कि अभी तक ज्ञान ही अज्ञात है तथा अन्य आत्मा के ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अतः अविनाभाव का ग्रहण न होने के कारण अनुमान से भी ज्ञान की सत्ता सिद्ध नहीं की जा सकती। इसी तरह पदार्थ, इन्द्रियाँ, मानसिक उपयांग आदि सं भी मृलज्ञान का अनुमान नहीं हो सकता। कारण-इनका ज्ञान के साथ कोई अवि-नाभाव नहीं है। पदार्थ आदि रहते हैं पर कभी कभी ज्ञान नहीं होता। कदाचित् अविनासाव हो भी तो उसका ग्रहण नहीं हो सकता।

आह्वादनाकार परिणत ज्ञान को ही सुख कहते हैं। सातसंवेदन को सुख और असातसंवेदन को दु:न्व सभी वादियों ने माना है। यदि ज्ञान को स्वसंवेदी नहीं मानकर परीक्ष मानते हैं तो परीक्ष सुख

प्रस्तावना ४१

दुःख से आत्मा को हर्प विपादादि नहीं होना चाहिए। यदि अपने मुख को अनुमानप्राह्य या ज्ञानान्तर-प्राह्य माना जाय और उससे आत्मा में हर्पविपादादि की सम्भावना की जाय तो अन्य मुखी आत्मा के मुख का अनुमान करके हमें हर्प होना चाहिए। अथवा केवली को, जिसे सभी जीवों के मुखदुःखादि का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, हमारे मुखदुःख से हर्प विपादादि उत्पन्न होने चाहिए। चूँ कि हमारे सुखदुःख से हमें ही हर्पविपादादि होते हैं अन्य किसी अनुमान करनेवाले या प्रत्यक्ष करनेवाले आत्मान्तर को नहीं, अतः यह मानना ही होगा कि वे हमारे स्वयंप्रत्यक्ष हैं अर्थात् वे स्वप्रकाशी हैं।

यदि ज्ञान को परोक्ष माना जाता है तो आत्मान्तर की युद्धि का अनुमान नहीं किया जा सकता। पिहले हम स्वयं अपनी आत्मा में ही जर तक बुद्धि और वचनादि व्यापारों का अविनाभाव प्रहण नहीं करंगे तब तक वचनादि चेष्टाओं से अन्यत्र बुद्धि का अनुमान कैसे कर सकते हैं और अपनी आत्मा में जब तक बुद्धि का स्वयं साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक अविनाभाव का प्रहण असम्भव ही है। अन्य आत्माओं में तो बुद्धि अभी असिद्ध ही है। आत्मान्तर में बुद्धि का अनुमान नहीं होने पर समन्त गुरु-शिष्य देनलेन आदि व्यवस्थाओं का लोग हो जायगा।

यदि अज्ञात या अपत्यक्ष ज्ञान के द्वारा अर्थ बांध माना जाता है तो सर्वज्ञ के ज्ञान के द्वारा हमें सर्वार्थज्ञान होना चाहिए। हमें ही क्यों, सबको सबके ज्ञान के द्वारा अर्थबांध हो जाना चाहिये। अतः ज्ञान को स्वसंवेदी माने विना ज्ञान का सद्भाव तथा उसके द्वारा प्रतिनियत अर्थबांध नहीं हो सकता। अतः यह आवश्यक है कि उसमें अनुभवसिद्ध आत्मसंवेदित्व स्वीकार किया जाय।

नैयायिक का ज्ञान को ज्ञानान्तरवेद्य भानना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें अनवस्था नामका महान द्रपण आता है। जबतक एक भी ज्ञान स्वसंबेदी नहीं माना जाता तब तक पूर्व पूर्व ज्ञानों का बोध करने के लिये उत्तर उत्तर ज्ञानों की कल्पना करनी ही होगी। क्यांकि जो भी ज्ञानव्यक्ति अज्ञात रहेगी वह स्वपूर्व ज्ञान व्यक्ति की वेदिका नहीं हो सकती। और इस तरह प्रथम ज्ञान के अज्ञात रहने पर उपके द्वारा पदार्थ का योज नहीं हो सकेगा। एक ज्ञान के जानने के लिए ही जब इस तरह अनन्त ज्ञानप्रवाह चेलेगा तब अन्य पदार्थी का ज्ञान कब उत्पन्न होगा ? यक करके या अरुचि से या अन्य पदार्थ के सम्पर्क से पहिली ज्ञानधारा को अधूरी छोड़कर अनवस्था का वारण करना इसलिये यक्तियक्त नहीं है कि--जो दशा अथम ज्ञान की हुई है और जैसे वह वीचमें ही अज्ञात दशा में लटक रहा है वहीं दशा अन्य ज्ञानों की भी होगी। ईश्वर का ज्ञान यदि अस्वसंबेदी माना जाता है तो उसमें सर्वज्ञता सिद्ध नहीं हो सकेगी, क्योंकि एक तो उसने अपने स्वरूप को रही स्वयं नहीं जाना दसरे अप्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा यह जगत् का परिज्ञान नहीं कर सकता। ईश्वर के दो निन्य ज्ञान इसिल्ए मानना कि-एक से वह जगतू को जानेगा तथा दसरे से ज्ञान को-निरर्थक है; क्योंकि दो ज्ञान एक साथ उपयोग दशा में नहीं रह सकते । दसरे यदि वह ज्ञान को जानने वाला द्वितीय ज्ञान स्वयं अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष नहीं करता तो उससे प्रथम अर्थज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं हो सकेगा। यदि उसका प्रत्यक्ष किसी ततीय ज्ञान से माना जाय तो अनवस्था दुषण होगा । यदि द्वितीय ज्ञान को स्वसंवेदी मानते हैं तो प्रथम ज्ञान को ही स्वसंवेदी मानने में क्या बाबा है ?

मांख्य के मत में यदि ज्ञान प्रकृति का विकार होने से अचेतन है, वह अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसका अनुभव पुरुप के संचेतन के हारा होता है तो ऐसं अचेतन ज्ञान की कल्पना का क्या प्रयोजन है ? जो पुरुप का संचेतन ज्ञान के स्वरूप का संवेदन करता है वहीं पदार्थों को भी जान सकता है। पुरुप का संचेतन यदि स्वसंवेदी नहीं है तो इस अकिञ्चिकर ज्ञान की सत्ता भी किससे सिद्ध की जायगी ? अतः स्वार्थसंवेदक पुरुपानुभव से भिन्न किसी प्रकृतिविकारात्मक अचेतन ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। करण या माध्यम के लिए इन्द्रियाँ और मन मौजूद हैं। वस्तुतः ज्ञान और पुरुपगतसंचेतन ये दो जुदा हैं ही नहीं। पुरुप, जिसे सांख्य कृदस्थ नित्य मानता है, स्वयं परिणामी हे पूर्वपर्याय को छोड़-कर उत्तर पर्याय को धारण करता है। संचेतना ऐसे परिणामीनित्य पुरुप का ही धर्म हो सकती है।

इससे पृथक् किसी अचेतन ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। अतः ज्ञानमात्र स्वसंवेदी है। वह अपने ज्ञानने के लिए किसी अन्य ज्ञान की अपेक्षा नहीं करता।

ज्ञान की साकारता — ज्ञान की साकारता का साधारण अर्थ यह समझ लिया जाता है कि जैसे दर्पण में घट पट आदि पदार्थों का प्रतिविम्ब आता है और दर्पण का अमुक भाग घटछायाकान्त हो जाता है उसी तरह ज्ञान भी घटाकार हो जाता है अर्थात् घट का प्रतिविभ्य ज्ञान में पहुँच जाता है। पर वास्तव बात ऐसी नहीं है। घट और दर्पण दोनों मूर्त और जड़ पदार्थ हैं, उनमें एक का प्रतिबिम्ब दूसरे में पड़ सकता है, किन्तु चेतन और अमूर्त ज्ञान में मूर्त जड़ पदार्थ का शतिबिम्ब नहीं आ सकता और न अन्य चेतनान्तर का ही । ज्ञान के घटाकार होने का अर्थ है—ज्ञान का घट को जानने के लिए उपयुक्त होना अर्थात् उसका निरुचय करना । तत्त्वार्थवार्तिक (१।६) में घट के स्वचनष्ट्रय का विचार करते हुए लिखा है कि-धट शब्द सुनने के बाद उत्पन्न होनेवाले घट ज्ञान में जो घटविषयक उपयोगाकार है वह घट का स्वातमा है और बाह्यघटाकार परात्मा । यहाँ जो उपयोगाकार है उसका अर्थ घट की और ज्ञान के व्यापार का होना है न कि ज्ञान का घट जैसा लम्बा चौड़ा या वजनदार होना। आगे फिर लिखा है कि-**'चैतन्यशक्तेद्वांवाकारो ज्ञानाकारो ज्ञेयाकार**३च । अनुपयुक्तप्रतिबिम्बाकाराद्रशतस्ववत् ज्ञानाकारः, प्रतिबि-म्बाकारपरिणतादर्शनलवन् ज्ञेयाकारः । तत्र ज्ञेयाकारः स्वान्मा ।'' अर्थात् चेतन्यशक्ति के दो आकार होते हैं एक ज्ञानाकार और दूसरा ज्ञेयाकार । ज्ञानाकार अतिविम्बद्धन्य युद्ध दर्पण के समान पदार्थविषयक च्यापार से रहित होता है। ज़ेयाकार सप्रतिबिम्ब दर्पण की तरह पदार्थविषयक व्यापार से सहित होता है। साकारता के सम्बन्ध में जो दर्पण का दृष्टान्त दिया जाता है उसी से यह अम हो जाता है कि-जान में दर्पण के समान लम्बा चौड़ा काला प्रतिबिम्ब पदार्थ का आता है और इसी कारण ज्ञान साकार कहलाता है। दृष्टान्त जिस अंश को समझाने के लिए दिया जाता है उसको उसी अंश के लिए लाग करना चाहिए। थहाँ दर्पण दृष्टान्त का इतना ही प्रयोजन है कि चेतन्यधारा जेय को जानने के समय जेयाकार होती है. शेष समय में ज्ञानाकार ।

धवला (प्र० पु० पु० ३८०) तथा जयधवला (प्र० पु० पु० ३३७) में दर्शन और ज्ञान में निराकारता और साकारता प्रयुक्त भेद बताते हुए स्पष्ट लिखा है कि—जहाँ ज्ञान से पृथक वस्तु कर्म अर्थात् विषय हो वह साकार है और जहाँ अन्तरज्ञ वस्तु अर्थात् चेतन्य स्वयं चेतन्य रूप ही हो वह निराकार । निराकार दर्शन, इन्द्रिय और पदार्थ के सम्पर्क के पहिले होता है जब कि साकार ज्ञान इन्द्रियार्थ-सिंबपात के बाद । अन्तरङ्गविषयक अर्थात् स्वावभासी उपयोग को अनाकार तथा बाह्यावभासी अर्थात् स्व से भिन्न अर्थ को विषय करनेवाला उपयोग साकार कहलाता है। उपयोग की ज्ञानसंज्ञा वहाँ से शारम्भ होती है जहाँ से वह स्वव्यतिरिक्त अन्य पदार्थ को विषय करता है। जब तक वह मात्र स्वप्रकाश निमग्न है तब तक यह दर्शन-निराकार कहलाता है। इसीलिए ज्ञान में ही सम्यक्त और मिथ्यात्व प्रमाणत्व और अप्रमाणत्व ये दो विभाग होते हैं। जो ज्ञान पदार्थ की यथार्थ उपरुद्धि कराता है वह प्रमाण है अन्य अप्रमाण । पर दर्शन सदा एकविध रहता है उसमें कोई दर्शन प्रमाण और कोई दर्शन अप्रमाण ऐसा जातिभेद नहीं होता । चक्षदर्शन अचक्षदर्शन आदि भेद तो आगे होनेवाली तत्तत् ज्ञानपर्यायां की अपेक्षा हैं। स्वरूप की अपेक्षा उनमें इतना ही भेद हैं कि एक उपयोग अपने चाक्षपज्ञानोत्पाद्गकशक्तिरूप स्बरूप में मग्न है तो दुसरा अन्य स्पर्शन आदि इन्द्रियों से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान के जनक स्वरूप में र्स्टीन है, तो अन्य अवधिज्ञानोत्पादक स्वरूप में और अन्य केवल ज्ञानसहभावी स्वरूप में निमन्न है। तात्पर्य यह कि—उपयोग का स्व से भिन्न किसी भी पदार्थ को विषय करना ही साकार होना है, न कि दर्पण की तरह प्रतिबिम्बाकार होना ।

निराकार और साकार या ज्ञान और दर्शन का यह सैंद्धान्तिक स्वरूपविश्लेषण दार्शनिक युग में अपनी उस सीमा को लाँचकर 'वाह्यपदार्थ के सामान्याक्लोकन का नाम दर्शन और विशेष परिज्ञान क

का नाम ज्ञान' इस बाह्यपरिधि में आ गया । इस सीमोल्लंधन का दार्शनिक प्रयोजन बौद्धादि सम्मत निर्विकल्पक की प्रमाणना का निराकरण करना ही है ।

अकलङ्कदेव ने विशव ज्ञान को प्रत्यक्ष बताते हुए जो ज्ञान का साकार विशेषण दिया है वह उपर्युक्त अर्थ को द्योतन करने के ही लिए।

बौद्ध क्षणिक परमाणु रूप चित्त या जड़ क्षणों को म्बलक्षण मानते हैं। यही उनके मत में परमार्थसत् है, यही वाम्तविक अर्थ है। यह स्वलक्षण शब्दश्रून्य है, शब्द के अगोचर है। शब्द का वाच्य इनके मत से बुद्धिगत अभेदांश ही होता है। इन्द्रिय और पदार्थ के सम्बन्ध के अनन्तर निर्विकल्पक दर्शन उत्पन्न होता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके अनन्तर शब्दसंद्धत और विकल्पवासना आदि का सहकार पाकर शब्दसंसर्गी सविकल्पक ज्ञान उत्पन्न होता है। शब्दसंसर्ग न होने पर भी शब्दसंसर्ग की योग्यता जिस ज्ञान में आ जाय उसे विकल्प कहते हैं। किसी भी पदार्थ को देखने के बाद पूर्वदृष्ट तत्सदश पदार्थ का स्मरण होता है, तदनन्तर तद्वाचक शब्द का स्मरण, फिर उस शब्द के साथ वस्तु का योजन, तब यह घट है इत्यादि शब्द का प्रयोग। वस्तु दर्शन के बाद होनेवाले-पूर्वदृष्ट स्मरण आदि सभी व्यापार सविकल्पक की सीमा में आते हैं। ताल्पर्य यह कि—निर्विकल्पक दर्शन वस्तु के यथार्थ स्वरूप का अवभासक होने से प्रमाण है।

सविकरपक ज्ञान शब्दवायना से उत्पन्न होनेके कारण वस्तु के यथार्थ स्वरूप को स्पर्श नहीं करता, अत एव अग्रमाण है। इस निर्विकरपक के द्वारा वस्तु के समग्ररूप का दर्शन हो जाता है, परन्तु निश्चय यथासम्भव सविकरपक ज्ञान और अनुमान के द्वारा ही होता है।

अकलंकदेव इसका खण्डन करते हुए लिखते हैं कि किसी भी ऐसे निर्विकल्पक ज्ञान का अनुभव नहीं होता जो निश्चयात्मक न हो।

सौत्रान्तिक बाह्यार्थवादी हैं। इनका कहना है कि यदि ज्ञान पदार्थ के आकार न हो तो प्रतिकर्म-हयवस्था अर्थान् घटज्ञान का विषय घट ही होता है पट नहीं—नहीं हो सकेगी। सभी पदार्थ एक ज्ञान के विषय या सभी ज्ञान सभी पदार्थों को विषय करनेवाले हो जायँगे। अतः ज्ञान को साकार मानना आवश्यक है। यदि साकारता नहीं मानी जाती तो विषयज्ञान और विषयज्ञानज्ञान में कोई भेद नहीं रहेगा। इनमें यही भेद है कि एक माजविषय के आकार है तथा दूसरा विषय और विषयज्ञान दो के आकार है। विषय की सत्ता सिद्ध करने के लिए ज्ञान को साकार मानना निनान्त आवश्यक है।

अकलंकदेव ने साकारता के इस प्रयोजन का खण्डन किया है। उन्होंने लिखा है कि विषय प्रति-नियम ज्ञान की अपनी शक्ति या क्षयोपशम के अनुसार होता है। जिस ज्ञान में पदार्थ को ज्ञानने की जैसी योग्यता है वह उसके अनुसार पदार्थ को ज्ञानता है। तदाकारता मानने पर भी यह प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहता है कि ज्ञान अमुक पदार्थ के ही आकार को क्यों ग्रहण करता है? अन्य पदार्थों के आकार को क्यों नहीं? अन्त में ज्ञान गत शांक ही विषयप्रतिनियम करा सकती है तदाकारता आदि नहीं।

'जो ज्ञान जिस पदार्थ से उत्पन्न हुआ है वह उसके आकार होता है' इस प्रकार तदुत्पत्ति से भी आकारनियम नहीं वन सकता; क्यों कि ज्ञान जिस प्रकार पदार्थ से उत्पन्न होता है उसी तरह प्रकाश और इन्द्रियों से भी। यदि तदुत्पत्ति से साकारता आती है तो जिस प्रकार ज्ञान घटाकार होता है उसी प्रकार उसे इन्द्रिय तथा प्रकाश के आकार भी होना चाहिये। अपने उपादानभूत पूर्वज्ञान के आकार को तो उसे अवश्य ही धारण करना चाहिये। जिस प्रकार ज्ञान घट के घटाकार को धारण करता है उसी प्रकार वह उसकी जड़ता को क्यों नहीं धारण करता ? यदि घट के आकार को धारण करने पर भी जड़ता अगृहीत रहती है तो घट और उसके जड़त्व में भेद हो जायगा। यदि घट की जड़ता अतदाकार ज्ञान से जानी जाती है तो उसी प्रकार घट भी अतदाकार ज्ञान से जाना जाय। वस्तुमात्र को निरंश माननेवाले बौद्ध के मत में वस्तु का खण्डशः भाग तो नहीं ही होना चाहिये। समानकालीन पदार्थ कदाचित ज्ञान

में अपना आकार अर्पित भी कर दें, पर अतीत और अनागत आदि अविद्यमान अर्थ ज्ञान में अपना आकार कैसे दें श्रमकते हैं ?

विषयज्ञान और विषयज्ञानज्ञान में भी अन्तर ज्ञान की अपनी योग्यता से ही हो सकता है। आकार मानने पर भी अन्ततः स्वयोग्यता स्वीकार करनी ही पड़ती है। अतः बोद्धपरिकल्पित साकारता अनेक दृष्णों से दृषित होने के कारण ज्ञान का धर्म नहीं हो सकती। ज्ञान की साकारता का अर्थ है ज्ञान का उस पदार्थ का निश्चय करना या उस पदार्थ की ओर उपयुक्त होना। निर्विकल्पक अर्थान् शब्द-संसर्ग की योग्यता से भी रहित कोई ज्ञान हो सकता है यह अनुभवसिद्ध नहीं है।

शान अर्थ को जानता है—मुख्यतया दो विचारधाराएँ इस सम्बन्य में हैं। एक यह कि—ज्ञान अपने से भिन्न सत्ता रखनेवाले जड़ और चेतन पदार्थों को जानता है। इस विचारधारा के अनुसार जगत् में अनन्त चेतन और अनन्त अचेतन पदार्थों की स्वतन्त्र सत्ता है। द्सरी विचारधारा बाह्य जड़ पदार्थों की पारमाथिक सत्ता नहीं मानती, किन्तु उनका शितमासिक अरितन्त्र स्वीकार करती है। इसका मत है कि घटपटादि वाह्य पदार्थ अनादिकालीन विचिन्न वासनाओं के कारण या माया अविद्या आदि के कारण विचिन्न रूप में प्रतिभासित होते हैं। जिस प्रकार स्वप्न प्रतिभास होता है उसी तरह अविद्या वासना के कारण नानाविध विचिन्न अर्थों का प्रतिभास हो जाता है। इनके मत से मात्र चेतनतत्त्र की ही पारमाथिक सत्ता है। इसमें भी अनेक मतभेद हैं। वेदान्ती एक नित्य व्यापक ब्रह्म का ही पारमाथिक अस्तित्व की की पारमाथिक सत्ता है। इसमें भी अनेक मतभेद हैं। वेदान्ती एक नित्य व्यापक ब्रह्म का ही पारमाथिक अस्तित्व की की पारमाथिक सत्ता है। संवेदनाई त्यादी क्षणिक परमाणुरूप अनेक क्षानक्षणों का पारमाथिक अस्तित्व मानते हैं। इनके मत से अनेक ज्ञानसन्ताने प्रथक प्रथक परमाणुरूप अनेक ज्ञानक्षणों का पारमाथिक अस्तित्व मानते हैं। इनके मत से अनेक ज्ञानसन्ताने प्रथक प्रथक परमाणुरूप अनेक ज्ञानक्षणों का पारमाथिक अस्तित्व मानते हैं। इनके मत से अनेक ज्ञानसन्ताने प्रथक प्रथक परमाणुरूप अनेक अस्तित्व रखती हैं। अपनी अपनी वीसनाओं के अनुसार ज्ञानक्षण नाना पदार्थों के रूप में भासित होता है। पहिली विचारधार का अनेक-विध विमार न्यायवैदेशिक, सांस्वयोग, जैन, सांत्रान्तिक यीद्ध आदि दर्शनों में देखा जाता है।

वाह्यार्थलोव की तृसरी विचारधारा का आयार यह माल्म होता है कि-प्रत्येक व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार पदार्थों में संकेत करके व्यवहार करता है। जैसे एक पुन्तक को, देखकर उस धर्म का अनुयाथी उसे धर्मधन्थ समझकर पूज्य मानता है। पुन्तकालयाध्यक्ष उसे अन्य पुन्तकों की तरह सामान्य पुस्तक समझता है, तो हुकानदार उसे रही के भाव खरीद कर पुड़िया वॉधता है। भंगी उसे कुड़ा-कचरा मानकर झाड़ सकता है। गाय भेंस आदि पशुमात्र उसे पुहलों का पुंज समझकर घास की तरह चा सकते हें तो दीमक आदि कीड़ों को उसमें पुन्तक यह कल्पमा ही नहीं होगी। अब आप विचार कीजिल कि पुन्तक में, धर्मधन्थ, पुन्तक, रही, कचरा, घास की तरह खाद्य आदि संज्ञाल तत्तदृत्यक्तियों के ज्ञान से ही आई हैं अर्थात् धर्मधन्थ पुन्तक आदि का सद्भाव उन व्यक्तियों के ज्ञान में है, वाहिर नहीं। इस तरह धर्मधन्थ पुन्तक आदि की व्यवहारसत्ता है परमार्थसत्ता नहीं। यदि धर्मधन्थ पुन्तक आदि की परमार्थ सत्ता होती तो वह प्राणिमात्र—गाय, भेंस को भी धर्मधन्थ या पुन्तक दिखनी चाहिये थी। अतः जगत केवल कल्पनामात्र है, उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं।

इसी तरह घट एक है या अनेक । परमाणुओं का संयोग कदेश से होता है या सर्वदेश से । यदि एकदेश से तो छह परमाणुओं से संयोग करने वाले मध्य परमाणु में छह अंश मानने पहेंगे । यदि दो परमाणुओं का सर्वदेश से संयोग होता है तो अणुओं का पिंड अणुमात्र हो जायगा । इस तरह जैसे जैसे बाह्य पदाओं का विचार करते हें वैसे वैसे उनका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता । बाह्य पदार्थों का अस्तित्व तदाकार ज्ञान से सिद्ध किया जाता है । यदि नीलाकार ज्ञान है तो नील नाम के बाह्य पदार्थ की क्या आवश्यकता ? यदि नीलाकार ज्ञान नहीं तोष्ट्रांलि की सत्ता ही कैसे सिद्ध की जा सकती है ? अत: ज्ञान ही बाह्य और आन्तर माह्य और माहक रूप में स्वयं प्रकाशमान है कोई बाह्यार्थ नहीं । पदार्थ और ज्ञान का सहोपलस्भ नियम है अत: दोनों अभिन्न हैं।

अकलङ्कदेव ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि- अद्भय तत्त्व स्वतः प्रतिभाग्यित होता है या परतः ? यदि स्वतः; तो किसी को विवाद नहीं होना चाहिए। नित्य ब्रह्मवादी की तरह क्षणिक विज्ञान-वादी भी अपने तस्व का स्वतः प्रतिभास कहते हैं। इनमें कौन सत्य समझा जाय ? परतः प्रतिभास पर के बिना नहीं हो सकता । पर को स्वीकार करने पर अद्वेत तत्त्व नहीं रह सकता । विज्ञानवादी इन्द्रजाल या स्वप्न का दृष्टान्त देकर बाह्य पदार्थ का लोप करना चाहते हैं। किन्तु इन्द्रजालप्रतिभासिन घट और बाह्यसन् घट में अन्तर तो स्त्री बाल गोपाल आदि भी कर लेते हैं। वे घट पट आदि बाह्य पदार्थों में अपनी इष्ट अर्थिकया के द्वारा आकांक्षाओं को शान्त कर सन्तोष का अनुभव करते हैं जब कि इद्रजाल या मायादष्ट पदार्थों से न तो अर्थिकिया ही होती है और न तज्जन्य सन्तोपानभव ही। उनका काल्पनिकपना तो प्रतिभास काल में ही जात हो जाता है। धर्मग्रन्थ, पुस्तक, रही आदि संज्ञाएँ मनुष्यकृत और काल्पनिक हो सकती हैं पर जिस वजनवाले रूपरसगन्धस्पर्शवाले स्थल पदार्थ में ये संज्ञाएँ की जाती हैं वह तो काल्पनिक नहीं है। वह तो ठोस, वजनदार, सप्रतिघ, रूपरसादिग्णों का आधार परमार्थसत् पदार्थ है। उस पदार्थ को अपने अपने संकेत के अनुसार कोई धर्मग्रन्थ कहे, कोई पुस्तक, कोई बुक, कोई किताव या अन्य कुछ कहे। ये संकेत ब्यवहार के लिए अपनी परम्परा और वासनाओं के अनुसार होते हैं उसमें कोई ओपत्ति नहीं है। इ िस्षष्टि का अर्थ भी यही है कि-सामने रखे हुए परमार्थमत ठोम पदार्थ में अपनी दृष्टि के अनुसार जगन व्यवहार करना है। उसकी व्यवहारसंज्ञाएँ प्रातिभासिक हो सकती है पर वह पदार्थ जिसमें ये संज्ञाएँ की जाती हैं, बहा या विज्ञान की तरह ही परमार्थसत है। नीलाकार ज्ञान से तो कपड़ा नहीं रोगा जा सकता? कपड़ा रोगने के लिए ठोस परमार्थसत् जड़ नील चाहिए जी ऐसे ही कपड़े के प्रत्येकतन्त को नीला बनायगा। यदि कोई परमार्थसत् नील अर्थ न हो तो नीलाकार वासना कहाँ से उत्पन्न हुई ? वायना नो पूर्वानुभव की उत्तर दुशा है। यदि जगत में नील अर्थ नहीं है तो ज्ञान में नीलाकार कहाँ से आया ) वासना नीलाकार कैसे बन गई ? ताल्पर्य यह कि व्यवहार के लिए की जानेवाली संजार्ण इष्ट-अनिष्ठ, सुनद्दर असुनद्दर, आदि कल्पनाएँ भले ही विकल्पकल्पित हो और इष्टिसृष्टि की सीमा में हो। पर . जिस्र आवार पर ये सब कलानाएँ कल्पित होती हैं वह आवार टोस और सत्य है। बिप के ज्ञान से मरण नहीं हो सकता । विषका खानेवाला और विष दोनें। ही परमार्थयन् हें तथा विष के संयोग से होनेवाले शरीर-गत रासायनिक परिणमन भा । पर्वत मकान नदी आदि पदार्थ यदि ज्ञानात्मक ही हैं तो उनमें मर्तत्व स्थलन्त्र सप्रतिबन्त्र आदि धर्म कैसे आ सकते हैं ? ज्ञानस्वरूप नदी में स्नान या ज्ञानात्मक जल से तथा बाहित अथवा ज्ञानात्मक पत्थर सं क्षिर तो नहीं फूट सकता ? यदि अहुयज्ञान ही है तो शास्त्रोपदेश आहि निरर्धक हो जायँगे। परत्रतिपत्ति के लिए ज्ञान से अतिरिक्त वचन की सत्ता आवश्यक है। अहयज्ञान में प्रतिपत्ता. प्रमाण, विचार आदि प्रतिभास की सामग्री तो माननी ही पड़ेगी अन्यथा प्रतिभास केंसे होगा १ अद्भयज्ञान में अर्थ-अनर्थ, तत्व-अत्तत्व आदि की ब्यवस्था न होने से तद्माही ज्ञानों में प्रमाणता या अप्र-माणता का निरुचय कैसे किया जा सकेगा ? ज्ञानाह्नेत की सिद्धि के लिए अनुमान के अङ्गभूत साध्य साधन दृष्टान्त आदि तो स्वीकार करने ही होंगे अन्यथा अनुमान कैसे हो सकेगा ? सहोपलम्भ-एक साथ उप-लब्ब होना-से अभेद सिद्ध नहीं किया जा सकता; कारण दो भिन्नयत्ताक पदार्थी में ही एक साथ उप-लब्ध होना कहा जा सकता है। ज्ञान अन्तरंग में चेतन रूप से तथा अर्थ वहिरङ्ग में जदरूप से अनुभव में आता है अतः इनका सहापलम्भ असिद्ध भी है। अर्थशुन्य ज्ञान स्वाकारतया तथा ज्ञानशुन्य अर्थ अपने अर्थरूप में अस्तित्व रखते ही हैं भले ही हमें वे अज्ञात हों। यदि हम बाह्यपदार्थी का इदमित्थंरूप निरूपण या निर्वचन नहीं कर सकते तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उन पदार्थी का अस्तित्व ही नहीं है। अनन्तधर्मानक पदार्थ का पूर्ण निरूपण तो सम्भव ही नहीं है। शब्द या ज्ञान की अशक्ति के कारण पदार्थों का लोप नहीं किया जा सकता। नीलाकारज्ञान रहने पर भी कपड़ा रंगने को नीलपदार्थ की नितान्त आवश्यकता है। ज्ञान में नीलाकार भी बिना नील के नहीं आ सकता। अनेक परमाणुओं से जो स्कन्ध बनता है उस स्कन्ध का कोई पृथक अस्तित्व नहीं है उन्हीं परमाणुओं का कथिन्चत्तादात्म्य सम्बन्ध

अर्थात् रासायनिक मिश्रण होने पर पररपर वन्ध हो जाता है और वह स्कन्ध स्थूल और इन्द्रियम्राह्य होता है। यही अनुभवसिद्ध है। न तो उसका एकदेश से सम्वन्ध होता है और न सर्वदेश से किन्तु जड़ पदार्थों का स्निग्ध और रूक्षता के कारण कियन्काल स्थायी विलक्षणवन्ध हो जाता है। जिस प्रकार एक ज्ञान स्वयं ज्ञानाकार ज्ञेयाकार और ज्ञिसचरूप अनुभव में आता है उसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ अनेक धर्मों का आधार होता है इसमें विरोध आदि दूपणों का कोई प्रसङ्ग नहीं है। इस तरह अत्तरङ्गज्ञान से पृथक, रचतन्त्र सत्ता रखनेवाले वाह्य जड़पदार्थ हैं। इन्हीं ज्ञेयों को ज्ञान जानता है। अतः अकलङ्कदेव ने प्रत्यक्ष के स्वरूपनिरूपण में ज्ञान का अर्थवेदन विशेषण दिया है जो ज्ञान को आत्मवेदी के साथ ही साथ अर्थवेदी सिद्ध करता है। इस तरह ज्ञान स्वभाव से स्वपरवेदी है स्वार्थस वेदक है।

#### अर्थ-सामान्यविशेषात्मक और द्रव्यपर्यायात्मक है-

ज्ञान अर्थ को विषय करता है यह विवेचन हो चुकने पर विचारणीय मुद्दा यह है कि अर्थ का क्या स्वरूप है ? जैन दृष्टि से प्रत्येक पदार्थ अनन्त धर्मात्मक है या संक्षेप से सामान्यविशेषात्मक है। वस्तु में दो प्रकार के अस्तित्व हैं-एक स्वरूपास्तित्व और दूसरा साइश्यास्तित्व। एक द्वव्य को अन्य सजातीय या विजातीय किसी भी दृष्य से असङ्कीर्ण रावनेवाला स्वरूपास्तित्व है। इसके कारण एक दृष्य की पर्यायें दृत्तरे सजातीय या विजातीय द्रव्य से असङ्कीर्ण पृथक् अस्ति व रखती हैं। यह स्वरूपान्तित्व जहाँ इतरद्रव्यों से व्यावृत्ति कराता है वहाँ अपनी पर्यायों में अनुगत भी रहता है। अतः इस स्वरूपास्तिःव से अपनी पर्यायों में अनुगत प्रत्यय उत्पन्न होता है और इतरद्वव्यों से व्यावृत्त प्रत्यय । इस स्वरूपास्तिस्व को ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। इसे ही द्रध्य कहते हैं। क्योंकि यही अपनी क्रमिक पर्यायों में द्रवित होता है. क्रमशः प्राप्त होता है। दुसरा सादृश्यान्तित्व है जो विभिन्न अनेक द्वव्यों में गी गी दृश्यादि प्रकार का अनुगत व्यवहार कराता है। इसे तिर्यकसामान्य कहते हैं। तात्पर्य यह कि अपनी दो पर्यायों में अनुगत व्यवहार करानेवाला स्वरूपामित्व होता है। इसे ही ऊर्ध्वतासामान्य और द्वच्य कहते हैं। तथा विभिन्न दो इच्यों में अनुगत व्यवहार करानेवाला सादश्याम्तित्व होता है। इसे तिर्यक्रमामान्य या सादश्य-सामान्य कहते हैं । इसी तरह दो द्रव्यों में व्यावृत्त प्रत्यय करानेवाला व्यतिरेक जाति का विशेष होता है तथा अपनी ही दो पर्यायों में विरुक्षण प्रत्यय करानेवाला पर्याय नाम का विशेष होता है। निष्कर्ष यह कि एकद्रव्य की पर्यायों में अनुगत प्रत्यय ऊर्ध्वतासामान्य या द्वव्य से होता है तथा व्यावृत्तप्रत्यय पर्याय-विशेष से होता है। दो विभिन्न द्वव्यां में अनुगतप्रत्यय साहस्यसामान्य या तिर्यक्यामान्य से होता है और च्याच्चतप्रत्यय च्यतिरेकविशेष से होता है। इस तरह प्रत्येक पदार्थ सामान्यविशेषात्मक और द्रव्यपर्याया-त्मक होता है।

यद्यपि सामान्यविशेषात्मक कहने से दृष्यपर्यायात्मकत्व का बांध हो जाता पर दृष्यपर्यायात्मक के पृथक् कहने का प्रयोजन यह है कि पदार्थ न केवल दृष्यरूप है और न पर्यायरूप। किन्तु प्रत्येक सत् उत्पाद-व्यय-धोव्यवाला है। इनमें उत्पाद और व्यय पर्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा धोव्य द्रव्य का। पदार्थ सामान्यविशेषात्मक तो उत्पाद्व्ययधाव्मक सत् न होकर भी हो सकता है, अतः उसके निज स्वरूप का पृथक् भान कराने के लिए द्रव्यपर्यायात्मक विशेषण दिया है।

सामान्यविशेपात्मक विशेषण धर्मरूप हे, जो अनुगतप्रत्यय और व्यावृत्तप्रत्यय का विषय होता है। इच्यपर्यायात्मक विशेषण परिणमन से सम्बन्ध रखता है। प्रत्येक वस्तु अपनी पर्यायधारा में परिणत होती हुई अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य क्षण को प्राप्त करती है। वह वर्तमान को अतीत और भविष्य को वर्तमान बनाती रहती है। प्रतिक्षण परिणमन करने पर भी अतीत के यावत संस्कारपुंज इसके वर्तमान को प्रभावित करते हैं या यो कहिए कि इसका वर्तमान अतीतसंस्कारपुंज का कार्य है और वर्तमान कारण के अनुसार भविष्य प्रभावित होता है। इस तरह यद्यपि परिणमन करने पर कोई अपरि-वर्तित या कृदस्थ नित्य अंश वस्तु में शेष नहीं रहता जो त्रिकालावस्थायी हो पर इतना विच्छिन्न परिणमन

प्रस्तावना ४७

भी नहीं होता कि अतीत वतमान और भविष्य बिलकुल असम्बद्ध और अतिविच्छिन्न हों। वर्तमान के प्रति अतीत का उपादान कारण होना और वर्तमान का भविष्य के प्रति, यह सिद्ध करता है कि तीनों क्षणों की अविच्छिन्न कार्यकारणपरम्परा है। न तो वस्तु का स्वरूप सदा स्थायी नित्य ही है और न इतना विलक्षण परिणमन करनेवाला जिससे पूर्व और उत्तर भिन्नसन्तान की तरह अतिविच्छिन्न हों।

भदन्त नागसेन ने मिलिन्द प्रश्न में जो कर्म और पुनर्जन्म का विवेचन किया है (दर्शनिद्ग्दर्शन पृ० ५५१) उसका ताल्पर्य यहां है कि पूर्वक्षण को प्रतीन्य अर्थात् उपादान कारण बनाकर उत्तरक्षण का समुत्पाद होता है। मिन्झिमनिकाय में "अस्मिन् सित इदं भवति" इसके होने पर यह होता है, जो इस आशय का वाक्य है उसका स्पष्ट अर्थ यही हो सकता है कि क्षणमन्तित प्रवाहित है उसमें पूर्वक्षण उत्तर-क्षण बनता जाता है जैसे वर्तमान अर्तातसंस्कार पुंज का फल है वैसे ही भविष्यक्षण का कारण भी।

श्री राहुल सांकृत्यायनने दर्शन-दिग्दर्शन (ए० ५१२) में प्रतीत्यसमुत्पाद का विवेचन करते हुए लिखा है कि—"प्रतीत्यसमुत्पाद कार्यकारण नियम को अविच्छिन्न नहीं विच्छिन्न प्रवाह वतलाता है। प्रतीत्यसमुत्पाद के इसी विच्छिन्न प्रवाह को लेकर आगे नागार्जुन ने अपने झून्यवाद को विकसित किया।" इनके मत से प्रतीत्यसमुत्पाद विच्छिन्न प्रवाहरूप है और पूर्वक्षण का उत्तरक्षण से कोई सम्वन्ध नहीं है। पर ये प्रतीत्य शब्द के 'हेतु कृत्वा' अर्थात् पूर्वक्षण को कारण बनाकर इस सहज अर्थ को मूल जाते हैं। पूर्वक्षण को हेतु बनाए विना यदि उत्तर का नया ही उत्पाद होता है तो भदन्त नागसेन की कर्म और पुनर्जन्म की सारी ब्याख्या आवारछ्न्य हो जाती है। क्या द्वादशाङ्ग प्रतीत्यसमुत्पाद में विच्छिन्नप्रवाह युक्तिसिद्ध है ? यदि अविद्या के कारण संस्कार उत्पन्न होता है और संस्कार के कारण विज्ञान आदि तो पूर्व और उत्तर का मवाह विच्छिन्न कहाँ हुआ ? एक चित्तक्षण की अविद्या उसी चित्तक्षण में ही संस्कार उत्पन्न करती है अन्य चित्तक्षण में नहीं, इसका निपामक वही प्रतीत्य है। जिपको प्रतीत्य जिसका समुत्पाद हुआ है उन दोनों में अतिविच्छेद कहाँ हुआ ?

राहुलजी वहीं (पृ०५१२) अनित्यवाद की "बुद्ध का अनित्यवाद भी 'दृसरा ही उत्पन्न होता है। दूसरा ही नए होता है' के कहे अनुसार किसी एक मोलिक तत्त्व का बाहरी परिवर्तन मात्र नहीं बिट्क एक का बिलकुल नाश और दूसरे का विलकुल नया उत्पाद है। बुद्ध कार्यकारण की निरन्तर या अविच्छिन्न सन्तित को नहीं मानते।" इन शब्दों में व्याख्या करते हैं। राहुलजी यहाँ भी केवल समुत्पाद को ही ध्यान में रखते हैं, उसके मूलकृप प्रतीत्य को सर्वथा मुला देते हैं। कर्म और पुनर्जन्म की सिद्धि के लिए प्रयुक्त ''महाराज, यदि किर भी जन्म नहीं ग्रहण करे तो मुक्त हो गया; किन्तु चृँकि वह किर भी जन्म ग्रहण करता है इपलिए (मुक्त) नहीं हुआ।" इस सन्दर्भ में 'वह किर भी' शब्द क्या अविच्छिन्न प्रवाह को सिद्ध नहीं कर रहे हैं। बाहदर्शन का 'अभोतिक अनामवादी' नामकरण केवल भौतिकवादी चार्वाक और आत्मिनित्यवादी औपनिपदीं के निराकरण के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिये, पर वस्तुतः बुद्ध क्षणिकचित्तवादी थे। क्षणिकचित्त को भी अविच्छिन्न सन्तित मानते थे न कि विच्छन्नप्रवाह। आचार्य कमलशील ने तस्वसंग्रहपंजिका (पृ०१८२) में कर्तृकर्मसम्बन्धपर्राक्षा करते हुए इस प्राचीन छोक के भाव को उद्धत किया है—

#### ''यस्मिन्नेय तु सन्ताने आहिता कर्मयासना। फलं तत्रेय सन्यत्ते कार्यासे रक्तता यथा॥''

अर्थात्—िजिस सन्तान में कर्मवासना प्राप्त हुई है उसका फल भी उसी सन्तान में होता है। जो लाख के रङ्ग से रंगा गया है उसी कपास बीज से उत्पन्न होनेवाली रूई लाल होती है अन्य नहीं। राहुलजी इस परम्परा का विचार करें और फिर बुद्ध को विच्छिन्नप्रवाही बताने का प्रयास करें! हाँ, यह अवश्य था कि—वे अनन्त क्षणों में शाधत सत्ता रखनेवाला क्टस्थ नित्य पदार्थ स्वीकार नहीं करते थे। पर वर्तमान क्षण अनन्त अतीत के संस्कारों का परिवर्तित पुंज स्वगर्भ में लिए हैं और उपादेय भविष्यक्षण

उससे प्रभावित होता है , इस प्रकार के बैकालिक सम्बन्ध को वे मानते थे। यह बात बेद्ध दर्शन के कार्यकारणभाव के अभ्यासी को सहज ही समझ में आ सकती है।

निर्वाण के सम्बन्ध में राहुलजी सर रायाकृष्णन् की आलोचना करते समय (ए० ५२९) बड़े आत्मिविश्वास के साथ लिख जाते हैं कि—''किन्तु बौद्ध-निर्वाण को अभावात्मक छोड़ भावात्मक माना ही नहीं जा सकता।" कृपाकर वे आचार्य कमलशील के द्वारा तत्त्वसंग्रह पंजिका (ए० १०४) में उद्ध्त इस प्राचीनश्लोक के अर्थ का मनन करें—

### "चित्तमेव दि संसारो रागादिक्छेशवासितम्। तदेव तैविनिमुक्तं भवान्त इति कथ्यते॥"

अर्थात्—चित्त जब रागादिदोष और क्षेश संस्कार से संयुक्त रहता है तब संसार कहा जाता है और और जब तदेव—धर्टा चित्त रागादिवलेश वासनाओं से रहित होकर निरास्त्वचित्त बन जाता है तब उसे भवान्त अर्थात् निर्वाण कहते हैं। शान्तरक्षित तो (तत्त्वसं० ए० १८४) बहुत स्पष्ट लिखते हैं कि 'मुक्तिनिर्मलता धियः' अर्थात्–चित्त की निर्मलता को मुक्ति कहते हैं। इस श्लोक में किस निर्वाण की सूचना है ? वहीं चित्त रागादिशवाह से वासित रहकर संसार बना और वहीं रागादि से झून्य होकर मोक्ष बन गया। राहुलजी माध्यमिकवृत्ति (पृ० ५१९) गत इस निर्वाण के पूर्वपक्ष को भी ध्यान से देखें—

'इह हि उपितब्रह्मचर्याणां तथागतशासन्यतिपन्नानां धर्मानुधर्मप्रतिपत्तियुक्तानां पुद्रलानां द्विविधंनिर्वाणमुपर्वाणेतम्—सोपधिशेषं निरुपिशेषं च। तत्र निरवशेषस्य अविद्यारागादिकस्य क्षेश्वगणस्य
प्रहाणात् सोपधिशेषं निर्वाणमिष्यते । तत्र 'उपधीयते अस्मिन् आष्मस्नेह इत्युपिष्टः । उपधिशब्देन
आक्ष्मत्रज्ञसिनिमित्ताः पञ्चोपादानस्कन्धा उच्यन्ते । शिष्यते इति शेषः, उपधिशेष शेषः उपधिशेषः—सह
उपधिशेषेण वर्तत इति सोपधिशेषम् । किं तत् ? निर्वाणम् । तच्च स्कन्त्रमात्रकमेव केवलं सत्कायदृष्ट्यादि—
क्लेशनस्कररहितमविश्वष्यते निह्नाशेषचारगणप्राममात्रावस्थानसाधम्यंण, तत्र सोपधिशेषं निर्वाणम् ।
यत्र तु निर्वाणं स्कन्त्रमात्रकमिष नास्ति तिन्नकृषिशेषं निर्वाणम् । निर्गत उपधिशेषोऽस्मिन्निति कृत्वा ।
निह्नाशेषचारगणस्य प्राममात्रस्यापि विनाशसाधम्यंण ।"

अर्थात् निर्वाण दो प्रकार का है— १ सोपधिशेष २ निरुपिश्चेष । सोपधिशेष में रागादि का नाश होकर जिन्हें आत्मा कहते हैं ऐसे पाँचस्कन्य निरास्त्रव दशा में रहते हैं । दूसरे निरुपिश्चेष निर्वाण में स्कन्य भी नष्ट हो जाते हैं ।

वोद्ध परम्परा में इस सोपधिशेष निर्वाण को भावात्मक स्वीकार किया ही गया है। यह जीवन्मुक्त दशा का वर्णन नहीं है किन्तु निर्वाणावस्था का।

आखिर वाद्धदर्शन में त्ये दो परम्पराणे निर्वाण के सम्बन्य में क्यों प्रचलित हुई ? इसका उत्तर हमें बुद्ध की अध्याकृत सूची से मिल जाता है। बुद्ध ने निर्वाण के बाद की अवस्था सम्बन्धी इन चार प्रक्तों को अध्याकरणीय अर्थान उत्तर देने के अयोग्य बताया। "१ क्या मरने के बाद तथागत (बुद्ध) होते हें ? २ क्या मरने के बाद तथागत नहीं होते ? ३ क्या मरने के बाद तथागत होते भी हैं नहीं भी होते हैं ? ७ क्या मरने के बाद तथागत नहीं होते हैं न नहीं होते हैं ?" मोलुक्य पुत्र के प्रश्न पर बुद्ध ने कहा कि इनका जानना सार्थक नहीं है क्योंकि इनके बारे में कहना भिक्षचर्या निर्वेद या परमज्ञान के लिए उपयोगी नहीं है । यदि बुद्ध स्वयं निर्वाण के स्वरूप के सम्बन्य में अपना सुनिश्चित मन रखते होते तो वे अन्य सैंकड़ों लोकिक अलोकिक प्रक्तों की तरह इस प्रश्न को अव्याकृत कोटि में न डालते। और यही कारण है जो निर्वाण के विषय में दो धाराएँ बौद्ध दर्शन में प्रचलित हो गई हैं।

इसी तरह बुद्ध ने जीव और शरीर की भिन्नता और अभिन्नता को अव्याकृत कोटि में डालकर श्री राहुळजी को बोद्धदर्शन के 'अभौतिक अनात्मवाद' जैसे उभयप्रतिपेयक नामकरण का अवसर दिया। बुद्ध अपने जीवन में देह और आत्मा के जुदापन और निर्वाणोत्तर जीवन आदि अतीन्द्रिय पदार्थी के शतराहे पर अपने शिष्य को खड़ाकर लक्ष्यच्युत नहीं करना चाहते थे। इसिलए लोक क्या है ? आत्मा क्या है ? और निर्वाणोत्तर जीवन कैया है ? इन जीवन्त प्रश्नों को भी उनने अव्याकरणीय करार दिया। उनकी विचारधारा और साधना का केन्द्रिबन्दु वर्नमान दुःच क निवृत्ति ही रहा है। राहुलजी एक और तो विच्छिन्न प्रवाह मानते हैं और दूधरी और पुनर्जन्म। वे इतर्जा वहीं असङ्गति को कैसे पी जाते हैं कि यदि पूर्व और उत्तर क्षण विच्छिन्न हैं तो पुनर्जन्म कैया और किएका ? क्या बुद्धवाक्यों की ऐसी ही असंगत व्याच्या को सम्हालने का प्रयन्न शान्तरक्षित और कमलजील जैसे दार्शनकों ने किया है, जो एक अविच्छिन्न कार्यकारण प्रवाह मानते हैं ? अविच्छिन्न का अर्थ है कार्यकाणभाववाली।

जैन दर्शन की द्विष्ठ में—अत्येक सन् परिणाली है और यह परिणमन प्रतिक्षणभावी स्वामाविक है। उसमें किसी अन्य हेतु की आवश्यकता नहीं है। यदि अन्य कारण मिले तो वे उस परिणमन को प्रभावित कर सकते हैं पर उपाल्चन कारण तो पूर्वपर्कय ही होगी। और उसमें जो कुछ है। सब अखण्डरूप हीं है । अतः द्वितीय क्षण में बद अलग्ड का अभ्यग्ड उत्तरपर्याय बन जाता है । में कि प्रराना क्षण ही वर्त-मान बना है और भविष्य हो अपने में शक्ति या उपाद्धन रूप से छिपाए है अतः रमरण प्रत्यभिज्ञान आदि व्यवहार सौषपत्तिक और समूल वन जाते हैं।परिणामी का अर्थ है उत्पाद और व्यय होने हुए भी धौद्य रहना । आपाततः यह मारद्रम होता है कि जो उत्पाद्धिनस्भवात्म है वह ध्रुव कैसे रह सकता है ? पर ध्रौट्य का अर्थ सदा स्थायी कृटच्य नित्य नहीं है और न यह विविधित है कि वस्तु के कुछ अंश उत्पाद विनास के कारण परिवर्तित होते ह तथा हुछ अंश उप परिवर्तन से अछूने धूव बगे रहते हैं और न परिवर्तन का यह स्थल अर्थ ही है कि जो प्रथमक्षण में है कुमरे क्षण में यह विलम्ह बद्दा जाता है या विलक्षण हो जाता है। परिवर्तन सहश भी होता है विसहश भी । अह चेत्रगृह्य मुक्त अपना में प्रतिक्षण परिवर्तित रहने पर भी कर्मा विलक्षण परिवर्तन नहीं करता उसका सद्। सदय परिवर्तन ही होता रहता है । इसी तरह आकाश, काल. धर्म और अधर्मद्रव्य सद्दा स्वभावपरिणमन करते 🧓 । उनमे परिवर्तन करते रहने पर भी कहने लाय है कोई विलक्षणता नहीं आती। यें समजाने के छिए पहड़ यें के परिवर्तन के अनुसार इसमें भी परप्रत्यय विलक्षणता दिग्वाई जा सकता है पर न तो इतमें देशने इ होता है न आकारभेद और न स्वरूपविल-क्षणता हो । इनका स्थामध्यिक परिगमन तो अपुरुष्यपुणकृत ही है । रङ जाता है पुदुलद्वस्य, जिसका झुद्ध परिणमन कोई निश्चित नहीं है। कारण यह द कि ग्रुख जीव की न की जीवान्तर का सम्पर्क विकारी बना सकता े <sub>अर्टीर</sub> न किया पुट्ट ब्हब्य का संबंधि ही, पर पुहुल में तो पुहुल और जीव दोनों के निमित्त से विक्रति उ<sup>े</sup> त्य होती है । छोक स ऐसा कोई अदेश भी नहीं है जहीं अन्य पुद्रल या जीव के सम्पर्क से वियक्षित पुरुषायु अछता एट सक्षता हो । अतः कदानियु पुरुष्ठ अपनी कुदु-अण् अवस्था में भी पहेंच जाय पर उसके गुण और धर्म शुद्ध होंगे या हितीयक्षण में शुद्ध रह सकते हैं इसका कोई नियामक नहीं है। अतेक एद्रलद्भव्य मिलकर स्कत्य दशामें एक संयुक्त कह प्रयाय भी बनाते हे पर अतेक जीव मिलकर एक संयक्तपर्याय भर्ती बना सकते । सबका परिणमन अपना जुटा जुटा है परमाणुओं में भी प्रत्येक्सः अपना सदश या विश्वदश परिणमन होता रहता है ओर उन सब परिणमने की ओसत से ही स्कन्य का बजन, रूप, रस, गल्य और स्पर्श व्यवहार में आता है। स्कन्यगत परमाणुओ में क्षेत्रकृत और आकारकृत सादस्य होने पर भी उन्हां मीलिकन्य सुरक्षित रहता है। लोक से एक भी पर-माणु अनन्त परिवर्तन करने पर भी निःसत्त्व-सत्ताश्चन्य अर्थात् असत् नहीं हो सकता । अतः परिणमन में विलक्षणता अनुभूत न होने पर भी स्वभावभूत परिवर्तन प्रतिक्षण होता ही रहता है।

द्वच्य एक नदी के समान अतीत वर्तमान और भविष्य पर्यायों का किष्पत अवाह नहीं है। क्योंकि नदी विभिन्नसत्ताक जलकणों का एकत्र समुदाय है जो क्षेत्रभेद कर के आगे बढ़ता जाता है। किन्तु अतीत पर्याय एक एक क्षण में क्रमशः वर्तमान होती हुई इस समय एकक्षणवर्ती वर्तमान के रूप में हें। अतीत पर्यायों का कोई पर्याय-अस्तित्व नहीं है पर जो वर्तमान है वह अतीत का कार्य है, और यही भविष्य का कारण है। सत्ता एक समयमात्र वर्तमानपर्याय की है। भविष्य और अतीत कमशः अनुषन्न और विनष्ट हैं। अतन्तः धोद्य इतना ही है कि एक द्रव्य की पूर्वपर्याय द्रव्यान्तर की उत्तर-पर्याय नहीं बनती और न वहीं समाप्त होती है। इस तरह द्रव्यान्तर से असाद्ध्य का नियासक ही घोष्य है। इसके कारण प्रत्येक द्रव्य की अपनी स्वतन्त्र सत्ता है और नियत कारणका र्यरस्परा चाल रहती है। यह न विच्छित्र होती है और न संकर ही। यह भी अतिसुनिद्यित है कि किसी भी नये द्रव्य का उत्पाद नहीं होता और न मौजूद का अस्यन्त विनाश ही। कंवल परिवर्तन, सो भी प्रतिक्षण निस्तावाध गति से।

इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता है। वह अनन्त गुण और अनन्त शक्तियों का धनी हैं।। पर्यायानुसार कुछ शक्तियों आविर्भृत होती हैं कुछ तिरोभ्त । जैनदर्शन में इक्ष सत् का एक लक्षण तो है "उत्पाद्य्यधीव्ययुक्तं सत्" दृसरा है "सद् द्रव्यलक्षणम्"। इन दोनों लक्षणों का मिथ-तार्थ यही है कि दृब्य को सत् कहना चाहिए और वह द्रव्य प्रतिक्षण उत्पाद व्यय के साथ ही साथ अपने अविच्छित्तता रूप धीव्य को धारण करता है। द्रव्य का लक्षण है—"गुणपर्ययव्य द्रव्यम्" अर्थात् गुण और पर्यायवाला द्रव्य होता है। गुण सहभावी और अनेक शक्तियों के प्रतिरूप होते हें जब कि पर्याय कम-भावी और एक होती है। द्रव्य का प्रतिक्षण परिणमन एक होता है। उस परिणमन को हम उन उन गुणों के द्वारा अनेक रूप से वर्णन कर सकते हैं। एक पुद्रलाणु हितीय समय में परिवर्तित हुआ तो उस एक परिणमन का विभिन्न रूपरसाहि गुणों के द्वारा अनेक रूप में वर्णन हो सकता है। विभिन्न गुणों की द्वारा में स्वतन्त्र सत्ता न होने से स्वतन्त्र परिणमन नहीं माने जा सकते। अकलद्वदेय ने अत्यक्ष के प्राह्म अर्थ का वर्णन करने समय द्वय-पर्याथ-सामान्य-विशेष इस प्रकार जो चार विशेषण दिए है वे पर्यार्थ की उपर्युक्त स्थिति को सूचित करने के लिए ही है। द्वय्य और पर्याय पदार्थ की परिणित को सूचित करने हैं तथा सामान्य और विशेष अनुगत और व्यावृत्त व्यवहार के विषयभृत धर्मों की सूचना देने हैं।

नैयायिक वैशेषिक—प्रत्यय के अनुसार घस्तु की व्यवस्था करते हैं । इन्हें ने जितने प्रकार के ज्ञान और बाँद्द स्यवहार होते हैं उनका वर्गांकरण करके अपाइयोभाव से उतने पदार्थ सानने का प्रयन्न किया है। इसीलिए इन्हें 'संप्रत्ययोपाध्याय' कहा जाता है। पर प्रत्यय अर्थात् ज्ञान और शब्द ब्यवहार इतने अपरि-पूर्ण ओर रूचर है कि इन पर पूरा पूरा भरोखा नहीं किया जा सकता। ये तो वस्तु स्वरूप की ओर इशारा मात्र ही कर सकते हैं। 'द्रव्यम् द्रव्यक्' ऐसा प्रत्यय हुआ एक द्रव्य पदार्थ मान छिया। 'गुण गुण' प्रत्यय हुआ गुण पदार्थ मान लिया । 'कर्म कर्म' ्सा प्रत्यय हुआ कर्म पदार्थ मान लिया । इस तरह इनके सात पदार्थों की स्थिति प्रत्यय के आधीन है। परन्तु प्रत्यय से मौलिक पदार्थ की स्थिति स्थीकार न<sub>्</sub>निव्धी जा सकर्ता । पदार्थ तां अपना अखण्ड ठोस स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है, वह अपने परिणमन के अनुसार अनेक ब्रत्ययों का विषय हो सकता है । गुण किया सम्बन्ध आदि स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हैं, ये तो द्रव्य की अवस्थाओं के विभिन्न व्यवहार हैं। इसी तरह सामान्य कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं है जो निष्य और एक होकर अनेक स्वतन्त्र सत्ताक व्यक्तियों में मोतियों में सूत की तरह पिरोवा गया हो। पदार्थी के परिणमन कुछ सदश भी होते हैं और कुछ विसदश भी । दो विभिन्न सत्ताक व्यक्तियों में भूय:साम्य देखकर अनुगत व्यवहार होने रुगता है। अनेक आत्माएँ अपने विभिन्न शरीरों में वर्तमान हैं पर जिनकी अवयवरचना अमुक प्रकार की सदश है उनमें 'मनुष्यः मनुष्यः' ऐसा सामान्य ध्यवहार किया जाता है तथा जिनकी घोड़ों जैसी उनमें 'अर्घः अर्घः' यह व्यवहार । जिन आत्माओं में सादश्य के आधार से मनुष्य व्यवहार है उनमें मनुष्यत्व नाम का कोई सामान्य पदार्थ, जो कि अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखता है, आकर समवाय-नामक सम्बन्ध पदार्थ से रहता है यह कलाना पदार्थस्थिति के विरुद्ध है। 'सत् सत्' 'द्रव्यम् द्रव्यम्' इत्यादि प्रकार के सभी अनुगत व्यवहार सादक्य के आधार से ही होते हैं। सादक्य भी उभयनिष्ठ कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं हैं। किन्तु वह बहुत अवयवों की समानता रूप ही है। तत्तद् अवयव उन उन ब्यक्तियों में रहते ही हैं। उनमें समानता देखकर द्वष्टा उस रूप से अनुगत ब्यवहार करने लगता है। वह सामान्य नित्य एक और निरंश होकर यदि सर्वशत है तो उसे विभिन्न देशस्थ स्वव्यक्तियों में खण्डशः रहना होगा; क्योंकि एक वस्तु एक साथ भिन्न देश में पूर्णरूप से नहीं रह सकती। नित्य निरंश सामान्य जिस समय एक व्यक्ति में अकट होता है उसी समय उसे सर्वत्र-व्यक्तियों के अन्तराल में भी अकट होना चाहिए। अन्यथा कचित् व्यक्त और कचित् अव्यक्त रूप से स्वरूपभेद होने पर अनित्यस्व और सांशत्व का प्रसङ्ग प्राप्त होगा। यदि सामान्य पदार्थ अन्य कियी सत्तासम्बन्ध के अभाव में भी स्वतः सत् है तो उसी तरह इत्य गुण आदि पदार्थ भी स्वतः सत् ही पयों न माने जायँ १ अतः सामान्य स्वतन्त्र पूरार्थ न होकर इत्यों के सहश परिणमनरूप ही है।

वेशिषिक तुल्य आकृति तुल्य गुण वाले सम परमाणुओं में परस्पर भेद प्रत्यय कराने के निमित्त स्वतो विभिन्न विशेष पदार्थ की सत्ता मानते हैं। वे मुक्त आत्माओं में मुक्त आत्मा के मनों में विशेष प्रत्यय के निमित्त विशेष पदार्थ मानना आवश्यक समझते हैं। परन्तु प्रत्यय के आधार से पदार्थ व्यवस्था मानने का सिद्धान्त ही गलत है। जितने प्रकार के प्रत्यय होते जायँ उतने स्वतन्त्र पदार्थ यदि माने जाँय तो पदार्थों की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। जिय प्रकार विशेष पदार्थ स्वतः परस्पर भिल्ल हो सकते हैं उसी तरह परमाणु आदि भी स्वस्वरूप से ही परस्पर भिल्ल हो सकते हैं। इसके लिए किसी स्वतन्त्र विशेष पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्तियाँ स्वयं ही विशेष हैं। प्रमाण का कार्य है स्वतःसिद्ध पदार्थ की असंकर व्याख्या करना।

बोद्द सदशपरिणमनरूप समानधर्म स्वीकार न कर के सामान्य को अन्यापोह रूप मानते हैं। उनका अभियाय है कि—परस्पर भिन्न वस्तुओं को देखने के बाद जो बुद्धि में अभेदभान होता है उस बुद्धिप्रतिबिध्यित अभेद को ही सामान्य कहते हैं। यह अभेद भी विध्यात्मक न होकर अतद्व्यावृत्तिरूप है। सभी पदार्थ किसी न किसी कारण से उपन्न होते हैं तथा कोई न कोई कार्य उपन्न भी करते हैं। तो जिन पदार्थों में अतद्कारणध्यावृत्ति और अतद्वार्यव्यावृत्ति पाई जाती है उनमें अनुगत व्यवहार कर दिया जाता है। जैसे जो व्यक्तियों मनुष्यरूप कारण से उत्पन्न हुई हैं और आगे मनुष्यरूप कार्य उत्पन्न करेंगी उनमें अमनुष्यकारण-कार्यव्यावृत्ति को निमित्त छेकर 'मनुष्य मनुष्य' ऐसा अनुगत व्यवहार कर दिया जाता हैं। कोई वास्तविक मनुष्यत्व विध्यात्मक नहीं है। जिस बकार चक्षु आछोक और रूप आदि परस्पर अव्यन्त भिन्न पहार्थ भी अरूपज्ञानजननव्यावृत्ति के कारण 'रूपज्ञानजनक' व्यपदेश को प्राप्त करते हैं उभी प्रकार सर्वत्र अतद्व्यावृत्ति से ही समानाकार प्रत्यय हो सकता है। ये शब्द का वाच्य इसी अपोहरूप सामान्य को ही नविकार करते हैं। विकल्पज्ञान का विषय भी यही अपोहरूप सामान्य है।

अक यह देव ने इसकी आलोचना करते हुए लिखा है कि—साइ समाने विना अमुक व्यक्तियों में ही अपोह का लियम कैये वन सकता है ? यदि शावलेय गोव्यक्ति वाहुलेय गोव्यक्ति से उतनी ही भिन्न है जितनी कि कियी अहवादिव्यक्ति से, तो क्या कारण है कि शावलेय और वाहुलेय में ही अतझावृत्ति मानी जाय अहव में नहीं। यदि अहव से कुछ कम विलक्षणता है तो यह अर्थात् ही मानना होगा कि उनमें ऐसी समानता है जो अहव के साथ नहीं है। अतः साइ श्व ही व्यवहार का सीधा नियामक हो सकता है। यह तो प्रत्यक्षसिद्ध है कि वस्तु समान और असमान उभयविध धर्मों का आधार होती है। समानधर्मों के आधार से अनुगत व्यवहार किया जाता है और असमान धर्म के आधार से व्यावृत्त व्यवहार। अन्य नहीं, 'अतहव्यावृत्ति' यही एक समान धर्म तत्तद्व्यक्तियों में स्वीकार करना होगा। बोद्ध जब स्वयं अपरापर क्षणों में साइ श्व के कारण एक वमान थर्म तत्तद्व्यक्तियों में स्वीकार करना होगा। बोद्ध जब स्वयं अपरापर क्षणों में साइ य के कारण एक वमान तथा सीप में साइ श्व के ही कारण रजतम्रम स्वीकार करते हैं तब अनुगत व्यवहार के लिए साइ श्व को स्वीकार करने में उन्हें क्या वाधा है ? अतद्व्यावृत्तिऔर बुद्धिगत अभेद प्रतिविक्य का निर्वाह भी साइ श्व के विना नहीं हो सकता। अतः सदश परिणामरूप ही सामान्य मानना चाहिए। शब्द और विकल्पज्ञान भी सामान्यविशेषात्मक वस्तु को ही विषय करते हैं, न केवल सामान्यात्मक को और न केवल विशेषात्मक को ही।

सामान्यतया करूपनाओं का लक्ष्य द्विसुखी होता है—एक तो अभेद की ओर दूसरा भेद की ओर। जगत् में अभेद की ओर चरम करूपना वेदान्त दर्शन ने की है। वह इतना अभेद की ओर वहा कि वास्तविक स्थिति को लाँघकर करूपनालोक में दी जा पहुँचा। चेतन अचेतन का स्थूल भेद भी मायारूप बन गया। एक ही तस्त्र का प्रतिभाम चेतन और अचेतन रूप में माना गया। इस तरह देश काल और स्वरूप, हर प्रकार से चरम अजेद की कोटि वेदानत दर्शन है। वीहदर्शन प्रत्येक जिन् अचित् स्वलक्षणों की वास्त्रव स्वतन्त्र सत्ता मानकर ही चुप नहीं रहता। यह उनमें कालिक भेद भी ध्रणपर्याय तक स्वीकार करता है। यहाँ तक तो उसका पारमार्थिक शेद है। जो अश्मधाण में है वह दिनीय में नहीं, जो जहाँ जिस समय जैसे है वह वहीं उसी समय वैसे ही है, दिनीयक्षण में नहीं। दो देशों में रहनेवाली दो क्षणों में रहनेवाली कोई वस्तु नहीं है। इस तरह देश काल और स्वरूप की दिए से अस्तिम भेद वौहदर्शन का लक्ष्य है। पर अभेद की तरफ गेदानत दर्शन और भेद की ओर बौहदर्शन वास्त्रववाद से काल्पनिकता या अवास्त्रववाद की और पहुँच जाते हैं। वौहदर्शन से विद्यानवादी विश्वमवादी झूल्यवादी सभी काल्पनिक भेद के उपासक हैं। उनने वाह्यजगत का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया। किथी ने उसे सांवृत कहा तो किसी ने उसे अविद्यानिर्मित कहा तो किसी ने उसे प्रत्यवमात्र।

जैन दर्शन ने भेद और अभेद का अन्तिम विधार तो किया पर वास्तवसीमा को लॉघा नहीं है। उसने दो प्रकार के अभेद्रयोज हु सामान्य घर्ममाने तथा दो प्रकार के विशेष, जो भेद करपना के विषय होते हैं । दो विभिन्न सत्ताक दृथ्ये। में अभेर इपवदार साज्य से ही हो सकता है एकख से नहीं। इसलिए परम संग्रहनत्र यहापि वेदान्त की परसना की विषय करता है और कह देता है कि 'सद्वपेण चेतनाचेतनानां भेदाभाषात् अर्थात् सहप से चेतन और अर्थतन में कोई भेद नहीं हैं। पर वह द्यवहारनय के विवयस्त वास्तव मेर का लोग नहीं करता। वह स्पष्ट है कि चेनन और अचेनन में साह साहश्य रूप से अज़्यतब्थ उहार हो सकता है पर कोई ऐसा एक सप नहीं जो दोनों में वासव अनुगत सचा रखना हो, भिष्ठा इसके कि दोने। वे 140 सार ऐसा समान प्रत्यस होता है और 'सन सन्' ऐया अब्द प्रयोग होता है। एक त्रुध की कल्यका से होते चार्क पर्यायों में जो अनुगतस्यवहार होता है घट परमार्थयत एकद्रस्यम्लक है। यदापि हित्रीयक्षण ही अध्यक्षकद्रस्य अध्यक्ष का अपगढ बदलता है-पश्चितित होता है पर उस सह का है। एक पश्चितित हुआ है अलिख हु।नेपा सं नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे सिटापा नहीं जा सकता। जो वर्तमानक्षण ने अगु ह दूशा से हैं वहीं अस्पण्ड का अम्बर्ड पूर्वक्षण में अनीनद्या में था, बहा बद्रुकर आगे के क्षण में नित्यस रूप लेगा, पर अपने स्वक्रपस्य को नहीं छोट् सकता, सर्वथा मटाविनाश के गर्त में प्रलीन नहीं है। सकता। इसका यह तात्पर्य विलक्त नहीं है कि उसमें कोई बाइका कटण अंग है, किन्तु बदलने पर भी उसका सन्तान्यवाह चाल रहता है कभी भी उिछक्ष नहीं होता और न दूसरे में बिजान छोता है। अतः एक दृष्य की अपनी प्रवासे में होनेवाला अनुगत ब्यवहार अर्ध्वतासामान्य या द्रव्यमुलक है। यह अपने में बस्तपत् है। पूर्व पर्याय का अखण्ड निचोड़ उत्तरपर्याय है और उत्तरपर्याय अपने निचोड़भूत आगे की पर्याय को जन्म देती है। इस तरह जैसे अतीत और वर्तमान का उपादानीपाद्य सम्बन्ध है उसी तरह वर्तमान और भविष्य का भी । परन्तु सत्ता वर्तमान क्षणमात्र की है। पर यह वर्तमान परस्परा से अनन्त अनीती का उत्तराधिकारी है और परस्परा सं अनन्त भविष्य का उपादान भी बनेगा । इसी दृष्टि सं दृष्य को कारुवयाती कहते हं । शब्द इतने लचर होते हैं कि वस्तु के सत्प्रतिसत स्वरूप को अभ्रान्त रूप सेउपस्थित करने में सर्वत्र समर्थ नहीं होते। यदि वर्तमान का अतीत से विलकुल सम्बन्ध न हो तभी निगन्त्रय क्षणिकव का प्रयक्त हो सकता है, परन्तु जब वर्तमान अर्तात का ही परिवर्तित रूप है तब वह एक दृष्टि से सान्वय ही हुआ। वह केवल पंक्ति और सेना की तरह व्यवहारार्थ किया जानेवाला संकेत नहीं,हे किन्तु कार्यकारणभूत और खासकर उपादानोपादेयमूलक तत्त्व हैं । वर्तमान जलविन्दु एक ऑक्सिजन और एक हाइइंजिन के परमाणुओं का परिवर्तन मात्र है, अर्थात् ऑिक्सजन को निमित्त पाकर हाइड्रोजन परमाणु और टाइड्रोजन को निमित्त पाकर ऑक्सिजन परमाणु दोनों ने ही जल पर्याय प्राप्त कर ली है । इस हिपरमाणुक जलबिन्दु के प्रत्येक जलाणु का विक्लेपण कीजिए नो ज्ञान होगा कि जो एउम ऑक्सिजन अवस्था को धारण किए था वह समुचा बदलकर जल बन गया है। उसका और पूर्व ऑक्निजन का यही सम्बन्ध है कि यह उसका परिणामहै। वह जिस समय जल नहीं बनता

और ऑक्सिजन का ऑक्सिजन ही रहता है उस समय भी प्रतिक्षण परिवर्तन सजातीय रूप होता ही रहता है। यही विश्व के समस्त चेतन अचेतन इच्यों की स्थित है। इस तरह एक धारा की पर्यायों में अनुगत द्यवहार का कारण साहश्य समान्य न होकर ऊर्ध्वतासामान्य धींच्य सन्तान या इट्य होता है। इसी तरह विभिन्न इत्यों में भेदका प्रयोजक व्यतिरेक विशेष होता है जो नक्ष्यक्तित्व रूप है। एक इत्य की दो पर्यायों में भेद त्यवहार कराने वाला पर्याय नामक विशेष है।

जैन दर्शनने उन सभी कल्पनाओं के ब्राहक नय तो बताए हैं जो बस्तुर्धामा को लॉशकर अवास्त-वाद की और जाती हैं। पर साथ ही स्पष्ट कह दिया है कि ये सब बक्ता के अभिवाय हैं, उसके संकल्प के प्रकार हैं। बस्तुस्थिति के ब्राहक नहीं हैं।

गण और धर्म-वस्तु में गण भी होते हें और धर्म भी । गुण स्वसावभूत हें और इनकी प्रतीति परिनरपेक्ष होती है। धर्मीकी प्रतिति परमापेक्ष होते। है और व्यवहारार्थ इनकी अभिव्यक्ति बस्तु की योग्य-ता के अनुसार होती रहती है। धर्म अनन्त होते हैं। गुण गिनेहण है। यथा-जीव के असाधारण गुण-ज्ञान, दर्शन, सम्ब, वीर्य आदि हैं । साधारण गुण वस्तु व प्रसेयत्व सत्त्व आदि । पुदुल के रूप रस गन्ध स्पर्श अवि अयाधारण गण हैं। धर्मद्र्य का गतिहेत्त्व, अवर्मद्रय का स्वितिहेत्त्व, आकास का अवगाहन-निमित्ततः और कालका वर्रनाहेन्य असाधारण गण हैं। साधारण गण वस्तृत्व सत्त्व अमिधेयत्व प्रमेयत्व आदि । जीव में ज्ञानादि गुणां की सत्ता और प्रतीति विश्वेक्ष हैं , स्वानाविक है । पर छोटा बड़ा. पितृत्व पुत्रत्व, गुरुत्व शिष्यत्व आहि धर्म सापेक्ष हैं । यद्यापे इनकी योग्यता जीव में है पर ज्ञानादि के समाज ये स्वरसनः गुण नहीं हैं । इसी नग्ध पुद्राल में रूप रख गन्द और स्पर्श ये नं। स्वाभाविक प्रश्निरपेक्ष गुण हें परन्तु छोटा बन्तु एक दो तीन आहि संध्या, संक्षेत्र के अनुसार होनेवाकी बाध्यता आदि ऐसे धर्म है जिनकी अभिव्यक्ति व्यव शर्म होती है । मूग पर नेर्पेक्ष स्थाः प्रवीत होते हैं तथा धर्म प्रापंक्ष होकर । वस्त में योग्यता देवें की है। सामान्य विषक्षा से सभी वस्तु के स्वरूपिय माने जावे है। सप्तभद्गी में घर्मी की करपना बक्ता के पत्रों के अनुसार दी जाती है। एक बर्म की लाइ में मारने पर उसका अतिरक्षी धर्म आ जाता है | फिर दंनों सुप हो एकपाय अब्द से कहने का प्रयत्न संभव नहीं है अतः वस्तु का निजरूप अपकृष्य उपस्थित हो जाता है । इस तरह सत् असत और अपकृष्य इस तीन धर्मी को लेकर अधिक से अधिक सान ही प्रकृत हा सकते हैं। अतः सप्तमङ्गी का निकारण आध्यक से अधिक सान प्रकृति की संभावना का उत्तर है। प्रकृत बात हो सकते हैं इसका कारण सात प्रधार की जिलासा का होना है। जिल्लासा का सात प्रकार का होना सात. प्रकार के संशयों के अवीन है। अवर संशय सात इसिकिए होने हें कि वस्तु के धर्म ही सात प्रकार के डें।

विदादहान प्रत्यक्ष—इस तरह ज्ञान इच्यपर्यायासक और सामान्यविशेषात्मक अर्थ को विषय करता है। केवल सामान्यात्मक या विशेषात्मक कोई पदार्थ नहीं है और न केवल इच्यात्मक या पर्यायात्मक ही। इसीलिए अकलक दंबने प्रत्यक्ष का लक्षण करते समय वार्गिक में इच्य पर्याय सामान्य और विशेष ये चार विशेषण अर्थ के दिएहें। इनकी सार्थकता उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाती है। ज्ञान के लिए उनने लिखा है कि उसे साकार और स्वसंवेदी होना चाहिए। यहाँ तक साकार स्वसंवेदी और इच्यपर्याय-सामान्यविशेषार्थवेदी ज्ञान का निरूपण हुआ। ऐसा ज्ञान जव अंजमा स्पष्ट अर्थात् परमार्थतः विशव हो तय उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। साधारणतया दर्शनान्तरों में तथा लोकल्यवहार में इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष माना गया है। तथा इन्द्रिय के परे रहनेवाले पदार्थ का बांच परोक्ष कहा जाता है। पर जैन दर्शन का प्रत्यक्ष और परोक्ष का अपना स्वोपज्ञ विचार है। वह इन्द्रिय आदि पर पदार्थों की अपेक्षा रखने वाले ज्ञान को परोक्ष अर्थात् परतन्य ज्ञान मानता है, तथा इन्द्रियादि निरंपक्ष आत्ममात्रांत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष । यह प्रत्यक्ष का कारणमूलक विवेचन है। पर स्वरूप में जो ज्ञान विशद हो वह प्रत्यक्ष कहलाता है। यह विशदता व्यवहार में अंशतः इन्द्रियजन्य ज्ञान में भी पाई जाती है अतः इन्द्रियजन्य ज्ञान को संव्यवहार प्रत्यक्ष कहले हैं। यद्यपि आगमों में इन्द्रियजन्य मित को परोक्ष कहा है और वह आगमिक परिभाषा

में उचित भी है पर लोक व्यवहार के निर्वाहार्थ वैशद्यांश का सद्भाव होने से उसे संव्यवहार प्रत्यक्ष भी कहा गया है। वैशद्य का लक्षण अकलद्भदेव ने स्वयं लघीयस्वय (कारिका नं० ४ ) में यह किया है—

> "अनुमानाद्यतिरेकेण विशेषप्रतिभासनम् । तहेशद्यं मतं बुद्धेरवैशद्यमतः परम्॥"

अर्थात-अनुमान आदिक से अधिक. नियत देश काल और आकार रूप से प्रचरतर विशेषों के प्रतिभायन को वैशय कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिय ज्ञान में अन्य कियी ज्ञान की यहायता अपेक्षित न हो वह ज्ञान विशाद कहळाता है। जिस तरह अनुमान आदि ज्ञान अपनी उत्पत्ति में लिंगज्ञान आदि ज्ञानान्तर की अपेक्षा करते हैं उस तरह प्रत्यक्ष अपनी उपित्ति में किसी अना ज्ञान की आवश्यकता नहीं रखता। यही अनुमानादि से प्रत्यक्ष में अतिरेक-अधिकता है। यद्यपि आगमिक दृष्टि से इन्द्रिय आलोक या ज्ञानान्तर किसी भी कारण की अपेक्षा रखनेवाला ज्ञान परोक्ष है और आत्ममात्रसायेक्ष ही ज्ञान प्रत्यक्ष, पर दार्शनिक क्षेत्र में अक्रलद देव के सामने प्रमाणविभाग की समस्या थी जिसे उन्होंने वड़ी ब्यवस्थित रीति से सुरुंझाया है। तस्वार्थमूत्र में मित और श्रुत इन दोनों जानों को परोक्ष कहा है और वहीं मित समृति संज्ञा चिन्ता और अभिनिनोध को अनुर्धान्तर बताया है। अनुर्धान्तर कहने का तालार्य इतना ही है कि ये सब मतिज्ञानावरण कर्म के धवोपशम से होते हैं। मित से इन्ट्रिय और मन से उत्पन्न होनेवाले अवश्रह ईहा अवाय और धारणा ज्ञान समितित हैं। अक्रकहरेव ने मित को सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहकर लोकप्रसिद्ध इन्दियज्ञान की प्रत्यक्षता का निर्वाह किया और स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुसान और श्रुति इन सब की परीक्ष प्रमाण रूप से परियणित किया। आगम में मित और श्रुत परोक्ष थे ही। स्मृति आदि मितिज्ञानावरण के क्षयोपयम से उपन होने के कारण मतिज्ञान थे ही इसलिए इनका परोक्षत्व भी सिद्ध था। मात्र इन्द्रिय और मनोजन्य मति को सांध्यवहारिक प्रध्यक्ष बना देने से समस्त प्रमाण व्यवस्था जम गई और लोक भ्रमिद्धि का निर्याह भी हो गया । यद्यपि अकलक्षदेव ने लर्बायस्वय में स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क और अनुमान को भी मनौमति कहा है और सम्भवतः वे इन्हें भी प्रादेशिक प्रत्यक्षकोटि में लाना चाहते थे पर यह प्रयास आगे के आवारों के द्वारा समर्थित नहीं हुआ।

इस तरह अकलक्षदेव ने विश्वद्रज्ञान को अत्यक्ष कहकर श्रीसिृहसेन दिवाकर के 'अपरोक्ष ब्राहक प्रत्यक्ष' इस प्रत्यक्ष लक्षण की कर्मा को तृर कर दिया। उत्तर कालीन समस्त जैनावायीं ने अकलक्षीपज्ञ इस लक्षण और प्रसामन्यवस्था को स्वीकार किया है।

यद्यपि बीद्ध भी विशद्जान की प्रत्यक्ष कहते हैं फिर भी प्रत्यक्ष के लक्षण में अफलक्षदेव के हारा विशद पद के साथ ही प्रयुक्त साकार और अंजसा पद खास महस्य रगते हैं। बीद्ध निर्धिकल्पक ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। यह निर्धिकल्पक ज्ञान जैनदार्शनिक परम्परा में पश्चिद्ध विपरिधपयीसिशपात के बाद होनेवाले सामान्यावभासी अनाकार दर्शन के समान है। अकलक्ष्यदेव की उट्टि में जब निर्धिकल्पक दर्शन प्रमाणकोटि से ही विह्मित है तब उसे प्रत्यक्ष तो कहा ही गई जा एकता था। इसी बात की सूचना के लिए उन्होंने पत्यक्ष के लक्षण में साकार पद दिया है। जो निराधार दर्शन तथा बीद्धसम्मत निर्धिकल्पक प्रत्यक्ष का निराकरण कर निर्चयात्मक विशदज्ञान की ही प्रत्यक्षकोटि में रखता है। बीद्ध निर्धिकल्पक प्रत्यक्ष के बाद होने वाले 'नीलिमिदम्' इत्यादि प्रत्यक्षज्ञ विश्वरों को भी संव्यवहार से प्रमाण मान लेते हैं। इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष के विषयभूत दश्य राज्यक्षण में विकल्प के विषयभूत विकल्प सामान्य का एक वाध्यवसाय करके प्रवृत्ति करने पर स्वय्यक्षण में विकल्प के विषयभूत विकल्प सामान्य का एक वाध्यवसाय करके प्रवृत्ति करने पर स्वय्यक्षण ही विकल्प के विषयम् ज्ञान भी सन्ययहार से प्रमाण वन जाता है। इस विकल्प में निर्धिकल्पक की ही विपरत्ता आती है। इसका कारण है निर्धिकल्पक और स्विकल्पक का अतिर्ध्य उपक्ष होना वा एक साथ होना। ताल्पर्य यह कि बोद्ध के मन से सविकल्पक में न तो अपना वैश्वर ही ओर न प्रमाणव्य। इसका निरास करने के लिए अकलक्षदेव ने अंजसा विशेषण दिया है और सूचित किया है कि विकल्पज्ञान अंजसा विशेषण दिया है और सूचित किया है कि विकल्पज्ञान अंजसा विशेषण दिया है और सूचित किया है कि विकल्पज्ञान अंजसा विश्वर है संव्यवहार से नहीं।

#### परपरिकल्पित लक्षण निरास-

बौद्ध निर्विकत्यक ज्ञान को प्रत्यक्ष मानते हैं । कल्पनापीढ और अभ्रान्तज्ञान उन्हें प्रत्यक्ष इष्ट है। शब्दसंसुष्ट ज्ञान विकल्प कहलाता है। निर्विकल्पक शब्दसंसर्ग सं झुन्य होता है। निर्विकल्पक पर-मार्थसत् स्वलक्षण अर्थ से उत्पन्न होता है। इसके चार भेद होते हैं-इन्द्रियप्रत्यक्ष, मानसप्रत्यक्ष, स्वसंवे-दनप्रत्यक्ष और योगिप्रत्यक्ष । निर्विकल्पक स्वयं व्यवहारसायक नहीं होता, ब्यवहार निर्विकल्पकजन्य सवि-कल्पक से होता है। सविकल्पक ज्ञान निर्मल नहीं होता । विकल्प ज्ञान की विशदता सविकल्प में झलकर्ता है। ज्ञात होता है कि वेद की प्रमाणना का खण्डन करने के विचार से बौद्धों ने शब्द का अर्थ के साथ वास्तविक सम्बन्ध ही नहीं माना ओर यावत् शब्दसंसर्गी ज्ञानी को जिनका समर्थन निविकल्पक से नहीं होता अव्रमाण घोषित कर दिया है। इनने उन्हीं जानों को ब्रमाण माना जो साक्षात या परम्परा से अर्थसामर्थ्य-जन्य हैं। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष के द्वारा यद्यपि अर्थ में रहनेवाले क्षणिकत्व आदि सभी धर्मी का अनुभव हो जाता है पर उनका निश्चय यथासंभय विकल्पकज्ञान और अनुमान से ही होता है। नील निविक-रुपंक नीलांश का 'नीलिमिदम्' इस विकल्पज्ञान द्वारा निश्चय करता है और व्यवहारसावक होता है तथा क्षणिकांरा का 'सर्व क्षणिकं सत्वात्' इस अनुमान के द्वारा । चुँ कि निर्विकल्पक 'नीलमिद्रम्' आदि विकल्पों का उत्पादक है और अर्थस्वलक्षण से उत्पन्न हुआ है। अतः प्रमाण है। विकल्पज्ञान अस्पष्ट है क्योंकि वह परमार्थसत् स्वलक्षण से उत्पन्न नहीं हुआ है। सर्वप्रथम अर्थ से निर्विकल्पक ही उत्पन्न होता है। उस निर्विकल्पावस्था में किसी विकल्पक का अनुभव नहीं होता । विकल्प कल्पितसामान्य को विषय करने के कारण तथा निर्विकरपक्ष के हारा गृडीत अर्थ को ब्रहण करने के कारण अध्यक्षाभास है।

अकलङ्क देव इसकी आलाजना इस प्रकार करते हैं-अर्थिक्रयार्थी पुरुष प्रमाण का अन्वेषण करते हैं। जब ब्यवहार में साक्षात् अर्थिक्रयासाधकता सविकल्पक में ही है तब क्यों न उसे ही प्रमाण माना जाय ? निर्विकरपक में प्रमाणता लाने को आखिर आपको सविकरपक ज्ञान तो मानना ही पडता है। यदि निर्विकरण के द्वारा गृहीन नीलाखंश को विषय करने से विकल्पज्ञान अभाण है; तब तो अनुमान भी प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत क्षणिकवादि को विषय करने के कारण प्रभाण नहीं हो सकेगा। निविकल्प से जिस अकार नीलाद्यंशी में 'नीलिमिदम्' इत्यादि विकल्प उत्पन्न होते हैं उसी अकार क्षणिकत्वादि अशों में भी 'क्षणिकमिद्मु' इत्यादि विकल्पज्ञान उत्पन्न होना चाहिये। अतः व्यवहारसाधक सवि-करपज्ञान ही प्रत्यक्ष कहा जाने योग्य है। विकरपज्ञान ही विशदरूप से प्रत्येक प्राणी के अनुभय में आता हैं, जब कि निविक्रस्पन्नान अनुभवसिद्ध नहीं हैं। प्रत्यक्ष से तो स्थिर स्थूल अर्थ ही अनुसव में आते हैं, अतः क्षणिक परमाणु का प्रतिभास कहना प्रत्यक्षविरुद्ध है । निर्विकल्पक को स्पष्ट होने से तथा सविकल्पक को अस्पष्ट होने से विषयभेद भी मानना ठीक नहीं है, क्योंकि एक ही बृक्ष दुरवर्ता पुरुष को अस्पष्ट तथा समीपवर्ती को रपष्ट दीखता है। आद्य-प्रत्यक्षकाल में भी कल्पनाएं वरावर उत्पन्न तथा विनष्ट तो होती ही रहती हैं. भरे ही वे अनुपरुक्षित रह । निर्विकरूप से सविकरूप की उत्पत्ति मानना भी ठीक नहीं है; क्योंकि यदि अशब्द निविकल्पक सं सशब्द विकल्पज्ञान उत्पन्न हो सकता है तो शब्दशून्य अर्थ से ही विकल्पक की उत्पत्ति मानने में क्या बाधा है ? अतः मति, स्मृति, संज्ञा, चिन्तादि याबद्विकल्पज्ञान संवादी होने से प्रमाण हैं। जहाँ ये विसंवादी हो वहीं इन्हें अप्रमाण कह सकते हैं। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में अर्थिकियास्थिति अर्थात् अर्थिकियासाधकःव रूप अविसंवाद का लक्षण भी नहीं पाया जाता, अतः उसे प्रमाण कैसे कह सकते हैं ? शब्दसंसृष्ट ज्ञान को विकल्प मानकर अप्रमाण कहने से शास्त्रोपदेश से क्षणिकत्वादि की सिन्धि नहीं हो सकेगी।

मानस प्रत्यक्ष निरास—वौद्ध इन्द्रियज्ञान के अनन्तर उत्पन्न होनेवाले विशद्ज्ञान को, जो कि उसी इन्द्रियज्ञान के द्वारा प्राह्म अर्थ के अनन्तरभावी द्वितीयक्षण को जानता है, मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। अकलक्क देव कहते हैं कि—एक ही निश्चयात्मक अर्थसाक्षात्कारी ज्ञान अनुभव में आता है। आपके द्वारा बताये गये मानस प्रत्यक्ष का तो प्रतिभास ही नहीं होता। 'नीलमिदम्' यह विकल्प ज्ञान भी मानस

प्रत्यक्ष का असाधक है; क्योंकि ऐसा विकल्प ज्ञान तो इन्द्रिय प्रत्यक्ष से ही उत्पन्न हो सकता है, इस लिये मानस प्रत्यल मानने की कोई आवश्यकृता नहीं है। बड़ी और गरम जलेबी खाते समय जित इन्द्रिययुद्धियों उत्पन्न होती हैं उतने ही तदनन्तरभावी अर्थ को विषय करनेवाले मानस प्रत्यक्ष मान होंगे; क्योंकि बाद में उतने ही प्रकार के विकल्पज्ञान उत्पन्न होते हैं। इस तरह अनेक मानस प्रत्यक्ष मान पर सन्तानभेद हो जाने के कारण 'जो में खाने वाला हूँ वहीं में सूँघ रहा हूँ' यह प्रत्यभिज्ञान नहीं सकेगा। यदि समन्त कपादि को विषय करने वाला एक ही मानस प्रत्यक्ष माना जाय; तब तो उसी रूपादि का परिज्ञान भी हो ही जायगा, फिर इन्द्रिययुद्धियों किस लिये स्थाकार की जायें ? धर्मोत्तर मानस प्रत्यक्ष को आगमप्रसिद्ध कहा है। अकलद देव ने उनकी भी आलोचना की है कि—जब व मात्र आगमप्रसिद्ध ही है, तब उसके लक्षण का परीक्षण ही निरर्थक है।

स्वसंवेदन प्रत्यक्ष खण्डन—यदि स्वसंवेदन प्रयक्ष निविकल्पक हे तो निद्दा तथा मूच्छी अवस्थाओं में ऐसे निविकल्पक प्रत्यक्ष को मारने में क्या वाघा है ? सुप्त आदि अवस्थाओं में अनुभविक् ज्ञान का निषेध तो किया ही नहीं जा सकता । यदि उक्त अवस्थाओं में ज्ञान का अभाव हो तो उस सम्योगियों को चनुःसन्यविषयक भावनाओं का भी विक्छेद मानना पहेगा।

वोद्धसम्भान विकल्प के तक्षण का निशास—वाँ ह 'अभिलापवर्ता प्रतातिः कलाना' अथ जो ज्ञान शब्दसंसर्ग के योग्य हो उस ज्ञान को कल्पना था विकल्प ज्ञान कहते हैं। अकल्क देव ने उन हम लक्षण का खण्डन करते हुए लिखा है कि—यदि शब्द के हारा कहें जाने लायक ज्ञान का नाम कल्प है तथा विना शब्दमंश्रय के कोई भी विकल्पज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो। सकताः तथ शब्द तथा शब्दों के स्मरणात्मक विकल्प के लिये तहाचक अन्य शब्दों का प्रयोग मानना होया, उन अन्य शब्दों के स्मरणालिए भी तहाचक अन्य शब्द स्वीकार करना होते। इस तरह दूसरे हुसरे शब्दों की कल्पना करने से अनवस् नाम का तृषण आता है। अतः जब विकल्पज्ञान ही सिद्ध नहीं हो पाता तब विकल्पज्ञानरूप साधक अभाव में निविकल्पक भी असिद्ध ही रह जायगा और विविकल्पक तथा सविकल्पकरूप प्रमाणह्य अभाव में साधक प्रमाण न होने से सकल प्रयोग को विना हो होता है तो विकल्प का अभिलायक्ष विकल्प सहाक अन्य शक्षास हो जायगा और जिल्ला तरह शब्द तथा शब्दों का स्मरणात्मक विकल्प तहाचक शब्द श्रवोग के विना हो होता है तो विकल्प तहाचक अन्य शक्ष प्रयोग के विना ही हो जायगा और जिल्ला तथह उच्च तरह 'नीलिमिद्दम्' इत्यादि विकल्प मां शब्द अयोग की विना ही हो जायगा और जिल्ला तथह उच्च तरह 'नीलिमिद्दम्' इत्यादि विकल्प मां शब्द अयोग की योग्य के विना ही हो जायगा, तथा चश्चरादिवृद्धियाँ शब्द प्रयोग के विना ही नीलर्पातादि पदार्थों का निश्च करने के कारण स्वतः व्यवसायात्मक सिद्ध हो अर्थमी। अतः विकल्प का अभिलापवस्य लक्षण दृष्ति है विकल्प का निद्धेप लक्षण है—समारापिवरोधी श्रवण या निश्चयात्मकव्य ।

सांख्य श्रोत्रादि इन्द्रियों की कृतियों को प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। अकलक्षदेव कहते कि—श्रोत्रा दे इन्द्रियों की कृतियों तो तैमिरिक रोगी को होने वाले द्विचन्द्रज्ञान तथा अन्य संशयादिज्ञा में भी प्रयोजक होती हैं, पर वे सभी ज्ञान प्रमाण तो नहीं हैं।

नेया यक इन्द्रियों और अर्थ के सिक्षकर्ष को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। इसे भी अकलंकदेव सर्वज्ञ के ज्ञान में अध्याप्त बताते हुये लिखा है कि—ित्रकाल-ित्रलोकवर्ती यावत् पदार्थों को विषय क वाला सर्वज्ञ का ज्ञान प्रतिनयत शक्तिवाली इन्द्रियों से तो उत्पन्न नहीं हो सकता, पर प्रत्यक्ष तो अवश्य हे अतः सिक्षकर्ष अध्याप्त है। चक्ष के द्वारा रूप का प्रत्यक्ष सिक्षकर्ष के विना ही हो जाता है। चाक्ष्रुप प्रत्य में सिक्षकर्ष की आवश्यकता नहीं है। काँच आदि से ब्यवहित पदार्थ का ज्ञान सिक्षकर्ष की अनावश्यक सिद्ध कर ही देता है।

प्रत्यक्ष के भेद—अकल इ देव ने प्रत्यक्ष के तीन भेद किये हैं— १ इन्द्रिय प्रत्यक्ष २ अनिन्द्रि प्रत्यक्ष ३ अर्तान्द्रिय प्रत्यक्ष । चक्षु आदि इन्द्रियों से रूपादिक का स्पष्ट ज्ञान इन्द्रिय प्रत्यक्ष है । मन द्वारा सुख आदि की अनुभूति मानस प्रत्यक्ष है । अकलक्ष देव ने लर्घायस्वयस्ववृत्ति में स्मृति संज्ञा चिन प्रस्तावना ५७

और अभिनिबोध को अतिन्दिय प्रत्यक्ष कहा है। इसका अभिप्राय इतना ही है कि—मित स्मृति संज्ञा चिन्ता और अभिनिबोध ये सब मितज्ञान हैं, मितज्ञानावरण के क्षयोपशम से इनकी उत्पत्ति होती है। मितज्ञान इन्दिय और मन से उत्पन्न होता है। इन्द्रियजन्य मितज्ञान को जब संध्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से प्रसिद्धि होने के कारण इन्द्रियप्रत्यक्ष मान लिया तब उसी तरह मनोमित रूप स्मरण प्रत्यभिज्ञान तर्क और अनुमान को भी प्रत्यक्ष ही कहना चाहिये। परन्तु संध्यवहार इन्द्रियजन्य मित को तो प्रत्यक्ष मानता है पर स्मरण आदि को नहीं। अतः अकलक्क की स्मरण आदि को अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष मानने की व्याख्या उन्हीं तक सीमित रही। वे शब्द्रयोजना के पहिले स्मरण आदि को मितज्ञान और शब्द्रयोजना के बाद इन्हीं को श्रुतज्ञान भी कहने हैं। पर उत्तरकाल में असंकीर्ण प्रमाण विभाग के लिए—'इन्द्रिय और मनोमित सांध्यवहारिक प्रत्यक्ष, स्मृति आदि परोक्ष, श्रुत परोक्ष और अविध मनःपर्यय तथा केवलज्ञान ये तीन ज्ञान प्रमार्थप्रत्यक्ष' यही व्यवस्था सर्वस्वीकृत हुई।

रसमार्थप्रत्यक्ष आत्ममात्र से उत्पन्न होता है। अवधि और मनःपर्यय ज्ञान सीमित विषयवाले हें तथा केवलज्ञान सूक्ष्म व्यवहित विष्रकृष्ट आदि समस्त पदार्थों को ज्ञानता है। परमार्थप्रत्यक्ष की सिद्धि के लिए अकलङ्क देव का निम्नलिखित युक्तिवाद अस्तिम है—

## ''ज्ञस्यावरणिक्चच्छेदे ज्ञेयं किमविशाप्यते । अप्राप्यकारिणस्तस्मात् सर्वार्थानवळाकते ॥'' न्यायवि० इळो० ४६५–६६ ।

अर्थात्—ज्ञम्बभाव आत्मा के ज्ञानावरण कर्म के सर्वथा नष्ट हो जाने पर कोई ज़ेय शेप नहीं रह जाता जो उस ज्ञान का विषय न हो सके। चूँ कि ज्ञान स्वभावतः अग्राष्यकारी है अतः उसे पदार्थ के पास या पदार्थों को ज्ञान के पास आने की भी आवश्यकता नहीं है। अतः ऐसे निरावरण अग्राष्यकारी पूर्णज्ञान से समस्त पदार्थों का बोध होना ही चाहिए। सबसे बड़ी बाधा ज्ञानावरण की थी सो जब वह समृत नष्ट हो गया तो निरावरण ज्ञान स्वज़ेय को जानेगा ही।

इस तरह इस प्रत्यक्ष प्रस्ताव में प्रत्यक्ष का साङ्गापाङ्ग वर्णन किया गया है।

#### २ ग्रन्थकार

न्यायविनिश्चय मृलय्रन्थ के प्रणंता जैनन्यायवाज्ञाय के अमर प्रतिष्ठापक, उद्घटवादी, जैनशासन के चिरस्मरणीय प्रभावक, अनेकान्तवाद के उपस्ताता आचार्यवर भटाकलद्भदेव हैं। जिनके पुण्यगुणों का स्मरण, जिनके त्याग की पुत्रगाथा आज भी जीवन में प्रेरणा और स्फूर्ति देती है। जो न केवल जैन सम्प्रदाय के ही अमररत्न थे किन्तु भारतमाता का मुकुट जिन इनेगिने नररबों से आलोकित है उनमें अग्रणी थे। वे भारती के भाल की शोभा थे। शास्त्राधों में जिन्हें देवीबल भी परास्त नहीं कर सकता था। उन शब्द-अर्थ के धनी पर अकिञ्चन अकलक्ष्मद्रक्ष के मुख्य प्रनथ न्यायविनिश्चय का तदनुरूप व्याख्याकार वादिराजसूरि के विवरण के साथ प्रथमवार प्रकाशन किया जा रहा है। ग्रन्थ के प्रत्यक्ष प्रस्ताव का संक्षिप्त विपयपरिचय पहिले लिखा जा चुका है। ग्रन्थकारों के विपय में खासकर उनके समय आदि का ज्ञात परिचय कराना अवसरप्राप्त है।

अकल क्कदेव के समय आदि के विषय में मैं 'अकल क्क प्रन्थत्रय' की प्रस्तावना में विस्तार से लिख चुका हूँ। उसमें मैंने प्रन्थों के आन्तर परीक्षण के आधार से इनका समय सन् ७२० से ७८० तक निश्चित किया था। धर्मकीर्ति तथा उनके शिष्यपरिवार के समय की अवधि के जो दशक निश्चित किए गए हैं, श्री राहुल सांकृत्यायन की सूचनानुसार उनमें संशोधन की गुंजाइश है। निशीथचूणि में दर्शनप्रभावक प्रत्थों में जो सिद्धिविनिश्चय का उल्लेख पाया जाता है वह सिद्धिविनिश्चय निश्चयतः अकलंककृत ही है और निशीथचूणि के कर्त्ता वे ही जिनदासगणि महत्तर हैं जिनने शकसं ० ५९८ अर्थात् सन् ६७६ में नन्दीचूर्णि

र्हा रचना की थी। ऐसी दशा में सन ६०६ के आसपास रची गई निर्शाथचूर्णि में अकल हू के सिद्धिविनिश्चय हा उल्लेख एक ऐसा मूल प्रमाण बन सकता है जिसके आधार से न केवल अकलकू का ही समय निश्चित किया जा सकता है अपितु इस युग के अनेक बौद्धाचार्य और वैदिक आचार्यों के समय पर भी मौलिक काश डाला जा सकता है। मैं इसी प्रनथ के द्वितीय भाग की प्रस्तावना में या राजवातिक प्रनथ की प्रस्तावना में इसकी साधार छानर्यान करना चाहता हूँ। अभी तक जो सामग्री प्राप्त हुई है उसके आधार से उपर्युक्त सूचना देकर विशास लेता हुँ।

वादिराजसूरि का समय सुनिश्चित है। उनने अपना पाइर्वनाथचरित्र शक सं० ९४० कार्तिक सुद्री इको वनाया था। ये उस समय चौलुक्य चक्रवर्ती जयसिंहदेव की राजधानी में निवास करते थे। उनके इस समय की पुष्टि अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों से भी होती है। अतः सन् १०३५ के आसपास ही इस प्रन्थ की रचना हुई होगी। जैन समाज के सुप्रसिद्ध इतिवृत्तज्ञ पं० नाथूरामजी प्रेमी ने अपने 'जैन साहित्य और इतिहास प्रन्थ में वादिराजसूरि पर साङ्गोपाङ्ग लिखा है। उनका वह निवन्ध पाठको की जानकारी के लिए साभार उद्ध्व किया जाता है।

# वादिराजमूरि

परिचय और कीर्तन—दिगम्बर सम्प्रदाय में जो बड़े बड़े तार्किक हुए हैं, बादिराजसूरि उन्हीं में एक हैं। हे प्रमेयकमलमार्तण्ड न्यायलुमुद्चन्द्रादि के कर्ता प्रभाचन्द्राचार्य के समाकालीन हैं और उन्हींके समान भटाकलंक देव के एक न्याय-प्रनथ के टांकाकार भी।

तार्किक होकर भी वे उचकोटि के किव थे और इस दृष्टि से उनकी नुलना सोमदेवसूरि से की जा प्रकर्ता है जिनकी बुद्धिरूप गऊ ने जीवनभर शुक्ष तर्करूप वास स्वाकर काव्यदुग्ध से सहद्यजनों को पृप्त किया था।

्र वादिराज इ.मिल या इविण संघ के थे। इस संघ में मी एक निन्दसंघ' था, जिसकी अरु गल शास्त्रा के ये आचार्य थे। अरु गल किसी स्थान या प्राम का नाम था, जहीं की मुनिपरस्परा अरु गलान्वय कहलाती थी।

पट्तर्कषणमुख, स्याद्वादिविद्यापित और जगदेकमल्लवादि उनकी उपाधियाँ थीं। एकीभावस्तोत्र के अन्त में एक छोक है जिसका अर्थ है कि सारे शाहिदक (वैयाकरण), तार्किक और भव्यसहायद वादिसाज से पीछे हैं, अर्थात् उनकी वरावरी कोई नहीं कर सकती। एक शिलालेख में कहा है कि सभा में वे अकलक्क-देव (जैन), धर्मकीति (वोद्द), बृहस्पति (धार्वाक), और गीतम (नेयायिक) के तुल्य हैं और इस तरह वे इन जुदा धर्मगुरुओं के एकीभृत प्रतिनिधि से जान पड़ते हैं।

मिल्लिपेणं-प्रशस्ति में उनकी और भी अधिक प्रशंसा की गई है और उन्हें महान् वादी, विजेता और कवि प्रकट किया गया है<sup>8</sup>।

- १--देखो 'द्रविण संघ में भी निन्दसंघ ।' जैन साहित्य और इतिहास पृ० ५४।
- २-- पटतर्कषणमुख स्याद्वादिविद्यार्पातगळ जगदेकमल्ळवादिगळ एनिसिद श्रीवादिराजदेवरुम् ।
  - —मि॰ राइसद्वारा सम्पादित नगर ताल्लुका के इन्स्क्रप्शन्स नं ० ३६ ।
- = वादिराजमनु शान्दिकलोको वादिराजमनु तार्किकसिदः ।

वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसद्दायः ॥— एकीभावस्तीत्र ।

- ४--सदिस यदकलङ्कः कीर्तने धर्म गिर्तिर्वचिस सुरपुरोधा न्यायवादेऽक्षपादः ।
  - इति समयगुरूणामेकतः संगतानां प्रतिनिधिरिव देवो राजते वादिराजः ॥ इ० नं० ३९
- ५-- यह प्रशस्ति श्र० सं० १०५० (वि० सं० ११८५) की उत्कीर्ण की हुई है।
- ६—त्रैलोक्यदीपिका वाणी द्वाभ्यामेवोदगादिह । जिनराजत एकसादेकसाद्वादिराजतः ॥४०॥

वे श्रीपालदेव के प्रशिष्य, मित्यागर के शिष्य और रूपिसिंह (शाकटायन व्याकरण की टीका) के कर्ता द्यापाल मुनि के सर्तार्थ या गुरुभाई थे। वादिराज यह एक तरह की पार्वा या विशेषण है, जो अधिक प्रचलित होने के कारण नाम ही बन गया जान पड़ता है परन्तु वास्तव नाम कुछ और ही होगा, जिस तरह वादीभिसिंह का असल नाम अजितसेन था ।

समकाळीत राजा—चौळुक्यनरेश जयसिंहदेव की राजसभा में इनका बड़ा सम्मान था और ये प्रस्यात वादी गिने जाते थे। मिहरुपंग-प्रशस्ति के अनुसार जयसिंह द्वारा ये पुजित भी थे-'सिंहसमर्च्य-पीठियभवः'।

जयसिंह (प्रथम) दक्षिण के संलिक्ष वंश के प्रसिद्ध महाराजा थे। पृथ्वीवल्लभ, महाराजाधिराज, पर-मेरवर, चालुक्यचक रेवर, परमभटारक, जगदेकमैंल आदि उनकी उपाधियाँ थीं। इनके राज्यकाल के तीस से उपर शिलालेख दानपत्र आदि मिल चुके हैं जिनमें पहला लेख श० सं० ९३८ का है और अन्तिम श० सं० ९३४ का है। अनएव कम सं कम ९३८ से ९६४ तक तो उनका राज्य-काल निर्विवाद है। उनके पौपवदी द्वितीया श० सं० ९४५ के एक लेख में उन्हें भोजरूप कमल के लिये चन्द्र, राजेन्द्र चोल (परकेसरी वर्मा) रूप हाथी के लिये सिंह, मालवे की सम्मिलित संना को पराजित करने वाला और चेर-चोल राजाओं को दण्ड देनेवाला लिखा है।

चादिराज ने अपना पार्श्वनाथ चरित सिंहचकेश्वर या चालुक्यचक्रवर्ती जपसिंह देव की राजधानी

आरुद्धाम्बरिमन्दुबिम्बरिचतीत्सुक्यं सदा यद्यश्— इछत्रं वाक्चमरीजराजिरुचयोऽम्यणं च यत्कर्णयोः । सेव्यः सिद्दसमच्येपीठिवभवः सर्वप्रवादिप्रजा— दनोचैजयकारसारमहिमा श्रंपादिराजो विदाम् ॥४९॥

यदीयगुणगोचरोऽयं वचनविद्यासप्रसरः कवीनाम्—
श्रीमचील स्थवक्रंश्वरजयक्रटके वाक्त्रधूजन्मभूमी
निष्काण्डं डिण्डिमः पर्यद्ति पटुरटो वादिराजस्य जिल्लोः।
जह्यद्वास्त्ये जिहिहि गमकता गर्यभूमा जहाहि,
व्याहारेष्ये जहीहि स्फुट-मृदु-गधुर-श्रव्यकाव्यावलेषः॥४२॥
पाताले व्यालगजो वस्ति सुविदिनं यस्य जिह्वासहस्यं
निर्गन्ता स्वर्गतोऽसी न भवति धिषणो वज्रसृद्यस्य शिष्यः।
जीवेतान्तावदेतौ निल्यवलवद्याद्वादिनः केऽत्र नान्ये,
गर्य निर्मुच्यं सर्व जयिनमिन-सभे वादिराजं नमन्ति ॥४३॥
वाग्देवीमुचिरप्रयोगसृहदृष्रेमाणमप्यादरादादत्ते मम पार्श्वतोऽयमधुना श्रीवादिराजो सुनिः।
भो भो पद्यत पद्यतेष यमिनां कि धर्म इत्युचकेंरत्रद्वाण्यपराः पुरातनसुनेर्वागृत्तयः पान्तु वः॥४४॥

- १—हितै पर्णा यस्य राणामुदात्तवाचा निवदा हितहपतिष्ठिः। बन्दो द्यापालमुनिः स वाचा सिद्धस्मताम्मूर्द्धनि यः प्रभावैः॥३८॥ म० प्र०।
- २--- सक्छगुवनपालानम्रमूर्द्भावबद्धस्फुरितमुकुटचूडालीढपादारविन्दाः । सद्वद्खिलवादीभेन्द्रकुरभप्रभेदी गणभृद्जितसेनो भाति वादीर्भासदः॥५७
- ३---वादिराज की एक पदवी 'जगदैकमल्ल-वादि' है। क्या आइचर्य जो उसका अर्थ जगदैकमल्ल (जयसिंह) का वादि ही हो।

में ही निवास करते हुए झठ संठ ९४७ की कार्तिक सुदी ३ को बनाया था। यह जयसिंह का ही राज्य-काल है। यह राजधानी लक्ष्मी का निवास थी और सरस्वर्ता देवी (वाग्वधू) की जन्मभूमि थी।

यशोधरचरित के तीसरे सर्ग के अन्तिम ८५ वें पद्य में और चीर्थ सर्ग के उपान्त्य पद्य में कवि ने चतुराई से महाराजा जयसिंह का उल्लेख किया है। इससे माल्स होता है कि यशोधरचरित की रचना भी जयसिंह के समय में हुई है।

राजधानी—चालुक्य जयसिंह की राजधानी कहाँ थी, इसका अभी तक टीक टीक पता नहीं लगा है। परन्तु पाइवीनाथ बरित की प्रशस्ति के छटे उल्लेख से ऐसा मालूम होता है कि वह 'कट्टोरी' नामक स्थान में होगी जो इस समय मदास सदनी मराठा रेलवे की गद्ग-होटगी शास्त्रा पर एक साधा-रण सा गाँव है और जो बदामी से १२ मील उत्तर की और है। यह पुराना शहर है और इसके चारों और अब भी शहर-पनाह के चिन्ह मौजूद हैं। उक्त स्लोक का प्रवीद मुद्दित प्रति में इस प्रकार का है—

# लक्ष्मीवासे वसति कटके कट्टगातीरभूमौ कामावातिप्रमदसुपरो सिंहचक्रेस्वरस्य ।

इसमें सिंहचके स्वर अर्थात् जयसिंहदेवकी राजधानी (कटक) का वर्णन है जहाँ रहते हुए बन्ध-कर्ता ने पार्वनाथचिरत की रचना की थी। इसमें राजधानी का नाम अवस्य होता चोहिये: परन्तु उक्त पार से उसका पता नहीं वलता। सिर्फ इतना माल्म होता है कि वहाँ लक्ष्मी का निवास था, और वह कहागा नहीं के तीर की भूमि पर थी। हमारा अनुमान है कि छुद्ध पाट 'कहगेरीति भूमों' होगा, जो उत्तर भारत के अर्द्ध दिख्य लेखकों की कृपा से 'कहगातीरभूमों' वन गया है। उन्हें क्या पता कि 'कहगेरी' जैसा अड्बइ नाम भी किसी राजधानी का हो सकता है ?

जयसिंह के पुत्र सोमेश्वर या आहरमान्य ने 'कल्याण' नांमक नगरी वसाई और वहाँ अपनी राज-धानी स्थापित की। इसका उल्लेख विल्डण ने अपने 'विकमांक देवविता' में किया हैं। कह्याण का नाम इसके पहले के किसी भी शिलालेख या ताम्रपत्र में उपलब्ध नहीं हुआ है, अतिएवं इसके पहले चौलुक्यें। की राजवानी 'कहरोगी' में ही रही होगी। इस स्थान में चालुक्य विकमादित्य (१५०) का ई० सं० १०९८ का कनड़ी शिलालेख भी मिला है जिससे उसका चालुक्य-राज्य के अन्तर्गत हाना स्पष्ट होता है। कहगा नाम की कोई नदी उस तरक नहीं है।

मटाधीश—पाइवंनाथचरित की प्रशम्ति में वादिराजस्रि ने अपने दादागुरु श्रीपालदेव को 'सिंहपुरेकमुख्य' लिखा है और न्यायविनिश्चयविवरण की श्रशम्ति में अपने आप को भी 'सिंहपुरेश्वर' लिखा है। इन दोनों शब्दों का अर्थ यही मालूम होता है कि वे सिंहपुर नामक स्थान के स्वामी थे, अर्थात सिंहपुर उन्हें जागीर में मिला हुआ था और शायद वहीं पर उनका मठ था।

श्रवणवंलगोल के ४९३ नम्बर के शिलालेख में-जो श० सं० १०४७ का उन्कीर्ण किया हुआ है— वादिराज की ही शिष्यपरम्परा के श्रीपाल त्रेथिचादेव को होस्मल-नरेश.विष्णुवर्द्ध न पोस्पलदेव के हारा जिन-मन्दिरों के जीणींद्धार और ऋषियों को आहार-दान के हेनु शत्य नामक गाँव को दानस्वरूप देने का वर्णन हैं और ४९५ नम्बर के शिलालेख में—जो श० सं० १९२२ के लगभग का उन्कीर्ण किया हुआ है-लिखा है कि पहदर्शन के अध्येता श्रीपालदेव के स्वर्गवास होने पर उनके शिष्य वादिरार्ज (दिनीय) ने

१ — इयातन्वज्ञयसिंहतां रणमुखं दीर्घ दधौ धारिणाम् ।

२ —रणमुखजयसिंहो राज्यलक्ष्मी बनार ॥

३—सर्ग २ इलोक १।

४ --- इस मुनि परम्परा में वादिराज और श्रीपालदेव नामके कई आचार्य हो गये है । ये वादिराज दूसरे हैं । ये गंगनरेदा राचमह चतुर्थ या सत्यवाक्य के गुरु थे ।

'परिवादिमञ्ज जिनालय' नाम का मन्दिर निर्माण कराया और उसके एजन तथा मुनियें के आहार-दान के लिये कुछ भूमिका दान किया।

इन सब बातों से साफ समझ में आता है कि बादिराज की गुरुशिष्यपरस्परा मठाधीशों की पर-स्परा थी, जिसमें दान लिया भी जाता था और दिया भी जाता था। वे स्वयं जैनमिन्द्र बनवाते थे, उनका जीर्णीदार कराते थे और अन्य मुनियों के आहार दान की भी व्यवस्था करते थे। उनका 'भव्यसहाय' विशेषण भी इसी दानरूप सहायता की और संकेत करता है। इसके सिवाय वे राजाओं के द्रवारों में उपस्थित होते थे और वहाँ वाद-विवाद करके वादियों पर विजय प्राप्त करते थे।

देवसेनसूरि के दर्शनमार के अनुमार हाविडसंघ के मुनि कच्छ, खंत, वसित (मंदिर) और वाणि-ज्य करके जीविका करते थे और शीतल जरु से स्नान करते थे। मन्दिर बनाने की बात तो ऊपर आ चुकी है, रही खेती-बारी, सो जब जागीरी थी तब वह होती ही होगी और आनुपङ्गिक रूप से वाणिज्य भी। इस-लिये शायद दर्शनमार में द्विडसंघ को जैनाभास कहा गया है।

कुष्ठ रोग की कथा—वादिराजमूरि के विषय में एक चमकारिणी कथा प्रचलित है कि उन्हें कुष्ठरोग हाँ गया था। एक वार राजा के दरवार में इसकी चर्चा हुई तो उनके एक अनन्य भक्त ने अपने गुरु के आवाद के भय से झठ ही कह दिया कि 'उन्हें कोई रोग नहीं है।' इसपर वहस्य छिड़ गई और आखिर राजा ने कहा कि 'में स्वय इसकी जाँच करूँगा।' भक्त घवडाया हुआ गुरुजों के पास गया और बोला 'मेरी लाज अब आपके ही हाथ है, में तो कह आया।' इसपर गुरुजी ने दिलाया दी और कहा, 'धर्म के प्रसाद से सब ठीक होगा, चिन्ता मत करो।' इसके बाद उन्होंने एकीभावस्तोत्र की रचना की और उसके प्रभाव से उनका कुट दुर हो गया।

एकीभाव की चन्द्रकीनि भट्टारकहत संस्कृत टीका में यह पूरी कथा तो नहीं दी है परन्तु क्लोक की टीका करते हुए लिखा है कि "मेरे अन्तःकरण में जब आप प्रतिष्ठित हैं तब मेरा यह कुष्टरोगाकान्त शरीर यदि सुवर्ण हो जाय तो क्या आश्चर्य हैं? ? "अश्वीत चन्द्रकीर्तिजी उक्त कथा से परिचित थे। परन्तु जहाँ तक हम जानते हैं यह कथा बहुत पुरानी नहीं है और उन लोगों हारा गर्टी गई है जो ऐसे चमस्कारों से ही आचार्यों और भट्टारकों की प्रतिष्ठा का माप किया करने थे। अमायस के दिन पूर्तो के चन्द्रमा का उद्य कर देना, चवालीस या अद्वालीस वेड्यों को तोड़कर केंद्र में से बाहर निकल आना, साँप के काटे हुए पुत्र का जीवित हो जाना आदि, इस तरह की और भी अनेक चमस्कारपूर्ण कथायें पिछले भट्टारकों की गड़ी हुई प्रचलित हैं जो असंभव और अगक्तिक तो हैं ही, जैनमुनियों के चित्र को और उनके वास्तिविक महत्त्व को भी निचे गिराती हैं।

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि सच्चे मुनि अपने भक्त के भी मिथ्याभाषण का समर्थन नहीं करते और न अपने रोग को कृपाने की कोशिश करते हैं।

यदि यह घटना सन्य होती तो मल्लिपेंग प्रशस्ति ( श० मं० १०५० ) तथा दूसरे शिलालेखों में जिनमें वादिराजसूरि की वेहद प्रशंसा की गई है, इसका उल्लेख अवश्य होता। परन्तु जान पड़ता है तब तक इस कथा का आविर्भाव ही न हुआ था।

इसके सिवाय एकीभाव के जिस चौथे पद्य का आश्रय लेकर यह कथा गड़ी गई है, उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं हैं जिससे उक्त घटना की कल्पना की जाय। उसमें कहा है कि जब स्वर्ग लोक से माता के गर्भ में आने के पहले ही आपने पृथ्वीमंडल को सुवर्णमय कर दिया था, तब ध्यान के द्वारा मेरे अन्तर में प्रवेश करके यदि आप मेरे इस शरीर को सुवर्णमय कर दें तो कोई आश्रर्य नहीं है। यह एक भक्त कि की सुन्दर और अन्ही उन्त्रेक्षा है, जिसमें वह अपनेको कर्मों की मलिनता से रहित सुवर्ण या उज्ज्वल बनाना

<sup>9—</sup>हे जिन, मम स्वान्तगेदं ममान्तःकरणमन्दिरं त्वं प्रतिष्ठः सन् यत इदं मदीयं कुष्टरोगाकान्तं वपुः इरीरं सुवर्णीकरोषि, तर्तिक चित्रं तरि≋माश्चर्यं न किमपि आश्चर्यमित्यर्थः ।

चाहता है। आगे ५, ६, ७ वें परों में भी इसी तरह है भाव हैं—जब आप मेरी चित्तशब्या पर विश्वाम करेंगे, तो मेरे क्लेकों को कैसे सहन करेंगे ? आप की स्वाहाद-वार्षिका में स्नान करने से मेरे दु:ख-सन्ताप क्यों न दूर होंगे ? जब आप के चरण रामने से तीनों लोक पश्चित्र हो जाते हैं तब सर्वींग रूप से आपको स्पर्श करने बाला मेरा मन क्यों कह्याण मांगी न होगा ? आदि।

सम्राट् हर्षवर्धन के समय के मगुर किय के विषय में भी जो महाकिय वाण के सस्र और सूर्य-शनक नामक स्तोव के कर्ना हैं एक ऐसी ही कथा प्रसिद्ध है। सम्मटकृत काव्य प्रकाश के टीकाकार जयराम ने लिया है कि मयुर किय सो इलोकों से सूर्य का स्तवन करके कुछ रोग से युक्त हो गया। सुधासागर नाम के दूसरे टीकाकार ने लिखा है कि मयुर किय यह निश्चय करके कि या तो कुछ से मुक्त हो जाऊँगा या प्राण ही छोड़ देंगा हरहार गया और गंगानट के एक बहुत ऊँचे आड की शाखा पर सो रस्सियों वाले छींके में बैठ गया और स्पंदेव की रनुति करने लगा। एक एक पद्य को कहकर वह छींके की एक एक रस्सी काटता जाता था। इस तरह करने करने अपितेव सन्तृष्ट हुए और उन्होंने उसका शरीर उसी समय निरोग और सुन्दर कर दिया। काव्यप्रकाश के तीसरे टीकाकार जगन्नाथ ने भी लगभग यही बात कहीं हैं। हमारा अनुमान है कि उसी सर्थ-शनक-स्तवन की कथा के अनुकरण पर वादिराजस्रि के एकीभाव-स्तोव की कथा गरी गई है।

हिन्दुओं के देवता तो 'कर्जुमकर्जुमन्यथाकर्जु समर्थ' होते हैं, इसिलये उनके विषय में इस तरह की कथायें कुछ अर्थ भी रखती हैं परन्तु जित्तभगतान् न तो न्तुतियें से ग्रमन्न होते हैं और न उनमें यह सामर्थ्य है कि किसी भयंकर रोग को बात की बात में दूर कर दें। अतिएव जैन धर्म के विश्वासों के साथ इस रह की कथाओं का कोई सामण्डस्य नहीं बैठता।

ग्रन्थ रचना -बादिरातम्हि के अभी तक नीवे लिखे पाँच ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं-

१—पार्श्वनाथचरित—यह एक १२ सर्ग का महाकाव्य है और 'माणिकचन्द्र जैन-ग्रन्थमाला' में प्रकाशित हो चुका है। इसकी बहुत ही सुन्दर सरस और प्रोट रचना है। 'पार्श्वनार्थंकाकृत्रथचरित नाम से भी इसका उठकेश्व किया गया है।

२-यशोधरचिति - यह एक चार सर्ग का छोटासा स्पृष्डकाव्य है जिसमें सब मिलाकर २९६ पदा है। इसे तंत्रीर के स्थ० टी० एस० कुष्मूखामी शासी ने बहुत समय पहले प्रकाशित किया था जो अब अनुपलस्य है। इसकी रचना पार्ड्यनाथचिति के बाद हुई थी। क्योंकि इसमें उन्होंने अपने की पार्ड्यनाथचिति का कर्त्ता बतलाया है।

े ३-एकीभाव∓नोत्र—यह एक छोटा सा २५ पद्यों का अतिराय सुन्दर स्तोब है और 'एकीभावं गत इव मया' से प्रारस्भ होने के कारण एकीभाव नाम से प्रसिद्ध हैं।

९ —''मयूरनामा कविः शत्ररहोरेन आदित्यं म्तुत्वा कुष्टान्निस्तीणैः इति प्रसिद्धिः ।

<sup>•—</sup>पुरा किल मनरणमां छुटी कविः क्लेशमसहिष्णुः सूर्यप्रसादेन छुट्छान्निस्तरामि प्राणान्या त्यजामि इति निश्चित्य हरिद्वारं गत्या गंगातटे अत्युच्चशाखावलम्ब शतरज्जुशिवयमधिमहः सूर्यमस्तौषीत् । अकरोच्चैकै-कपद्यान्ते एकैकरज्जुविचलेलम् । एवं कियमाणे काव्यतुष्टी रविः वदा एव निरोगं रमणीयां च तत्तनुमकार्षीत् । प्रसिद्धं तत्मयुरशतकं सूर्यज्ञतकापरवर्षापमिति ।"

३ —श्री मनगयूरभट्टः पूर्वजनमदुष्टेतुकगिठतकृष्टच्छो ......इ यादि ।

४ — श्रीपाद्वनाथकाकुत्म्थचरितं रान कीर्तितम् ।

<sup>ो</sup>न श्रीवादिगजेन इच्या याद्योघरी कथा ।। ५—४द्योघरचरित, पर्व १ ।

पदले मेने मूळ से 'श्री पादर्वनाशकाकुम्ध्यचिरते' पद से पाद्विनाथचिरत और काकुतस्थचरित नाम के दो प्रस्थ समझ िये थे। मेरी इस मूळ को मेरे बाद के लेखकों ने भी दुहराया है। परन्तु थे दो प्रस्थ होते तो द्वियचान्तपद होना चाहिए था, जो नहीं है। 'काकुरस्थ' पाद्यंनाथ के वैदा का परिचायक है।

अ-न्यायविनिश्चयविवरण-यह भट्टाकलंकदेव के 'न्यायविनिश्चय' का भाष्य है और जैन-न्याय के प्रसिद्ध ग्रन्थों में इसकी गगना है। इसकी इलोक संख्या २०,००० है।

'-प्रमाणनिर्णय-प्रमाणनाम्त्र का यह छोटा सा स्वतंत्र अन्य है जिसमें प्रमाण, प्रत्यक्ष, परोक्ष और आगम नामके चार अध्याय है। माणिकवन्द्र-जैन-यन्थमाला में प्रकाशित हो नुका है।

अध्यातमाप्रकः—यह भी एक छोटा सा आठ पत्रोंका अन्य है और माणिकीनन्द्र-अन्थमालामें प्रकाशित हो चुका है। पर यह निश्चपप्र्वेक नहीं कहा जा सकता कि इसके कत्ता ये ही वादिगज हैं।

त्रेहोक्यदीपिका नाम का प्रन्य भी वादिरात सूरिका होना चाहिये जिसका संकेत उपर टिप्पणी में उद्देश्वत किये हुए 'त्रेहोक्यदीपिका वार्णा' आदि एयं में सिलका है। स्व० सेठ माणिकचन्द्रजी ने अपने यहाँ के प्रन्थ-संग्रह की प्रशानियों का जो रिजस्टर वनवाया था उससे माल्यम होता है कि उक्त संग्रह में 'त्रेहोक्यदीपिका' नाम का एक अपूर्ण प्रत्य है जिसमें आदि के दस और अन्त के ५८ वें पत्र से आगे के पत्र नहीं हैं। सम्भव है, यह वादिराजसूरि की हो रचना हो। इसे करणानुयोग का प्रन्य लिखा है।

## पार्वनाथचरित की प्रशस्ति

श्रीजैन तारम्बतपुण्यतीर्शित्यावगाहामलवुद्धिसस्यैः ! प्रसिद्धभागी मुनिपुङ्गवेन्द्रेः श्रीनिन्द्सयोऽस्ति निवहितांहाः ॥१॥ तस्मित्रभूद्वतसंयमश्रीम्बेविद्यविद्याधरगीतकीर्तिः । ग्रूणिः स्वयं सिंहपुरैकमुख्यः श्रीपालदेवो नयवत्मशाली ॥२॥ तस्यामबद्भव्यसग्रहाणां तमोपहां नित्यमहोदयश्रीः । निपंबदुमार्गनयप्रमावः शिष्योत्तमः श्रीमतिसागराख्यः ॥३॥ तत्पाद्यस्रभरण भूमना निश्रेयसश्रीरतिलोलुपेन । श्रीवादराजेन कथा निवद्धा जैनी स्वयुद्धियमनिर्वाणि ॥४॥

शाकावं नगवार्थिरन्ध्रगणते संवत्सरं क्रांधने
मासं कार्तिकनामिन बुद्धिमहिते गुद्धं तृतीयादिने।
सिंहं पाति जयादिके वसुमतीं जैनी कथ्यं मया
निष्पत्ति गमिता सती भवतु वः कल्याणनिष्पत्तये॥५॥
लक्ष्मीवासे वस्तिकटके कहुगातीरभूगौ
कामावासिषमदसुभगे सिंहचक्रेथ्यरस्य।
निष्पन्नोऽयं नवरससुधास्यन्दसिन्धुप्रवन्धो
जीयादुच्चेर्जिनपतिभवप्रक्रमेकान्तपुण्यः॥६॥
अन्यश्रीजिनदेवजनमविभवव्यावर्णमाहारिणः
श्रोता यः प्रसरत्प्रमोदसुभगो व्याख्यानकारो च यः।
सोऽयं मुक्तिवध्निसर्गसुभगो जायेत कि चेकदाः
सर्गात्तेऽष्युपयाति वाद्यायससुक्ष्मीपद्ध्रीपदम्॥॥
समाप्तिमदं पाद्यनाथचरितम्।

#### न्यायविनिश्चयविवरण की प्रशस्ति

श्रीमन्न्यायविनिश्चयस्तनभूतां चेतोद्दगुर्वीतलः सन्मार्ग प्रतिबोधयचि च तान्निःश्रेयसप्रापणम । येनायं जगदेकवत्सलिधया लोकोत्तरं निर्मितो देवस्तार्कि हलोकमस्तकमणिर्भयात्स वः श्रेयसे ॥१॥ विद्यानन्दमनन्तवीर्यसुखदं श्रीपुज्यपादं द्या---पालं सन्मतिसागरं कनकसेनाराध्यमभ्यद्यमी। शुद्धयन्नीतिनरेन्द्रसेनमकलंकं वादिराजं सदा. श्रीमत्स्वामिसमन्तभद्दमतुलं वन्दे जिनेन्द्रं मुदा ॥२॥ भूयो भेदनयावगाहगहनं देवस्य यहाङ्मयं कस्तद्विस्तरतो विविच्य वदितं मन्द्रप्रभूमीहशः। स्थलः कोऽपि नयस्तद्किविषयो व्यक्तीकृतोऽयं मया स्थेयाच्चेतसि धीमतां मतिमलप्रक्षालनेकश्रमः ॥३॥ व्याख्यानरत्नमालेयं प्रस्फुरन्नयदीधितिः। क्रियतां हृदि विद्वद्भिन्तदंती मानसं तमः ॥४॥ श्रीमर्तिसहमहीपतेः परिपदि प्रख्यातवादोन्नति-स्तर्कन्यायतमोपहोदयगिरिः सारस्वतः श्रीनिधिः। शिष्यः श्रीमतिसागरस्य विदुषां पत्युस्तपःश्रीभृतां मर्त्तः सिंहपुरेश्वरो विजयते स्याद्वादविद्यापतिः ॥'४॥

इति स्याद्वाद्विद्यापतिविरचितायां न्यायविनिश्चयतात्पर्यावद्योतिन्यां व्याख्यानग्लमालायां तृतीयः प्रस्तावः समाप्तः।

इस तरह ग्रन्थ और ग्रन्थकार के सम्बन्ध में कुछ खास जातव्य मुद्दों का निर्देश करके इस प्रम्तावना को यहीं समाप्त किया जाता है। अकलङ्क की जैनन्याय को देन, अकलङ्क का समय तथा न्याय-विनिश्चयविवरण के अनुमान और प्रवचन प्रम्ताव का विषय-परिचय इसी प्रन्थ के द्वितीय खण्ड की

भारतीय ज्ञानपीठ काशी। मार्गशीर्ष कृष्ण ३० वीर सं० २४७५

—महन्द्रकुपार जैन

### विषयसूची

---

|                                                    | पृष्ठम् |                                                  | पृष्टम् |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|---------|
| विवरणकर्तुमङ्गलम्                                  | 3       | मं शयज्ञान-आदर्शमुखज्ञानदृष्टान्ताम्बां अन्वय-   |         |
| मङ्गलप्रयोजनप्रतिपादनम्                            | 5-8     | व्यतिरेकवद्वस्तुविषयन्वप्रतिपाद् <b>नम्</b>      | 158     |
| मूलग्रन्थकृतो मङ्गलम्                              | ૪       | विकल्पकत्वस्य विविधमुखेन खण्डनम्                 | १३२     |
| भगवतो ज्ञानं न सर्वार्थविषयम् अपितु हंयो           |         | 'शब्दसं सर्गश्चस्यत्वं विकल्पकत्वम्' अस्मिन्     |         |
| पादेयतत्त्वविषयमेवेति बौद्धम <del>तस्</del> य निरा | ·_      | पक्षे अप्रमाणप्रमेयस्वदोषः                       | १३४     |
| करणम्                                              | 9-513   | न योजना पारमार्थिकीनि प्रज्ञाकरमतस्य             |         |
| <i>न्याय</i> विनिद्वयक्ररणहेतुप्रतिपादनार्थः       |         | समालोचनम्                                        | 946     |
| द्वितीयकारिका                                      | २७      | न स्यूळाकारस्य अयतः प्रतिभायः अपि तु             |         |
| स्वत एव वेदस्य अर्थशतिपादकस्विमिति मीम             | т̀-     | परमार्थसतो बहिरर्थस्य                            | १६८     |
| सकमतस्य प्रत्याच्यानम्                             | २८-३२   | क्रेंमण परापरपर्यायाविष्वग्भावस्यभावस्य          |         |
| मं वेदनाद्वेतस्य आलोचनम्                           | ३ ९     | द्रव्यस्य प्रतिभासनम्                            | 306     |
| ञ्ज्यवाद्पराकरणम्                                  | 80      | न प्रत्यक्षेण गुणब्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्य साक्षा- |         |
| वचसामर्थप्रतिपादकत्वसमर्थनम्                       | 85-88   | त्कारः अपितु  जात्यन्तरस्य                       | 169     |
| आदिवाक्यप्रयोजनविचारः                              | 12.3    | गुणस्यतिरिक्तस्य दृष्यस्य साक्षास्कार इति        |         |
| प्रत्यक्षळक्षणनिरूपणपग                             |         | यौगमतस्य निरामः                                  | 969     |
| तृतीयकारिका<br>-                                   | ५७      | न प्रत्यक्षे क्षणविशरारुपर्यायप्रतिभासः          | 168     |
| करणम्बरूपविमर्शः                                   | 46      | स्वसंवेदनप्रत्यक्षविवेचनम्                       | 968     |
| कारकसाकस्यस्य प्रमाणत्वनिषेवः                      | ६०      | परोक्षज्ञानवादनिरामः                             | 160     |
| अर्थपदेन ग्रुक्तिकारजतज्ञानस्य व्यवच्छेदः          | ६७      | स्वसंवेदनमपि व्यवसायस्वभावमेव न तु               |         |
| स्मृतिप्रमाणस्य निराकरणम्                          | 90      | निविकल्पकम्                                      | 990     |
| विचारः प्रमाणं न वेत्यादि विचारः                   | ૭૬      | अर्थज्ञानं स्वसंवेदनात्मकमिति समर्थनम्           | 200     |
| ज्ञानस्य स्वसंवेदनियिद्धिः                         | 68      | सुखाद्यः स्वसंविदिता एव यातादिकारिणः             | 209     |
| प्रत्यक्षस्य छक्षणम्                               | 64      | सुखादंरप्रत्यक्षत्वे भोगानुपपत्तिः               | २०७     |
| स्पष्टत्वस्य विवेचनम्                              | ८५      | बुद्धरप्रत्यक्षत्वे तत्स्वरूपसिद्धिरपि दुर्खभा   | २०८     |
| 'सिक्किहितार्थेत्वात् स्पष्टं प्रन्यक्षम्' इत्यत्र | 1       | ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवादिनो नैयायिकस्य मत-        |         |
| सन्निहितत्वस्य विचारः                              | ९७      | विदलनम्                                          | 210     |
| अवेशद्यविचारः                                      | 96      | स्वात्मावबोधकत्वाभावेऽपि ज्ञानस्य परबोध-         |         |
| प्रत्यक्षस्य प्रेविध्यप्रतिपादनम्                  | 908     | कत्वमिति भासर्वज्ञीयमतखण्डनम्                    | ₹ 9 '4  |
| इन्द्रियप्रत्यक्षरुक्षणम्                          | 8013    | स्वात्मनि क्रियःविरोधास ज्ञानं स्वप्रकाश-        |         |
| मणिप्रभामणिज्ञानस्य न प्रत्यक्षत्वम्               | 3 9 3   | कमिति पक्षस्य निराकरणम्                          | 218     |
| अनिन्द्रि यप्रत्यक्षम्बरूपनिराकरणम्                | 999     | वेद्यत्वहेतोर्निरासः                             | २१९     |
| मांख्यक <b>ल्पितज्ञानस्बरूपनिरा</b> मः             | ११३     | ई्श्वरस्य ज्ञानद्वयमम्युपगन्तब्यम् , तद्वयति-    |         |
| एकस्मिन्नपि प्रमेशे प्रमाणसम्प्रवसमर्थनपर          | T       | रेकेण वा सर्वज्ञत्वम् , अनित्यस्वे सिति          |         |
| चतुर्थकारिका                                       | 996     | इति वा हतुविशेषणं देवमिति भास-                   |         |
| सामान्यविशेपदृष्टान्तेन प्रत्यक्षस्य व्यावृत्त्य-  |         | र्बज्ञमतनिराकरण <b>म्</b>                        | २२२     |
| नुगमात्मकार्थनिश्चायकत्वसमर्थनम्                   | 121     | साकारज्ञानेऽपि न प्रतिकर्मन्यवस्था               | २२४     |

| प्रष्टम्                                                                             | પ્રષ્ઠમ્     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| अचेतनज्ञानवादिनः सांख्यस्य अभिप्रायपरा चित्राद्वेतवादस्य निषेधः                      | ३८३          |
| करणम् २२९ अह्नेतवादे कथं सुगतस्यापि पृथक् सत्त्वम्                                   | ३८९          |
| विन्ध्यवास्यभिमतभोगम्बरूपस्य निरासः २३५ पुनरिप विज्ञानवादनिरासः                      | ३९५          |
| म्बमं घिदिनत्चेऽपि ज्ञानस्य न बहिर्विपयत्व- क्षणिकपरभाणुरूपबाद्यार्थस्य नानाविकल्पै- |              |
| मिनि योगाचारस्य मतनिरसनम् , सा- निराकरणम्                                            | ४०६          |
| कारवादनिरासश्र २४० न नित्यनिरंशेकावयविनोऽपि प्रत्यक्षविषयस्वम                        | ४०९          |
| ज्ञानस्य प्रतिकर्मव्यवस्था प्रकाशनियमो वा इहंद्म्प्रत्ययलिङ्गस्य समवायस्य निराकरणम्  | ४२०          |
| योग्यताम एव न प्रतिबिम्बनः २६३ पुनरिप प्रसङ्गतो नित्यनिर्शेकावययिनो                  |              |
| प्रसङ्गतो विज्ञानवादनिरामः २६८ निरासः .                                              | ४२३          |
| ज्ञानस्य तदाकारत्विनिराकरणम् २८५ द्रव्यस्य गुणपर्ययवस्वलक्षणसमर्थनम्                 | 8 <b>२</b> ८ |
| निराकारमपि ज्ञानं शक्तिप्रतिनियमान् प्रति-                                           | • ( •        |
| नियतार्थपरिच्छेद्कम् २९० निह्नपणम्                                                   | ४३४          |
| 'अभेद एव तस्वं न भेदः, भेदम्य जलचन्द्र-                                              | 880          |
| वत कान्पनिकन्वात इति मण्डनस्य मत- कृण्डलादिषु सपैवदिति दृष्टान्ते उत्पादादि-         | 000          |
| यमीक्षा ३०९ त्रयात्मकत्वप्रतिपादनम्                                                  | 884          |
| अद्वेतवादपयोलाचनम् ३१२                                                               |              |
| विभ्रमवाद्निरायः ३१९ त्रयात्मक वस्तुनि अर्चटोक्तद्रोपाणामुद्धारः                     | <b>૪</b> ૪૬  |
| म्बांशमात्रावलम्बिभः विकल्पेनं पर्वतादि- अर्थम्य सामान्यविशेषात्मकत्वसमर्थनम्        | 840          |
| व्यवस्था ३२८ प्रमङ्गती ब्रह्मवादस्य विस्तरतो निराकरणम्                               | ४६६          |
| विकल्पानां बहिरर्थविषयत्वसमर्थनम् ३३२ 'तद्भावः परिणामः' इति परिणामलक्षणा-            |              |
| समारोपव्यवच्छेदोऽपि न साध्यः सविकल्पकेः ३३६ नुगमनप्रदर्शनस्                          | 8.90         |
| पुनरि विकल्पानां बहिरर्थविषयःवसमर्थनम् ३३७ प्रसङ्गतः साङ्ख्याभिमतप्रधानम्बरूपस्य     |              |
| विभ्रमेतराकारसंवेदनवत् क्रमानेकान्त- समालोचनम्                                       | ४७२          |
| समर्थनम् ३४५ पुनरपि सतः उत्पादव्ययश्राद्यात्मकत्व-                                   |              |
| विज्ञिमात्रवादिनरायः ३४३ निरूपणम्                                                    | 888          |
| भेदस्य वस्तुपर्मान्वसमर्थनम् ३४७ प्रसङ्गता निन्यनिरंशेकबाह्मणस्वजातिनिरासः           | 400          |
| मृच्छितादाविप ज्ञानसद्भाविनरूपणम् ३४८ वैशेषिकाभिमतिनित्येकानेकानुगतसामान्य-          |              |
| आत्मनानात्वसमर्थनम् ३५० पदार्थनिरासः                                                 | ५०५          |
| ब्रह्मवाद्निरासः ३५१ अनेकान्तात्मकस्य वस्तुन उपसंहारः                                | प्रभुष       |
| पुनरिप संवेदनाह्नेतिनिरासः , 'सहोपलम्भ- वाद्धाभिमतिनिर्विकल्पकप्रत्यक्षस्य निरासः    | 420          |
| नियमात्' इत्यादि हेतुखण्डनं च ३५६ सौगताभिमतमानसप्रत्यक्षलक्षणस्य निरासः              | '५२४         |
| निरंदोकावयविवादस्य निराकरणम् ३६६ धर्मोत्तरोक्तागमितद्वमानसप्रत्यक्षस्य निरासः        | ५३०          |
| तत्र आवृतानावृतत्व-रक्तारकत्व-चलाचल- स्वयं वेदनप्रत्यक्षलक्षणप्रतिविधानम्            | પર્દ         |
| त्वादिदोपापादनम् ३७० साँगतोक्तयांगिप्रस्यक्षलक्षणखण्डनम्                             | પરૂર્        |
| अवयविनि देशादिवृत्तिदोपनिरूपणम् ३७३ साङ्ख्याभिमतप्रत्यक्षलक्षणसमालोचनम्              | પર્ફેષ્ઠ     |
| अशक्यविवेचनत्वस्य अने ६विकर्व्पर्निरा- नैयायिकोक्तप्रत्यक्षलक्षणनिरासः               | ५३५          |
| करणम् ३७९ अर्तानिद्रयप्रन्यक्षस्य लक्षणम्                                            | 488          |

# न्यायविनिश्चयविवरणम्

[ प्रत्यक्षप्रस्तावः ]

''श्रीमद्भट्टाकलङ्कस्य पातु पुण्या सरस्वती । अनेकान्तमरुन्मार्गे चन्द्रलेखायितं यया ॥"

---शुभवन्द्रः।

''वादिराजमनु बाब्दिकलोको वादिराजमनु तार्किकसिंहः। वादिराजमनु काव्यकृतस्ते वादिराजमनु भव्यसहायः॥''

-एकीभावस्तोत्रे।

#### श्रीमद्भृष्टाकलङ्कदेवविरचितः

## न्यायविनिश्चयः

#### स्याद्वादविद्यापतिश्रीमद्वादिराजाचार्यरचित-

#### न्यायविनिश्चयविवरणसहितः

[ प्रथमः प्रत्यक्षप्रस्तावः ]

| श्रीम <sup>ऽ</sup> ज्ञानमयो दयोत्रतपद्व्यक्तो विविक्तं जगत्, |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| कुर्वन् सर्वतन्मदीक्षणसर्वैर्विदवं वचोरदिमभिः ।              |    |
| व्यातन्वन् भुवि भव्यलोकनलिनीपण्डेष्वखण्डश्रियम् ,            |    |
| श्रेयः शाश्वतमातनोतु भवतां देवो जिनाहर्पतिः ।। १ ।।          |    |
| विस्तीर्णेदुर्नयमयप्रबलान्धकार-                              | eq |
| दुर्वोधतत्त्वमिह वस्तु हितावबद्धम् ।                         |    |
| व्यक्तीकृतं भवतु नः सुचिरं समन्तात्                          |    |
| र्सामन्तभद्रवचनस्फुटरत्नदीपैः ॥ २ ॥                          |    |
| गृढमर्थमेकळङ्कव।ङ्मयागाधभूमिनिहितं तद्थिनाम् ।               |    |
| ब्यञ्जयस्यलमनैन्तवीर्यवाग्दीपवर्तिरनिशं पदे पदे ॥ ३ ॥        | १० |
| यत्सूक्तसारसिळळस्नपनेन सन्तः                                 |    |
| चेतोमलं सकलमाशु विशोधयन्ति ।                                 |    |
| <b>छङ्</b> ष्यं न यत्पद्मतीव गभीरमन्येः                      |    |
| ते मां पुनन्तु मतिसाँगरतीर्थमुख्याः ॥ ४ ॥                    |    |
| प्रणिपत्य स्थिरभक्त्या गुरून् परानप्युदारबुद्धिगुणान् ।      | १५ |
| न्यायविनिश्चयविवरणमभिरमणीयं मेया क्रियते ॥ ५ ॥               |    |
| विद्यासागरपारगैर्विरचिताः सन्त्येव मार्गाः परे,              |    |
| ते गम्भीरपद्रयोगविषया गम्याः परं ताहरौः ।                    |    |
| बालानां तु मया सुखोचितपदस्यासक्रमश्चिन्त्यते                 |    |
| मार्गोऽयं सुकुमारवृत्तिकतया छीलागमान्वेषिणाम् ॥ ६ ॥          | २० |

१ समन्तभद्राचार्थायेति वचनविशेषणम् , पक्षे समन्तात् भद्रकारकेति । २ अकलङ्काचार्यायेति वाङ्माय-विशेषणम् , पच्चे कलङ्करिहतेति । ३ अनन्तवीर्याचार्यसम्बन्धीति वाग्विशेषणम् , पक्षे अनन्तसामर्थ्यविशिष्टेति ।
 ४ न्यायविनिश्चयविवरणकर्तुर्वादिराजस्य गुरोर्नाम । ५ वादिराजेन ।

अभ्यस्त एव बहुशोऽपि मैंयैष पन्था,
जानामि निर्गममनेकमनन्यदृद्यम् ।
तन्मामिहाद्रवद्येन कृतप्रचारं
के नाम दृषणशरैः परिपन्थयन्ति ॥ ७ ॥

५ अथवा,

येपामस्ति गुणेषु सस्प्रहमितर्थे वस्तुसारं विदुः
तेषामत्र मनः प्रविष्टमसकृत्तुष्टिं परां गच्छति ।
ये वस्तुव्यवसायश्र्यमनसो दोषाभिदित्सापराः
क्रिदनन्तोऽपि हि ते न दोषकणिकामप्यत्र वक्तं क्षमाः ॥ ८ ॥

१० अपि च,

यस्य हृद्यमलमस्ति लोचनं वस्तुवेदि सुजनः स मद्यति । मत्सरेण पैरमद्यते परो विद्यया तु परया न मद्यते ॥ ९ ॥

तदास्तां प्रस्तुतमुच्यते-

जयति सकलविद्यादेवतारत्नपीठं

१५ हृदयमनुपलेपं यस्य दीर्घं स देवः ।

जयित तदनु शास्त्रं तस्य यत्सर्वमिध्या-

समयतिभिरैघाति ज्योतिरेकं नराणाम् ॥१०॥

शास्त्रस्यादो अद्भुतमिहमोदयाधिष्ठानभगवद्रहेत्परमेष्ठिनिरुपमगुणस्तवनं कुतः कुर्वन्ति शास्त्रकारा इति चेत् ? तस्य परममङ्गल्यत्वेन शास्त्रोपयोगित्वात् । भगवद्गुणस्तवनं खलु २० पैरममङ्गलम्; मलस्य पापस्य गालनात् , मङ्गस्य सुकृतिवशेषस्य च कार्यत्वेन लानात् । सित च तद्कृते मलाभावे सुकृतिवशेषे च शास्त्रं निर्विष्नपारगमनं वीर्रपुरुषमायुष्मत्पुरुषं च भवतीति मलहरण-सुकृतविशेषकरणाभ्यासुपपन्नं शास्त्रोपयोगित्वं मङ्गलस्य । सँदाचारपरिपालनमिप मङ्गलस्य प्रयोजनमिति चेत् ; न ; तस्य शास्त्रोपयोगित्वाभावात् । अकृततत्परिपालनस्याधर्मोत्पत्तेः शास्त्रमेव विद्यन्यत इति चेत् ; अधर्मनिवारणादेव तिहं तस्य तदुपयोगित्वम् , तर्च मङ्गलादेव स्थ सिद्धमिति किं तद्धें नै तत्परिपालनेन ?

१ मयैव ब०, प०, स०, आ०। २ पमयते ब०, परिमयते प०। परः दुर्जनः परं केवलं मत्सरेण अयते व्याकुलीकियते इत्यर्थः। ३ -रप्ति- ब०, स०। ४ तुलना-''अहवा बहुभेयगयं णाणावरणादिद्व्य-भावमलभेदा। ताइं गालेइ पुढं जदो तदो मंगलं भणिदं।। अहवा मंगं सोक्खं ळादि हु गेण्हेदि मंगळं तम्हा। एदेण कज्जिसिद्धं मंगइ गच्छेदि गंथकत्तारो।।''-तिळोय० गा० १४, १५। ५-पे शा- ता०। ६ ''मङ्गळादीनि हि शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि च भवन्त्ययुष्मत्पुरुषाणि च'' -पात० म० १।१।१। ७ स्फुटार्थं अभि०पृ० १। ६ सदाचारपरिपाळनस्य शास्त्रोपयोगित्वम्। ९ अधर्मनिवारमञ्च। १० तद्यं तन्न परि- य०, प०, स०, सा०। सम्मितवारणार्थन।

मङ्गलादेव यत्सिद्धमधर्मप्रतिरोधनम् ।
तदर्थं न सदाचारपरिपालनमर्थवत् ॥११॥
न होकेन कृतं कार्यं हेतावन्यत्र सस्षृहम् ।
सिद्धस्य निरपेश्चत्वाद्नवस्थितिरन्यथा ॥१२॥
सिद्धे पापप्रतिध्वंसे सदाचारानुपालनात् ।
पः मङ्गलस्येव वैयर्थ्यं किञ्च स्यादित्यसम्मतम् ॥१३॥
तंदमावे तेदाचारपालनस्याप्यसम्भवात् ।
तत्प्रयोजनभावेन तैस्येष्टत्वात् स्वयं परैः ॥१४॥
नीस्तिकत्वसमाधानं मङ्गलादिति चेत् ; तेतः ।
कः शास्त्रस्योपयोगः स्यान् ? आदेयत्वं भवेद्यदि; ॥१५॥
नास्तिकत्वनिपेधेऽपि नादेयं तद्युक्तिकम् ॥१६॥
नास्तिकत्वनिपेधेऽपि नादेयं तद्युक्तिकम् ॥१६॥

शास्त्रनिर्वहणानङ्गमपि सदाचारपरिपालनादिकं मङ्गलस्य प्रयोजनमुक्तं तस्यापि ततः सम्भवात् । न हि शास्त्राङ्गमेव तत्प्रयोजनं वक्तव्यमिति नियमः सम्भवतोऽन्य (-वित, अँन्य-) स्यापि वचने दोषाभावादिति चेत् ; न ; अप्रस्तुताभिधानस्यैव दोषत्वात् । १५

अपि च,

सदाचाराभिरश्चादि यद्वन्मङ्गळतो मतम् ।
निर्विपीकरणाद्यन्यसद्भद्दाम्नायते न किम् ? ॥१७॥
ततस्तद्पि वक्तव्यं शास्त्रादो तत्प्रयोजनम् ।
परैः प्रयोजनेयत्ता कथमेवं नियम्यते ? ॥१८॥
म्तुतिप्रयोजनं तस्माद्वक्तव्यं प्रस्तुतोचितम् ।
अतिप्रसङ्गासम्बद्धप्रवादौ भवतोऽन्यथा ॥१९॥
तदन्तरायविष्वंससुकृतोत्पादनात्मना ।
विदुः शास्त्रोपयोगित्वं मङ्गळस्य मनीपिणः ॥२०॥

स्यानमतम् निर्विष्निर्निर्वहणादिकं न मङ्गलात् सत्यिप तस्मिन् कैचित्तदभावात , २५ असत्यिप <sup>3°</sup>कचित्तद्भावात् । न हि यस्य <sup>31</sup>भावेऽिप यन्न भवित अभावेऽिप भवित तत्तस्य कार्यम् , अन्वयव्यितिरेकानुविधानाधीनत्वाद्धेतुहेतुमद्भावस्य, अन्यथा कुम्भादेरिप कुविन्दादि-

१ मङ्गलाभावे । २ सदाचार । ३ मङ्गलस्य । ४ तुलना-''परमात्मानुष्यानाद् ग्रन्थकारस्य नास्तिक-तापरिहारसिद्धिः तद्वचनस्यास्तिकैरादरणीयत्वेन सर्वत्र ख्यात्युपपत्तेस्तदाध्यानं तित्सिद्धिनबन्धनमित्यपरे; तदप्यसारम् ; श्रेयोमार्गसमर्थनादेव वक्तुर्नास्तिकतापरिहारघटनात् ।'' –त० श्लो० पृ० १ । ५ नास्तिकत्वपरिहारात् । ६ शास्त्रम् । ७ शास्त्रानङ्गमङ्गलप्रयोजनस्य सदाचारपरिपालनादेः । ८ निर्विध्नीक-ब० । ९ उदयनाचार्यकृतिकरणावल्यादौ । १० चार्बाकप्रन्थेषु । ११ भावे यज्ञ प० ।

कार्यत्वप्रसङ्गादिति ; तदसत् ; समप्रस्यैव हेतुत्वात् । असमप्रस्य व्यभिचारेऽपि दोषाभाषात् , अन्यथा न पावकस्यापि धूमहेतुत्वम् , आर्द्रेन्धनादिविकलस्य धूमव्यभिचारात् । तस्मात्—

आर्द्रेन्धनादिसहकारिसमप्रतायां
यद्वत्करोति नियमादिह धूममग्निः ।
तद्वद्विशुद्धातिशयादिसमप्रतायां
निर्विध्नतादि विद्धाति जिनस्तवोऽपि ॥२१॥

नाष्यसित तिसम् तैद्भावः ; तस्य निंबद्धस्याऽभावेऽप्यनिबद्धस्यै तस्य परमगुरुगुणानुस्मरणात्मनो मङ्गळस्यावश्यमभावात् , तद्दित्त्वस्य च तैत्कार्यादेवानुमानात् धूमादेः प्रदेशादिव्यवितपावकानुमानवत् । मङ्गळसामग्रीवैकल्यस्य च केचित्तत्कार्यस्य वैकल्यादेवानुमानात्
१० धूमाभावात्ततुत्पादनसमर्थदहनाभावानुमानवत् । यदि परमगुरुगुणानुस्मरणमि मङ्गळं तिहि
तत एव समीहितसिद्धेः किमन्येन वाचिकेन कायिकेन वा ? सतोऽपि तैस्यान्तरङ्गसिहतस्यैव
समग्रत्वात् अँन्तरङ्गस्य तु केवळस्यापि माङ्गळिकप्रयोजनसमर्थत्वादिति चेत् ; इद्मनुमतमेवास्माकम् , "आभ्यन्तरं केवळमप्यलं ते" [ बृहत्स्व० श्लो० ५९ ] इत्याम्नायात् । न च
तीवता वाचिकादेवैयर्थ्यम् ; तस्य स्नाम्यन्तरत्वात् । एकस्मिन् कार्ये कि सामग्यन्तरेणेति

प् चेत् ? न ; दहनकार्ये काष्टादिवन्मण्यादेरिप सामग्यन्तरस्योपळम्भात् । अन्यदेव दहनकार्यं
मण्यादेर्यत्काष्टादेने भवतीति चेत् ; मङ्गळकार्यमप्यन्यदेव परमगुरुगुणानुस्मरणात् यद्वाचिकादेने
भवतीति समानमुत्पश्यामः । यद्येवं भगवद्गुणस्तवनादिवत् मिथ्यातीर्थकरगुणस्तवनादिकमिष्
सामग्यन्तरं भवेत् ततोऽपि मङ्गळकार्योपळम्भादिति चेत् ; कस्तद्भुणो नाम ? यदि सर्वज्ञपरमवीतरागत्वादिः ; स तिहि भगवद्गुण एव, "तदपरस्य तद्गुणत्वं नास्तीति यथास्थानं निवेदनात् ।
अतः सर्वत्र तद्गुणस्तवनमेव मङ्गळं तत एव तत्प्रयोजनभावान्नापरम् ।

किं पुनस्तत् ? इत्यत्राह-

#### प्रसिद्धाद्योषतत्त्वार्थप्रतिवुद्धैकमूर्तये । नमः श्रीवर्धमानाय भव्याम्बुरुहभानवे ॥ १ ॥

अस्यायमर्थः—"श्रीर्वर्द्धमाना यस्माद्विनेयानां स श्रीवर्द्धमानो भगवतां समूहस्तस्मै 'नमस्क-२५ रोमि' इत्युपस्कारः । ननु यदि 'श्रीवर्धमानाय' इत्युक्तेऽपि सर्वेषामेव भगवतां प्रति-पत्तिस्तर्हि 'श्रीजिननाथाय'इति वक्तव्यम् , एवं हि लघ्वी प्रतिपत्तिः अस्य सामान्यवाचित्वात्

१ निर्विध्निर्निर्वहणादिसद्भावः । २ निबद्धस्य भावेप्यनिबद्धस्य तस्याभावेपि परम-ब॰, आ॰, प॰। प्रन्थाङ्गभूतस्य । ३-स्य तस्याभावेपि परम -स॰। प्रन्थानन्तर्गतस्य मनोवाङ्कायञ्यापाररूपस्य । ४ मङ्गल-कार्यात् निर्विध्नपरिसमाप्त्यादेरेव । ५ असमाप्तप्रन्थादौ । ६ वाचिकस्य कायिकस्य वा । ७ परमगुरुगुणस्मरणा-त्मकस्य । ८ अन्तरङ्गस्य केवलस्य माङ्गलिकप्रयोजनसमर्थत्वे । ९ यदैवं ब॰, प॰, आ॰। १० सर्वज्ञवीतराग-त्वाद्यतिरिक्तस्य । ११ श्रीवर्धमाना यस्माहिनेयानां सहश्री आ॰, ष॰, प॰।

छैन्द्सोऽण्यनुपहतत्वात् , श्रीवर्द्धमानशब्दस्य तु भगवित पश्चिमतीर्थकरे एव हृद्धत्वात् ततो झिटिति तस्यैव प्रतीतिर्न सर्वेषाम् । भवतु तस्यैवायं स्वतः प्रधानत्वात् , तदुपिदृष्टमिदानीन्तन-मिदं खलु धर्मतीर्थम् , अतश्च शास्त्रकारस्य निःश्रेयममःगिनिर्णय इत्युपकारं प्रति प्रत्यासत्रत्वेन प्रधानत्वात् स एव स्तोत्व्यो न सर्वेऽपीति चेत् ; न ; सर्वेषामिप स्तुविविषययुद्धिपरिगृही-तानामिदानीमेव पापमञ्जापायोपकारित्वेन प्रत्यासत्रत्वाविशेषात् तद्याये निःश्रेयसमार्गनिर्णय-स्याप्यवश्यस्भावात् , कथं वा ''वन्दित्वा पर्महृतां समुद्यम्'' [ अष्टश० प्र० २ ] इति शास्त्रान्तरे सर्वेषामिप स्तवनमुपरचितम् ? कचित्सर्वेपामिप प्राधान्यं कवचित्पश्चिमस्यैव विवश्चात इति चेत् ; स्वेच्छापरवश्चतिर्हि शास्त्रकारो न गुणपरवश इति यत्किश्चिदेतत् । व्युत्पत्तिवशात् र्शंत एव सर्वप्रतिपत्तौ प्रतिपत्तिगौरविभिति चेत् ; न ; चोद्यसमाधानार्थत्वात् एवंवचनस्य ।

> कुतः स्तवस्य सामर्थ्यं तादृशं यत्करोत्ययम् । निर्विष्नतादिकं कार्यं नासमर्थं हि कारणम् ॥२२॥ स्वकारणबळात्तस्य यदि शक्तिभैवेदियम् । श्रीवर्द्धमानस्तस्यासौ विषयः किमुदीर्यते १॥२३॥ स्तुतिर्निर्विपया नास्तीत्ययं तद्विपयः द्वैतः । इति चेन्नियमः कस्मात् १ यः कश्चन विधीयताम् ॥२४॥

अत्रेदमाह—'श्रीवद्भमानाय' इति । श्रीमेङ्गलस्य मलापहरणादिशक्तिरेव मङ्गलार्थः-भिरभिलिपतत्वात् तल्लक्षणत्वाच श्रियः, सा वर्ष्धमामा वृद्धि <sup>33</sup>त्रजन्ती यस्मादसौ श्रीवर्ष्धमानो भगवत्समृह इति । ततः •

> प्रतिपत्तेर्गुरुत्वेपि कृत्वा गजनिमीलनम् । कृता श्रीवर्द्धमानोक्तिरस्यार्थस्य प्रसिद्धये ॥२५॥

स्यान्मतम् - न भगवतः साभिष्रायात् मङ्गलस्य तच्छक्तिः सर्वत्रोपेक्षापरत्वात् ; न ह्युपेक्षापरस्य 'इद्मित्थं करोभि' इत्यभिष्रायः सम्भवति, <sup>१२</sup>उपेक्षापरत्वहानेः । नापि निरभिष्रायात् ; निरभिष्रायश्वत्रत्तेरदर्शनादिति ; तत्र ; पद्मविकासकरणे <sup>१३</sup>भानोनिरभिष्रायस्यापि प्रवृत्तिरर्शनात् । शक्तितो हि कारणस्य कारणत्वं नाभिष्रायात् ।

अभिप्रायेण हेतुत्वे, भातुः पद्मविकासने । न हेतुः स्यात् , सशक्तेश्चेत् ; भगवतस्तद्वदिष्यताम् ॥२६॥ एतदेवाह- 'भञ्यास्युहहभानवे' इति । भग्यं मङ्गलं भवतेमेङ्गलार्थस्वात् । तथा च पठन्ति-

१५

20

રૂષ

१ अनुष्टुभः । २ महावीरे । ३ -षामव स्तु - आ०, ब०, प०, स० । ४ -स्यावश्य - प० । ५ 'परमाईताम्' -अष्टशः । ६ श्रीवर्धमानायेति पदादेव । ७ स्तवस्य । ८ श्रीवर्धमानः । ९ कुतः आ०, ष०, प०, स० । १२ उपेक्षापरस्वाहानेः आ०, ब०, प०, स० । १२ उपेक्षापरस्वाहानेः आ०, ब०, प०, स० । १३ तुल्ला - ''तस्खाभाव्यादेव प्रकाशयित भास्करो यथा लोकम् । तीर्थप्रवर्तनाय प्रवर्तते तीर्थकर एवम् ॥'' -त० भा० का० १० ।

24

#### ''सत्तायां मङ्गले बृद्धौ निवासे व्याप्तिकर्मणि। गतौ चापि समारुयातं पडर्थं भवति विदुः॥'' इति।

भव्यमेवाम्बुरुह्वद्मबुरुहं भगवद्भयर्चनाङ्गत्वात्तस्य भानुरिव भानुर्भगवान् स्वशक्तित-स्तच्छक्तिविकासकारित्वात् ।

स्वभावत एव भङ्गलस्य तैन्छक्तिः शब्दशक्तिःवात् अर्थप्रत्यायनशक्तिवदिति चेत्; न; स्वार्थप्रत्यायनशक्तिदिति चेत्; न; स्वार्थप्रत्यायनशक्तिदिति पुरुषायत्तःवात्, निदर्शनस्य साध्यवैकल्यात्। न हि चक्षरादिवदेव स्वभावतः शब्दस्य स्वार्थावयातनसामर्थ्यम् असिनितस्यापि प्रसङ्गात्, उपाध्यायवैयध्योपत्तेः । सिनितस्येति चेत्; स्वमयात्ति तैस्य तच्छक्तिने स्वभावात् पुरुषपवशवित्तिःवाभावप्रसङ्गात्। अनुधावन्ति च पुरुषच्छामपि शब्दाः पुरुषेण यथाकामं प्रसिद्धाद्धाद्धान्तरेऽपि प्रयुज्यमानानां तेषां तद्वद्योतनं प्रत्याभिमुख्यस्य व प्रिषपत्तेन चेमुख्यस्य । स्वशक्तित एव त्वापि तदाभिमुख्यं न तदिच्छात इति चेत्; न; इच्छाविरहेऽपि तत्प्रसङ्गात् । सत्यामेव तस्यां तेषां तच्छक्तिरिति चेत्; तेख्यतेव तिहि सा तेषामिति न शब्दस्य स्वार्थावबोधनशक्तिः स्वभावात् अपि तु समयात् , स च पुरुषादिति पुरुषायत्तेव तच्छक्तिः तदाह— श्रीवद्धमानाय । श्रीर्वचनस्यार्थ-

कुतः पुनरत्यन्तकृतार्थत्वेन निरीहस्य भगवतः शब्दशक्तिकरणव्यापार इति चेत् १ न ; तथाविधस्य स्वभावनियमस्य भावात् भानोः पद्मविकासनवत् । अत्राह भाव्याम्यु-हहभानचे । निःश्रेयसतःकारणपर्यायेण भवन्तीति भव्याः तेपाम्बुरुहिमवाम्बुरुहं प्रवचनं सकलतन्त्रनिवेदनश्रीनिवासस्वात् , तस्य भानुरिव भानुर्भगवान् , अत्रनभिसन्धेरि स्वभावत- श्रेस्तच्छिकिविकासकारित्वात् । नन्वेवं प्रवचनमेव भगवत्कृतमुक्तं भवित शक्तितद्वतोरभेदात् , तथा चाप्रमाणमेव प्रवचनं प्राप्तम् , अनिभसन्धाय प्रवृत्तत्वात् वालोन्मत्तादिवाक्यविदिति चेत् ; अत्राह भिसद्धः दलादि । निःश्रेयसार्थिमिरध्येमानत्वाद्यां अनन्तज्ञानशक्त्याद्यो गुणाः, तत्त्वेन न असेत्रत्वार्थाः, अशेषा अविकलास्तत्त्वार्थास्तेषां प्रतिबुद्धं प्रत्युद्धोधनं प्रतिबन्धविगमे समुन्मीलम् भावे कप्रत्ययिधानात् अशेषतत्त्वार्थप्रतिबुद्धम् , प्रसिद्धं प्रमाणिनिश्चितं तज्ञ तदशेपतत्त्वार्थप्रतिबुद्धं च तत्त्यैवोक्तम् , सैव एका प्रधानमृता स्वसत्तां प्रति अनन्तज्ञानशक्त्यादिप्रतिवोधप्रसिद्धता । प्रभाश्च तत्स्वभावत्वं पश्चात्वक्तं विद्यते ।।२७।। अनन्तज्ञानसाम्राज्यप्रतिवोधे सित प्रभोः । शासनं तद्विविक्तार्थमप्रमाणं कुतो भवेत् ? ॥२८॥

५ मलापहरणादिशक्तिः । २ अगृहीतसङ्केतस्यापि । ३ समवायात्त —आ०, व०, प०, स० । सङ्केतात् । ४ शब्दस्य । ५ यदि स्वभावात् शब्दस्य अर्थप्रयायनशक्तिः स्यात्ति प्रिषाधीनत्वं न स्यादिति भावः । ६ अप्र-सिक्दर्श्येषि । ७ पुरुषेच्छायाम् । ८ अप्रसिद्धार्थावद्योतनगक्तिः । ९ पुरुषेच्छाकृतैव । १० —प्रत्ययनश्—आ०, ब०, प०, स० । १५ —ह्यामावा—व०, प० । १२ —त्याह् आ०, व०, प० । १३ अभिसन्देशोऽपि प०, आ० । अभिप्रायर्षितस्यापि । १४ प्रवचनशक्ति । १५ कल्पनया ।

इदमन्यत् व्याख्यानम् श्रीः देवागम-नभोयान-सुरपुष्पष्टिष्टिः हिरिविश्रादिळक्षणा निरितशयपुण्यपरमवैराग्याविहैतताल्वादिकरणशक्तित्वादिळक्षणां वा वर्द्धमाना प्रतिदिवस-मिमवृद्धिं व्रजन्ती यस्य भगवतां समूहस्य सन्मतेवां तस्मै श्रीवर्द्धमानाय नमः। प्रसिद्धानि प्रमाणनिश्चितानि अशेपाण्यविकलानि तत्त्वानि जीवादीनिं तान्येवार्थो विषयो यस्याः सा प्रसिद्धाशेपतत्त्वार्था, प्रतिवृद्धा स्वावरणसम्बन्धिनृद्राव्यपगमे सित प्रतिव्यक्त्युंद्धुद्धा, एका ५ अविच्छित्रा असहाया वा मूर्तिर्शानदर्शनार्दिरूपा यस्य तस्मै 'प्रसिद्धाशेषतत्त्वार्थप्रति-वृद्धेकसूत्तंये' इति ।

ंकिमर्थमत्र प्रसिद्धप्रहणम् ? भगवतः सुगतादिभ्यो व्यवच्छेदार्थम् तेपां प्रसिद्धतत्त्वार्थाया बोधमूर्तेरभावात् प्रतिभासाद्वैतादेस्तद्वोधविषयस्याप्रमाणस्वादिति चेत्; उच्यते—
प्रतिभासाद्वैतादिकं तत्त्वम्, अतन्त्वं वा ? तत्त्वमिप ज्ञातम्, अज्ञातं वा ? यद्यज्ञातम्; १०
कथं 'तत्त्वम्' इस्युक्तिः ? ज्ञाते एव तदुपपत्तेः । ज्ञातं चेत्; कथमप्रमाणस्वम् ? र्तस्य
तत्त्वरूपतया ज्ञातस्वेन सप्रमाणस्वस्येवोपपत्तेः । ज्ञातमप्यतत्त्वमेव तदिति चेत्; तथाऽपि
तत्त्वपदेनैवातत्त्वविद्यों भगवतस्तत्त्वविदो व्यवच्छेदात् किं प्रसिद्धपदेन कर्त्तव्यम् ? पराभ्युपगमेन तत्त्वमेव तदिति चेत्; तथाऽपि न प्रसिद्धपदमर्थवत् प्रसिद्धत्यदिष्ठि परेण तस्याभ्युपगमात् । अभ्युपगमनिवन्धना प्रसिद्धिरप्रसिद्धिरेवेति चेत्, 'विन्नवन्धनं तत्त्वमप्यतत्त्वमेवति, १५
व्यर्थं प्रसिद्धपदमिति चेत्; न व्यर्थमः परोपन्यस्तस्य 'त्रसाधनस्यासिद्धत्वोद्धावनार्थस्वात् ।
अत्र हि परमतम्—''यस्तावदसर्वज्ञ एव सर्वज्ञो भवति तस्य परोत्तार्थपरिज्ञाने को हेतुः? न
खल्वीद्दमं किमपि कारणमुपल्वित्ततं यदनुष्ठानात् सर्ववेदनं सम्भवति । मन्त्रतन्त्रादयस्तु
प्रायशः सकलसमयसम्भविनः'' [प्र० वार्तिकाल्ड० १।२९ ] इति ; तत्रेदमुच्यते—
असिद्धः कारणाभावः । प्रसिद्धपदस्वितस्य प्रभाणस्येवारोपतत्त्वगोचरस्य सर्वज्ञत्विनिमित्त्वात् । २०
किं पुनस्ताद्दशं प्रमाणं छद्धस्यस्य सम्भवति श्वादम्, कथमन्यथा पदप्रमाणकृतसर्वज्ञत्वाङ्गीकरणं
मीमांसकस्य ? तथाहि—

यदि प्रमाणमेकं न पटप्रमाणार्थगोचरम्।

(<sup>33</sup>यदि षड्मि: प्रमाणै: स्यात् १ इत्यादि कथमुच्यते १ ॥२९॥

न ह्येकेन प्रमाणेन प्रत्यक्षादिप्रमाणषटकं तद्विषयं च सर्वमनुपसङ्कलयन् 'इदमनेनायं ६५ जानाति' इत्यङ्गीकर्तुप्रहेति<sup>श्व</sup> स्वयमप्रतिपन्नस्याङ्गीकारायोगान् । प्रतिपद्यत एव, परं नैकेन, किन्तु षड्भिरेव प्रमाणैर्यथास्वं <sup>श्व</sup>तानि तद्विपयांश्च पृथगेवावगच्छतीति चेत. ; न ; <sup>श्व</sup>एकप्रत्य-

१ अप्रतिहत । २ -ण व-प०, ब०।-णा व-आ० । ३ महावीरस्य पश्चिमतीर्थकरस्य । ४ "जीवा-जीवःस्रवबन्धसंवरितर्जरामोच्च स्तर्वम्"-त० सू० १।३ । ५ -क्स्युद्धोधा आ०, ब०, स० प० । ६ आदिशब्देन अनन्तवीर्य-अनन्तसुखपरिप्रहः । ७ किमधं प्रसि- ता० । ८ प्रतिभासाद्वैतादेः । ९ सुगतादिभ्यः । १० सार्थक्षम् । ११ अभ्युपगमनिबन्धनम् । १२ साधनस्यासिद्धित्वो-प०, ब०, आ० । १३ मी० इछो० १।१,२।११२ । १४ मीमांसकः । १५ प्रयक्षादिप्रमाणानि । १६ एकप्रसायेन प्रमाणषद्कतदिष्याणसनुसन्धानाभाषे ।

योपसङ्कलनाभावे 'पड्भिरेव नैकेन' इत्यपि वक्तुमशक्यत्वात् । तथाहि—न हि यस्यैकं प्रमाणं प्रमाणपटकतद्गोवरार्थविपयमस्ति, न च प्रत्यक्षादीनि स्वविपयपरिच्छेदमात्रोपक्षीणानि अपर-प्रमाणतद्विपयगन्धमित स्वृशन्ति, तत्कथमसौ प्रमाणपटकं तद्विपयं वा जानीयात्, येनैवमुच्यते— ''यदि पड्भिः प्रमाणैः स्थात् वृद्धः केन वार्यते ।'' इति । भवत्येवेदमुपसङ्कलनं प्रमाणं तु न भवति अपूर्वार्थत्वाभावात्, यथास्वं प्रमाणैनिणीतस्यैव प्रत्यक्षादिप्रमाणतद्विषय-कल्लापस्य स्मरणेन सङ्कलनात् अपूर्वार्थं च प्रमाणं न गृहीतप्राहीति चेत्; नः विषयिविषय-सन्दोहस्य प्रगासिद्धेः प्रत्यक्षादेरेकेकस्य तत्सन्दोह।विपयत्वात्, तत्सन्दोहाविपयं च सङ्कल्लास्य गृहीतप्राहित्वं त सन्दोहासिद्धो न सिद्धोति । ततस्तत्सन्दोहे तदपूर्वार्थत्वात् प्रमाण-मिति कथमप्रमाणम ? अपि च,

१० गृहीतप्रहणात् मानतद्वेद्याकलनं यदि । न ैमानं मानमेकत्वप्रत्यभिज्ञा कथं भवेत् ? ॥३०॥ पूर्वोत्तरावबोधीभ्यामेकत्वस्यायहो यदि । मानवेद्यसमुहोऽपि किमन्यस्यैप गोचरः ? ॥३१॥

यथेव हि पूर्वोत्तरज्ञानाभ्यां स्वकालनियतपर्यायमात्रपरिच्छेदिभ्यामेकत्वस्यायहणात् १५ अपूर्वोर्थमे क्त्वप्रत्यभिज्ञानं तथेव प्रत्यक्षाद्यन्यतमापरिच्छिन्नंविपयिविषयसन्दोहगोचरमपि सङ्क-लन्ज्ञानमपूर्वोर्थमनुमन्तव्यम् । तच प्रमाणम् , इत्यस्ति तद्वत् सकलजोवादिविषयमप्यागिमकं तस्य प्रमाणं यदनुष्ठानात् सर्ववस्तुसाक्षात्करणं भगवत इति न युक्तमेतत् — 'कारणाभावान्नास्ति कस्यचित् सर्वज्ञत्वम' इति ।

म्यादाकूतम् अस्ति निरवशेषवस्तुविषयं सङ्कलनम , तत्तु न सकलविषयैकप्रमाण-२० सामध्यीत <sup>११</sup>तदभावात , अपि त्वात्मसामध्यीत् । आत्मा हि स्वपरप्रकाशादिक्त्पः पिरिस्कुरन् सकलप्रमाणतद्वेद्यसन्दोहं सङ्कलयित, <sup>१</sup>तैत्सामध्येप्रयुक्तं चेदं 'यदि' इत्यादिवचनं नैकप्रमाण-सामध्येप्रयुक्तम् ।

न चारमनः प्रमाणत्वं प्रमानृत्वेन निश्चयात्। प्रमाणत्वे हि तस्यापि प्रमानाऽन्यः प्रकल्यताम् ॥ ३२ ॥ तस्यापि स्वपरज्ञस्य प्रमाणत्वोपकल्पने । प्रमानाऽन्यः प्रकल्प्यः स्यादेवं स्यादनवस्थितिः ॥ ३३ ॥

१ -माणिनि-ब॰, प०, आ०। २ "सर्वस्यानुपलन्धेऽथें प्रामाण्यं स्मृतिरन्यथा" [मी०३लो० १।१।५।११] इस्युक्तत्वात् । ३ विषयविष्यिस-आ०, व०, प०, सा०। ४ सङ्कलनात्पूर्वं केनापि ज्ञानेनाप्रहणात् । ५ विष-यिविषयसमुदायाविषयत्वात् । तत्सन्देहावि-ब०, प०, आ०। ६ सङ्कलनज्ञान । ७ प्रमाणम् । ८ स्मरणानुभवाभ्याम् । ९-विषयविष्यिस-ब०, आ०, प०, स०। १० श्रुतज्ञानात्मकम् । ११ सकलविष्यैक्तप्रमाणान् भावात् । १२ परिस्फुरंस्तु स-ता० । १३ आत्मसामर्थ्यं । १४ -णत्वेन त-सा० । न विना च प्रमातारं प्रमाणस्योपपन्नता । न हि कर्त्तुनिराशंसं करणं व्यवलोक्यते ॥ ३४ ॥ तम्र प्रमाणं सर्वार्थमेकं यस्य बलादियम् । <sup>१</sup>प्रसिद्ध(द्धिः)सर्वतत्त्वानां प्रसिद्धेत्यादिनोच्यते ॥ ३५ ॥ इति;

तदसङ्गतम् : यस्मादात्मन एव सर्वप्रमाणतद्वेद्यसन्दोहमाकलयतः स्वविषयाव्यभिचारे ५ प्रामाण्यात . तद्यभिचारे <sup>२</sup>तद्वलात्सुनिश्चितस्य 'यदि' इत्यादिवचनस्यानुपपत्तेः । आत्मनः प्रामाण्ये प्रमातृत्वं न स्यादिति चेत : नः विरोधाभावान । विपयपरिच्छित्तं प्रति स्वतन्त्रशक्त्य-पेक्षया प्रमातृत्वान् साधकतमशक्तवपेक्षया च तस्यैव प्रमाणत्वात् , एकत्र च शक्तिनानात्वस्य 'आतमनाऽनेकरूपेण' <sup>अ</sup>इत्यादिना निवेदनात् । तन्न प्रमाणात् प्रमातुरर्थान्तरत्वं प्रमितेरपि <sup>४</sup>तस्य<sup>े</sup>तस्त्रसङ्गात<sub>्।</sub> न चैतस्पथ्यं भवताम्, विषयप्रमितिवन् <sup>६</sup>स्वप्रमितेरपि <sup>°</sup>तस्मादर्थान्तरस्वे **१०** स्वसंविदितात्मवादाभावप्रसङ्गान् । क्रियाकर्त्तस्वभावत्वमेकस्य शक्तिभेदप्रयुक्तम् वि (क्तमवि) रुद्धमिति चेतु : तर्हि <sup>°</sup>तत एव कत्तकरणस्वभावत्वस्याप्यविरोधात् नात्मनः प्रमाणत्वे प्रमात्रन्तर-परिकल्पनं यतोऽनवस्थानं भवेत् ।

तम्मादात्मैव सर्वार्थवेदी स्याद्वादशासनात्। प्रमाणं भावना तस्य सर्वेद्शित्वमावहेत् ॥ ३६ ॥

१५

ततः स्थितं प्रसिद्धप्रहणं परसाधनस्यासिद्धतोद्धावनार्थमिति ।

यत्पुनरिदं बौद्धस्य मतम्-भवतु किञ्चित्प्रमाणं यद्भ्यासात्तत्त्वद्शित्वं भगवतः तत्तु न सर्वेविषयं तद्सम्भवाते । न हि संसारिणस्तदस्ति ; सर्वस्य सर्वेदर्शित्वप्रसङ्गात् । <sup>%</sup>सम्भवेऽपि तदभ्यासस्य वैफल्यात् । कस्यचित्तदभ्यासनिबन्धनसकलार्थदर्शनसाधने निःश्रेय-सार्थिनां प्रयोजनाभावाच । "ते खल सोपायहेयोपादेयगोचरमेव कस्यचिज्ज्ञानमन्विच्छन्ति २० <sup>33</sup>स्वयं तदाम्नायात् , सोपायहेयोपादेयतत्त्वपरिज्ञाने हेयस्य हानादुपादेयस्य चोपादानात् निःश्रे-यसावाध्या पुरुषार्थपरिसमाप्तेः, सकलार्थज्ञानं तु <sup>१३</sup>कस्यचिद्वस्करकुटीरकोटरान्तर्गतकीटक-गणनादिगोचरं विद्यमानमपि नास्मदादिभिरन्वेपणीयं पुरुषार्थोपयोगाभावात् । तदुक्तम्-

> ''तस्मादन्रष्टेवगतं" ज्ञानमस्य" विचार्यताम् । कीटसंख्यापरिज्ञानं तस्य नः कोपयुज्यते ? ॥" [प्रमाणवा॰ १।३३] इति; २५

९ प्रसिद्धस-ता । २ आत्मप्रामाण्यवलात् । ३ न्यायवि ० का ० ९ । ४ प्रमातुः । ५ अर्थान्तरत्वप्रसङ्गात् । ६ स्वप्रतीतेरपि आ०, व०, स०, प०। ७ प्रमातुरात्मनः। ८ शक्तिभेदप्रयुक्तादेव कारणात्। ९ सकलपदार्थ-विषयेकप्रमाणासम्भवात् । ९० सकलविषयर्कंकप्रमाणसम्भवे तु । ९१ निःश्रेयसार्थिनः । ९२ ''हेयोपादेयतत्त्वस्य साभ्युपायस्य वेदकः । यः प्रमाणमसाविष्टो न तु सर्वस्य वेदकः ।।-तस्माद्रेयतत्त्वस्य दुःखसत्यस्य साभ्युपायस्य समुद्रयसत्यान्वितस्य उपादेयतत्त्वस्य निरोधसत्यस्य साभ्युपायस्य मार्गसत्यसहितस्य प्रमाणपरिशुद्धस्य यो वेदकः स प्रमाणमिष्टो न तु सर्वस्य यस्य कस्यचिद्वेदकः । न खलु सकलज्ञानादार्यसत्यचतुष्टयदेशना अपि तु तज्ज्ञानत्वात् तदुपदेष्ट तथैव च प्रामाण्यमिष्यते ॥"'-प्र० वा० म० १।३४। १३ कस्यचिद्वस्मरकु-ता०। विष्टास्थानसमुत्पन्न-कीटसंख्यादिविषयम् । १४ संसारदःखप्रश्रमोपायम् । १५ प्रमाणपुरुषस्य ।

२०

अत्रेद्युच्यते— किं तत्प्रमाणं यद्भ्यासाद्नुष्ठेयवस्तुसाक्षात्करणं तथागतस्य १ प्रत्यक्षमिति चेत्; नः अनुष्ठानवैयर्थ्यप्रसङ्गात् । अनुष्ठानं हि प्रमाणविषयसाक्षात्करणार्थम्, प्रत्यक्षस्यैव
च 'तत्साक्षात्करणकृषत्वे किं तद्नुष्ठानेन १ न चाऽसाक्षात्करणरूपं प्रत्यक्षम्; अनुमानाद्यविशेषप्रसङ्गात् । साक्षात्करणतारतम्याददोष इति चेत्; 'स्यादाकृतम्-प्रत्यक्षमिष किञ्चि'त्रसाक्षात्कारि तदन्यन् साक्षात्कारितरं तदन्यन् साक्षात्कारितमिति सातिशायनमेव, तत्र प्रथमाभ्यासाद्वितीयस्य तदभ्यासान्त्तीयस्य तदभ्यासादिष तत उत्कृष्टस्याध्यक्षस्य सम्भवान्नानुष्ठानवैयर्थ्यदोष इति; तत्रः विषयविशेषाभावे प्रत्यक्षविशेषानुषपत्तेः । तथा हि— न साक्षात्करणतारतम्यमध्यक्षस्य 'स्वलक्षणविषयम्; तस्यैकरूपत्वात् । यदि 'तस्य विशद्विशद्तरादिज्ञानवेद्यं
नानाकृषं भवेत्, भवेदिष तद्विषयमध्यक्षस्य साक्षात्करणतारतम्यं फलवत् । न चेवम्, तस्य
'निरंशत्वेन नानाकृषत्वस्यासम्भवात् । सम्भवे वा प्रथमप्रत्यक्षत एव तथावभासनात्
तद्वस्थमनुष्ठानवैयर्थ्यम्, असमप्रप्रतिभासस्य स्वयमनभ्युपगमात् । 'तसात् दृष्टस्य भावस्य
दृष्ट एवाखिलो गुणः'' [प्र० वा० ३।४४] इति वचनात् ।

प्रत्यक्षस्य भिंदा किं स्यादेकरूपे स्वलक्षणे ? ।

वैनानारूपं न तत्कस्मादाद्येऽध्यक्षेऽवभासते ॥३७॥

यदनुष्ठानवैयर्थ्यं न स्यात् ? नाष्यवभासनम् ।

असमग्रस्य भावस्य सौगतेरनुमन्यते ॥३८॥

तन्न स्वलक्षणेष्येप विशेपोऽध्यक्षगोचरः ।

अन्यत्र चेत् ; तथाष्यस्यं केमर्थक्येन कल्पनम् १ ॥३९॥

तत्त्वस्वलक्षणं यस्माद्विना तेनापि गृह्यते ।

विशेपेणोत्तरेणेति नानुष्ठानस्य तत्फलम् ॥४०॥

तन्न <sup>33</sup>प्रमाणं प्रत्यक्ष्ं यदनुष्ठानात्तत्त्वद्शित्वम् । अनुमानमिति चेत् ; नः तस्य <sup>33</sup>प्रतिबन्धप्रहणमन्तरेणासम्भवात् । तद्वहणञ्च न योगिप्रत्यक्षात् ; अस्मदादौ तदभावात् । अस्म-दादिप्रत्यक्षादेवेति चेतः ; तद्ष्यन्वयविषयम्, व्यतिरेकविषयं वा स्यातः ? अन्वयविषयमपि

१ अनुष्टेयवस्तु । २ इदं बौद्धस्य आकृतमिभप्रायः स्यात् । ३ "तत्र यदर्थिकयासमर्थं तदेव वस्तु स्वलक्षणमिति ।"-प्रमाणसमु र्टा० पृ० ६ । "यस्यार्थस्य सिन्नधानासिन्नधानाम्यां ज्ञानप्रतिमासमेदः तत्स्वलक्षणम् । तदेव परमार्थसत् ।"-न्यायि ० ११२३, १४ । "स्वमसाधारणं लक्षणं तत्त्वं स्वलक्षणम् ।"-न्यायि रित पृ० २२ । "अर्थिकयासमर्थं यत्तदत्र परमार्थसत् । अन्यत् संवृतिसत्प्रोक्तं ते स्वसामान्यलक्षणे ॥" -प्र० वा० ३।३ । एतन्मतं स्वलक्षणं क्षणिकं निरंशं परमाणुरूपं च । ४ स्वलक्षणस्य । ५ "एकस्यार्थस्वभावस्य प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम् । कोऽन्यो न दृष्टो भागः स्यादः प्रमाणः परीक्ष्यते ॥-सर्व एव दृष्टो निरंशत्वाद्भावस्य । एको हि अर्थातमा निरंशः । स तावत् प्रत्यक्षोऽभ्युपगन्तव्यः ।" -प्र० वा० स्व० टी० पृ० १२१ । ६ भिधा व०, प०, आ० । ७ स्वलक्षणं परमार्थत एकरूपम् , यदि नानारूपं स्यात् तथापि कथं तन्नानारूपं प्रथमप्रत्यक्ष एव नावभासते ? यतः साक्षात्करणिवशेषार्थं कियमाणमनुष्टानं व्यर्थं न स्यात् ? अपि तु स्यादेविति भावः । ८ स्वलक्षणभिन्ने । ९ अध्यक्षगोचरिवशेषस्य । १० स्वलक्षणभिन्ने कित्यनाणप्र-आ०,व०,प०। १२ अविनाभावसम्बन्ध ।

सकलब्यक्तिविषयम् , प्रतिनियतव्यक्तिविषयं वा स्यात् ? 'न सकलब्यक्तिगोचरम्: तद्वतः सर्व-इत्वापत्तेः । प्रतिनियतव्यक्तिगोचरं चेत् ; तर्हि तद्गतस्यैव प्रतिबन्धस्य तेन प्रहणं भवेन्न निरवशेषव्यक्तिगतस्य। <sup>3</sup>न हि या व्यक्तयो न <sup>४</sup>तद्गोचरा तन्निष्टस्य प्रतिबन्धस्यान्यस्य वा धर्मस्य तेन प्रतिपत्तिः सम्भवति, "आधेयप्रतिपत्तेराधारप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वात् । एकत्र<sup>६</sup> तद्गृहणमेवान्य-त्रापि तद्वहणमिति चेत् ; "अन्यत्र "तद्यहणमेवैकत्रापि तद्यहणं किन्न स्यात् ? एकत्र तद्वहणं ५ प्रत्यक्षत एवानुभूयत इति चेत् ; अन्यत्र तदप्रहणमपि तत एवानुभूयते <sup>क</sup>तदन्यविषयपराङ्मख-त्वेन तस्य स्वयमनुभवात्। "अतः "अन्यत्र साध्याभावेऽपि साधनं सम्भाव्येत, "तथा च कथमदृष्टपूर्वेधुमादिद्र्भनात् निश्चिता पावकादिप्रतिपत्तिर्भवेत् ? तन्न अन्वयविषयात्प्रत्यक्षात्प्रतिबन्ध-प्रतिपत्तिः । व्यतिरेकविषयादेवान्योपलम्भरूपादिति<sup>१३</sup> चेत् ; <sup>१४</sup>तस्य च<sup>३</sup> साघ्याभावप्रयुक्तसाधनाभा-वनियमाधिकरणभावाभिमतकतिपयविपक्षगोचरत्वे स एव दोपः <sup>३६</sup>तन्निष्ठस्यैव तथाविधतदभार्वं - १० नियमस्य तेन प्रह्णान्न निरवशेपविपश्चनिष्ठस्येति । न हि यो यस्यात्रिपयः तत्त्रस्य कस्यचि-रसदसत्त्वप्रतिपत्तौ समर्थं मेरुशिखरे मोद्कसद्सत्त्वप्रतिपत्तिवत् । सकलविपक्षप्रहणे चोक्तम-'तद्वतः सर्वज्ञत्वापत्तिः' इति । तथा च<sup>र</sup>ेंदुःखसत्यस्य <sup>रा</sup>यत् अनित्यत्वे कदाचिदुपलभ्यत्वं दुःखत्वे हेतुपरवशत्वं शून्यत्वे चोत्त्रासभावनानिर्मितत्वम् अनात्मत्वे चानात्मकार्यकारित्वं साधनमुक्तं<sup>रर</sup>तत्सा-करुयव्यतिरेकनिश्चयविरहात् विपक्षेपि संभाव्यमानं कथमुक्तसाध्यप्रत्यायनसामर्थ्यमुद्वहेत् यतश्चे - १५ तुराकारस्य दुःखसत्यस्य निर्णयः स्यात् ? एवमन्यत्रापि । तन्न परस्यानुमानं यदभ्यासादनुष्ठेय-वस्तुसाक्षात्करणम् ।

स्यान्मतम्—न सकलविपक्षत्रहणात् व्यतिरेकनिर्णयो येनायं दोपः स्यात् अपि तु <sup>अ</sup>तादात्म्यतदुत्पत्तिप्रतिवन्धसोमध्यात् । तथा हि <sup>२</sup> दुःखसत्यस्य कदाचिदुपलभ्यत्वमनित्यत्व-स्वभावं <sup>२६</sup>तद्भावे न भवत्येव । नित्यत्वे हि <sup>२७</sup>नित्योपलभ्यस्वभावस्यैव प्रसङ्गात् । तदुक्तम्- २०

१ न तत्सक-प०। २ प्रतिबद्धस्य ब०,आ०,प०,स०। ३ स हि ता०। ४ अस्मदादिप्रत्यक्षविषयाः। ५ वस्तुगतः सम्बन्धोऽन्यो वा धर्मः। ६ प्रत्यक्षगोचरव्यक्तौ। ७ प्रत्यक्षागोचरे व्यक्तौ। ८ तद्ग्रहणमेवैकत्रापि तद्ग्रहणं आ०, ब०, प०, स०। सम्बन्धाग्रहण। ९ स्वविषयातिरिक्तविषयपराङ्मुखत्वेन । १० यतः प्रत्यक्षं प्रतिनियतविषयम् अतः । ११ स्वागोचरव्यक्ती । १२ स्वागोचरव्यक्ती अन्वयव्यभिचारे सति । १३ विपक्षोपलम्भरूपात् । १४ विपक्षोपलम्भरूपम्य व्यतिरेकविषयकप्रत्यक्षस्य । १६ कतिपयविपक्षनिष्ठस्यैव साध्यामावप्रयुक्तसाधनाभावरूपव्यतिरेकनियमस्य । **१७** –भावानि –**ता० ।** १८-यस्ततस्तत्र कस्य-ता॰ । १९ तत् ज्ञानम् तस्य स्वाविषयीभूतपदार्थानष्टस्य कस्यचित् धर्मस्य । २० दुःखसत्त्वस्य आ०, ब०, प०, स०। २१ ''दुःखं संसारिणः स्कन्धाः''-प्र० वा० १।१४९ । 'यत्' इत्यस्य साधनमित्यनेनान्वयः । २२ ''दुःखसत्यच्च अनित्यतो दुःखतः ् शून्यतोऽनात्मतश्चेति चतुराकारमाख्यातु-माह-कदाचिदुपलम्भात् तद्धुवं दोषनिश्रयात् । दुःखं हेतुवरात्वाच न चात्मा नाप्याधिष्टितम् ॥ कदाचिदुपलम्भात् दुःखमध्रुवम् अनित्यम्, दोषनिश्रयात् रागादिदोषाश्रयेणोत्पत्तेः हेतुवशत्वाच सर्व परवशं दुःखमिति न्यायात् दुःखं तत् । न चात्माथयम् अनात्मन आत्मविलक्षणत्वात् , नाप्यधिष्ठितम् अधिष्ठातुरात्मनोऽभावात्, अनेन शून्यत इत्या-ख्यातम् ।''-प्र० वा० म० १।१७८,७९ । २३ ''तत्र दुःखसत्ये चत्वार आकाराः । तद्यथा अनित्यतो दुःखतः श्च-यतोSनात्मतरचेति ।"-धर्मस०प्र०२३ । २४ "स च प्रतिबन्धः साध्येSर्थे लिङ्गस्य वस्तुतस्तादात्म्यात् साध्यार्था-दुत्पत्तेश्च ।''-न्यायबि० पृ० ४१ । हेतुबि० टी० पृ० ५५ । स्वभावहेतौ तादातम्यसम्बन्धः, कार्यहेतौ च तद्गत्पत्ति-सम्बन्धः । २५ दुःखसत्यत्वस्य आ०,व०,प०,स० । २६ अनित्यत्वाभावे । २७ नित्यत्वोपल-आ०,व०,प०,स० ।

एवमन्यत्रापि स्वभावहेतो वक्तत्र्यम् । तन्न तत्स्वभावस्यान्यस्वभावत्वं तत्स्वभा-वस्यैवाभावप्रसङ्गात् । नाष्यिनित्यहेतुकस्य दुःखसत्यस्य अहेतुकत्वं नित्यहेतुकत्वं वा सम्भावियतुं शक्यम् ; अँहेतुकत्वे नित्यत्वस्य नित्यहेतुकत्वे चानिवर्त्तनस्य प्रसङ्गात् कारणवैकल्याभावे कार्यनिवृत्ते-१० रयोगात् । ततो निवर्त्तमानं कार्यं कारणस्य निवृत्तिमेव गमयित नानिवृत्तिम्, तत्र स्वय-मप्यनिवृत्तत्वप्रसङ्गात् । न चानिवृत्तिरूपमेव दुःखसत्यम् ; "तस्य "कदाचिदुपलभ्यत्वेनानित्य-त्वस्य साथनात् । तदुक्तम्—

> ''अहेतोर्नित्यतैवाऽस्तु नित्यहेतोः त्तयः कुतः ! ''हेतुवैकल्यमप्राप्य कथं भावो निवर्त्तते ? ॥ यस्य हेतुकृतो भावस्तं दभावान्न तद्भवेत् । ें तदभावेऽपि भावश्चेदभावोऽस्य कुतो भवेत् ? ॥ अनित्यहेतुको भावो हेत्वभावान्निवर्त्तते ।

"नित्यहेतोरभावोऽस्ति न हेतो न नियक्ति ॥" [प्रव्वार्तिकाल०१।१३५] इति । एवमन्यग्रापि कार्यहेतो वक्तव्यम् । तन्न तत्कार्यमहेतुकमन्यहेतुकं वा युक्तमितिः अत्रे२० दमुच्यते – यत् यत्स्वभावं यत्कार्यं वा सर्वत्र सर्वदा तत् तत्स्वभावमेव नान्यस्वभावम् , तत्कार्यमेव नाकार्यं नान्यकार्यं वेति । 'निह्र' इत्यादिना 'अहेतोः' इत्यादिना चोच्यमानः कस्य पुनः प्रमाणस्यैतावान् व्यापारः ? प्रत्यक्षस्यैवेति चेतः नः तस्य सन्निहिते तात्कालिकवस्तुमात्रगोचर-तया निरवशेपसपक्षविपक्षाभिमतव्यक्तिनिकरिनरीक्षणशक्तिविकल्पत्वेन व्यापारस्याऽसम्भवात् । प्रदेशतस्तादात्म्यतत्कार्यत्वयहणमेव देशकालव्यापित्वेनापि तद्वहणमिति चेतः व्याहत-२५ मेतत् –यदि प्रदेशतस्तद्वहणं कथं तत्र्यापित्वेन तद्वहणम् ? तच्चेतः कथं प्रदेशतस्तद्वहणम् ? 'प्रदेशतस्त त्र्वत्यापित्वेन च' इति स्पष्टो व्याघातः । कथमन्यथा स्तम्भस्यापि प्रदेशनियत त्वेन ग्रहणंन स्यात् ? यत इद सूक्तं स्यात् —

१ कथि चितु—आ०, ब०, प०, स०। २-हारिस्थितित्वेन आ०, ब०, प०, स०। ३ इव सत्तेति ''उप-लभ्यत्येव स इति''-प्र० वार्तिकाल०। ४ सर्वथा आ०,ब०,प०,स०। ५ नित्यत्वे। ६ प्रत्यक्षाभावे। ७-त्वादनु-मानपूर्वं-ता०। ८ तुलना-' न हाहेतुकत्वे नित्यहेतुकत्वे वा निवर्तनाय व्यापारः सफलः।'' -प्र० वार्तिकाल० १।१३५। ९ यदि निवर्तमानं कार्य कारणस्यानिवृत्तिं गमयेत् तदा कारणस्यानिवृत्तौ स्वयं कार्यस्यापि न निवृत्तिः स्यादिति भावः। १० दुःखसत्यस्य। ११ कदाचिद्युप्-आ०,ब०,प०,स०। १२ हेतीर्वेकत्य-आ०,ब०,प०। १३ हेत्वभावात्। १४ कारणाभावेऽपि यदि कार्यसत्त्वं स्यात् तदा अस्य-कार्यस्य अभावः कृतः कारणात् स्यात् १ १५ यतः नित्यकारणकस्यार्थस्य अभावो नास्ति अतः स हेतोर्ने निवर्तते। १६ सर्वोपसंहारेण। १७ सकलदेशकालन्यापित्वेन १

"यो यत्रैव स तत्रैव यो यदैव तदैव सः । न देशकालयोर्व्याप्तिर्भावानामिह विद्यते ॥" [ ] इति ।

तन्न प्रत्यक्षस्यायं व्यापारः, तस्यान्वयविषयस्य व्यतिरेकविषयस्य वेयतो व्यापारस्याऽनुपपत्तेः । तिंज्ञन्मनो विकल्पस्येति चेत्; कः पुनरसो विकल्पः ? अनुमानमेविति चेत्;
अनुमानात्ति व्याप्तिप्रहणम्, तद्गि न सम्यकः; तेनैव तद्वहणे उपस्पराश्रयप्रसङ्गात् । ५
अन्येन तद्वहणे अनुमानपूर्वकत्वमनुभानस्योक्तं स्यात् । भवतु को दोष इति चेत्; किं 'पुनिरद्गिदानीमेवोक्तं भवद्वनं भवतैव विस्मृतम् 'अनुमानस्यानुमानपूर्वकत्वे अन्धपरम्पराप्रसङ्गात्' इति ? अनुमानपूर्वकसेवानुमानं तथेव व्यवहारात् ; न च व्यवहारो विचारमर्हति तस्याविचारितरमणीयत्वात् , तद्विचारे सकल्यभेदव्यवहारिवरहप्रसङ्गादित्यिप न वन्धुरम् ; अनित्याद्यनुमानविन्नित्याद्यनुमानस्याप्यङ्गीकारप्रसङ्गात् । नित्यादित्वेनादृश्यमाने दुःखसत्यादौ कथं १०
त्रियानुमानमिति चेत् ? स्यादेतदेवं यदि दर्शनपूर्वकमनुमानं स्यात् , न चेवम् , तस्यानुमानपूर्वकत्वेनोपगात् , अन्वपरम्पराप्रसङ्गस्य चिवचारित्रमणीयव्यवहारपद्वितमुग्धवारवितापारवश्येनैव निवारणात् । व्यवहारादिप नित्याद्यनुमानमप्रसिद्धमेव तत्र तस्यानुपयोगादिति
चेत् ; न ; व्यवहारे तस्यैवोपयोगात् , प्रवृत्ति नियुत्त्यादिव्यवहारस्य नित्यत्वादिनिमित्तत्वेन
व्यवहारिणां प्रसिद्धत्वात् । न हि निरंशक्षणिकादिरूपतया वस्तु किञ्चिन्निश्चितं विपश्चितां १५
व्यवहारकारणम् । कथमन्यथा अभ्यासावस्थायां प्रत्यक्षविपयतयाऽध्यारोपितं दृद्यप्राप्येकस्वमेव
व्यवहारकारणम् । कथमन्यथा अभ्यासावस्थायां प्रत्यक्षविपयतयाऽध्यारोपितं दृद्यप्राप्येकस्वमेव

''ततो <sup>³³</sup>भाव्यथेविपयं <sup>³³</sup>विपयान्तरगोचरम् । प्रमाणमध्यारोपेणं <sup>³¸ ²⁵</sup>व्यवहारावरोधकृत् ॥'' [ प्र० वार्तिकाल० १।१ ]

इति त्रुवता निरूपितम् ? <sup>१९</sup>तदनुमानाङ्गीकरणे च न दुःखसत्यस्यानित्यत्वं तन्नित्यत्वस्यानुमानेन २० साधनात् । नापि <sup>१८</sup>तस्यानात्माश्रितत्वम् ; अनुमानसिद्धनित्यादिरूपस्यात्मनः तदाश्रयत्वोपपत्ते: ।

१ प्रत्यक्षपृष्ठभाविनः । २ प्रकृतानुमानेनेव स्वीयव्याप्तिम्रहणे । ३ व्याप्तिम्रहणे सित अनुमानोत्थानम्, सित चानुमाने व्याप्तिम्रहणमिति । ४ द्वितीयानुमानेन प्रथमानुमानव्याप्तिम्रहणे । ५ पुनिरदानी-व० । ६ नित्यादित्वेन । ७-रमणीयत्वव्य-आ०, व०, प०, स०। ८ तत्र व्यवहारे तस्य नित्यादिवस्तुनः । ९ तस्मादुप-प० । ४०-हारेणाप्र-प० । नहारेणां प्र- आ०, व०, स०। १३ "अन्यो हि दर्शनकालः अन्यथ्य प्राप्तिकालः, किन्तु यत्कालं परिच्छिनं तदेव तेन प्रापणीयम् । अमेदाध्यवसायाच्च सन्तानगतमेकत्वं
द्रष्टव्यमिति ।" -न्यायिव० टी० ए० ७ । १२ दर्शनिवषयभूतः क्षणः दृश्यः, प्रत्रृत्यनन्तरं प्राप्तिविषयीभूतः
क्षणः प्राप्यः । बौद्धानां मते सर्वस्य क्षणिकत्वात् अन्यत् दृश्यम् प्राप्यच अन्यत् स्यात् अतथ्य विसंवादात् अप्रामाण्यं
व्यवहारिवसंवादथ्य प्राप्तः तत्परिहारार्थं तैः 'यद् दृष्टं तदेव प्राप्तम्' इति विभिन्नचणगतसन्तानात्मकमध्यारोपितमेकत्वं स्वीकियते । ततश्च ज्ञानप्रामाण्यं व्यवहारख निर्वहति । १३ प्राप्त्यपेच्या । १४ दर्शनापेच्या अतीतक्षणगोचरम् । १५ सन्तानात्मकैकत्वारोपेण । १६ "व्यवहारावबोधकृत्"-प्र० वार्तिकाळ० । १७ नित्यादानुमानस्वीकारे । १८ तस्यात्माश्चि-आ०, ब०, प०, स० । दुःखसत्यस्य ।

80

कारणमेव किञ्चित्कस्यचिदाश्रयत्वेनाधिष्ठायकम् अँनुपकारिणस्तदयोगात्। न च नित्यस्यात्मनोऽ-न्यस्य वा कीरणत्वम् ? तत्कथं तेन दुःस्वसत्यस्याधिष्ठानम् ? तदुक्तम्—"नाकारणमधिष्ठाता नित्यं वा कारणं कथम् ?" [ प्र० वा० १।१७९ ] इति चेत् ; उच्यते—

निन्नदं कारणत्वं च ँसंवृत्योव न तत्त्वतः
यदुक्तं कीर्तिनैवेदं ''संवृत्यास्तु यथा तथा'' [प्र० वा० २।४]॥ ४१॥
लोकाभिप्राय एवायं संवृत्यथोऽपि नापरः।
सं च नित्यस्य हेतुत्वमिववादं प्रकल्पयेत्॥ ४२॥
तत्रैव तस्य सद्भावात् क्षणिकादौ विपर्ययात्।
इति प्रपञ्चतः पश्चाद्यथास्थानं विद्घ्यते॥ ४३॥
हेतुत्वादेव दुःखस्य तेनात्मा स्यादुपाश्रयः।
तत्कथं दुःखसत्यस्य चतुराकारतोच्यते १॥ ४४॥

ततो निराक्टतमेतैत्—''चतुराकारं ैंदुःखसत्यमनित्यतो दुःखतः ैंशून्यतोऽनात्मतश्च'' [प्र० वार्तिकाल० १।१७८] इति । तन्नायं ैंव्याप्तिविकल्पोऽनुमानात् । मा
भूत्तथापि योग्यतयेव साध्यसाधनाविनाभावसर्वस्वगोचरः कश्चिद्पर एवायं विकल्प इति चेत्;
१५ अस्ति तर्हि निरवशेपवस्तुविपयं व्यायस्थस्यापि किञ्चित्प्रमाणिमिति विद्यास एव सकलार्थदर्शनार्थिना कर्तव्यो न नियतविपयानुमानाभ्यासः; विद्ययसे सकलार्थदर्शनासम्भवात् । निहि
नियतविपयप्रमाणाभ्यासाद् अशेपविष दर्शनमुपपन्नम् अतिप्रसङ्गात् । तस्मादशेषदर्शनस्याशेषविषयमेव प्रमाणं कारणं नापरमिति प्रतिपादनार्थम् विव्यत्मान्।

यत्पुनरेतत् – भवतु भगवद्दर्शनमञ्चेपविषयम् , तथापि किं <sup>क</sup>तस्य परीक्षया पुरुपार्थानुप-२० योगात् ? यत्पुनस्तद्दर्शनं <sup>क्ष</sup>चतुरार्यसत्यगोचरं तदेव परीक्षितव्यं पुरुपार्थोपयोगित्वात् नापर-विषयं विषयंयादितिः तत्रेदमुच्यते – तत्सत्यव्यतिरिक्तं <sup>वश्</sup>यदि किञ्चिन्नास्ति तर्हि<sup>दश</sup>तावदेव

१ अर्थिकियारहितस्य। २ नित्यस्य कमयोगपद्याभ्यामर्थिकियाविरहात्। ३ कल्पनयेव। ४ "इयमेव खलु संवृतिरुच्यते येथं विचार्यमाणा विशिर्थते।" "प्रमाणमन्तरेण प्रतीत्यभिमानमात्रं संवृतिः अनिह्मिततस्वा हि प्रतीतिः संवृतिर्मता।" -प्रवात्तिकाल् २ ४। "संत्रियत आत्रियते यथाभृतपरिज्ञानं स्वभावावरणादावृत्तप्रकाशनाच्चानयेति संवृतिः। अविद्या मोहो विपर्यास इति पर्यायाः। अविद्या ह्यसत्पदार्थस्वरूपारोपिका स्वभावदर्शनावरणात्मिका च सती संवृतिरुपयते। अविद्योपदर्शितं च प्रतीत्यसमृत्यन्नं वस्तुरूपं संवृतिरुच्यते। तदेव लोकसंवृतिसत्यमित्यभिधीयते।" -बोधिच प० प० १० ३५२। ५ लोकामिप्रायात्मकः संवृत्यधः। ६ नित्य एव । ७ तस्यासद्भावा-आ०, ब०, प०, स०। हेतुत्वस्य। ८ येनात्मा प०। यतात्मा स०। नात्मा ब०, स०। तेन नित्यस्य हेतुत्वसमर्थनेन। ९ धर्मसंग्रह-प्रमाणवार्तिकादौ निर्दिष्टम्। पश्यतु पृ०११ट०३३। १० दुःखस्य सत्य-आ०,ब०,प०,स०। ११ ज्रूत्यवतो-आ०, ब०,प०,स०। १२ व्याप्तिविकल्पोऽनात्मा मा-ता०। १३ अल्पज्ञस्य। १४ तदेव प०। सकलसाध्यसाधनगोचर्च्यापिविकल्पाभ्यासः। १५ नियतविषयानुमानाभ्यासे। १६-र्शनाभावात् आ०,ब०,प०,स०। १७ प्रसिद्धाशेष-तत्त्वार्थत्यत्य । १८ तदशेपविषयत्वस्य। १९ "सत्यान्युक्तानि चत्वारि दुःखं समुद्यस्तथा। निरोधो मार्ग एतेषां यथाभिसमयं क्रमः॥"-अभिधर्मको० ६।२। धर्मसं० पृ० ५। २० यत्वि-आ०, ब०, प०, स०। २१ सत्य-चतुष्ट्यपरिमितम्।

ų

जगिदिति कथन्न तद्दर्शनस्याशेपविषयत्वम् ? कथं वा न पुरुपार्थोपयोगित्वं यतस्तत्परीक्षणमु-पेक्ष्यते ? न हि सर्वविषयस्यैवाऽसर्वविषयत्वं पुरुषार्थहेतोर्वा तदहेतुत्वमुपपन्नम् ; विरोधात्। ततः सत्यचतुष्टयवेदित्वेन कस्यचित्प्रामाण्यमभ्युपगच्छैन् अशेपैवेदित्वेनैव अभ्युपगच्छतीति व्याह्तमेतत्—

> "हेयोपादेयतत्त्वस्य साभ्युपापस्य वेदकः"। यः प्रमाणमसाविष्टो न तु सर्वस्य वेदकः ॥" [ प्र० वा० १।३४] इति ।

भवतु तिह चतुःसत्यव्यितिरिक्तं किमिप यैद्विषयं सुगतदर्शनमपुरुपार्थोपयोगीति चेत् ; कस्य नं तत् पुरुषार्थोपयोगि-सुगतस्य, विनेयानां वा ? [न] तावत्सुगतस्य; तस्य निरवशेप-चतुःसत्य-तद्व्यितिरिक्तराशिद्वयदर्शने तद्गतसत्त्वक्षणिकत्वादिसकलसाध्यसाधनधर्मव्याप्तिप्रति-पत्तो सुनिश्चितस्य स्वार्थानुमानलक्षणस्य पुरुपार्थस्य सम्भवात् अन्यथा तद्वयोगात् । न हि १० व्याप्तिप्रहणनिरपेक्षस्य प्रादेशिकतद्वहणसापेक्षस्य वाऽनुमानस्य सम्भवः; अतिप्रसङ्गात्। अत एवो-क्तमलङ्कारकारेणैं —

''सहभावस्तु यो व्याप्तौ न तस्मादनुमोदयः । कादाचित्कतया "तस्य "सर्वत्रास्त्वनुमाऽथवा ॥" [प्र० वा० १।४] इति

स्यानमतम् , न सुगतस्यानुमानात्मा पुरुषार्थो यतस्तदुपयोगित्वेनाशेपदर्शनस्य विचा- १५ राईत्वम्, अपि तु <sup>33</sup>प्रत्यक्षादेव (क्षात्मैव) <sup>अ</sup>तस्य च न व्याप्तिप्रहणसापेक्षत्वं यतस्तत्राशेपदर्शन- स्योपयोग इति; तदसारम्; अनुमानस्येव सर्वाकारगोचरस्य सोगतप्रत्यक्षत्वेन परेरभ्युमगमात् । यस्मादुक्तम्-

"सर्वाकारानुमानं" यद्ध्यत्तात्तन्न भिद्यते । नेन्द्रियेणापि संयोगस्तं तोऽधिकविशेषकृत् ॥" [प्र० वा०१।१३८] इति रु

यद्यनुमानमेव प्रत्यक्षं तर्हि 'प्रत्यक्षात् व्याप्तिप्रहणम्' इति 'अनुमानात्तद्वहणम्' इत्युक्तं भवति, न चैतन्न्याय्यम्, तत एवानुमानात्तद्वहणे<sup>श्ट</sup> परस्पराश्रयप्रसङ्गात् , अन्यतस्त-द्वहणे तत्राप्यन्यतस्तद्वहणमित्यनवस्थापत्तेः प्रस्तुतार्थप्रतिपत्त्यभावप्रसङ्गात् । उक्तऋ प्रज्ञाकरेण–

३-विषयस्यासर्व-आ०, ब०, प०, स०। २ तत्सत्य-आ०, व०, प०, स०। ३-च्छतीति आ०, ब०, प०, स०। ३ सत्यवतुष्ट्यव्यतिरिक्तस्य जगतोऽभावात सत्यचतुष्ट्यवेदित्वमेव अशेषार्थ-वेदित्वम्। ५ पश्यतु-पृ० ९ टि० १२। ६ यद्विषयगतद्-आ०,ब०,प०। ७ अनुमानायोगात्। ८ व्यक्तिविशेषे व्याप्ति-प्रहणापेचस्य। ९-स्थैवानु-प०। ३० प्रमाणवार्तिकालङ्कारकृता प्रज्ञाकरगुप्तेन "सहभावस्त्ययोर्व्याप्त्या न ""-प्र० वार्तिकाल० १।४। ३९ सहभावस्य। १२ यदि कादाचित्कसहभावेनातुमानं स्यात् तदा विह्ननिष धूमानुमानं स्यात् कादाचित्कसहभावस्याविशेषात्। १३ प्रत्यचा "व-आ०,ब०,प०। प्र "व-ता०। १४ प्रत्यक्षात्मनः पुरुषार्थस्य। १५ "यत्वलु सर्वाकारपदार्थस्वरूपवेदनं तदेवाध्यक्षम्। साक्षात्करणार्थो हि प्रत्यक्षार्थः ""-प्र० वार्तिकाल० १।१३८। १६ सर्वाकारानुमानात्मकप्रत्यचापेक्षया। १७ इति कथनेन । १८ स्वीयव्यापिप्रहणे।

#### ''अनुमानान्तराच्चेपादनवस्थावतारतः।

प्रैकृताऽप्रतिपत्तिः स्यात्तस्य तस्येत्यपेत्तणात् ॥'' [ प्र० वार्तिकाल० १।४ ]

इति चेन्; अस्तु सौगतस्यैवायं दोपो यस्माद्वधवहारमात्रादेव प्रसिद्धमनुमानम्, तद्दभावे प्रवृत्त्यादिव्यवहारविरहप्रसङ्गात् । प्रत्यक्षस्याप्यनुमानपूर्वकस्यैव व्यवहारकारित्वान्, अनुमानमेव खल्वत्यन्ताभ्यासपाटवपरिकैछितशरीरमननुस्मृतसाध्यसाधनसम्बन्धतयोपजायमानम् अकस्मा-द्भूमदर्शनाद्विह्नसंवेदनवत् अध्यक्षव्यपदेशमनुभवत् प्रवृत्त्यादिव्यवहारमारचयति नापरम् । तत्र यदि अन्धपरम्पराप्रसङ्गापादनादनुमानमवसाय्येत व्यवहार एवापसारितः स्यान्। तत्र यदोता-वता परितोपस्तदा न किञ्चित्कर्तव्यमिति मुक्तिरेव संसारात् तस्याद्यन्तमसम्भवात् । अथ व्यवहारप्रसिद्धः संसारः; तिह् सिद्धमेवानुमानं व्यवहारस्य तत्रान्तरीयकत्वान् । अतस्तद्वृहीत-श्याप्तिसामर्थ्यात् सर्वाकारगोचरमनुमानं सुगतस्योपजायमानमनवद्यमेवेति चेत्, आस्तां तावदे-तत्, तत्त्वपदतात्पर्य्यचिन्तायां विचारणात् । तत्रानुमानात्तस्य सर्वाकारानुमानं दर्शनादेवै तदुपपत्तेः। यदि अतद्वर्शनमर्भेनुमानं कथमनुमानात्मकं तत्प्रत्यक्षमुक्तमिति चेत्? नः एवमपिपरस्यैव दोषात् । तत्र सुगतस्य निरवशेपदर्शनमपुक्तपार्थकरम् , तद्भावे तत्पुक्तपार्थस्य स्वार्थानुमानस्या-भावप्रसङ्गात् ।

पतेन 'विनेयानामि तत् पुरुपार्थकरं न' इति चिन्तितम्। तदभावे स्वार्थानुमानवत् 'विनेयानामि तत् पुरुपार्थकरं न' इति चिन्तितम्। तदभावे स्वार्थानुमानवत् 'विनेयानाम्यापि विनेयपुरुपार्थतयाऽभिमतस्याभावप्रसङ्गात्। साध्यप्रतिबद्धलिङ्गोपदर्शनपरं हि वचनं परार्थानुमानम् , तेनेव्व सुगतोपिष्टिष्टेन विनेयानां तत्त्वप्रतिपत्तेः, न वचनमात्रेण 'तस्य वस्तुनि 'प्रामाण्यानभ्यपगमात्, प्रमाणसङ्ख्याव्याघात-प्रसङ्गात् । न च निरवशेपदर्शनमन्तरेण स्वार्थानुमाने तदुपदर्शनपरं वचनम्। न च निरवशेपदर्शनमन्तरेण स्वार्थानुमानमिति स्वपरार्थसिद्धिम्लनिबन्धनत्वादिखल्ववस्तुसाक्षात्करणस्य कथन्नाम विचारमूमि-भागविधेयत्वन्न भवेत् ?

अपि च, परमपीदं <sup>१९</sup>प पर्यनुयुज्यते – यत्तचतुःसत्यव्यतिरिक्तं तत् चेतनम् अचेतनम् ,वा गत्यन्तराभावात् ? चेतनमेव कीटसङ्घादिङक्षणमिति चेत् ; अत्रापि सङ्घावतः, सङ्ख्याया वा

१ प्रकृताप्रकृता वा स्या-प० । प्रकृता च प्रकृता स्या-स० । २ -परिकरितश -ता० । ३ ' अख्य-क्ताभ्यासतस्तस्य भिटित्येव तदर्थवित । अकस्माद्धृमतो विह्निप्रतीतिरिव देहिनाम् ॥''-प्र० वार्तिकाल० १।१३८ । ४ व्यवहारापसारणेन । तुलना-'तत्र यद्येतावता परितोपस्तदा न किञ्चित्कर्त्तव्यमिति मुक्तिरेव ……'' -प्र० वार्तिकाल० १।४ । ५ व्यवहाररूपस्य संसारस्य । ६ अनुमानाविनाभावित्वात् । ७ चतुःसत्य तद्वयतिरिक्तराशि-द्वयदर्शनगृहीत । ८ प्रसिद्धाशेपतस्वार्थेति इलोकोक्ततस्वपदिवचारावसरे । ९-मानं तद्दर्श-आ०, ब०, प०, स० । १० राशिद्वयदर्शनादेव । ११ मुगतप्रत्यक्षम् । १२-नमनुमा-आ०, ब०, प०, स० । १३ मुगतस्वार्थानुमान-निबन्धनस्य । १४ "त्रिक्त्विल्ङ्काख्यानं परार्थानुमानम्'-न्यायबि०पृ० ६१ । "तत्र परार्थानुमानं स्वदृष्टार्थप्रका-शनित्याचार्यायलक्षणम्"-प्र० वा०, म० ४।१ । १५ साध्यप्रतिवद्धिक्कापदर्शकवचनेनैव । १६ वचनस्य । १७ "वचसां प्रतिवन्धो वा को बाह्येष्विप वस्तुगु । प्रतिपादयतां तानि येनैपां स्यात्प्रमाणता ॥"-तस्वस० इलो० १५३३ । १८ यतो हि बौद्धेः प्रत्यक्षमनुमानश्चेति प्रमाणद्वयमेवानुमन्यते । १९ सौगतम् ।

दर्शनमपुरुषार्थकरम् ? न तावत्सङ्क्यावतः; तद्धि विस्वशेपदेशकालाधिष्ठानं कीटनिक्करम्व-कमेव, न च तद्दर्शनामावे विद्यिकरणचतुःसत्यसंवेदनं सम्भवति । न हि चतुःसत्यं नाम किञ्चित्स्वतन्त्रमस्ति, दुःखसँमुद्यादेश्चेतनसन्तानाधिकरणस्यैव तत्त्वान् । चेतनसन्तानस्य च नारकतिर्यङ्नरसुरभेदभिन्नस्य प्रत्येकमनेकधा भेदमनुभवतः प्रतित्यक्तिर्दर्शनिवरहे तद्व-धिकरणनिरवशेपचतुःसत्यसाश्चात्करणासम्भवात् कथन्न तर्द्दर्शनस्य पुरुपार्थोपयोगित्वम् ? ५ सामान्यकृपतयेव सकलचतुःसत्यवेदनान्न प्रतित्यक्तिनिरवशेपचेतनसन्तानदर्शनमर्थवदिति चेत् ; न ; सर्वाकारचतुःसत्यवेदनविरोधान् । न हि सामान्येन गृहीतं सर्वाकारेण गृहीतं नाम । सर्वाकारप्रहणं चाभिमतं भवताम् ''सर्वाकारानुमानं यत्'' [ प्र० वार्तिकाल० १।१३८ ]. इत्यादि वचनात् । भवतु सुगतस्य प्रतित्यक्तिगतदर्शनेनेव सकलचेतनसन्तानसाक्षात्करणम् अस्माकं तु तदर्थवन्न भवति, अस्मदर्थे चतुःसत्योपदेशे तन्मात्रगोचरस्येव सुगतज्ञानस्योपयो- १० गान् , अत एवास्मद्रादेशेन नसा साक्षात्निर्दिशति—

''क्रीटसंख्यापरिज्ञानं तस्य नः क्रोपयुज्यते''' [प्र० वा० ११३३] इति । ततस्तन्मात्रगोचरमेव ज्ञानं सुगतस्य परीक्षितव्यम्—'किं तस्य 'तदस्ति वा न वा' इति, तदभावे 'त्वातुःसत्योपदेशासम्भवात्, न सर्वचेतनसन्तानविषयं तदभावेऽपि 'तत्सम्भवादिति चेत् ; न ; दत्तोत्तरत्वात्, सकळचेतनसन्तानादर्शने तिन्नष्टत्वेन चतुःसत्योपदेशासम्भवात् । १५ न हि कूपमपद्यतः 'कूपे जळम्' इत्युपदेशः सम्भवति । 'तिन्नष्टत्वेन तदुपदेशो नार्थवानिति चेत् ; कथं तिह तदुपदेशोऽर्थवान् ? अतिन्नष्टत्वेनेति चेत् ; न ; 'तिन्नष्टत्वा ज्ञातस्याऽतिन्नष्टत्वेननोपदेशे वञ्चकत्वेनोपदेषुर्प्रमाणत्वापत्तेः ।

एतेन कतिपयतद्व्यक्तिनिष्ठत्वेनेति प्रत्युक्तम्; न्याय स्य समानत्वात् ।

स्यान्मतम् – विनेयानुरोधादेव भगवतो देशना, विनेयाश्च सु(स्व)गतमेव चतुःसत्यमुपदेशा- २० द्वत्रोद्धिभिच्छिन्ति तस्येवानुष्ठेयत्वात् न सर्वगतं विपर्ययात्, ततः सर्वचेतनाधिकरणत्वेनाधिगतमिष विनेयाभिप्रायवशात् प्रतिनियततद्व्यक्तिगतत्वेनैव चतुःसत्यमुपिदशित नान्यथेति प्रतिनियत-चेतन्व्यक्तिह्यानमेव तस्ये परीक्षायोग्यं न सर्वचेतन्व्यक्तिह्यानमिति ; तन्न ; विनेयनियमाभावात् । तत्त्वयुभुत्सावन्तो हि विनेयाः, ते च न मनुष्या एव, सरीस्रृपादीनामिष तत्त्वयुभुत्सावत्त्वे विद्योधान । तेषां तत्त्वयुभुत्सावत्त्वमेव नास्तीति चेत् ; मानवानां कुतस्तद्वत्त्वम् ? संसार- २५ दुःखपरिपीडनोद्धोधितान कुतिश्चिद्धासनाविशेषादिति चेत् ; न; सरीस्रृपादीनामिष तदिवरोधान् ।

१ चतुः सत्यव्यतिरिक्तं संख्यावचेतनं खलु । २ कालत्रयत्रिलोकविति क्रीटसमूह एव । ३ कीटसमूहाधिकरणक । ४-समुदायादे-आ०, ब,प०,स० । समुदेति अस्मादिति समुदयः दुःखकारणं तृष्णेति यावत् । ५-दर्शनिवरिहते त-ता० । ६ संख्यावत्कीटादिदर्शनस्य । ७-दादेरुपदेशेन न साक्षान्नि-आ०, ब०, प०, स० । अस्मत्शब्दस्थाने आदेशीभूतेन 'नः कोपयुज्यते' इत्युक्त 'नः' इति पदेन । ८ ''तस्मादमुष्टेयगतं ज्ञानमस्य विचार्यताम्'' इति पूर्वार्द्धः । ९ अस्मदीयचतुःसत्यमात्रगोचरमेव । १० अस्मदीयचतुःसत्यगोचरज्ञानम् । ११ अस्मदीयचतुःसत्योपदेश । १२ अस्मदीयचतुःसत्योपदेश । १२ सकलचेननसन्तानिष्ठतया । १५ सुगतस्य । १६ विनेयत्वाविरोधात् ।

सुगतानुमहादिति चेत्; नः तस्यापि सर्वचेतनसाधारणत्वात्, अन्यथा सुगतस्य जैगद्धितैपित्वानुपपत्तेः । न हि खण्डशो जगदनुगृह्भतः समग्नं तद्धितैपित्वमुपपन्नम् । सरीम्रपादीनां तत्त्वबु-भुत्सावत्त्वेपि न विनेयत्वं तत्त्वज्ञानामृतोपदेशभाजनत्वाभावात् , व्यक्तया वाचा तेपामवबोध-यितुमशक्यत्वादिति चेत् ; मा भूत् व्यक्तया तद्वबोधनम् , अव्यक्तया तु तद्वेद्यया स्यात् । न तौदशी सुगतस्य वागस्तीति चेत् ; अन्यादशी कुतः ? तद्भ्यासादिति चेत् ; सापि तत एवास्तु । तौद्भयासोऽपि तस्य नास्तीति चेत् ; इतरवागभ्यासः कुतः ? तद्वागुपदेशादिति चेत् ; अव्यक्तवागुपदेशोऽपि नास्तीति कुतोऽवसितम् ? अनुपलम्भादिति चेत् ; नः सर्वविद्व्यापारस्यानुपलव्यस्यापि सम्भवात् , कथमन्यथा वाग्वेगुण्यलक्षणस्य शेपस्य भावान्निःशेपं दुःखहेतुप्रहाणं सुगतस्य स्यात् , यतो निःशेपार्थमुपसर्गस्योक्तं सूक्तं स्यात् ?

१० ततः कथिक्चित्सर्वेषां विनेयत्वोपपत्तितः।
प्राणिनां र्तत्परिज्ञानं तैत्र किन्न परीक्ष्यताम् १।। ४८॥
'अजानन्न हि 'ताँस्तेपामुपदेष्टा तथागतः।
'विया चेत्; वृद्धिवैगुण्यं कथमस्य निवर्त्तताम् १॥ ४९॥
अस्तु कीटावबोधोऽपि तेन चेन्नास्ति वैः फलम्।
युष्मद्वोधेन कीटानामपि नेति समं न किम् १॥ ५०॥
ततो यथेदं कीटानप्रत्युच्यते धर्मकीर्त्तिनीः।
'कीटसङ्ख्यापरिज्ञानं तस्य नः कोपयुज्यते'॥ ५१॥
तथेव कीटकेरेतद्वक्तव्यमितरान्' प्रति।
भिक्षसङ्ख्यापरिज्ञानं तस्य नः कोपयुज्यते ॥ ५२॥ इति।

२० तन्न सङ्घादिवतः कीटादिचेतनवर्गस्य ज्ञानमपुरुपार्थकरम् , तद्भावे सकलचेतनवर्गा-श्रितनिरवशेपानुष्टेयतत्त्वोपदेशानुपपत्तेः। नापि तत्सङ्घायाः; तस्यास्तर्द्ध्व्यतिरेकेणाभावे तज्ज्ञान-स्यैवासम्भवात्। सम्भवतो हि ज्ञानस्यानुपयोगित्वेनोपेक्षणीयत्वं वक्तव्यं नाऽसम्भवतः 'तँत्परीक्षायाः परैरप्यनभ्युपगमात्। न चाविप्रतिपत्तिविषय एव विवादः तदनुपरमप्रसङ्गात्।

अथ यस्य सङ्घा विद्यते स्याद्वादिनः तस्यापि तद्विपयं तदाप्तज्ञानमपुरुपार्थकरिमत्ये-२५ तदैदम्पर्य्यम् ; इदमपि न सुन्दरमः; कीटसङ्घागोचरस्याप्तज्ञानस्य विभागासुपदेशहेतुत्वेन

१ "प्रमाणभूताय जगिद्धितिषणं नमोस्त तस्मै सुगताय तायिनं ॥"-प्र० समु० १।१। २ सरौत्यपादिवेद्या अन्यक्ता बाक् । ३ अन्यक्तवागभ्यासोऽपि। ४ अनुपलन्धस्थापि अन्यक्तवागुपदेशस्यानङ्गीकारे । ५ अन्यक्तवागुपदेशास्यामध्ये । ६ "हेतीः प्रहाणं त्रिगुणं सुगतत्वम् –हेतोः समुदयस्य प्रहाणं निरोधः सुगतत्वम् । तधि त्रिगुणं गुणत्रययुक्तम् । सुशन्दस्य त्रिविधोऽर्थः-प्रशस्तता सुरूपवत् , अपुनरावृत्तिः सुनष्टज्वरवत् , निःशेषता च सुपूर्णघटवत्," -प्र० वा० म० १।१।४१ । ७ सुगतघटकसुशन्दस्य । ८ सकलचेतनसन्तानगतचतुःसत्यपरिज्ञानम् । ९ सुगते । १० अज्ञानं न हि ता ते-आ०,ब०,प० । अज्ञानं न हितान् ते-स० । ११ सर्वप्राणिनः । १२ सर्वप्राणिनोऽजानज्ञापि यदि उपदेष्टा स्यात् । १३ युष्माकं भिक्ष्णाम् । १४ प्रमाणवार्तिके(१।३३)। १५ भिक्षून् प्रति । १६संख्यान्वर्थिभिन्नतया । १७ असम्भवदर्थक्रीक्षायाः । १८ विभिन्नकीटहिंसाजन्यतीत्रमन्दादिपापपरिहारकविविधप्रायश्चित्त ।

Ų

पुरुपार्थोपनिवन्धनत्वात्, उपनतकीटवर्गपरिसङ्घापैरिज्ञानस्यैव हि द्वित्र्यादितद्व्यापादनोपनीत-विनेयदोपपरिहारणोपायभूतस्य प्रायश्चित्तविभागस्योपदेष्टृत्वं भगवतो न तद्विपरीतस्य । तन्न चतुःसत्यव्यतिरिक्तंस्य चेतनत्वम् । अचेतनत्वं तर्हि भवतु ; तदिष मूर्तम्, अमूर्तं वा १ मूर्तं चेत् ; पृथिव्यादिकमेव । तच्च संस्वेदजादिचेतनवर्गाधिकरणमेवेति भवतामाकृतम्—

> ''न स कश्चित्पृथिव्याँदेरंशो यत्र न जन्तवः । संस्वेदजाद्या जायन्ते सर्वे बीजात्मकं ततः ॥'' [प्र०वा० १।३९] इति

चार्वाकं प्रति धर्मकीत्तंविचनात् । तादृशस्य च तस्य परिज्ञानं कथन्न पुरुपार्थकारणम् ? तृद्परिज्ञाने तद्धिकरणचेतनवर्गस्य तिनानवबोधे च तद्भाचरचतुरार्यनिरवशेपसत्यस्यानवगमे-नोपदेशानुपपत्तेः । तन्न मूर्त्तम् । तद्मूर्त्तमेव गगनादिकमिति चेत् ; न; तस्य स्वयमनभ्युँपँगमेना-सत्त्वात् । पराभ्युपगमात्सत्त्त्वे पुरुपार्थहेतुत्वमिप तस्य तद्भ्युपगमादेवास्तु । तन्न जगित १० किश्चिद्रपुरुपार्थसाधनं यत्परिज्ञानं सर्वज्ञस्यापरीक्ष्यं भवेत् । ततो गितराकृतमेतत्—'पुरुषार्थज्ञता-मान्नात् सम्पूर्णं शासनं मतम्'' [प्र० वार्तिकाल० १।१३८] इति ; मात्रशब्दस्य व्यवच्छेद्राभावेन गव्येपर्यात्, तेद्रभावश्च सर्वज्ञानस्यापि पुरुपार्थज्ञानत्वात्, तेद्रिपि साक्षात्पारम्पर्येण वा सर्वस्यं यत्परिज्ञानं पुरुपार्थहेतुत्वात् । अत एवोक्तमलङ्कारकृता—"न च कार्यकारणभाव-मितिवृत्त्य परस्परं सकलं जगज्जायते'' [प्र० वार्तिकाल० १।१३८] इति । तेद्र्यम् एवं- १५ वचनात् सर्वज्ञानस्य पुरुपार्थज्ञानत्वमुररीकुर्वन्नेव अपुरुपार्थज्ञानमिपि किश्चिच्चेतसि कृत्वा त्र्यवच्छेदार्थं मात्रशब्दमप्युपाद्त्त इति प्रज्ञाकरव्यपदेशमात्मिन अन्धे सुलोचनव्यवहारसद्द-शमावेदयित ।

यत्पुनरेतत्-

"सर्वं जानातु सर्वस्य वेदको न निषिध्यते । २० नास्पाभिः शक्यते ज्ञातुमिति सन्तोष इष्यते ॥'' [प्र० वार्तिकाल० १।३३] इति ; तत्र चतुःसत्यवेदनं सर्वविदः कुतोऽविसतम् १ प्रमाणसंवादिनस्तत्सत्योपदेशादिति वेचेत् ; ततै एव सर्ववेदनमप्यवसातव्यं तस्य तैन्नान्तरीयकत्वादित्युक्तत्वात् । ततः सूक्तम्—'सर्ववेदनस्य सप्रयोजनत्वात् सुज्ञानत्वाच्च तद्र्थमशेषविषयमेव प्रमाणमभ्यसितव्यं न नियतविषयमनुमानिति ।

१-पिरज्ञानं यस्य तस्यैव । २ -क्तचेत- आ०, ब०, प०, स० । ३ मगवता- आ०, व०, प०, स० । ४ -देर्वशो आ०, ब०, प०, स० । ५ जीवात्म-आ०, ब०, स० । ६ "न स कश्चित् पृथिव्यादेरंशः प्रदेशो यत्र जन्तवः संस्वेदजाद्या आद्यशब्दाज्ञरायुजाण्डजप्रमृतयो न जायन्ते ततः सर्वभूतपरिणतिजातं प्राणादिजनने बीजात्मकिमिति नास्ति बीजविरुद्धस्वभावता कस्यचित्।" -प्र० वा० म० ११३९। ७ चेतनवर्गाधिकरणस्य पृथिव्यादेः । ८ सुगतेन । ९ पृथिव्याद्यधिकरणकचेतनसमूहनिष्ठ । १० द्रष्टव्यम्-तस्वसं० इस्लो० ६२७- । ११ निराकूतमे-आ०, ब०, प०, स० । १२ वैयथ्यं तद-आ०, ब०, स० । १३ व्यवच्छेदाभावश्च । १४ सर्वन्ञानस्य पुरुषार्थज्ञानत्वमि । १५ सर्वस्य प्राणिनः यिकश्चिदिष परिज्ञानं भवति तत्सर्वमि साक्षात् परम्परया वा पुरुषार्थहेतुर्भवत्येवेत्यर्थः । १६ प्रज्ञाकरः । १७ चेत् न तत आ०, ब०, प०, स० । १८ अविसंवादिचतुःसत्योप-देशादेव । १९ सर्ववेदनाविनाभावित्वात् । २० -त्वाच्चत-आ०, ब०, प०, स० ।

कथं क्षऽनुमानाभ्यासान् कस्यचित्तस्वद्र्शनं मिथ्याज्ञानत्वान् ? मिथ्याज्ञानं खल्वनुमानम् अवस्तुसामान्यावभासित्वान् । तंद्रभ्यासाद्रिपं तत्त्वद्र्शने स्याद्रतिप्रसङ्गः—नित्याद्यनुमानाभ्या-साद्रिपं तेत्प्रसङ्गान् । ननु न 'मिथ्याज्ञानम्' इत्येव सर्वं समानं प्रतिवन्धभावाभावाभ्यां विशेपान् । तत्त्वप्रतिवद्धं हि चतुःसत्याद्यनुमानं तत्प्रतिवद्धात्कार्यान् स्वभावाच्च लिङ्गात्तदुत्पत्तेः, अत एव प्रमाणं प्रत्यक्षवन् । न हि प्रत्यक्षमि प्राप्ये तद्वभासनान् प्रमाणं तस्य सित्रहित-वर्त्तमानवस्तुस्वर्लक्षणावभासित्वेन प्राप्यावभासित्वासम्भवान्, अपि तु तत्वभावे तद्भावनिय-मेन तर्त्र प्रतिवन्धान् । प्राप्यविषयमेव च प्रत्यक्ष्प्रमाण्यमर्थवन् तस्येव प्रवृत्तिविषयत्वान् न वर्त्तमानविषयम् , ततस्यानुभूयमानत्वेनाप्रवृत्तिविषयत्वान् । विषयानुभावार्थाः हि प्राणिनां प्रवृत्तिः, सित च विषयानुभवे कि तया ? तदनुषरमप्रसङ्गानः । प्रतिवन्धसामध्यांच्च प्रत्यक्ष-प्रामाण्यमनुमानप्रामाण्यमवकलपयित तस्यापिः तद्विशेषावित्यविशेष एव प्रत्यक्षानुमानयोः । तद्वतम्

''अर्थस्यासम्भवेऽभावात् प्रत्यत्तेऽपि प्रमाणता । प्रतिवन्ध(बद्ध)स्वभावस्य" तद्वेतुत्वे समं द्वयम् ॥'' [इति] ।

न चैवं नित्यदिप्रतिवद्धं किश्चिष्टिङ्गमन्ति तत्स्वभावस्य तत्कार्यस्य च कस्यचिद् (द)

१५ दर्शनात् । न हि नित्यस्यभावं किश्चित्प्रत्यक्षवेद्यम् तत्र तदनवभासनस्य वक्ष्यमाणत्वात् । अर्ते एव न तत्कार्यम् । न च लिङ्गान्तरम् । तत्कथं तदनुमानस्य वस्तुप्रतिवन्धत्वं यतः प्रामाण्यम् ?

ततो मिश्याज्ञानत्वेपि चतुःसत्याद्यनुमानाभ्यासादेव तत्त्वदर्शनं तस्य तत्त्वप्रतिबन्धान्न नित्यानुमानाभ्यासान् तस्य विपर्ययात् तत्कथमतिप्रसङ्ग इति चेत् ? उच्यते – यद्यनुमानस्य वस्तुप्रति- बन्धाद् वस्तुदर्शनं सर्वज्ञन्य विद्यत्व सनुप्रतिनम्यदर्शनमिष स्यात् तैत्सामान्येऽपितस्य प्रतिबन्धान् , वस्तुप्रतिवन्धापेक्षया तत्सामान्यप्रतिबन्धस्य प्रत्यासन्नत्वाच । तद्यत्पत्तिल्ल्यणो हि वस्तुन्यवस्तुप्रतिवन्धापेक्षया तत्सामान्यप्रतिबन्धस्य प्रत्यासन्नत्वाच । तद्यत्पत्तिल्ल्यणो हि वस्तुन्यवैतुमानस्य प्रतिबन्धः ,स च भिन्नाधिकरणत्वाद्विप्रकृष्टः तैत्सामान्यप्रतिबन्धम्तु तादात्म्यमिन्नाधिकरणमिति प्रत्यासन्नः । अतो वस्तुदर्शनान् प्रागेव सर्ववेदिनम्तदर्शनेन भवितव्यम् । तथा

१ मिथ्याज्ञानाभ्यासादि । २ तस्वद्रशनप्रसङ्गात् । ३ अविनाभावसम्बन्धसद्भावासद्भावाभ्याम् । १ तरवित्विवन्धात् आ०, ब०, प०, स० । तस्वप्रतिबद्धात् । ५ यतः प्राप्यं वस्तु भावि, न वर्तमानेऽवभासते । ६ चिणिकपरमाणुनिरंशस्पं वस्तु स्वलक्षणम् । ७ स्वलच्छणवस्त्वभावे प्रत्यच्छस्यानुत्पत्तिनियमेन । ८ रवलक्षणे वस्तुनि तदुत्पत्या सम्बन्धात् । ९ वर्तमानविषयस्य । १० अनुभवः अनुभावः इति द्धयम्प्येकार्थकम् । ११ विषयानुभवकाल एव यदि प्रवृत्तिः स्यात् तद्या विषयवत् साध्यनुभूयत एवति तद्ये प्रवृत्त्यन्तरापेक्षा स्यात् , प्रवृत्त्यन्तरस्य च तदैवानुभूयमानन्वे तद्येमिष प्रवृत्त्यन्तरमपेच्छणीयमिति प्रवृत्त्यपुरमाभावादनवस्था । १२ अनुमानस्यापि प्रतिबन्धसामध्येजन्यत्वाविशेषात् । १३ ''अत एवाह—अर्थस्यासम्भवे... प्रतिबद्धस्वभावस्य तद्धेतुत्वे सम् द्वयोः ।'' –प्र० वार्तिकाल्छ० ४।११७ । १४ तादात्म्येन तदुत्पत्त्या वा अर्थसम्बद्धस्वरूपस्य लिङ्गस्य अनुमानस्य । १८ प्रत्यक्षे । १६ नित्यस्य क्रमयौगपद्याभ्यामर्थिकियाकारित्वाभावात् इति भावः । १७ नित्याद्यनुमानस्य । १८ स्वलक्षणवस्तुदर्शनवत् । १९ अवस्तुभूतं यत्सामान्यम् । २० अवस्तुभूतसामान्येऽपि । २१ –नुमानप्रति-अा०, व०, प०, स० । २२ यतो हि अयनेर्थूमो जायतं धूमाद् धूमदर्शनं तत्रश्च अपन्यनुमानम् , अतः अग्निस्व-लक्षणेन तदुरपत्तिसम्बन्धो धूमस्वलक्षणस्य न त्वग्न्यनुमानस्य इति भिन्नाधिकरणत्वम् । २३ अवस्तुभूतं यत् समारित्यमाणमग्निसामान्यम् । २४ विषयाकारत्वाज्ज्ञानस्य विषयविषयिणोस्तादात्स्यम् । २५ अवस्तुभूतसामान्यदर्शनेन ।

चेत ; सामान्यविषयत्वात सविकल्पकमेव तैदिति कथिमदमुक्तम<sup>र</sup>-"योगिनां प्रत्यक्षं विभृतकल्पनाजालम्" [ ] इति ।

> प्रतिबन्धस्य सद्भावादनुमानस्य वस्तुनि । चेद्रस्तदर्शनं सर्ववेदिनः ॥ ५३ ॥ तदभ्यासेन अवस्तुरूपसामान्ये तद्वतिकन्न दशीभ (दृशिर्भ) वेन् । Ċ, अनुमानस्य तत्रापि प्रतिबन्धो यदस्त्ययम् ॥ ५४ ॥ भिन्ने वस्तुनि सम्बन्धात सामान्ये यदभेदिनि । प्रत्यासम्बद्धाः सम्बन्धोऽनुमानस्यावलोक्यते ॥ ५५ ॥ सामान्यदर्शने तस्य सर्वज्ञस्य कथं भवेन्। <sup>3</sup>विधृतकल्पनाजाऌं प्रत्यक्षं कीर्तिकीर्तितम् ? ॥ ५६ ॥ 80 सामान्याकारतादातम्यमनुमानस्य नास्ति चेतः कथं तेंद्रवभासित्वं त्वया तस्योपवर्ण्यते ? ॥ ५७ ॥ तदुत्पत्तेर्यदि व्यक्तं र्वम्तु सामान्यमागतम्। उत्पत्तिरनुमानस्य न युक्ता यदवँस्तुनः ॥ ५८ ॥ अर्थिकयासमर्थं च यद्यवस्विद्मच्यते । १५. <sup>९</sup>स्वलक्षणं च तस्यापि नान्यद्वस्तुत्वलक्षणम् ॥ ५९ ॥ उत्पन्नमपि तिन तिस्मात्तत्त्वरूपं न चेत्कथम । <sup>१</sup>तुँद्वेदि <sup>१ अ</sup>यदि तद्वेदिः नष्टं सारूप्यवर्णनम् ॥ ६० ॥ ैतिस्सारूप्ये तु सामान्यतादात्म्यं पुनरागतम् । अनुमाने, वैत्दभ्यासात्तद्दष्टेश्च विकल्पनम् ॥ ६१ ॥ <sup>3</sup>तंतोऽपि यदि तद्भिन्नं सारूप्यादनुमानकम् । कथं तद्वभासित्वमित्यादि पुनराव्रजेत् ॥ ६२ ॥ <sup>१८</sup>अनवस्थोत्तरेणातश्चक्रकेणोपसर्पता । जिह्नागं कीलितं "बौद्ध भवतः स्पन्दते कथम ?॥ ६३ ॥

१ सर्वविदिद्र्शनम् । २''प्रागुक्तं योगिनां ज्ञानं तेषां तद्भावनामयम् । विश्वतकत्पनाजालं स्पष्टमेवावभासते।''

-प्र० वा० २।२८१ । ३ निर्विकत्पकम् । ४ अवस्तुभृतसामान्यविषयत्वम् । ५ अनुमानस्य । ६ सामान्यस्य वस्तुत्वं स्यात् इत्यर्थः । ७ अवस्तुभृतात् सामान्यात् । ८ सामान्यम् । ९ स्वलक्षणमपि अर्थिकयासमर्थिमिति तस्यापि अवस्तुत्वप्रसङ्गः, यतो हि अर्थिकयासामर्थ्यव्यतिरिक्तमन्यत् वस्तुत्वलक्षणं नास्ति । १० अनुमानम् । ११ सामान्यात् । १२ सामान्याकारम् । १३ सामान्यविषयकम् । १४ अतदाकारमप्यनुमानं यदि सामान्यविषयम् । १५ सामान्याकारत्वे । ६६ अनुमानाभ्यासात् सामान्यदर्शनं प्राप्तं सर्ववेदिनः ततश्च तद्र्शनस्य सविकल्पकत्वं स्यात् । १७ सामान्याकारस्यनुमानं यदि सामान्याद् भिन्नम् । १८ अनवस्था उत्तरे अन्ते यस्य ।१९ चाद्ध आरं, ब०, प०।

80

सामान्यप्रतिभासित्वं यदि योग्यतया भवेत् ।
अनुमानस्य सम्बन्धनियमस्ते विद्वन्यते ॥ ६४ ॥
तैद्भ्यासेन तत्रापि तत्सामान्यस्य दर्शने ।
निर्विकल्पकमध्यक्षं न सिद्धिपथमुच्छिति ॥ ६५ ॥
अथ तत्प्रतिभासित्वं नानुमानस्य ते मतम् ।
विळक्षणस्य यत्तर्त्रं स्वरूपस्यावभासनम् ॥ ६६ ॥
अध्यक्षमेव तत्प्राप्तम् नानुमानं तथा सति ।
कम्याभ्यासादिदानीं स्यात्तत्त्वदर्शी तथागतः ॥ ६७ ॥
अध्यक्षाभ्यासविन्ता तु प्रागेव विनिवारिता ।
तत्र सामान्यभासित्वमन्तरेणानुमास्ति वः ॥ ६८ ॥

स्यान्मतम् — सामान्यं नाम अनुमानादिविकल्पादन्यद्क्ति प्रमाणाभावात् , तत्प्रति-विक्वमेर्वं केवलमन्यतिरिक्तमबाह्यमनन्वितमिष न्यतिरिक्तमिव बाह्यमिवान्वितमिव वानादिवास-नासामध्योदध्यवसीयते, ततोऽभ्यासपाटवे सित सकलविष्लवन्यपगमादन्यतिरिक्तादिरूपन्यैव तस्यं दर्शनात् कुतस्तदर्शनस्य सिवकल्पकत्वमिति ? तन्न सारम् ; न्यतिरिक्तादिरूपतया १५ गृहीतस्याभ्यासाद्गि त्रंथैव दर्शनोपपत्तेः। न हि तंद्रपतयाऽभ्यस्तमन्यथा द्रष्टुं शक्यमितप्रसङ्गात् । अभ्यासोऽपि तस्यान्यथेवेति चेत् ; न; तथा गृहीतस्यैव तत्सम्भवात् , अन्यथा विद्यमानतया गृहीतस्य कामिन्यादेरन्यथाभ्यासात् तदर्शनमप्यन्यथेवे स्थादिति निरस्तमेवत्—''पर्यति (नित) पुरतोऽवस्थितानिवे । प्रवा०] इति ; प्रतोऽवस्थितत्वस्य अविद्यमानतया दर्शनस्य च विरोध्या । अथ कदाचिद्रियमानतयापि कामिन्यादेरभ्याससम्भवात् तदर्शनं पुरोऽवस्थितत्वेन पष्ट्यते; २० तर्हि सामान्यस्यापि न्यतिरिक्तादिरूपतया कदाचिद्रभ्याससम्भवात् सविकल्पकमिप तर्द्वर्शनं पष्ट्यतामिवशेपात् । न पूर्वमिप सामान्यस्य भैन्वतिरिक्तादिरूपमनुमानावगतमित् यतस्तदभ्या-साद्दर्शनमिप तर्त्वर्थेव स्यादिति चेत् ; कुतस्तर्हि नितस्य तद्रपमवगतम् श वासनावलावल-म्वनो विकल्पान्तरादिति चेत् ; न; तेनापि स्वतस्तस्य नियाऽवगमे अनुमानेनापि स्याद्विशेपात्। तत्रापि त्रिकल्पान्तरादिति चेत् ; न; तेनापि स्वतस्तस्य नियाऽवगमो न स्वत इति चेत् ; न; तत्रापि

१ ंतदाकारेण विनापि । २ तदुत्पत्ति-तादातम्यान्यतरलक्षणसम्बन्धनियमः । ३ अनुमानाभ्यासेन । ४ अनुमान । ५ "तत्स्वभाविकल्पा धीस्तद्धें वाष्यनिर्धिका । विकल्पिकाऽतत्कार्याधेमेदनिष्ठा प्रजायते ॥ तस्यां यद्गुपमाभाति बाह्यमेकिमवान्यतः । व्यावृत्तमिव निस्तत्त्वं परीक्षानङ्गभावतः ॥ अधी ज्ञाननिविष्ठास्त एवं व्यावृत्तस्वक्षाः । अभिन्ना इव चाभान्ति व्यावृत्ताः पुनरन्यतः ॥"—प्रव वा ० ३।७५, ७६, ७७ । ६ विकल्प-प्रतिबिन्धितमेव । ७ विकल्पाकारभूतस्य सामान्यस्य । ८ व्यतिरिक्तादिरूपेणैव । ९ व्यतिरिक्तादिरूपतया । १० अव्यावृत्तादिरूपेणैव । ११ अन्यथा गृहीतस्य अन्यथाऽभ्यासेन अन्यथा दर्शनसम्भवे । १२ अविद्यमानतया-ऽभ्यासात् । १३ अविद्यमानत्वेनैव । १४ "कामशोकभयोन्मादचौरस्वप्राद्युपख्रताः । अभूतानिप पश्यन्ति पुरतोऽव-स्थितानिव ॥"—प्रव वा २।२८२ । १५ —स्य विद्यमान— ता ०। १६ सुगतदर्शनम् । १७ —व्यतिरिक्तादिरूथण । स्य त्वकल्पान्तरेऽपि । २३ सामान्यस्य । १९ व्यतिरिक्तादिरूपेण । २० सामान्यस्य । २१ व्यतिरिक्तादिरूपेण । २० सामान्यस्य । २१ व्यतिरिक्तादिरूपेण । २२ सामान्यस्य । २३ सामान्यस्य । १४ अनन्तरोक्तविकल्पान्तरेऽपि।

'तेनापि' इत्यादेरावृत्तेश्चककादनवस्थानाच । ततो ैनिराकृतमेतत्—''तच सर्वत्र बुद्धिरूपमध्या-रोप्यते ततः ैसामान्यमन्यापोहोऽवस्त्वंशश्च'' [प्र० वार्तिकाल० २।१७०] इति ; तद्ध्यारोपस्योक्तप्रकारेणावगन्तुमशक्यत्वात् ।

> ततोऽनुमानमन्यं वा विकल्पं परिकल्पयन । तदाकारप्रहणं वक्तमर्हति ॥६९॥ तत्र सिद्धं तद्भ्यासात् स्पष्टं सामान्यद्र्शनम् । सविकल्पं ततश्चेदं प्रतिपिद्धं <sup>3</sup>तयो (त्वयो) दितम् <sup>8</sup>॥७०॥ ''तस्पाद्धतमभूतं वा यद्यदेवातिभाव्यते । भावनापरिनिष्पत्तौ तत्स्फ्रटाकल्पधीफलम्''॥७१॥ <sup>'</sup>स्फुटकल्पधियोऽप्येवं तत्फलस्योपवर्णनान् । 80 विकल्पानभ्यपाये च नानुमानस्य सम्भवः ॥७२॥ तत्कथं तदनुष्टानात्तत्त्वदर्शी तथागतः । यतस्तस्य प्रमाणत्वं भवता परिकल्प्यताम् ॥७३॥ ततोऽनुमानादभ्यस्तात्सर्ववित्तत्त्वदृग् यदि । सामान्यर्दशीं सम्प्राप्तो विकल्पोपहतश्च सः ॥७४॥ १५

किन्न, वस्तुन्यनुमानंबद्धपादो र्रसादेरिप प्रतिबन्धान् तद्भ्यासतो रूपादिदर्शनमिप भवेत् । रूपाद्यवभासित्वं न रसादेरिति चेन् ; वस्त्ववभासित्वमिप नानुमानस्येति समानम् , अन्यथा प्रत्यक्षाविद्येपप्रसङ्गान् । लेशतस्तद्वभासित्वं प्रत्यक्षाविद्येपप्रसङ्गान् । लेशतस्तद्वभासित्वं प्रत्यक्षाविद्येपप्रसङ्गान् । लेशतस्त्रवभासित्वं तस्य लेशतोऽपि वस्त्ववभासित्वम् , कित्पतस्यावस्तुरूपत्वान् । पर्वेकत्वाध्यवसायाद्वस्तुरूपत्विमिति चेन् ; न; एकत्वस्यापि कित्पत्वे - २० नावस्तुरूपत्वान् । पर्वेस्याप्येकत्वाध्यवसायाद्वस्तुरूपत्विमिति चेन् ; न; प्रकत्वस्यापि दत्यादेरा- वृत्तियौनःपुन्येन चक्रकस्यानवस्थानस्य च प्रसङ्गान् । तत्र लेशतोऽपि तस्य वस्त्ववभासित्वम् । पर्विवन्धानिद्येपान् रूपादीना- पेकसामान्यधीनत्वान् , तथा च कथमन्धादिव्यवहारः ?

अन्धो न सोऽस्ति लोके यो रसाद्यभ्यासवर्जितः । अभ्यासोऽपि स नो यस्मान्न सम्बद्धार्थदर्शनम् ॥७५॥ ततोऽन्धस्यापि रूपे स्यादवद्यं <sup>१</sup>देशेनं ततः । तथा चान्धव्यवस्थेयं विनष्टा सार्वलौकिकी ॥७६॥ अनन्धोऽप्यन्धकारस्थो रसमास्वादयन् जनः ।

१ निराकूतमे-आ०, ब०, प०, स०। २ ''सामान्यमन्यापोहो वस्त्वंशश्चेति''-प्र०वार्तिकाल०। ३ तथोदि-प०। ४ प्रमाणवार्तिके (२।२८५)। ५ सविकल्पबुद्धेः । ६ -दिशंसम्प्राप्तौ आ०, ब०, प०। ७ -मानादिव-आ०, ब०, प०, स०। ८ रसादेरप्यनुब-आ०, ब०, प०, स०। ९ रसाद्यम्यासतः । १० स्वलचणवस्त्व-भासित्वेऽनुमानस्य । ११ वस्त्ववभासित्वम् । १२ अनुमानस्य । १३ कल्पितांशस्य वस्तुना एकत्वाध्यवसायात् । १४ एकत्वस्यापि । १५ अनुमानस्य । १६ वस्त्वनवभासित्वेषि । १७ दर्शनात्तः आ०, ब०, प०, स०।

Ų

१०

१५

20

रूपाद्यध्यक्षतः पदयन अनुमानं किमिच्छति ?।।७७॥ एँकसामध्यधीनस्य इत्यादि तन्न सभाषितम । अभ्यासादर्थरूष्ट्री च साफल्यं नाक्षसंहते: ॥७८॥ प्राग्बोधिमार्गादभ्यासाइर्शनं चेन्न देहिनाम । भीविन्यभ्यासतोऽध्यक्षं कथमक्तं प्रवृत्तिकृत् ?॥७९॥ व्यवहारप्रसिद्धये । अविचार्य तदुक्तं चेत् तदसदुः व्यवहारस्याऽप्यन्यथैव प्रसाधनात् ॥८०॥ <sup>3</sup>वृत्त्यादिव्यवहारश्चेदम्यथा यन्न सम्भवेत । तदभ्यासजमध्यक्षं तव स्याद्धाविगोचरम् ॥८१॥ न चैवम : वर्त्तमानार्थदर्शनात्तस्य सम्भवात । चैतत्पश्चादेव सविस्तरम् ॥८२॥ **ह्याव**र्णियस्यते चेद्धाव्यध्यक्षं व्यवहारप्रसिद्धं तद्यसन् । व्यवहारस्य व्यवहारिष्वदर्शनात् ॥८३॥ तदस्ति पद्मयति व्यवहारी चेत्स्नानपानादि भाव्यपि। सिद्धं वृत्तिस्तस्य किमर्थिका ॥८४॥ ेवत्तिप्रयाजनं न हि साक्षात्क्रियातोऽन्यदस्ति वृत्तिप्रयोजनम् । तित्सद्धो च प्रवृत्तिश्चेन प्रवृत्तेर्ने व्यवस्थितिः ॥८५॥ भाविदर्शी च पृष्टः सन् 'रसः कीदृशः' इत्ययम् । किं वक्ति नोत्तरं स्वादर्शवणो वेत्यसंशयम ॥८६॥ व्यवहारमतिक्रम्य भाव्यध्यक्षस्य कल्पने । किमेवं नावकरूप्यते ? ॥८७॥ अन्धम्य म्हपदर्शित्वं

तन्न अनुमानाभ्यासात्कस्यचित्तत्त्वदर्शनम् , रसाद्यभ्यासादन्धस्यापि रूपदर्शनापत्तेः र्प्रतिबन्धाविशेषात् ।

यत्पुनरुक्तमं — 'न नित्यप्रतिवद्धं किश्चिछिङ्गमस्ति' इति; कुत एतन् शिन्त्यस्येव कस्यचिद्द २५ (चिद्द)र्शनादिति, तत्समानं निरंशस्वलक्षणेऽपि । न हि तद्दि तथाविर्धं पदयामो यथा व्यावण्येते परेः,बिहः स्पष्टज्ञानसन्निवेशिनः स्थूलस्येकस्य अन्तश्च हर्पविपादाद्यनेकाकारिवर्त्तस्य यस्तुनः" प्रत्यवभासनान् । तदपह्नवे सर्वापह्नवान्न किश्चिद्धवेन् , तत्कथं स्वलक्षणप्रतिबद्धमिष किञ्चिल्लङ्गं यतोऽनुमानम् ?

१ ''एकसामग्र्यधोनस्य रूपादे रस्तो गतिः । हेतुधर्मानुमानेन धृमेन्धनिकारवत् ॥'' -प्र० वा० ३।८ ः २ ''यत्र भाविगतिस्तत्रानुमानं मानमिष्यते । वर्तमानेतिमात्रेण वृत्तावध्यक्षमानता ॥ -यत्रात्यन्ताभ्यासादिषकरुप्यतोपि प्रवर्तनं तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणम् ।'' -प्र० वार्तिकाल० २।५६ । ३ प्रवृत्त्यादिव्ययहारः । ४ व्यवहारस्य । ५ प्रवृत्तिप्रयोजनम् । ६ अनवस्था स्यादित्यर्थः । ७ -नादभ्यासा- आ०, व०, प०, स० । ८ सम्बन्धाविशेषात । ९ ए० २० पं० १४ । १० घटाद्यवयविनः । ११ आत्मनः । १२ बहिः स्थूलस्यैकस्य अन्तश्च अस्तिश्च अस्तिश्च ।

१०

तदुक्तम्-

''अनंशं बहिरन्तश्राऽप्रत्यत्तं तदभासनात् ।

कस्तत्स्वभावो हेतुः स्यारिक तत्कार्यं यतोऽनुमा ॥"[लघी०श्लो०१७]इति।

कल्पितं <sup>3</sup>लिङ्गं तत्प्रतिबन्धश्च नित्यादाविप, तेदनुमानव्यवहारस्यापि प्रसिद्धेः । ततो-ऽनुमानाभ्यासात्—

सुगतस्तत्त्वदर्शी चेत्कणादोऽिष न किं भवेत् ?
तत्त्वहक् सोऽिष चेत् , मानं किन्न वः सोऽिष बुद्धवत् ॥८८॥
अभूतोक्तर्न चेत् ; साषि तत्त्वहक्त्वे कथं भवेत् ।
तीहक् चाभूतवादी चेत्येतदन्योऽन्यवाधितम् ॥८९॥
कथं वा भूतवादित्वं सुगतस्यावगम्यताम् ।
प्रमासंवादभावाच्चेन्न निरंशे सैं नित्यवत् ॥९०॥
संवादः कल्पनातश्चेत् ; कणाद्वचने न किम् ? ।
कणादे सत्यिष स्तोत्रं सुगतस्यैव यद्भवेत् ॥९१॥

ततो न युक्तमेतंत्-"भगवानेव प्रमाणं नापरः" [ ] इति ।

न परमार्थतः कणादस्य तत्त्वदर्शित्वं तद्भिमतस्यात्मादेरप्रमाणसिद्धत्वेनातत्त्वरूप- १५ त्वात् । नापि संवृत्या, योगानां तद्भ्युपगमाभावादिति चेत् ; मा भृद्योगानां र्तद्भ्युपगमः, भवतस्तु न्यायनिपुणचूडामंणिम्मन्यस्य ैसांवृतंन्याय(-तन्याय-) बळायाते ळणादतत्त्वदर्शित्वे कस्मादनभ्युपगमः, यतस्तदुपदेशोपनीतं नित्यादिकमेव तत्त्वं नानुमन्येथाः १ तस्माद्युक्तमेतत्— ''ततो न परमार्थोऽसावीश्वरो नापि भेसांवृतः ।'' [प्र० वार्तिकाळ० १।९] इति ; भतस्यापि संवृत्या सुगतवत् भवद्यीयाद्यात् । तस्माद्यययोगव्यवच्छेदेने सुगतस्यैव तत्त्वदर्शित्वे २० भतंदर्शनोत्पत्तिनिबन्धनमभ्यासेनाधिष्ठीयमानं प्रमाणमपि तत्त्वविषयमेवानुमन्तव्यं नापरम् , उक्तादतिप्रसङ्गादित्येतत् भेतत्त्व'पदेन दर्शयति । भतस्यापि तत्त्वविषयसेव प्रत्यक्षेत्रयोः को विशेष इति चेत् भाक्षात्करणाऽसाक्षात्करणरूपः' इति वृमः । तथा चोक्तम्—''भेदः सान्नाद-सान्नाच'' [आप्तमी० इछो० १०५] इति ।

१ लिङ्गं च प्रतिबद्धथ आ०, ब०, प०, स० । २ नित्यायनुमान । ३ प्रमाणम् । ४ असत्योपदेशात् । ५ तस्वद्रष्टा । ताद्यवाभूत-आ०, ब०, प०, स० । ६ प्रमासंवादः । ७ "तद्वत्यमाणं भगवानभूतविनिवृत्तये । भूतोक्तिः साधनापेक्षा ततो युक्ता प्रमाणता ॥ " यतस्तस्य भगवतो भूतोक्तिस्ततः स एव सर्वश्चे नापरस्तथा च प्रमाणम्"-प्र० वार्तिकारु० १।९ । ८ संवृतिस्वीकारः । ९-मणिम्मन्यमानस्य आ०, ब०, प०, स० । १० सौगताभिमतसंवृतिहरोण कणादतत्त्वद्शित्वस्य सिद्धौ । ११ "संवृतिः"-प्र० वार्तिकारु०। १२ कणादस्यापि । १३ तत्त्वद्शित्वोप-आ०, ब०, प०, स० । १४ "विशेष्यसङ्गतैवकारोऽन्ययोगव्यवच्छेदबोधकः, यथा पार्थ एव धनुर्धरः । अन्ययोगव्यवच्छेदो नाम विशेष्यभिन्नतादात्म्यादिव्यवच्छेदः । तत्र एवकारेण पार्थान्यतादात्म्याभावो धनुर्धरे बोध्यते तथा च पार्थान्यतादात्म्याभाववद्वनुर्धराभिन्नः पार्थ इति बोधः ।" -सप्तभङ्गि० पृ० २६ । वैयाकरण भू० द० पृ० ३७० । १५ सुगतदर्शन । १६ अभ्यस्यमानं प्रमाणमनुमानम् । १७ प्रसिद्धाशेषेतत्त्वार्थेति तत्त्वपदेन । १८ अनुमानस्यापि ।

असाक्षात्कारिता चास्यं तत्त्वज्ञानस्य कारणात्। भवतीति वदिष्यामः शिष्य विश्वस्यतामिदम्॥९२॥

नोपवर्णितप्रमाणाभ्यासात् भगवतो निरवशेषतत्त्वज्ञानम्, अपि तु तेदावरणविगमा-दिति चेत् ; नः तैस्य तदव्यतिरेकात् । सकलावरणविगमो हि न सकलज्ञानादन्यः, तज्ज्ञान-५ <sup>४</sup>कैवल्यरूपत्वात् तदावरणवैकल्यस्य, <sup>५</sup>नीरूपस्याभावस्यानभ्युपगमात् । न च तदेव तस्य कारणमः; <sup>६</sup>सदसत्समयविकल्पानुपपत्तेः । तथा हि—

> यदाऽस्ति सकलज्ञानं तदा किं तेन हेतुना ?। सिद्धं न हेतुसापेश्चं सिद्धमेवान्यथा न तत् ॥९३॥ यदापि नास्ति तज्ज्ञानं तदा कस्य क हेतुता। न हाँसत् खरशङ्कादि स्वरूपेऽन्यत्र वा क्षमम् ॥९४॥ इति।

स्यान्मतम् सकल्रज्ञानप्रथमपर्याय एव तदावरणविद्यलेषात्मा र्तत्समय एव तत्पूर्वकालभाविनिरवशेषावरणप्रध्वंसनाद् अन्धकारिवद्यलेषात्मकप्रदीपप्रथमपर्यायवत्, उत्तरस्तु तैत्पर्यायो
न तद्विद्यलेषात्मा ततः पूर्वमावरणस्यैवाभावात् । न ह्यविद्यमानं कचिद्विदिल्प्टमुपदिल्प्टं वेति
व्यपदेशमहित वस्तुसद्गोचरत्वात् तद्व्यपदेशस्य, अवस्तुत्वे सति तद्योगात् । "स तु तद्विद्यले"
१५ पात्मनः प्रथमतत्पर्यायादेव अन्धकारिवरहात्मप्रदीपपर्यायातदुत्तरपर्यायवत् "तस्येव तद्वपेण
परिणामाद्भवति ततस्तदावरणविगमस्य तत्कारणत्वमुच्यते "। न चेदमत्र मन्तव्यम् –तदुत्तरोत्तरस्य तर्हि तत्पर्यायस्य तद्विद्यलेपहेतुकत्वं न स्यात् पूर्वपूर्वस्य तत्कारणपर्यायस्यावरणप्रध्वंसाधिकरणत्वाभावादिति; तस्यापि "तद्विद्यलेपप्रभवपर्यायवंद्यत्वेन "तद्वेतुकत्वाविरोधादिति; तद्पि
न सम्यद्धात्मम् ; तद्विद्यलेपकारणावचनात्" । प्रथमस्य हि निरवशेषावरणविद्यलेपस्य हेतुर्वक्तव्यः,
२० तदहेतुकत्वासम्भवात् । तत्पूर्वभावी "तद्विद्यलेप एव तद्वेतुरिति चेत् ; नः "तस्यापि तद्वेतुत्वे
अनादितद्विद्यलेपस्यानिष्ट[स्य] प्रसङ्गात् । आवरणोपद्यलेपनिधा" (दा)नभूतिमध्याज्ञानिवरोधी
सम्यग्जानाभ्यासस्तद्वेतुरिति चेत् ; अनुकूलमाचरसि, तदभ्यासस्येव प्रमाणाभ्यासत्वात् ।
'रीत्रत्रयादावरणविद्यलेषो न "तदभ्यासादिति चेत् ; नः तस्येव रत्नत्रयत्वात् । आदरोपगृहीतस्य
तत्त्वज्ञानपरिमलनस्यै "तदभ्यासव्यपदेशात्, "प्रशब्देन च प्रकर्पवाचिना तस्याप्यभिधानात् । कुतः
दथ पुनरावरणोपदलेपविगमकारणत्वं प्रमाणाभ्यासस्यावगतिति चेत् ? 'आवरणोपदलेपनिदानिवरो-

१ अनुमानस्य । २ ज्ञानावर्ण । ३ आवरणविगमस्य । ४ केवल्यं प्रतियोग्यसंख्ष्टस्वम्, प्रकृते च आवरण-रिहतस्वम् । ५ तुच्छस्य । ६ सदसरवमयिव-आ०, ब०, प०,स०। तिद्धं कारणं भवत् कार्यकाले वा स्यात्, कार्याभावकाले वा ? ७ हासद्व्योमश्य-आ०,ब०,प०,स०। ८ प्रथमपर्यायकाल एव । ९ सकलज्ञानपर्यायः । १० उत्तरः सकलज्ञानपर्यायः । ११ प्रथमपर्यायस्यैव उत्तरपर्यायस्येण । १२ परम्पर्या । ११ हितीयपर्याय । १४ आवरणविश्लेषः । १८ तत्त्र्वत्वावि-आ०, ब०, प०, स० । १५-कारणवचनात् आ०, ब०, प०, ता० । १६ आवरणविश्लेषः । १७ तत्त्र्वभाविनो विश्लेषस्यापि स्वपूर्वभाविविश्लेषहेतुकत्वे अनादितिद्वश्लेषक्त्यनायामनवस्थिति भावः । १८-षिक्तिधान-ता० । १९ आवरणविश्लेषहेतुः । २० सम्यग्द्र्यानज्ञानचारित्राणि रस्नत्रयम् । २१ सम्यग्ज्ञानाभ्यासात् । २२-पिसेलनस्य आ०, ब०, प०, स० । इद्याभ्यासस्य । २३ सम्यग्ज्ञानाभ्यास । २४ प्रसिद्धाशेषेति प्रशब्देन ।

Ų

20

धित्वात्' इति ब्रूमः । तथाहि—यत् यत्कारणविरुद्धं तत्तस्याभावकारणम् यथा शीतस्पर्शविरोधी दहनः तत्स्पर्शहेतुकस्य रोमहर्पादेः, आवरणोपद्रलेपकारणिभध्याज्ञानाभिनिवेशविरोधी च सम्य-ग्ज्ञानाभ्यास इति कारणविरुद्धोपलब्धेः अन्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयवत्याः सुनिश्चित एव प्रमाणाभ्यासस्यावरणविद्रलेपं प्रति कारणभाव इति ।

यथास्त्यावरणं तस्य मिथ्याज्ञानं च कारणम् । तथा तृतीये वक्ष्यामः सा हि तद्विस्तरेक्षितिः ॥९५॥ तद्नेन इल्लोकस्य प्रथमपादेन भगवतः स्वार्थसम्पत्कारणमुक्तम् ।

. स्यान्मतम्-निःशेपवस्तुविषयज्ञानजनितं भगवद्वचनं निःशेपार्थमेव स्यात्र नियतार्थम्, नियंतार्थज्ञानजनितं हि वचनं नियंतार्थं स्यात्। न च भगवतो नियंतार्थं वेदनमस्ति। नियंतार्थत्वद्ध वचनेषु दृश्यते। न खळु सर्वं तद्वचनं सवार्थमेव प्रतीतिबाधनात्, वैचनान्तर- १० वैयर्थ्येन प्रवन्धविछोपप्रसङ्गाच्चेति; तत्र; सर्वविषयत्वेऽिष तज्ज्ञानस्य प्रदेशतो नियंत-विषयत्वस्यापि भावात् । सप्रदेशं हि तज्ज्ञानम् ''अत्मनाऽनेकरूपेण" [ न्याय वि० इळो० ९ ] इति वचनात्। तत्प्रदेशयौगपद्ये तिन्निमत्तस्वरुवचनयौगपद्यमिति चेत्; न; प्रतिपित्सु-प्रदन्तसहायस्यैव तत्प्रदेशस्य वचनकारणत्वात्। न च प्रतिपित्सुः सर्वमेव प्रच्छित। ततस्तप्रदेश-निमित्तस्य वचनसन्दर्भस्य नियतार्थत्वमित्येतत् प्रतिवुद्धग्रहणेन प्रतिव्यक्तिनियतभगवत्प्र- १५ बोधप्रदेशवाचिना कथयति। ततो नेदमत्र दूषणं प्रज्ञाकरस्य—

''सर्वार्थदर्शनायातः शब्दः सर्वार्थवाचकः ।'' [प्र० वार्तिकाल० १।८] इति । एकप्रहणेन तु सकद्वप्रदेशालङ्कृतनिखिलवस्तुगोचरभगवत्प्रबोधप्रदेशवाचिना तन्नि-मित्तस्य तत्सन्दर्भस्य सर्वार्थत्वं दर्शयति । 'सर्वार्थ' इत्यादि पुनरस्मिन् पक्षे अनुकूलत्वादेव न दूषणम् । अत एवोक्तम्—

"स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने।" [आप्तमी० इलो० १०५ ] इति ।.

मूर्त्तिप्रहणं तु ज्ञानतद्वदभेदावबोधार्थम् , अन्यथा ज्ञात्वायोगस्य वक्ष्यमाणत्वात्। तदनेन द्वितीयपादेन स्वार्थसम्पन्निवेदिता ।

श्रीवर्द्धमानशब्देन तु <sup>१२</sup>निरितशयापदानकर्मपरमवैराग्यादिसम्पद्वाचिना भगवदाम्ना-यस्य प्रामाण्यमावेदयता परार्थसम्पत्कारणमभिहितम् । परमवीतरागस्योपदेशैं एव कस्मात् ? २५ निप्रह्बुद्धिवदनुप्रह्बुद्धेरिप <sup>१४</sup>तस्याऽसम्भवात् , अवीतरागत्वप्रसङ्गादित्यत्रेदमाह—भव्याम्बुरुह्र-भानवे । भव्यानामम्बुरुह्त्वेन रूपणं विकासयोग्यतासाधम्यात् , भानुत्वेन भगवतो <sup>१५</sup> रूपणं तत्प्रबोधनप्रवृत्तिस्वाभाव्यसाधम्यात् । स्वभाव एव खल्वयं तस्य यत्सर्वदर्शी वीतरागोऽपि

१ अन्यथा साध्याभावे अनुपपत्तिरभावः साधनस्य, अविनाभाविनयम इत्यर्थः । २-रक्षतिः आ०,ब०,प०, स०। विवरणस्थानम् । ३ वचनोत्तर-आ०, ब०, प०, स० । ४ उपदेशपारम्पर्य । ५ -त प्रदेश-आ०,ब०,प०, स०। सांशम् । ६ युगपत् । ७-तार्थिम-आ०, ब०, प, स०। ८ प्रतिद्यद्वैकमूर्त्तय इति प्रतिद्यद्वपदेन । ९ प्रज्ञा-करगुप्तस्य वचनम् । १०-भेदावरोधार्थम् आ० ।-भेदार्थम् ब०, प०, स०। ११ ज्ञात्वायो-आ०, ब०, प०। १२ अतिप्रशस्तकर्म । १३-शस्तस्मान्नि-प०। १४ परमवीतरागस्य भगवतः । १५-तो निरूप-आ०,ब०,प०,स०।

१५

२०

24

भव्योपदेशे व्याप्रियते । न हि स्वभावाः पर्यनुयोगमहिन्त भावानां निःस्वभावतापत्तेः । स च तत्स्वभावः तत्कार्यादीम्नायादेवावगम्यते, तैस्यापौरुपेयस्य निपेधात् । अनेन च परार्थसम्पत्स्बरूपं निरूपितम् । ततः सृक्तमेतदर्थतो देवस्यँ—

''यो निःशोपपदार्थतत्त्वविषयज्ञानाभियोगादभूत् , प्रत्यर्थस्फुरितप्रदेशविशदज्ञानैकमूर्त्तिर्जनः । वेराग्यातिशयाद्यचिन्त्यविभवात्सत्त्योद्यवादी च यः,

तस्मै भव्यसरोजतिग्मरुचये भक्तवा नमस्कुर्महे ॥" [ ] इति ।

अथ यदि भगवतो भव्याम्बुरुहभानुत्वं तत्तर्हि <sup>ह</sup>वाङ्ययमयूखसापेक्षमेव नान्यथा । न हि तत्सित्रधानादनुपदेशमेव भव्यानां तत्त्वज्ञानमिति सौगतवत् स्याद्वादिनामभिनिवेशोऽस्ति, १० ततस्तद्वाङ्मयादेव तत्त्वज्ञानसिद्धेर्वाङ्मयमिद्मपार्थकम् । न होकवाङ्मयसाध्ये तदन्तरमुप-योगवत् । तत्रापि तदपरापरवाङ्मयोपयोगपरिकल्पनायाम् अनवस्थाप्रसङ्गादिति । तत्रेदमाह-

> बालानां हितकामिनामितमहापापैः पुरोपार्जितैः, माहात्म्यात्तमसः स्वयं कलिवलात्त्रायो गुणद्वेषिभिः । न्यायोऽयं मिलनीकृतः कथमि प्रक्षाल्य नेनीयते, सम्यग्ज्ञानजलैर्वचोभिरमलं तन्नानकम्पापरैः ॥२॥ इति ।

इद्मत्र तात्पर्यम्—भवति भगवद्वाङ्मयादेव भन्यानां तत्त्वज्ञानम् । यदि <sup>ट</sup>तद्व्याष्य-( तद्द्याप्य- ) मिलनीकृतमेव स्थितम् । न चैत्रम् । न च मिलनीकृतस्य<sup>ै १</sup> भन्यजनमनसि तत्त्वावद्योतनसामर्थ्यं सम्भवति, परिशोधितमलस्यैव तस्यै निर्द्यद्यविद्यानिबन्धनत्वात् । अतस्त-न्मलपरिशोधनार्थमिदपरं १ वाङ्मयमारभ्यमाणं नापार्थकत्वदोपमुद्रहति प्रयोजनविशेपसम्भवात् । १ वस्य तु १ वस्य भवस्येव तत्र शास्त्रस्यान्यस्य वानुपयोगित्त्रं प्रयोजनविशेपवैधुर्यात् । तथा हि—

शब्दश्चेदात्मनस्तत्त्वं स्वरवर्णक्रमादिभिः । द्योतयेत् स्वमिह्मनेव प्राप्तं व्याकरणं वृथा ॥९६॥ यतो वेदस्य नित्यस्य स्वत एवावबोधिते । स्वम्पे न भवन्त्येव मिध्यात्वाज्ञानसंशयाः ॥९७॥ तदभावे न तस्यास्ति प्रत्यवायस्ततः कुतः । कियते वेदरक्षाये कैश्चिच्छव्दानुशासनम्

३ उपदेशाम्नायात् । २ आम्नायस्य शास्त्रोपदेशस्य । ३ अकलक्वदेवस्य । ४ वाङ्मयूख-आ०, ब०,प०, स० । ५ "सम्भारावेधतस्तस्य पुंसिद्वन्तामणेरिव । निःसरित यथाकामं कुट्यादिभ्योपि देशनाः ॥"-तरवस० क्लो० ३६०८ । ६ भगवदुपदेशादेव । ७ एतद्रन्थात्मकम् । ८ यदि भगवद्वाङ्मयमय यातत् निर्मलमेव स्यात् । ९ भगवदान्नायस्य । १० भव्यजनस्य म-आ०, ब०, प०, स० । ११ भगवदान्नायस्य । १२ एतद्रन्थात्मकम् । १३ मीमांसकस्य । १४ वेदः । १५-तमेव योतयित आ०, ब०, प०, स०। १६ "रक्षार्थं वेदानामध्येयं व्याकरणम्"-पा० म० पस्प० ।

स्वतो हि निर्मलज्ञाने जाते तत्र प्रदीपवत् । नाज्ञानादिमलं तस्मिन हेत्वन्तरशतादपि ॥९९॥ एतेन व्यञ्जकास्तस्मिन् वेदे व्यथी निरूपिताः । स्वतो हि तस्याभिन्यक्तौ न्यञ्जकैः कि प्रयोजनम् ? ॥१००॥ आवारकप्रतिध्वंसो व्यञ्जकेर्यदि वर्ण्यते । 4 स्वतस्तदुव्यक्तिशक्तिरचेत : क्वर्वन्यावारकाश्च किम् ॥१०१॥ शक्तिध्वंसे त्वनित्यत्वं वेदस्य स्यात्तदीत्मनः । शक्तिभिन्नैव तस्माचेत् <sup>अ</sup>स्वतोऽसौ बोधकः कथम् ? ॥१०२॥ शक्तरेव यदि ज्ञानं वेदस्य व्यर्थता भवेत् । प्राह्मत्वाचेन्न वैयर्थ्यम ; अहेतोः प्राह्मता कथम् ? ॥१०३॥ 09 वेदोऽपि शक्तिसम्बन्धाद्धेत्रचेद्वोधजन्मनि । तत्सम्बन्धोऽपि तंद्धिन्नस्योपकारादृते कथम ? ॥१०४॥ अशक्तस्योपकर्त्तत्वे पूर्वशक्तिर्यथा भवेत् । ँशक्तिरस्ति विभिन्ना चेत्सैव स्यादुपकारिणी ॥१०५॥ वेदोऽपि इाक्तिसम्बन्धादुपकारी यदीष्यते । 80 ॅप्रसङ्गः पूर्वे एव स्यादनवस्थाभयप्रदः ॥१०६॥ तस्मादभिन्ना तच्छक्तिर्नित्यं सा च व्यनक्ति तम । तत्तद्वावृत्यभिन्यक्ती नान्यतो युक्तिमृच्छतः ॥१०७॥ न "चान्यथाऋतिस्तस्य "तादृशस्योपपद्यते । <sup>३३</sup>अनाघेयादिरूपत्वात् कूटस्थस्य विशेपतः ॥१०८॥ 20 अजानन्वेदसामर्थं "अभद्रस्तदिदमन्रवीत् । "अन्यथाकरणे चास्य बहुभ्यः स्यान्निवारणम्"[मी०इलो०१।१।२।१५०]इति। अन्यथाकरणस्यैवासम्भवादुक्तनीतितः । नाप्राप्तस्य निपेघोऽयं निपेधः प्राप्तिपूर्वेकः ॥११०॥ 24

किञ्च, अन्यथाकरणं चैतत्स्वरूपमनुधावति । तत्पौरुपेयमेव स्यात्पुरुपेणान्यथाकृतेः ॥१११॥

१ तिस्मन् वेदे अभिव्यक्तिशक्तः । २ शक्तयात्मनः । ३ सतोऽसी आ०, ब०, प०, स० । ४ ज्ञानानुत्पा-दक्तस्य । ५ शक्तिभिन्नस्य । यतः भिन्नयोः उपकार्योपकारकभावं विना सम्बन्धासम्भवात् । ६ यदि वेदोऽशक्तोऽपि शक्तयुपकारं छुर्यात् तद्वत् ज्ञानेत्पत्तिमपि विदध्यादिति ज्ञानोत्पादिकायाः पूर्वशक्तेवें यथ्यं स्यात् । ७ वेदे पूर्वशक्तयुपकारिका अन्या शक्तिविद्यते परं सा भिन्ना। ८ पूर्वशक्तयुपकारकशक्तिसम्बन्धात् । ९ वेदः किमशक्तः सन् शक्तयुपकारं किरियति शक्तया वा ? शक्त्या चेत् ; सा ततो भिन्ना, ततस्तत्सम्बन्धार्थमन्या शक्तः पिरकत्पनीयेत्यनवस्था । १० अन्यथाकरणम् । ११ नित्यस्य । १२ निह्य किथिदप्यतिशयः आधीयते नापि तस्मात् कथन प्रद्वीयते, अनाधेयाप्रहेयातिशयरूपत्वान्नित्यस्य । १३ भादः आ०, व०, प०, स० ।

यद्यन्यथाकरणं वेदस्वरूपमनुधावति; तत्तर्हि पौरुपेयमेव स्यात्, पुरुपेणान्यथाकिय-माणस्वात् कलशादिवत् । अथ नानुधावति पुरुपकृतस्यान्यथाभावस्य वेदादन्यस्वादिति चेत् : कथं तिह कथितम् 'अन्यथाकरणे चास्य' इति ? न हि तस्मार्दर्थान्तरं तस्येति सम्बन्धाभावे व्यंपदेशमर्हति । न सम्बन्धात् तत्तस्येति व्यपदेशः, अपि तु पुरुषाभिप्रायादेव, निवारणस्यापि वहुभिस्तत्रैर्वं करणादिति चेत् ; कुतस्तेभ्यस्तन्निवारणम् ? तेषां वेदेत्थम्भावपरिज्ञानादिति चेत् ; र्तद्पि न प्रत्यक्षात् ; तत्र वेदेतरसाधारणस्यैव वर्णपदादेः प्रतिभासनात् । सम्प्रदायाचेत् ; कतस्तरयैवं सत्यत्वं नानित्थम्भावसम्प्रदायस्यापि ? वेदस्य तथैर्वं सत्यत्वाच्चेत् ; तदपि कुत: ? तरसम्प्रदायस्य सत्यत्वाच्चेतु : न : परस्पराध्यातु । अनादित्वादित्थंसम्प्रदाय एव सत्यो नान्य इति चेतु : तदपि कुतोऽवसितम् ? अनादिः काल इत्थंसम्प्रदायवान् कालत्वात् अद्यकालवदिति २० चेतु : नः अन्यत्रापि साम्यात्— अनादिः कालः अन्यथासम्प्रदायवान् कालत्वात् अद्यकालविति । साघ्यविकलं निदर्शनम् अद्यकालस्यान्यथासम्प्रदायवत्त्वादर्शनादिति चेत् : निवारणम् ? येनोच्यते-'अन्यथाकरणे चास्य बहुभ्यः स्थानिवारणम्' इति । न ह्यन्यथासम्प्रदायादनयद् अन्यथाकरणं नाम । तस्मादनादित्वाद् इत्थंसम्प्रदायवद् अन्यथा-सम्प्रदायस्यापि सत्यत्वाद्निवारणमेव स्यात् । अबहुजनपरिगृहीतत्वात् असत्य ''एवायम् १५ अत एव 'बहभ्यस्तन्निवारणम्' उच्यत इति चेत् ; नः म्लेच्छादीनां धर्मसम्प्रदायस्य प्रामाण्य-प्रसङ्गात् , उक्तनीत्या तस्याप्यनादित्वाद्भयोजनपरिप्रहाचंै। भूयांसो हि म्लेच्छाद्यः तेषां याज्ञि-कापेक्षयातिशयेन बहुत्वात् , तत्कथं जीवति तत्सम्प्रदाये चोदनाया एव धर्म प्रामाण्यम ? पौरुपेयत्वाद्वमाणमेव स<sup>१२</sup> इति चेत् ; न ; वेदेत्थम्भावसम्प्रदायस्यापि पौरुपेयत्वाविद्यापात् । गुणवत्कृतोऽयमिति<sup>१३</sup> चेत् कः पुनरत्र <sup>१४</sup>सम्प्रदातुर्गुणः ? वेदतत्त्वज्ञानमेव अन्यस्यानुपयोगदिति २० चेत् ; कुतस्तस्य<sup>१५</sup> तज्ज्ञानम् ? सम्प्रदायान्तराच्चेत् ; न ; धर्मतत्त्वज्ञानस्यापि म्छेच्छादिषु तथाभावात् १६तेपामपि गुणवत्त्वापत्तेः। तन्न सम्प्रदायाद्वेदविवेचनम् अन्यथाऽपि तत्सम्प्रदायात्। तस्माद्धेदस्य स्वावद्योतनस्वभावत्वादेव विवेचनं नान्यथा । न च<sup>ै</sup>तत्रान्यथाकरणं कुतश्चिद्पीति व्यर्थं तन्निवारणार्थमन्यापेक्षणम् । तथा-

स्वभावादेव वेदस्य स्वार्थावद्योतकारिणः ।

किं परापेक्षया कार्यं व्याख्यानादि यदिष्यते ॥११२॥

व्याख्यानादिसहायाचेडेदात् स्वार्थे मतिर्भवेत् ।

नियतो यदि तस्यार्थो व्याख्याभेदः कथं तथा ? ॥११३॥

१ कुमारिलभट्टेन । २-दर्थान्तरस्येति आ०, ब०, प०, स०। ३ तस्येदमिति ब्यपदेशम् । ४ पुषाभिप्राय एव । ५ वेदेऽर्थभावनापरि-आ०, ब०, प०, स०। ६ वेदेत्थमभावपरिज्ञानमपि । ७ इत्थमभावसम्प्रदायस्येव । ८ इत्थम्भृतत्वेनैव । ९ सित हि सम्प्रदायस्यत्वे वेदस्य इत्थम्भृतत्वेन सत्यत्वसिद्धिः, सित च तस्मिन् सम्प्रदायसत्यत्वे सिद्धिरिति । १० अनित्थमभावसम्प्रदायः । ११-परिगृहीतत्वाच आ०, ४०, प०, स०। १२ म्लेच्छसम्प्रदायः । १३वेदेत्थमभावसम्प्रदायः । १४सम्प्रदायप्रवर्तकस्य । १५सम्प्रदायकतुः । १६म्लेच्छानामपि । १७नित्यवेदस्यस्ये।

अस्ति चायं वदत्येको धर्म द्रव्यगुणादिकम् । वेदवादी परो<sup>र</sup> धर्ममपूर्वाख्यं वदत्यलम् ॥११४॥ इयेनस्यानर्थरूपत्वादधर्मत्वं प्रपद्यते । भाष्यकारस्तदम्बेको <sup>४</sup> नैवमित्यवगच्छति ॥११५॥ वधस्य विहितस्यापि साङ्ख्याचा दुखहेतुताम् । ų श्रेयस्करत्वमन्ये त मन्यन्ते वेदवेदिनः ॥११६॥ एवमादिः परोप्यस्ति तद्वयाख्याभेदविस्तरः। तत्र न ज्ञायते किं तद्व्याख्यानं वस्तुगोचरम् ? ॥११७॥ न चाविदिततत्त्वार्थव्याख्यानसहकारिणः । वेटात्तत्त्वं प्रपद्यन्ते प्रेक्षावन्तो विचक्षणाः ॥११८॥ 80 वेदस्य नियतार्थत्वात्तिद्वन्नार्थावबोधनः । न च सर्वोऽपि तँद्धेदस्तत्त्वार्थ इति युज्यते ॥११९॥ तत्त्वार्थं यदि मन्येथाः व्याख्यानं युक्तिसङ्गतम् । वेदारमा यदि सा युक्तिः सर्वं तद्यक्तिसङ्गतम् ॥१२०॥ सर्वज्याख्यानुकूल्येन तं तमर्थं वदत्ययम्। १५ वेदो न होप तद्भेदे कापि दृष्टः पराड्यखः ॥१२१॥ यक्तिरन्यैव वेदाचेत्साऽपि वेदार्थदग्यदि । <sup>९</sup>तदा धर्मे प्रमाणत्वं वेदस्येवेति नइयति<sup>न</sup>ं ॥१२२॥ अवेदार्थेव यक्तिस्रोत् व्याख्या तत्सङ्गमात्कथम् । तत्त्वार्था काचिदन्यासां सर्वासां तत्त्रसङ्गतः ॥१२३॥ २० अथ "वेदान्तरं युक्तिस्तत्सङ्गाद्युक्तिसङ्गमः । <sup>33</sup>तदुव्याख्यायुक्तिसाङ्गत्ये तर्हि वेदान्तरं भवेत् ॥१२४॥

१ कुमारिलमटः । ''श्रेयो हि पुरुषप्रीतिः सा द्रव्यगुणकर्मिनः । चोदनालक्षणैः साध्या तस्मात्तेष्वेव धर्मता ॥''-मी० इछो० १।३।२।१९१ । २ प्रमाकरः । ''चोदनेत्यपूर्व बूमः''-शावरमा० २।१।५ । ''तस्य त्वपूर्वरूपत्वं वेदवाक्यानुसारतः ।''-प्रक०प०पृ० १९५ । ३ शवरस्वामी ''कोऽनर्थः ? यः प्रत्यवायाय १येनो वज्र इषुरित्येवमादिः । तत्रानर्थो धर्म उक्तो मा भूत् इत्यर्थप्रहणम् । कथं पुनरसावनर्थः ? हिंसा हि सा, सा च प्रतिषिद्धेति । कथं पुनरनर्थः कर्त्तव्यतयोपदिश्यते ? उच्यते ; नैव १येनादयः कर्त्तव्यतया विज्ञायन्ते । यो हि हिंसिनुमिच्छेत्, तस्यायमभ्युपायः इति हि तेषामुपदेशः-'श्येनेनाभिचरन् यजेत' इति हि समामनित न अभिचरितव्यमिति ।''-शावरभा० १।११२ । ४ ''श्येनादीनां तु न साक्षाचाप्युपचारेण नापि तत्फलस्यानर्थत्वमिति तस्यानर्थत्वप्रतिपादनपरम्-'श्येनो वज्र इषुः' इत्येवमादि भाष्यमुपेक्षणीयम् ।''-मी० इछो० ता० पृ० १०८ । ५ 'स श्रोतो हेतुः अविद्युद्धः पशुहिंसात्मकत्वात् ।''-सां० तत्त्वकी० का० २ । ''ज्योतिष्टोमा-दिजन्मनः प्रधानापूर्वस्य पशुहिंसादिजन्मनाऽनर्थहेतुनापूर्वेण सङ्करः। ''-सां० तत्त्वकी० का० २ । ६ मीमासकाः । ७ व्याख्यामेदः । ८ वेदार्थद्धा यद्व्याख्यानं कृतं तत्सत्यिमिति । ९ तथा धर्मे प्र-आ०, व०, प०, स० । १० वेदार्थदशो नरस्यापि प्रामाण्यं स्यादिति भावः । ११ प्रकृतवेदव्याख्यासमर्थनार्थं यदि वेदान्तरमपेक्ष्यते । १२ वेदान्तरक्याख्या

तत्राप्येवं प्रसङ्गे स्यादनवस्था महीयसी । तन्न व्याख्यानसम्यक्तं सुगमं युक्तिसङ्गमात् ॥१२५॥ सर्वव्याख्यासमत्वे च सन्दिग्धा नियतार्थता । वेटस्य कुरुते तूर्णमप्रामाण्यभयज्वरम् ॥१२६॥ अथानियत एवार्थो वेदस्य विदुषां मतः । ધ तत्तद्व्याख्यानभेदेन तत्तदर्थगतिस्ततः ॥१२७॥ सर्वसम्प्रतिपत्तिः स्यात्सर्वार्थेषु तथा सति । कश्चिदर्थः कथं नाम केनचित्प्रतिषिध्यते ॥१२८॥ अनर्थेतररूपत्वं शबरोम्बेकसम्मतम् । इयेनस्य यत्स वेदार्थो ।वरुद्धोऽपि भवेत्र किम् ? ।। १२९।। १० अर्थानर्थत्वरूपेण त्यागोपादानवर्जितः । इयेनोऽपि यदि वेदार्थः सुस्थितः प्रेरको विधिः ! ॥१३०॥ अग्निहोत्रादिवाक्याद्यत् सञ्याख्यानात्प्रतीयते । <sup>१</sup>श्वमांसभक्षणं तस्य वेदार्थत्वं कथन्न वः ? ॥१३१॥ असद्व्याख्यानमेतच्चेत् सद्व्याख्यानं किमुच्यताम् । १५ यत्र वेदानुकुल्यं चेदेतद्त्रापि दृश्यते ॥१३२॥ ततो ्व्याख्यासहायाच्चेद्वेदादर्थोऽवसीयते । सर्वेच्याख्यार्थताद्ध्यमसमञ्जसमापतेत् ॥१३३॥ नित्यं तद्वोधशक्तस्य नापेक्षेति च वक्ष्यते । अशक्तस्यापि काऽपेक्षा नापेक्षा शक्तकारिणी ॥१३४॥ 20 तस्माद्वेद [:] स्वतस्त्वं च स्वार्थं चान्यनिराश्रयः । व्यक्तं वक्तीति वक्तव्यं स्वतः प्रामाण्यवादिभिः ।। १३५॥ न चेह्दाः स्व[-शस्व-]भावस्य स्वरूपस्वार्थयोर्द्धयोः । सम्भवेन्मिलनीभावो नरयत्रशतादपि ॥१३६॥ न हीदमेव मे रूपमयमेवार्थ इत्यपि। २५ जानुघातं वद्न् वेदः शक्यप्रच्छाद्नः परैः ॥१३७॥ तत्स्वतो निद्यिते वेदे वेदार्थे च तदर्थकम् । यद्व्याकरणमीमांसाचेतत्सर्वमनर्थकम् ॥१३८॥

ततः स्थितमेतत् असम्भवन्मिळनीकारस्येव यत्नान्तरवैकल्यं नापरस्य । सम्भव-३० न्मिळनीकारश्च भगवदाम्नायः स्वरूपतोऽर्थतश्च छेद्मस्थानां तत्राऽज्ञानादिमळसद्भावात् इति विष्टतं तात्पर्यं श्वतस्य ।

भैतनाग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकाम इति श्रुतौ । खादेच्छुमांसमित्येष नार्थ इत्यत्र का प्रमा ॥ ११-प्र० वा०
 १।३१८ । २ वेदस्य । ३ मीमांसकैः । ४ नित्यस्वभावस्य वेदस्य । ५ अल्पज्ञानाम् ।

अधना पुनरवयवव्याख्यानं क्रियते-न्धायोऽत्र स्याद्वादामोघलाञ्छनो भगवदास्नायो-ऽभिमतः । न चैवमशब्दार्थत्वम् : तस्यापि न्यायत्वात् । सामान्यवाचिना न्यायशब्देन कुतो विशेषप्रतिपत्तिरिति चेत् ? 'भट्याम्बुरुह भानवे' इत्युक्ता पुनरस्य वचनात् । भगवतो हि भव्यकमलाकरविकासकारिणा मरीचिनिकरेण भवितव्यं तदभावे तत्करणायोगात । स च न भगवज्ञानरूपो युक्तः ; ततो भव्यानां तत्त्वप्रतिपत्तिविकासासम्भवात् , प्रतिपुरुपं ज्ञानकल्पना- ५ वैयर्थ्यात् . सर्वस्य सर्वदर्शित्वापत्तेः, प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावाभावप्रसङ्गाच । नाऽपि विनेयज्ञानः रूपस्तन्निकर: : सदमद्विकल्पायोगान् । न ह्यसतस्तस्य तन्निकरत्वम् : खरश्रङ्गस्यापि प्रसङ्गात । नापि सतः: प्रयोजनाभावात । भव्यकमलविकासः प्रयोजनमिति चेतः न : तदव्यतिरेकात् । तत्त्वप्रतिपत्तिरूपो हि तद्विकासः कथं तत्त्वज्ञानाद्भियोत यतस्ततः स स्यात ? भेदे स्वमतविरो-धात । कुतो व। तस्यै सेंत्वम् ? विनेयभाविन एव कुतिश्चिद्धेतारिति चेन् ; निष्फलस्तिर्हि भग- १० वद्व्यापार इति नासौ तत्त्वजिज्ञासावद्भिरन्वेषणीर्यः स्यात् । भगवद्व्यापार्रादिति चेत् ; सः कोऽपरोऽन्यत्राम्नायान् इत्यामनाय एव न्यायप्रहणेन गृह्यते । यद्येवमाम्नाय इति वक्तव्यं स्पष्ट-त्वात् ईन्दोभङ्गस्याप्यभावादिति चेत् ; न ; आम्नायस्यापि तत्त्वप्रतिपत्तिहेतुःवेन न्यायस्वपत्वोन पवर्णनार्थत्वादेवंवचनस्यैं। 'निश्चितं च निर्वाधं च वस्तुतत्त्वम्' ईयतेऽनेनेति न्यायः' इति व्यत्पत्तेः । तद्वपवर्णनक्क प्रमाणमेकमेव द्वे एवेति नियमव्याघातोपदर्शनार्थम् । क्रुतः पुनर्न्याय- १५ रूपत्वभामनायस्येति चेतु ? आस्तां तावत्ततीये तद्विस्तरात ।

कः पुनरसौ १ इत्याह—अयं प्रतीयमानो वर्णपदाद्यात्मको न प्रमाणागोचरः स्कोटादिरिति। स किम् १ इत्याह—नेनीयते। कः पुनरत्र यङ्थः १ सुखाद्युभावसौष्ठवलक्षण इति त्रूमः।
सुखेन नीयते नेनीयते इति । सुखं पुनरिह नयनोपायानां सुगमत्वम्, सुगमैरुपायैनीयत इति ।
अत एवाद्युभावस्यापि परिमहः सुगमोपायस्योपेयस्य आद्युभावोपपत्तेः । सुष्ठु नयनाद्या २०
नेनीयते । सौष्ठवं तु नयनस्याविचलितयुक्तिगोचरत्वम् । अविचलिताभिर्युक्तिभिर्नीयते
नेनीयत इति । पोनःपुन्यं भृशार्थो वा विचर्षः। पुनः पुनर्नीयते नीयमानः क्रियते नेनीयत
इति । कि नेनीयते १ इत्याह—अमलम् । मलाभावम् अर्थाभावेऽत्ययीभावात्, अवदाविवतिमिति यावन् ।

स्यान्मतम् निष्कदा यद्यवदातत्वं नीतो न्यायः किं पुनर्नीयते नयनप्रयोजनस्यावदा दिः त्रत्वप्राप्तेः प्रागेव सिद्धत्वाद् अशक्यत्वाच । तथा हि—तदेव, अन्यद्वा पुनर्नीयते न्यायः ? न तावत्तदेव ; यतस्तर्य प्राप्तत्वात् । न हि प्राप्तं प्रति नयनं सम्भवति, अप्राप्तस्य नयनविषय-स्वात् । अन्यदेव तर्हि पुनर्नीयत इति चेत् ; न ; तस्यात्राऽनिर्देशात् , एकस्यैवामलार्थस्योपात्त-स्वात् । तत्र पौनःपुन्यमत्र यङ्थे उपपन्न इति ; तत्र विष्मतम् ; विष्यभेदस्यात्र भावात् ।

१ मरीचिनिकरः । २ भगवज्ञानात् । ३ विनेयज्ञानस्य । ४ स्त्रत्वम् ब०, प० । ५-यस्वात् आ०, ब०, प०, स० । ६ विनेयज्ञानसत्त्वम् । ७ एवं न्या- ता० । ८ 'आम्नायो मिलनीकृतः' इति कृते सित । ९-ह्रपोप- आ०, ब०, प०, स० । १० -स्य अनि- आ०, व०, प०, स० । ११ -तत्त्वं नी- आ०, ब०, प० । १२ ''पोनः पुन्यं स्त्रार्थश्च कियासमिसहारः तस्मिन् द्योत्ये यष्ट् स्यात्'-सि० कौ० ३।१।२२ । १३ निर्मलत्वम् । १४ एकधा ब० । १५ सुगिनम् आ०, ब०, प०, स० ।

न धवदातत्वमेकमेवात्र विषयः, अवदाततरत्वादेरन्यस्यापि भावात्। अप्रतिपादितस्य कथं प्रतिपत्ति-रिति चेत् ? न ; अमलशब्देनैवं एतत्प्रतिपादनात् तस्य सामान्यशब्दत्वात् । भवति हि सामा-न्यशब्दाद्विशेपगतिः नीलशब्दात् नीलनीलतरादिविशेषव्यवसायदर्शनात् , तद्वद्रापि अमलशब्देः नैव अमल तरत्वादेः प्रतिपत्तिः। ततोऽमलत्वं नीतो न्यायः पुनरमलतरत्वं पुनरमलतमत्वं ततोऽपि ५ सातिशयममलतमत्वं नीयत इति न शास्त्रस्यावृत्तिवैफल्यं वालक्रीडादोपो वा विशेषप्रतिलम्भात् । आम्नायस्य हि नैर्मेल्यं नाम त<sup>ु</sup> ज्ञानस्य नैर्मल्यमेव। तच्चास्मान्न्यायशास्त्रादाविर्भवत् पुनरावृत्तिं-सहायात् सविशेषम् , ततोऽपि तथाविधात् सविशेषतरं सविशेषतमञ्च भवति । दृश्यते च शोस्रस्य अभ्यासाधिष्टितस्य स्वविषये ज्ञानविशेर्षंकारित्वमिति नात्र विद्वज्जनस्य विवादः। कँस्य पुनरभ्यासेन शास्त्रस्याधिष्ठानम् ? आचार्यस्येति चेत् ; न ; प्रयोजनाभावात् । तद्विपय-१● ज्ञानिवशेपः प्रयोजनिमिति चेत् ; न ; तस्य प्रागेव सिद्धत्वात् , अन्यथा शास्त्रकरणस्यैवाऽसम्भ-वात् अस्मदादिवदिति चेत्; सत्यम्, स्वयं प्रयोजनाभावः शास्त्रकारस्य, प्रतिपाद्यस्यैव तु तद्भया-सात्तद्विपयज्ञानविशेपोत्पत्तेः । शास्त्रकारो हि शास्त्रमावर्त्तयन् प्रतिपाद्यस्य शास्त्रार्थज्ञानं सातिशय-मुपजनयति परार्थत्वात्तत्पर्वृत्तेः । तन्न प्रयोजनाभावस्तदभ्यासस्य । अत एव भूजार्थस्यापि यङ-र्थस्योपपत्तिः, भृशं नीयते नेनीयत इति, फलातिशयरूपस्य भृशार्थस्य सम्भवात् । तदनेन पून-१५ राष्ट्रत्तिर्निग्रहस्थानं प्रत्युक्तम् ; सातिशयज्ञानस्य तत्साध्यत्वात् । न हि सप्रयोजनादेव वच-नात् निम्रहावाप्तिः ; अतिप्रसङ्गात् । तत्त्विज्ञासावन्तं प्रत्येव तद्वचनं सप्रयोजनं तेनैव ततः सातिशयज्ञानस्याभीष्टत्वात् न विजिगीषावन्तं प्रति, न ह्यसौ ततस्तत्त्वज्ञानमिच्छति, तत्तिरश्चि-कीर्पयैव तस्य प्रवृत्तेः, अतस्तं प्रति पुनर्वचनस्य निरर्थकत्वान्निप्रहाधिकरणत्वमिति चेत् ; न ; प्रथमवचनस्यापि तत्त्वप्रसङ्गात् , ततोऽपि तस्य तत्त्वज्ञानं प्रत्यनाद्रस्य तत्तिरस्कारपरत्वस्य २० चाविशेषात्, ततस्तद्वचनमिप<sup>११</sup> नियहस्थानेषु गणयितव्यम्। तदभावे वाद एव न भवेदिति चेत्; मा भूत् , को दोपः ? वादिनो जयलाभाद्यभाव इति चेत् ; न ; ' तद्वचनेऽपि तद्भावस्य सम-. त्वात् । न हि निरर्थकात्प्रथमवचनादपि तहाभादि; द्वितीयादपि प्रसङ्गात् । <sup>''३</sup>सार्थकत्वसमर्थनं पुनर्वचनेऽपि समानम् । निरूपयिष्यते चैतद्यथावसरमिति नेह प्रतन्यते । तस्मादुपपद्यत एव सुखादियङर्थः प(र्थप)रिमहः । पोनःपुन्यभृशार्थयोरेव <sup>१४</sup>शब्दविद्यायां यङर्थत्वमनुश्रृयते न सुखा-२६ं दीनामिति चेत् ; न ; तेपामिप कैश्चित्तदर्थत्वानुस्मरणात् । तथा च पष्ट्यते--

> ''पौनःपुन्यं भृशार्थो वा द्राभ्याससुखानि च । आग्रु सुष्ठु बहुत्वञ्च यङ्थीः परिकीर्तिताः ॥'' [ ] इति ।

पौनःपुन्यभृशार्थमात्रयङ्थेवादिभिस्तु भृशार्थ एव दूराभ्यासादीनामन्तर्भावान्न पृथगुपा-दानं कृतमिति न कश्चित् व्याघातः ।

१-नैव प्रति-आ०, ब०, प०, स०। २ -त्वं ततो आ०, ब०, प०, स०। ३ ते ज्ञानस्य ता०। ४ -ित्ताहाय्यात् आ०, ब०, प०, स०। ५ शास्त्राभ्यासा-ता०। ६ -प्राकार्त्व-ता०। ७ 'शास्त्रभ्यासकर्त्ता कः स्यात्' इति प्रश्नार्थः। ८ शास्त्रकारप्रवृत्तोः। ९ पुनरुक्तं नाम निप्रहस्थानम्। १० निप्रहाधिकरणत्व। ११ प्रथमवचनमपि। १२ प्रथमवचनेऽपि। १३ प्रथमवचने यदि सार्थकत्वं समर्थ्यते। १४ सि० कौ० ३।११३।

24

कीदशो न्यायः ? इत्याह-मलिनीकृतः विप्रतिपत्तिमलीमसः ऋतः इति, निर्मेलस्य निर्मेलतानयने प्रयोजनाभावात् । किं कृत्वा ? इत्यत्राह-प्रक्षाल्य मलिनीकृत-न्यायं परिशोध्य । कै: ? सम्याजानजलै: निर्मेहत्वान्महशोधनत्वाच जहसाधर्म्यात् सम्य-ग्ज्ञानानि जलत्वेन निरूपितानि । ज्ञानप्रहणम् अज्ञातोपरेशनिपेधार्थम् । तथाहि-यद्यपदेष्टव्यं<sup>9</sup> न स्वयं जानाति कथमुपदिशेत्. उपदिशन्वा कथं प्रमाणमुन्मत्तवत् ? नन्वेवं सुगतस्याप्रमाण- ५ त्वेमेव स्यात अज्ञातस्यैव बैंहिर्भावहेत्फलभावादेस्तेनोपदेशात । परिज्ञात एव लोर्केबुद्ध्या बहिर्भावहेत्फलभावादिरिति चेतः का पुनरियं लोकबुद्धः ? प्राह्मप्राहकभावोपप्लवाधिष्ठिता वितथाकारा विक्रप्तिरिति चेत् ; सा यदि विनेयसम्बन्धिनी; कथं तया बुद्धस्य बहिर्भावादिपरि-ज्ञानं र्तस्यास्तेनापरिज्ञानात ? तामि छोकबुद्धान्तराज्जानीत इति चेतु: न : अनवस्थानात् । आत्मसम्बन्धिन्येव लोकबुद्धिरिति चेतु: नः अतत्त्वदर्शित्वप्रसङ्गात् । तथा हि-

> वितथार्था हि विज्ञप्तिर्ह्णोकबुद्धिनिगद्यते । तद्वतस्तत्त्ववित्त्वं चेतुः अतत्त्वज्ञः क उच्यताम् ? ॥१३९॥ अविद्यापरिहाणिश्च कथं तस्यैवमुच्यताम ? अविद्याप्रभवा होपा विज्ञप्रिर्वितथाकृतिः ॥ १४०॥ 'यंथास्वं प्रत्ययापेत्तादविद्योपप्तुतात्मनाम् । विज्ञप्तिर्वितथाकारा जायते तिमिरादिवत् ॥' [ प्र० वा० २।२१७ ] इति कीर्त्तिवचोभावात्, अविद्या चेत्परीक्षिता । नास्त्येव तर्हि बुद्धस्य लोकबुद्धिर्यथोदिता ।।१४२॥

<sup>१°</sup>असत्यि सुगतस्याविद्योपप्रुवविकलतया तदशायां मिथ्याज्ञाने प्राच्यत<sup>ु</sup>ज्ञानजनितात् संस्कारादु-पपद्यत एव बहिर्भावाद्यपदेशः । तदुक्तम्–''"पूर्वावेधेन देशनासम्भवाचकश्रमणवत्'' [ प्र० २० वार्तिकाल० २।२१९ ] इति चेत् ; तत्र ; <sup>११</sup>यस्मात्तदावेधस्याज्ञानत्वं चेत्; सिद्धमज्ञातोपदे-शित्वम् । तस्यै श्रानत्येऽपि मिथ्याज्ञानत्वं चेत् : न : 'तेँदशायां तदभावात् । पूर्वमासीदिति चेत् : न : तस्येदानीं क्वचिद्नुपयोगादात्मदर्शनवत् । यदि पुनरपक्रान्तस्यापि मिध्याज्ञानस्येदानीमुपदेश-हेतुत्वम् ; आत्मर्शनस्यापि "विरापकान्तस्य पुनरावृत्तिनिबन्धनत्वं भवेदिति सुगतस्य पुनर्जन-नमात्मसोहादयश्च दोपा भवेयुः पुनरावृत्तेस्तद्रूपत्वात्, "पुनरावृत्तिरित्युक्ती जन्मदोषसमुद्भवी" २५ [प्र० वा० १।१४२ ] इति वचनात् । तथा च दुर्व्याहृतमेतत्-''आत्मदर्शनबीजस्य

१ वस्तु । २ -णतत्त्व - आ०, व०, प०, स० । ३ बाह्यपदार्थनिष्ठकार्यकारणभावादेः । ४ "देवलं लोकवुद्धी । बाह्यचिन्ता प्रतन्यते" -प्र० वा० २।२१९ । ५-कार वि- आ०, व०, प०। ६ विनेयसम्बन्धिन्या विज्ञप्तेः । ७ सुगतस्य । ८ ''अनाद्यविद्योपग्छतात्मनामप्रहीणिक्षिष्टज्ञानानां पुसां यथास्वं यस्य भ्रमस्य य आत्मीयः यथास्वं प्रत्ययस्तस्यापेच गमपेक्षः । तस्माद्वितयौ प्राह्मप्राहकाकारौ यस्याः सा ताहशी विज्ञित्तर्जायते । तिमिरादिवतः तिभिरादावित, तितथाकारचन्द्रद्रयादिविज्ञतिः।" -प्र० वा० म० २।२१७। ९ धर्मकीर्ति । १० असत्यस्यापि आ०.ब०,प०,स० । ११ पूर्वावेदेन आ०,ब०,प०,स०। पूर्वसंस्कारेण । १२ यस्मःत्तदावेदस्य आ०,ब०,प०,स०। १३ पूर्वसंस्कारस्य ।१४ सुगतावस्थायाम् । १५ चिरोपका-भाव, वव, पव, सव ।

हानादपुनरागमः'' [प्र० वा० १।१४३] इति । प्रागण्यात्मदर्शनं न सुगतस्येति चेतः, न ति तस्य कदाचिदिप संसारः कारणाभावात् । आत्मदर्शनं हि संसारस्य मूंळकारणं तृष्णाया अपि संसारहेतोस्तत्प्रभवत्वात् । तैदभावे चानादिरेव संस रिवरहः प्रसञ्येत कारणाभावे कार्याभावस्य नियमात् । न चैवम्, उपायाभियोगनिबन्धनस्य ति दिरहस्याभ्युपगमात् । न चौवम्, उपायाभियोगनिबन्धनस्य ति दिरहस्याभ्युपगमात् । न चासतो विरहः संसारस्य खरशङ्कवत् । सतोऽपि न विनात्मदर्शनेन सम्भवः, तदन्यहेतुकत्वस्य चाहेतुकत्वस्य च स्वयमनभ्युपगमादित्यस्त्येव तेस्यापकान्तमात्मदर्शनम्, ततश्च मिथ्याज्ञानात्त-त्कार्यमिव कथमिदानीं न पुनरावृत्तिभवित्वित चेत् ? नः "अपुनरावृत्त्या गतः सुगतः"

[ ] इत्यर्स्य विरोधात् । किञ्च,

आत्मदर्शनमुच्छिन्नमि कार्यं करोति चेत् । व्यथंमेव मुमुश्रूणां तदुच्छेदाय चेष्टितम् ॥१४३॥ मिथ्याज्ञानादपकान्तान्मिथ्याज्ञानं न तँस्य किम् । उपदेशस्त्ततो भावी न तदित्येप विस्मयः ॥१४४॥ मिथ्याज्ञानमळेनैवं परितः परिवेष्टिता । विभूतकल्पनाजाळा मूर्त्तिस्ताथागती कथम् १ ॥१४५॥

१५ यत्पुनरत्र परस्य समाधानम्-

''निरुपद्रवभूतार्थस्वभावस्य विपर्ययैः । न बाधा यत्नवत्त्वेषि बुद्धेम्तत्पत्तपाततः' ॥

न हि स्वभावो यत्तरहितेन निवर्त्तियतुं शक्यः । यत्तरच दोषदर्शिनो गुणेषु प्रवर्तते दोषेषु च गुणदर्शिनः । न च सात्मीभूतनैरात्म्यदर्शनस्य दोषेषु गुणदर्शनं न गुणेषु २० दोषदर्शनमदर्शनं वा गुणेषु, नेरात्म्यदर्शनस्य निरुपद्रवत्वात् ।

> ततः स्वभावो भूतात्मा निरुपद्रव एव च । कथमस्य परित्यागः शक्यः कर्तुं सचेतसा ॥ पत्तपातश्र चित्तस्य न दोपेषु प्रवत्तते ।

ततस्तस्य न दोषाय यतः कश्चित्प्रवर्त्तते ॥" [प्र० वार्तिकाल० १।२१२]इति;

१ "यः पद्मस्यात्मानं तत्रास्याह्मिति शाइवतः स्नेहः । स्नेहात् मुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरुते । गुणदर्शी परितृष्यन् ममेति तत्साधनान्युगादत्ते। तेनात्माभिनिवेशो यावत् तावत् स संसारे॥"—प्रव्वाव ११२९—२२१। २ प्रागप्यात्मदर्शनाभावे । ३ नैरात्म्यदर्शनाभ्याससाधनस्य । ४ द्रष्टव्यम्—प्रव्वाव स्ववृव ३।३६—३७। ५ सुगतस्य । ६ "अपुनराषृत्त्या गमनं सुगतत्वम् ""—प्रव्वाव भव १।१४२। ७ सुगतस्य । ८ मिथ्याज्ञानयुक्तसुगतात् । ९ "विधूतकत्पनाजालगम्भीरोदारमूर्त्त्रये" (प्रव्वाव १११) इत्यादिना स्तूयमाना । १० "दोषराशेरुद्वेजकस्य प्रह्वाणेन निरुपद्रवस्य प्रमाणसंवादित्वेन भूतार्थस्य सत्यार्थस्यानारोपितत्वेन स्वभावस्य प्रकृतेने रात्म्यस्याभिक्षित्तिव्यस्य विपर्ययेष्वातमायाकारेष्वभ्यासे सोपद्रवत्वादिना प्रयस्न एव तावन्न सम्भवति प्रेक्षस्य । सम्भवेषि वा विपर्ययैः न बाधा नैरात्म्यस्य सात्मीभृतस्य स्वभावस्यास्ति बुद्धैस्तन्न दोषप्रतिषक्षे गुणवित मार्गे पक्षपातात् ।"—प्रव्वाव म० ११२१२ ।

बत्वेन दोषत्वात्, दोषतया च निश्चिते तस्य प्रयन्नासम्भवात् । प्रयोजनवशाद्दोषेऽपि प्रयन्न
इति चेत्; न; पक्षपाताभावे तदसम्भवात् । नै च दोपे पक्षपातः "पत्तपातश्च चित्तस्य"
इत्यादि विरोधात् । दोप एवायं नै भवति प्रयोजनवत्त्वेन गुणत्वादिति चेत्; न; गुण एवायं
न भवति अभूतार्थत्वेन दोषत्वात् । प्रयोजनवत्त्वं गुणो दृश्यत इति चेत्; न; अभूतार्थत्वस्य
दोषस्यापि दर्शनात् । तथा च,

गुणस्वान् पश्चपातोऽस्मिन् दोपत्वात्तद्विपर्ययः ।
युगपत्त्राप्तुयातां ते धर्मावन्योन्यवाधितौ ॥१४६॥
पश्चपाताद्विधेयत्वमिवधेयत्वमन्यतः ।
उपदेशस्य तच्चैतद्दौःस्थ्यं ते महदागतम् ॥१४७॥
तद्स्मात्सङ्कटावेशान्तिर्मुच्येत तथागतः ।
कथन्नामेति चेतो नः कृपया परिपीड्यते ॥१४८॥

१०

वस्तुभृतेष्यभृतार्थतया दोषत्वे गजनिमीलनं कृत्वा गुणत्वस्यैव प्रयोजनवत्त्वलक्ष्णस्या-भिसन्धानात् पक्षपात एवं न तत्र विपर्यर्थं इति चेत् ; किं तत्त्रयोजनं यत्पश्रपातनिबन्धनं भवेत ? मार्गावतारो विनेयानामिति चेत् : कः पुनरसौ मार्गः ? बहिर्थादिज्ञानमेवेति चेत् : कस्यासौ मार्गः ? पुरुपार्थस्य प्रवृत्तिनिवृत्त्यादिलक्षणस्येति चेत् ; न ; वस्तुतस्तदभावात् , स्वयं १५ तथैवाभ्यपगमात् । अवस्तुसतश्च दोपत्वेनापक्षपातविषयत्वात् कथं तदर्थोऽयं कारणान्वेपणप्रयत्न-स्तथागतस्य ? दोषे दोपतया निर्णीते तद्सम्भवाच, अन्यथा ''यत्नश्च दोषेषु गणदर्शिनः'' इत्यस्य विरोधात् । प्रवृत्त्यादेरपि प्रयोजनवत्त्वेन गुणत्वात् पश्पातविषयत्वमेव, अभूतार्थत्वेन 'वस्तुतस्तरभावात्' इत्यादेरावृत्त्या चक्रकानवस्थयोः प्रसङ्गात्। तदन्यरूपत्वे च समाधानस्याभि- २० धास्यमानत्वात् । तन्न प्रवृत्यादिः पुरुपार्थः । निःश्रेयसमेव स्वाभिमतं पुरुपार्थ इति चेत् ; नः तत्र बहिरथोदिज्ञानस्यामार्गत्वात् सकछधर्मनैरात्म्यदर्शनस्यैवै तन्मार्गत्वेनोपगमात् । ''मुक्तिस्त श्रन्यतादृष्टेः" [प्र०वा॰ १।२५५] इति वचनात् । तन्न बहिरथीदिज्ञानं मार्गः । सम्यग्ज्ञान-मेव तर्हि नैरात्म्यदर्शनं मार्ग इति चेत् ; न; तत्र तत्त्वोपदेशस्यैव हेतुत्वात् । न हि तत्त्वोपदे-शकार्यमतत्त्रवोपदेशाद् अनग्नेर्धूमवत् । अतत्त्वोपदेशश्चायमुपदेशो बहिरर्थादेस्तद्विपयस्य वस्तु- २५ वृत्तेनाभावात् । मिथ्योपदेशादि तत्त्वज्ञानं चेत् ; नः मिथ्याज्ञानादिप प्रमङ्गात् । तत्त्वसिद्धि-निवन्धनत्वे मिथ्याज्ञानत्वमेव तस्य न स्यादिति चेत् ; न ; उपदेशस्याप्यतै १ एवामिथ्यात्वप्रस-क्रात । तम्न बहिर्यादिज्ञानं नैरात्म्यज्ञानं वा तदुपदेशस्य प्रयोजनं यतस्तत्र पश्चपातात्प्रयत्नो

१ न तद्दंषे आ०, ब०, प०, स०। २ मिथ्योपदेशः। ३ न च म-आ०,ब०, प०, स०। ४ मिथ्यो-पदेशे। ५ एव तत्र ता०। ६ उपदेशे पक्षपाताभावः। ७ -र्गावतारतो आ०, ब०, प०। ८ प्रवृत्तिलक्ष-आ०, ब०, प०, स०। ९ बौद्धैः। १० तस्यप्रयो-आ०, ब०, प०। ११-रात्म्यस्यैव आ०, ब०, प०। १२ तस्वसिद्धिनिबन्धनत्वादेव।

१५

भवेत् । अप्रयत्नेऽि च 'पूर्वावेधात् भवित तदुपरेशः । न हि प्रयत्नादेव सर्वं कार्यम् अप्रयत्नानान्तरीयकस्य विद्युदादेरभावप्रसङ्गादिति चेत् ; उक्तमत्र—'सुगतस्य मिथ्याज्ञानमि भवेत् तत्कारणस्यापि तैदावेधस्य भावात्'इति । उतेन चाप्रयत्नसिद्धेनैवैं तत्त्वज्ञानवाधेन सम्भवादसम्बद्धमेतत्—
'निरुपद्रव' इत्यादि । सतोऽि मिथ्याज्ञानस्य तत्त्वज्ञानावाधकत्वे प्रागिप न स्यात् । सत्य'मेतत् , मिथ्याज्ञानस्यैत्र वस्तुतः कस्यचिदभावात् , असतो हि विषयस्य प्रहणे मिथ्यात्वम् ,
स च वहिर्भावादिरेव, न चास्य कचित्प्रागिप प्रत्यवभासनं स्वरूपमात्रवस्तुविषयत्वात् सर्वसंवेदनानाम् , केवळं भोतमुद्रामात्रकमेवैतत् यत्तर्द्वभासकस्पनम् । ततो न प्रागिप अतिचन्ताकाळे
सम्यग्ज्ञानं वा नवा)धनसामर्थ्यं मिथ्याज्ञानमळानां किं पुनर्विधूतसकळविष्ठवे सुगतभावे
प्रभास्वरित्तमयस्वात् तदा भगवतः ? तदुक्तम्—

"प्रभास्वरिमदं चित्तं प्रकृत्याऽगन्तवो मलाः । तत्प्रागप्यसमर्थानां पश्चाच्छक्तिः क तन्मये ॥" [ प्र० वा० १।२१० ]

इति चेत्; नः उंक्तोत्तरत्वात् । असति वस्तुवृत्त्या मिथ्याज्ञाने न तन्निबन्धनो रागादिरित्यनादि-शुद्धिः सुगतस्य स्यात् । अविद्यापरिकल्पितमस्त्येव तदिति चेत् ; न ; सतोऽपि तस्य रागादा-वन्यत्र "चासामर्थ्यात् । अपि च,

> मिथ्याज्ञानमशक्तं चेत्तस्वसंवित्तिवाधने । मिथ्योपदेशसामर्थ्यं कथं <sup>१२</sup>तस्यावकरूप्यताम् ? ॥१४९॥

यदि सिन्निहितमि मिध्याज्ञानं तत्त्वज्ञानवाधनाय न समर्थम् अविद्यानिर्मितस्य तस्यैव विवारासहत्वादितिः, हन्तैवं कथं वितारासयेव तस्य चिरापकान्तस्य मिध्योपदेशसामध्यै यतो बहिरर्थादिदेशना बुद्धस्य भवेत् ? ततो नासामध्यीत्तस्य विरापकान्तान्मिध्याज्ञानान्न सम्भवति । तदिपि विरातीतस्याहेतुः वादेव, तद्दिमध्योपदेशोऽपि चिरापकान्तान्मिध्याज्ञानान्न सम्भवति । नापि तात्कालिकात् ; सुगतावस्थायां तदभावात् । तन्न छोकबुद्ध्या मिध्याविकल्परूपया विदर्शादिचन्ताप्रतननं बुद्धानाम् । यत इदं सूक्तम्-

''तदुपेत्तितत्त्वार्थैः कृत्वा गजनिमीलनम् । केवलं लोकबुद्धचैव बाह्यचिन्ता प्रतन्यते ॥'' [प्र० वा० २।२१९] इति ।

१ पूर्वविदात् आ०, ब०, प०, स०। पूर्वसंस्कारात् । २ तदावेदकस्य आ०, ब०, प०, स०। पूर्विमिध्याज्ञानसंस्कारस्य । ३ मिध्याज्ञानेन । ४ प्रयत्नं विना केवलं संस्कारसमुद्भृतेनैव । ५ संसार्यवस्थायामि । ६ बहिरर्थावभास । ७ "तत्र श्रुतमयी श्रूयमाणेभ्यः परार्थानुमानवाक्येभ्यः समुत्यद्यमानेन श्रुतशब्दवाच्यतामास्कन्दता
निर्वृत्ता परं प्रकर्ष प्रतिपद्यमाना स्वार्थानुमानलचणया चिन्तया निर्वृत्तां चिन्तामयीं भावनामारभते ।"—आसप०
का० ८३ । ८ "प्रभास्वरिमेदं चित्तं नित्यत्वविरिहितस्यैव तेन महणादागन्तवो मलाः, असद्भृतसमारोपस्याम् लकत्वेन
भौतमुद्रामात्रकत्वात् न परमार्थतो नित्यत्वं कचित्प्रतिभाति ।"—प्र० चार्तिकाल० १।२१० । ९ दत्तोत्त-आ०,
ब०, प०, स० । १० मिध्यातानम् । ११ वासामध्यां—आ०, ब०, प०, स० । १२ चिरापकान्तमिध्याज्ञानस्य ।
१३ अविद्याक्तिवित्रस्यैव । १४ मिध्याज्ञानस्य । १५ तत्त्वज्ञानबाधनाभावः । १६—वाज्ञ लो—आ०, ब०,प०, स० ।

१५

20

२५

नाऽपि तत्त्वज्ञानात्तत्प्रतननम् : बहिरथोदेरवस्तुत्वेन तत्त्वज्ञानस्य तद्विषयत्वाद् अन्यथा मिथ्याज्ञानत्वप्रसङ्गात् । विधिपरत्वेनैव तद्विषयत्वे मिथ्याज्ञानत्वं न विषेधपरत्वेन. ततो निषेधविषयोपदर्शनार्थं तत्त्वज्ञानेनैव बहिरर्थाद्यनुवादेऽपि न दोष इति चेतु ; न ; तद्वन्नि-त्येश्वरादेरप्यनुवादप्रसङ्गात . तस्यापि निषेधविषयत्वाभ्यनुज्ञानात् । तथा च बहिरथीदिवर्त्तस्यापि संवृतिसत्यत्वोपपत्तेर्न किञ्चिदसौगैतं मतं भवेत् । पूर्वपक्षत्वेनानृदितस्य कथं सत्यैत्विमिति चेत् ? ५ कथं बहिरथोरेरिति समानम् ? मा भूत्तर्स्यापि तँदिति चेतु : उत्सन्नस्तर्हि संवृतिसत्यव्यवहारो बहिरर्थादिव्यतिरेकेण तर्सम्भवात् । तन्न तत्त्वज्ञानाद्पि तत्प्रतननमिति सिद्धमज्ञातोपदेशित्वं बुद्धस्य, ततश्चानाप्रत्वम् अनवधेयवचनत्वात् । र्नं ह्यज्ञस्य वचनं प्रेक्षावतामवधेयमिति ैचेत् : साधु चौदक. साधीयस्तव चोद्यम् , अनुमतमेवैतद्स्माकम् । न हि चोद्यमित्येव समाधातव्यम् , न्यायोपपन्नस्यानुमतिविषयत्वात् ।

सम्यागहणं तु संशयितस्य विपर्यस्तस्य चोपदेशनिवृत्त्यर्थम् , तदुपदेशेऽप्यपदेष्दरनव-धेयवचनत्वेनानाप्तत्वप्रसङ्गात् । तत्र-

> सन्दिग्धं संविदद्वैतम् , तद्धि नः ( न ) प्रतिभासतः । सिद्धचित, प्रतिभासस्य बहिर्भावे" विभावनात् ॥१५०॥ न तस्यै प्रतिभासश्चेदः; अद्वैतस्य कथं भवेत् ? अपह्नवे हि दृष्टस्यादृष्टस्यं नितरामयम् भ ॥१५१॥ बहिरथोंऽपि यद्यस्ति तदद्वैतं कथं भवेत ? न हि ज्ञानार्थयोभीवे द्वयोरद्वेतसङ्गतिः ॥१५२॥ बाध्यत्वात्प्रतिभातोऽपि भनास्त्यसावित्यसङ्गतम् । बाध्यबाधकभावस्य स्वयं विबोद्धेनिराकृतेः ॥१५३॥ संबत्या बाधनेऽर्थस्य वस्तुतस्तदनिह्नवात् । अद्वैतं "सांवृतं प्राप्तं प्राप्तं बाह्यं त वस्तुसन् ॥१५४॥ तस्मात्रिभासतो वस्त्सदसत्तानुधाविनः । सन्दिग्धं संविदद्वैतं तन्न वाच्यं मनीषिणाम ॥१५५॥ एवं यत्क्रलिपतं सर्वैः सर्वथैकान्तवादिभिः । तत्त्रमाणविपर्यस्तमनाप्तोपज्ञमुच्यते ॥१५६॥

'सम्याजानजलैः' इति बहुवचनं तद्वहुत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात् । एवमपि बहुभिरेव प्रक्षालनं नैकेन नापि द्वाभ्यामिति प्राप्तमिति चेत्; आह्-'कथमपि' इति । एकादीनां मध्ये

१ बाह्यचिन्ताविस्तारः । २ बाह्यार्थाः सन्तीति विधिरूपतया । ३ बाह्यार्थीभाव इति निषेधरूपतया । भ नित्येश्वरादेरिप । ५-गतं भ-आ०, ब०,प०,स० । ६ बिहर्शादेरिप । ७ सत्यत्वम् । ८ अन्यः कश्चिदुपह्सित । ९ चेश सा-आ०, ४०, ५०, स०। १० जैनानाम् । ११-वेऽपि भाव-ता० । अस्मिन् पाठे अपिशब्दः एवार्थको क्रेयः । १२ बहिर्भावस्य । १३ संवेदनाद्वैतस्य । १४ अपहवः स्यात् । १५ नास्ति बहिरर्थः । १६ द्रष्ठस्यम्-प्र० वार्तिकाळ० ३।३६०। ४० ४२ । १७ साम्प्रतम् आ०, ४०, ५०, स०।

केनापि प्रकारेणेति । एकेन तत्प्रक्षालने किं तत्र द्वाभ्यां बद्धभिर्वा वैयर्ध्यादिति चेत् ? नः ततोऽपि तदतिशयस्य सम्भवातः सम्यग्ज्ञानानां सापत्न्यस्याभावाचेति निवेदनात् । कथं तर्हि बहुववने द्वयादिप्रतिपत्तिरिति चेत् ? न ; बहुपु द्वयादेरन्तर्भावेन तैतस्तत्प्रतिपत्तेरिवरोधात् । कैर्नेनीयते ? इत्याह वचो भि: । न्यायविनिश्चयवचनैरिति । 'प्रत्यक्षस्त्रक्षणमः ईत्येवमादीनि हि तद्व-५ चनानि, तैश्च प्रत्यक्षादिकमेव निर्मेटत्वं नीयते नाम्नायस्तत्कथं <sup>उ</sup>तैः स तन्नेनीयत इत्युच्यत इति चेत् ; नः तृतीये तैरेवाम्नायस्यापि तेन्नयनात् । प्रत्यक्षादेस्तर्हि तन्नयनं किमर्थम् अप्रस्तुताभि-धानदोषादिति चेतु ? न : तस्याप्याम्नायपरिशोधनार्थत्वात । प्रत्यक्षादौ हि निर्मेछतां नीते निर्मेळतत्त्रमाणपरिश्च**ढ्रद्रव्यपर्योयसामान्यिवशेषात्मकजीवादिपदार्थगोचर**तया सुपरिशृद्धमाम्ना-यज्ञानप्रामाण्यं भवति । अत एव प्रत्यक्षादिकं परिशोध्य पश्चादाम्नायः परिशोधितः. निश्चित-१० प्रामाण्यप्रत्यक्षाद्यविरोघेन निष्प्रतिपक्षस्याम्नायप्रामाण्यस्य व्यवस्थापनार्थम् । यद्वक्ष्यति-''सकलागमार्थभिषयज्ञानाविरोधं बुधाः प्रेचन्ते" [न्यायवि० इछो० ३८५ ] इति । लोकप्रसिद्ध्येव परिशुद्धं प्रत्यक्षादिकं<sup>ः</sup> किं तत्परिशोधनेन ? परिशुद्धशोधने अतिप्रसङ्गदिति चेत् ; न; तस्याप्याम्नायवन्मिलनीकृतत्वात् । न तर्हि कस्यचिदपि परिशोधनम् उपायाभावात् , सर्वप्रमाणमिलनीभावे हि क इवोपायः परिशोधनस्य स्यात्, प्रमाणस्यैव परिशोधनोपायत्वात. 🤋 ५ तस्य च मिलनीभावात , अप्रमाणस्य तदुवायत्वे प्रमाणकल्पनावैयथ्येम्, प्रमाणवत्प्रमेयस्यापि अप्रमाणदेव परिशोधनोपपत्तेः ।

यदि सर्वप्रमाणानामुच्यते मलिनीकृतिः । उपायाभावतस्तेषां परिशुद्धिकिया कथम् ? ॥१५७॥ प्रमाणस्यैव वक्तव्या परिशुद्धावुपायता । न च तन्मिलनीभूतमुपायत्वाय कल्पते ॥१५८॥ २० मलीमसमुपायइचेत् ; मलप्रशालनं वृथा । अप्रमाणमुपायइचेतु ; प्रमाणान्वेषणं वृथा ॥१५९॥ प्रमेयपरिश्रद्धिश्च प्रमाणपरिश्रुद्धिवत् । अप्रमाणादुपायात् यत्प्रसिद्धिपदमृच्छति ॥१६०॥ इति चेतु; असदेततु; यन्न हि सर्वं मलीमसम् । २५ प्रमाणम्, परिशुद्धस्य सम्भवात्तस्य कस्यचित् ॥१६१॥ तेनँ चापरिशुद्धस्य परिशोधनसम्भवात् । उपायाभावतो नास्ति शुद्धिरित्यसमञ्जसम् ॥१६२॥ सर्वशून्यप्रवादे हि शून्यज्ञानमकलमपप् । सकरमषात्र तज्ज्ञानाच्छ्रन्यत्वं यत्प्रसिद्धयति ॥१६३॥ 30

९ महुववनात् । २ वस्यमाणकारिकारूपाणि । ३ तैः वचोभिः स आन्नायः तत् अमलस्वं नेनीयते । ४ प्रवचनप्रस्तावे । ५ अमलस्वप्रापणात् । ६-कं किं तस्परिगुद्धशोधनेन आ०, व०, प०, स० । ७ परिग्रुद्ध-प्रमाणेन । ८ अविसंवादि प्रमाणं स्त्रीकर्राष्ट्र्यम् ।

अंशून्यवेदनं तेन नीयते निर्मेखां दशाम । यैद्यशुन्यं न किञ्चित्स्याच्छन्यज्ञानं कथं भवेत ? ॥१६४॥ शुन्यज्ञानं भवत्तच्च स्वसत्तां प्रत्यनाकुलम् । <sup>ग</sup>भावसंवित्तिनैर्मरुयं <sup>''</sup>खतोऽवद्योतयत्यस्रम् ॥१६५॥ अँद्वैतवेदनेनैवं निर्मलेन मलीमसम्। 4 विधतमलसम्बद्धं भवेद् द्वैतप्रवेदनम् ॥१६६॥ अबाधितोपलम्भइचेदद्वैतमवकल्पयेत । द्वैतं किन्त सं प्वायमवकल्पयितुं क्षमः ॥१६७॥ अस्ति चे द्वैतसंवित्तिरस्ति चास्यामबाधनम् । इति निर्णेष्यते 'पंश्चादलमत्रामहेण ते ॥१६८॥ 80 स्वरूपवेदनं यस्य संविदां परिश्रद्धिमत् । तस्य तेन बहिर्वस्तवृद्धिः शृद्धिपथं त्रजेत् ॥१६९॥ बहिर्वस्तुपरिच्छेदि न किञ्चिद्यदि वेदनम् । "संवेदनबहुत्वं तु प्रसि ति कुतस्तव ॥१७०॥ अनासादितबाधत्वात्रिर्मेलं चेत्स्ववेदनम् । १५ अर्थवेदनमप्यस्तु ततोऽर्थोस्तु निराकुलः ॥१७१॥ स्वसंवेदननैर्मस्यमर्थनिर्मञ्चेदनात् । सिद्धमेतेन बोद्धव्यमन्यथा तदसम्भवान ॥१७२॥ <sup>33</sup>एकान्तवेदनं यच परिशुद्धं परैर्मतम्। बुद्धिस्तेनाप्यनेकान्तगोचरा परिशुद्ध्यति ॥१७३॥ 20 एवमादि यथान्यायं सुरिर्विस्तारयिष्यति । तत्त्रयासैः किमस्माकं "अवन्थविस्तरकारिभिः ॥१७४॥

तस्मादाम्नायपरिशोधनोपायत्वादुपपन्नमध्यक्षादिपरिशोधनम् । तत्परिशोधनोपायस्यापि परिशोधनादनवस्थानमिति चेन् ; नः अपरिशुद्धस्यैव परिशोधनान् , प्रसिद्धपरिशुद्धिकस्य <sup>१६</sup>तद्भा-वात् ,तेनैवापरपरिशोधनान् , <sup>१९</sup>तत्सद्भावस्य चानन्तरमेव निवेदन।दिति न किञ्चिद्वयम् । ततःसूक्तम् – २५

१ 'सर्व श्रून्यम्' इति वेदनं यदि सकत्मषं तदा सर्वस्य अश्रुन्यत्वमेव स्यादिति भावः । २ यदि सर्वश्रुन्यतान् ग्राहकं प्रमाणमि अश्रुन्यं न स्यात् तदा कथं सर्वश्रुन्यताप्रतिपत्तिः ? ३ अश्रुन्यमथ चाविसंवादि । ४ यथा श्रून्यानमश्रुन्यं तथा बाह्यार्थज्ञानमप्यश्रुन्यं स्यादिति भावः । ५ स्वतो यद्शो—ता०, ब० । खतो विद्यो—प० । १ श्रुन्याद्वैतज्ञानेन । ७ बाह्यार्थज्ञानम् । ८ द्वैतविषयकाऽबाधितोपलम्भः । ९ चेद्द्वैत—आ०, ब०, प०, स० । १० ।श्रादमलात्र ग्रहेण-आ०, ब०, प०, स० । ११ घटपटादिविषयभेदात् संवेदनबहुत्वम् । १२ अर्थसंवेदननैर्मल्याभावे विदननैर्मल्यमपि न स्यादिति भावः । अन्यदा आ०, ब०, प०, स० । १३ सर्वथा क्षणिकत्वादिग्राहकम् । । ४ ख्यमिष्टेन रूपेण सदात्मकम् तदन्यरूपेण असदात्मकमिति सदसदात्मकवस्तुग्राहिणी बुद्धिः स्यात् । १५ प्रन्थन्वस्तार—ब० । १६ परिशोधनाभावात् । १७ प्रसिद्धपरिग्रद्धिकस्य ज्ञानस्य ।

'वचोभिः' इति । अनेन न्यायनैर्मल्यनयनस्यानन्योपायत्वं दर्शयति, अन्योपायत्वे तद्वचनासम्भ-वात् । वचसामप्रमाणत्वात् कथं 'तैः स तन्नेनीयत इति चेत् ? न ; तत्प्रामाण्यस्य वक्ष्यभाणत्वात् ।

यस्ये तु तेपामवस्तुविपयत्वान् प्रामाण्यमनिभमतम्, तस्य निष्प्रयोजनमेव शास्तं वैतेन कस्यविद्प्यर्थस्यानिवेदनात्, तन्मतोपजीविनो वादिनश्च निमहावाप्तिः अँसाधनाङ्गवचनात् । पत्था च देवस्य वचनम् ''समस्तो वा वाक्यराशिरनर्थकः'' [ ] इर्ति । न वचनमात्रस्थानर्थकत्वं प्रमाणानुपपन्नवस्तुवादिनो वेदादिवचनस्यैवानर्थकत्वात्, निरवद्यप्रमाणपयःपरिपेक-परिशुद्धस्य तु त्रिरूपस्य लिङ्गस्य तत्साध्यसम्बन्धस्य च प्रतिपादकं वचनं प्रमाणमेव तस्य परार्थानुमानत्वर्न सौगतैरङ्गीकरणात् । न च शास्त्रस्य निष्प्रयोजनत्वम्; लिङ्गतत्साध्यसम्बन्धाभिधायित्वेन तस्य प्रयोजनवच्चात्तस्यापि परार्थानुमानत्वात् । न च तन्मतोपजीविवादि- वचनंस्याऽसाधनाङ्गवचनत्वम्, लिङ्गादेः साधनाङ्गस्यैव तेनाभिधानादिति चेत्; नः वचसाम- वस्तुविपयत्वाभावप्रसङ्गात् । तथा हि— तेपामवस्तुविपयत्वं प्रसब्धतिपेषेन वा स्यात् 'वस्तुविपयत्वं प्रसब्धतिपेषेन वा स्यात् 'वस्तुविपयत्वं प्रसब्धां वचसाम्'इति ? न तावदाद्यो विकल्पः; लिङ्गस्य तत्साध्यसम्बन्धस्य च वस्तुनः 'तिद्वपयत्वात् । 'वद्वचित्रिक्तं वस्तु न तद्विपय इति चेत्; कृत एतत् ? व्यभिचारात्, व्यभिचरित्त हि शब्दा घटादिकं वस्तु वस्तावेऽपि तत्प्रवृत्तेरिति चेत्; अत एव लिङ्गादिविपयत्वमपि न स्यात्, शब्दादो चाक्षुपत्वाद्यभावेऽपि तत्प्रवृत्तेरिति चेत्; अत एव लिङ्गादिविपयत्वमपि न स्यात्, शब्दादो चाक्षुपत्वाद्यभावेऽपि तत्प्रवृत्तेरिति चेतः अत एव लिङ्गादिविपयत्वमपि न स्यात्, शब्दादो चाक्षुपत्वाद्यभावेऽपि क्षत्वचसां प्रवृत्तिदर्शनात्, अन्यथा तदसिद्धःवाद्युद्धावनाभावप्रसङ्गात् । न ह्यनभिहिनतस्य दोषोद्धावनसुपपत्रम्; अतिप्रसङ्गात् । शब्दान्यत्वमन्यत्रापि समानम् ।

स्यान्मतम्— अन्य एव स शब्दो यश्चाक्षुपत्वादौ सत्येव भवति, सोऽप्यन्य एव यस्तद-भावे । न चान्यस्य दोषेणान्यस्य दोपवत्त्वं चौरदोषेण साधोरिप तद्वत्त्वप्रसङ्गादितिः, तन्नः, अन्य-त्रापि समानत्वात् । <sup>१९</sup>अन्येषामपि हि शब्दानां स्वविषयभावभाविनां तद्विपरीतानाश्च परस्परतो विशेषात् । विशेषानवभासनस्य<sup>१६</sup> च <sup>१९</sup>लिङ्गशब्देष्विप समानत्वात्<sup>१८</sup> ।

एतेन पर्युदासोऽपि प्रत्युक्तः ; लिङ्गशब्दविदितरेपामपि वस्तुगोचरत्वेन अवस्तु'विषयत्वानुपपत्तेः । लिङ्गशब्दानामप्यवस्तुविपयत्वमेव लिङ्गस्यावम्तुरूपत्वात् , स्वलक्षणं हि
वस्तूच्यते तस्यैवार्थिक्रियासामध्यीत् , न च तस्य लिङ्गत्वमनन्वयात् , साध्येनान्वितं
च लिङ्गम्, स्वलक्षणस्य च न धर्मिणि तद्नवयः शक्तराऽध्यवसायः, साध्यस्याद्याऽप्यनध्ययसायात् । न चानध्यवसिते साध्ये 'तद्वयः सुकराऽध्यवसायः; अतिप्रसङ्गात् । सपक्षे

१ वचनैः न्यायः अमलत्वं प्राप्यते । २ बौद्धस्य । "वक्तृव्यापारिवपयो योऽथों खुद्धौ प्रकाशते । प्रामाण्यं तत्र शब्दस्य नार्थतत्त्विनवस्थनम् ॥"—प्रव्वाव १।४ । ३ शास्त्रेण । ४ पचिसिद्धानङ्गभूत । ५ वेदस्य आ०, ब०, प०, स० । ६ इति वच—आ०, ब०, प०, स० । ७-ध्यसम्बद्धस्य स० । ८ "त्रिष्ट्पलिङ्गाख्यानं परार्थान् मुमानम् । त्रीणि रूपाण्यन्वयव्यतिरैकपक्षधर्मत्वसंज्ञकानि यस्य तत् त्रिष्ट्पम् । त्रिष्ट्पं च तिष्ठञ्जं च तस्याख्यानम् ।"—न्यायवि० पृ० ६१ । ९-नस्य सा-आ०, ब०, प०, स० । १०-दवस्तु-आ०, ब०, प०, स० । ११-ति विपर्यु -आ०, व०, प०, स० । १२ त्रिष्ट्पलिङ्गवचन । १३ लिङ्गतत्साध्यसम्बन्धव्यतिरिक्तम् । १४ अनित्यः शब्दः चान्तुषत्वादित्यादीनाम् । १५ घटपटादिशब्दानाम् । १६ घटपटादिशब्देषु इमे शब्दाः स्वविषयसद्भावे प्रयुक्ता इमे च तदभावे इति भेदानवभासनम् । १७ लिङ्गवाचकशब्देष्विप । १८-त्वादिति न आ०, ब०, प० । १९-विषयत्वेनानुप-आ०,व०,प०, स० । २०-यशक्य-आ०, ब०, प० । २१ स्वलक्षणिलङ्गान्वयः ।

२०

तद्दन्वयाध्यवसाय इति चेत्; न; धर्मिगतस्य हेतुस्वलक्षणस्यान्यत्रासम्भवात् , तत्रैवोपलम्भात् । तथाविधस्याप्यन्यत्र भावे न किञ्चिलाँ देशिकं स्यात् । सामान्यरूपेण तदेवान्यत्रेति चेत्; न; तद्द्रपस्य व्यतिरिक्तस्याव्यतिरिक्तस्य वास्पष्टप्रतिभासेनापरिच्छेदात् । प्रत्यभिज्ञानेन तत्परिच्छेद इति चेत् ; न ; तद्दर्शनाभावे तद्दनुत्पत्तेः । वासनाबलात्तदुत्पत्तौ कामिन्यादिज्ञानवद्वस्तुविपयं प्रत्यभिज्ञानं भयेत् । अवस्तुविपयभेव तदस्तु सामान्यस्य तद्विषयस्या- ५
वस्तुत्वादिति चेत् ; सिद्धं तिहे लिङ्गस्यावस्तुत्वं तस्य सामान्यरूपत्वात् । तदनेर्नं तत्साध्यसम्बन्धस्याप्यवस्तुत्वं निवेदितम् । न हि सम्बन्धिनः सामान्यस्यावस्तुत्वे तत्सम्बन्धस्य
वस्तुत्वमुपपन्नम् ; वन्ध्यास्तनन्धयावस्तुत्वे तत्सौन्दर्यवस्तुत्वप्रसङ्गात् । तत्र लिङ्गादिशब्दानामपि वस्तुगोचस्त्वं यतस्तद्वदन्येषामपि तद्गोचस्त्वं सँम्भाव्येत इति चेत् ; उच्यते—

अवस्तु यदि लिङ्गं स्यात्सर्वशक्तिविवर्जितम् । कथं तद्विपयो वित्तेर्विपयः कारणं हि र्वः ॥१७५॥

यग्रवस्तुरूपमेव लिङ्गं ते तिर्हि सकल्काक्तिवैकल्यस्वभावं कथं तत् कस्यचिद्विज्ञानस्य विषयः स्यात् ? विज्ञानं प्रति कारणस्येव तिद्वपयत्वात्, "नाकारणं विषयः" [ ] इति वचनात् । न चावस्तुनः कारणत्वम् ; वस्तुत्वप्रसङ्गात् , अर्थिकयासामर्थ्यस्य दस्तुक् लक्ष्रणत्वेनाभ्यनुज्ञानात् । अकारणत्वेऽप्यवस्तुप्रहणे वस्तुप्रहणमपि स्यादित्यसदेतत्—"नाकारणं १५ विषयः" इति ।

वस्तुनो यदि वेद्यत्वमनिमित्तस्य "कस्यचित् । "सर्वस्येकेन संवित्तः "सर्वेदेकस्य वा भवेत् ॥१७६॥ सर्वस्य सर्ववेदित्वमनुपायं ततो भवेत् । प्रतिपाद्यादिभावस्य कथयाऽपि कथं गितः ॥१७७॥ अवस्तुवेदि(द)नेप्येतदृपणं दृइयते समम् । तत्तस्तस्यापि वेद्यत्वमहेतोरेवसुच्यताम् ॥१७८॥

यद्यकारणस्यैव कस्यचिद्वस्तुनो प्रहणम्; तदा सर्वस्यैकेन प्रहणम् अकारणत्याविद्ये-षादित्युपायाभ्यासरिहतमेव सर्वस्य सर्वदिर्शित्वं भवेत्। वादिप्रतिपन्नस्यैव च प्रतिवादिना प्रादिनकैदच नियमेन प्रतिपत्तौ न वार्त्तयापि प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः प्रतिलब्धुं शक्यते। न हि २५ प्रतिपन्नतद्भाव एव परः प्रतिपाद्यितव्यः, प्रतिपादकस्यापि प्रतिपाद्यत्वेनानवस्थानप्रसङ्गादि-<sup>१६</sup> त्ययं पर्यनुयोगः परस्य स्वमतं प्रत्यनुरागमयमान्ध्यमावदयित। न ह्यपरीक्षितं परीक्षाळोचनः अक्ष

१ धर्मिमात्रोपलब्धस्यापि सपक्षे सद्भावे । २ अव्याप्यत्रत्ति । ३ वौद्धदृष्ट्या अन्यापोहात्मकस्य सामान्यस्य । ४ प्रत्यिभिज्ञानम् । ६ – न सा–आ०, ब०, प०, स० । ७ संभाव्यते आ०, ब०, प०, स० । ८ वौद्धानाम् । ९ वौद्धस्य । तत्तर्हि—आ०, ब०, प०, स० । १० "अर्थिकयासामध्येलक्षणत्वाद्धस्तुनः ।" – न्यायिक० पृ० २३ । ११ कस्य चेत् आ०, ब०, प०, स० । १२ अर्थस्य । १३ ज्ञानैः । १४ वस्तुनोऽपि । १५ ज्ञातार्थः । १६ – वस्थाप्रसङ्गादि – आ०, व०, प०, स० । १७ – चनस्व – आ०, व०, प० ।

पक्षचातिनमेव दोपं परपक्षे निक्षिपति । समानः खरुवयं पर्यनुयोगः 'परस्यापि । अवस्तुनोऽप्य कारणस्यैव प्रहणे सर्वसर्वज्ञत्वस्य प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावाभावस्य च समानत्वात । न हि निया-मकाभावे तत्रापि विज्ञानानां विपयेप्रतिनियमः सम्भवति । विज्ञानशक्तेनियामकत्वं वस्तुप्रहणेऽपि समानम् । ततो वम्तुवद्वस्तुनोऽपि नाकारणस्य संविक्तिरिति सर्वहेतृनां सुबुद्धमज्ञातासिद्धत्वभवबुध्यते । किन्न, 'लिङ्गम्, अवस्तु च' इति व्याहतम् । लीनमर्थं गमयतीति हि लिङ्गम्, लीनार्थगमनन्त्र नापरं तज्ज्ञानकरणात् , न चावस्तुनैस्तत्करणम् ; वस्तुत्वप्रसङ्गादिस्युक्तत्वात् । तत्कथं तेद्वचनस्यासाधनाङ्गवचनत्वान्त्रप्रहस्थानत्वं न भवेत ? वस्त्वेकत्वाध्यवसायात् वस्त्वेव लिङ्गम् , वस्तुना हि धूमादिस्वलक्षणेन धृमत्वादिसामान्यमेकत्वेनाध्यवसितं वस्त्वेव ततो न तस्याशक्तिर्यनाप्रहणमलिङ्गत्वञ्चेति चेतः न सारमेततः ; यस्मात—

१०

१५

20

. نو

अवस्तुनोऽपि शक्तिइचेद्रस्त्वेकत्वेन निर्णयात् । र्जंबरत्वभेदनिर्णातेरशक्तिर्वस्तुनो न किम ? ॥१७९॥ विशेषस्याप्यशक्तत्वे सामान्यवदवस्थिते । क्रतोऽनुमेयसंवित्तिं लभन्ते हन्त ! सौगताः ॥१८०॥ एकत्वाध्यवसायेऽपि वस्वच्चेन वस्तुनः । अवस्तुनि भवेच्छक्तिर्नाशक्तिर्वस्तुनीति चेत् ; ॥१८१॥ अनिन्वतत्वमध्येवं वस्त्यमीः कथन्न ते । शक्तिवत्प्रविशेल्छिङ्गे वसवेकत्वेन निश्चिते ॥१८२॥ सामान्यस्यैव लिङ्कत्वमन्वयार्थं त्वेच्छतः। असाधारणतास्यैवं प्राप्तेयं व्यभिचारकृत् ॥१८३॥ सामान्यं पुनरन्यचेदन्वयायोपमृग्यते । <sup>१</sup> वस्त्वभेदनयाभावे कथं तस्यापि लिङ्कता ॥१८४॥ तदभेदनये तस्य प्राच्यवत्स्यादनन्वयः । पुनः सामान्यक्लप्तिम्तु जनयेदनवरिथतिम् ॥१८५॥ एतेनाभ्यासभौमे<sup>१३</sup> यत्प्रत्यक्ष्मुपवर्णितम्<sup>१२</sup> । अविसंवाद्शुन्यत्वं तस्याप्यक्तभनन्वयान् ॥१८६॥

अभ्यासावस्थायां हि दृद्यप्राप्ययोरेकः वमध्यारोष्य तत्सामध्यदिध्यक्ष्रयाविसंवादकः वै

९ बौद्धस्थापि । २ घटज्ञानस्य घट एव विषयः न तु पटः इत्याकारकः । ३-नकार-आ०, ब०, प० । ४-नस्तत्कारणत्वं व-आ०, ब०, प०, स० । ५ सौगतमतोपजीविवादिवचनस्य । ६ अवस्तुना सह एकत्वाध्यवस्यात् वस्तुनः अशक्तिः किन्न स्यात् ? ७ यथा भूमस्वलक्षणगता शक्तिः एकत्वाध्यवसायवलात् धूमसामान्ये उपसङ्कामति तथा धूमस्वलक्षणगतमनन्वितत्वमपि भूमसामान्ये उपसङ्कामेत् तथा च अनन्वयात् न हेतुत्विमिति भावः । ८ भवेच्छतः आ०, ब०, प०, स० । ९ सामान्यस्येव । १० वस्तुना सह एकत्वाध्यवसायाभावे । ११ अभ्यासबहुत्वे ।-सभूमौ य-आ०, ब०,प०,स० । १२ वार्तिकारुङ्कारे (११२)। १३-स्यापि संवादकत्व-आ०, ब०,प०

मनुमन्यते परै: 'यदेव दृष्टं तदेव प्राप्तम्' इत्यंभिप्रायनिवेदनात्ः, तदेकत्वस्याप्यवस्तुंस्वभावस्य वस्तु-स्वलक्षणाभेदाध्यवसाये वस्तुस्वभावभूतानन्वयधर्मानुपातित्वेन <sup>अ</sup>स्वान्वयस्वभावपरित्यागात् कथम-विसंवादकारित्वं स्वलक्षणवत्?पुनरप्यविसंवादिनमित्तमेकत्वान्तरपरिकल्पनायां तदवस्थमनवस्थानम्।

स्यान्मतम्—न सर्वस्य वस्तुधर्मस्य वस्तवत्तं व्यवहारोपयोगिन एव तस्य बस्तवत्त्वात्, तदुपयोगित्वव्यक्षक्तरेव नान्व (नानन्व) यस्य, ततः शक्तिरेव अवस्तुन्यध्यारोप्यते नीनन्वयः, तद- ५ ध्यारोपे हि न प्रत्यक्षं संवादाभावात् । न हि तस्यानन्वितवस्तुविषयत्वे संवादित्वं नाम अति-प्रसङ्गात् । नाष्यनुमानम् ; स्टिङ्गाभावात् , अनन्वितस्य स्टिङ्गत्वायोगादिति प्रवृत्त्यादिव्यव-हारः सर्व एवोच्छेद्येत, तस्य प्रस्यक्षादिनिबन्धनस्य तद्भावे गत्यन्तराभावात् । न च व्यवहारमुप-जीवतां तद्भावायोपक्रमः श्रेयान् । तदनुपजीवने तु प्रत्यक्षादिनिराकरणमभिमतमेव ताथागतानाम् , सकलव्यवहारपरिस्पन्दाभावे निरवशेपविकत्पनिष्कान्तस्य संवेदनपरमार्थपर्यवसितस्य १० सर्वथा मुक्तत्वेन प्रत्यक्षादिनिन्तया प्रयोजनाभावात् । तदक्तम्—

'''यद्यद्वेते न दोषोऽस्ति मुक्त एवासि सर्वथा ।

वर्तते व्यवहारद्येत् प्रत्यत्ताद्यपि चिन्त्यताम्।।''[प्रव्वार्तिकालव् १।३६] इति ।
ततः प्रयोजनवशाच्छिक्तिरेवाध्यारोप्यते ''नानन्वय इति ; तदसमीचीनम् ; अनन्वयानारोपे
शक्तेरप्यनारोपप्रसङ्गान् ''तस्यास्तत्स्वभावान् । न हि सा तत्स्वभावा ''ततो निष्कृष्याध्याः १५
रोपायतुं शक्यते, स्वरूपत एव निष्कर्पणासम्भवात् स्वरूपाभावप्रसङ्गात् । कल्पनया .
निष्कर्पणमिति चेत् ; न ; अनिष्कृष्टस्वभावायाः ततोऽपिं तदसम्भवात् । न हि कल्पनाष्यभेदिनीं भिनित् ''तदानीमेव तदभेदाभावप्रसङ्गात् । अन्यदा भिनित्तिति चेत् ; न ; तदा शक्तेरेवाभावात् ' । न द्यविद्यमाना भेत्तुं शक्यते, 'तदापि तद्भावे क्षण-क्षायत्वाभावापत्तिः । सत्यम् , न कल्पनया भिद्यते शक्तिः , केवलमिन्न्नापि भिन्नेव तस्यां 'प्रत्यव- २० भासत इति चेत् ; कल्पनागत्तैव तर्हि शक्तिरध्यवसित्वया, न वस्तुगता । न चैतत्पथ्यं भवन्ताम्, तच्छक्तेरप्यवस्तुरूपत्वान् । न चावस्तुनस्तथाविधादेव सामध्यीदर्थिक्रियाकारित्वं क्रूमेरोमसा-मध्यीध्यासाद् वन्ध्यासुतस्यापि सुतप्रयोजनकारित्वप्रसङ्गात् । वस्तुभूतैव 'कल्पनाशक्तः वस्तुशक्तेसत्राध्यासादिति चेत् ; न; अनन्विताया एवाध्यासप्रसङ्गात् तत्त्वभावत्वान् अनन्वयनिष्कृष्टाया असम्भवात् । कल्पनया सम्भव इति चेत् ; न; 'कल्पनागत्तैव' तर्हि' इत्यादेराष्टत्या २५

१ "ततो व्यवहारप्रसिद्धमवयिन एकत्वं समाश्रित्य यदेव दष्टं तदेव प्राप्तमिति व्यवसायात् प्रमाणताव्यवहारः स च एकत्वाध्यवसायो देशकालाद्यमेदात्।" –प्रव्वातिकालक १।५ । २ – वस्थानुस्व – आ०, व०, प० । ३ सान्वय – आ०, व०, प०, स०। ४ नान्वयः आ०, व०, प०, स०। ५ वस्तुगतस्य अनन्वितस्य अध्यारोपे । ६ संवेदनस्य पर – आ०, व०, प०, स०। १० जनस्य। ११ 'यद्यद्वेतेन तोषोऽस्ति । ० प्रत्यच्चर्य। ८ व्यवहाराभावाय। ६ संवेदनस्य पर – आ०, व०, प०, स०। १० जनस्य। ११ 'यद्यद्वेतेन तोषोऽस्ति । व्यवहार्श्वतेपरलोकोऽपि चिन्त्यताम्।'' – प्रविवातिकालक १।३६। 'न दोषोऽस्ति' अस्मिन् पाठे 'यद्यद्वेतं निर्देषिम्' इत्यर्थो प्राद्यः। १२ नान्वयः आ०, व०, प०, स०। १३ धर्मधर्मिणोरभेदात् शक्तरेपि वस्तुवत् अनन्वयस्वभावत्वात्। १४ अनन्वयतः। १५ कत्पनातोऽपि। १६ शक्तिम्। – प्यभेदेन भिनं – प०। १७ उत्पत्तिक्षण एव। १८ चिणकत्वात्तस्याः। १९ उत्तरकालेऽपि। २० कत्पनायाम्। २१ कत्पनायां प्रतिभासिता शक्तिः। २२ गत इव त – आ०, व०, प०, स०।

0

१५

चक्रकप्रसङ्गादनवस्थानापत्तेश्व । तन्न अवस्तुनि वस्त्वध्यासः सम्भवति, यतोऽभ्यासावस्थायां दृदय-प्राप्ययोरेकत्वस्य अविसंवादकारित्वं टिङ्गस्यं वा स्वरूपसाध्यसंवित्तिहेतुत्विमिति दुष्परिहार-मज्ञातासिद्धत्वं सर्वटिङ्गानाम् , तेपामवस्तुसामान्यरूपतया स्वज्ञानाहेतुत्वात् । अत एव साध्य-संवित्तिकरणाभावात् वद्वचनानामसाधनाङ्गवचनत्वञ्च ।

वस्त्वेव यदि सामान्यं ज्ञानरूपतयोच्यते ।

रिलेङ्गताऽर्थस्य हन्तैवमसामान्यात्मनः कथम् १ ॥१८७॥
अर्थादेव च धूमादेव्यंवहाराय सौगताः ।
पावकाद्यनुमानेन प्रवृत्तिं करूपयन्त्यमी ॥१८८॥
अध्यासाज्ञा (साञ्ज्ञा) नधर्मस्य यद्यर्थस्यापि लिङ्गता ।
अध्यस्तं ननु सामान्यमवस्त्वेवेति भाषितम् ॥१८९॥

ज्ञानात्मनापि सामान्यं वस्तु यद्यन्वयात्मना ।
अर्थात्मनाऽपि किन्न स्याद्वस्तु सामान्यमन्वितम् १ ॥१९०॥
अन्वयप्रहणं यद्वज्ञानेऽर्थेऽपि तथा भवेत् ।
ततोऽभिधेयं वस्त्वेव वहिः सामान्यमागतम् ॥१९१॥
नचतद्भयनुज्ञानं सौगतानां हितावहम् ।

''तद्वस्त्वभिधेयत्वात्'' इति किर्तिवचःश्चतेः ॥१९२॥
स्वालक्षण्येन सामान्यं वस्तु चेज्ञानगोचरम् ।

व्याजोक्त्या किम् १ न सामान्यं सर्वथास्तीति किंध्यताम् ॥१९३॥

स्वअक्षणरूपतयेव ज्ञानगतस्यापि सामान्यस्य वस्तुत्वे बिह्ररन्तद्रच स्वअक्षणमेवास्ति रण्डमिभिधातव्यं किमनया 'ज्ञानात्मना वस्त्वेव सामान्यम्' इति व्याजोत्त्वा ? न च सामान्याभावे वचनव्यवहारोऽपि विषयाभावात् स्वअक्षणस्यातंद्विपयत्वात् । र्ज्ञानस्यअ्षणमेवावाह्यमपि बाह्यतया अनिन्वतमप्यन्त्रितत्याऽध्यवसीयमानं सामान्यमिति चेतः कुतस्तस्यं तथाऽध्यवसायः ? स्वतं एवति चेत् ; नः स्वअक्षणतयेव स्वतस्तस्य वेदनसम्भवात्तस्य-भावत्वात् न सामान्यरूपेण विषययात् । "तद्दिष तस्य स्वभाव इति चेत् ; नः वस्तुत एव सामान्यसिद्धेरुक्तत्वात् । अस्वरूपमि वासनादोपात्तेन तहृह्यत इति चेत् ; नः प्रतिबन्धाभावात् । न हि ततस्तस्योत्पत्तिः तस्यावस्तुत्वेनाहेतुत्वात् प्रतिवन्धान्तरस्य चानभ्युपगमात् । कारणत्वमेव च प्राह्मत्वम् , ''ग्राह्मतां विदुर्हेतुत्वमेव'' [प्र०वा०२।२४७] इति वचनात् । अकारणस्यापि ''तस्य स्वयोग्यतयेव संवेदनं प्राह्किमिति चेत् ; नः स्वमतव्याघातेन' ध्यान्ध्य-

१ हेतुप्रतिपादकतवसाम् ।२ लिङ्गतोऽर्थ-आ०, ब०, प०, स०। ३ ज्ञानात्मना भासमानमित सामान्यम् । ४ "न तद्वश्विभियेयतात् –तत् सामान्यं न वस्तुरूपादिखभावम् अभिषेयत्वात् ।"-प्र० वा०, म० २।११ । धर्मकीर्ति । ५ ज्ञानस्वलक्षणस्वतया । ६ कथ्यते आ०, ब०, प०, स०। ७ शब्दागोचरत्वात । ८ प्र० वा ३।७५-७७ । द्रष्ट्व्यम्-पृ० २२ टि० ५ । ९ ज्ञानस्वलक्षणस्य । १० सामान्यस्पमि । ११ तेन ज्ञानस्वलक्षणस्य । १३ कार्यकारणभावातिरिक्तस्य । १४ कार्यकारणभावातिरिक्तस्य । १४ भामान्यस् । १२ ततः सामान्यात् तस्य ज्ञानस्वलक्षणस्य । १३ कार्यकारणभावातिरिक्तस्य । १४ "भिन्नकालं कथं प्राद्यमिति चेत् ; प्राह्यतां विदुः । हेतुत्वमेव युक्तिज्ञा शानाकारार्पणक्षमम् ॥"-प्र० वा० । १५ सामान्यस्य । १६ न वान्ध्य-आ०, व०, प०, स० ।

प्रसङ्गात् । अपि च, अवस्तुतोऽपि सामान्यस्यैव संवित्तिविषयत्वं स्यादिनवतरूपत्वाविशेषात् । वक्ष्यते चैतत्-

''प्रमाणमर्थसम्बन्धात्प्रमेयमसदित्यपि ।

केवलं ध्यान्ध्यमेवैतित्कन्न सन्तं समीच्यते ॥" [न्यायवि०का०२८९] इति । तन्नास्वरूपस्य प्रहणम् । ततो न बहिरन्तर्वा सामान्यं वस्तुभूतिमवावस्तुभूतमिष सम्भ- ५ वति यिष्ठङ्गं भवत् शब्दवाच्यं भवेत् ।

तद्नेन लिङ्गसाध्यसम्बन्धस्य तैद्वाच्यत्वं प्रत्युक्तम् : लिङ्गाभावे तत्साध्यसम्बन्ध-स्यायोगात् । ततो यदुक्तम्-''लिङ्गस्य तत्साध्यसम्बन्धस्य वा प्रतिपादकं वचनं परार्थमनुमानम्" [ ] इति ; तत्प्रतिविहितम् । न लिङ्गेऽपि वचनमव्यभि-चारितया प्रत्ययकरं सत्यपि तैस्मिन प्राक्प्रवृत्तप्रतिबन्धविषयप्रैमाणपर्याछोचनादेव छिङ्कप्रतिपत्तेः १० वचनमात्रात्तदभावात्। वचनं तु केवछं तत्त्रभाणानुस्मरणमेवोपस्थापयतीति तेत्रैव तत्त्रमाणं न बहिरथें। तदक्तम-''अर्थे हि वचनमत्रमाणं प्रमाणे त प्रमाणमिति न किञ्चित्वीयते'' ो इति चेतु ; नः प्रमाणेऽपि तस्य स्वयोग्यतयैव प्रमाणत्वे तृतीयं तत्प्रमाणं भवेत । शाब्दज्ञानस्य विकल्पत्वेन प्रत्यक्षानन्तर्भावातु लिङ्गनिरपेक्षत्वेन चाननुमानत्वातु । ततः प्रमाणसंख्यानियमैं एव क्षीयत इति कथमुक्तम्-'न किञ्चिरत्तीयते' इति ? भवतु तर्हि वचन- १५ मनुमानमेव प्रमाणें तस्य तंत्र प्रतिबद्धत्वेन लिङ्गत्वोपपत्तेरिति चेत् : कस्य तत्प्रमाणं यत् वच-नादनुमातब्यम् ? प्रतिपादकस्येति चेत् ; उपपन्नमेतत् ; वचनस्य ंतत्रैव भावात् । त्यिङ्गं हि यत्र स्वयमवस्थितं तद्रतमेव साध्यं गमयति नान्यगतम्, पर्वतधूमातु <sup>अ</sup>महोदधो पावकानुमानप्रसङ्गात् , किन्त तेनानुमितेनापि प्रतिपाद्यस्य किं फलमिति वक्तव्यम् ? सम्बन्धमहणमिति चेतु : नः अन्यप्रमाणेनान्यस्य तद्वहणायोगात् प्रतिपुरुषं प्रमाणभेदकरूपनावैयर्थ्यापत्तोः एकीयप्रमाणेनैव २० सर्वस्य तद्विपयपरिच्छेदसम्भवात् । तन्न प्रतिपादकस्य तत्प्रमाणम् ।

प्रतिपाद्यस्येति चेत् ; न ; वचनस्य तत्राभावात् प्रतिपादकवचनाच न <sup>33</sup>तदनु-मानम् ; प्रतिबन्धाभावात् । न हि प्रतिपाद्यप्रमाणोद्भवं प्रतिपादकवचनम् ; सन्तानान्त-रासिद्धिप्रसङ्गात्<sup>33</sup>, सन्तानान्तरभाविनो <sup>58</sup>व्याहारादेः स्वबोधादेवोत्पत्तिप्रसङ्गात् । तज्जा-तीयादुत्पन्नं ततोऽप्युत्पन्नमेवेति चेत् ; स्यान्मतम् – प्रतिपाद्यप्रमाणसजातीयं हि प्रतिपादक- २५ प्रमाणम् , तदुद्भवं<sup>33</sup> वचनं प्रतिपाद्यप्रमाणाद्प्युत्पन्नमेव ततस्तदनुमानम् । न चात्रापक्ष-धर्मत्वम् , तत्सजातीयपश्चधर्मत्वेनैव तत्पक्षधर्मत्वस्यापि लाभादितिः; तदसारम् ; स्वस-म्वन्धिनो व्याहारादेर्ष्टताभिमतशरीरे चैतन्यानुमानप्रसङ्गात् , तस्यापि तत्सजातीयकार्यत्वा-

१ लिज्ञशब्दवाच्यात्वम् । २ वचने । ३ अविनाभावग्राहिप्रत्यक्षपृष्ठभाविविकत्पञ्चान । ४ प्रमाणानुस्मरणे । ५ वचनस्य । ६-मः ची-आ०, ब०, प०, स० । ७ व्याप्तिग्राहिप्रमाणे । ८ वचनस्य । ९ प्रमाणे । तत्प्रिति बन्ध-आ०, ब०, प० । तत्र प्रतिबन्ध-स० । १० प्रतिपादक एव । ११ महानसादी पाकानु-आ०, ब०, प०, स० । १२ प्रतिपाद्यप्रमाणानुमानम् । १३ प्रतिपाद्यप्रतिपादक्योरेकसन्तानत्वं स्यादिति भावः । १४ वचन्तादेः । १५-वं हि वच-आ०, ब०, प०, स० । प्रतिपादकप्रमाणोद्भवम् ।

विशेषात् । 'तत्र चैतन्यमेव नास्ति कथं तत्सजातीयत्वमात्मचैतन्यस्येति चेत् ? प्रतिपाद्येऽिप तिर्हं प्रमाणमस्तीति कुतः यतस्तत्सजातीयत्वं प्रतिपादकप्रमाणस्य स्यात् ? अत एवानुमानादिति चेतः ; नः उँभयत्र असम्यात् । अनुमानात्तत्सिद्धौ तत्सजातीयत्वं स्वचैतन्यस्य, ततोऽिप वचनस्य तत्सजातीयकार्यत्वम् , अतश्च मृतशरीरे चैतन्यं सिद्ध्यति, इति चक्रंकापादनस्य च प्रतिपाद्यप्रमाणानुमानेऽप्यित्वारणात् ततो मृतव्यवस्था क्षीयते इति;अत्रापीदं वक्तव्यम् — 'कथमुक्तम् — न किश्चित्त्तीयते' इति । तत्र प्रमाणेऽिप वचनस्य प्रामाण्यं चिहर्थवत् । सत्यमेतत् , न हि व वनात्यमाणप्रतिपत्तिः स्वसंवेदनादेव तत्प्रतिपत्तः, वचनं तु केवलमनुवादकमेवेति चेतः ; किमि-दमनुवादकत्वं नाम ? प्रतीतप्रत्यायनिति चेतः ; नः वचनात् र्तत्प्रतित्यभावात् । न हि यादशँस्य स्वसंवेदनात्प्रतिपत्तिः प्रमाणस्य तादशस्य वचनादिस्त प्रतिपत्तिः ; तस्य स्वलक्षणाकाराविषयत्वात् । श्वाकारान्तरिवपयत्वे तु न तेनै प्रमाणमन्यते । न द्यान्यविपयेणान्यदन्ति चेतः , न तदाकारस्य तदेकत्वाध्यवसायान्यय प्रमाणस्वलक्ष्णैकत्वाध्यवसायात् तेनै तदन्त्वत एवति चेतः , न तदाकारस्य तदेकत्वाध्यवसायस्य च चिन्तितत्वात् । ततो वचनमिकिञ्चत्करमेवेति न तेन शास्त्रमन्यद्वा कर्त्तत्वम् । वतो वस्तुनोचरं तृतीयमेव प्रमाणमङ्गीकर्त्तत्वम् , अन्यथा भितः स्वास्त्रमेव शास्त्राहेरकृतकल्पत्वप्रसङ्गादित्येतद् (वचोभिः देवनेन निवेदयति ।

१५ वचसां विशेषणमाह—'तन्नानुकम्पापरै:'इति । तांस्नायते सांसारिकघोरदु:खगर्ता-वर्त्तपरिपातान् परिपालयतीति तत्रा, सा चासावनुकम्पा कृपा च सैव अपरा आदिभूता हेतुत्वेन येपां तैरिति । परशब्दस्योत्तरार्थत्वान् तत्प्रतिपक्षवाचिनश्च अपरशब्दस्य आद्यार्थत्वोपपत्तेः एवं व्याख्यानम् । तदनेन ''परपरिरक्षणपरायणया कृपया वचसां प्रवृत्तिं दर्शयन् शास्त्रस्य पाराध्यं दर्शयति । के पुनस्तच्छव्देन परामृदयन्ते ? येपामयं न्यायो मिलनोकृत इति त्रृमः । केपां मिल-२० नीकृत इत्याह—'बालानाम्'इति । हितेतरिववेकविकला बालास्तेपामिति ।

यद्येवं न ते प्रज्ञावलिकल्लादेव सुभाषितैरिर्थिनो भवन्ति, वलवत्प्रज्ञानां हि महा-त्मनामेष धर्मो न पुनरप्रतिबलप्रज्ञानां बालानाम् । ते हि सहजान् <sup>१६</sup>आहार्याच मात्सर्यवलाल केवलमनाद्रमेव सूक्तालाषिषु कुर्वन्ति प्रत्युत प्रेंद्वेपमण्यारचयन्ति ततो न परोपकारचिन्तया शास्त्रकृपायामनुबद्धस्पृहं मनः कर्त्तव्यम् , अपि तु सूक्तगोचरसुचिराभियोगविवर्द्धितव्यसनया २५ चित्तवृत्त्यैवेति । तदुक्तम्—

> ''प्रायः प्राकृतशक्तिरप्रतिबलप्रज्ञो जनः केवलं ैनानथ्येव सुभाषितैः परिगतो विद्वेष्ट्यपीर्ष्यामलैः ।

<sup>9</sup> मृतशारीरे । २ प्रतिपाद्यगतप्रमाणे मृतशारीतगतचैतन्ये च । ३ सामान्यात् आ०,४०,५०। ४ मृतशारीरे चैतन्यसिद्धौ । ५ अस्मादेवानुमानात् प्रतिपाद्यगतप्रमाणसिद्धौ तत्सजातीयत्वं प्रतिपादकप्रमाणस्य, ततोऽपि बचनस्य तत्सजातीयकार्यत्वमतथ प्रतिपाद्यप्रमाणसिद्धिरिति चक्रकम् । ६ स्वसंवेदनानुभृतप्रमाणप्रतीत्यभावात् । ७-शस्य संवे-आ०,४०,५०। ८ वचनस्य । १ वचनेन । १० वचनविषय । ११ वचनेन । १२ बौद्धस्य शास्त्रादिकं कुर्वतः १३ वचनम् । १४ तत्कृतशा-आ०, ४०, ५०। १५ परिर-आ०, ४०, ५०। १६ आरोपितात् । १७ प्रद्वेष-मेवाचरयन्ति आ०, ४०, ५०। १८ नानधैव-आ०, ४०, ५०।

## तेनायं न परोकार इति नश्चिन्ताऽपि 'चेतश्चिरं सक्ताभ्यासविवर्द्धितव्यसनमित्यत्रानुबद्धस्पृहम् ॥" [ प्र० वा० १।२ ]

इति चेत् ; अत्राह-हितकामिनाम् । हितानि न्यायिनिश्चयवचनानि हितस्य परमागमस्य तैः नैर्मेल्यनयनात् । परमागमस्य च हितत्वं हितस्य निःश्रेयसस्य तत्कारणस्य च यथावदन्वा- ख्यानात् । तानि कामयन्ते प्रतिप्रहीतुमिच्छन्तीति हितकामिनस्तेषामिति ।

कतः पुनः बालानां हितकामित्वम् ? न हि ते हितभिदमिति जानन्ति बाल्यविरो-धात् , अजानन्तश्च कथं नाम तत्कामयन्ताम् , परिज्ञीतविषयत्वात्कामनाया इति चेत् ? न : अब्युत्पन्नसन्दिग्धयोः स्वयं तत्परिज्ञानाभावेऽप्याचार्यवचनात्तदुपपत्तेः, आचार्ये तयोराप्तबुद्धि-संम्भवात्, असम्भवदाप्तबुद्धिकयोरभव्ययोरप्रतिपादनेऽप्यदोपात्, "क्रिया हि द्रव्यं विनयति ] इति न्यायात् । विपर्यासोपहतस्य तु यद्यपि न तत्र हितबुद्धिस्तथा- १० नाद्रव्यम्'' [ ऽप्यसी पूर्वपक्षवुद्धा तत्कामयत एव अपरिज्ञातपूर्वपक्षस्य स्वपक्षनिर्णयासम्भवात् ''विमुश्य पन्नप्रतिपक्षाभ्यामर्थावधारणं निर्णयः'' [न्यायसू० १।१।४१ ] इति वचनात्। न हि धर्मकोत्त्रेरिव 'सूक्ताभ्यास' इत्यादि वचनात् सूक्तप्राहित्वं प्रकारान्तरात् सम्भवति । न हि तँस्यापि स्वत एव सुक्तपरिज्ञानम्, अन्यथा तद्वद्रन्येपामपि तत्सम्भवात् 'अप्रतिबलप्रज्ञो जनः' इत्यसङ्गतं स्यात् । अथ येपां तदसम्भवः; तान्प्रति सङ्गतमेवेदमिति चेन् ; न तर्हि सर्वथा १५ शास्त्रस्यापरार्थत्वम् असम्भवतत्परिज्ञानान् प्रति अपरार्थत्वेऽपि तॅद्विपरीतान् प्रति तत्त्वोपपत्तेः । तथा चेदमपर्यालोचितवचनम् 'तेनाऽयं न परोपकारः'इत्यादि । स्वयं च शास्त्रान्तरस्य ''कपया तन्नीतिरुद्योत्यते'' ि । इति कृपापदोप।दानात् पाराध्यमभ्यवुजानन्नेव वार्तिकस्य तैत्प्रत्याचष्ट इति कथमतुन्मत्तो नाम ? न हि शास्त्रस्येत्र कस्यचित्पारार्थ्यम् अपारार्थ्यमपुरस्या-नुन्मत्तः प्रतिपत्तुमर्हति । ततोऽनुकम्पावतां पारार्थ्येनैव शास्त्रकरणं न व्यसनितया ।

नन्वनुकम्प्यतामव्युत्पन्नः सन्दिग्धश्च, विपरीर्तस्तु कथं प्रतिकूल्हत्वात् १ न हि स्वमतप्रतिकूलमेव कश्चिदनुकम्पितुमईतीति चेत्; न; महापुरुपव्यापारस्यैवंविधत्वात्, महान्तो हि
प्रतिकूलेऽप्यनुकम्पामेवोपनयन्ति । न च तैत्रासौ निष्फलैवः; तत्त्वप्रतिपादनस्य तत्फलस्य भावात्।
प्रतिपाद्यमानोऽप्यसौ भारत्वान्न प्रतिपद्यते प्रत्युत तत्प्रत्याख्यानायैव प्रवर्तते ततो विफलैव
तत्रानुकम्पेति चेत्; किमिदं प्रतिपाद्यमानत्वं नाम १ प्रतिपत्तिकारणोपसमर्पणमिति चेत्; न २५
तिई भितद्रप्रतिपत्तिः अविकल्कारणसमर्पणे द्यनिच्छतोऽपि तत्प्रतिपत्तिरवश्यम्भाविनी सिन्निहितप्रदीपस्यानभिमतरूपदर्शनवत् । प्रतिपद्यमानोऽपि तदङ्गीकारं न समर्पयिति मात्सर्यादिति चेत्;
न; उपपत्तिमद्वस्तुप्रतिपत्तौ मात्सर्यपरित्यागस्यापि सम्भवात् । विजिगीपुत्तया प्रवृत्तस्य तेजिस्वनो

१ "चेतस्ततः"-प्रव्वाव । २ -ज्ञानवि-आ, बव, पव । ३ द्रब्यं भव्यम् । ४ धर्मकीर्तेरिप । ५ सम्भवपरि - ज्ञानान् शिष्यान् । ६ प्रमाणवार्तिकस्य । ७ पारार्थ्यम् । ८-तश्च क-आव, बव, पव । ९ विपरीते अनुकम्पा । १० विपरीतः । ११-पर्सपणिमिति-आव, बव, पव । १२ विपरीतस्य अप्रतिपत्तिः ।

न तैत्परित्यागसम्भव इति चेत्; नः स्वयं तद्परित्यागेऽपि प्रादिनकैः तत्प्रत्युक्तेन पैरिष-द्वलेन वा तैरपरित्यागस्य प्रयोजनात् । मत्सरिणोऽप्यनुकम्पनीयत्वे निप्राह्यत्वं न स्यात् 'अनु-कम्प्यते निगृह्यते च' इति विरोधादिति चेत्; सत्यमेतत्; वस्तुतो निम्रहाभावात्। न हि तत्त्वज्ञानस्य निःश्रेयसावाप्तिनिबन्धनस्य पात्रतामुपनीयमान एव निगृह्यते, तदुपनयनस्यानुप्रह-५ त्वात्। कथं तर्हि कथितम् ''स्वपत्तसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिनः''[ इति चेत् ? न ; निप्रहशब्देन मिथ्याभिनिवेशनिवर्त्तनस्याभिधानात् । स्वपश्चसिद्धिस्तेनाभिधीयत इति चेत्; नः तित्सद्धेरिप तैन्निवृत्तिरूपत्वात्। न च तन्निवर्त्तनस्य वस्तुतो निप्रह-अनन्तसंसारसरित्पातनिबन्धनतद्भिनिवेशनिवर्त्तनस्य सुतरामनुप्रहस्थानत्वात् . निमहस्थानशब्देनाभिधानं तु प्रादिनकाभिप्रायवशात् । प्रादिनकाः खलु तस्य तैन्निवर्त्तनादङ्गी-१० फ़तवस्तुनिर्वाहशक्तिवैकल्यमाकल्य्य पराजयमुद्धोषयन्ति, स्वयं च वादी तेजस्वितया स्वशक्ति-भङ्गेन <sup>६</sup>खिद्यते इति तँद्भिसन्धिवशात्तन्निवर्तानं निप्रहस्थानमुक्तं न वस्तुतः । नन्वेवमपि तस्यास्त्येव परितापः, न चानुकम्पाविषयः परितापयोग्य इति चेत् भवतु कियानपि परितापो न चैतावता तद्नुकम्पा दुष्यति, दुरन्तदुःसहसंसारदुःखकारणस्य तैतस्तथाऽपसारितत्वात् । न हि महतो व्यायेरपसारकारणमातुरस्य तदात्वकटुकमपि <sup>3°</sup>दिव्यमौपधं दोषमुद्वहति ।

भवत्वयं तत्र वार्ता यस्यैवमभिप्रायः 'प्रतिवादिवचनेनोपपत्तिभूषितेनोद्धाटितों' मम निरवद्यनिःश्रेयसप्रासाद्शिखराधिरोहणद्वारकवाटो विघटितश्चाधोगतिपातालप्रवेशमार्गः चिराय मे कृतार्थत्वं भवितव्यताबलेनोपस्थापितम्' इति भूयसः परितापस्याप्यभावात् , यस्य तु सभ्य-साक्षिकं स्वबुद्धिप्रत्ययञ्च पराजितस्यापि नैवमभिप्रायः कुतश्चिदान्तराद्दोपात्<sup>१२</sup> केवलं पराजय-पीडैंव महती, तत्र कथमनुकम्पा न दुष्यतीति चेत् ? उच्यते-यदि तस्य परिपीडाभयात्पराजयो २० न कर्त्तेव्यः तर्हि तस्य वचनप्रामाण्यात् बहवोऽप्युन्मार्गमनुपतन्तस्तस्यै महान्तमनन्तद्वः खनिब-न्धनमञ्जभास्रवमापादयेयुः, पराजितस्य तु तस्य वचनविश्वासाभावात् न "तेषां तद्नुपातस्ततो नायं प्रसङ्ग इति तात्कालिकखेदहेतुत्वेऽपि अशुभास्त्रवनिरोधरूपमहोपकारकारणत्वात् "तत्राप्यतु-कम्पा न दुष्यत्येव । यस्य तु प्रतिपाद्यमानस्याप्यप्रतिपत्तिः "अन्तरङ्गवैकस्यात्, नापि स्वमता-नुरागप्रयुक्तात् <sup>3</sup>ंकाकवासितादुपरतिं (तिः) न तत्रानुकम्पनम्-''<sup>36</sup>अविनेये माध्यस्थ्यम्''

] इत्यागमात् । नापि तस्य वस्तुवादेऽधिकारः प्रादिनकैस्तन्निवारणात् । न हि ते 94 शक्तिविकछतयाऽध्यवसितमपि वादेऽधिकारयन्ति "समर्थवचनं वादः" [प्रमाणस० ६।५१] इति तल्लक्षणापरिज्ञानप्रसङ्गात्, काकवासितस्य च तेजस्विना नरपतिना तदुपपन्नं विपरीतोऽप्यनुकम्प्यत इति ।

१ मात्सर्यपरित्याग । २ परिषद्वलेन-आ०, ता० । सभ्येन । ३ मात्सर्यपरित्यागस्य । ४ मिध्याभिनि-वेशनिवृत्ति । ५ मिथ्याभिनिवेशनिवर्त्तनात् । ६ भिद्यते-आ०, ब०, प० । ७ प्राहिनकाभिप्राय । ८ चेत्; नः भ-भा व , प । ९ ततः वादितः तया अनुकम्पया । १० दिव्यसमी-भा , ष ०, प ० । ११-नोद्भूषितो **आ०, ब०, प० । १२** मानकषायादिरूपात् । १३ उत्पथभाषिणो विपरीतवादिनः । १४ श्रोतृणःम् । १५ विपरीत-वादिन्यपि । १६ बाधराक्त्यभावात् । १७ काकरान्दवित्तरर्थकप्रलापात् । १८ ''मैत्रीप्रमोदकारुण्यनाध्यस्थ्यानि च <del>षत्व</del>-गुणाधिक क्रिस्यमानाविनेयेषु ।"-त० स्० ७।११ ।

कैः पुनस्तेषां न्यायो मिलनीकृत इत्याह—'अतिमहापापैः' इति । मलोपलेपस्य पापकार्यत्वाभिनिवेदनेनाहेतुकत्वं प्रत्याचक्षाणः तस्याशक्यप्रक्षालनत्वाभीवं निवेदयित, हेतुमतः स्वभावस्यापि तद्धेतुविपश्चोपस्थानेन शक्यनिवर्त्तनत्वीत् , तन्निराकृतमेतत्—

''घृष्यमाणोऽपि नाङ्गारः शुक्कतामेति जातुचित् । निजस्वभावसम्पर्कः केनचित्र निवार्यते ॥''

[प्र० वार्तिकाल० १।२३४] इति ।

पापानामितमहत्त्वप्रतिपादनं तु मलस्य तैन्मात्रनिबन्धनत्वाभावात् अन्यथाऽतिप्रसङ्गः शुद्धन्यायिवदामिष तैन्मात्रसद्भावाविरोधात् । कुतस्तेपां तानि पापानि १ मिलनीकृतान्न्याया- चेत्; मोऽपि कैः १ तैरेवेति चेत्; न ; परस्पराश्रयप्रसङ्गादित्यत्राह—'पुरोपार्जितैः'इति । अत्रेदमैदन्पर्यम्— न हि य एव न्यायस्तैरधुना मिलनीक्रियते तत एव तानि येनायं दोषः किन्तु १० प्रागेवोपार्जितानि, तदुपार्जने चापरस्तत्पुरोपार्जितो मिलनीकृतो न्यायो हेतुः सोऽपि तदपरपाप- निबन्धन इस्रनादिरयं तत्प्रबन्ध इति । अनेन सहजो मलसम्बन्धो दर्शितः ।

तं पुनराहार्यं दर्शयति—'स्वयं गुणद्वेषिभिः' इति । 'न्यायो मिलनीकृतः' इति वर्त्तते । गुणद्वेषिणश्चैकान्तवादिनः तैः परमागमन्यायगुणस्य उपपन्नजीवादिपदार्थप्रकाशनरूपस्य द्वेषात् । सं एव कुत इत्याह—'कलिबलात्' किलकालशक्तेः । तैस्य साधारणत्वात् सर्वेषामि १५ तद्द्वेषः स्यादित्यत्राह—प्रायः प्राचुर्येण । तदिष कुत इत्याह—माहात्म्यात्तमसः । अविद्यान्धकारसामध्यीत् । न केवलं काल एव गुणद्वेषकारणमि त्वविद्यासामध्यमिषे । न च

समुद्दायार्थस्तु सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनलक्षणः। तत्र न्याय एवाभिधेयम्। तेन च शास्त्रस्य वाच्यवाचकभावः सम्बन्धः। स च सामध्योंकः। न हि तेन<sup>११</sup> न्यायमञ्ज्ञवाणेन <sup>१९</sup>स २० नैर्मेस्यं नेतुं शक्यते। प्रयोजनं तु शास्त्रस्य न्यायनैर्मेस्यनयनम्, तेन सम्बन्धो हेतुहेतुमद्भावः, शास्त्रस्य तद्धेतुत्वात्, तस्य च तत्कार्यत्वात्। स च कण्ठोक्त एव 'वचोभिर्नेनीयते' इति वचनात्।

किं पुनः शास्त्राद्यौं सम्बन्धाद्यभिधानस्य प्रयोजनमिति चेत् ? <sup>93</sup>केचिदाहुः-श्रोतृजन-प्रवर्त्तनम् । सति हि सम्बन्धाद्यभिधाने तदभिहितप्रयोजनं प्रति आशापरवशीकृतचेतसः श्रोतृ- १५ जनस्य शास्त्रश्रवणतदभ्यासादौ भवति प्रवृत्तिर्नोसित । तदुक्तम्-

> "सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वाऽपि कस्यचित् । यावत्प्रयोजनं नोक्तं तावत्तत्केन गृह्यते ? ।।

१-भावाज्ञ-आ०,व०,प०,स०। २-त्वान्तिरा-ता०। ३ पापलेश। ४ पापांश। ५ न्यायमितनीकारः। ६ पापान्न्यायमिलनीकारः तस्माच्च पापोद्भव इति। ७ पापानि। ८ द्वेषः। ९ कलिबलस्य। १० तस्सर्वेषामिप भा-आ०, व०। ११ शास्त्रेण। १२ न्यायः। १३ मीमांसकाः।

## सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते । शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः ॥"

[मी० श्लो० १।१।१ श्लो० १२, १७] इति ;

त<mark>ैदिदमनुपपन्नम् ;</mark> प्रेक्षावतो वचनमात्रात् क्वचित्प्रवृत्तोरयोगात् । निरवद्यप्रमाणव्यापारप्रदीपा-५ लोकपर्यवलोकिते हि वस्तुनि प्रवर्तामानः प्रेक्षावानित्युच्यते । स कथमनाकलितवस्तु-रेप्रेक्षावत्ताविलोपप्रसङ्गातः ? वचनमपि प्रमाणत्वादाकित-तत्त्वाद्वचनमात्रात प्रवर्तेत वस्ततत्त्वमेवेति चेतः कतस्तर्यै प्रामाण्यं वस्तनि प्रतिबन्धाभावात ? न प्रतिबन्धात्तस्य प्रामाण्यमपि तु योग्यतयैव कृत्तिकोदयवच्छकटोद्ये<sup>४</sup>, न हि तंत्रापि तादात्म्यं तदुत्पत्तिर्वा प्रतिबन्धः सम्भवति . तद्भावस्य यथायसरं निवेदनादिति चेत् ; किमिदं कृत्तिकोदयस्य योग्ध-१० त्वम् ? अन्यथाऽनुपपन्नत्विमिति चेत् ; न तर्हि तर्त् वचनस्य स्वार्थापेक्षया सम्भवित, तैस्यापि लिङ्गत्वप्रसङ्गात् । अँन्यथानुपपन्नस्याप्यलिङ्गत्वे न लिङ्गं नाम किश्चित् तह्रभूणान्तरा-भावात् । तन्नान्यथानुपपन्नत्वम् । अन्यदेव तदिति चेत् ; न ; कृत्तिकोद्ये ैतस्यासम्भवात निद्र्शनस्य साधनवैकल्यापत्तोः । अथ मतम्-कस्यचित्किश्चिद्योग्यत्वम् , अन्यथानुपपन्नत्वं कृत्तिकोर्यस्य अन्यच वचनस्य, न चैवं <sup>33</sup>साधनस्याऽसिद्धत्वं तद्विकलता वा निर्ह्शनस्य ; १५ योग्यतासामान्यस्य हेतुत्वान् , तस्य<sup>१२</sup> चोभयोरपि साध्यदृष्टान्तधर्मिणोर्भावादिति ; तन्न ; <sup>१३</sup>अन्य-स्यापि स्वाभाविकस्याभावात् , वचनस्य<sup>ी\*</sup>समयानुपालनप्रयासवैकल्यप्रसङ्गात् । स<sup>१९</sup> एव<sup>ी\*</sup>तस्य <sup>१</sup> सहकारीति चेत् ; नः <sup>१८</sup>तस्य मिथ्याप्रत्ययहेतोरपि दर्शनात् । आप्तोपनीतस्य न तद्धेतुत्विमति चेतु : सत्यमेतत् , आप्तस्य यथार्थवेदितया "दोषविकछतया च मिध्यावादासम्भवात् । तदेव त नाष्तत्वमद्यापि शास्त्रकारस्य निश्चितमित्यस्माकमस्ति खेदः। माकारि खेदः। तदाष्त्रभावस्य सुन्नसि-२० द्धत्वादिति चेत् : किं तर्हि प्रयोजनवचनेन ? विनापि तेनें निश्चिततदाप्तभावस्यें तद्वचनमात्रा-देव प्रशृत्तिसम्भवात् । न हि 'इदं त्वया श्रोतव्यम्' इत्याप्तेनाज्ञातः 'तद्वचनं प्रयोजनवद्न्यथा वा' इति सन्दिग्धमर्हति, तथा सन्दिहानम्य तत्राप्तबुद्धरेवाभावप्रसङ्गात् । न ह्याप्तस्य निष्प्रयो-जनवचनसम्भवः तस्य परहितोपनिबद्धशुद्धचित्ततया सर्वेटयापाराणां साफल्यनियमात् । सत्यम्, अस्त्येवाप्तवचनस्य प्रयोजनम्, तत्त् प्रतिपायस्याभिवाञ्छितमन्यद्वेत्यनुपद्रशेने न ज्ञायत इति २५ चेन् ; नः उपदर्शनेऽपि समानत्वान्। न ह्युपद्शितमित्येव अभिवाञ्छितं भवति अनभिवाञ्छित-स्याप्यपद्रशेनसम्भवात् । ररेअनभिवाञ्छितेऽपि प्रवृत्तिरनुपद्शिते प्रयोजने स्यात् आप्तवचनस्या-नुस्ङ्बनीयत्वादिति चेत् ; अस्तु, न कश्चिद्दोपः, तत्प्रवृत्तेः पुरुपार्थहेतुत्वात् । तदेव तस्याः नक्ष्य-

१ तदिदमुप- आ०,व०,प०,स०। २ प्रेक्षावत्त्ववि-आ०, व०, प०, स०। ३ वचनस्य । ४ 'उदेध्यति शक्टं कृत्तिकोद्यात्' इत्यनुमाने । ५ शक्टोद्यकृत्तिकोद्ययोः । ६ अन्यथानुपपन्नत्वम् । ७ वचनस्यापि । ८अधीऽ- भावे अनुपपन्नस्यादिवचनस्याऽलिङ्गत्वे । ९ योग्यत्वम् । १० अन्यथानुपपन्नत्वव्यतिरिक्तस्य । ११ साधनस्यापि सि- आ०,व०,स०। १२ योग्यतासामान्यस्य । १३ अन्यथानुपपन्नत्वातिरिक्तस्य । १४ सङ्केतप्रहण । १५ सङ्केत एव । १६ कस्य ता० । वचनस्य । १७ सकालीति आ०, ब,० प०, स० । १८ वचनस्य । १९ दोषविकल्पत्या आ०,व०,प०,स०। २० प्रयोजनवचनेन । २१ जनस्य । २२ अभिवा-ता० । २३ प्रवृत्तेः ।

मिति चेत् ? 'बालकपाठप्रवृत्तिवत्' इति वृमः । यदि चायं निर्वन्थः प्रथममभिहितसम्बन्धा-दिकमेव शास्त्रमादेयमिति ;

> एवं तर्ह्यादिवाक्यस्याप्यादेयस्वनिवन्धनम् । सम्बन्धादिवचः पूर्वं वाच्यमन्यत्प्रसञ्यते ॥१९४॥ तत्राऽप्यन्यत्ततः पूर्वं ततः पूर्वं ततः परम् । ų आदिवाक्यप्रबन्धे स्यादेवं सत्यनवस्थितिः ॥१९५॥ अल्पत्वादादिवाक्यस्य संम्बन्धाद्यक्तितो विना । प्रवृत्तिविषयत्वं चेत्कृतश्चिदवकल्प्यते ॥१९६॥ प्रत्येकं सर्ववाक्यानामस्पत्वं नन् दृइयते । सम्भवेत्तन्महत्त्वं चेदादिवाक्येऽपि तत्समम् ॥१९७॥ 80 प्रत्येकं वीक्यवत्तेश्च शास्त्रवृत्तिर्ने चापरा । <sup>३</sup>सा चाल्पविपयत्वान्न सम्बन्धाद्यक्तिसस्पृहा ॥१९८॥ अलौकिकश्च मार्गोऽयं यत्प्रागुक्तप्रयोजनम् । वाक्यमल्पं महद्वापि व्रजत्यादेयतामिति ॥ १९९॥ तन्नास्य मानरूपत्वात् स्वार्थनिर्णयनिर्मितैः (तेः)। १५ श्रोतृप्रवृत्तिहेतुत्वमादिवाक्यस्य सङ्गतम् ॥२००॥

<sup>६</sup>अन्यस्त्वाह—नेदं सुनिश्चितप्रमाणतया सम्बन्धादिविशेपनिर्णयिनवन्धनत्वात् प्रवृत्ति-कारणम्, अपि तु तिद्विषयसंश्यकरणान् । असति होतिस्मिन् 'किमिदं शास्त्रं सम्बन्धादि-रिहत्तमेव बालोन्मत्तादिवाक्यवत्, तत्सिहतमिष किमनिम्मतप्रयोजनमेव मातृविवाहिविधिकम-व्याख्यानवत्, अभिमतप्रयोजनमिप किमशक्यप्रयोजनमेव व्यरोपशमनकारणफणिपतिचूडामिण- २० गुणव्यावर्णनवत् ?' इत्यनेकधा संशयविकल्पः प्रादुर्भवन् प्रेक्षावतां प्रवृत्तिमेव शास्त्रे प्रतिरु-न्ध्यात्, उपदर्शिते पुनः सम्बन्धादिविशेषे प्रागुपदर्शितानर्थसंशयव्यवच्छेदेन तद्विपयस्यैवार्थ-संशयस्य प्रादुर्भावात् भवत्येव तेषां तत्र प्रवृत्तिः। न विध्यस्य स्वात्रं प्रवृत्तौ प्रेक्षावत्तापरिक्षतिः;

१ सम्बन्धकण्नमन्तरेण । २ वाक्यप्रवृत्तेथ आ०,व० । वाक्प्रवृत्तेः प० । ३ वाक्प्रवृत्तिः । ४ शास्त्रस्य । ५ स्वार्थनिर्णयस्वरूपत्वात् । ६ धर्मोत्तरः । ७ तद्विष्यस्य सं—आ०, व०, प०, स० । ''अनुक्तेयु तु प्रतिपतृभिनिष्प्रयोजनमभिष्येयं सम्भाव्येत,स्य प्रकरणस्य काकदन्तपरीक्षाया इव, अक्ष्यानुष्ठानं वा ज्वरहरतचक्तचूडारत्नालङ्कारोपदेशवत्, अनिभमतं षा प्रयोजनं मानुविवाहकमोपदेशवत्, अतो वा प्रकरणाह्यतर उपायः प्रयोजनस्य,
अनुपाय एव वा प्रकरणः सम्भाव्येत । एतास् चानर्थसम्भावनास्वेकस्यामध्यनर्थसम्भावनायां न प्रेक्षावन्तः प्रवर्तन्ते ।
अभिधेयादिष्वर्थसम्भावनाऽनर्थसम्भावना विरुद्धौत्यद्यते । तथा तु प्रेचावन्तः प्रवर्तन्ते । इति प्रेक्षावतां प्रवृत्त्यङ्गमर्थसम्भावनां कर्तुं सम्बन्धादीन्यभिधीयन्त इति स्थितम् ।'' —न्याय वि० द्यी० पृ० ४ । ८ सम्बन्धादिविशेषे ।
९ न्यस्यैव प्रान्भा०, व०, प०, स० । १० ''संशयेनापि प्रवृत्तिदर्शनात् । यथा कृषीवलादीनाम् । स्यादेतद्यव्यपि कृषीवलादेर्भाविनि फले संशयस्तथापि तत्फलसाधननिश्चयस्तेषां विद्यत एव । तेन निश्चयपूर्विकेव तेषां
प्रवृत्तिरितिः, तदसम्यक् ; यदर्थं हि यस्य प्रवृत्तिः सा तत्संशयेऽपि तस्य भवतीत्येतावदिह प्रकृतम् । न च कृषीवलःदयः साधनार्थं तेषु प्रवर्तन्ते येन साधनविषयनिश्चयसद्भावान्निश्चयपूर्विका प्रवृत्तिरेवसुप्वण्येते । किं तर्हि ? फलार्थे
ते प्रवर्तन्ते । तत्र च फले प्रतिबन्धादिसम्भवान्न निश्चयोऽस्तीत्यतः संश्चयपूर्विकेव तेषां प्रवृत्तिः।''—तस्व सं०प०पृण्व ।

कृष्यादौ कृषीवलादीनां 'तत्कृतप्रवृत्तिकत्वेऽपि तत्परिक्षतेरभावात् । अथ तेषामङ्कराद्युपेये संश्येऽपि तदुपाये कृष्यादौ निर्णय एव, ततो निर्णातोपायतया प्रवृत्तत्वादुपपन्नं प्रेक्षावत्त्वम्, शास्त्रे तु यथोपेये संशयस्त्रथा तस्य 'तदुपायभावेऽपि ततः केवलादेव संशयात्प्रवृत्तोः कथन्न तैत्परिक्षय इति चेत् ? न सारमेतत् ; अङ्कराद्युपेयनिर्णयाभावे कृष्यादितदुपायभावस्यापि दुष्करानर्णः यत्वात्, उपेयसापेशं हि कस्यचिदुपायत्वं तत्कथं तेंदनिद्यये शक्यनिद्ययमिति सन्दिग्धोपाय-तयैवोभयत्रापि प्रवृत्तिरिति न कृष्यादेः शास्त्रात्किमिष वैलक्षण्यमुत्प्रेक्ष्यत इति ; सोऽपि न युक्तकारी विचारविकलत्वात् ; तथा हि—यद्येतदाप्तवचनं कथमस्मात्संशयः ? निर्दोषवचनस्य नियमेन निर्णयनिवन्धनत्वात् , निर्दोषताया एवाप्तित्वात् ।

निवदमेवाप्तस्याप्तत्वं यँतस्वप्रतिभासानितक्रमेण वचनम्, स्वप्रतिभासमितिक्रम्य वदत एवं वञ्चकत्वेनानाप्तत्वादिति चेत्; किमिदानीं शास्त्रकारस्यापि सम्बन्धादिकं सन्दिग्धमेव ? तथा चेत्; सुस्थितं तस्य शास्त्रकारत्वम् । न च स्वप्रतिभासानितक्रमतो वचनमेवाप्तत्वम्; बालोन्मत्तादेरपि तत्प्रसङ्गादिति प्रमाणपरिशुद्धवचनमेवाप्तत्वम् । न च तद्वचनादर्थसंशयः, अर्थनिर्णयस्यैवोपपत्तेः । न च धर्मोत्तरेण शास्त्रकारस्याप्तत्वमनिभिन्नतेनेवः ''व्याख्यातारो हि क्रीडाद्यर्थं विपरीताभिधायिनोऽपि सम्भाव्यन्ते न प्रणेतारः'' [ ] इति वैत त्वचन्ता । र च चाविपरीताभिधानादन्यदन्यस्याप्तत्वं नाम । शब्दस्यैवैप स्वभावः यदाप्तभापितोऽपि संशय- मेवोपजनयतीति चेतः, नः अनर्थसंशयस्यापि जननत्रसङ्गात्, तथा च ''अर्थसंश्यमेव प्रवृत्त्यङ्गं कत्तुं मादावभिधेयादिकपाहं कार्याद्वाद्वाध्यात्वादिति चेतः, नः तस्याप्यादिवाक्यवत् शब्दात्मकत्वेन संशयहेतुत्वात् , तत्संशयस्यापि शास्त्रान्तरात् व्यवच्छित्तिकल्पनायाम् अनव- स्थानात् । प्रमाणात् संशयव्यवच्छेदः इति चेतः, तद्यदि प्रमाणं शास्त्रादन्यत एवाधिगतमः, शास्त्रमनर्थकं प्रयोजनान्तराभावात् । शास्त्रादेवित् चेतः, नः तत्रापि वितः संशयस्यैव भावात् , शब्दस्य तत्करणस्वभावत्वात् । तत्संशयस्यापि प्रमाणान्तराद् व्यवच्छेदः वेतः, नः 'तद्यदि' इत्यदेः प्रसङ्गस्य पुनरावृत्तेरनवस्थापसङ्गत्त ।

१ अर्थसंशयकृत । २ तदुपायो भावेऽपि आ०, ब०, प०, स० । ३ प्रेक्षावत्तापरिक्षयः । ४ उपेयानिर्णये । ५ कृष्यादौ शास्त्रे च । ६ 'आसेनोच्छिन्नदोषेण''—रत्नक०१।५ । 'आगमो ह्यासवचनमाप्तं दोषक्षयाद्विदुः ।
क्षीणदोषोऽन्ततं वाक्यं न ब्रूयाद्धेत्वसम्भवात्'—साङ्क्ष्यका० माटर० पृ० १३ । ७ यत्प्रति—आ०, ब०, प०, स० ।
८ एवच्च तत्त्वे—आ०, ब॰, प०, स० । ९ 'आप्तः खलु साचात्कृतधर्मा यथादृष्टस्यार्थस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त
उपदेष्टा ।''—न्यायभा० १।७ । ''यो यत्राविसंवादकः स तत्राप्तः परोऽनाप्तः । तत्त्वप्रतिपादनमविसंवादः तदर्थज्ञानात् ।''-अष्टशा०, अष्टसह०प्ट० २३६ । १० ''व्याख्यातृणां हि वचनं क्षीडायर्थमन्यथापि सम्भाव्यते शास्त्रकृतां तु
प्रकरणप्रारम्भे न विपरीताभिधेयाद्यभिधाने प्रयोजनमुत्पश्यामो नापि प्रवृत्तिम् ।''—न्यायबि० दी० पृ० ४ ।
१३ ''अर्थसंशयोऽपि हि प्रवृत्त्यक्षं प्रेक्षावताम् । अनर्थसंशयो निवृत्त्यक्षम् । अत एव शास्त्रकारेणैव पूर्वं सम्बन्धादीनि
युज्यन्ते वक्तुम् ।''—न्यायबि० टी० पृ० ४ । १२ शब्दस्य । १३ शास्त्रादेवाग—आ०, ब०, प०, स० ।
१४ शास्त्रहेतुकसंशयस्यापि । १५ शब्दात्मकात् शास्त्रात् ।

Ca.

१०

ततो दूरं गतेनापि वाक्यमाप्ताभिजल्पितम् ।
अर्थनिर्णयकृद्धाच्यमादिवाक्यं तथा न किम् ? ।।२०१॥
अङ्गीकारस्तवात्रापि न युक्तः परिदृश्यते ।
आप्तोक्तिपक्षे वैफल्यं वाक्यस्यास्य हि दर्शितम् ।।२०२॥
यैच श्रोतुः प्रवृत्त्यङ्गं श्रद्धाद्युत्पादनं बुधैः ।
व्यावर्णितमसन्दिग्धमादिवाक्यप्रयोजनम् ।।२०३॥
तद्प्याप्तोक्तितश्चेत्स्यात् ; वाक्यमेतद् वृथा भवेत् ।
आप्ताइयेव श्रद्धादेः सम्भवादादिवाक्यवत् ॥२०४॥
अन्यथा द्यादिवाक्येऽपि श्रद्धाद्युत्पत्तिकारणम् ।
वाक्यान्तरं प्रतीक्ष्यं स्यादनवस्थानदुःखदम् ॥२०५॥
अनाप्तवचनत्वेऽस्य वालोन्मत्तादिवाक्यवत् ।
श्रद्धाकुतृह्लोत्पत्तिरतः सम्भाव्यते कथम् ? ॥२०६॥

यत्पुनरेतत्— वयापकानुपछच्ध्या प्रत्यविष्ठमानस्य तदसिद्धतोद्भावनमादिवाक्यस्य प्रयोजनम्। अत्र हि 'नारच्धेंच्यं न श्रोतच्यिमदं शास्त्रं सम्बन्धादिरहितत्वात् उन्मत्तवचनवत्' इति कस्यचित् औरम्भश्रवणादिच्यापकसम्बन्धाद्यभावोपदर्शनेन आरम्भादिनिवारणार्थं प्रत्यव-स्थाने तत्सम्बन्धाद्यपदर्शनेन त्र्वं पुछम्भस्यासिद्धत्वमनेनोद्भाव्यते, अन्यथा शास्त्रारम्भादौ प्रेक्षा-वतामप्रवृत्तिप्रसङ्गादिति ; तदिप न चतुरस्रम् ; वँचनमात्रात् सुनिश्चितसम्बन्धाद्यपदर्शनासम्भ-वेर्नं तद्सिद्धतोद्भावनस्य दुर्विधानत्वात् । न हि व्यापकोपछम्भमवितथमनुपस्थापयत् तदनुपछम्भप्रत्याख्यानाय वचनमेतत्समर्थम् । तदुपछम्भस्येव तदनुपछम्भनिपेधित्वात् । केवछस्य तदुपदर्शनसामर्थ्यवैकरूयेऽपि सकछशास्त्रश्रवणसहितस्य तत्सामर्थ्यमस्त्रयेव, अधिगतशास्त्रस्य सम्बन्धादौ निर्णयोपपत्तेरिति चेत् ; न; व्यापकानुपछम्भे जीवित वेत् छ्वणस्यैवासम्भवात् अन्यथा तद्सिद्धतोद्भावनवैयर्थ्यात् । उपमृद्यते तदनुपछम्भ इति चेत् ; कुतस्तदुपमर्दनम् वित् सम्बन्धादिन्वित्यात् । सोऽपि कस्मात् १ विच्छ्वणात्। तदिप कुतः १ तदुपमर्दनादिति चेत् ; न ; व्यापकानुपछम्भ इति चेत् ; कुतस्तदुपमर्दनम् वित चेत् ; न ; व्यापकानुपछम्भ इति चेत् ; कुतस्तदुपमर्दनम् वित चेत् ; न ; व्यापकानुपछम्भ इति चेत् ; कुतस्तदुपमर्दनम् वित चेत् ; न ; व्यापकान्यत्व । सोऽपि कस्मात् १ विच्छ्वणात्। तदिप कुतः १ तदुपमर्दनादिति चेत् ; न ; व्यापकान्यत्व । स्वर्षा

१ "श्रद्धाकुत्हलोत्पादनार्थं तदित्येके।"-त० इलो० पृ० ४। "तद्वाक्यादिभिधेयादौ श्रद्धाकुत्हलोत्पादः ततः प्रकृत्तिरित केचित् स्वयूथ्याः।" -िसिद्धिवि० टी० प० ५। २ आप्ताज्ञया श्रद्धायुत्प्यभावे। ३ "तस्मात 'यत् प्रयोजनरिहतं वाक्यम्, तद्यों वा न तत् प्रक्षावताऽऽरभ्यते कर्तुं प्रतिपाद्यिनुं वा तवथा दशदािडमादि-वाक्यं काकदन्तपरीक्षा च निष्प्रयोजनं चेदं प्रकरणं तद्यों वा' इति व्यापकानुगठव्ध्या प्रत्यवतिष्ठमानस्य तद्सिद्धतोद्धावनार्थमादौ प्रयोजनवाक्योपन्यासः।" -हेतु बि० टी० पृ० २। न्या० प्र० वृ० पृ० १। "तत्र निषेध्यस्य यद्व्यापकं तस्यानुपठविधः व्यापकानुपठविधरस्यते। तथा हि अत्र आरम्भणीयत्वं निषेध्यम्, तस्य व्यापकं सप्रयोजनत्वम्, तस्यानुपठविधः"-न्यायप्र० वृ० प० पृ० ३९। ४ -व्यं श्रोतव्यमितिदम् आ०, ब०, प०, स०। ५ शास्त्रारम्भश्रवण। ६ सम्बन्धाद्यनुपठम्भस्य। ७ साधारणवचनात्। ८ -वे तद्-आ०, ब०, प०। ९ सम्बन्धादि। १० सकलशास्त्रार्थश्रवण। ११ -पदर्शनम् आ०, ब०, प०, स०। १ शास्त्रश्रवणात्। १३ सित शास्त्रश्रवणे सम्बन्धादिनिर्णयः, सित च तिस्मन् व्यापकानुपठम्भोपमर्दनमः. तिस्मश्चसित शास्त्रश्रवणात्। १३ सित शास्त्रश्रवणे सम्बन्धादिनिर्णयः, सित च तिस्मन् व्यापकानुपठम्भोपमर्दनमः. तिस्मश्चित्वादिनिर्णयः, सित च तिसमन् व्यापकानुपठम्भोपमर्दनमः. तिस्मश्चसिति शास्त्रश्रवणात्। १३ सित शास्त्रश्रवणे सम्बन्धादिनिर्णयः, सित च तिस्मन् व्यापकानुपठम्भोपमर्दनमः. तिस्मश्चसिति शास्त्रश्रवणिति।

दोषस्य सुव्यक्तत्वात् । आप्तवचनत्वेन प्रमाणत्वाद् अन्यनिरपेश्चमेवेदं सम्बन्धासुपदर्शन-समर्थम् ; इद्यप्यसारम् ; उदीरितोत्तरत्वात् अन्तरेणापि वचनमाप्ताज्ञयैव सम्बन्धादिसिद्धौ व्यापकानुपलम्भस्यासिद्धत्वं (त्व) निर्णयात् आदिवाक्यवत् , अन्यथा तत्रापि तदनुपलम्भनिपेधाय वचनान्तरकल्पनाथामनवस्थानात् । तन्नेदमपि विवेकचतुरचेतसां चेतिस प्रीतिकरम् ।

प्रतिज्ञावचनमेतत् ; इत्यपि ताहगेव । वचनमात्रात् प्रतिज्ञार्थासिद्धेः सर्वत्र हेतुवैफल्यप्रसङ्गात् । वक्ष्यमाणः शास्त्रार्थो हेतुरिति चेत् ; न ; प्रत्यक्षपरोक्षरूपस्य प्रमाणस्यैव शास्त्रार्थत्वात् ।
तस्य च स्वरूपादिविषयचँतुर्विधविप्रतिपत्तिनिराकरणमुखेन यथास्थानमुपवर्ण्यमानैरूपपत्तिविशेपैनिर्णय(ये)शास्त्रार्थपरिज्ञानस्य परिपूर्णत्वात् किमपरमविशिष्यते यद्त्र प्रतिज्ञायमानं शास्त्रार्थज्ञानसाध्यं भवत् ? तन्नेदमपि तत्प्रयोजनम् पूर्वोपन्यस्तप्रयोजनवत् विचारासहत्वात् ।

30 अयमेव च शास्त्रकारस्याप्यभिप्रायः, सर्वस्याप्यस्यादिवाक्यप्रयोजनस्य चुर्णी निराकर-णात् । न च तँदीयमेव शास्त्रं व्याचर्क्षाणैस्तद्नभिमतमेवादिवाक्यप्रयोजनमभिधातुं युक्तम् । तर्हि किमप(किम्प)रमिद्मादिवाक्यमिति चेतु ? 'सङ्क्षेपेण शास्त्राभिधेयशरीरप्रतिपादनपरम्' इति ब्रमः । तथा हि-'वचोभिर्नेनीयते' इति सन्यापारं शन्दशरीरमुपदर्शितम् । 'न्यायः' इत्यभिधेयशरीरम् । इतरत्सर्वे यथासम्भवसभयत्र विशेषणम् । किम्प्रयोजनं सङ्क्षेपेण तदुप-१५ दर्शनस्येति चेत् ? विनेयत्युत्पादनमेव, विस्तरेण तद्यदर्शनवत् । नन्विद्मिप शास्त्रकारस्या-निभन्नेतमेव सङ्क्षेपतः शास्त्रशरीरोपदर्शनम्यापि चूर्णो प्रतिक्षेपात् ; ''सत्यम् ; शब्द्गाडुमात्रा-पेत्तया तत्प्रतित्तेषः, वाङ्गात्रेण निश्रयायोगात्" [ ] इति तत्रैव" वचनात् । न चेदं वाङ्मात्रमादिवाक्यम् ; आप्तोप नीतत्वेन वाग्विशोपत्वात् । आप्तत्वमेव शास्त्रकारस्य न निश्चित-मिति चेत्; न ; कुतश्चित्" चिरसंवासादेस्तन्निइचयसम्भवात् । अनिदिचततदाप्तभावस्य नेदं २० तदुपदर्शनश्चमभिति चेत् ; न ; प्रत्यक्षादाविप समानत्वात् । न हि तद्व्यनिश्चिततद्व्यभिचारा-दिविशेपस्य स्वविपयोपदर्शनक्षमम् । न च सङ्क्षेपावगमे विस्तरवैयर्थ्यम् ; प्रतिपत्तिविशेपस्य तद्धीनत्वात् । प्रवृत्त्यङ्गत्वमेवाप्तवचनत्वाद्स्यं कस्मान्न भवतीति चेत् ? न : वचनमन्तरेणापि प्रवृत्तेराप्ताज्ञयेव<sup>93</sup> सम्भवादित्युक्तत्वान् । संशयादिकारणत्वं तु निवारितमेव । तन्न किक्किद्त्र परिहास्यमस्तीति पर्याप्तं अप्रसङ्कोन ।

२५ कस्यैचिद्त्र चोद्यम्-"प्रमाणादिष्टसंसिद्धिरन्यथाऽतिप्रसङ्गतः।" [ प्रमाणप० ए० ६३] इति वचनात् स्यायमलप्रशालनस्यापीष्टत्वात्। तदिष<sup>ा</sup> प्रमाणादिति वक्तव्यं न सम्य-ग्ज्ञानादिति । न च सम्यग्ज्ञानमेव प्रमाणम् ; अज्ञानस्यासम्यग्ज्ञानस्य च तस्य<sup>१६</sup> भावात् । न च

१ शास्त्रम् । २ आप्ताज्ञया सम्बन्धादिसिद्धभावे । ३ आदिवाक्येऽपि । ४ -णशा-आ०, ब०, प०, स० । ५ "चतुर्विधा चात्र विप्रतिपत्तिः-सङ्ख्यालक्षणगोचरफलिवषया।"-न्यायि टी० पृ० ९ । ६ अक-लङ्कदेवस्य । ७ अकलङ्कीयं शास्त्रं न्यायिविनिश्चयाख्यम् । ८ -क्षाणे सदिम -आ०, ब०, प० -क्षणेस्तदिभ-स० । ९ युक्तिशून्यिनरर्थकशाच्दापेच्या । १० चूर्णो । ११ चिरसहवासादेः । १२ आदिवाक्यस्य । १३-राहायैव आ; ब, स० । -राययैव प० । १४ आदिवाक्यस्य विशेषतः चर्चा निम्नग्रन्थेषु द्रष्टव्या-न्यायम० पृ० ६ । सन्मति०दी० पृ०१७० । तस्वसं पृ०२ । त०इलो० पृ०४ । स्या० र०पृ०१४ । १५ न्यायमलप्रचालनमि ।१६ प्रमाणस्य ।

शब्दिल्ङ्गादेरज्ञानस्य लोके प्रामाण्यं न प्रसिद्धं युक्तियुक्तं वेति शक्यं वक्तुम् ; उभयस्याप्युपपत्तेः। लोकस्तावत् 'दीपेन मया दृष्टं चक्कुपाऽवगतं धूमेन प्रतिपन्नं शब्दान्निश्चितम्' इति व्यवहरति । न चौपचारिकं तेषां प्रामाण्यमिति युक्तं वक्तुम् ; यतो यस्य प्रमितिक्रियायां साधकतमता तस्य प्रामाण्यमिति प्रेसिद्धिः, प्रमाणपदाच्चोक्तस्यैवार्थस्यावगमः । तथा शास्त्रान्तरेपि—अव्यमिचारादि-विशेषणविशिष्टोपलविश्चयंत्रनकस्य बोधस्यावोधस्य वा सामान्येन प्रमाणत्वत्रसिद्धिः । यथौ ५ चोक्तम्—''लिखितं साित्तणो स्रुक्तिः प्रमाणं त्रिविधं स्मृतम्'' [ ] लोकेऽपि तथाभूतस्यैव प्रमाणत्वत्रयवहारो यथाऽऽहुः—अस्मिन्निश्चयोऽस्माकमयं पुरुषः प्रमाणम् । युक्तियुक्तं चैतत्, यतः प्रमाणपदं करणत्वाभिधायकं प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम् । करणविश्चेपस्य विशिष्टः कार्यजनकत्वेन प्रमाणत्वात्, कार्यविश्चेर्पश्च कार्योन्तरेभ्यः प्रमाणत्वेनाव्यभिचारादिस्वरूपत्वेन वा । तन्न सम्यग्ज्ञानमेव प्रमाणम् अन्यस्यापि भावात् । ततो न 'सम्यग्ज्ञानजत्वेः' इत्युपपन्नम् ; १० निरवशेपप्रमाणसंग्रहाभावात् । सम्यग्ज्ञानात्मनैव प्रमाणेन न्यायमलप्रक्षालनात् किमितरप्रमाण-परिम्रहेणेति चेत् ? न सदेतत्, एवं प्रमाणसम्प्लवस्यानभीष्टिप्रसङ्गात् । अभीष्टश्च कथिन्नित्रमाणस्पर्लवः स्याद्वादिनाभिति । तदेतच्वोधँनिराचिकपिया सम्यग्ज्ञानात्मकत्वमेव प्रमाणस्य व्यवस्थापयननाह—

## प्रत्यक्षरुक्षणं प्राहुः स्पष्टं साकारमञ्जसा । द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषार्थात्मवेदनम् ॥३॥ इति ।

'न्यायः' ईत्यतुवर्त्तमानमर्थवशाद्विभक्तिपरिणामेन द्वितीयान्तिमह सम्बध्यते । ततो-ऽयमर्थः-न्यायं प्राहुः स्त्रामिसमन्तभद्रादयः । किं प्रशब्देन आहुरिति पर्याप्तस्वादिति चेत् ? न ; 'प्रबन्धेन आचार्योपदेशपारम्पर्येण आगतमाहुः प्राहुः' इति व्याख्यानार्थत्वात् । तदनेनानादिरयं शास्त्रप्रवन्धः, केवलं तत्सङ्क्षेपादिविधावेव शास्त्रकाराणामाधिपत्यभिति दर्शयति । २० न्यायं किं प्राहुः ? वेदनम् झानम् । कथं प्राहुः ? स्पष्टम् शब्दतादितत्त्वेन (?) परिस्फुटं यथा भवति ''तत्त्वज्ञानं प्रमाणम्"[आप्तमी० श्रो० १०१] इत्यादिना तथैव प्रवचनात् । अनेना-वेदनात्मकत्वं न्यायस्य व्यवच्छिनत्ति, तद्व्यवच्छेदे वेदनात्मकत्वविधानानुपपत्तेः । न हि शब्दस्य नित्यत्वमव्यवच्छिन्दन्ननित्यत्वं विधातुमर्हति । कथं वचनमात्रात्तद्व्यवच्छेद इति चेत् ? न ; सोपपत्तिकत्वादस्य वचनस्य । तथा च प्रयोगः-न्यायो वेदनात्मा, न्यायत्वान्यथानुपपत्तेः । २५ कथं धम्येव हेतुरिति चेत् ? न ; तस्यापि हेतुत्वाविरोधस्य वक्ष्यमाणत्वात् ।

१ शब्दिलिङ्गादीनाम् । २ "अब्यभिचारिणीमसन्दिग्धामर्थोपलिङ्ध विद्धती बोधाबोधस्त्रभावा सामग्री प्रमाणम् ।"-न्यायम० पृ०१२। ३ यथोक्तम् आ०,व०,प०,स०। "प्रमाणं लिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति कीर्तितम् ।" --याच्च०२।२२ । ४-षञ्च आ०, व०, प०, स०। ५ एकस्मिन् प्रमेये बहुनां प्रमाणानां प्रशृतिः प्रमाणसम्लवः । ६ "उपयोगविशेषस्याभावे प्रमाणसम्लवस्यानम्युपगमात्। सित हि प्रतिपत्तुरुपयोगिवशेषे देशादिविशेषसम्बयानादायमात् प्रतिपत्तमपि हिरण्यरेतसं स पुनरनुमानात् प्रतिपित्सते तत्प्रतिबद्धधूमादिसाचात्करणात् प्रतिपत्तिवशेषघटनात् । पुनस्तमेव प्रस्थक्षतो बुभुत्वते तत्करणसम्बन्धात्तिहिशेषप्रतिभासिषद्धेः ।"-अष्टसह् ० ए० ४ । प्रमेयक० ए० ५९ । ७-ए नि-आ० व०, प०, स०। ८ द्वितीयस्त्रोकात्।

असिद्धमन्यथाऽनुपपन्नत्वम् अचेतनास्यापीन्द्रियादेन्यीयत्वाविरोधात् . नीयतेऽनेनेति हि नीतिकियाकरणं न्याय उच्यते. तचाचेतनमपि नानुपपन्नं प्रसिद्धियुक्तिभ्यां तस्य समर्थितत्वादिति चेत्; अत्र प्रतिविधानम्; अचेतनस्य सामम्येकदेशस्य, सामग्रीरूपस्य वा प्रमाणत्वं भवेत् प्रका-रान्तरासम्भवात्? न तावत्सामध्येकदेशस्य : साधकतमत्वासम्भवात् । प्रमितिक्रियां प्रति करणत्वे हि ५ तस्य प्रामाण्यं भवेत् करणत्वञ्च साधकतमत्वमेव''साधकतमं करणम्''[पा०व्या०१।४२]इति वचनात् । सामध्येकदेशस्य च नयनप्रदीपादेर्यदि हेतुत्वमेव साधकतमत्वम् ; तदा सैर्वतद्धेतूनामपि साधकतमत्वेन प्रामाण्यात्र कश्चित्प्रमाता नापि किञ्चित्प्रमेयमित्यतिमहदसमञ्जसं प्राप्तं करणस्यैव कर्तृत्वादिविरोधात् । हेतुत्वाविशोपेऽपि सर्वेपां किञ्चिदेव करणं तत्रैव करणत्वस्य विवक्षित-त्वात् 'विवचातः कारकाणि भवन्ति'' जिने ० महा ० १।४।४१] इति न्यायात् : इत्यप्यसङ्गतम् : १० प्रमात्रादेरिप विवक्षया करणत्वप्रसङ्गात् विवक्षाया विषयनियमाभावात् । कथं वा पुरुषेच्छानिबन्धनं कस्यचित्प्रमाणत्वं वस्तुप्रतिपत्तावुपयुज्येत <sup>१ अ</sup>सांवृतस्येव प्रमाणप्रमेयतत्फलभावस्य प्रसङ्गात् । कारणस्यैवातिशयः साधकतमत्विमिति चेत् : न : तॅट्परिज्ञानात् । अन्त्यक्षणेप्राप्तिरतिशय इति चेत : न : प्रमाणाभिमतप्रदीपादिवत् कदाचित् प्रमेयस्य घटादेरन्त्यक्षणप्राप्तिभावार्तः । एतेन संन्निपत्यका-रित्वमतिशय इति प्रत्यक्तम्; प्रमेयस्यापि सन्निपत्यकारित्वसम्भवात् । स खळ सन्निपत्यकारीत्य-१५ च्यते यस्मिन्सति नियमेन काँर्यस्य भावः, सम्भवति चायं प्रमेयापेक्षयाऽपि प्रकारः, कदाचित्प्रदी-पादिकरणान्तै रसाकल्येऽपि प्रमेयसन्निधिविरहविधरीकृतप्राद्रभीवस्य घटादिसंवेदनस्य वैतत्सन्निपाते नियमेनोत्पत्तिदर्शनात् । न केवळं विषयस्यैय सन्निपत्यजनकत्वम् , प्रमातुरपि <sup>१२</sup>तत्त्वात् । <sup>१३</sup>न हि तदसन्निधानेऽपि<sup>श</sup> अनवधानकृते मूर्च्छोदिनिबन्धने वा विषयज्ञाननिष्पत्तिः तदनवधानाद्यपगम एव नियमेन अतिकृपत्तेः। अतः प्रमातुरपि सन्निपत्यजनकत्वात् साधकतम्तवं भवेत् विश्वरूपस्यैवं वच-२० नाच । तन्नायमप्यतिशयः साधकतमत्वव्यवस्थाहेतुः अतिव्याप्तिदुष्टत्वान् । निरपेक्षकारित्वमतिशय इति चेत्; न; असिद्धत्वात्, सामध्येकदेश।नामन्योन्यसहकारित्वेन कार्यकारित्वात्। सामध्यन्त-रतदेकदेशनिरपेक्षत्वं तु न प्रदीपादेरेव, प्रमात्रादेरिप भावात । एवं चेतनस्यापि संश्यादिज्ञानस्य सामम्येकदेशस्य प्रामाण्ये साधकतमत्वं निरूपयितव्यम् । तत्र सामम्येकदेशस्य प्रदीपादेः प्रमि-तिक्रियाकरणत्वम् असाधकतमत्वात् प्रमात्रादिवत् ।

२५ अत्राह विश्वरूपः-''सत्यमेतत्, सामग्रयेकदेशस्य न प्रापाण्यं मयापि विचार्य तत्परित्यागात्'' [ ] इति; सोऽपि न सम्यग्वादी; बोधमात्रळक्षणप्रमाणवादिनं'<sup>६</sup> प्रति प्रदीपादिभिस्तदेकदेशैः''अत्रयाप्तिदोषस्यानुद्भावनप्रसङ्गात्।यदि हि <sup>३८</sup>तेषां प्रामाण्यम् , न च

१ आत्मादीनामिष । २ हैम० वृ० वृ० ७।४।१२२ । "न चानेककारकजन्यत्वेऽिष कार्यस्य विवक्षातः कारकाणि भवन्तीति न्यायात् साधकतमत्वं विवक्षात इति वक्तव्यम् , पुरुषेच्छानिबन्धनत्वेन वस्तु व्यवस्थितेरयोगात् ।"—सन्मति० टी० पृ० ४७१ । ३ कल्पितस्येव । ४ अतिशयज्ञानाभावात् । ५ कार्याव्यवहित प्राक्षण-वृत्तित्वम् । ६ तस्यापि प्रमाण्यत्वं स्यात् । ७ "सिन्नपत्य जनकत्वमितशयः इति चेन्नः""—न्यायम० पृ० १२ । ८—त् खरुवस—आ०,व०,प०,स० । ९ कार्यस्याभावः आ०, व०,प०,स० । द्रष्ट्व्यम्—सन्मति० टी०पृ० ४७२ । १४ सिन्नधाने । १२ सिन्नधाने सत्यपि । १५ विषयज्ञानोत्पत्तेः । १६ जीनादिकं प्रति । १७ सामग्र्येकदेशैः । १८ प्रदीपादीनाम् ।

20

तत्र तह्नक्षणं तदा स्याद्व्याप्तिः, अप्रमाणे तु प्रमाणलक्षणभावो न दोषाय अतिव्याप्त्यभावस्यं गुणत्वात् । लोकप्रसिद्ध्या वत्प्रमाणत्वमङ्गीकृत्य तैरव्याप्तिरुद्धाव्यते न वस्तुवृत्त्या । अत एवोक्तम्—'लोकवस्तावद्दीपेन मया दृष्टमित्यादि व्यवह्रतति' इति पर्यन्तमिति चेत् ; वस्तुवृत्त्या तर्हि बोधप्रमाणलक्ष्णमव्याप्तिदोषरिहत्तमेवेति कथं तत्र तदुद्धावनं विरनुयोज्यानुयोगानिष्रहिन् स्थानं न भवेत् ? वस्तुतश्च तेपामप्रामाण्ये कथमिद्मुक्तम्—'युक्तियुक्तं चैतत्' इत्यादिः अवस्तु- ५ भूतस्य युक्तियुक्तत्वानुपपत्तेः ।

किञ्च, "तेपा प्रामाण्ये युक्तिः प्रमितिकियाकरणत्वमेव । यदुक्तम् - 'प्रमाणपदं करण-त्वाभिधायकं प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम् ।' इति, तस्य च साधकतमस्वभावस्याभावं स्वयं प्रतिपद्यमान एव कथमिदं वक्तुमर्हति 'युक्तियुक्तं चैतत्' इति ? यथाज्ञानमेव परार्थप्रवृक्तानां वचनक्रमोपपत्तेः, अन्यथाज्ञातस्यान्यथावचने हि वञ्चकत्वात्र परार्थकारी स्थात् । अस्तु तर्हि १० वस्तुत एव 'तेपां प्रामाण्यमिति चेत्; न; तस्य निरस्तत्वात् । वस्तुभूतप्रमाणसामभ्येकदेशतया तेपां तैदिति चेत्; नन्वेवमुपचार एव स्यात् , प्रमाणैकदेशतया तेपां प्रामाण्यात् । न चैतत्पथ्यं भवताम् 'न चौपचारिकं तेपां प्रामाण्यम्' इत्यस्य विरोधात् । "सामग्रीतद्वतोरव्यतिरेकात् सामग्री-प्रामाण्यवत् तत्व्रामाण्यमपि वास्तवमेव नोपचारिकमिति चेत्;

कथमेकिकयायां स्यादनेकं कारणं पृथक् ।

"वास्यादिभेदे यद्भेदिश्चिदेरप्युपलभ्यते ॥२०७॥
प्रमितेरिप भेद्दचेत्; नः "सकृत्तदसम्भवात् ।
ज्ञानानां युगपज्जन्म न यद्धः शासने मतम् ॥२०८॥
क्रमेण तस्य" भावदचेत्; "अकृमात्तत्कमः कथम् ?
कारणादकमाननो यत् कार्यं क्रमवदीक्ष्यते ॥२०९॥

तन्नेदं युक्तम्— प्रिदीपादिवत् प्रमात्रादेरिष वस्तुतस्तत्प्रसङ्गाच । तस्यापि विद्वन्तदेक-देशत्वात् तत्र प्राप्तमिष प्रामाण्यं विशेषविधिना प्रमाहत्वादिना बाध्यत इति चेत्; कः पुनर्यं तस्य विधाने नाम शसामग्रीतादात्म्यनिषेध इति चेत्; नः तदमावात् । अन्यथा प्रमाहत्वादेष्य-भावप्रसङ्गात् । न हि सामग्रीबहिर्गतस्य तत्त्वम्; अतिप्रसङ्गात् । तदन्तर्गतस्यापि प्रामाण्य-भेव निषिध्यत इति चेत्; नः तदन्तर्गमञ्यतिरेकेण नेत्रादीनामप्यपरस्य प्रामाण्यस्याभावात् । २५ ततो प्यान्तर्गमो न प्रामाण्यनिषेधः, र स चेत् ; नान्तर्गमः इति महानयं ज्याधातः परस्य । कीदशेन वा विवेतः तस्य वाधनम् शाणेनेति चेत्; नः तदवस्थायां प्रामाण्यस्याप्रसक्तेः

१ अलक्ष्ये लचणाभावस्य । २ प्रदीपादि प्रामाण्यम् । ३ "अनियहस्थाने नियहस्थानाभियोगो निरनुयोज्यान्तुयोगः ।"-न्यायस्० ५।२।२२ । ४ ए० ५७ प० ७ । ५ प्रदीपादीनां सामग्र्येकदेशानाम् । ६ ए०५७ प० ८ । ७ सामग्र्येकदेशस्य । ८सामग्र्येकदेशानां प्रदीपादीनाम् । ९प्रामाण्यम् । १०सामग्रीतदेकदेशयोः । ११करणभेदे क्रियाभेद एवोपलभ्यते न त्वभेदः । ११२ युगपत् । १३ ज्ञानजन्मनः। १४ क्रमरिहतात् सामग्रीरूपकरणात् । १५ प्रदीपादेरिव प्र-आ०, व०, प०, स० । १६ तद्वदेक-आ०, व०, प०, स० । १७ प्रमात्रादौ । १८ बोधो नाम आ०, व०, प०, स० । १९ सामग्रीतादात्म्यनिषेधाभावात् । २० प्रमात्रादित्वम् । २१ प्रमात्रादैः । २२ प्रामाण्यनिषेधः । २३ प्रमात्रादित्वा । २४ प्रामाण्यस्य । २५ गौणदशायाम् ।

'तिमित्ताभावात्। न चाप्रक्तस्य बाधनम्; 'तस्य प्राप्तिपूर्वकरवात्। मुख्येनेति चेत्; किमायत्तं तैस्य मुख्यस्वम् ? कारकसाकल्यायत्तमिति चेत्; ननु प्रामाण्यमि तस्य तदायत्तमेव, तत्कथ-मेकायत्त्योः एकस्यान्यद्वाधकं स्यात् ? समावेशस्तु स्यात्, बाध्यबाधकयोरेकायत्तत्वासम्भवात्। नेत्रादीनामि प्रमातृत्वप्रसङ्गः, कारकसाकल्यस्य 'तत्प्रयोजकस्य तत्रापि भावादिति चेत्; सत्यम्; अयमस्यैव नैयायिकम्मन्यस्य दोर्षः स एवं वदति। न तदायत्तं प्रमातृत्वादिकं तस्यान्याधीनत्वादिति चेत्; कथं तहींदमुक्तं "भवतेव-प्रमातृप्रमेययोः सत्त्वेऽपि कथिन्चत्कारकवैकल्ये गौणता निमित्तान्तरात्तु तत्साकल्ये अभिमत्प्रमाख्यकार्यनिष्पादनादगौणः प्रमातृप्रमेयभावः'' [ ] इति।

किं वा तद्नयत्, यदायत्तं प्रमातृत्वादिकं स्यात् ? ज्ञानसमवायिकारणत्वं ज्ञानविषय-१० त्वञ्चेति चेत्; नः तस्यैव प्रमात्रादित्वात् । निह तदेव तदायत्तम्, र्तद्भावस्य भेदगोचरत्वात् । तन्न तद्भावस्थान्यायत्तत्विमिति न मुख्येनापि तेन "तस्य बाधनम् । ततो न सामध्येकदेशत्वेन नयनादीनां प्रामाण्यम्, आत्मादाविष प्रसङ्गात् । नाष्युपचारेण ; अनभ्युपगमात्, अप्रमाणत्वे वा कथं "तैर्वोधमात्रप्रमाणलक्षस्य अव्यापकत्वोद्भावनिमिति परस्यैपा समन्ततः पाशारज्जुः, तद्लमेकदेशिवचारेण ।

१५ कारकसाकल्यमेव तिर्ह प्रमाणमस्तु साधकतमत्वादिति चेत्; ननु साधकाद्यपेक्षया साधकतमं भवति, अतिशायनस्यैवंरूपत्वात्, तद्र्यत्वार्च तमप्रत्ययस्य, तिकिमिदानीं साधकादिकं यत् अपेक्ष्यं स्यात् ? तदेकदेश एव दीपादिरिति चेत्; तस्य अतत्वं गौणम्, मुख्यं वा स्यात् ? न तावद्गौणम्; सकलावस्थायां अतद्भावात्, अनभ्युपगमात् । विकलदशायामेव अतद्स्तिति चेत्; तद्यदि क्रियानतरिवषयम्; न तद्रपेक्षया तत्साकल्यस्य साधकतमत्वम्, एक-क्रियाविषयमेव कञ्चिदप्रकृष्टं हेतुमपेक्षय तद्रपरस्य प्रकृष्टस्य साधकतमत्वव्यवहारात् । एक-क्रियाविषयमेवेति चेत्; न तिर्हं साधक-साधकतमयोरन्योन्यसहकारित्वं भिन्नकालत्वात् । अत्रियाविषयमेवेति चेत्; न तिर्हं साधक-साधकतमयोरन्योन्यसहकारित्वं भिन्नकालत्वात् । अत्रियाविषयमेवेति चेत्; न तिर्हं साधक-साधकतमयोरन्योन्यसहकारित्वं भिन्नकालत्वात् । क्रियाविषयमेवेति चेत्; व तरिर्हं साधक-साधकतमयोरन्योन्यसहकारित्वं भिन्नकालत्वात् । क्रियाविषयमेवेति चेत्; च तरिर्हं साधक-साधकतमयोरन्योन्यसहकारित्वानिष्टौ अत्रियाद्याविषयम् कर्यादिकम् अन्यदा च करणमिति दृष्टविपरीतमापयेत । तन्न गौणं तदिति युक्तम् ।

मुख्यमेवेति <sup>१८</sup>चेत् ; नन्वव्यवहितक्रियाकारित्वमेव मुख्यत्वम्, 'तैच तस्य कारकसाक-२५ ल्यायत्तमेव ''मुख्यगौणभावस्य कारकसाकल्यभावाभावायत्तत्वात्' [ ] इति भवत एव वचनात्। '"तदायत्तत्वक्च 'तस्मादुत्पन्नत्वात्, तद्रूपत्वाद्वा स्यात् ? उत्पन्नत्वमपि साधकतम-स्वभावात् , तद्विपरीताद्वा? न तावत्तत्स्वभावात् ; अपेक्ष्यस्य पूर्वमभावेन तद्सम्भवात् । अपेक्ष्य-निष्पत्तौ तत्सम्भव इति चेत् ; न; 'तत्सम्भवात्तिष्पत्तिः, ततश्च तत्सम्भवः' इति सुब्यक्तत्वात्

१ प्रामाण्यनिमित्तस्य मुख्यस्वस्याभावात् । २ बाधनस्य । ३ प्रमातृस्वादेः । ४ प्रमातृस्वादिप्रयोजकस्य । ५ अस्यैव आ०, ब०, प०, स० । ६ -पः एवं ता० । ७ भवत्येव आ०, ब०, प०, स० । ८ तदायत्तस्य । ९ प्रमात्रादित्वेन । १० प्रामाण्यस्य । ११ नयनादिभिः । १२ अतिशयार्थस्वाच । १३ साधकादित्वम् । १४ गौणत्वाभावात् । १५ गौणं साधकादित्वम् । १६ सहकारित्वघटकसहशब्दस्य । १७ तयोर्युगपत्कार्यकर्तृत्वाभावे । १८ चैन्न भ्यव-आ०, ष०, प०, स०। १९ मुख्यं साधकादित्वं दीपादेः । २० कारकसाकत्यायत्तस्य । २१ कारकसाकत्यात् ।

परस्पराश्रयस्य। तैद्विपरीतात्तदुत्पत्तो न तत्साकल्यस्य प्रामाण्यम् असाधकतमत्वात् । पश्चात्तस्वभाव-भावे तस्येव प्रामाण्यं स्यात् अञ्यवहितिकयत्वात् न तत्साकल्यस्य विपर्ययात्। पश्चाद्भाव्यप्यसी साकल्यात्मकमेवेति चेत्; नः साकल्यद्वयस्याप्रतिपत्तेः । तत्र तत्कार्यत्वात्त्वायत्तत्वम् । तैद्वपत्वा-चेत्; नः तेस्य साधकतमरूपत्वे ताद्वप्यात्तदेकदेशानामिष साधकतमत्वमेव न साधकत्वा-दिकम्, तैद्वभावे न च साधकतमत्वम् अपकृष्यभावादिति न कारकसाकल्यस्यौपि साधकत- ५ मत्वम् । कादाचित्कतत्साकल्यताद्वप्ये तदेकदेशानामिष कादाचित्कत्वोपपत्तेरात्मादेरनित्यत्वप्रसङ्ग इति किन्नोद्धाञ्यते ? इति चेत्; वत्स, "भवत्प्रतिबोधनार्थं तदुद्धावनम्, स्वयमेव चेद्भवान् प्रतिबुद्ध्यते किमस्माकं तदुद्धावनप्रयासेन ? "अताद्वप्यस्यापि भावान्नैकान्तेन तदनित्यत्वम् । तदुक्तम्—"साकल्यं हि "तेषामेव धर्ममात्रं नैकान्तेन वस्त्वन्तरम्" [ ] इति चेत्; नः एवमिष अतिवृत्वानित्यात्मकत्वोपपत्तेः स्याद्वादानुगमनप्रसङ्गात् । ततो न तत्साकल्यमिष १० प्रमाणमः अतदचेतनप्रामाण्याभावात् ।

नासिद्धमन्यथाऽनुपपन्नत्वम्; चेतनत्व एव "न्यायत्वस्योपपत्तेः नीतिक्रियासाधकतमत्वस्य "तत्रेव भावात् । परिनरपेक्षं हि "कारणत्वं साधकतमत्वम्, सिन्नपत्यज्ञनकत्वस्यापि तद्धपत्वात्, तश्चार्थनिणंये ज्ञानस्येव तस्य "ततोऽनर्थान्तरत्वात् न नेत्रदिविपर्ययात्, तस्यापि तद्धपत्वात्, तम्यापि तत्र्यं साधक-तमत्वे तद्मर्थान्तरत्वस्यावद्यम्भावात् कथमचेतनत्वं चेतनाद्में र्थान्तरस्य दे तत्त्वायोगात् श अनर्था- १५ न्तरत्वे कथं क्रियाकारणभावः श भेद एव छिदि-कुठारयोः अतद्भावप्रतिपत्तेरिति चेत् ; का तत्र छिदिः श काष्ठस्य द्वैधीभाव इति चेत् ; न ; तत्र काष्टगतस्य अतत्तिरिति चेत् ; का तत्र साधकतमत्वात्, असित दे तस्मिन् सत्यिप कुठारच्यापारे वज्ञादो तद्भावात् । सामध्यादेव अछिदो कि कुठारेणेति चेत् श न ; तत्कियायां अतत्ति चेत् श न ; वज्ञादाविप प्रसङ्गात् तदाभि- २० मुख्ये यदि तद्च्यापारः तिक्रयायामपि स्यात् अतत्य अततोऽनर्थान्तरत्वादिति चेत् ; भवत्वेवम् , तथापि न अत्त्वेवस्य साधकतमत्वं अतत्सामध्यस्य स्वयपेक्षत्वात् , साधकत्वमेव तु भवति सापेक्षस्य अत्तत्त्वोपपत्तेः सामध्यस्य तु अतद्ममुखस्य न किक्किद्वदेश्वम्, अतः

१ असाधकतमात् साधकादिगतमुख्यत्वोत्पत्तौ । २ साधकतमस्वभावत्वे । ३ साधकतमस्वभावः । ४ साकत्यस्वस्यत्वात् । ५ कारकसाकल्यस्यस्य । ६ प्रदीपादीनाम् । ७ साधकादित्वाभावे । ८ तमप्रत्ययत्य किंबदेपेश्य भावात् । ९ कारकसाकल्यगतसाधकतमत्वस्य अनित्यत्वे । १० भवेत्प्रति—आ०, ब०, प०, स० । ११ आत्मादौ प्रमातृत्वादेः असाधकतमस्वस्यापि भावात् । १२ कारकाणाम् । १३ आत्मादौनां कादाच्तिकसाधकतमस्वस्पापेक्षया अनित्यत्वम् , अताद्वृप्याच्च नित्यत्वमिति । १४ कारकसाकल्यान्तर्गताचेतनानाम् । १५ न्यायस्योप—आ०, ब०, प०, स० । प्रमाणत्वस्य । १६ चेतन एव । १७ कारकत्वम् आ०, ब०, प०, स० । १८ ज्ञानस्य । १९ अर्थनिर्णयात् । २० नेत्रादेरपि । २१ अर्थनिर्णये ।२२ नदर्थान्त—आ०, ब०, प०, स० । २३ अचेतनत्वायोगात् । २४ किया करणभाव । २५ द्वेवीमावपरिणमनशक्तेरेव । २६ सामर्थ्ये । २७ छेदः किं आ०, ब०, प०, स० । २८ काष्ट-गतद्वेधीभावपरिणमनशक्तिप्राक्य्ये । २० कुठारस्य । ३० सामर्थ्ये । ३१ कुठारस्य । ३२ खिदिकयायामेव। ३३ आभिमुख्यस्य । ३४ कियातः । ३५ किदौ । ३६ कुठारस्य । ३७ छेचगतशक्ति । ३८ साधकत्वोपपत्तेः । ३९ तदिमिमुख्यस्य आ०, च, प० । कियामिमुख्यस्य । ४० कुतः आ०, च०, प० ।

साधकतमस्वम् । एवमन्यद्पि व्यतिरिक्तं कारणं सर्वत्र वस्तुपरिणतौ साधकमेव ैतद्योग्यत्वसव्य-पेक्षत्वात्, तद्योग्यत्वमेव तद्दिभमुखं तत्र साधकमेव विरुपेक्षत्वात् प्रतिपक्तव्यम् । नन्वेवं तदा-भिमुख्यपर्यायोऽपि सामर्थ्यस्य प्राच्यादेव तच्छक्तिपर्यायात्, तस्यापि तदाभिमुख्यपर्यायः प्राच्यादेव तच्छक्तिपर्यायादिति किं व्यतिरिक्तेन खङ्गादिनेति चेत् १ न ; सर्वथा तदाभिमुख्यस्य ५ तैन्निरपेक्षस्वे तदन्वयव्यतिरेकानुविधानस्याभावप्रसङ्गात् । अस्ति चैतत्, अतस्तस्यापि तर्व कारणत्वं वक्तव्यम् । अत एवोक्तम्—

## ''विशेपं कुरुते हेतुर्विस्रसा परिणामिनाम् । मुद्ररादिर्घटादीनामन्वयव्यतिरेकवान् ॥" [ ] इति ।

तस्मात् सर्वत्र वस्तुपरिणतौ भिन्नस्य तच्छक्त्याभिमुख्यमात्रे व्यापारः । भवतु तद्भिमुखस्य २० तत्सामर्थ्यस्यैव साधकतमत्वम्, तिक्रयानर्थान्तरत्वं तु कथं वैतस्येति "चेत् ? नः 'िक्नं काष्टम' इति तत्क्रियासामानाधिकरण्येन 'तेत्प्रतिपन्ते: । 'तेतः काप्टस्यैव 'तेदनर्थान्तरत्वं न तत्सामध्यस्येति चेतुः, नः, तस्यापि<sup>ग</sup> तद्व्यतिरेकात् , व्यतिरेके सामर्थ्यतद्वद्वावानुपपत्तेर्यथास्थानं विचारणात् । तन्न द्विधाभावः छिदिकिया । कुठारव्यापार एवोत्पातनिपातादिक्षिछिदिरिति चेत् : सत्यम : तर्वे कुठारस्य साधकतमत्वं तस्य तत्क्रियापरिणामसामर्थ्यहृपत्वात्, न तु तस्य <sup>व</sup>त्तैत्क्रियातोऽर्थान्तरत्वम् द्भ 'निपतत्युत्पति वा कुठारः' इति <sup>अ</sup>तत्सामानाधिकरण्येन तत्प्रतिपत्तेः । समवायादेवं प्रतिपत्ति-नीनथन्तिरत्वादिति चेत्; नः समवायनिभित्तत्वे 'तस्यैव तर्त्र' प्रतिभासप्रसङ्गात । न चैवम-भेदस्यैव प्रतिभासनात् । न रातस्यापि प्रतिभासनं सामानाधिकरण्यस्यैवावभासनादिति चेत्; नः अभेदस्यैव <sup>२२</sup>तत्त्वात् । समवायस्यैव तत्त्वं कत्मान्नेति चेत् ? नः 'सामान्यमेव विशेषः सामान्यविशेपः' <sup>२3</sup>इत्यादावभेदस्यैव तत्त्वेन <sup>अ</sup>परस्यापि सुप्रसिद्धत्वात् , समवायस्य च निपेत्स्य-मानत्वात् । कुतः पुनः परिणामसामध्यै भावस्येति चेत्? तदास्तां तावत् तदुपपत्तिसाम्राज्य-स्यैव सिवस्तरमुत्तरत्र निरूपणात् । तत्र किञ्चित्क्रियाव्यतिरिक्तं अकरणम् । ततो नयनादेरपि नीतिक्रियाकरणत्वं तद्व्यतिरेके स्यादिति तद्चेतनत्वं विरुध्येत । वितस्य च चेतनत्वे निष्प्रयो-जनमेव तदपरज्ञानकल्पनम्, अनेनैवाभिप्रायेण भाष्यकारैरप्यादिष्टम्-''न ह्यचेतनेन किञ्चितुं मीयते ज्ञानकल्पनावैफल्यप्रसङ्गात्'' ] इति । तद्नेन संश्यादिज्ञानस्यापि प्रामाण्यं निरस्तम्; तस्यापि नीतिकरणत्वे तदनर्थान्तरत्वनियमात्र संशयादित्वं स्यात् । न हि

१ वस्तुगतसामध्ये । २ कियाभिमुखम् । ३ तन्तिर-आ०, ब०, प०, स० । ४ तत्पूर्ववर्तिनः । ५ पूर्वसामध्येस्यापि । ६ खन्नादिनिरपेक्षत्वे । ७ खन्नादेरपि । ८ छिदिकियायाम् । ९ कारकत्वं आ०, व०, प०, स० ।
१० सामध्येस्य । ११ चेत् छि-आ०,व०,प०, स० । १२ अनर्थान्तरत्वप्रतीते । १३ छिन्नं काष्टभिति प्रतीतितः ।
१४ तदर्था-आ०, व०, प०, स० । १५ सामध्येस्यापि । १६ कुठारगतन्यापारे । १७ तिक्रयार्था-आ०, ब०,
प० । कुठारगतिक्रयातः । १८ कियासासामानाधिकरण्येन । १९ समवायस्यैव । २० प्रतीतौ । २१ अभेदस्यापि । २२ सामानाधिकरण्यात् । २३ इत्याद्यमे-आ०, व०, प०, स० । २४ "तथा सामान्यमेव द्रव्यव्यावृत्तिहेतुत्वादिशेषो द्रव्यत्वादिः ।"-प्रश० स्यो० पृ० १२७ । २५ कारणम् आ०, ब०, प०, स० । २६ नयनादेः ।
२७ -त् कियते आ०, व०, प०, स० ।

नीतितादात्म्ये 'तस्य तत्त्वम्; नीतेर्निर्णयरूपत्वात् । न हि निर्णय एव संशयादिः; विरोधात् । निर्णयात्मिका च नीतिर्निरूपयिष्यते । ततो न नयनादेः संशयादेवी नीतिसाधकतमत्वं 'तद-नर्थान्तरस्य वेदनस्यैव तैत्त्वात् तस्य तैत्र परिनरपेक्षत्वात् । न हि स्वयं तिक्कयासामर्थ्य (समर्थ) स्यान्यापेक्षणम् । असिद्धं परिनरपेक्षत्वम्; इन्द्रियमनसोरपेक्षणात् ''इन्द्रियमनसी विज्ञानकार-णम्"' [ ] इति वचनादिति चेत्; न; ज्ञानस्योत्पत्तावेव र्तदपेक्षणात्, उत्पन्नस्य तु तस्य ५ स्वत एव विषयनिर्णितिनीन्यतः । न चैवं नयनादेः संशयादेवी स्वतस्तन्निर्णीतिः; अचेतनत्व-संशयादित्विवरोधात् । निर्विकलपकदर्शनमपि न स्वतस्तन्निर्णयसमर्थम्; तत्पृष्ठभाविविकलपकदर्शनमपि न स्वतस्तन्निर्णयसमर्थम्; तत्पृष्ठभाविविकलपकलपनावैफलयप्रसङ्गादिति न तस्यापि मुख्यं प्रामाण्यम् । निर्णयज्ञानहेतुत्वेन तु नेत्रादीनां प्रामाण्यमेपचारिकमेव न मुख्यम् । उक्तक्च—

''सिद्धं यन्न परापेत्तं सिद्धौ स्वपररूपयोः । १० तत्त्रमाणं ततो नान्यदविकल्पमचेतनम् ॥" [सिद्धिवि प्रव्परिव्] इति । र्क्षत्र अविकल्पमहणेन तत्त्वनिर्णयस्वभावविकल्ल्वात् दर्शनस्य संशयादेश्च परिमहो नयनादेः अचेतनमहणेन ।

> वेदनं तत्फलाभिन्नं कथं तत्करणं यदि ? कठारस्तरफैलाभिन्नः कथं तत्करणं भवेत ? ॥२१०॥ १५ प्रइनस्तत्रापि "तुल्यइचेत्क न" तस्य" प्रवर्त्तनम् ? । व्यतिरिक्तं फलायचे ( ब्वे ) त्राभित्रस्यैव दर्शनात् ॥२११॥ विचाराह्यतिरिक्तं चेदभित्रस्यापि दर्शने । दर्शनात्किमसी अवायान किंरूपो वा स कथ्यताम् ? ॥२१२॥ साध्यक्षपं फलं तस्मादभिन्नं साधनं कथम् ?। २० साध्यमेव हि <sup>अ</sup>तयुक्तमभेदः कथमन्यथा ? ॥२१३॥ सिद्धं च साधनं तस्माद्भिन्नं " साध्यते कथम् ?। <sup>१६</sup>स्यात्सिद्धस्यापि साध्यत्वे साध्यत्वापरिनिष्टितिः ॥२१४॥ साध्यसाधनभावरच वेदनार्थावसाययोः । अभेदइचेति वागेषा पूर्वापरविरोधिनी ॥२१५॥ २५ भेदोपाधिर्हि ''तद्भावो नाभेदं क्षमते भवन् । अभेदश्च न "भेद्म , "तदुद्वयमेकत्र दुर्घटम् ॥२१६॥

१ संशयादेः । २ तदर्थान्त-आ०, ब०, प०, स० । नीतिकियातीऽभिन्नस्य । ३ साधकतमत्वात् । ४ नीतिकियायाम् । ५ ''ततः सुभाषितम्-इन्द्रियमनसी कारणं विज्ञानस्य अथीं विषय इति'-छघी० स्वृष्ठ का० ५४ । ६ इन्द्रियमनसीरपेचणात् । ७ ज्ञानस्य । ८ श्लोके । ९ कुठारगतीस्पतननिपतनव्यापाररूपा छिदिक्रिया । १० तुल्यहोत् आ०, ब०, प०, स० । ११ तु आ०, ब०, प० । १२ प्रश्नस्य । १३ विचारः । १४ साधनम् । १५ सिद्धात्साधनादिभिन्नस्य फलस्यापि सिद्धत्वात् कथं साध्यत्विमिति भावः । १६ कथिष्ठत् । १७ साध्यसाधनमावः । १८ भेद्श द्वय-आ०, ब०, प०, स० । क्षमते इति पूर्वेणान्वयः । १९ भेदाभेदौ ।

इति चेत्सत्यमेकान्ताभेदे दूषणमीदृशम् । नैवं स्याद्वादिनामिष्टिः स्यादभेदस्य वाञ्छनात् ॥२१७॥

तथा हि -नेदमर्थनिर्णयरूपमेव वेदनम् : स्वनिर्णयरूपत्वाभावप्रसङ्गात् । न च नास्त्येव तस्य <sup>र</sup>ताद्रप्यम् : युक्तितस्तस्य व्यवस्थापनात् । नापि स्वनिर्णयरूपमेव अर्थनिर्णयरूपत्वाभावप्रसङ्गात् । ७ न च नास्त्येव तस्य <sup>3</sup>ताद्र्प्यम् ; युक्तितस्तस्यापि व्यवस्थापनात् । न च तदुभयव्यतिरिक्तमेव, तस्यासंवेदनात निर्णयवेदनयोः संसर्गवशार्देविवेकावभासनं न वस्तत "एवाविवेकभावादिति चेत : न : विवेकनियमस्य निपेत्स्यमानत्वात् । ततो निर्णयवेदनयोः कथब्चित् व्यतिरेकस्यापि भावात्रायक्तः क्रियाकारकभावः । एतदर्थं च कारिकायाम् अधीतमग्रहणम् । विपयभेदेन निर्णयभेदेऽपि तत्साधनज्ञानस्याभिद्यमानस्य अन्वय्व्यतिरेकाभ्यां कथिवत् व्यतिरेकस्यं हतेनो-१० पद्र्शनात् । सत्यिप व्यतिरेके निर्णयसमसमयस्य वेदनस्य कथं तँतकरणत्विभिति चेत् ? नः अत्र नैयायिकस्यावित्रतिपत्ते:, कार्यसमकालस्यं नित्यस्य अन्यथा हेतुत्वाभावत्रसङ्गात् । निर्णयसह-जन्मनस्तस्य कथं तत्कारित्वमिति चेत् ? नः एकान्तेन तत्सहजन्माभावात्, क्षणभङ्गस्य निपेत्स्यमानत्वात् । इन्द्रियादिना तर्हि "किमुत्पाद्यते ? न निर्णयः, तस्य वेदनकार्यत्वात् । नापि वेदनम् ; तस्याभ्रणिकत्वेन <sup>१२</sup>तद्वचापारात् प्रागपि भावादिति चेत् ; न; निर्णयसमर्थस्य <sup>१३</sup>तस्य १५ तदुत्पाद्यत्वात् । पूर्वं तर्हि तदनिर्णयसमर्थमिति चेत्; न; तदापि विपयान्तरनिर्णयसमर्थत्वात् । <sup>१४</sup>तस्य चान्यत इन्द्रियादेर्भावात् । स्वार्थनिर्णयविकलस्य तु न तस्य प्रामाण्यं सुपृप्तज्ञानवत् । निरूप-यिद्यते चैतत्। सामर्थ्यस्य साधकतमत्वे स्वसंवेदनव्याघातः <sup>अ</sup>तस्याप्रत्यक्षत्वात् क्रियानुमेयत्वेनो-पगमात् " शक्तिः क्रियानुमेया" [ ] इति वचनात् , स्वसंविदितद्य प्रमाणमिति मिद्धान्त इति चेत: अस्त ैशक्तिरूपेण तद्वयाघातो न किदवदोप:, े शक्ते रूपिसं झित-२० भावेन्द्रियस्वभावाया अप्रत्यक्षत्वोपगमात् । तत एव सुमितदेवेरुक्तम्-''शक्तिः परोत्तेति चेन्न ] इति । स्वसंविदितत्वं तूक्तं स्वरूपापरोक्षनिर्णर्ये क्रियातादा-काचित्त्वतिः [ स्यात । <sup>२१</sup>तिकियाया अपि परोक्षशक्तितादात्म्यात् परोक्षत्वप्रसङ्ग इति चेत् ; <sup>२२</sup>अभिमतमेवैतत् परोक्षेतरस्वभावतया सर्वस्यापि वस्तुनोऽभ्यनुज्ञानान् । वक्ष्यति च-

''प्रत्यत्तं बहिरन्तरच परोत्तं स्वप्रदेशतः'' [ न्यायवि० इलो० १२८ ] इति । २५ ततो वेदनस्यैवार्थात्मविषयस्य प्रामाण्यादुषपन्नमेतत्—'न्यायो वेदनात्मैव न्यायत्वान्यथानु-पपत्तेः' इति ।

१ - एः स्या-आ०, व०, स०। २ स्विनिर्णयहपत्वम्। ३ अर्थनिर्णयहपत्वम्। ४ अभेदावभासनम्। ५ अभेदात्। ६ अर्थात्मग्रहणेन । ७ निर्णयसाधकतमत्वम् । ८ - स्यानि - आ०, व०, प०, स०। ९ वेदनस्य। १० - थं सहका - आ०, व०, प०, स०। १२ किमृत्पद्य - आ०, व०, प०, स०। १२ इन्द्रियादिक्यापारात्। १३ वेदनस्य। १४ विषयान्तरनिर्णयसमर्थस्य वेदनस्य। १५ सामर्थ्यस्य । १६ 'कथमन्यथा न्यायविनिश्चये 'सहभुवो गुणाः' इत्यस्य 'मुखमाह्यद्वनकारं विज्ञानं मेयबोधनम्। शक्तिः कियानुमेया स्याद्यूनः कान्तासमागमे।' इति निद्र्यां स्यात्।''-सिद्धिवि० टी० पृ० ६९। १७ शक्तिनिह्पेण त - आ०, व०, प०, स०। १८ ''लब्ध्युप्योगौ भावेन्द्रियम्। अर्थप्रहणपाक्तिलिन्धः। उपयोगः पुनर्थप्रहणन्यापारः।''-लवि० स्ववृ० इस्लो० ५। १९ सामर्थ्यस्य। २० निर्णयह्मप्राक्तिलिन्याः। २२ अभिमतमेतत्-आ०, व०, प०, स०।

नन्वर्थस्य घटादेः आत्मनश्च बोधस्वभावस्य वेदनमेव कथम् ; अशक्तस्य तदसम्भवात् । न श्वशक्तस्य सम्यग्बुद्धिविषयत्वम् ; योग्यस्यैव तदुपपत्तेः । शक्तस्यैव तस्य वेदनमिति चेत् ; न ; एकान्तेन द्रव्यरूपत्वे पर्यायस्वभावत्वे सामान्यात्मकत्वे विशेपाकारत्वे च तस्यार्थिकया-सामर्थ्यस्य शास्त्रकारेणैव निषेधात् । न च द्रव्यादे रूपीन्तरमित, यतस्तस्याऽनिषद्धसामर्थ्यस्य किव्चिद्धदेनं स्यात्तद्सम्भवात् । सीध्यरूपेयं प्रतिज्ञेति चेत् ; अत्राह—'द्रव्य' इत्यादि । ५ तास्पर्यमत्र—यद्यप्येकान्तित्यादिरूपत्वे अर्थात्मनोः शक्तिवैकस्यम् अर्थक्रियाविरहात् , कथव्चिननित्यादिस्वभावत्वे तु नायं दोषः तत्रार्थिकयासामर्थ्यस्य निरूपणाद्वेदनविपयतोपपत्तेः निरवद्यत्वं प्रतिज्ञाया इति ।

एकान्ततो नित्यमनित्यमेवं समानमन्यच<sup>3</sup> न वस्तु किश्चित् ।
अर्थक्रियायां तदशक्तिभावात् तथाविधस्याप्रतिवेदनाच ॥२१८॥
श्विद्यमानं कथयन्ति सन्तस्तद्वेदनं नाम कथं प्रमाणम् ।
अवस्तुसंस्पर्शितया सतोऽपि को नाम मानव्यवहारयोगः ॥२१९॥
ततोऽस्तु जात्यन्तरमेव रूपमन्तर्वहिर्वस्तुपु वस्तुवृत्त्या ।
तस्यार्थशक्तेः प्रतिवेदनाच व्योमारिवन्दप्रतिमं तदन्यत् ॥२२०॥
तथोदिनं स्वामिसमन्तभद्रैरेकान्तनीतिव्रततीकुठारैः ।
अभेदभेदात्मकमर्थतत्त्वं तव स्वतन्त्रान्यतरत्खपुष्पम् ॥" [युक्तयनु क स्रो०७]
तद्वेदनं तन्निरवद्यरूपं प्रमाणतत्त्वेन निरूप्यमाणम् ।
अयुक्तिमन्नेति वृदत्युदारं द्वव्यादिशब्दप्रहणेन देवैः ॥२२२॥

स्यान्मतम् — आगमार्थ एव प्रमाणार्थो वक्तव्यः, आगमनैर्मस्यनयनोपायतया तँदपरप्रमाणपरिचिन्तनात्, एकविपयत्वे च संवादसामध्यीत् तस्य तदुपायत्वं न भिन्नविषयत्वे २०
तस्सामध्यीभावात् । हेयोपादेयतत्त्वमेव च "सोपायमागमार्थो न द्रव्यादिरूपावर्थातमानौ तत्कथं तयोः प्रमाणार्थत्वमुक्तं न हेयादितत्त्वस्य सोपायस्येति ? तन्न सारम् ; अर्थात्मनोरेव सोपायस्येति श्रेषादिरूपत्वात्, "द्रव्यादिस्वभावकथनं तु तद्भावे हेयादिरूपस्यैवासम्भवप्रतिपादनार्थम् "तथैव यथावसरं निरूपणात् । तत्रश्च "प्रत्यागमानां द्रव्यादिरूपवस्तुवादिवमुखत्वेन वस्तुभूतहेयादितत्त्वप्रतिपादकत्वाभावादप्रामाण्यम्, परमागमस्य चान्ययोगव्यवच्छेदेन तद्वेपरीत्याद् हेयादिविषयं २५
प्रामाण्यमवस्थापितं भवति । ततो निरवद्यं यथोक्तविपयस्य वेदनस्यैव न्यायत्वं तदन्यथानुपपत्तिनियमनिश्चयात् । अनिश्चितान्वयस्य कथं हेतुत्विमिति चेत् ? न ; अन्यथानुपपत्त्यैव निश्चित्या अन्वयस्यापि निश्चयात् तस्यास्तद्रपत्वात् । साधम्यदृष्टान्तानुपदर्शने कथं तिश्चिय इति चेत् ? न ; पक्ष

9

१ हञ्यपर्यायसामान्यविशेषातिरिक्तम् । २ असिद्धा । ३ विशेषरूपम् । ४ भेदनिरेपक्षोऽभेदः,अभेदनिरपेक्षश्च भेदः, केवलं भेदः अभेदश्च न तत्त्वमिति भावः । ५ कारिकायां द्रव्यपर्यायस्यादिपदोपादानेन । ६ अकलक्कदेवः । ७ आगमभिक्तप्रस्यक्षादिप्रमाण । ८ आगमभिक्तप्रमाणस्य । ९ −स्वेन तस्सा—आ०, व०, प०, स० । १० हानोपायो-पादानोपायसहितम् । ११ द्रव्यादे स्य—आ०, व०, प०, स० । १२ तदैव आ०, व०, प०, स० । १३ बौद्धाद्या-गमानाम् । १४ अन्वयनिश्चयः ।

यव तिश्रश्चयोपपत्तेः विपक्षे बाधकसामध्यात्, तस्य चोक्तत्वात् । निरूपियध्यते चैतत्सविस्तरमिति नातीव निर्वाध्यते । यथोक्तस्य वेदनस्यैव प्रामाण्ये श्राब्दिष्टङ्गयोस्तन्न स्यात् शब्दस्यावेदनत्वात् लिङ्गस्यावेदनस्यापि भावात्, तथा च तैन्निरूपणमप्रस्तुताभिधानम्, प्रमाणमेव हि
तच्छास्त्रे निरूपियतव्यं नापरिमिति चेत् ; अत्राह—'अञ्जसा' इति । तात्पर्यमत्र—
यथोक्तमेव संवेदनं मुख्यतः प्रमाणम्, तद्धेतुत्वेन तूपचितं प्रामाण्यमचेतनस्यापि शब्दलिङ्गादेरिनवारितिमिति । कथं शब्दादेस्तद्धेतुत्विमिन्द्रयादेरेव तद्धेतुत्वात् ''इन्द्रियमनसी
विज्ञानकारणम्" [ ] इति वचनादिति चेत् ? न ; इन्द्रियप्रत्यक्षापेक्षया तैन्नियमाभिधानात्, अन्यथा स्वमतव्याघातापत्तेः ।

दर्शनस्य प्रामाण्यप्रसङ्गः, तेनाप्यर्थात्मनोरेव सत्तारूपेण प्रहणात् "सामान्यग्रहणं ] इति वचनात् । इत्यत्राह-साकारम् इति । घटः पट इति वा जीवः पुद्रल इति वा यो योऽयमतद्भूपपरावृत्तो भावस्वभावः स<sup>\*</sup>आकारः, तेन विषयेण सह वर्त्तत इति साकारम् । 'अर्थोत्मवेदनम्' इत्यनेन ज्ञानस्यैव प्रामाण्यमुपदर्श-यति तस्यैव साकारत्वात् ''सायारं णाणं'' [ ] इतिं वचनात्। अर्थात्मग्रहणेनैव वेदनस्य साकारत्वमुक्तं भेदनिर्देशात्,सन्मात्रापेक्षायां <sup>°</sup>तदनुपपत्तेरिति चेत्; न; सन्मात्रस्यापि <sup>°</sup>तद्रूपत्वा-६५ त्तदुपपत्तेः । अर्थात्मरूपमेव हि वस्तु प्रथमछोचनादिप्रणिधानवेळायाम् अपरामृष्टभेदतया-ऽनुभूयमानं सन्मात्रमुच्यते नापरम् । अतो दर्शनापेक्षया 'भेद्निर्देशो न तन्त्रम् , ज्ञानापेक्षयैव तस्य तत्त्वादित्यस्ति असंशयावकाशस्ततो न पौनरुक्त्यं साकारप्रहणस्य । दर्शनस्यापि किन्न प्रामाण्यं यतः साकारप्रहणेन तन्निवर्त्यत इति चेत् ? न ; ''ज्ञानं प्रमाणमित्याहुः'' [ सिद्धि-वि०परि०१०] 'ईत्यागमविरोधापत्तेः । आगमोऽपि कस्मान्नं तत्प्रामाण्यमिच्छतीति चेत् ? २० न ; अनिइचयरूपत्वात् । न चानिश्चयरूपः प्रमाणार्थः 'प्रकर्पेण संग्रयादिव्यवच्छेदछक्षणेन मीयते वस्तुतत्त्वं येन तत्प्रमाणम्' इति तद्रथीपादानात्<sup>53</sup>, <sup>98</sup>निर्णयात्मकत्वमन्तरेण <sup>99</sup>तद्व्य-वच्छेदायोगात् । <sup>१६</sup>दर्शनमि निर्णयरूपमेवेति चेत् ; न ; विपयेन्द्रियसन्निपातानन्तरमवष्रहस्यैव निर्णयात्मनोऽनुभवात् । ''विषयविषयिसन्निषातानन्तरम।द्यं ग्रहणमवग्रहः'' [ छघी० स्व० इलो० ५ ] इति वचनाच<sup>१७</sup> । <sup>१</sup>र्द्शनेन त्ववमहत्र्यवधानमनुमानत<sup>१९</sup> एव न तन्निर्णयात् ।

१ निर्वध्यते ता०, व०, आ०, स०। २ लिङ्गशब्दयोः आ०, व०, प०, स०। ३ शब्दलिङ्गनिरूपणम्। ४ इन्द्रियमनसोर्विज्ञानकारणत्विनयम। ५ "जं सामण्णगाहणं दंसणमेयं"—सन्मति० २।१। द्रायसंगा० ४३। ६ "पमाणदो पुधभूदं कम्ममायारो"—जयध० पृ० ३३१। ७ "सागारे से णाणे भवति, अणागारे से दंसणे भवति।" —प्रज्ञाप० प० ३० सू० ३१४। "साकारं ज्ञानमनाकारं दर्शनमिति।" —सर्वार्थसि० २।९। ८ अर्थात्मेति विशेषनिर्देशानुपपत्तेः। ९ अर्थात्मरूपत्वाद् विशेषनिर्देशोपपत्तेः। १० अर्थात्मेति विशिष्य ग्रहणम्। ११ दर्शनस्य प्रामाण्यं नवेत्याकारक। १२ "णाणं होदि पमाणं"—ति०प०गा० ८३। छवी०इछो० ५२। प्रमाणसं० इछो०८६। १३ न्यायकुमु० पृ०४८ प० १०। १४ निर्णयकत्वम—आ०,व०,प०,स०। १५ संशयादिव्यवच्छेदायोगात्। १६ दर्शनरूपमपि आ०, व०, प०, स०। १७ द्रष्टस्यम्—सर्वार्थसि० ११९। अक० टि० पृ० १३४। १८ दर्शने तु—आ०,व०,प०,स०। १९ यतः पूर्वकालभाविदर्शनमेव अनु पश्चात् मानम् अवग्रहात्मकं भवति, न तु तत् स्वयमर्थनिर्णयात्मकम्।

20

24

एतच "अन्नार्थयोगे सत्तालोकः" [ लघी०दलो० ५] इत्यादिन्याचक्षाणैर्भाष्यकारैरेवे निरू-पितम्। प्रमाणमेव तत्रे निर्विकल्पकप्रत्यक्षस्वादिति ब्रह्मविदः; तदास्ताम् यथावसरं निरूपणात्।

शुक्तिकारजतज्ञानस्य साकारत्वात् प्रामाण्यप्रसङ्ग इति चेत्; न; अर्थप्रहणेन तन्निवर्तानात्। न हि उत्जन्न प्रभः, तदेशादौ तदप्राप्तेः। तद्प्यर्थ एवान्यदेशादौ सत एव तस्य प्रतिवेदनात्, ततो नार्थपदेन तन्निवर्त्तनम्, अतो 'वाधिववर्जितम्' इति वक्तव्यम्, अर्थज्ञानस्यापि ५
बाध्यमानस्याप्रामाण्यप्रतिपादनार्थमिति चेत्; कथमज्ञानस्यैवं वाधनम् अतिप्रसङ्गात् ? सन्निहितदेशर्त्वादेशस्त एव प्रहणादिति चेत्; न; "तस्याप्यन्यदेशादौ सत एव प्रहणात्। तस्यापि
सन्निहितदेर्शत्वादिकमसदेव गृह्यत इति चेत्; न; तत्रापि तस्यैवोत्तरत्वात्। तन्न दूरमनुसरतोऽपि
किक्षिद्रदसद्देदनमस्ति यत्प्रामाण्यव्यवच्छेदेन वाधिववर्जितपदमर्थवद्भवेत्। असत एव कैस्यचिद्वेदने
वा रजतस्यैवासतो वेदनमस्तु विशेषाभावात्। असतः कथं वेदनमिति चेत् ? सन्निहितदेशत्वादेः १०
कथम् ? अहमेव तत्रापि चोदक इति चेत्; "स्वतस्तिर्हि कथं वेदनम् ? योग्यत्वाच्चेत्; क
तस्य योग्यत्वम् ? वेदनोत्पत्ताविति चेत् ; कुतस्तद्वगितः ? तत एव वेदनादिति चेत् ; तन्न;
यस्मात्—

यदि तद्वेदनेनैव "तस्यार्थाज्ञन्म वेद्यते। तदर्शास्तित्वसन्देहः कस्यचित्कथमुद्धवेत ? ॥२२३॥ जानदेव कथं ज्ञानमात्मनोऽर्थात्समुद्भवम् । स एवास्ति न वेत्येवं विकल्पाय प्रकल्पते ॥२२४॥ हृइयते चात्मसंवित्तौ सत्याम्प्यर्थसंशयात । अर्थिनामपि तद्वेद्येष्वप्रवृत्तिस्तन्भृताम् ॥२२५॥ अनिश्चयात्मकत्वाच्चेत तज्ज्ञानात्संशयोद्भवः । अविशेषात्तथाऽप्येष किन्न स्यादात्मसंशयः ?॥२२६॥ तथा सत्यर्थविज्ञानसर्थकार्यत्वसात्मनः। तदेव प्रतिवेत्तीति संशयानः कथं "वदेत् ॥२२७॥ तम्र तेनैव '3तद्युक्तिः, यदि तद्युक्तिरन्यतः' । अनर्थसम्भवं "तच्चेत्, कथं स्याद्र्थवेदनम्?॥२२८॥ यद्विद्यादर्थकार्यत्वं भूगच्यज्ञानस्य तत्त्वतः। तस्यापि विषयोत्पत्तिरन्यथा त यथा भवेत ॥२२९॥ 'तँदप्यथौंद्भवं चेन्न तद्गतिः पूर्ववत्स्वतः। तदन्यज्ञानक्लप्तिस्त विदध्यादनवस्थितिम् ॥२३०॥

१ अकलक्कदेवैः। ''तदनन्तरभूतं सन्मात्रदर्शनं खविषयन्यवस्थापनविकल्पमुत्तरपरिणामं प्रतिपद्यतेऽवप्रहः।''
—क्कची० स्व० इको० ५। २ दर्शनम्। ३ द्युक्तिकायां भासमानं रजतम्। ४ बाधवर्जि—आ०, व०,
स०। ५ संग्रयादेरेव। ६ —त्वादसत ता०। ७ सिन्नहितदेशत्वादेरि। ८ —देशकत्वादिक—ता०। ९
सिन्नहितदेशत्वादेः। १० सतः आ०,व०,प०,स०। ११ खस्य। १२ वदेः ता०। १३ खस्य अर्थाजन्मावगितः।
१४ ज्ञानात्। १५ अन्यज्ञानम्। १६ प्राप्यज्ञा-आ०, व०, प०। प्राप्तज्ञा—स०। १७ अन्यज्ञानम्।

१०

१५

तज्ज्ञानेकार्ये योग्यत्वं नाध्यक्षं विषयस्य तत् ।
नानुमेयमिळङ्गत्वात्, लिङ्गं यद्यस्ति कथ्यताम् ? ॥२३१॥
संवितिनियमो लिङ्गम् ; अशक्तस्ये हि वेदने ।
तद्वेद्यं सकलं प्राप्तं तथा तिष्ठयमः कथम् ? ॥२३२॥
इति चेन्न; स्वशक्त्येव संवित्तेनियतार्थता ।
तच्छिक्तरिप तैद्धेतोर्र्थशक्त्या तु किं फलम् ? ॥२३३॥
ज्ञानमर्थादनुद्भूतो नेचः स्यान्नियतः कथम् ? ॥२३४॥
अर्थो ज्ञानादनुद्भूतो वेद्यः स्यान्नियतः कथम् ? ॥२३४॥
अन्योन्यहेतुकत्वञ्च न सदन्योन्यसंश्रयात् ।
तद्वेद्यवेदकाभावाद् भावनैरात्म्यमागतम् ॥२३५॥
अज्ञानजस्याप्यर्थस्य स्वशक्तिवशतो यदि ।
नियतस्यैव वेद्यत्वं प्यथादर्शनमुच्यते ॥२३६॥
ज्ञानमेवमनर्थोत्थं निर्यंतार्थं न किं मतम् ? ।
स्वयमेवेदमन्यत्रं देवः स्पष्टं न्यवेद्यत् ॥२३७॥
''स्यहेत्जनितोऽप्यर्थः परिच्छेद्यः स्वतो यथा ।

तथा ज्ञानं स्वहेतृत्थं परिच्छेदात्मकं स्वतः ॥" [स्विधि० इस्रो०५९] इति । तम्न वेदनोत्पत्तावर्थस्य योग्यत्वम् । विषयभावपरिणाम इति चेत् ; न ; नित्यक्षणिकयोरविषय-त्वप्रसङ्गात्, तृत्परिणामाभावात् । परिणामिनो भावस्य विषयत्विमिति चेत् ; सत्यम् ; तथापि नार्थसामर्थ्यक्वतं वेदनं तृत्परिणामस्येव तत्कृतत्वात् । न च सृ एव वेदनम् ; अर्थज्ञानयोर० रभेदप्रसङ्गात् । स्वहेतुजनितस्यापि वेदनस्यार्थाभिमुख्यमर्थसामर्थ्यादिति चेत् ; न ; "तस्यापि स्वरूपाभिमुख्यवत् स्वशक्तित एव भावात् । किमिदानीं तत्परिणामेनेति चेत् ? यद्येवं जानाति निर्मुच्यतां तत्र निर्वन्थः । ततो यदुक्तं धर्मकीर्तिना—

"नित्यं प्रमाणं नैवास्ति प्रामाण्याद्वस्तुसद्भतेः । ज्ञेयानित्यतया तस्य अभ्रोव्यात् … ॥" [प्रव्वावशायव ] इति ।

तिश्वरस्तम्; ज्ञेयकार्यत्वे हि ज्ञानस्य तदिनत्यतया स्यादिनत्यत्वम्, न चैवम्, तत्कार्यत्वस्यान-न्तरमेव निषेधात् । मा भूत्तत्कार्यत्वं तथापि वस्तुसद्गतित्वात्तस्य प्रामाण्यम् । वस्तुसद्गतित्वञ्च वस्तुनि सित व्यापारात् । न च वस्तु सर्वदास्ति यतस्तद्व्यापारस्य सर्वदास्तित्वम्, अतो वस्तुसद-नित्यतया तत्र व्याप्रतं ज्ञानमप्यिनित्यमेव, तद्व्यापारतद्वतोरभेदात् । व्यापारोऽप्यव्यापारात्रम भिद्यत इति चेत्; न ; ज्ञेयस्य ज्ञातेतरावस्थयोरिवशेषप्रसङ्गात् सर्वमज्ञमेव सर्वज्ञमेव वा

३ -कार्ययो-आ०, व०, प०, स०। २ -स्यं निवे-आ०, व०, प०, स०। ३ संवित्तिकारणात्। ४ शन्यत्वम्। ५ यथाप्रतीति। ६ नियतार्थाका आ०, व०, प०, स०। ७ लघोयस्त्रये। ८ तयोरसत्त्वात् विषयभावपरिणामाभावात्। ९ अर्थगतिवषयभावपरिणामस्यैव अर्थसामर्थ्यकृतत्वात्। १० विषयभावपरिणामः। ११ अर्थाभिमुख्यस्यापि। १२ ज्ञेयानित्यतया। १३ ज्ञानस्य।

जगत्प्राप्तम् । न चवम् , अतो वस्तुनि सत्येव तत्र ज्ञानस्य व्यापारो न पूर्वं नापि पश्चादिरयुपपन्नं ज्ञेयानित्यतया वस्तुसद्गतेरेप्रौव्यमिति चेत् ; कुतः पुनिरदं ज्ञेयानित्यत्वमवगतं येनैवमुच्यते?
तिद्विषयादेव ज्ञानादिति चेत् ; न ; तस्यै नित्यस्याभावात् ''नित्यं प्रमाणं नैवास्ति'' इत्यस्य
विरोधात् । अनित्यात्ततैस्तदवगम इति चेत् ; अनित्यत्वेन तेंद्ज्ञाने कथम् 'अनित्यात्'इति वचनम् ?
न च ज्ञानस्याज्ञातं रूपम् ; स्वसंवेदनरूपत्वात्तस्य । न च खण्डशस्तद्वेदनम् ''तस्माद् दृष्टस्य ५
भावस्य'' [प्र० वा० ३।४४] इत्यादि विलोपप्रसङ्गात् । अस्त्येव तस्य तत्त्वेन ज्ञानमिति
चेत् ; कुतस्तज्ज्ञानम् ? अन्यत एव कुतिश्चिदिति चेत् ; न ; 'ज्ञेयानित्यत्या' इत्यस्य वैयर्थ्यप्रसङ्गात् । ज्ञेयानित्यत्वादेवेति चेत् ; तदिप कुतः ? तज्ज्ञानस्यानित्यत्वादिति चेत् ; न ; परस्पराअग्नात्-ज्ञेयस्यानित्यत्वेन तज्ज्ञानस्यानित्यत्वम् , ततश्च तद्नित्यत्वमिति । तन्न ज्ञेयानित्यत्वं
तज्ज्ञानादेव शक्यावसायम् । नाष्यतज्ज्ञानात् ; अप्रतिपन्ने धर्मिणि तद्धर्मप्रतिपत्तेरयोगात् । १०
ततो न ज्ञेयानित्यत्वं ज्ञानानित्यत्वस्य कारकं ज्ञापकं वेति न किश्चिदेतत् । ततो वेदनस्य
सिद्विपयत्वमिप स्वशक्तित एव तद्वद्मिष्ट्रपयत्वमिप स्थात् ।

यद्यसदेव रजतं क्रुतस्तस्य देशादिनियमेन वेदनम् असतो देशादिनियमस्यासम्भवात् , वस्तुधर्मत्वात्तियमस्येति चेत् ? न ; वेदनस्येव तथा सामध्यात् । तदिपे यदि 'स्वो-पादानप्रकृतेरेव, सर्वस्यापि वेदनस्यासिद्वपयत्वप्रसङ्गः तत्तामध्येहेतोः स्वोपादानप्रकृतेर- १५ विशेषादिति चेत् ; न ; आवरणोदयात् तत्सामध्येभावात् । न च तदुदयस्य सर्वत्राविशेपः ; स्वहेतुनियमेन अतित्रयमात् , आवरणसद्भावस्य च निवेदनात् । सर्वमसत् किन्न वेद्यत इत्यस्यनेनाऽपास्तम् ; आवरणशक्तिनियमात् नियतस्येव वेदनोत्पत्तेः । ततो रजतवेद-नस्यानर्थवेदनत्त्वेन अर्थपरैनेव तद्व्यवच्छेदात् न तदर्थं वाधवर्जितपदमर्थवत् । रजतज्ञानमध्यर्थज्ञानमेव अर्थस्येव शुक्तेः रजतज्ञतत्त्रपत्या वेदनादिति चेत् ; क्रुतस्तस्ये २० तद्व्यत्या वेदनम् ? 'तंद्वेदनहेतुत्वाचेत् ; न ; ज्ञानस्यार्थकार्यत्वनिषेधात् । अनिषेधेऽपि कथं शुक्तिकार्यं ज्ञानं रजतप्रतिभासं भवेत् अतिप्रसङ्गात् ? कारणदोपादन्यकार्यस्यापि 'त्वंद्वपासित्वम् , न 'चातिप्रसङ्गः तद्वोपशक्तिनियमेन 'वियतज्ञानभावादिति चेत् ; न; 'तंद्वुणादेव व'अतज्ञनितस्यापि तद्विपयत्वोपपत्तेः, सर्वत्र विपयकार्यज्ञानकल्पनावेष्कर्यप्रसङ्गात् । ने 'चाकारणार्थवेदने सर्वतद्वेदनप्रसङ्गः; तद्वणशक्तिनयमेन तित्रयमोपपत्तेः। तन्न तज्ज्ञानहेतुत्वात्तस्यं व्यक्तपत्या वेदनम् । स्वयं व्वत्रसङ्गः; तद्वणशक्तिनयमेन तित्रयमोपपत्तेः। तन्न तज्ज्ञानहेतुत्वात्तस्यं व्यक्तपत्रया वेदनम् । स्वयं व्वत्रयस्यादिति चेत् ; न ; शुक्तिरुपत्वाभावप्रसङ्गात् । न हि रजतमेव व्यत्वावात्वात् । अरजतरूपत्वादिति चेत् ; ग ; शुक्तिरूपत्वाभावप्रसङ्गात् । न हि रजतमेव व्यत्वपत्वात्वात् । अरजतरूपापि विषेदि चेत् ;

१ प्रमाणस्य । २ ज्ञानस्य । ३ ज्ञानात् । ४ ज्ञानाञ्चाने । ५ ज्ञानस्याञ्चानतया स्व-आ०,ष०,प०,स० । ६ " इह एवाखिलो गुणः" इति शेषः । ७ विलोपापत्तिप्र-आ०,ष०,प०,स० । ८ ज्ञानस्य । ९ अनित्यत्वेन । १० वेदनगतम् असतो देशादिनियमवेदनसामर्थ्यम् । ११ प्रकृतज्ञानस्य उपादानभूतं तत्पूर्वज्ञानम् ।१२ -प्रसङ्गात्तसा -आ०, ष०, प० । १३ आवरणोदयनियमात् । १४ शुक्तिरूपार्थस्य । १५ रजतज्ञान । १६ रजतावभासित्वम् । १७ यदि शुक्तिजमिप रजतज्ञानं रजतप्रतिभासं तद्वत् घटादिप्रतिभासं कुतो न भवति ? १८ नियतज्ञानाभा-ता० । १९ कारणगुणादेव । २० ज्ञेयाजनितस्यापि । २१ न च कार-ता० । २२ शुक्तिरूपार्थस्य । २३ रजतक्पत्वात् । २४ शुक्तिरूपम् । २५ शुक्तिरज-आ०, ष०, प०, स० ।

वस्तुसता, तिहिपरीतेन वा ? वस्तुसता चेत्; न; रजतज्ञानस्य प्रामाण्यप्रसङ्गात् । न हि वस्तुसञ्ज्ञानमेवाप्रमाणम्; प्रमाणिवळोपप्रसङ्गात् । वाधनादप्रमाणमिति चेत्; न; तदेवे वस्तुसञ्ज्ञानस्य कथम् ? स्वतस्तिहिपयस्य वस्तुसत्त्वेऽिप द्यक्तिरूपत्वेनाभावादिति चेत्; पदि तर्जं प्रतिभासते कथं वाधनं स्वरूपनियतस्यैवे प्रतिभासनात् ? प्रतिभासते चेत्; कथमसत्, असतः प्रतिभासानभ्युपगमात् ? अन्यथा रजतस्यापि "तहदसत एव "प्रतिभाससम्भवान्न तहस्तुसत्त्वं भवेत्। तहिपरीतेन चेत्; सिद्धं तिर्हं तञ्ज्ञानस्यावस्तुविषयत्वाद् अर्थपदेनैव निवर्न्तनम् । अथ तद्र पं वस्त्रसत्त्वस्त्रप्ति वस्तुसन्द्यक्तित्वस्त्रप्ति ततो नार्थपदिनिवर्त्तयं "तञ्ज्ञानस्य; न तिर्हं तस्य वाधनमिप स्यात् वस्तुसञ्ज्ञानस्य वस्तुसदेव ततो नार्थपदिनिवर्त्तयं "तञ्ज्ञानस्य; न तिर्हं तस्य वाधनमिप स्यात् वस्तुसञ्ज्ञानस्य वस्तुसत्त्वात्तर्त्यः वस्तुसत्त्वात्तर्त्यः अर्थपदिनिवर्त्तयं त्वस्तुस्त्र प्रतिभात् । न च सर्व एव असदाकारो वस्तुसत्त्वात्तरस्य वस्तुत्वद्यापे स्वतन्त्र वस्तुसत्त्वात्तरस्य वस्तुत्व स्वत्वस्य प्रतिभानमात् । तस्यापि भानुमन्मरीचिप्रसरादिभावान्तरतादात्तस्यवेतव प्रतिभासनिति चेत्; तत्तादात्त्यस्य तिर्वे तिर्वे कथमसतः स्वतन्त्रस्य प्रतिभासनम् ? तदिपि "तत्तादात्स्यादेवेति चेत्; न; तत्र विद्वच्याप्तास्याभावादनवस्यापतेः । न च तस्य स्वतन्त्रावभासिनो वस्तुत्वम् अवस्तुधमेत्वात् । तस्मात्स्व-तन्त्रमेव तत् विष्यस्तुभूतञ्चावभासत इति न्याय्यम् । तद्वद् गन्धवनगरादिरप्यसदाकारः प्रतिभा-र्वः तिर्वते तत्र भावतादात्स्यपरिकल्पनेन अष्टष्टकल्पनादोपप्रसङ्गात् ?

असतः स्वतन्त्रस्य प्रतिभा ससम्भवे कथमुक्तः <sup>२२</sup>शास्त्रकारेण भ्रान्तिलक्षणम्—
"अतिसान् तद्वहो भ्रान्तिः" [सिद्धिवि० परि० २ ] इति ? अनेन हि शुक्तयादितादात्म्येनैव रजतादिप्रतिभासनमिधीयते न स्वात्त्र्त्र्येण । अतिस्मन् शुक्त्यादौ तद्वहो रजतादिप्रह्
इति व्याख्यानादिति चेत्; न; 'अतिस्मन्' इत्यसदाकारपरत्वान्निर्देशस्य, अतिस्मन् 'असिति
२० तिस्मन्' इति तद्र्थत्वात्, न पुनः तस्माद्न्यिसन्<sup>२३</sup> तिस्मन् इति । एवं हि यत्रैवान्यक्ष्पत्वेनासद्वभासनं तत्रैवेदं लक्षणं भवेत्रान्यत्र, तद्रस्तित्वस्य च निवेदनात् । अभिप्रेतञ्च शास्त्रकारस्यानन्यक्ष्पत्वेनावभासनम् । "यथैवात्मायमाकारमभूतमवलम्बते" [न्यायिवि० इलो० ३५ ]
इति वचनात् । भूततादात्म्यनियमेनावभासने हि कथम्—'अभूतमवलम्बते इति वचनात्'
इति वृयान ? परमप्यत्र यथास्थानं चिन्तियिष्यते । तस्माद्सत्प्रिभासनमेव रजतज्ञानिमिति
२५ अर्थपदेनैव तद्व्यवच्छेदात्र तद्र्थं प्रयत्नान्तरमास्थेयम् ।

<sup>२४</sup>अन्यस्य मतम्–न किञ्चिद्सद्विषयं ज्ञानमस्ति यद्र्थपद्स्य व्यच्छे स्यात् । शुक्ति-

१ रजतह्रपत्वेन । २ बाधनमि । ३ रजतह्रपत्वस्य । ४ शुक्तिरूपत्वम् । ५ रजतह्रपत्वविधिष्टस्यैव । ६ कथमसतः प्रतिभासोऽनभ्युप-आ०, ब, प०, स० । ७ शुक्तिरूपत्ववत् । ८ प्रतिभासनं भवेत्र तद्वस्तु-ता० । ९ अवस्तुसता । १० रजतह्रपम् । ११ तदज्ञानस्य तर्हि आ०, ब०, प०, स० । रजतज्ञानस्य । १२ वस्तुतज्ञ्ञा -आ०, ब०, प०, स० । १३ बाधनायोगात् । १४ रजतह्रपस्य । १५ रजतज्ञानस्य । १६ बाधनोपपत्ती । १७ भावान्तरतादात्म्यस्य । १८ भावान्तरतादात्म्यादेव । १९ भावान्तरतादात्म्यव्यापारस्य । २० भावान्तरतादात्म्यस्य । २१ अवस्तुभूतमव-आ०, ब०, प०, स० । २२ अकलङ्कदेवेन । २३ -न् अत-आ०,ब०,प०,स० । 'अतस्मिन्' इत्यत्र पर्युदाःह्रपे नव्यर्थे तस्मादन्यस्मिन् तस्मिन् इत्येवार्थः स्यात् , पर्युदासः सदद्यप्राहीति नियमात् । २४ प्रभाकरस्य ।

शकलादौ 'इदं रजतम्' इति ज्ञानमसद्विपयिमिति चेत्; न; तैत्रापि 'इदम्' इत्यस्य प्रत्यक्षत्वात् 'रजतम्' इत्यस्य स्मरणत्वात् । न च प्रत्यक्षस्मरणयोरसद्विपयत्वम् ; अनभ्युपगमात् । न चापरं तत्रासद्विपयं संवेदनम् अननुभवादिति; तदसङ्गतम्; रजतज्ञानस्य स्मरणरूपत्या अननुभवात्, प्ररोवर्तिरजतावभासित्वेनानुभवस्वभावस्यैव तस्य प्रतिवेदनात् । स्मरणरूपत्वे त्वतीतिविपयतया तदनुभवप्रसङ्गात् । न चैवम् । तन्न तस्य स्मरणत्वम् । अतद्रपावभासिनोऽपि तद्रपत्वे नीलस्य ५ निरवशेषजगद्रपत्वं भवेत् प्रतीतिविरोधस्योभयत्र साम्यात् । स्मरणमेव तद्वस्तुतः प्रमुपितत्वान्न स्वरूपेण वेद्यत इति चेत्; न; प्रमोपापरिज्ञानात् । अस्वसंवेदनं प्रमोप इति चेत्; न; प्रश्न-स्यैवोत्तरत्वात् 'किन्न स्मरणं तत्त्वेन संवेद्यते' इति प्रदनः, तत्कथम् 'अस्वसंवेदनात्' इति सै एवोत्तरीभवति ? प्रदनसमाधानयोरविशेपप्रसङ्गात् । न चास्वसंवेदनं संवित्तेः; स्वमतव्या- धातात् । 'संवित्तिरपरोक्षा' इति स्वैमतत्वात् । अनुभवस्वरूपत्वेन प्रहणं प्रमोप इति चेत्; न; १० तेत्र 'तद्रपस्याभावात् । असतदच प्रहणानभ्युपगमात् । अभ्युपगमे वा सिद्धमसद्विपयं ज्ञानमिति कथं तद्वयच्छेदार्थमर्थपदं न भवेत ?

किञ्चैवम् इदम्प्रतिभासस्यापि स्मरणत्वप्रसङ्गो रजतप्रतिभासादभेदात् । न हि स्मरणादभिन्नस्यास्मरणत्वम् । अभेदश्चाभेदप्रतिभासात् । विवेक एव ँतयोर्न प्रतिभासते नाभेद<sup>र</sup> इति चेत्; तर्हि रजतमपि न प्रतिभासते तर्दन्याप्रतिभासनस्यैव भावात् । रजतप्रतिभा- १५ सनमेव तदन्याप्रतिभासनमिति अभेदप्रतिभासनमेव विवेकाप्रतिभासनमपि चेत: स्यात् । अभेदप्रतिभासनादन्यदेव <sup>१</sup> तदिति चेत् ; रजतप्रतिभासनाद् अन्यदेव अन्याप्रतिभा-सनमपि स्यात्। को दोप इति चेत् ? न ; सकलप्रतिभासविरहप्रसङ्गात्। सं पव स्मृतिप्रमोप इति चेतु ; न ; गाढमुच्छोदेस्तत्त्वप्रसङ्गातु । वैदेनप्रतिभासाभावान्नेति चेत् ; न ; <sup>१</sup>तुँस्यापि अनिदम्प्रतिभासनिवृत्तिमात्रत्वेन <sup>१</sup>तुँत्रापि भावात् । यदि च इदम्प्रतिभासोपाधिकप्रति- <sub>२०</sub> भासविरहें एव 'र्तंत्प्रमोप: ; सकलं जगत्तत्प्रमोष एव स्याद् इदम्प्रतिभासस्यैव सर्वत्र भावात् । कथं घटादिप्रतिभास इति चेत् ? न : तस्याघटादिप्रतिभासनिवृत्तिमात्रत्वात् । "तत्प्रतिभासत्वेना-नुभूयमानः कथं तदन्यप्रतिभासनिवृत्तिरेव स्यात् ? रजतप्रतिभासनमपि <sup>अ</sup>तत्त्वेनानुभूयमानं कथं तन्निष्टत्तिरेव स्यात् ? वाधनादिति चेत् ; न ; तत्प्रतिभासाभावे वाधनस्येवासम्भवात् । प्राप्ते हि तस्मिन् बाधनं नाप्राप्ते निर्विपयत्वप्रसङ्गात्। प्राप्तौ वा तस्य न तदन्यप्रतिभासनिवृत्तित्वमेव, २५

१ "रजतिमदिमिति नैकं ज्ञानं किन्तु द्वे एते विज्ञाने । तत्र रजतिमिति स्मरणम् , तस्याननुभवहपत्वाज्ञ प्रामाण्यप्रसङ्घः । इदिमत्यपि विज्ञानमनुभवहपं प्रमाणिमध्यत एव ।"—प्रक० प० ए० ४४ । वृह्द० प० ए० ६५ । २ "स्मरामीति ज्ञानशून्यानि स्मृतिज्ञानान्येतानि"—वृह्द० ए० ७२ । "अनन्तरच रजते स्मृतिजीता तयाऽपि च । मनोदोषात्तित्यंशपरामशीववर्जितम् ॥"—प्रक० प० ए० ३४ । ३ प्रश्त एव । ४ "किन्तु संविदः प्रत्यच्तवात्" —वृह्द० ए० ७६ । "प्रत्यक्षा च नो बुद्धिरित्येतदुक्तं भवति प्रत्यक्षा च नः संवित्"—वृह्द० ए० ७७ । "स्वयं-प्रकाशैव मितिः"—प्रक०प०ए०५७। ५ स्मरणे । ६ अनुभवरूपस्य । ७ प्रत्यक्षस्मरणयोः । "प्रहणस्मरणे चेमे विवेदाः नवभासिनी ।" —प्रक०प०ए०५७। ५ स्मरणे । ६ अनुभवरूपस्य । ७ प्रत्यक्षस्मरणयोः । "प्रहणस्मरणे चेमे विवेदाः नवभासिनी ।" —प्रक०प०ए०६३। ८ प्रतिभासत इत्यन्वयः । ९ रजतिभास्यापितभासनात् । १० विवेदाः प्रतिभासनम् । ११ सकलप्रतिभासाभावः । १२ गाढमुच्छीदौ इद्भिति प्रतिभासाभावात् । १३ इदम्प्रतिभासस्यापि । १४ गाढमच्छीदाविप । १५ इदम्प्रतिभासमात्रम् । १६ स्मृतिप्रमोषः । १७ घटप्रतिभासत्वेन । १८ रजतत्वेन ।

रजतप्रतिभासतयैवानुभवात् । तदपह्नवे घटादिप्रतिभासोऽपि न कश्चिदिति सर्वत्र इदम्प्रतिभा-सस्यैव सकलभेदप्रतिभासविकलस्य भावाद् विजयी परमात्मवादः स्यात् । अथवा, शून्यवाद एव इदम्प्रतिभासस्याप्यपह्नवाविशेषात् । अशक्यापह्नवत्वे वा वस्य तद्वदेव रजतप्रतिभासस्य इदम्प्रतिभासात् तदभेदप्रतिभासस्य चाशक्यापह्नवत्वात् सिद्धम् इदम्प्रतिभासस्यापि स्मरण-रूपत्वं रजतप्रतिभासात्तद्वेषादभेदात् । स्पष्टप्रतिभासत्वान्नैविभिति ; समानं रजतप्रतिभासेऽपि । तन्नैष स्मृतिप्रमोषवादो न्याय्यः । तस्भादसदाकारप्रतिभास एवायम्, तद्व्यवच्छेदार्थमर्थपद्व्य इति व्यवस्थितमर्थवेदनस्यैव प्रामाण्यम् ।

कुतः पुनर्थवेदनस्य तँत्त्वावगमः ? प्रत्यक्षादिति चेत् ; तद्पि तदेव, तद्र्यांन्तरं वा भवेत् ? तद्र्यांन्तरमिति चेत् ; नैकविषयं पूर्वस्मादिवशेषात् । न हि तद्विशिष्टमेष्ठ तत्प्रामाण्यमवगमयति तत एव तद्वगमप्रसङ्गात् । अत एव न सजातीयविषयम् , मिण्या- ज्ञानप्रामाण्यप्रसङ्गाच मरीचिकातोयज्ञानेऽप्युत्तरतज्ञातीयज्ञानभावात् । संवाद्प्रत्यय एव केवलम् अर्थिकयाधिगमात्मा प्रत्यक्षमवशिष्यते । न च ततेनान्यविषयेण साधनज्ञानस्यातीतस्य प्रामाण्यं शक्यमवगन्तुम् अध्यक्षस्यातीतविषयत्वाभावात् । तन्नार्थान्तरात् प्रत्यक्षात् तत्प्रामाण्यावगमः । तत एवेति चेत् ; न ; सन्देहात् । उत्पन्नेऽपि हि जलज्ञाने भवति सन्देहः 'किमिदं सत्यं तोयम् अन्यथा वा' इति । ततो न 'ततः स्वविषयस्यार्थिकयासाधनत्वावगमः सम्भवति । न हि सन्दिग्धादेव प्रत्ययात्तत्वप्रतिपत्तिः अतिप्रसङ्गात् । अर्थज्ञानस्य बोधात्मकत्वमेव प्रामाण्यम् , तच तत एव तस्य सिद्ध्यतीति चेत् ; न; बोधात्मकत्वस्य तैभिरज्ञानेऽपि भावात् तस्यापि प्रामाण्यप्रसङ्गात् । वाधाविधुरं वोधात्मकत्वमेव प्रामाण्यमिति चेत् : न, वाधावैधुर्यस्याप्युत्वरयम् वस्थायामप्रवेदनात् । प्रवेदने वा न ततः प्रवर्त्तमानोपि (नोवि) प्रलभ्येत । न द्यवगतप्रामाण्यादेव विधारप्रवर्त्तमानस्य विप्रलम्भो न्याय्यः, तद्वगमस्यैवाभावप्रसङ्गात् ।

एतेन मिथ्याज्ञानस्य स्वतो वाधितस्वपरिज्ञानं प्रत्याख्यातम्। स्वतो हि 'तैत्परिज्ञाने न ततः 
13 कस्यचित्तद्विपयार्थितया प्रवृत्तिः । न हि निर्विपयत्वं परिज्ञानन्नेव तस्य तत्कृतां प्रवृत्तिमनुः 
सरित तत्परिज्ञानस्येवाभावापत्तेः । तन्न प्रथमं वाधिवरहसिद्धिः । अर्थिक्रयाधिगमसमये पश्चादेव 
तित्सद्धिः, स्नानाद्यर्थिकयाधिगमे हि जलस्य तत्साधनत्वं प्रतिपद्यमानः तद्वेदनिर्वाधत्वमध्यव२५ स्यतीति चेत् ; नेव तत्सारम् ; एवमर्थिकयाधिगमस्यैवासम्भवात् । तद्धिगमो हि प्रवृत्तिपूर्वकेंः, 
प्रवृत्तिश्च तोयस्यार्थकारित्वनिर्णयात् । न चानवगतप्रामाण्यात् ज्ञानात्तिद्विनश्चयः सम्भवति । 
यदि ह्यर्थिक्रयाधिगमात् प्रागेव कुतश्चित्तोयवेदनस्य प्रामाण्यमवगतं भवृति तदा तोयस्यार्थिकयासम्बन्धावगमात् प्रवर्त्तमानस्यार्थिकयाधिगमादुपपन्नं 16 तद्र्थकारितोयसंवेदनप्रामाण्यनिश्चयनम् ।

१ विजयिप-आ०,व०,प०।२ ब्रह्मवाद । ३ इदम्प्रतिभासस्य । ४ रजतप्रतिभासाभेदस्य । ५ स्मरणक्पात् । ६ विपर्ययः । ७ प्रमाणत्वावगमः । ८ स्वस्मादेव स्वप्रामाण्यावगमप्रसङ्गात् । ९ प्रथमज्ञानसजातीय । १० संवाद-प्रत्ययेन । १२ स्वस्मादेव । १२ वाधितत्वपरिज्ञाने । १३ कस्यचिद्वि—आ०,व०,प०,स० । १४ —क प्रवृ—आ०,व०,प० स० । १५ —क्तद्विषयनि—आ०,व०,प०,स० । तोयस्य अर्थकारित्वनिश्वयः । १६ तद्थीकियाकारितीय-आ०,

२०

२५

न चैव (वं) तिश्रश्चयेन किश्चित्, प्रागेव तस्य निश्चितत्वात् । अर्थिकियासम्बन्धाच प्रामाण्ये मिथ्याझानस्यापि प्रामाण्यप्रसङ्गः, तद्धिगताद्पि स्वप्नेसुरतादे रेतोनिर्गमाय्थेकियादर्शनात् । तिरुवा सा तिरुवा न भवति ततः कदाचित्प्राप्तेरिति चेत्; अन्यतोऽपिं न भवेत्, ततोऽपि कदाचिद्प्राप्तेः । यत्र तत्प्राप्तिरसन्दिग्धा तैत्प्रमाणिमिति चेत्; न; प्रतिभासाभेदे सन्देह-स्यैवानिवृत्तेः । अभिन्नप्रतिभासं हि सत्यतोयझानं तिद्वपरीतात्, तत्कथं तत एव प्राप्तिसन्देहविं- ५ निवृत्तिः ? विलक्षणप्रतिभासात्तिवृत्तिरिति चेत्; न; तस्य तदानीमनुपलक्षणात् । पश्चादे-वाभ्यासात्तदुर्पलक्षणमिति चेत्; न; परस्पराश्रयप्रसङ्गात्—आकारविशेपावधारणात्प्रामाण्यनिर्णये तज्झानाभ्यासः, ततश्च तथा तिन्नर्णय इति । तन्न ततोऽन्यतो वा प्रत्यक्षात्तरप्रामाण्यावगमः । प्रतिपादितं चैतद्वार्तिकालङ्कारे—

''संवादः प्रत्ययः सोऽन्यविषये यदि वर्तते । तेन पूर्वस्य मानत्वंमतीतस्येच्यते कथम् ? ॥ साधनप्रत्ययस्यापि सन्देहविषयत्वतः । साधनत्वं कथं तस्य प्रमाणत्वाप्रतीतितः ॥ बोधात्मकत्वान्मानं चेत्प्रसक्ता "सर्वमानता । अबाधितार्थबोधोऽपि प्रथमं न प्रसिद्ध्यति ॥ अथार्थकारितां ज्ञात्वा तदर्थस्य प्रमात्ववित । प्रमाणं प्रागसिद्धं यत् तस्य वित्तिः कथं ततः ? ॥ यदि प्रमाणं प्राक् सिद्धं क्रियया तस्य "योगवित् । अर्थिकैयातस्तज्ज्ञानं प्रमाणिमति गृह्यते ।। यत्रैवार्थक्रिया तत्र प्रमाणमथ चेन्मतम्। अर्थिक्रियोदयो दृष्टः "सोऽप्रमाणाद्वतादपि ॥ <sup>१</sup>तैतो नार्थिकिया सा चेतु ; अन्यतोऽपि कथं मता । 'तुँतः कदाचिदप्राप्तिः साऽन्यत्रापि' समीच्यते ॥ यतो न प्राप्तिसन्देहस्तत्प्रमाणं मतं यदि । सन्देहस्य निवृत्तिर्हि समानाकारतः कृतः ?।। अभ्यासाह्यच्यते पश्चादाकारः स विलक्षणः। ततः प्राप्त्यविनाभावः एष सोऽन्योऽन्यसंश्रयः ॥"

[ प्र० वार्तिकाल० १।४ ] इति ।

१ तोयवेदनप्रामाण्यस्य । २ सुप्तसुर-आ०, ष०, प०, स० । ३ -मादर्थ-आ०, ष०, प०, स० । ४ मिथ्याज्ञानाधिगतस्वप्रसुरतादिकृता । ५ सत्यज्ञानाधिगतादिप । ६ तत्प्रामाण्यमि-आ०, ष०, प०, स० । ७ -हनियृ-आ०, ष०, प०, स० । ८ विलक्षणप्रतिभासानुभवनम् । ९-त्वमिति तस्ये-स० । १० -सर्वमानसा आ०, ष०, प०, स० । ११ अर्थकियासम्बन्धज्ञानम् । १२ "सोऽप्रमाणान्मतादिप"-प्र० वार्तिकारु० । १३ अप्रमाणज्ञातात् । १५ प्रमाणज्ञातेऽपि ।

मा भूत्प्रत्यक्षात्तत्प्रामाण्यावगितः अनुमानाद्भवेत्, तथा हि—स्नानपानादिसमर्थतोय दर्शनाहितसंस्कारस्य तोयान्तरदर्शने पूर्वतोयानुस्मरणात् 'इदमिप तोयं स्नानादिप्रयोजनकरम् ईदृशाकारत्यात् पूर्वतोयवत्' इति तोयार्थिकयासम्बन्धविषयमनुमानमुपजायते । तदेव च तोयवेदनप्रामाण्यज्ञानम्, अर्थिकयासम्बन्धादन्यस्य प्रामाण्यस्याभावाद् अवाधितत्वादेरि ५ तद्रायत्तत्वादिति चेत्; असारमेतत्; साध्यसाधनसम्बन्धाप्रतिपत्तो अनुमानानुद्यात् । तत्प्रति पत्तिश्च न प्रत्यक्षात् ; तत्प्रामाण्यानिश्चयात् ।

अनुमानात्तं त्रिश्चयद्द्येत्; न; परस्पराश्रयप्रसङ्गात्--अनुमानेन प्रत्यक्षप्रामाण्यिनिश्चये ततः सम्बन्धज्ञानम्, ततश्चानुमानमिति । कथं वा प्रत्यक्षेण प्रागिप तोयतत्प्रयोजनयोः पूर्वापर समयभाविनोः सम्बन्धवेदनम् १ कथञ्च न स्यात् १ इतरेतरिवपयपरिहारेणावस्थानात् । तोयप्रत्यक्ष १० हि तोयमात्रगोचरं न तत्प्रयोजनिवपयम्, अपरिच्छिन्नतत्प्रयोजनिञ्च कथं तद्धेतुत्वं स्वविषयस् जानीयात् १ तत्प्रयोजनप्रत्यक्ष्यच्च स्नानादिमात्रपर्यवसितं न पूर्वतोयमधिगच्छिति, अनिधगततद्रूपक्र कथं तत्कार्यत्वं स्वविषयस्य गृह्णीयात् १ न च तत्समुद्दायेन सम्बन्धवेदनम्, क्रमभाविनो स्तद्भावात् । नाष्येकमुभयसमयव्यापि प्रत्यक्षम्; क्षणिकत्वात् सर्वभावानाम् ।

भवद्षि सम्बन्धग्रहणं प्रत्यक्षाद्यदि व्याष्ट्या भवति तदा भवत्यनुमानं व्यभिचार्
१५ परिशङ्कनाभावात् । न हि सकलदेशकालभाविनस्तायकलापस्य स्नानपानादिप्रतिवन्धनिर्धार्षः
व्यभिचारसम्भावनं सम्भवति, निर्धारणसम्भावनयोविरोधात् । अपि तु नास्मदादिप्रत्यक्षसः
व्यापिसम्बन्धग्रहणे सामध्यमस्ति ; सर्वस्य सर्वदृशित्वप्रसङ्गात् । साहचर्यमात्रस्य ह
व्याप्तिविकलस्य न सम्बन्धत्वम् । न च तत्परिज्ञानादनुमानम् ; व्यभिचारसम्भवात्
सम्भवद्व्यभिचाराद्य्यनुमाने तत्पुत्रत्वादेरि स्यात् । तस्माद् व्याप्त्या सम्बन्धज्ञानमङ्गीकर्त
२० व्यम् । न च तत्र प्रत्यक्षस्य सामध्यम्, तेन हि पुरोवर्त्तिन एव तायस्य तद्धिकरणस्य देशादेरि
सर्वस्य तेन ग्रहणं स्यात्, अन्यथा तद्गतसकलतोयव्यक्तिग्रहणाभावेन व्याप्त्या सम्बन्धज्ञानस्य।
सम्भवादनुमानाभाव एव स्यात् । सम्बन्धज्ञाननिरपेक्षमेवानुमानमिति चेत् ; न; प्रतिपादकव
प्रतिपाद्यस्यापि स्वत एव तत्प्रसङ्गात् , तथा च गतिभदानीं शिष्योपाध्यायादिव्यवहारेण । तः
युक्तिसहमेतत् साहसातिरेकत्वात् । तत्र विष्टानततोयतत्प्रयोजनसम्बन्धरयपि प्रत्यक्षात्प्रतिपत्ति
अनुमानात्त्वितपत्तौ तत्राप्यपरो विष्टानतः, तस्यापि स्वप्रयोजनसम्बन्धोऽनुमानानतरादवगन्तव्य
तत्राप्येविमित्यपरापरानुमानप्रतीक्षायामनवस्थानात्र प्रकृततोयज्ञानप्रमाण्यसिद्धिः स्थात् । तत

१-त्वात्तत्पूर्व-आ०, ख०, प० स०,। २ अर्थिक्रियासम्बन्धायत्तत्वात्। ३ अविनाभावनिश्चयः १ समुदायासम्भवात्। ४ सर्वोपसंहारेण । ५ किन्तु । ६ अविनाभावशून्यस्य । ७ 'गर्भस्थः मैत्रतनयः १या भवितुमहंति तत्पुत्रत्वाद्तिरपुत्रवत्' इत्यादेः । ८ व्याप्ती स-आ०, ख०, प०, स०। ९ सकलदेशगत १० उदाहरणीकृततोय । ११ दृष्टान्तस्यापि आ०, ख०, प०, स०।

१०

84.

20

न प्रत्यक्षात् नानुमानात् प्रामाण्यावगमः, न चापरं प्रमाणमस्ति यतस्तदवगमः स्यात् । तत्कथं प्रमाणसिद्धिः यतस्तङ्कक्षणप्रणयनमिति ? एतद्पि तैन्नैव प्रतिपादितम्—

''तदृष्टावेव दृष्टेषु संवित्सामर्थ्यभाविनः । सरणाद् व्यवहारश्चेदनुमानं तथा सति ॥ तचानुमानमध्यत्तादध्यत्तमनुमानतः । अन्योन्यसंश्रयादेवं नास्त्यन्यत्रसंस्थितिः ॥

स्वरूपस्वावलम्बनाकारपरिच्छेदि हि प्रत्यत्तं न हि तृणस्यापि कुव्जीकरणे समर्थम्।

न पूर्वापरयोक्तेन सम्बन्धः परिगृद्यते ।
देशकालान्तरव्याप्त्या सङ्गतियोग उच्यते ।।
देशकालान्तरव्याप्तरध्यत्तं ग्रहणे त्तमम् ।
यदिः; सर्वस्य सर्वार्थदर्शितैव प्रसज्यते ।।
सहभावस्तु यो [ऽ]व्याप्त्या न तस्मादनुमोदयः ।
कादाचित्कतया तस्य सर्वत्रास्त्वनुमाऽथवा ।।
इदानीमेवमाकारमेतदस्तीति वेद्यताम् ।
अध्यत्ततः, न देशाद्यन्तरस्थग्रहणं ततः ।।
अगृहीते च देशादौ तद्व्याप्तिर्गृद्यते कथम् १ ।
तंदग्रहेऽनुमानं चेदेतद्त्यन्तसाहसम् ।।
अनुमानान्तरात्तेपादनवस्थावतारतः ।
प्रकृताप्रतिपत्तिः स्यात्तस्य तस्येत्यपेत्तणात् ।।
न प्रत्यत्तानुमानाभ्यामपरं मानमिष्यते ।"

[ प्र० वार्तिकाल० १।५ ]

१ प्रमाणवार्तिकालङ्कार एव । २-करणसम-आ०, ब० । ३ प्रत्यक्षेण । ४ ये व्या-आ०,व०,प०,स० । ५ अव्याप्त्या अविनाभावमन्तरेण । ६ सहभावस्य । ७ व्याप्तिप्रहणमन्तरेण । ८ प्रामाण्याभावस्य । ९ अप्रमा-णत्वम् । १० पराजयस्य । ११ प्राप्तिस्त-आ०, व०, प०, स० ।

भवतु विचारः प्रमाणिमिति चेत्; सांवृतम्, पारमार्थिकं वा ? सांवृतत्वे न ततः पारमार्थिकी प्रमाणाभावसिद्धः, उपायस्य सांवृतत्वे तद्योगात्, अन्यथा तत एव तांदशी तद्भाव-सिद्धिरिप स्यादित्यपार्थकत्वमेव प्रमाणिनराकरणप्रयासस्य प्राप्तम् । तद्भावसिद्धौ सांवृतमिष प्रमाणं नास्तीति चेत्; किमिदानीं मनोराज्येऽि दारिद्रचमस्ति ? विचारबाह्यं प्रतिभासमात्रं हिं संवृतिः, सा च यथायथं प्रमेयेषु विचत एव प्रवादिनाम् । विचारात्मिका न विचत इति चेत्; न; तस्या अपि 'प्रमाणमात्मसात्कुर्वन्'' [न्यायवि० स्लो० ४९] इत्यादिक्पायाः प्राचुर्येण भावात् । सांवृतात्प्रमाणात् प्रमाणाभावसिद्धिरिप सांवृत्तेवेति चेत्; न; तथापि तत्प्रयासवैयर्थस्य तद्वस्थत्वात्, सांवृतस्य तदभावस्यास्माभिरप्यङ्गीकाराद् वास्तवस्यैव तस्यानभ्युपगमात् । तन्न सांवृतत्वेर्कं विचारः प्रमाणम् ।

पारमार्थिकत्वेनेति चेत् ; न ; ततोऽप्यपरिज्ञातात् स्वार्थसिद्धेरयोगात् । स्वतः Q0 प्रामाण्यनिराकरँणाभावप्रसङ्गात् । नापि परिज्ञातात् ; स्वतः परतश्च तत्परिज्ञानाभावस्य स्वयमेव प्रतिपादनात । अस्त्येव तत्परिज्ञानमभ्यासात , अप्रामाणासम्भविनः प्रतिभासविज्ञे-षस्याभ्यासबलेनावधरणात् । 'तत्त्रमाण्यपरिज्ञाने भूयस्तद्भ्यासः, तस्माच तत्परिज्ञानम्' इति परस्पराश्रय इति चेत् ; स्याँदेवं यदि तत्कृतादेवाभ्यासात् तत्परिज्ञानम् , न चैवम् , पूर्वा-१५ भ्यासस्य तत्परिज्ञानहेतुत्वान् , तस्यापि तथाविधतत्पूर्वज्ञानाभ्यासतो भावात् , इत्यनादिरय-मभ्यासप्रबन्धः, तत्र पूर्वपूर्वस्माद्वयृतविशेषस्यैव उत्तरोत्तरज्ञानस्योत्पत्तेः न विचारप्रामाण्य-परिज्ञानमिति चेत् ; अनुकूळमाचरसिः प्रत्यक्षादेरप्येवं प्रामाण्यपरिज्ञानस्यानपवादस्य प्रसङ्गात् . प्रमाणप्रत्यनीकपैदार्थासम्भविनः प्रतिभासविशेषस्य ैंअप्रवृत्तेनैवाव-तत्राप्यभ्यासवलेनैव धारणात् प्रामाण्यपरिज्ञानस्योपपत्तेः, अभ्यासानादित्वेनैव परस्पराश्रयस्यापि परिहारात् । न २० चाभ्यासादेव <sup>33</sup>तद्विशेषावधारणात् : तदभावेऽपि क्ष्योपशमापरनामधेयाद्दष्टसामध्यादप्रवृत्तस्यैव तदवधारणसम्भवात । ततो निराकृतमेतत्-"यतो न प्राप्तिसन्देहः" प्रिव्वार्तिकालव ११५] इत्यादि। 'समानाकारतः' <sup>१</sup>ईत्यस्यासिद्धत्वात् विशेपावधारणस्यैवे<sup>3</sup> भावात् । दृश्यते च वालावलादीना-मि वैदेरोवर्तिभावप्रतिभासेष्व [दृष्टाद] भ्यासतो वा प्रवृत्तेः प्रागेव 'सत्यार्थोऽयम् अन्यथैव चायम्' इति देशकालनरान्तरापेक्षयाऽप्यसम्भवत्परिस्वलनस्य विशेषस्यावधारणम् । अत् 'एव वक्ष्यते-

> ''इन्द्र जलादिपु श्रान्तमीरयन्ति' न चापरम् । अपि चाण्डालगोपालयाललोलियलो चनाः ॥ तत्र शौद्धोदनेरेव कथं प्रज्ञाऽपराधिनी । बभूवेति वयं तावद्वहुविस्मयमास्महे ॥" [न्यायवि०स्रो० ५१,५२] इति ।

१ पारमार्थिकी । २ प्रमाणसद्भावसिद्धौ । ३ द्रष्टन्यम्-ए० १४ टि• ४ । ४ यथा यथा प्र-भा०,व०,प०, स० । ५-ईन्तीत्या-आ०,व०,प०,स० । ६-त्वे वि-स० । ७-रणभाव-ता० । ८ स्यादेतदेवं स० । ९ पदार्थ-संम-आ०,व०,प०,स०। १० पुरुषेण, प्रवृत्तोः प्रागेव । ११ प्रतिभासिवेशेषावधारणम् । १२ इत्यस्यापि सिद्धि-आ०,व०,स०। इत्यस्यापि सिद्ध-प० । १३-स्य भावा-ता०। १४ पुरोवर्तिप्रतिभास्यैष्टभ्यासतो वा आ०,व०,प०। पुरोवर्तिप्रतिभासेष्टस्यासतो वा स० । १५ एवं व-आ०, व०, प०,स० । १६-रयन्ते न आ०, व०, प०, स० ।

अपरिस्विलतप्रत्ययवेद्योऽपि स विशेपो न तात्त्विक इति चेत् ; व्याहतमेतत्-'प्रत्ययश्च न परिस्खलति, स च तात्त्विको न भवति' इति, विषयतात्त्विकत्वनिबन्धनत्वात् तत्प्रत्ययापरिस्खळनस्य । वासनादाढ्यंनिबन्धनमेव तद्परिस्खळनं न तद्विपयभावनिमित्तमिति चेतः नः अत्रापि प्रत्ययापरिस्वलनस्यैवोपायत्वात्, तस्य चायथार्थत्वे तैतौऽस्याप्यर्थस्या-सिद्धे: । अयमप्यभाविर्कं एवार्थ इति चेत् ; क्रुत एतत् ? तथैव प्रत्ययापरिस्खलनादिति ५ चेत् ; न : तस्यायथार्थत्वेन यथार्थतदभाविकत्वसिद्धावनुपयोगान् । तदभाविकत्वमध्ययथार्थमेवेति चेतु : न : 'कुत एतन्' इत्यादेरनुवृत्तेरनवस्थाप्रसङ्गात् । यदि च वासनादार्ट्यहेतुकत्वस्या-भाविकत्वमप्ययथार्थमेव, भाविकमेव तर्हि तत्प्राप्तम्, अभाविकत्वायथार्थत्वे भाविकत्वस्या-वर्यमनव (मव)स्थानात् । तस्यापि न परिज्ञानोपायः ; प्रत्ययापरिस्वलनस्यायथार्थत्वप्रति-पादनात् । अथेदं वासनादार्ह्याहेतुकत्वप्रत्ययस्यापरिस्खलनं न वासनादार्ह्याद् अपि तु तद्धेतु- १० कस्बलक्षणस्वविषयस्य भावत एव भावात् : किमेवं प्रत्यक्षादिप्रामाण्यप्रत्यर्यस्याप्यपरिस्खलनं तत्र्वामाण्यळक्षणतद्विपयतद्भावादेव न भवति यतो वासनादार्ह्यनिमित्तत्वेन तंतस्तत्प्रमाण्य-सिद्धिर्न भवेत् । अवदयं चैतदेवमभ्युपगन्तव्यम् , अन्यथाऽनन्तरविचारस्यापि प्रीमाण्या-सिद्धिप्रसङ्गात् । न हि तत्प्रामाण्यमपि तद्विपयप्रैत्ययापरिस्खलनाद्न्यतः सिद्धयित, ैतस्माच तद्विपयसद्भावप्रयक्तादेव <sup>११</sup>तिरसद्धिने वासनादार्ह्यप्रयुक्तात् । न चासिद्धप्रमाण्याद्विचारात् **१५** प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं सिद्धवतीत्यक्तम् ।

अथ न विचारः 'प्रमाणम् अन्यथां' वा' इति विचारियतव्यः। सं विख्य परस्य परी-क्षाहेतुरेव न स्वयं परीक्षाभूषिः अनवस्थाप्रसङ्गात् । तत्परीक्षायां हि विचारान्तरमवदयम्भावि, विना तेन परीक्षाऽयोगात्, तत्परीक्षायामिति पुनर्विचारान्तरिमति परापरिवचारपरीक्षायामेव आसंसारं व्यापारात्र प्रकृतप्रत्यक्षादिप्रामाण्यपरीक्षायां व्यापारः स्यात् । ततः सुदूरं गत्वापि २० अविचारितादेव कुतिश्चिद्विचारात् तदपरपरीक्षायाम् आद्यादिप विधादेव विचारात्प्रत्यक्षादि-प्रामाण्यं परीक्ष्य परित्यज्यत इति चेत्; ननु तत्परित्यागो नामाप्रामाण्यमेव प्रत्यक्षादीनाम्, तत्कथम् अकृतविचाराद्विचारप्रामाण्यात् सिद्धविति ? प्रामाण्यमेव वा 'तियां वितः किन्न सिद्धवित ?

सिद्धयित न परं (-ित परं) तत्तु न पारमार्थिकं व्यावहारिकत्वात् । इदमेव हि तस्य व्याव-हारिकत्वं यदपरीक्षापरिशुद्धप्रमाणसिद्धत्वम् । न हि तथाविधस्य पारमार्थिकत्वम् ; परीक्षापरिशुद्ध- २५ प्रमाणवेद्यस्य <sup>१९</sup>तत्त्वात् । इदञ्चाभिमतमेव बौद्धस्य, ''प्रामाण्यं व्यवहारेण'' [प्र०वा० १।७] इति वचनादिति चेत् ; कथमिदानीं विचारप्रामाण्यस्य पारमार्थिकत्वम् ? तस्याप्यपरीक्षाशुद्धत्वात् ।

१-त्वेन ततोप्यर्थसिद्धेः आ०, ब०, प०। २ अस्खलस्प्रत्ययात्। ३ प्रत्ययापरिस्खलनं वासनादार्व्यनिमित्तं न तद्विषयभावनिमित्तकमित्यस्य । ४ अभावरूपः । ५ भावरूपमेव । ६-यस्याप-आ०, व०, प०, स०। ७ प्रत्य-यापरिस्खलनात् । ८ प्रामाण्यसि-स०, प०, ता०। ९-प्रत्ययपरि-ता०। १० प्रत्ययापरिस्खलनात् । ११ विचार-प्रामाण्यसिद्धिः । १२-था न वेति आ०, ब०,प०,स०। १३ विचारः । १४ अविचारितादेव । १५ प्रत्यचादीनाम् । १६ अविचारितादिवारात् । १७ पारमार्थिकत्वात् ।

भवत को दोष इति चेत् ; न ; ततः प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यस्य पारमार्थिकस्यासिद्धिप्रसङ्गात । न द्यपारमार्थिकादुपायात् पारमार्थिकस्य कस्यचित्सिद्धिः अन्यथा ैतथाविधादेव प्रत्यक्षादि-प्रामाण्यात् बहिरथीदेरपि पारमार्थिकस्यै सिद्धिः स्यादिति व्यर्थं प्रामाण्यस्य व्यावहारिकस्वोप-वर्णनं प्रयोजनाभावात् । तद्धि बहिरर्थादेः पारमार्थिकस्य निराकरणार्थं पुरैरभ्यनुज्ञातम् , इदानीं पुर्नैस्तथाविधादेव तस्मात् पारमार्थिकबहिरथीदिसिद्धौ कथन्ने प्रयासमात्रमेव तद्व्याव-हारिकत्ववर्णनं भवेतः, तद्विपयपारमार्थिकत्वनिराकरणस्याभिमतस्यासिद्धेः ? 'विषर्यंपरमार्थत्वे विषयिणः कथमपरमार्थत्वम्' इत्यपि न पर्यनुयोगः; विचारप्रामाण्येऽपि साम्यात् । अप्रामाण्यमप्य-पारमार्थिकमेव प्रत्यक्षादीनाभिति चेतु : न : प्रयासवैफल्याँद अविष्रतिपत्ते: । न ह्यपारमार्थिके तद्प्रामाण्ये कस्यचिद्विप्रतिपत्तिरस्ति येन तत्साधनप्रयास [:] साफल्यमुद्वहेत् । अपारमार्थिकत्वे १० चांप्रामाण्यस्य प्रामाण्यमेव 'तेषां पारमार्थिकं भवेत् । "तद्पि अपारमार्थिकमिति चेतु : न : परस्परपरिहारस्थितिस्वभावयोरेकस्य पारमार्थिकत्व एवान्यस्यापारमार्थिकत्वोपलम्भात नित्यत्वाऽ-नित्यत्ववत् । सत्येव ह्यनित्यत्वस्य पारमार्थिकत्वे नित्यत्वस्यापारमार्थिकत्वं परस्यापि प्रसिद्धम् , तत्कथमुभयापारमार्थिकत्वम् ? ततो यदि प्रामाण्यमपारमार्थिकमेव अप्रामाण्येन "तद्विपरीतेन भवितव्यमिति दोपः-'यदपरिशोधितप्रामाण्याद्विचारात्प्रामाण्यवत्तदपि कथन्नोक्तो १५ सिद्धचित' इति ?

ैर्एकासत्यस्वमन्योऽन्यपरिहारस्वभावयोः ।

ेश्विनाऽन्यतरसत्यस्वं नास्ति नित्येतरस्ववत् ॥२३८॥

तन्नोभयोरसत्यस्वं क्वचिन्मानेतरस्वयोः ।

मानत्वं चेदसत्यं स्यात् ; सत्यमावश्यकात्परम् ॥२३९॥

तत्र दोषः कथन्नोक्तो विचारादपरीक्षितात् ।

श्रामाण्यस्येव तस्यापि न सिद्धिस्तात्त्वकीति यः ॥२४०॥

न विचारादमानत्वं येनैवं प्रतिपाद्यते ।

श्रत्यश्चादेः प्रमाणत्वं किन्तु दुर्बोधमुच्यते ॥२४१॥

इति चेत् ; अपरिज्ञातं 'तेदस्ति यदि तत्त्वतः ।

विहर्यादिरस्त्येव तन्मानस्यानिपेधनात् ॥२४२॥

तथा च कथमुच्येत "स्वरूपस्य स्वतो गतिः ।" [ प्र० वा० १।६ ]

श्रीमाणाद्वहिरर्थादेरिप यद्वतिरक्षता<sup>१६</sup> ॥२४३॥

१ अपारमार्थिकादेव । २-स्यासि-आ०, ब०, प०, स०। ३ सौगतैः विज्ञानवादिभिः। ४ अपार-मार्थिकादेव । ५-न्न तत्प्रया-आ०, ब०, प०, स०। ६ विषयपारमार्थिकत्वे आ०, ब०, प०, स०। ७-ल्यादपि प्रति-आ०, ब०, प०, स०। ८ चाप्रामाण्यमेव तेषां ता०। ९ प्रत्यक्षादीनाम् । १० प्रामाण्यमपि । ११ पारमार्थि-केन । १२ एक सत्यत्व-ता०। १३ विनान्यतरास-आ०, ब०, स०, ता०। १४ प्रत्यक्षादीनां प्रामाण्यम् । १५ प्रामाण्याद्व-प०। १६ निर्दुष्टां।

मानाच्चेदपरिज्ञाताद्विपयो नाधिगम्यते । मानमेव कथं तत्स्याद्विषयाधिगमाक्षमम ॥२४४॥ अथ नास्त्येव : नास्तित्वं तर्हि तस्य प्रतीयताम् । दुर्बोधत्वं कथं तस्य विचारात्परिकल्प्यते ॥२४५॥ अस्त्वेवमिति चेत् ; तस्याभावः कीदृश उच्यताम् । ષ तुच्छश्चेत : स कतः सिद्धः ? विचाराच्चेद्यथोदितात : ॥२४६॥ प्रतिबन्धादते तस्ये तैस्मात्सिद्धिः कथं भवेत ? । ब्राह्मशाहकभावो यत्त्रतिवन्धे परेर्मतः ॥२४७॥ तादात्म्यं चेद्विचारस्याभावेर्नं : अभाव एव से: । तस्यापि सिद्धिरन्यस्मादिचारात्ताहगात्मर्नैः ॥२४८॥ 80 तस्याप्यन्यत इत्येवमनवस्थानमुद्भवत् । प्रामाण्याभावसंसिद्धिं प्रतिवन्नाति तावकीम ॥२४९॥ नाष्यभावात्समुरपत्तिर्विचारस्यास्त्यशक्तिकात् । नासक्तं खरशृङ्गादि दृष्टमर्थिक्रयाक्षमम् ॥२५०॥ विचारादपि यद्येपः परमार्थेन सिद्ध्यति । 8'4 विचारस्य प्रमाणत्वं तत्र स्यात्पारमार्थिकम् ॥२५१॥ प्रत्यक्षादेरिव स्वार्थे तथा कि तंत्र सिद्ध्यति । प्रमाभङ्गप्रवादस्ते यतो निर्घाकुछो भवेत् ॥२५२॥ विचारात्सांवृतस्येव "तस्य सिद्धिर्यदीष्यते"। सिद्धसाधनमेवं स्यात् स्यात्प्रयासो वृथैव ते ॥२५३॥ २० तन्न तुच्छः प्रमाभावो विचारात्तव सिद्ध्यति । भावान्तरस्वभावश्चेत् : सोऽपि कः परिकल्प्यताम् ? ॥२५४॥ प्रमाणभावनिर्मुको ज्ञानवर्गः स चेतः असत्। अन्यानन्यविकल्पाभ्यां तस्य तत्त्वाव्यवस्थितेः ॥२५५॥

तथाहि—तादृशो ज्ञानवर्गो विचारादृ व्यतिरिक्तो वा स्यात, व्यतिरिक्तो वा गत्यन्तराभावात्? २५ अव्यतिरिक्तश्चेत्; विचारस्यैव तर्हि स्यादृशमाण्यं वैतेत्स्वभावाज्ज्ञानैवैर्गोदृ व्यतिरेकात्। न द्यादृशमाणाद् व्यतिरिक्ति [म]प्रमाणं न भवति, अव्यतिरेकस्यैवंविधत्वात् वै । तदेतत्स्ववधाय कृत्योत्था- पनं प्रज्ञाकरस्य, परपरिकल्पितप्रमाणिनराकरणोपक्रमेण स्वाभिमतिवचारस्यैवाप्रामाण्योपपाद् नात् वि

१ कथं तु स्था-आ०, ब०, प०, स०। २ प्रमाणाभावस्य। ३ विचारात्। ४ प्रमाणाभावेन। ५ विचारः। ६ अभावात्मनः। ७-वेत् प०, स०। ८ प्रमाणाभावः। ९ प्रमाणत्मम्। १० प्रमाणाभावस्य। १९-विरुद्धन्य आ०, ब०, प०, स०। १२ अप्रामाण्यस्वभावात्। १३-ज्ञानमार्गा-आ०, ब०, प०। १४-विरुद्धत्वात् आ०, व०, प०, स०। १५-वं प्रा-प०।-व प्रा-आ०, व०, स०।

प्रसिद्धञ्चैतत् प्रमाणवादिनामिति न साध्यपक्षे निक्षेपमर्हति । व्यतिरिक्तश्चेत् ; तत्रापि तैद्वर्गे विचारस्य यदि व्यभिचारः कथं तैततस्तिसैद्धिः प्रामाण्यसिद्धिवत् । अव्यभिचारश्चेत् ; अविचितं तैत्प्रामाण्यं भवेत् तैस्य तह्नश्चणत्वात् । अत्र चोक्तम्—"प्रत्यच्चादेरि स्वविषया-व्यभिचारलच्चणं तद्वदेव तद्प्रतिषिद्धम्" [ ] इति । अत उक्तम्—प्रत्यक्ष- छक्षणमर्थवेदनमिति ।

ननु भवन्नपि परस्यास्मिन् विषये विचारः किन्नाम प्रमाणम्-प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, अन्यद्वा भवेत् ? प्रत्यक्षमिति चेत् ; न ; 'प्रत्यक्षमिवचारकम्' इति स्वमतन्याघातात् । भवद्पि तत् सर्वस्माञ्ज्ञानवर्गोद्व्यतिरिक्तं यदिः, स एव तर्हि यथास्वमप्रामाण्यं प्रतिपद्यत इति प्राप्तम् , न चैतदुपपन्नम् ; तद्वर्गस्य त्वया कुतश्चिद्विषयीकरणात् । न ह्यविषयीकृतः १० सक्छदेशकालगोचरपुरुपाधिष्ठानस्तद्वर्गः स्वँगतमप्रामाण्यमेव प्रतिपद्यते नापरमिति सम्भवति निर्णय: । एतद्पि तद्वर्गणैव प्रतीयत इति चेत् ; न ; अत्रापि तस्यैवोत्तरत्वात् । अविषयी-कृते तस्मिन् 'तेनैवेदं प्रतीयते' इति दुरवबोधमेतदिति । पुनरिप तथा समाधाने तदेवोत्तर-मित्यनवस्थानं भवेत् । यदि च ज्ञानवर्गस्य सर्वस्यापि स्वत पवाप्रामाण्यप्रतिपत्तिः, न तर्हि तत्र कस्यचिद्पि विप्रतिपत्तिरिति सौगतमेव सकलं जगत्स्यात्। अप्रमाणेऽपि <sup>°</sup>तस्मिन् प्रमाणत्व-१५ समारोपाद्विप्रतिपत्तिरिति चेत् ; कुतस्तत्समारोपः ? तत एव ज्ञानवर्गादिति चेत् ; न ; तस्य स्वतोऽप्रमाण्यप्रतिपत्तेरभ्युपगमात् । न ह्यप्रामाण्यं प्रतिपद्यमानस्य स्वतः प्रामाण्यारोपणसुप-पन्नम : तत्त्वप्रतिपत्ति मिध्यारोपयोरेकज्ञानेन विरोधात् । अविरोधे वा अतिश्रित्तारोप-निवृत्तिः, तत्त्वज्ञानस्य <sup>श</sup>तद्प्रत्यनीकत्वात् , अपरस्य तत्प्रत्यनीकस्याभावादित्यमुक्तिरेव संसारात् । आरोपात्मकत्वे च 'तेंद्वर्गस्य न प्रत्यक्षत्वम्, प्रत्यक्षस्य करूपनापोढत्वात्, आरोपस्य च करूपना-२० त्मकत्वात् । अशब्दसंसर्गादविकल्पत्वमेव तैमिरिकस्य द्विचन्द्रप्रहणवदिति चेत् ; तथापि न प्रत्यक्षत्वम् प्रत्यक्षस्याभ्रान्तत्वात् 'प्रत्यक्षमभ्रान्तम्'' [ ] इति वचनात्<sup>33</sup>। आरोपस्य च <sup>१</sup> स्वप्रतिभासिनि प्रामाण्ये यद्यप्रामाण्यं न स्वतः प्रतीयते <sup>(१)</sup> सर्वस्थाप्रामाण्यं स्वतः प्रत्येयम् इति प्रकृतपरित्यागः । प्रतीयते चेत् ; तदवस्थो विप्रतिपत्त्यभावः । न हि स्वाप्रामाण्यवेदिनं एव ज्ञानात् तद्विपयसद्भावावष्टमभेन विप्रतिपद्यन्ते विद्वांसः । तत्रापि पुनः प्रामाण्यारोपाद्विप्रति-२५ पशन्त एवेति चेन् ; न ; 'कुतस्तत्समारोपः' इत्यादेः पुनरावृत्त्या चक्रकानवस्थाप्रसङ्गात् । एतेन 'परतस्तत्समारोपः' इत्यपि प्रत्युक्तम् ; तत्समारोपस्यापि <sup>१७</sup>स्वाप्रामाण्यावेदित्वेप्रक्त-तप्रतिज्ञापरित्यागस्य, तद्वेदित्वे विप्रतिपत्त्यनङ्गत्वस्य, तत्राप्यपरैर्तत्समारोपकल्पनायाम् 'क्रुतस्तत्स-

१ प्रमाणभाविनिर्मुक्तज्ञानवर्गरूपे प्रमाऽभावे । २ विचारतः । ३ प्रमाऽभाविधिः । ४ विचारप्रामाण्यम् । ५ प्रमाण्यस्य । ६ "कल्पनापोढमञ्चान्तं प्रत्यक्षम्"-न्यायिक ए० ११ । ७ यथामप्रा-आ०, व० । यथातमप्रा-प० । यथास्त्रप्रा-ता० । ८ स्वगतप्रा-आ०, व०, प०,स० । ९ ज्ञानवर्गे । १० वा नु कु-स० । ११ तदिवरु-स्त्वात् । १२ ज्ञानवर्गस्य । १३ "तत्र कल्पनापोढमञ्चान्तं प्रत्यक्षम् ।"-न्यायिक ए० ११ । "प्रत्यक्षं कल्पनापोढमञ्चान्तम् ।"-न्यायिक ए० ११ । "प्रत्यक्षं कल्पनापोढमञ्चान्तम् ।"-न्यायिक ए० ११ । "प्रत्यक्षं कल्पनापोढमञ्चान्तम् ।"-प्र० वार्तिकास्त्र० २ । १२३ । १४ स्वगते । १५ सर्वस्यापि प्रामाण्यं सतः आ०,व०,प०,स०। १६-ण्यवादिन आ०, व०, प०, स० । १७ स्वाप्रामाण्यवे-स० । १८-तस्तस्य-स० ।

२५

मारोपः' इत्याद्यावृत्तेश्चाविशेपात् । तन्न तद्वर्गात्तदृत्र्यतिरिक्तम् । नाऽपि न्यतिरिक्तम् ; उक्तदोपत्वात् । तन्न प्रत्यक्षं विचारः ।

नाष्यनुमानम् ; प्रत्यक्षाभावे तदभावात् ; तस्य तत्पूर्वकत्वात् । अप्रामाण्यप्रतिवन्धे हि लिङ्गस्य प्रत्यक्षसिद्धे स्यादनुमानम् । न चाप्रामाण्यं प्रत्यक्षसिद्धिमिति कथं तत्सम्बन्धः प्रत्यक्षवेद्यः स्यात् ? सम्बन्धाधिकरणप्रतिपत्तिमन्तरेण सम्बन्धप्रतिपत्तेरनुपपत्तेः । सत्यपि प्रत्यक्षादप्रामाण्य- ५ परिज्ञाने न तत्सम्बन्धस्य प्रत्यक्षवेद्यत्वम् , 'स्वरूपस्वावलम्बनाकारपरिच्छेदि हि प्रत्यक्षम् इत्यादेः 'एतदत्यन्तसाहसम्' इत्यन्तस्य दोपस्य परपक्षोक्तस्य अत्रापि प्रसङ्गान् । नापि अनु-मानवेद्यत्वम् ; 'अनुमानान्तराक्षेपात्' इत्यादिप्रसङ्गात् । तन्नानुमानमपि विचारः ।

प्रमाणान्तरमित्यपि न युक्तम् , "न प्रत्यक्षानुमानाभ्यामपरं मानमिष्यते" [प्रव् वार्तिकालव १।५] इति स्वमतन्याधातप्रसङ्गादिति चेत् ; भवतु सौगतस्यायं पर्यनुयोगः तेनै- १० वास्य विचारस्याप्रामाण्यप्रतिपत्त्यर्थमङ्गीकारान्न जैनस्य विपर्ययात् । जैनेन तु केवलम् 'अप्रमाणा-द्विचारादितरज्ञानवर्गस्याप्रामाण्यं तत्प्रामाण्यवद्शक्यप्रतिपत्तिकमिति प्रमाणियतन्यो विचारः, तद्वदेव चार्थज्ञानस्यापि प्रामाण्यमशक्यप्रतिपेधम्' इत्येतावदुच्यते ।

स्यान्मतम्-न सौगतस्याप्ययं प्रमाणम् । न ह्यनेन किञ्चिद्विधीयते नापि प्रति-पिध्यते, केवलमर्थज्ञानप्रामाण्ये संशय एँवापाद्यते न च संशयापादकं प्रमाणं विरोधादिति ; १५ तदसङ्गतम् ; अर्थनिपेधनियमनिर्णयाभावे ''स्वरूपस्य स्वतो गतिः'' [प्र० वा० १।६ ] इति विरोधात्। न हि सन्दिग्धेऽर्थे स्वरूपस्येव न पररूपस्य गैतिरिति नियमो न्याय्यः । किञ्च,

विचारितं चेत्सिन्दिग्वम् , असिन्दिग्धं किमुच्यताम् ? संवेदनस्वरूपं चेत् ; विचारस्तत्र नास्ति किम् ? ॥२५६॥ नास्ति चेत् ; अविकत्पत्वश्चणिकत्वादिकं तव । तंत्र मानात्कृतः सिद्ध्येत् ? स्वसंवेदनतो यदि ॥२५७॥ कुतस्तदिप संसिद्ध्येत् ? विचारेण विना कृतम् ? प्रसिद्धत्वाद्विचारेण किं तत्रेत्यिप दुर्मतम् ॥२५८॥ मीमांसकादयस्तत्र्वं यत्प्रसिद्धं न मन्वते । विचारतस्तत्त्वं प्रतिबोध्याः कथं त्वया ॥२५९॥ अपि च त्वं स्वसंवित्तौ विचारविरहं ब्रुवन् । स्वशास्त्रज्ञानश्रन्थत्वमात्मनः कथयस्यलम् ॥२६०॥

५ अप्रामाण्यात्मकसाध्येन सह लिझस्य अविनाभावे । २ पृ० ७५ । ३ विचारेण । ४ एवापद्यते आ०, ४०, ५०, ५० । ५ गतिनि-आ०, व०,५०, ५० । ६ किसिंदुच्य-आ०, व०,५०, स० । ७ स्वसंवेदनस्व-स्ये । ८ स्वसंवेदने । ९ गम्पते आ०, व०, ५०, स० । १० शिष्या इति शेषः ।

ų

१०

२०

''अप्रत्यत्तस्योपलम्भस्य नार्थदृष्टिः प्रसिद्ध्यति ।'' [
श्रित्यादेर्बेहुलं तत्र तिहिचारस्य दर्शनात् ॥२६१॥
अस्तु तत्र विचारद्येत्तच सिन्दिग्धमस्तु वः ।
तिहिचारस्य सम्यत्त्वात्रिश्चितं चेत्तदुच्यते ॥२६२॥
मानमेव स सम्यत्त्वे तस्य तल्लक्षणत्वतः ।
न चैवम् , मानसंशीतेः स्वथमेव निरूपणात् ॥२६३॥
सिन्दिग्धमानवेशत्वाद्र्थवत्तत्स्ववेदनम् ।
त्याज्यमस्तु, उभयैत्यागश्चोपायेन विना कथम् १२६४॥
अस्ति कश्चिदुपायश्चेत् ; द्वयत्यागः कथं भवेत् १
तत्त्यागे कोऽविशिष्येत यस्योपायत्वकल्पनम् ॥२६५॥
तस्मात्स्ववेदनं बाह्यज्ञानाप्रामाण्यमेव वा ।
विचारादन्यतो वाऽपि प्रमाणादेव सिद्ध्यति ॥२६६॥
तद्वदेव प्रमाणत्वमर्थज्ञानस्य किन्न तत् ।
'पत्यक्षलक्षणां प्राहः' इति सूक्तं ततो बुधैः ॥२६७॥
'प्रत्यक्षलक्षणां प्राहः' इति सूक्तं ततो बुधैः ॥२६७॥

१५ अथवा 'आत्मवेदनम्' इत्ययुक्तम् ; अर्थज्ञानस्य स्वतो वेदैनायोगात् , स्वाँत्मिनि क्रियाविरोधात् छिदिक्रियावत् । न द्यतिनिश्चितोऽपि करवाल आत्मानमेव छिनत्तीत्यत्रेदमाह— 'प्रत्यक्षलक्षणमात्मवेदनम्' इति । आत्मवेदनप्रतिपक्षस्य तदभावस्य स्वविषयेत्वेनाक्षणात् प्रत्यक्षं तैद्भावज्ञानं तदेव लक्षणं यस्यात्मवेदनस्य तत्तथोक्तम् । तथा हि—

स्वसंवेदनवैकत्यं सर्वप्रत्ययगोचरम् ।
स्वतश्चेदवगम्येत प्रतिज्ञा भज्यते तव ॥२६८॥
अन्यतद्रचेत् ; तदन्यस्य यदि वैद्यते स्वतः ।
प्रतिज्ञाभङ्गदोपस्ते पुनर्प्यनुपज्यते ॥२६९॥
तत्रापि तस्य संवित्तिरन्यतो यदि कल्प्यते ।
तत्राप्यन्यत इत्येवमनवस्था कथं न वैः ॥२७०॥

१ "अप्रसिद्धोपलम्भस्य नार्थवित्तिः प्रसिद्धयति ।" नत्त्वस० का० २०७४ । २ अर्थ-स्वसंवेदनोभ्यय । भयं स्यान्आ०, ब०, प० । न्यस्त्या नस० । ३ वेदनात् स्वा नआ०, ब०, प०, स० । ४ "स्वात्मिन वृत्तिविरोधात् , न हि तदेव अहुल्यग्रं तेनैव अहुल्यग्रेण स्पृद्धयते, सैवासिधारा तयैवासिधारया छिद्यते ।" - स्फुटार्थं० अभिध० ए० ७८। "न छिनत्ति यथात्मानमसिधारा तथा मनः । यथा मुतिक्षणाप्यसिधारा खक्रधारा तदन्यवदात्मानं स्वकीयं न छिनत्ति न विघटयति स्वात्मिन कियाविरोधात् तथा मनः, असिधाराविक्तमिप स्वात्मानं न पद्यतीति योज्यम् ।" - बोधिचर्या० ए० ३९२। ५ - स्य वि - आ०, व०, प०, स०। ६ आत्मवेदनाभावज्ञानम् । ७ स्वसंवेदनवैकल्यं संवेदाते । ८ स्वसंवेदनवैकल्यस्य । ९ वा स०।

80

१५

काङ्क्षणस्य निवृत्तेश्चेत् ; काङ्क्षणीयं किमुच्यताम् ? सर्वज्ञानस्वसंवित्तिवैकल्यज्ञानमेव चेन ॥२७१॥ तिहीं तिसमन्निष्पन्ने कथं काङ्क्षानिवर्त्तनम् ? काङ्क्षितार्थप्रक्लृप्तिर्हि काङ्क्षाव्यायृत्तिकारणम् ॥२७२॥ मनसोऽन्यत्र गमनादित्यप्यनुचितं वचः । काङ्क्षितार्थं परित्यज्य तेत्र तद्गत्यसम्भवात् ॥२७३॥ अदृष्टादन्यतो वापि तत्र तुद्रतिसम्भवे । मा सम भूदनवस्थानं प्रकृतं तु न सिद्ध्यति ॥२७४॥ साकल्येन स्वसंवित्तिवैकल्यस्थाप्रवेदनात् । तस्मात्तद्विपयं किञ्चिष्ज्ञानमस्तु स्वतो गैतम् ॥२७५॥ तदेव चार्थविज्ञानस्यात्मवेदनलक्ष्णम् । प्रत्यक्षलक्षणं देव: प्राह तेनात्मवेदनम् ।।२७६॥ न स्वसंवेदने कश्चिद्विरोधोऽप्यस्ति वस्तुतः । निर्बाधं तस्य दृष्टत्वात् दृष्टे कानुपपन्नता ॥२७७॥ छिदिकिया विरुद्धास्त तस्याः स्वात्मन्यदृशेनात् । न स्वसंवेदनं तस्य दर्शनाद्र्थवित्तिवत् ॥२७८॥ र्अन्यथार्थात्मसंवित्योविरोधेनोपपीडनात् । निदायितं जगत्राप्तमस्यसंवित्तिवादिनाम् ॥२७९॥

सकळ्ज्ञानानां हि स्वसंवेदनवैकल्यं यदि स्वत एव प्रत्येतव्यम्; तदा तदेव तेषां स्वसंवेदनिमित तद्दैकल्यप्रतिज्ञाव्याघातः कथन्न भवेत् ? अन्यतोऽवगम्यत इति चेत्; न; २० तस्यापि स्वतस्तद्दैकल्यवेदने प्रतिज्ञाव्याघातस्य तद्वस्थत्वात् । अन्यतस्तद्देदने तस्यापि तद्न्यत-स्तद्देदनिमत्यनवस्थाप्रसङ्गात् । निवृत्ताकाङ्कस्य न तत्प्रसङ्ग इति चेत्; निव्वयमाकाङ्का साकल्येन तद्देकल्यपरिज्ञानगोचरा कथं तत्परिज्ञानापरिसमाप्तों निवृत्तिमती स्यात् ? आकाङ्क्षतंप्रयोजनपरि समाप्तिरेव द्याकाङ्कानिवृत्तिनिवन्धनं नापरं किञ्चित् । अन्यत्र गतमनस्कस्य न तत्प्रसङ्ग इत्यप्यतु-चित्तमेव वचनम्; आकाङ्काविषयव्यतिक्रमेण तदन्यत्र गमनासम्भवात् । अदृष्टसामध्येन इत्यर्यनु-चित्तमेव वचनम्; आकाङ्काविषयव्यतिक्रमेण तदन्यत्र गमनासम्भवात् । अदृष्टसामध्येन इत्यर-२५ चोदनया वा तत्सम्भवश्चेत्; भवतु निवृत्तमनवस्थानम् , प्रस्तुतसिद्धिस्तु नास्त्येव सकळ्ज्ञानगतस्य स्वसंवेदनवैकल्यस्यैवमप्रवेदनात् । ततस्तद्विषयं स्वसंविदितत्वे किञ्चिद्वज्ञानमङ्गीकर्त्त-व्यम्, अन्यथा तदसिद्धेः, तदेव च सकळस्यार्थवेदनस्यापि स्वसंविदितत्वमवस्थापयति । ततः इद्युक्तम्-प्रत्यक्षस्यलक्ष्मणमातमवेदनम् इति । न चार्थज्ञानानां स्वसंविदितत्वे कश्चिदपि

१-व्यापृतिका-आ०,व०, प०, स०। २ अन्यन्न । ३ मनोगति । ४-स्याप्यवे-आ०, व०, प०, स० ५ गतिः स०। ६ अन्यथात्मार्थसं-ता०। ७-तत्प्र-आ०, व०, प०।

विरोधः तस्य निर्बोधमनुभूयमानत्वात् । न चानुभवातिक्रान्तखङ्गस्वरूपगोचरिछिदिक्रियानिदर्शनेन अनुभवीधिरूढस्य स्वसंवेदनस्यापि विरोधपरिकल्पनमुपपन्नम्, अर्थवेदनस्यापि तत्प्रसङ्गात् । ततो न स्वरूपस्य नार्थस्य वेदनमिति सकलं जगित्रद्रामुद्रितमेव अस्वसंवेदनज्ञानवादिनां प्राप्तम् । तस्मादनुभवोपस्थापितशरीरत्वाद् अर्थवेदनवद्प्रतिश्लेपार्हमेव आत्मवेदनमिप, साकल्यतः तैद्विपश्ला- वेदनान्यथानुपपत्तेर्वा प्रामाण्यवत् ।

भवतु प्रामाण्यमप्रतिक्षेपार्हम्, अन्यर्था तेदिचारस्यापि र्तत्प्रतिक्षेपे साकल्येन तैतस्र्त-त्र्रितिक्षेपायोगात्। तैस्य तु कुतः प्रतिपत्तिः ? "तिद्वचारप्रामाण्यस्य कुत इति चेत्; नेदमुत्तरम्। अन्युत्पन्नप्रश्नस्य तत्रापि समानत्वादिति चेत्; न; किवत्स्वतः किचित्परतश्च "तिन्नश्चयसम्भवात्। परितस्तिन्नश्चयेऽनवस्थानमिति चेत्; न; पर्यन्ते कस्यचित्स्वतः सिद्धप्रामाण्यस्यापि सम्भवात्। यथा चैतत्सुबद्धं तथोत्तरत्र निरूपिण्यामः। एतदेवाह—'प्रत्यक्षन्तरक्ष्मणम्'इति । स्वसंवे-द्वमत्र प्रत्यक्षम्, तदेव लक्ष्मणं गमकं यस्य न्यायस्य तं प्राहुः इति । प्रत्यक्ष्महणमुप- लक्ष्मणम्, तेन वैरल्क्ष्मणम्पि तं प्राहुरिति प्रतिपत्तव्यम्। तदेवमिमिहितं प्रमाणस्य सामान्यलक्षणम्।

अधुना पुनरिमहितलक्षणस्य तस्सामान्यस्य विभागो लक्षयितत्य इत्यनयेव कारिकया आदित्तन्यायेन प्रत्यक्षस्यै लक्षणं दर्शयित तिस्य तिहमागत्वात्। परोक्षमिप तिहिभाग एव तस्य समान्न लक्षणमुपद्दर्यते ? "शास्त्रान्तरे तस्य तहुपदर्शनिमिति चेत्; न; प्रत्यक्षस्यापि तत्रैव तहुपदर्शनात्। इद्दापि तृतीये परोक्षस्य तहुपद्रर्थत एव "प्रत्यक्षमञ्जसा स्पष्टमन्यच्छुतम्" [न्यायि० इलो० ४६९ ] इत्यनेनेति चेत्; न तिहि प्रत्यक्षमञ्जय लक्ष्यितव्यं तस्यापि तत्रैव तहुपदर्शनात्। तस्योक्तोपसंद्दारत्वाद्रत्रैव तस्य तहुपदर्शनीयम्, अनुक्तस्योपसंद्दारायोगात्; इत्यप्यसमाधानम्; परोक्षेऽपि समानत्वात्। द्वितीयेनानुमानस्य तृतीयेन शाव्यस्य च परोक्षविभागस्य लक्षणोपदर्शनात् परोक्षमिप लक्षितं भवत्येवति चेत्; न; विभागलक्षणस्य सामान्यानुपातित्वाभावात्, इत्यथा प्रमाणमिप न सामान्येन लक्ष्यितव्यं प्रत्यक्षादितिद्विभागलक्षणादेव तल्लक्षणोपत्तिति चेत्ँ; नेदमशक्यपरिहारम्; अत्रैव परोक्षस्यापि सामर्थ्येन लक्षणात्, तस्य प्रत्यक्षविसदृशत्वात्। प्रत्यक्षे च 'स्पष्टम्' इति विश्वकाति विद्ति चेत्ँ; नेदमशक्यपरिहारम्; अत्रैव परोक्षन्यापि सामर्थ्येन लक्षणात्, तस्य प्रत्यक्षविसदृशत्वात्। प्रत्यक्षे च 'स्पष्टम्' इति विश्वकाति विद्ति चेत् । तस्य तिद्वसदृशत्वमेव कृत इति वित्र शिक्षस्याद्विति चेत् । तस्य तिद्वसदृशत्वमेव कृत इति चेत् ? परोक्षस्वादेव, अन्यथा तद्वि प्रत्यक्षमेव स्यात्। न हि प्रत्यक्षसज्ञातीयमप्रत्यक्षमुप-पन्नम् । न च प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्; परोक्षस्याप्यपत्तिवलेन व्यवस्थापनात्। उपसंहारे च परि-

१-वादितिह्न-आ०, व०, प०, स०। २-स्य तत्प्र-आ०, व०, प०, स०। ३ आत्मवेदनाभाव। तिद्विपक्षवेदना-ता०। ४ साकत्यतः प्रामाण्यप्रतिक्षेपे। ५ प्रामाण्यप्रतिक्षेपविचारस्यापि। ६ प्रामाण्यप्रतिक्षेप । ६ प्रामाण्यप्रतिक्षेपविचारप्रामाण्यस्य । १० प्रामाण्यप्रतिक्षेपविचारप्रामाण्यस्य । १० प्रामाण्य-निश्चय । १२ परतश्च तिन्न-आ०, व०, प०। १३ प्रत्यचिमिन्नः परोक्षः परः। १४-स्रलक्ष-आ०, व०, प०,स०। १५ प्रत्यक्षस्य । १६ प्रमाणसामान्यविभागः। १७ लघोयस्रयादौ । १८ प्रत्यक्षस्य । १९-त्तदशक्यप-आ०, व०, प०, स०। २० लक्ष्यते त-र०। लक्षते आ०, व०।

स्फुटमेव प्रत्यक्ष्वैसंहर्यं परोक्षस्य प्रतिपादितम् 'अन्यच्छूतम्'हति । तत्र 'अन्यत्' ईत्यनेन प्रत्यक्ष्विजातीयत्वस्य प्रतिपादनात् । प्रत्यक्षमेव परोक्षलक्षणवलेन किन्न लक्ष्यत इति चेत्; न; विशेपाभावात् । कः पुनरत्र विशेषो यत्प्रत्यक्षलक्षणवलेन परोक्षं तल्लक्षणवलेन वा प्रत्यक्षं लक्ष्यत इति ? प्रत्युत प्रत्यक्षमेव प्रथमं लक्ष्यितव्यं तृत्यूर्वकत्वेन परोक्षस्यैव प्रश्चालक्षणोपपत्तेः । अत इत्युत्त प्रत्यक्षस्यलक्षणम्' इत्यादि । लक्ष्यतेऽनेनेति लक्षणम्, प्रत्यक्षस्य लक्षणं [प्रत्यक्ष] ५ लक्ष्मणं तत् प्रत्यक्षस्यैव स्वरूपम्, असाधारणेर्नं स्वरूपेणैव भावानां लक्षणसम्भवात्। अत एव तेषु स्वलक्षणप्रसिद्धिः । तत् प्राहः । कीदशम् ? 'स्पष्टम्'इति ।

किं पुनिरदं स्पष्टत्वं नाम ! साक्षात्करणिमिति चेत्; तदिप दुरवबोधम् । आलोकपिर-किलत्त्वेन बहणिमिति चेत्; नः अतिव्यापकत्वात्, पावकानुमानेऽपि भावात्, आलोकालिङ्गि-तस्य पर्वते पात्रकस्यानुमानात्प्रतिपत्तेः । अव्यापकत्वाच रसादिप्रत्यक्षेषु, अन्यकारान्तिरितरूप- १० गोचरनक्तश्चरादिप्रत्यक्षेष्विप अविद्यमानत्वात् ।

'अव्यवहितप्रहणम्' इत्यपि ताहशमेव ; काचादिव्यवहितरूपदर्शनदशायामभावात् । व्यवधायकमेव काचादिकं न भवित वस्तुप्रहणप्रतिवंनधाभावात् , तत्प्रतिबन्धेन हि व्यवधायकत्वं नान्यथेति चेत् ; किमिदानीं व्यवधानोपाधिकं वस्तुप्रहणमेव नास्ति ? तथा चेत् ; तद्रहणमेवं साक्षात्करणमिति वक्तव्यं किमव्यवहितविशेपणेन व्यवच्छेद्याभावात् ? न चेद्मुचितम् ; १५ अनन्तरमेव निरूपणात् । व्यवधानोपाधिकवस्तुप्रहणसम्भवे तु सिद्धं काचादेरपि व्यवधाय-कत्वभिति कथं नाव्यापकत्वं साक्षात्करणलक्ष्रणस्य ? काचाद्यन्तरितवस्तुप्रहणस्य पर्तत्वस्त्वेन प्रत्यक्षत्वेन प्रत्यक्षमपि तन्न भवित व्यवहितप्रहणत्वादिति चेत् ; नः सर्वज्ञ-विज्ञानस्यापि काचाद्यन्तरितवस्तुप्राहिणः प्रत्यक्षत्वाभावप्रसङ्गात् , तद्माहित्वेन सर्वज्ञत्वाभावा-पत्तेः । सत्यव्यन्तर्धाने वस्तुस्वरूपस्य प्रहणात् प्रत्यक्षमेव वति चेत् ; सिद्धमस्मदादिज्ञानस्यापि- २० प्रत्यक्षत्वम् , तत्रापि काचभाण्डेपॅयेवगुण्ठितस्वण्डशर्करापिण्डस्वरूपप्रहणस्यानुभवादिति सिद्ध-मव्यापकत्वं तङ्क्ष्रणस्य ।

भवतु तर्हि वस्तुस्वरूपप्रहणमेव साक्षात्करणमिति चेत्; न ; अनुमानादाविष प्रसङ्गात् तस्यापि वस्तुस्वरूपप्राहित्वेन स्याद्वादिनः प्रसिद्धत्वात् , विशेषहर्षेणीव विस्तुस्वरूपप्राहित्वेन स्याद्वादिनः प्रसिद्धत्वात् , विशेषहर्षेणीव विस्तुस्वरूपेणीव विद्याद्वादिः २५ तेन प्रहणात् । न विशेषहर्षेणीव चेत्; न ; प्रसिद्धप्रस्रक्षेणापि तद्भावात् ,

१ वैसाहर्यं आ०, ब०, प०, स०। २ इति प्र-आ०, ब०, प०, स०। ३ परोक्षबलेन आ०, ब०, प०, स०। ४ प्रत्यचपूर्वकत्वेन । ५ लक्षणं प्रत्यक्षस्यैव आ०, ब०, प०, स०। ६ -न रूपेणैव आ०, ब०, प०। ७ पावकानुमा-आ०, ब०, प०, स०। ८ -ष्विन-आ०, ब०, प०, स०। ९ -बन्धमा-ता०। १० -कत्वाच्चान्यदेति स०।-कत्वाच्चान्यदेति स०। कत्वाच्चान्यदेति आ०, ब०, प०। ११ वस्तुप्रहणमेव। १२ प्रत्यक्षत्वे व्यव-आ०, ब०, प०, स०। १३ अन्तरितवस्तुग्चाहि सर्वज्ञविज्ञानम् । १४-पर्यवगुणित-ता०। १५ बौधस्य प्रसाद इष्य-अ४०, ब०, प०। १६ अनुमानस्य। १७ वस्तुस्वरूपप्राहित्वम् । १८-पाभिस-आ०, ब०, प०, स०।

तार्णादिदहनविशेषप्रतिपत्ताविप प्रतिक्षणपरिणामादेस्तिद्विशेषस्याग्रहणात् , अन्यथा तद्विषयप्रमाणा-नतरव्यापारवैफल्यापत्तेः ।

'संशयरितं तद्वहणमेव साक्षात्करणम्'इत्यप्यनुपपन्नम् ; अनुमानादिनाऽतिव्याप्तरेव । संशयभेवानुमानादिकम् 'तार्णो वा दहनः पार्णो वा'इति तत्र तदुपलम्भादिति चेत् ; न ; तस्यै ' तदात्मकत्वाभावान् । प्रमाणस्यैव तदात्मकत्वे तत्त्वप्रतिपत्तिविकलमिखलं जगद्भवेत् , अनुपाय-त्वान् , संशयोपायँत्वे चातिप्रसङ्गान् । अन्यस्तत्रं संशय इति चेत् ; न ; तस्याप्यनुमिते पँवते पावकादावभावात् । तार्णादो तद्विशेप इति चेत् ; न ; तस्याननुमेयत्वात् विशेपव्याप्तरप्रहणात् । विपयविशेपंसंशये वानुमानस्य दोपे प्रसिद्धप्रत्यक्षस्यापि स्यात् 'मधुरं क्षारं वा जलम्'इति नद्विपयविशेपंऽपि संशयदर्शनात् । 'विशेपानाक्षाङ्कायां न तदर्शनम्'इत्यप्यसङ्गतम् ; अनुमानादाविप १० साम्यात् । तन्नेदमपि साक्षात्करणम् ।

कस्तर्हि साक्षात्करणार्थ इति चेत् ? 'अर्थज्ञानस्यैव प्रतिभासिवशेषः क्षयोपशमादि-निवन्धनः' इति त्रृमः । यद्वक्ष्यति—

## "प्रत्यत्तमञ्जसा स्पष्टं विष्रकृष्टे विरुध्यते । न स्वप्नेत्तणिकादीनां ज्ञानावृतिविवेकतः ॥"

ततो निर्मर्लंप्रतिभासत्वमेव स्पष्टत्वम् । स्वानुभवप्रसिद्धं चैतत् सर्वस्यापि परीक्षक-स्येति नातीव <sup>1</sup> निर्वाध्यते ।

ततो यदुक्तं भामर्वज्ञेन-"स्पष्टत्वं नाम सामान्यविशेषः" [ ] इति ; तदनु-मतमेव जैनस्य यदि सहझपरिणामः सं उच्यते । परस्तु ( परस्य तु ) नित्यव्यापिगोत्वादिरिष २० तद्विशेषो न सम्भवति किमङ्ग स्पष्टत्विमिति करिष्यत एव प्रवन्धः ।

प्रत्यक्षं सविकल्पकमेव जैनस्य, यदाह 'साकारम्' इति । सविकल्पकत्वक्क नाम-जात्यादिविषयत्वम्', न चैनद्वस्तुनः सम्भवति <sup>33</sup>निशितिविचारवस्रनिपाताक्षमत्वात्, केवल-मध्यारोपसिद्धम् । न चाध्यारोपिनविषयस्यै विज्ञानस्य परिस्कृटत्वम् ; स्वप्नेन्द्रजालादि-विकल्पेष्वदर्शनात् । स्थ्लनीलादिविकल्पे दृश्यत एवेति चेत् ; न ; तस्यापि औपाधिकत्वात् । २५ निरंशपरमाणुम्बलक्षणदर्शनगनं हि <sup>33</sup>स्पष्टत्वं कुतश्चित्प्रत्यासत्तिविशेषात् तद्विकल्पन्नति-

५ अनुमानादेः । २ गंशयात्मकत्वाभावात् । ६ संशयात्मकत्वे । ४ संशयस्य तत्त्वप्रतिपस्युपायह्यस्वे । ५ अनुमानादो । ६ पर्वते पा-भा०, व०, प०, स० । ७ —िवशेषे संश—आ०, व०, प०, स० । ८ —यां तत्त्वर्श— भा०,व०,प०,स० । ९ —लामित्व—स० । उद्युतिमदम् । ''विवृत्त्र स्याद्वादिवद्यापितना ''''—न्यायदी० पृ०९ । ५० निर्वध्यते भा०, व०, स०, ता० । ११ सामान्यविशेषः । १२ —यत्वात् न आ०, व०, प०, स० । ''अथ कत्याना च कीदशी चेदाह—नामजात्यादियोजना—यहच्छाशाच्देषु नाम्ना विशिष्टोऽर्थ उच्यते डित्थ इति । जातिशब्देषु जात्या गौरयमिति । गुणशब्देषु गुणेन गुक्त इति । कियाशब्देषु कियया पाचक इति । द्वयशब्देषु दृष्ट्येण दण्डी विषाणीति ।''—प्रमाणस० टी० पृ० १२ । ''विकृष्पो नामसंश्रयः ।''—प्र० वा० २।१२३ । १३ निश्चितः वि—आ०, व०, प०, स० । १४—पितद्विषयस्य आ, व०, प०, स० । १५ स्फुटत्वं आ०, व०, प०, स०

सङ्कान्तं प्रत्यवभासते नौत्पत्तिकमिति चेत्; अत्राह—'अञ्जसा' इति तत्त्वत इत्पर्थः । तात्पर्यमत्री—न दर्शनं तद्विकल्पादन्यत् ; अनुपल्लम्भात् । असतश्च न वेशद्यम् , तत्कथं तस्यान्यत्र प्रतिसङ्क्रमकल्पनम् ? न हि व्योमकुसुमसौरभप्रतिसङ्क्रमकल्पनं तक्कुसुमेपु प्रीति-पदं (प्रतीतिपदं) प्रेक्षावताम् ।

भवद्षि तत्तत्र प्रतिसङ्कान्तं छतः प्रतिवेद्यताम् ? तत एव विकल्पादिति चेत् ; ५ न ; तस्य स्वरूप एव व्यापारात् । तस्य च वैशद्यविविक्तत्वात् , अविविक्तत्वं तत्प्रतिसङ्क-मायोगात् । न च तद्विविक्तवेदनमेव तद्वेदनम् , पीतिविविक्तशङ्कवेदनस्येव पीतवेदनत्वप्रसङ्कादिति सर्ववेदनिविश्वमत्वापितः । "तद्विवेकस्तस्य न स्वसंवेद्य इति चेत् ; अस्वसंवेद्य एव तर्दि विकल्पः, तद्विवेर्कव्यतिरिक्तस्य तद्रृपस्याभावात् । "सच्चेतनादिकमस्तीति चेत् ; न ; तस्यापि "तद्विवेकाद्व्यतिरेकात् । न द्यसंविदिताद्व्यतिरिक्तं संविदितं नाम । "व्यतिरेकं वा वैशद्याद्व्यति- १० रेकः स्यात् , तद्विवेकव्यतिरेकस्य तद्व्यतिरेकस्यभावत्वात् । तथा च—

तद्षि प्रतिसङ्क्रान्तं <sup>१४</sup>सच्चैतन्यादिकं तव । प्रतिसङ्क्रान्तवेशद्याव्यतिरेकात्तद्यात्मवत् ॥२८०॥ वैतंत्सङ्क्रामोऽप्यिष्टानमेवमन्यद्पेक्षते<sup>१६</sup> । तस्यापि तदभेदे स्यात्सङ्क्रान्तत्वमसंशयम् ॥२८१॥ तत्राप्येवमधिष्टानपारम्पर्यप्रकल्पनात् । अनवस्थासुजङ्गी त्वामासंसारं न सुञ्चति ॥२८२॥ तस्मादव्यतिरिक्तं, च स्पाष्ट्यं सङ्कान्तिमस्कथम् १ ।

वैशयाद्व्यतिरेके हि सचैतन्यादिकमि सङ्क्रान्तमेवै भवेत्। न हि प्रतिसङ्क्रान्ता-द्व्यतिरिक्तम् अप्रतिसङ्क्रान्तमुपपन्नम्। तत्प्रतिसङ्क्रमे वा अधिष्ठानान्तरमङ्गीकर्त्तव्यं निरिधष्ठा- २० नप्रतिसङ्क्रमाभावात्। तद्धिष्ठानस्यापि तत्प्रतिसङ्क्रमाद्व्यतिरेके प्रतिसङ्क्रमत्वापत्तेः तद्पराधि-ष्ठानपरिकल्पनं तत्राप्येविमत्यनवस्था दोःस्थ्यमितदुस्तरमासंसारमनुसरदासञ्यत । तद्व्यतिरिक्तव्य वैश्वयं कथं तद्पि प्रतिसङ्क्रा-विभ्यता सच्चेतनादिकं तात्त्विकमङ्गीकर्त्तव्यम् । तद्व्यतिरिक्तव्य वैश्वयं कथं तद्पि प्रतिसङ्क्रा-न्तम् ? अतो वास्तवमेव विकल्पस्य वैश्वयम् । तन्न तत एव विकल्पात्तत्प्रतिपत्तिः ।

अन्यत इति चेत्; न ; <sup>श</sup>तेनाऽपि तद्विकल्पस्य स्वरूपमात्रविषयत्वेनाष्रहणान्, २५ तद्प्रहणे<sup>२२ च</sup> न <sup>२</sup> तत्प्रतिपत्तिः, <sup>२४</sup>अनिधगतािधष्ठानस्य <sup>२</sup>तंद्रतप्रतिसङ्क्रमप्रतिपत्तेरसम्भवात् ।

१-न्न द-आ०, ब०, प०, स०। २ प्रतिपदं आ०, व०, प०, स०। ३-पि तत्र आ०, व०, प०, स०। ४ तत् निर्विकत्पकस्पष्टत्वं तन्न विकल्पे । ५ विकल्पस्य । ६ स्वरूपस्य । ७ वैशयमिन्नत्वम् । ८ वैशय-विवेक । ९-स्याप्यभा-आ०, ब०, प०, स०। १० सचेतनादि-आ०, व०, प०, स०। ११ वैशयविवेकात् । ११ वैशयविवेकात् । १३ वैशयत्वादात्म्यमेव स्थात् । १४ सचेतन्या-स०,ता०। १५ तत्रांका-स०,प०। १६-१यते आ०,व०,प०,स०। १७-व च म-आ०,व०,प०। १८-स्थानदी-आ०,व०,प०,स०। १९ तदा-संगतेश्व आ०,व०,प०,स०। २० वैशयसङ्कान्तिप्रतिपत्तिः । २१ ततोऽपि आ०,व०,प०,स०। २२ विकल्पा-प्रहणे । २३ वैशयसङ्कान्तिप्रतिपत्तिः । २४ अनादिगता-आ०,व०,प०,स०। २५ तद्वतस्य प्रति-ता०।

अप्रतिपन्नशुक्त्यधिष्ठानोऽपि तत्र रजतप्रतिसङ्क्रमं प्रतिपद्यत एवेति चेत्; न; रजतस्याप्रति-सङ्क्रमरूपत्वात्, अनिधिष्ठानतयेव प्रतिपत्तेः। किं तिर्हि शुक्तिशकलेन कर्त्तव्यिमिति चेत् ? न किञ्चित्। तदभावेऽपि कृतो न रजतप्रतिभासनिमित चेत् ? भवत्येव यिद् वित्तारण-सिन्धानम्। विद्याशक्तिविरिचतस्याशुक्तिशकलस्यैव तस्यावलोकनात्। निह तत्र किञ्चि-५ दिधिष्ठानम्, अप्रतीतेः। कथं तिर्हि 'शुक्तिशकलमेव रूप्यरूपतैया प्रतिभातम्'इति पश्चात्प्रत्यिम्ञान्मिति चेत्; कः पुनस्तच्छकलस्य रूप्यप्रतिभासेन सम्बन्धो येनैवमुच्यते ? प्राह्यत्वभिति चेत्; न; स्वरूपणं तदभावात्। पर्रूष्णेण तु परस्यैव प्राह्यत्वं न तस्य अतिप्रसङ्गात्। कारणत्व-भिति चेत्; त्रस्यैव तिर्हि तेर्न प्रहणं न "रूप्यस्य। अन्यकृतेनाप्यन्यप्रहणे चक्षुरादिकृतेनैव "तद्रहणमस्तु, पर्याप्तं तच्छकलस्य "तत्कारणत्वकल्पनया। नापि चक्षुरादिना सर्वदा तत्प्रतिभास-१० चोदनम्; तच्छकलेऽपि समानत्वात्। विश्वास्यवेव तिर्ह्वेत्वं न तन्मात्रस्येति चेत्; न; चक्षुरादेरि कामलाद्युपहतिपरिप्रहपरीतस्यैव तिर्ह्वेत्वं अतिप्रसङ्गपरिहारस्य सुकरत्वात्।

अवर्यं चैतदेवमङ्गीकर्त्तत्यम्, अन्यथा विद्याशक्तिवरचितस्य रजतादेरप्रतिभासप्रसङ्गान्, तत्र तद्धेतोः कस्यचिद्धिष्ठानस्याभावान्। विद्याशक्तिरेवाधिष्ठानमिति चेत्; नः आकाशे तद्भावात्, आकाशगतस्य च तदा रजतस्य प्रतिभासनं न तत्र विद्याशक्तिस्तस्या बोधरूपत्वेन पुरुपाधिष्ठान-१५ त्वात्। मन्त्र एव तच्छक्तिः,तस्य च तर्त्रं सम्भव एवेति चेत्; नः तस्यापि गुप्तभापितस्य मुख-विवरमात्रपर्यवसितत्वेन वाद्याकाशगतत्वासम्भवात्, अन्येरि सिन्निहतैस्तच्छ्रवणप्रसङ्गात्, अश्रुतिगोचरस्य सम्भवे च न तस्य शव्दत्वम्, शव्दस्य श्रोत्रग्रहण्यश्रवभात्वाः। आकाश-मेवाछोकपरिकिष्ठतमधिष्ठानमित्यि नोषपत्तिपूरितम् ; उपरतरूष्यप्रतिभासस्य तथा प्रत्यभिज्ञानप्रसङ्गात्। न चैवम्, ततो न पराधिष्ठानत्वं रजतस्य येन वर्तद्वदनधिगताधिष्ठानस्य विकल्पवेशद्य-२० वर्षस्यवसायः स्यात्। कथं तिर्हे 'श्रुक्तिशक्रकेमेव रजतस्त्रपत्या प्रत्यभासिष्ठ'इति प्रत्यभिज्ञानमिति चेत् १ नः वर्तेनापि स्वहेतुदोपोपजनितविश्रमात्मना ताद्रप्यस्यासत एव प्रतिवदनात्, तिद्वभ्रमस्य च विचाराद्वगतेः। तन्न वर्त्रनिकिल्पवैशद्यस्य विकल्पे प्रतिसङ्कमः। नाऽपि विकल्पधर्मस्य निश्रयस्याविकल्पे; तत्न्रतिक्षेपन्यायस्य समानत्वात्। न वर्त्रयोरिन

तरेतराधिष्ठानप्रतिसङ्क्रमः; स्वाधिष्ठानगतत्वेनैव तत्प्रतिभासस्य परेणाभ्युपगमात्, तत्कथमे-२५ वमाशङ्केति चेत् ? किं पुनरेतद्नात्मज्ञजिष्पतम्-

> "मनसोयुगपद्धृत्तेः सविकैंल्पाविकल्पयोः । विमृदो "लघुवृत्तेर्या तयोरेक्यं व्यवस्यति ॥" [प्र० वा ० २।१३३] इति ?

१ रजतप्रतिभासहेतुसाजित्यम् । २ इन्द्रजालादिविद्या । ३ रजतत्वेन । ४ ग्रुक्तिशकलस्य । ५ ग्रुक्ति-ह्पेण । ६ रजतह्पेण । ७ ग्रुक्तिशकलम्येव । ८ रजतप्रतिभासेन । ९ प्रहणाज आ०, २०, प०, स० । १० हपस्य ता०। ११ रजतप्रहणम् । १२ रजतप्रतिभासकारणत्व । १३ ग्रुक्तिशकलस्य । १४ आकाशे । शब्दस्य आकाशगुणत्वात् । १५-वे न च तस्य आ०, २०, प०, स० । १६ तद्वद्नादिगता-आ०, २०, प०, स० । १७ -स्याप्यव्यव-आ०, २०, प०, स० । १८ ततोऽपि आ०, २०, प०, स० । १९ -निर्विकल्पकवै-आ०, २०, प०, स० । २० निर्विकल्पविकल्पधर्मयो । २१ -सविकल्पवि-ता० । २२ -शिप्रवृत्तेः ।

नन्वनेनापि न 'तथा तत्प्रतिसङ्क्रमः प्रतिपाद्यते, निर्विकल्पेतरेकत्वव्यवहारमात्रस्य प्रतिपादनादिति चेत्; कः पुनरयं तद्व्यवहारो नाम ? तद्व्यवसाय इति चेत्; कथन्न तथा प्रतिसङ्क्रमो व्यवसीयमानस्य 'तदेकत्वस्यैव प्रतिसङ्क्रमार्थत्वात् ? तद्वचनमिति चेत्; नः 'व्यवस्यति' इति विरोधात् । न च व्यवस्यतिति वक्तीत्यर्थः, शाब्दिकसमयस्यैवमभूावात् ।

कुतो वा वयोरेकत्वव्यवहारः ? योगपद्यादिति चेत्; नियमवतः, नियमरिहताद्वा ? ५ नियमवतश्चेत्; सहोपल्लम्भिनयमात् वास्तवमेव तदेकत्वं नीलतज्ज्ञानवत्, कथं तस्य व्यवहार-मात्रसिद्धत्वं सहोपल्लम्भिनयमस्यानेकान्तिकत्वप्रसङ्गात् ? नियमरिहताच्चेत्; न; नीलधव-लयोरिप प्रसङ्गात् । एकार्थकारित्वादिति चेत्; कः "पुनरेकोऽर्थः ? प्रवर्त्तनमेव, तथा च प्रज्ञाकरः—"प्रवर्त्तनस्यकस्य कार्यस्य भावात्" [प्रव्वविकालव्य २।१३३] इति; तदिप न निरूपितम्; क्ष्पादाविष प्रसङ्गात्; उद्काहरणादेरेकस्य कार्यस्य तत्रापि भावात् । १० अस्त्येव साधारणशक्तिप्रयुक्तः "तत्राप्येकघटव्यवहार इति चेत्; विशेपशक्तिप्रयुक्त एव रूपे रस इति रसे वा रूपिनिति किन्न भवति तत्र्यवहारः ? तच्छक्तेरन्योन्यमभावादिति चेत्; विकल्पाविकल्पयोरिप तर्हि कथं "विशदनिश्चयव्यवहारः तस्यापि विशेपशक्तिप्रयुक्तत्वान्, "तस्याश्च परस्परमसम्भवात् । सम्भवे वा न विशेपशक्तिः, तत्प्रयुक्तस्य "तत्र्यवहारस्योभयत्रान्यमुप्तरित्वं भवेत् ।

१ तदा तत्प्र-आ०, ब०, प०, स०। २ निर्विकल्पेतरंकत्वस्यंत्र । ३ निर्विकल्पेतरयोः । ४ त्रेन्न नियम-आ०, ब०, प०, स०। ५ एकत्वस्य । ६ -मात्रासि आ०, ब०, प०, स०। ७ पुनरेकार्थः स०। ८ -निकस्य स०। ९ रूपरसादाविष । १० रूपादाविष । ११ विकल्पे विशादव्यवहारः निर्विकल्पे च निर्चयव्यवहार इति । १२ विशेषशक्तेः । १३ विकल्पे विशादव्यवहारस्य निर्विकल्पे च निग्नयव्यवहारस्य मुख्यत्वमेव स्यान्नारोपित्वमिति भावः । १४ प्रज्ञाकरगुप्तस्य । १५ सिन्नहित्विपयत्वादेव । १६ अकलङ्कस्य । १७ -चनव्या-आ०,व०,प०,स०। १८ विकल्पविषयः । २० सित तिह्रिषयसिन्नधाने विकल्पोत्पत्तिः, सित च विकल्पे तिह्रिपयसिन्नधानमिति । २१ विकल्पविषयः । २२ विकल्पविषयस्य ।

चेत् ; 'तस्यैव कुतः सम्भवः' इत्याद्यनुवन्धादन्योन्यसंश्रयस्य अत्रापि सुपरिस्फुटत्वात् । पुनरन्येन तत्कल्पनायामनवस्थापत्तिः ।

निन्वरमेव तस्य<sup>°</sup> कल्पनं नाम यत्तन्निर्भासितया विकल्पोत्पाद इति चेत्; कुतस्तदुत्पादः ? वासनाबळाच्चेत् ; कुतस्तस्य<sup>°</sup> दर्शनयौगपद्मम् ? <sup>³</sup>तत एवेति चेत् ; न ; ५ पुनरिप 'युगपत्' इत्यादिस्ववचनविरोधात्<sup>°</sup> ।

किञ्च. कः पुनर्विकल्पः, को वा तस्य विषयः ? गौरिति परामर्शो विकल्पः, तस्य ँगकारादिर्विषय इति चेत् ; न ; ँतस्य समस्तरयैकविकल्पवेद्यत्वायोगात् , क्रमभावित्वात् । विकल्पोऽपि क्रमभाव्येक एवेति चेत् ; न ; क्रमवत्त्वे विपयवदेकत्वायोगात् , ज्ञेयानित्यतया तद् बुद्धेरनित्यत्वव्यवस्थापनं<sup>°</sup> पॅरस्याप्रेक्षावत्त्वमुपक्षिपति । व्यस्त एव सं तद्विषय १० इति चेत् ; नः प्रतिवर्णं विकल्पभेदप्रसङ्गात्। अस्त्येव तथाँ तद्भेदः, तथा च परस्य वचनम्-"गुकारादिवर्णविकल्पानामपि ऋमेणोदयमासादयतामेकत्वाभावः" प्रि० वार्तिकाल • २।१३३ ] इतिः तदिद्मसम्बद्धम् ः एकत्वाध्यवसायस्यैवमभावप्रसङ्गात् , तद्धिष्ठानस्यैर गौरित्येकस् $^{1/3}$  विकल्पस्याभावात् । अः (गः) इत्यस्तीति चेत् ; न $^{18}$  'अयं गः' इति तद्ध्यवसाय-स्याप्रसिद्धेः । व्यवहारप्रसिद्धस्य च तस्येदमुपायपरिचिन्तनम् । न "व 'गः' व 'गः' इत्यप्येकविकरूप-१५ सम्भवः, गकारस्याप्यर्द्धमा<sup>3</sup>ंत्रिकस्यानेकञ्चणक्रमभाविन एकत्वानुपपत्तौ तद्गोचरविकल्पानेकत्व-स्यापि सुप्रसिद्धत्वात् । न च निरंशतद्भागविकल्पः शक्यनिरूपणः । एवमौकारादावपीत्यभाव एव विकल्पस्यापतितः । सोऽयं लाभिम्छतो मूलच्छेदः-सतो विकल्पस्य दर्शनैकत्वाध्यवसाय-मुपपाद्यितुमुपक्रान्तेन तद्भावस्यैवोपपादनात् । गकारभागेष्वेक एव विकल्प इति चेत्; गकारादिवर्णेष्वप्येक एव स्यादिति दुर्व्याहतमेतत्-''गकारादिवर्णंविकल्पानामपि''इत्यादि। वस्तु-२० वृत्तिपर्यालोचनया <sup>१६</sup>तदुक्तं संवृत्या तु स एवायमित्येकत्वकरूपनया तदेकत्वं न निवार्यते इति चेत्; नतु वस्तुवृत्तिपर्यालोचनायां त एव "विकल्पा न सम्भवन्तीति प्रतिपादितम्, तत्कथं तेपां <sup>२</sup>°क्रमेणोदयवत्त्वमन्यद्वा सम्भवति ? सम्भवतामपि <sup>२</sup>°तेपां स्वसंविदितत्वात् परिस्फुटे भेदवेदने तदेव कथं तत्रेकत्वप्रत्यभिज्ञानविश्रमः ? तत्स्वसंवेदनस्यानिर्णयरूपत्वेन <sup>२२</sup>तद्गृहीतस्यापि <sup>२३</sup>तद्भे-दस्याऽगृहीतकल्पत्वादिति चेतः, नः, ''न हि दृश्यस्य भेदंन तदैवैकत्वविश्रमः'' प्र० वार्तिकाल० २।२५४ ] इति स्ववचनोपद्रवापत्तेः ।

<sup>र</sup>ंअनेन दुर्शनविषय एवा ( व ) निश्चिते भेदे तदैकत्वविभ्रमस्य प्रतिक्षेपात्

१ विकल्पविषयस्य । २ विकल्पस्य । ३ विकल्पादेव । ४ यतो हि निर्विकल्पेतरयोरंक्यं न युगपद्विषय-सिन्नधानमूलकं किन्तु विकल्पमूलकम् । ५ गकरादेर्वि-आ०, ब०, प०, स० । ६ गकरादेः । ७ ''ज्ञेयानित्यतया नस्याऽप्रौन्यात् ''''-प्र०वा०१।१० । ८ सौगतस्य । ९ गकारादिः । १० प्रतिवणम् । ११ - ज्ञादिधि-आ०, ब०, प०, स० । १२ एकत्वाध्यवसायाधारभूतस्य । १३ - वादित्यस्ती - आ, ब०, प०, स० । १४ अयमिति आ०, ब० । १५ च इत्य-ता० । १६ इत्यप्यविकल्प-आ०, ब०, प०, स० । १७ - मान्नेक-आ०, ब०, प०, स० । १८ गकारादिवर्णविकल्पानामित्यादि वाक्यं कथितम् । १९ विकल्पना न आ, ब०,प०,स० । २० कमेणोद्यत्व-आ०, ब०, प०, स० । २१ विकल्पानाम् । २२ स्वसंवेदनगृहीतस्यापि । २३ विकल्पमेदस्य । २४ वचनेन ।

अतत्परमेव पतद्वचनम् , न हि सर्वमेव वचनं स्वप्रतिपाद्यवस्तुतत्परमेव, असत्परस्यापि प्रतिवादि चित्तः वचनं स्वप्रतिपाद्यवस्तुतत्परमेव, असत्परस्यापि प्रतिवादि चित्तः चित्तः वचनः स्वप्रतिपाद्यवस्तुतत्परमेव, विकल्पस्य विकल्पान्तरादिवत् निर्विकल्पादिपि भेदस्यागृहीतकल्पत्वप्रसङ्गात् , वत्रद्वेदस्याप्यभिलापानभिलापवत्त्वः लक्षणस्य स्वसंवेदनादेवानिर्णयस्वभावात्प्रतिपत्तिप्रतिर्ज्ञांनात् । अभिमतमेवेदं परस्य तंत्राप्येकत्व-विश्रमस्याभ्यनुज्ञानादिति चेत् ; कथिमदानोम्—

''प्रत्यत्तं कल्पनापोढं प्रत्यत्तेणैव सिद्ध्यति ।

प्रत्यात्मवेद्यः सर्वेषां विकल्पो नामसंश्रयः ॥" [प्र० वा० २।१२३] इत्येतद्नवसरं न भवेत्?न हि यहृहीतमगृहीतकल्पमेव तदेव परप्रतिपत्त्यङ्गत्वेन प्रेक्षावद्भिरुपक्षिष्यते। तन्नेदमभिहितार्थतत्परं न भवित वचनम् अतिप्रसङ्गात् । स्वसंवेदनिसद्धस्यापि विकल्पेतरभेदस्य (स्या) सिद्धत्वे कथं तत्रैकत्वाध्यवर्क्षायः निर्विवादस्य सिद्धत्वात् , तत्र च तद्नुपपत्तेरिति १० चेत् ; अयमपरः परस्यैव दोपोऽस्तु, पौर्वापर्यमनालोच्य वचनात् ।

अपि च, गकारादिविकल्पानाम् एकत्वप्रत्यभिज्ञानमपि 'य एव गकारविकल्पः स एवौकारादिविकल्पः' इँत्युदयमासादयद्परापरपरामर्शस्त्पत्वात् न नानात्वेन निर्मुच्यते, तत्कथं तदन्यव्यवस्थितैकत्वस्वभावं गकारादिविकल्पानामेकत्वमध्यारोपयितुमर्हेति ? तत्रापि प्रत्यभिज्ञानादन्यसमात् एकत्वाध्यारोपपिरकल्पनायाम् अनवस्थाप्रसङ्गात् । तन्न गौरित्ययमेको १५ विकल्पः, कथमस्य दर्शनैकत्वाध्यवसायः, स्वयमविद्यमानस्य तद्योगात् ?

सत्यम्; न वस्तुवृत्त्या विकल्पसम्भवः, संवृत्यैव तत्सम्भवात्। न च र्तस्य विचारसूचीमुखनिपातेन निर्लोपनमुपपन्नम्; सकल्यवहारविलोपप्रसङ्गात्, विकल्पाधीनत्वात्सर्व-स्यापि लोकय्यवहारस्य। तस्मादविचारितरम्यसद्भाव एव विकल्प इति चेत्; नः, दर्शनात्तद्-व्यतिरेकस्यापि तैथात्वप्रसङ्गात्। न हि धर्मिणो विकल्पस्याविचारक्षमत्वे तद्धमस्य दर्शनव्यति-२० रेकेंश्स्य विचारक्षमत्वम्। मा भूदिति चेत्; कथिमदानीं भावतो दर्शनस्य निर्विकल्पकत्वम् शत्वत्यविचारक्षममेवेति चेत्; असविकल्पत्वं तिर्हे तस्य भाविकं भवेत्। अत्वत्यभाविकमेव दर्शनात्त्वव्यतिरेकस्यापि तद्व्यतिरेकवदभाविकत्वादिति चेत्; विकल्पेतरविभागविनिर्मुक्तं तिर्हे भावतः प्रत्यक्षमिति तथैव तल्लक्षणमभिधातव्यम्, तत्कथमुक्तम् "प्रत्यक्तं कल्पनापोदम्" प्रिव्वाव्यविचानः विवानः विकल्पान्तरस्यापि प्रसङ्गादिति चेत्; न समीचीनमेतत्; यस्मात्—विद्यमानं विकल्पान्तरस्यापि प्रसङ्गादिति चेत्; न समीचीनमेतत्; यस्मात्—

सविकरूपत्वमप्येवं स्वतः कस्मान्न करूप्यते । तस्यापि <sup>१८</sup>यत्स्वतोऽसत्त्वे परतोऽपि न सम्भवः ॥२८३॥

१-वतद्व-आ०, ब०, प०, स०। २-दिचेत्वया-आ०, ब०, स०। ३ तदभेदस्या-ता०। निर्विकल्पसवि-कल्पभेदस्य। ४' सर्वेचित्तचैत्तानामारमसंवेदनस्य प्रत्यक्षत्वात्''-प्र०वार्तिकाल०२।२४९। ५ निर्विकल्पकसविकल्पकयोः। ६ -साये नि-आ०, ब०, प०, स०। ७ इत्याद्ययमा-आ०, ब०, प०, स०। ८ सांद्रतिवकल्पस्य। ९ विचा-राक्षमत्वप्रसङ्गात्। १० -कविचार-स०। ११ -नीमभाव-आ०, ब०, प०, स०। १२ वस्तुतः। १३ सविकल्पकत्वं आ०, ब०, प०, स०। १४ सविकल्पत्वमि। १५ विकल्पे तर्भाग-स०। १६ -ल्पत्वव्य-आ०, ब०, प०, स०। १७ विकल्पव्यतिरेकात्। १८ यत्सतोऽसरवे आ०, ब०, प०, स०। ų

१०

23

२०

न तथा तत्प्रतीतिइचेदन्यथा मा ऋतो भवेत् ?। स्वत एवंति चेन: नैवम: विवादस्थावलोकनान ॥२८४॥ स्वत एवाविकल्पत्वं यदि तैस्य प्रसिद्धयति । विवदन्ते कथं तस्मिन्यथास्वं तीर्थिकाः परे ॥२८५॥ प्रसिद्धेऽपि विवाद्द्वेतः स कृतस्तिह् छप्यताम् । प्रसिद्धत्वातः न तस्यान्यदस्ति निर्विप्तकारणम् ॥२८६॥ अन्यतद्येदकरुपं तद्यदि तत्र विवादतः । र्तदेवासिद्धमन्यस्य कथं सिद्धिनिवन्धनम् ॥२८७॥ तस्यापि सिद्धिरन्यस्माद्यदि कल्प्येत तादृशान् । भवन्तमनवस्थाख्या न मञ्चेद्वज्ञश्क्षका ॥२८८॥ अन्यद्विकरपकं चेतः तः तत्त्वतस्तदसम्भवात् । कल्पितात्त कथं तम्मात्कस्यचित्सिद्धिराञ्जसी ॥२८९॥ अन्यथा कल्पनासिद्धपावकान्माणवाद्पि । कस्मादोदनपाकादिँस्तत्त्वतो न भवत्ययम् ॥२९०॥ कल्पितोऽपि विकल्पंदचेनस्वसंवित्तये तदा । प्रत्यक्षे सविकल्पर्विसिद्धिः किन्न ततो भवेन ॥२९१॥ सोऽपि तत्र न चेदिरतः कस्य न ? व्यवहारिणः । तैन्नः, 'मृद्दस्तयोरेन्यं व्यवस्यति' अस्य वाधनात् ॥२९२॥ व्यांख्यातुर्नास्ति चेतु : कस्भातु ? कल्पनादोपनिह्नवातु । अविकल्पत्वमध्येवं संै कुतः प्रतिबुध्यताम् ? ॥२९३॥

यदि प्रत्यक्षस्याविकल्पत्वं स्वत एव; सविकल्पत्वमिष स्यान् । न हि तदिष स्वत एवाविद्यमानम् अन्यतः कुतिश्वित्सम्भवित ''व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यन्तं स्वत एव नः''

[ ] इति वचनाम । सविकल्पकत्वं न कुतिश्चिदिष प्रतीयत इति चेत्; निर्विकल्पत्वस्य कुतः प्रतीतिः ? स्वत एवेति चेन्; न; अन्यत्राषि समत्वान्, विवादावलोकनाच्च । यदि
प्रत्यक्षस्य स्वत एवाविकल्पत्वं प्रतियन्ति प्रतिपत्तारः, कुतस्तिहि तत्र विवादमारचयन्ति ? न हि
प्रतिपत्तिविषय एव विप्रतिपत्तिभूमिः; विरोधान् । अस्ति ''च विप्रतिपत्तिः—''केचित्प्रत्यक्षं निर्विकल्पकमिति । अपरे स्विकल्पकमिति । अन्ये स्विकल्पव्यपेतिमिति । न च प्रसिद्ध एव विवादे
विवादनिवृत्तिः सम्भवति; प्रसिद्धिव्यतिरेकेण तिन्नवृत्तिहेतोरभावान् । तन्न स्वतस्तत्विपत्तिः'' ।

१ प्रत्यक्षस्य । २ विचारइचेत् आ०, य०, प०, स० । ३ तदेव सि-ता० । ४ -दिस्तद्वतो भा०, ब०, प०,स० । ५ - त्पर्चेत्तत्स्वसंथि-भा०, व०, प०, स० । ६ -त्वं सि-आ०, ब०, प०, स० । ७ तत्र स० । ८ प्र० वा० २।१३३ । ९ व्याख्यानुं ना-आ०, य०, प०, स० । १० व्याख्याता । ११ च प्रति-आ०, ब०, प०, स० । १२ बौदाः । १३ शब्दवादिनः । १४ ब्रह्मवादिनः । १५ प्रत्यचस्य अविकल्पत्वप्रतिपत्तिः ।

अन्यतद्रचेतः, तः तस्यापि निर्विकलपत्वे विवादास्पदत्वेन स्वयमेवासिद्धत्वात । न चासिद्धमन्यसिद्धिनियन्थनमः अतिप्रसङ्गानः । तस्यापि सिद्धिरन्यस्मान्निर्विकल्पादिति चेतः नः भवतो दुर्विमोचाऽनवस्थामयव ऋशृङ्खलानिपातप्रसङ्गात् । अन्यतो विकल्पादेव तत्सिद्धिरिति चेतः नः वस्तुवस्या तदभावात् । कल्पितात्त न तैतस्तात्त्विकस्याविकल्पत्वस्य सिद्धिः । न ह्यपुष्ठतादुपायाद् अनुपुष्ठतफुटावाप्तिः, अन्यथा कल्पितादपि माणवकपावकानात्त्विकमेवोदन- ५ पाकादिकं भवेत । सविकल्पत्वमपि प्रत्यक्षम्यै नात्त्विकं नैत एव सिक्कोन । नाम्स्येव नीह्छोऽपि विकल्पस्तत्रेति चेत्; करयासौ नास्ति ? व्यवहारिण इति चेत् ; नः "विमृद्धा नुपृष्ट्रचेर्या त्योरिक्यं व्यवस्यति" [ प्र० वा० २।१३३ ] इत्यस्य विरोधप्रमङ्गात् । अनेन प्रत्यक्षे सविन करंपत्वाध्यवसायस्य व्यवहारिषु प्रदर्शनात् । व्याख्यातुरिति चेन् : कुत एतन् ? तस्यासत्करूपना-व्यापारोपप्रवप्रत्यस्यमयादिति चेत् ; तर्हि म कुतः प्रत्यक्षस्य निर्विकरूपत्वमिप प्रतिपद्येत इति १० महानयं परस्य विषमविचारगर्नावपातः । तत्र स्वत एव प्रत्यक्षम्याविकल्पत्वम् , अपि त विक-ल्पट्यतिरेकादेव । न चावस्तुसतो विकल्पाद् वस्तुसहातिरेकः, ततो वस्तुसन्तेव विकल्पः । स चोक्तया नित्या न सम्भवतीति कम्य दर्शनैकत्वपरिकल्पनं परेः प्रतन्यताम ? तत्परिकल्पन-हेनोरेकप्रवर्त्तनकार्यकारित्वस्य भागाश्रयामिद्धत्वात् । कथं भागाश्रयासिद्धत्वं स्याद्वादिप्रसिद्धस्येवा-भिधानात् , ईतरनिरपेक्षतया व्यवसायात्मनो विकल्पंस्य एकप्रवृत्तिकार्यकारित्वादिति चेत् ? न ; १५ तथापि<sup>रेर्</sup> तद्सिद्धत्वस्याविचलनात् तढिकल्पाटन्यस्य ेदर्शनस्याभावात् , पुरोवर्तिधनेकाकार-म्तमभादिप्रतिभारो हि तहिकल्पः, न च तस्माद्परं दर्शनं प्रतीतिपथोपस्थितमस्ति, निरंशपरमा-णम्बलक्षणाकारस्य पराभिमतस्य• <sup>भ</sup>तस्य स्वप्नेऽपि परिस्फटप्रत्ययविषयत्वानवलोकनात् ।

भागतः स्वकृपासिद्धश्चायं हेतुः; तथा हि कदा पुनर्विकल्पस्य प्रवर्त्तकत्वम् ? अभ्यासे इति चेत्; नः तदा दर्शनस्येव "तदङ्गीकारान् , "विकल्पमन्तरेणापि" न्वभ्यासात्प्रवर्त्तते" २० [ प्र० वार्तिकाल् १।४ ] इति वचनान् । अपिशव्दान् 'विकल्पादपि प्रवर्त्तते' इत्यस्य समुचय इति चेत् ; नः तस्यैवमेदम्पर्याभावात् , ततो 'हियोपादेयविपये धीरेव पूर्विका प्रवर्त्तनात्प्रमाणम्" [ प्र० वार्तिकाल् १।४ ] इत्युत्तरफिककाविरोधान्, "तया दर्शन एव प्रवर्त्तकत्वस्यावधारणान् । अत एवैवकारस्य व्यावन्त्र्यमाह, 'न विकल्पाद्यः" [ प्र० वार्तिकाल् १।४ ] इति । अनभ्यास इति चेत् : नः तदानीमनुमानस्येव प्रवर्त्तकत्वात् । विकल्पान् २५ न्तरस्य 'असतोऽपि तत्रैवान्तर्भावाभ्यनुज्ञानात् , "यत्र तु नाभ्यासस्तत्रानुमानमेव प्रत्यभिज्ञाद्यः" [ प्र० वार्तिकाल० १।४ ] इति वचनात् । अनुमानस्येव वर्त्तदा दर्शनेन सहैकप्रवन्

१ विकल्पात् । २ -स्याता-आ०, ब०, प०, स० । १ किल्पतिविकल्पादेव । ४ किल्पतोऽपि । ५ व्यव-हारेषु आ०, ब०, प०, स० । ६ नित्या आ०, ब०, प०, स० । ७ भावाश्रय-आ०, ब०, स० । 'विकल्पे-तरयोरेकत्वम् एकप्रवर्तनकार्यकारित्वात' इत्यत्र विकल्पस्यासिद्धस्वह्मपत्वात् भागाश्रयासिद्धस्वम् । ८ इतर्रानर-पेक्षितयाध्यव-आ०, ब०, प०, स० । ९ -स्यैव प्रतृ- आ०, व०, प०, स० । १० स्याद्वादिसिद्धविकल्पस्य एकप्रवर्त्तनकार्यकारित्वाङ्गीकारेऽपि । ११ भागाश्रयासिद्धत्वस्य । १२ निर्विकल्पस्य । १३ दर्शनस्य । १४ प्रवर्तकत्व-स्वीकारात् । १५ 'अपि बुद्धाभ्यासात्' प्र०वार्तिकाल्य । १६ उत्तरफिक्कया । १७ ततोऽपि स० ।१८ अनभ्यासे ।

त्तंनकार्यकारित्वमिति चेत्; नः दर्शनस्य तैदा प्रवर्त्तकत्वानैभीष्टेः अभ्यासवत्, अनुमानवैष्ठस्य-प्रसङ्गात् । केवलमप्रवर्त्तकं दर्शनमनुमानसिहतं तु प्रवर्त्तकमिति चेत्; नः प्रैमाणसम्प्रवस्यास-म्मतत्वात् । तत्र एकप्रवर्त्तनकार्यकारित्वं हेतुः; असिद्धत्वात् । तद्यं प्रदेशान्तरे विकल्पस्य प्रवर्त्तकत्वं प्रतिषिध्य पुनरन्यत्राभ्युपगच्छन् स्ववाचैव स्वचरितं विडम्बयतीति कथमनुन्मतः ५ प्रज्ञाकरः ? तन्नेदं विकल्पे वैश्चमुपचरितं तन्निबन्धनाभावात् ।

किं तर्हि १ वस्तुभूतमेव । कुत एतत् १ अनुपचरितत्वे सित वेद्यमानत्वात् तद्नयस्व-रूपवत् । अञ्जसापदेनानुपचरितत्वमुक्तम्, वेद्यमानत्वं तु केनेति चेत् १ नः आत्मवेदनपदेन तस्याप्युक्तत्वात् । तद्यमत्र प्रयोगः—तात्त्वकं सिवकल्पकप्रत्यक्षस्य वैशद्यम्, उपचारिवरहे सित स्वानुभवगोचरत्वात्, तद्पराकारविति । न चेदमाश्रयासिद्धं साधनम्; तत्प्रत्यक्षवैशद्यस्य स्वसंवे-१० दनप्रत्यक्षसिद्धत्वात् । अत एव न स्वरूपासिद्धम् । नाऽपि विरुद्धम् ; श्रमति उपचरिते च वैशद्ये यथोक्तस्य साधनस्यासम्भवात् । अत एव न व्यभिचारवत् । तस्मादसिद्धत्वादिमलविकल्पत्वाद् भवत्येव अतस्तत्प्रत्यक्षस्य तात्त्विकी वैशद्यसिद्धिः ।

अथ न तद्वेशद्यं स्वसंवेदनवे विवितिपत्तेः । न चेयँमनुमानादन्यतः शक्यनिवर्त्तनेति तदेव वक्तत्र्यम् । तत्त्वेदमेव-विशदमेव प्रत्यक्षं प्रमाणिद्वितयान्यथाऽनुपपत्तेः । प्रत्यक्षं परोक्षमिति १५ हि प्रमाणिद्वितयं प्रमाणोपपन्नतया प्रत्याय्यमानमनुपपन्नमेव भवित यदि प्रत्यक्षमप्यविशदमेव, परोक्षस्येव प्रमाणस्य व्यवस्थितेः अवैशद्यस्य तद्वक्षणत्वातः, न चैवम्, ततो विशदमेव प्रत्यक्ष-मिति । तत्रेदं विचार्यते—न प्रमाणस्य व्यवितिक्तं तद्द्वित्वम् असम्प्रतिपत्तेः । प्रमाणस्य च स्वरूपं प्रत्यक्षत्वपरोक्षत्वे । तयोश्च यदि प्र कं तत्साधनत्वम्, उभयोपादानमपार्थकमिति कथमिकिश्चित्वस्तर्यं नाम न साधनदोषः ? समुदितयोस्तत्साधनत्वे प्रत्यक्षमेवैकं प्रमाणं प्राप्तं तद्वक्षणस्यैव वेशद्यस्य तत्समुदायेन साधनात्, न परोक्षं तद्वक्षणसाधनोपायाभावादिति विरुद्धो हेतुः, इष्टिविरुद्धसाधनात् । इष्टं हि प्रमाणिद्वत्वं तद्विरुद्धं चेन्तप्रमाणत्वम्, तत्साधने च स्पष्टमेवेष्टविरुद्धसाधनात् । द्रष्टं हि प्रमाणिद्वत्वं तद्विरुद्धं चेन्तप्रमाणत्वम्, तत्साधने च स्पष्टमेवेष्टविरुद्धसाधने परोक्षावैश्वरेन तत्साधने च भवत्वं तत्स्य। परोक्षप्रमाणावैश्वरासाधनेऽप्ययमेव हेतुरिति चेत्; कथमेवं प्रत्यक्षवैशयसाधने परोक्षावैश्वरेन तत्समुदायसाध्यम्, अपि तु समुदितमेव तद्यमदोप इति चेत्; तद्व्येकाधिकरणम् , भिन्नाधिकरणं वा स्यात् ? एकाधिकरणं चेत्; तदात्मकमेकमेव प्रमाणिमिति न प्रमाणद्वयसिद्धिः भन्नते हेतुविरुद्धप्रतिह्वार्थः स्थान् । भिन्नाधिकरणमिति चेत्; किं कस्याधिकरणम् ? प्रत्यक्षमेव

१ अनस्यासे । २ --नभीष्टेष्टिरस्या-आ०, ब०, प०, स० । ३ एकस्मिन् प्रमेये बहूनां प्रमाणानां प्रवृत्तिः प्रमाणसम्पत्तः। बौद्धमते हि "न प्रत्यक्षपरोक्षास्यां मेयस्यान्यस्य सम्भवः। तस्मात् प्रमेयद्वित्वेन प्रमाणदिस्विमिष्यते॥" [प्र० वा० २।६३ ] इत्युक्तत्वात् प्रमाणव्यवस्थेव न तु सम्प्तवः। चिणिकत्वाच पदार्थानां नैकन्नार्थे बहुप्रमाणानां ब्यापारः। द्रष्टव्यम्-प्र० वार्तिकाळ० २।१३२ । ४ हेतोरसि-ता०। ५ सविकल्पकप्रस्यक्ष । ६ असदुप-प०। असयुप-आ, ब०, स०। ७ विप्रतिपत्तिः। ८ -णद्वितीया-आ०, ब०, प०, स०। ९ तस्यापरोक्षप्रमाणवैशय -आ०, ब०, प०, स०। १० प्रत्यक्षवैशयोन । ११ -सिद्धेरतो हेतुविरुद्धार्थः आ०, ब०, प०, स०।

वैशयस्य परोक्षमेव चावैशयस्येति चेत्, तद्विपर्ययः कस्मान्न भवति ? तैथापि भिन्नाधिकरणत्वा-विरोधात् । छोकव्यवहाराद्विपर्ययनिवृत्तिः, छोको हि प्रत्यक्षादिकमेव वैशयादेरिधकरणं प्रत्येति न परोक्षादिकम्, छोकप्रसिद्धस्य चेदं प्रत्यक्षादेविप्रतिपत्तिव्यवच्छेदाय छक्षणकथनमिति चेत्; छोकस्यापि कुतोऽधिकरणनियमप्रतिपत्तिः ? प्रत्यक्षादिति चेत्; अछमनुमानेन वैशयधर्मस्यापि तर्ते पव प्रतिपत्तेः । न ह्यप्रतिपन्नतद्धर्मकं प्रत्यक्षं तदपेक्षमिधकरणनियमं प्रत्येतुमहेति । तंन्निय- ५ मप्रतिपत्तिरनुमानान्तरादित्यप्यनेन प्रत्युक्तम् । तन्नेदमनुमानं प्रत्यैक्षवैशयप्रत्यववोधनसमर्थम् ।

इदं हि तर्हि स्यात्-प्रत्यक्षं विशद्ज्ञानात्मकम्, प्रत्यक्षत्वात्, यद्विशद्ज्ञानात्मकं न भवित न तत्प्रत्यक्षम् यथा अनुमानादिज्ञानम्, प्रत्यक्षं च विवादास्पदीभूतम्, तस्माद्विशदज्ञानात्मकिमिति चेत्; अत्रापि किमिदं प्रत्यक्षत्वं नाम यत्साधनत्वेनोपन्यस्तम् १ प्रत्यक्षशब्दस्य व्युत्पत्तिनिमित्तिमिति चेत्; तद्पि किम् १ इन्द्रियाश्रितत्वमेव, अक्षाणीन्द्रियाणि १०
तानि प्रतिगतं तत्कार्यत्वेन तद्यश्रितं प्रत्यक्षमिति व्युत्पत्तिविधानादिति चेत्; न, हेतोर्भागासिद्धत्वप्रसङ्गात्, अनिन्द्रियप्रत्यक्षे अतीन्द्रियप्रत्यक्षे चाऽभावात्, तदुभयप्रत्यक्षसद्भावस्य च
प्रतिपादनात्।

आत्माश्रितत्वं प्रत्यक्षत्वम्, अइनुते स्वं परं च विषयत्वेन व्याप्नोतीत्यक्ष आत्मा तं प्रतिगतं प्रत्यक्ष्मिति वृद्युत्पादनादिति चेत् ; न ; स्मरणादेरिप प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् आत्मा- १५ श्रितत्वाविशेषात् । तथा च तस्यापि वैश्वयम्, अन्यथा हेतोरनैकान्तिकत्वप्रसङ्गादिति नेदानीं वैधर्म्यदृष्टान्तो यतः केवलव्यतिरेकि साधनस्य प्रत्यक्ष्वेशयव्यवस्थापनपरस्य सम्भवः । अक्ष- भेव प्रतिगतं प्रत्यक्षं न स्मरणादिकं तथाविधम्, अन्यस्यापि संस्कारप्रयोधकादेरपेश्रणात् , ततः परापेश्चणात्परोक्षमेव तदिति चेत् ; न तहींन्द्रियज्ञानम् अवश्वहादिधारणापर्यन्तं प्रत्यक्षम् , आत्मन्यतिरेकिणः श्रोत्रादेरिपं तेनापेश्चणात् । श्रोत्रादेरिपं आवरणक्षयोपश्मिविशेपाकान्तजीव- २० प्रदेशिवशेपत्वात्र तदपेश्चणपरापेश्चणमिति चेत् ; न अतस्वभावभाविन्द्रयवत् द्रव्येन्द्रियस्यापि तिन्द्रित्यस्य सत्यपितिसमन् अन्तरङ्गशक्तिवैकल्ये अवव्यवद्वादिसंवेदनाभावात् , तदवैकल्ये पुन-रसत्यपि तद्व्यापारे स्वप्नादो सत्यशब्दादिसंवेदनसम्भवात् । केवल्य उपकरणप्रदेशपर्यवसि-तत्वाद् भावेन्द्रियस्य साक्षात्तदपेश्चात्र्यं, तदपेश्चमपीन्द्रियज्ञानमुपकरणापेश्चमिव लक्ष्यमाणं प्रत्या- २५ सत्तिनवद्धोपचारं परापेश्चव्यवदेशमासाद्यति । अत एव गवाश्चसमानत्वप्रसिद्धिरिन्द्रियाणामिति चेत् ; भवतु कथमपि परापेश्चणात् परोक्षत्वम् , तथापि सावधारणस्याश्चप्रतिगमनस्य विघटना-

१ विपर्ययेऽपि। तथाहि भि-आ०, ब०, प०, स०। २ -स्येदं आ०, ब०, प०। ३ -तिः अप्र-आ०, ब०, प०, स०। ४ प्रत्यक्षादेव। ५ अधिकरणिनयम। ६ -क्षं वै-आ०, ब०, प०, स०। ७ "प्रतिगतमाश्रितमक्षम्""-न्यायिब०टी० प्र० १०। ८ "अङ्णोति व्याप्नोति जानातीति अस आत्मा प्राप्तस्ययेपशमः प्रश्लीणावरणो वा, तमेव प्रतिनियतं प्रत्यक्षमिति।"-राजवा० १।१२। ९ -क्षी साध-आ०, ब०, प०, स०। १० अव-प्रहणादि- ता०। ११ आत्मस्वभाव। १२ निर्वृत्तिः गोलकादिः, उपकरणञ्च अक्षिपक्ष्मादि। १३ द्वयेन्द्रियस्य पुद्रलक्ष्पस्य। १४ आत्मभिन्नत्वेन। १५ शब्दादे सं -आ०, ब०, प०, स०। १६ उपकरणापेच्चणात्। १७ -निब-न्धोप-आ, ब०, प०, स०।

द्सिद्धमेवेन्द्रियज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम्, अन्यथा स्मरणादीनामिष न तिद्विघटनं भवेत् । तैरैप्यन्तरङ्गशक्तिसाकल्यस्येव साक्षाद्येक्षणात् बहिरङ्गापेक्षणस्योक्तंन्यायेनोपचिरतत्वोपपत्तेः । भवतु परोक्षमेवावप्रहादिक्रमिति चेत् : न : तस्येन्द्रियप्रत्यक्षत्वकथनिवरोधात् । औपचारिकं तस्य प्रत्यक्षत्विमिति चेत् ; किमुपचारिनयन्धनम् ? वैशद्यमिति चेत् ; तद्यि कृतः ? प्रत्यक्षत्वाच्चेत् ; न;
परस्पराश्रयात्—वेशद्यात्प्रत्यक्षत्वम् , ततोऽपि वेशद्यमिति । तद्वैशद्यं स्वसंवेदनासिद्धमिति चेत् ;
पर्याप्रमनुमानेन, तस्यापि "तत्साधनार्थत्वात् , सिद्धस्य च साधनासम्भवात् । अवध्यादिज्ञानवेशद्यसाधनार्थमनुमानम् इन्द्रियज्ञानवेशद्यस्य स्वसंवेदनादेव सिद्धत्वादिति चेत् ; न ; अस्यहेतो रन्वियत्वस्यापि प्रसङ्गात् , इन्द्रिय्ज्ञाने वेशद्यान्वितस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रतीतेः, तथा च कथमयं केव उव्यतिरेकी हेतुरुकः ? न चावध्यादिज्ञानवेशदे अनुमानमर्थवत् ; तस्यापि स्वसं१० वेदनसिद्धत्वाविशेपात् । तन्न व्युत्पत्तिभित्तं प्रत्यक्षत्वम् ।

अथ ब्युत्पत्तिमित्तेनैकार्थसमवेतमन्यदेव प्रैवृत्तिनिमित्तं प्रत्यक्षत्वम् , तच्च सर्वप्रत्यक्ष्व्यक्तिसाधारणिमिति न भागासिद्धत्वं साधनस्येति : किं तस्य सतो रूपं न वक्तव्यम् ?
आवरणविगमविद्येप इति चेत् : न ; तस्य नीरूपस्याभावात् । नीलादिप्रतिभासिवद्येप एव स
इति चेत् ; न ; वैशद्यस्येव तह्रपत्वात् , तद्द्यस्य विचारासहत्वात् । तदेव भवत्विति
१५ चेत् : न, साध्यस्येव हेतुत्वप्रसङ्गात् प्रत्यक्षत्ववैशद्यश्च्ययोरकार्थत्वात् । 'प्रत्यक्षत्वात् —
विशदत्वेन प्रतिभासनात् , विशद्शानास्मकम्—तदात्मकं व्यवहर्त्तव्यम् इति हेतुप्रतिज्ञयोर्थ
इति चेत् ; सिद्धं नः समीहितम् , अस्मत्ययोगस्येवानया भङ्ग्या प्रतिपादनात् । न वैद्यात्रापि
केवलव्यतिरेकित्वं हेतोः ; नीलादेस्तत्त्वेनावभासमानस्य तद्व्यवहारविषयत्वेन प्रसिद्धस्य
साधम्यदृष्टान्तत्वात्। ननु यदि वैशद्यमेव प्रत्यक्षत्वम् , तस्येन्द्रियज्ञानेऽपि तत्त्वत एव भावात् मुख्य२० मेव तस्यापि प्रत्यक्षत्वं तत्कथं तस्ये सांव्यहारिकत्वम् ? यत इदं शास्त्रकारस्य वचनं शोभेत—

''प्रत्यत्तं विशदं ज्ञानं मुख्यसंव्यवहारतः'' [ खबी० इस्रो० ३ ]

इति चेद ; नः 'स्त्रकारमतस्य व्यवहारस्य चानुसरणेन तथा वचनात्। तथा हि—सूत्रकारस्य यत्परिस्फुटमात्ममात्रापेक्षं च तदेव प्रत्यक्षम्, इदं तु पुनिरिन्द्रियज्ञानं परिस्फुटमपि नात्ममात्रापेक्षं तदन्यस्येन्द्रियस्याप्यपेक्षणात्। अत एकाङ्गविकछतया परोक्षमेवेति मतम्। ततस्तन्मतानुसरणेन अवध्यादिज्ञानस्य समयछक्षणतया प्रत्यक्षत्वप्रतिपादनार्थं मुख्यप्रहणम्। इन्द्रियज्ञानमपि व्यवहारे वैशयमात्रेण प्रत्यक्षं प्रसिद्धम्, अतस्तदनुसारेण 'तैत्प्रत्यक्षत्वं न मुख्यत इति ज्ञापनार्थं संव्यवहारपदोपादानम्। मुख्यतया हि तत्प्रत्यक्षत्ववर्णने 'सूत्रविरोध: स्यात् तत्र तस्य परोक्षत्वकथनान्, ततो न किश्चिदवर्षम्।

१ समरणादिभिर्षा । २ -कन्यायोपचारितत्वो- ता० । ३ अवधहादेः । ४ अनुमानस्यापि । ५ वैशय-साधनार्भवात् । ६ अवेद्यादि-आ०, व०, प० । ७ हेतोरनन्त्रिय्य-आ, व०, प० । ८ -ज्ञानवै-ता० । ९ जावेद्यादि-आ०, ब०, प०, स० । १० -प्रतिपत्ति-आ०, व०, प० । ११ अस्मत्प्रतियोग-आ०, ब०, प०, स० । १२ प्रतिसाधनात् आ०, ब०, प०, स० । १३ चात्र के-आ०,ब०,प०,स० । १४ इन्द्रियज्ञानस्य । १५ "आदे परोक्षम्" [त० सू० १।११] इति स्वणात् इन्द्रियज्ञानस्य परोक्षत्वं सूत्रकारमते । १६-रवै-ता० । १७ इन्द्रियज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वम । १८ त० सू० १।११ ।

20

यत्पुनरेतत्-स्पष्टं प्रत्यक्षं सन्निहितार्थत्वात् . पराभिमतद्रशनवदितिः तत्र किमिदमर्थस्य सिन्निहितत्वैम ? स्वज्ञानजननसामध्येमिति चेतु : नः तस्य निपेधातु । योग्यदेशाद्यवस्थानमिति चेतु : क्व देशादेर्योग्यत्वम् ? अर्थज्ञानजनन इति चेत्; नः तैस्यापि तज्ज्ञानविषयत्वे तदयोगात् । अविषय एवासौ चक्षरादिवदाधिपत्यमात्रेण प्रकृत्तेरिति चेत्; न; अत्रापि <mark>''इन्द्रियमनसी विज्ञानकारणम्''</mark> [लघी० रलो० ५४] इत्यस्य विरोधात् । नै हीन्द्रियमनोभ्यामन्यस्यापि देशादेस्तद्धेतुत्वे तदु- ५ भयमेव तद्विज्ञानकारणिमत्युपपन्नम् । अर्थस्य माह्यस्वसम्पादने देशादेर्थोग्यस्विमिति चेत्, नः तस्य ज्ञानशक्तित एव भावात्, अन्यथा तत्कल्पनावैयर्थ्यात् । तैच्छक्तितः सर्वेत्र कस्मान्न तदिति चेत्: देशादिशक्तितोऽपि कस्मात्र भवति ? प्रतिनियतत्वात्तस्या इति चेत्; ज्ञानशक्तरेपि समानः प्रतिनियमः । यर्स्यं तु न प्रतिनियतशक्तिकत्वं ज्ञानस्य तच्छक्तितो भवत्येव सर्वस्य प्राद्यत्वम् । तम्र योग्यदेशाद्यवस्थानमर्थस्य सन्निहितत्वम ।

नैकँट्यमिति चेत् ; तद्पि न देशकृतम् ; दूरतारकादिप्रत्यक्षेष्वसत्त्वात् । नापि कालकृतमः चिरभाविवस्तुविपर्यंसत्ययस्वप्नादिप्रत्यक्षेप्वविद्यमानत्वात्। एतेन नदुभयकृतं प्रत्युक्तमः तद्भयद्रस्यापि सत्यस्वप्नसंवेदनविषयत्वात् । तद्यं भागासिद्धो हेतुः, पर्शाकृतेष्विप दूरतार-कादिप्रत्यक्षेप्वविद्यमानत्वात् । अथ न तेपां पक्षीकरणम् : कुतस्तर्हि तद्वेशद्यसिद्धिः ? अन्यत् इति चेत् ; तदेवासत्रवृक्षादिप्रत्यक्षेऽि वक्तव्यं व्याप्तेर्न्यायान् किमनेन ? दूरासन्नादिप्रत्यक्षसाधारणं 🗛 किञ्चित्साधनमिति चेत्: नः यद्यथा निर्वाधमवभासते तत्तथेवास्ति यथा नीलं नीलतया. निर्बाधगवभासते च स्पष्टतया प्रत्यक्षमित्यादेभीवात ।

प्रहणशक्यत्वमि न तस्यं सन्निहितत्वम् ; असिद्धेः, प्राह्यत्वस्य ज्ञानवलादेव द्विचन्द्रवद्भाः वात । अनैकान्तिकत्वाच-स्मरणाद्यर्थस्य प्रहणसक्यत्वेऽपि तृँद्वेद्याभावात्, तैतृर्थेविषयत्वस्य च निरूपयिष्यमाणत्वात् । तन्नेदुमपि तस्य सन्निहितत्वम् ।

यहोवं कथमुक्तं शास्त्रकारेण - 'भ्पष्टं सिन्निहितार्थत्वात्'' [ प्रमाणसं ॰ इलो ० ४ ] इति चेतु : न : परमतानुज्ञामात्रेण तद्वचनात् । न हि शास्त्रकारस्येदं स्वंतेन्त्रवैशद्यसाधनम्, उक्तदोपा-णामशक्यपरिहारत्वात्, अपि तु योऽसो मन्यते सौगैतैः-''निर्विकल्पकं दर्शनं सन्निहितार्थ-] इति; तं प्रत्यनेकान्तगोचरस्याप्यक्षज्ञानस्य वैशद्यं तेनैव तत्प्रसिद्धेन त्वाद्विशदम्" [ हेतुना प्रतिपायते सोकर्यार्थम् । परो हि तत्त्रसिद्धेनैव हेतुना प्रतिपायमानः प्रतिपत्तिसौकर्यं २५ प्राप्तोति । न चात्र तस्य दोपोद्भावनमपि सम्भवति निर्दोपतया प्रसिद्धत्वान्, अन्यथा ततो निर्विकरूपै वैशयसाधनायोगात् । किं तर्हि शास्त्रकारस्य स्वैतेन्त्रं वेशयसाधनमिति चेत् ? उक्त-

१ -त्वं च वि-आ०, म०, प०, स०। २ योग्यत्वस्यापि। ३ न तहंन्द्रि-आ०, ब०, प०, स०। ४ –त्वेन तदु-आ०,ब०,प०स० । ५ ज्ञानशक्तितः । ६ सर्वज्ञस्य । ७ वैशयमि∽आ०, ब०, प०,स० । ८-यस्य सत्य-आ०, ब०, प०, स०। ९ अर्थस्य । १० स्मरणादिषु वैश्रद्याभावात् । ११ स्मरणादीनाम् अर्थविषयत्वस्य १२ स्वतन्त्रं वै- आ०, ४०, प०, स०। स्वसिद्धान्तसम्मतवैशय । १३ ''इन्द्रियगोचरो हार्थः विशदप्रतिभासः, विप्रकृष्टे चार्थे अस्पष्टप्रतिभासिता।"-प्र० वार्तिकास्त० २।१३०। १४-ल्पकर्नेश-आर्०, ब०, प०, स०। १५ स्वतन्त्रवै-आ०,ब०,प०स० ।

न्यायेन प्रत्यक्षमेवेति ब्र्मः। तत्र यः तैत्प्रसिद्धमिप तन्न तथा व्यवहरित स तेनैवाध्यक्षप्रैतिसिद्ध-(प्रसिद्ध) तत्प्रतिभासेन हेतुना तद्व्यवहारः कार्यते तथाविधापरव्यवहारिवषयनिदर्शनोपदर्शनात्। तदुक्तं सिद्धिविनिश्चये-

''पश्यन्स्वलत्तणान्येकं स्थूलमत्तिणिकं स्फुटम् । यद्व्यवस्यति वैशद्यं विद्विद्वि सदशस्मृतेः ॥'' [सिद्धि वि०प्र० परि०] इति । ततः सुक्तम्-'प्रत्यक्षलक्षणं प्राहुः स्पष्टमञ्जसा' इति ।

तदेवं तद्वचनसामध्यात् परोक्षमस्पष्टमञ्जसेति निवेदितं भवति प्रत्यक्षप्रतियोगित्वात् परोक्षस्य । तत्प्रतियोगित्वं च तद्विरुद्धधर्माध्यासादेव । न हि तद्धर्माक्षान्तस्यैव तत्प्रतियोगित्वम्; अतत्प्रतियोगित्व एव कस्यचिद्भावापत्तेः । तत्प्रतियोगित्वमेव तस्य कॅस्मात् ? अवैशद्यात् । तद्यि- १० कुतः ? तत्प्रतियोगित्वात् । परस्पराश्रय इति चेत् ; नेद्मिदानीं प्रयन्नसाध्यं प्रसिद्धत्वात् । तत्प्रति योगित्वं हि तद्विजातीयत्वम्, तच्च लोकत एव प्रसिद्धम् । केवलं प्रत्यक्षे वैशद्येन लक्षिते परोक्षमवैशद्येन लक्षितः यम् , अन्यथा तद्विजातीयत्वायोगादित्येतदेवात्र प्रतिपत्तः यम् । यद्येवं कं प्रत्यक्षप्रस्तावत्वमस्येति चेत् ? न ; प्रत्यक्षस्यैव प्राचुर्यात् । भवति हि प्राचुर्येण व्यपदेशो यथा माकन्दवनमिति । न हि तत्र माकन्दा एवं, स्तोकशो वृक्षान्तराणामि सम्भवात् , एवं सामर्थ्यात्परो- श्रत्यक्ष्प्रणनिवेदनेऽपि प्रत्यक्षस्यैव प्राचुर्यात् , तेनैवायमाद्यः प्रस्तावो व्यपदिश्चते नापरेण विपर्ययात् । प्रत्यक्ष्प्राचुर्यव्च तद्भेदस्येन्द्रयादिप्रत्यक्षस्य सविस्तरं निरुपणात् ।

किं पुनिरिद्मवैशयं नाम ? व्यवहितवस्तुविषयस्विमिति चेत्; नः देशकाळव्यवायेऽपि क्वचि-द्वेशचोपलम्भात्। स्वभावव्यवहितस्य तु प्रहणमेव नास्ति। न चाप्रहणमेवावैशयम्; स्याद्वादिमतस्या-नेवंविधत्वात्, अतिप्रसङ्गाच्च नीलदर्शनस्यापि तदापत्तेः, तस्यापि नीलव्यतिरिक्तनिरवशेपपदार्था-न्तरपरिच्छेदपराङ्मुखत्वान्, अविषयबाहुल्यनिबन्धनाच्च अवैशयप्राचुर्यादविशदमेव वा सकलं छद्मस्थसंवेदनं प्राप्तम्, विषयस्तोकनिवन्धनस्य वैशयलेशस्य सतोऽष्यसःकल्पत्वात्।

वेदनान्तरसापेक्षत्वमवैशद्यमिति चेत्; उत्पत्ती, इप्ती वा तद्येक्षणम् ? उत्पत्ताविति चेत्; नः अतिप्रसङ्गान्, सर्वस्यापि वेदनस्य पूर्वपूर्ववेदनसापेक्षतयैवोत्पत्तेः । विषयझप्ती तु तद्येक्षणे प्रामाण्यमेव न स्यान्, स्वपरपर्रच्छेदं प्रत्यनन्यसापेक्षस्यैव तत्त्वप्रतिज्ञानात्—''सिद्धं यन्न परापेक्षम्'' स्थ [सिद्धिवि०प्र० परि०] इत्यादिवचनात् । प्रमाणस्य चेदमवैशद्यचिन्तनम् । ततो यदि 'ईदृशमवैशद्यां न प्रामाण्यम्, तच्चेत् नेदृशमवैशद्यम्' इत्येकं सन्धित्सोरन्यत्प्रच्यवेत । तन्नेद्मप्यवैद्यद्यम् । ध्यामिलतप्रतिभासित्विमिति चेत्; उच्यते—

न ध्यामलावभासित्वमप्यवैशद्यमाञ्जसम् । रूपदर्शन एवेदं यत्र शब्दादिवेदिने ॥२९४॥

१ अत्यत्तसिद्धमि । २ अतिपिद्ध-प० । ३ तत्सिद्धसहश-प० । ४ तस्मात् आ, ष० प०, स० । ५ एवास्तोक-आ०, ष०, प०, स० । ६-स्य तद्वह-आ०, ष०, प०, स० । ७ वेदनान्तरापेक्षणे । ८ -णस्ये दमवै-आ०, ष०, प०, स० ।

80

84

न च तंद्वेदनं सर्वं स्पष्टमेवेति युक्तिमत् ।

शब्दादिगोचरस्यापि स्मरणादेः प्रसिद्धितः ॥२९५॥

किञ्च ध्यामिलतत्वं चेदर्थधर्मोऽभिमन्यते ।

शानस्य तेनावैशद्यं कथं नामोपपित्तमत् ? ॥२९६॥
अन्यथार्थस्य नीलत्वान्नीलं तद्वेदनं न किम् ? ।

शानधर्मो मतं तैच्चेत्; चाक्षुपं तत्कथं भवेत् ? ॥२९७॥
अन्धकारप्रतिच्छायं गृद्यते तद्धि चक्षुपा ।

न ज्ञानं चाक्षुपं चक्षुरमूर्त्तौ यन्न वर्त्तते ॥२९८॥
तस्यानुभयधर्मत्वे तत्कं यदि न किञ्चन ।

कथं भाति ? विभात्येव मृगतृष्णाम्बुवद्यदि ॥२९९॥
कथं तेनाप्यवैशद्यं वेदने परिकल्प्यताम् ।

साकारज्ञानवादस्य कथं प्रच्युतिरन्यथा ? ॥३००॥

ध्यामिलतप्रतिभासित्वमवैशद्यमित्यनुपपन्नम् , अन्यापकत्वात् , रूपज्ञान एव तस्य भावात् शब्दादिवेदनेषु विपर्ययात् । न च शब्दादिज्ञानं सर्वमिष स्पष्टमेवेत्युपपन्नम् ; तद्विपयस्यापि स्मरणादेः परोश्चज्ञानस्य सुप्रसिद्धत्वात् ।

अपि च, इदं ध्यामिलतत्वमर्थधर्मेश्चेत् ; कथं तेन ज्ञानमिवशद्व्यपदेशं प्रतिलभेत ? विषयधर्मस्य विषयिण्युपचाराचेत् ; परमार्थतस्तिहं सकलमिप ज्ञानं विशदमेवेति प्राप्तम् । नचैतदुचितम् , अनभ्युपगमात् । अर्थस्य च ध्यामिलतत्वात्तः ज्ञानस्यापि तंत्त्वे नीलत्वमिप तस्य स्यात् तदर्थस्य नीलत्वात् । तंत्रायमर्थधर्मः ।

नापि ज्ञानधर्मः; चक्षुर्विषयत्वात् । न हि चक्षुपो ज्ञानगोचरत्वम्; तस्य मूर्त्तिमत्पदार्थ- २० विषयत्वेन प्रसिद्धत्वात्, ज्ञानस्य चामूर्त्तिमत्त्वात् । न च ध्यामिलताकारस्य चक्षुर्विषयत्वमिसद्धम् ; अन्धकारप्रतिकञ्चुकस्य तस्य चक्षुर्वेद्यतयेव प्रतीतेः । अनुभयधर्मे एवायिमिति चेत् ; न ; ज्ञानार्थव्यैतिरेकिणस्तृतीयस्य राशेरभावात् । नीरूपमेवेदिभिति चेत् ; तादृशस्य कुतः प्रतिभासनम् ? कारणदोषसामर्थ्यान्मृगतृष्णिकाजलवदिति चेत् ; भवत्वेवम्, तथापि क्थं तेन ज्ञानस्यावैशद्यम् ? तद्याकारत्वादिति चेत् ; न ; साकारसंवेदनवादप्रतिक्षेपाभावप्रसङ्गात् । तन्नेदमवैशद्यम् ।

'अवस्तुसामान्याकारत्वं तत्' इत्यप्यसमञ्जसम् ; साकारवादिनिषेधेन तिन्निषेधात् । तस्मादर्थज्ञानस्यैव प्रतिवन्धकादष्टविगमविशेषिनवन्धनंपरिणतिविशेष एव ैकश्चित्तदित्यनवद्यम् ।

तदेवं प्रत्यक्षं तल्लक्षणसामध्यीत्परोक्षं च वैशद्याऽवैशद्याभ्यां लक्षितम् । तच्चोभयं निर्वि-कल्पकमेवेतिं कश्चित्, तत्राह्—'साकारम्' इति । करोतिः' अत्र निश्चयार्थः । ''कृतेनाकृतवी-

१ शब्दादिवेदनम् । २ ध्यामलितत्वम् । ३ -स्य ध्या-आ०, ब०, प०, स० । ४ -स्यापि पीतत्वे आ०, ब०, प०, स० । ५ ध्यामलितत्वे । ६ -मिप स्या-आ०, ब०, प०, स० । ७ -व्यितरेकेण तृ-आ०, ब०, प० । ८ इधन्न शा-आ०, ब०, प०, स० । ९ -नमपरिणतिविशेषः क-आ०, ब०, प०, स० । १० अवैशयम् । ११ -ति कुतिस्च-आ०, ब०, प०, स० । १२ -ति तत्र नि-आ०, ब०, प०, स० ।

त्तणात्'' [ ] इत्यत्र 'निश्चितेनानिश्चितदर्शनात्' इत्यर्थग्रहणात् । औङ् अभिन्याप्तो, अभिन्याप्तिश्च शक्त्यपेक्षया ततो यस्य यावती शक्तिः तावत्येव विषये सी वेदितन्या । तद्यमर्थः— आ समन्तात् करणमाकारः शक्यविपयाभिन्यापी निश्चयः, तेन सह वर्त्तत इति साकारं प्रत्यक्ष-लक्षणम । सामर्थ्यलक्षितं च परोक्षमिति ।

नतु च निश्चयो नामाभिजल्पैवान् प्रतिभासः । स च संवेदनस्य स्वरूपे वा स्यात् , अर्थरूपे वा ? न तावत्स्वरूपे ; तस्य अशक्यसमयत्वात् । अभिजल्पसमयो हि क्रियमाणः 'इदमस्य वाचकं वाच्यं वा' इति क्रियते । न च क्षणमात्रपर्यवसितं तत्स्वरूपमन्यद्वा किञ्चिद्-स्येत्यनुविद्तुं शक्यम् , क्षणादुध्वं तद्भावात् , असतश्चानुवादायोगात् । न च तत्सत्ताक्षण एवानुवादः : तस्यानुविवदिपितवस्तुस्वरूपसंवेदनपूर्वकत्वेन समसमयत्वानुपपत्तेः । अतीतस्यापि १० स्मरणोपनीतस्यानुवाद इति चेत् ; किमिट् तेन तस्योपनयनं नाम ? स्वस्वरूपवेदनमिति चेत् : न : असतस्तदयोगात्। न ह्यसत् स्वरूपेण वेदितुं शक्यम् ; सत्त्वप्रसङ्गात् । न हि स्वरूपप्रतिभा-सनादु अन्यदन्यस्यापि सत्त्वम् । असतोऽपि सत्त्वेनाध्यारोप इति चेत्: अध्यारोपितस्यैव तर्हि तदाकारस्य शंक्याभिजल्पसमयत्वं न संवेदनस्वरूपस्य, तस्य पूर्वापरीभावविधुरशरीरत्वेनाशक्या-नुवाद्त्वात् । न चाकृतसमयस्याभिजलपस्य र्तंत्र योजनम् ; सर्वस्य सर्वत्रं योजनप्रसङ्गात् , १५ इत्यनभिजल्पानुपङ्गमेव सर्वस्यापि ज्ञानस्य स्वयूपवेदनम्-उत्पद्यमानमेव हि तत् संवित्तिविषय-भावं विभक्तिं तद्यतिरेकेण तत्संवित्तेरभावात् , तदा च न पूर्वापरभावो नाष्यभिजलपयोजनं यतः सविकल्पकत्वं भवेत् । तस्मात्तत्क्षण एव जातस्य साक्षाद्वेर्द्ने निर्विकल्पकत्वमेव । सहजा-भिजलपसंसर्गात् सविकलपकत्वमेवेति चेत् ; न ; सहजँस्य अभिलापस्याभावात् । भावेऽपि स्वत-स्तद्विविक्तत्वात् संवेदनस्य न <sup>'</sup> तत्संसृष्टत्वेन वेदनम् । समसमयत्वेनं वेदनमेव संसर्ग इति २० चेत् ; न ; तस्येतरेतराध्यासरूपत्वात् , तस्य च वाच्यवाचकभावनिवन्धनत्वात् । तद्भावश्च न स्वाभाव्यादेव, सर्वस्यापि तत्प्रतिपत्तिप्रसङ्गात् समयवैयर्थ्यापत्तेश्च । समयादिति <sup>१३</sup>चेत् : न : तदैवोत्पन्ने तेंद्शक्यत्वस्य निरूपितत्वात् । भवति चात्र परस्य वचनम्-

"तेदैव चोदितस्यास्य साज्ञाद्वित्तौ न कल्पना । अभिलापेन संसर्गादिति चेन्नाभिलाप(पि)ता ॥ ज्ञानस्य तद्विविक्तत्वे कथं संसर्गसम्भवः । समानकालविन्मात्रान्नैव संसर्ग उच्यते ॥" [प्रव्यार्तिकालव २।२४९] इति । तन्न संवेदनस्याभिजल्पवत्त्वं स्वरूपे सम्भवति ।

१ आङ्भावोऽभि-आ०,व०,प०स० । २ अभिन्याप्तिः । ३ ''विकल्पो नामसंश्रयः''-प्र०वा० २।१२३ । ४ अनुवादस्य । ५ शक्त्याभि-आ०,ब०,प०,स० । १ शक्यसङ्के तत्वम् । ६ तत्प्रयो-आ०,ब०,प०,स० । ७ -त्र प्रयोज-का० व०,प०,स० । ८ -नेन नि-आ०,ब०,प०,स० । ९ -स्याप्यभि-आ०,ब०,प०,स० । १० अभि-जल्पसंस्प्रत्वेन । ११ -यत्वे वेद-आ०,ब० । १२ -३च न तत्स्वा-आ०,ब०,प० । १३ चेत्तदेवोत्प-आ०,ब०,स०। १४ सङ्केताशक्यत्वस्य । १५ तदेव चो-आ०,ब०,प०,स०। ''तदैव चोदिते तस्य ''अभिलापस्य संसर्गादिति चेन्नाभि-लापिता । सुखस्य तद्विविक्तःवे ''समानकालविन्मात्रान्नैष '''''-प्र०वार्तिका० । १६-जल्पत्वं आ०,ब०,प०,स०।

20

अर्थरूपे तत्सम्भव इति चेत्; न; तस्यापि यदि प्रहणम्; तदा तिन्निर्विकल्पकमेव, तिष्ठिपयस्याप्यतिसूक्ष्मसमर्यमात्रमग्नशरीरस्य अशक्ष्यसमयत्वेनाभिजल्पवत्त्वायोगात्, परिस्पुट-प्रतिभासत्त्वाच । यदि तस्य न प्रहणम्; तथापि न तत्र विकल्पसम्भवः । न ह्यप्रहणमेव विकल्पः, अतिप्रसङ्गात्—सर्वेसंवेदनानामन्योन्यविषयापेक्षया बदप्रहणात्मक-त्वाविशेषात् । अध्यारोपितार्थापेक्षया तिर्हं विकल्पसम्भव इति चेत्; न; अध्यारो- ५ पार्थापरिज्ञानात् । अर्थप्रहणमध्यारोप इति चेत्; न; कथितोत्तरत्वात्। तदग्रहणं से इत्यपि तादशमेव । न चापरमध्यारोपस्य कृषं पर्यालोच्यमानं सम्भवति । यत्र तिर्हं प्रहणमध्यारोपश्च तत्र तत्सम्भव इति चेत्; ननु यदि प्रहणारोपयोर्न भेदः किम्रभयोपादानेन पीनरुच्यारोपश्च तत्र तत्सम्भव इति चेत्; ननु यदि प्रहणारोपयोर्न भेदः किम्रभयोपादानेन पीनरुच्यारोपात् १ प्रहणमित्येव वा आरोप इत्येव वा वक्तव्यम्, तत्र च प्रागेव दूपणं प्रतिपादितमिति न पुनः प्रतिपादते । यदि पुनर्भेद एव त्रयोस्तथापि विज्ञानद्वयमेविककालं प्रसक्तम्—यद्वहणात्मकं १० तिन्निर्विकल्पकं यच्चारोपात्मकं तत् सविकल्पकमिति; तिदद्मण्यसमञ्जसम् ; आरोपस्य प्रहणाप्रह-णाभ्यां विचारितत्वात् । भवति चात्र परम्य वचनम्—

"यदि ग्रहणमर्थस्य विकल्पः कथमत्र सः ?। अथाग्रहणमर्थस्य विकल्पः कथमत्र सः ?॥ अथार्थारोपतस्तत्र विकल्पत्वं निरुच्यते। ग्रहणाग्रहणे ग्रुक्त्वा तत्राप्यर्थोऽस्ति नापरः॥ ग्रहणारोपसद्भावे विकल्प इति चेन्मतिः। ग्रहणारोपयोरेक्ये द्वयोः सम्भव इत्यसत्॥ तत्रैकपत्तनित्तिप्तो दोपः प्रागेव वर्णितः। अथ भेदस्तयोरस्ति द्वयमेव प्रसज्यते॥ निर्विकेल्प प्रमंवित्तिः सविकल्पा तत्वेव च।" [प्रक

निर्विर्केल्प क्रसंवित्तिः सविकल्पा तदैव च ।'' [प्रव्वार्तिकालव २।२४९] इति ।

तन्न स्वरूपेऽर्थरूपे वा निर्णयसम्भवः, तस्मादयुक्तं साकारप्रहणमिति चेत्; नेदमतिनिर्वन्धप्रतिविधेयम् अतिमुग्धभापितत्वात्। तथाहि—योऽयं 'तदेव चोदितस्य' इत्यादिवचनप्रक्रमः स यदि
निष्प्रयोजन एव ; कथं तत्र प्रछापमात्रे प्रेक्षावतामाद्रो यतोऽयं शास्त्रोपनिबन्धः क्रियते ? कथं
वा तत्प्रक्रमोपन्यासकारिणो निष्रहाधिकरणत्वं न भवेत् असाधनाङ्गवचनत्वात् ? सप्रयोजनत्वे २५
यदि तत्प्रयोजनं सक्छसंवेदननिर्विकल्पकत्वसाधनादन्यदेव; स एव दोपः तद्वादिनो निष्रहाधिकरणत्वमिति प्रस्तुतानुपयोगिनस्तत्प्रक्रमस्यासाधनाङ्गवचनत्वात् । तन्निर्विकल्पत्वसाधनमेव तत्प्रयोजनिमिति चेत् ; तदिप तत्प्रक्रमस्य स्वयं र्वत्परिच्छेदरूपत्वात्, तत्परिच्छेदहेतुत्वाद्वा भवेत् ?
स्वयं तत्परिच्छेदरूपत्वे सिद्धमभिजल्पवत्त्वं तत्प्रितिभासस्य स्वभावभूतस्यैवाभिजल्पस्य त्रत्र

१ -मात्रामग्न-आ०, ६०, प०, स०। २ अध्यारोपः। ३ प्रहणारोपयोः। ४ ''सविकल्पकसंवित्तिः अविकल्पा तदैव च।''-प्र० वार्तिकाल०। ५ यत्तदैव आ०, व०, प०, स०। ६ अभिजल्पपरिच्छेद। ७ तत्प्र-भावा-आ०, ब०, प०।

ų

१०

24

भावात । अभिजल्प एवासौ केवलं न प्रतिभास इति चेत् ; नः स्वयं तत्परिच्छेदरूपत्वाभावप्रसङ्गात् । न ह्यप्रतिभासः परिच्छेदो नाम । भवत स एव एकः प्रतिभासोऽभिजल्पवान्नापर इति चेत्ः नः सर्वसंवेदननिर्विकल्पत्वप्रतिज्ञाव्याघातात्. तद्वदन्यस्याप्यभिजल्पर्वेत्त्वसम्भवाच्च । तथा हि--

> विवादाध्यासितः सैर्वः प्रतिभासोऽभिजलपवान । तत्त्वात्तन्निर्विकल्पत्वसाधनप्रतिभासवत् ॥ ३०१ ॥ स्वतोऽभिजल्पशन्यानां प्रत्ययानां प्रवेदनात् । प्रत्यक्षेणास्य पक्षस्य बाधनं यदि कथ्यते ॥ ३०२ ॥ अनिश्चितस्वभावं चेत्तत्स्वसंवेदनम्: तुदा । असिद्धमेव तत्तच्च कस्यचिद्वाधकं कथम् ? ॥ ३०३ ॥ अनिश्चयेऽपि तेंत्सिद्धौ हेत्सिद्धिः कथन्न वः । तथा चासिद्धिविच्छित्रयै देतों निर्णयवर्णनम् ॥ ३०४ ॥ र्यंत्कृतं कीर्त्तिना तत्स्यादपर्याछोच्य भापितम । स्ववेदनस्य तत्सिद्धिनिश्चयादेव हेत्वत् ॥ ३०५ ॥ निइचयो नाभिजल्पेन विना वः सम्भवत्ययम् । तिरसद्धाः प्रत्ययाः सर्वे साभिजल्पस्ववेदनाः ॥ ३०६ ॥ तथा च कस्यचिद्वाक्यं सविकल्पकवादिनः । "न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद्दों "।। ३०७॥

इति: तन्न तैस्य स्वयं ' तत्परिच्छेदरूपत्वात् 'तैत्प्रयोजनवत्त्वम् ।

तत्परिच्छेदहेतुत्वादिति चेतः, नः अकृतसमयस्य "तद्योगात् । वाक्यमकृतसमयमेव स्वार्थपरिच्छेदनिमित्तम्, अनभ्यस्तशास्त्रव्याख्यानस्यापि दर्शनात्, अन्यथा तद्योगादिति चेत : नः एवमि 'तैतस्तदर्थज्ञानस्य ''तदनुविद्धतया सविकल्पकस्यैव भावात् सर्वस्यापि<sup>''' वि</sup>ततस्तदर्थ-प्रतिपत्तिप्रसङ्गाच्च ।

न केवलस्येव वाक्यस्य <sup>१</sup> तत्परिज्ञानकारणत्वमपि तु पदतदर्थसम्बन्धपरिज्ञानसहितस्य, तस्य च सर्वत्रभावान्नातिप्रसङ्ग इति चेत्; कथं नातिप्रसङ्गः ? "तःसम्बन्धपरिज्ञानस्यापि समय-निरपेश्नत्वे-'सर्वेत्र कस्मान्न भावः' इति परिचोदनस्य तद्वस्थत्वात् । समयसापेश्चमेव तदिति चेतु; नः अशक्यसमयत्वप्रतिज्ञाव्याघातात् । <sup>१९</sup>तज्ज्ञानस्य चाभिजल्पवत्त्वेन सविकल्पकत्वात्,

१ -वत्त्वासम्भ-भाव, बव, पव, सव। २ सर्वप्रति-आव, बव, पव, सव। ३ तथा आव,बव,पव, स॰। ४ तत्सिद्धो आ॰, व॰, प॰, स॰। ५ हेतोनिर्ण-आ॰, व॰, प॰, स॰। ६ 'हेतोस्त्रिष्वपि रूपेस् निरचयस्तेन वर्णितः । असिद्धविपरीतार्थव्यभिचारिविपक्षतः ॥" (प्र०वा० ३।१४) इत्यनेन हेतोः असिद्धादिदोषपरि-हारार्थं त्रिरूपत्वमुक्तं धर्मकीर्त्तिना। ७ न हि जल्पेन आ०, ब०, प०, स०। ८ वाक्यप० १।१२४। ९ वचनप्रक-मस्य । १० अभिजल्पपरिच्छेद । ११ निर्विकल्पत्वसाधनरूपप्रयोजनव<del>रव</del>म् । १२ शब्दपरिच्छेदहेतुःवायोगात् । १३ वाक्यात् । १४ शब्दानुस्यूतत्वेन । १५ अकृतसङ्कोतस्यापि । १६ वाक्यात् । १७ तदर्थपरिज्ञान । १८ पदत-दर्थसम्बन्ध । १९ अर्थज्ञानस्य ।

सर्वसंवेदनिर्विकल्पत्वव्यावर्णनं प्रेक्षावत्त्वं परस्य प्रतिक्षिपति । पदस्य च शक्यसमयत्वे वाक्यस्यापि तद्वद्यम्भावि, पद्पैर्यायविन्यासव्यितरेकेण वाक्यस्यैवाभावात्. तद्भावस्य चोत्तरत्र निरूपणादिति सिद्धमभिजल्पवत्त्वं वाक्यार्थपरिज्ञानस्येति कथमिव सर्वथा विकल्पाभाव-प्रवादः शोभेत ? तन्नास्य तत्परिच्छेदहेतुत्वेनापि तत्प्रयोजनत्वम्, विकल्पसिद्धिप्रसङ्गात् ।

विकल्पास्तित्वसमारोपव्यवच्छेद एवानेने क्रियने न तैत्परिच्छेद इति चेत्; नः समारोपार्थापरिज्ञानात् । तैद्सितत्वम्रहणं तद्र्थं इति चेत्; नजु तैदेव नास्ति सर्वसंवेदन-निर्विकल्पकत्वप्रतिज्ञानात् । कथमसतो यहणं च १ म्रहणं हि तस्य स्वरूपप्रतिभासनमेव, न चासतः स्वरूपमः विरोधात् । म्रहणमपि तस्य समारोपादिति चेत्; नः 'समारोपार्थापरि-ज्ञानात्' इत्यादेः प्रसङ्गादनवस्थापत्तेदच । तद्र्यहणं तद्र्थं इति चेत्; तद्यवच्छेद्स्तिर्हं तर्द्र्यं प्राप्तम् , तदिदं शान्तिविधानेन वेताछोत्थापनम्, विकल्पसद्भावव्याधिविध्वंसनार्थं तत्स- १० मारोपव्यवच्छेदं कुर्वता तद्रस्तित्वम्रहणस्येव स्वचित्तपरितापकरस्योत्थापितत्वात् । प्रत्याख्यातं चाम्रहणस्य समारोपत्वम् । म्रहणाम्रहणाभ्यामन्य एव तर्हि तर्द्र्यं इति चेत्; नः ''म्रहणाम्रहणे मुक्त्वा तन्नाप्यर्थोऽस्ति नापरः'' [प्र० वार्तिकाछ० २।२४९] इति स्ववचनव्याघातापत्तेः । कथं वास्ये तद्व्यवच्छेदकरत्वम् १ विरोधादिति चेत्; नः निक्रचयस्यैव समारोपित्रयोधात्, अस्ये च वचनप्रक्रमस्याचेतनत्वेनानिश्चयक्त्यत्वात् । 'तद्विरोधिनिद्रचयनिमित्तत्वेन <sup>१३</sup>अस्यापि १५ तद्विरोधित्वमिति चेत्; नः तन्निमित्तत्वे विकल्पस्यानिपेधात्" । ततः स्थितम्-विकल्पान- भ्युपगमे अतिनिष्प्रयोजन एवायं वचनप्रक्रम इति ।

भवतु तर्हि विकल्पः कल्पनयाँ न परमार्थतः, सर्वस्यापि संवेदनस्य स्वप्राह्यविषये शब्दसम्बन्धवर्जितस्यैव प्रवृत्तेः । तथा चोक्तम्-

> "असात्तात्करणाकारे यत्र स्यात्कल्पनान्तरैः । व्यवहारः स एवात्र विकल्पो लोकसम्मतः ॥ दर्शनाभिमतिर्यत्र तज्ज्ञानमविकल्पकम् । "सात्तात्कृत्यवि(धि)मोत्ताच प्रत्यत्तमिति गीयते ॥ परमार्थतस्तु विज्ञानं सर्वमेवाविकल्पकम् । स्वप्राह्मविषये सर्वस्याविकल्पेन वृत्तितः ॥ [ प्र० वार्तिकाल० २।२४९ ]

इति चेत्; अत्राह-अञ्जसा परमार्थत एव साकारं न कल्पनयेति । तथा हि-अस्ति वस्तुभूतो विकल्पः, तत्कल्पनान्यथानुपपत्तेः । अस्पष्टप्रतिभासे हि प्रत्यये परेण विकल्पत्व-

१ कमविन्यास । २ 'तदैव चोदितस्यास्य' इति वचनप्रकमेण । ३ "सकलसंवेदननिर्विकल्पत्वपरिच्छेदः"—ता० टि० । ४ विकल्पाहितत्व । ५ विकल्पास्तित्वमेव । ६ विकल्पस्य । ७ विकल्पाप्रहणं समारोपार्थः । ८ विकल्पप्रहण्णम् । ९ समारोपार्थः । १० वचनप्रकमस्य । ११ अस्य वच−आ०, व०, प०, स० । १२ समारोपविरोधि । १३ वचनप्रकमस्य । १४ अनिषेधप्रसङ्गात् । १५ −या परमा–आ०, व०, प०, स० । १६ साक्षात्कृत्विमो–आ०, व०, प०, स० । १६ साक्षात्कृत्विमो–आ०, व०, प०, स० । १६ साक्षात्कृत्विमो–आ०, व०, प०, स० । "साक्षात्कृत्विमो–आ०, व०, प०, स० । "साक्षात्कृत्विमो—अ० वार्तिकाळ० ।

परिकल्पनमभ्यनुज्ञायते । तैत्र च न तावत्से एव तस्य विकल्पत्वं कल्पयित ; स्वयमक-ल्पनात्मकत्वात् । 'प्रमार्थतस्तु विज्ञानम्' इत्यादि वचनात् । न ह्यकल्पनात्मनस्तत्कल्पनम्; प्रत्यक्षेऽपि तत्प्रसङ्गात् । केल्पनात्मापि तंस्यास्तीति चेत् ; किर्मपरतत्कल्पनेन वैयर्थ्यात् । तदात्मापि यदि वस्तुत एव, सिद्धं नः समीहितम्, पारमार्थिकस्यैव विकल्पस्य व्यवस्थापनात् । सोऽपि कल्पित एवेति चेत् ; नः तत्रापि 'न तावत्स एव' इत्यादेदीपात् चक्रकप्रसङ्गात् , अन-वस्थापत्तेद्रच । परतस्तर्त्र तैत्कल्पनमिति चेत् ; नः परेणापि स्वयमविकल्पात्मना तत्कल्पना-ऽयोगात् । विकल्पात्मापि तस्येति चेत् ; नः तस्य परमार्थत्वे परमतसिद्धिप्रसङ्गात् । कल्पितत्वेऽपि न स्वतस्तत्कल्पनम् ः उक्तदोषत्वात् । परतस्तत्कल्पनं चेत् ; नः 'परेणापि' इत्यादिप्रसङ्गपौनः-पुन्येन चक्रकानवस्थयोरप्रतिहत्तप्रसरत्वात् । ततो दुर्भापितमेतत्—'यत्र स्यात्कल्पनान्तरैव्यव-१० हारः' इति ; परमार्थतः विकल्पनाया च कल्पनान्तराणामेवासम्भवात् ।

भवतु तर्हि "परमार्थत एव किश्चिद्विकल्पः, तथापि किमायातं प्रत्यक्षस्य येन तद्गि सिवकल्पकमुच्यने इति चेन् ? अभिमतस्यापि कुतः सिवकल्पकत्वम् ? तत्प्रतिभास-स्याभिजल्पवत्त्वादिति चेत्; न; अकृतसमयेनाभिजल्पेन तस्य "तद्वत्त्वायोगात् अति-प्रसङ्गात् । नापि कृतसमयेन ; विस्मृतेनापि तत्प्रसङ्गात् । अनुस्मृतेनेति चेत्; न; १५ तद्नुस्मरणस्य "निर्विकल्पत्वे तद्विपयस्यान्यत्र" योजनाऽसम्भवात् क्षणक्ष्यादिवत्। सिवकल्पकत्वे तस्याप्यभिजल्पवत्त्वम् अनुस्मृतेनैवाभिजल्पेन, तद्नुस्मरणस्यापि तद्वत्त्वं तद्परानुस्मृताभि-जल्पेनेत्यनवस्थानान्न प्रकृतविकल्पनिष्पत्तिभवत् । तन्नाभिजल्पवत्त्वात्तस्य सिवकल्पकत्वम् ।

"अभिजलपयोग्यविषयत्वादिति चेत्; कोऽसौ तद्विपयः १ अनुवृत्तव्यावृत्तादिस्वभावो भाव एव, तद्वपस्य तद्योग्यस्यासम्भवादिति चेत्; तदियमकस्माद्स्माके महानिधिप्राप्तिः प्रत्यक्षस्यापि २० तत्त एव सविकल्पकत्वोपपत्तेः, इदमेवाह 'द्रव्य' इत्यादि । द्रव्यं चान्वयरूपं सुवर्णवत् , पर्यायाश्च व्यावृत्तिधर्माणः कटककुण्डलादिवत् , सामान्यं च सहशपरिणामस्वभावं कुण्डल- युगलवत् , विशेषद्व विसदशपरिणामलक्षणः केयूरहारवत , द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषास्त एवार्थात्मानौ तयोस्तद्वपत्वात् तयोर्वेदनं प्रत्यक्षलक्षणम् , अतश्च साकारमिति ।

तदेवं छक्षणं प्रत्यक्षं त्रिविधं भवति । कथं पुनः कारिकायामनुक्तः त्रैविध्यमवगम्यते ? २५ ''प्रत्यन्तं विशदं ज्ञानं त्रिधा'' [ प्रमाणमं ० दलो ० २ ] इति शास्त्रान्तरे प्रतिपादनादिति चेत्; नः सामान्यलक्षणस्यापि तत्रैव प्रतिपादनादिहावचनप्रसङ्गात् । इहापि यृत्तिकारेण त्रैविध्यमुक्तमेवेति चेत्; सोऽपि कथं कारिकायामकथितं कथयेन् , कारिकाविवरणस्यैवैं यृत्तित्वात्, अनुक्तव्याख्यानस्य विपर्ययादिति चेत् ? न ; अत्रापि पृथक् पृथक् तत्समर्थनेन

१ तत्र न च तावत् आ०, ब०, प०, स०। २ अस्पष्टप्रतिभासः। ३ स्वस्य। ४ कल्पनारवरूपमि। ५ अस्पष्टप्रतिभास्य। ६-परं तत्क-आ०, व०, प०, स०। ७ कल्पनास्वरूपमि। ८ अस्पष्टप्रतिभासे। ९ विकल्पत्व। १० कल्पनाया च आ०, ब०, प०। ११ परमार्थ एव सा०। १२ तद्वसायो-आ०,ब०,प०,स०। १३ निर्विकल्पत्वेपित-आ०, ब०, प०, स०। १४ - न्यत्प्रयोज-आ०, ब०, प०, स०। १५ आभिजल्प-आ०, ब०, स०। १६ अनुवृक्त व्यायुक्तादिस्वभावभावविषयत्वादेव। १७-विचारस्येव आ०, ब०, प०, स०।

Ų

त्रैविध्यावगमात् । करिष्यते हि 'सदस्य ज्ञान' ईत्यादिना इन्द्रियप्रत्यक्षस्य 'परोक्षज्ञान' इत्यादिनाऽनिन्द्रियप्रत्यक्षस्य, 'लक्षणं समम्' इत्यादिना चातीन्द्रियप्रत्यक्षस्य समर्थनम् । अत इन्द्रियप्रत्यक्षादिभेदेन त्रिविधमेव तदिति भवत्येव निर्णयः । तत्र—

हिताहिताप्तिनिर्मुक्तिक्षमिनिद्रयनिर्मितम् । यद्देशतोऽर्थज्ञानं तदिन्द्रियाध्यक्षमुच्यते ॥३०८॥

इन्द्रियाणि चक्षरादीनि तैर्निर्मितं तद्धेतुकं यद्र्थस्य बहिर्घटादेः ज्ञानं तदिन्द्रियप्रत्यक्षं परि-स्फटत्वेन तहक्षणयोगात् । कृतः पुनश्चक्षरादीन्द्रियकार्यत्वं घटादिप्रत्यक्षस्यावगम्यत इति चेत् ? कुतोऽयं प्रश्नः ? सर्वत्र कार्यकारणभावस्यैवासम्भवादिति चेत् ; न ; स्ववचनव्याघातात्-प्रस्तुतं हि प्रश्नवचनं परस्य स्ववचनम्, तदेव व्याहन्येत। यदि न सर्वत्र तेद्धावसम्भवः, तैस्याहेतुकस्या-सम्भवात् व्योमकुसुमवत् । सम्भवेऽपि देशकालादिनियमानुपपत्तेः । हेतुनिवन्धनो हि भावानां १० तँन्नियमः कथं तद्भावे भवेत् ? तथा र्चं वादिवत् प्रतिवादिप्राभिकादेरि तत्प्रभवचनप्रसङ्गान्न कस्यचिद्क्तरवादित्वं न परीक्षकत्वं नापि नियामकत्वमिति प्राप्तम् . प्रश्नकृत एव तैद्नुपपत्तेः । वादिन एव तत्प्रश्नवचनं तस्यैव ैं हेतुहेतुमद्भावनिश्चयाभावान प्रतिवाद्यादेविंपर्ययादिति चेत् : <sup>?'</sup>तन्निश्चयपूर्वेकं तर्हि<sup> ?</sup>तद्वचनमङ्गीकर्त्तव्यं तन्नान्तरीयकत्वात् , तथा च कथं सर्वेत्र कार्यकारणभावा-भावः ?<sup>33</sup>तद्वदन्यत्रापि <sup>36</sup>व्याप्तिव्यतिरेकयोः <sup>34</sup>सद्भावोपपत्तेः । तर्दयं <sup>3</sup>8तिश्चयतत्पर्यन्योगवचनयोः ६५ कार्यकारणभावं स्वयमेबोपदर्शयति सर्वत्र तदभावञ्च कथयति इति कथं स्ववचनव्याघातपाश-बन्धान्निर्मुच्येत ? तन्न तद्भाव( र्वेद्भाव )स्यासम्भवात्तत्पर्यनुयोगवचनम् सम्भवेऽपि तस्र्ये दुरवबोधत्वात् । ,ेेंदुरवबोधं खल्विदं यत्किक्चित्कस्यचित्कार्ये कारणं चेति, तद्भावस्य पूर्वोपरभावाधिकत्वात् , <sup>२३</sup>तत्र च प्रत्यक्षस्य सन्निहितविषयमात्रपरिच्छेदस्वभावत्वेनाप्रवृत्तेः । तदप्रवृत्तौ तत्पूर्वकत्वेनानुमानस्यानुत्पत्तेरिति चेत् ; तद्यसमीचीनम् ; र्वतदनवबोधतत्पर्यनुयोग- २० वचनयोर्पि <sup>२५</sup>तद्भावपरिज्ञानाभावापत्तेः । भवात्वति चेत् ; न <sup>२६</sup>तहीद्भुपपन्नम्-'तदनव• बोधात तत्पर्यनुयोगः' इति । <sup>२</sup>°तद्नयोर्द्देतुफलभावपरिज्ञाने <sup>२८</sup>सत्येव एवंवचनोपपत्तेर्नान्यथा रध्यापुरुपवतु । कथं तिह रेतुद्धावपरिज्ञानम् ? परस्यापि कथमिति चेतु ? भवतु परस्यापीदं चोद्यं न <sup>अ</sup>तावतैव स्वपश्चे समाहितं भवतीति चेत् ; आस्तां तावदेतत् , हेतुफलभावपरिज्ञानस्य यथावसरमुत्तरत्र निरूपणात् । तस्मादुपपत्रम् इन्द्रियकार्यं यत्तदिन्द्रियप्रत्यक्षमिति । २५

१ न्यायवि०का० ५ । २ न्यायवि० का० १९ । ३ न्यायवि० का० १६८ । ४ -हन्यते आ०, ब०, प०, स० । ५ कार्यकारणमाव । ६ प्रश्नवचनस्य । ७ देशकालादिनियमः । ८ चानादिवत् आ०, ब०, प०, स० । देशकालादिनियमाभावे । ९ उत्तरवादित्वायनुपपरोः । १० -द्भावाभावनि-सा० । ५१ हेतुहेतु- मद्भावनिर्न्यपूर्वकम् । १२ प्रस्तुतप्रश्नवचनम् । १३ प्रस्तुतप्रश्नवचनवत् । १४ अन्वयन्यतिरेकयोः । १५ तद्भावो-सा० । १६ -यं निश्च-आ०, ब०, प० । १७ हेतुहेतुमद्भावनिश्चय । १८ कार्यकारणभावस्य । १९ 'कुतः पुनश्चन्तुरादीन्द्रियकार्यत्वं घटादिप्रत्यक्षस्य अवगम्यते १' इति पर्यनुयोगवचनम् । २० कार्यकारणभावस्य । २१ -त् किर्पतं खल्विदं आ०, ब०, प० । २२ दुरवक्षेधं किर्पतं य- स० । २३ पूर्वापरभावे । २४ कार्यकारणभावानवक्षेष्ठ । २५ कार्यकारणभाव । २६ हेतुहेतुमद्भावनिश्चयगर्भं वचनम् । १७ तदनवक्षेधतरपर्यनुयोगयोः । २८ सत्येवं व-आ०, व०, प०, स० । २९ सद्भावप-आ०, व०, प०, स० । १० तावस्येव आ०, व०, प०, स० ।

तत्प्रत्यक्षस्य निर्णयात्मकत्वात् , तेन च स्वविषयस्य सर्वाकारेण प्रहणान्न तद्विषये ज्ञानान्तरस्य शब्दान्तरस्य वा व्यापार्रः, सिद्धोपस्थायित्वेन वैयर्थ्यात्, समारोपव्यवच्छेदस्य<sup>े</sup> चाऽभावात् निश्चिते समारोपानुत्पत्तेरिति चेत् ; न; <sup>3</sup>तस्य प्रादेशिकत्वात् । तत्प्रत्यक्षं हि स्वविषयस्य प्रदेशत एव प्रहणे स्वशक्तिप्रयुक्तनियोगाधिष्ठितं न सर्वोकारेण. तथैव तस्य निर्वा-५ धमवबोधात् तस्माद्यमप्रसङ्ग एव । निष्प्रदेशमेव सकलं वस्तु कथं तस्य प्रदेशतो प्रहणं <sup>४</sup>तद्वहणम् ? तद्वहणस्य विभ्रमरूपत्वप्रसङ्गादिति चेत् ; आस्तामिदम् , अनन्तरमेव निरूपणात् । भवत्वेवं तथापि कथमिन्द्रियप्रत्यक्षस्य प्रामाण्यम् ? कथं च न स्यात् ? अप्रवर्त्तकत्वादिति चेत : किं प्रवर्त्तकत्वेन प्रामाण्यं व्याप्तम् ? ने चेत् ; तदभावे तदभावानुपपत्तिः, अतिप्रस-ङ्गात् । व्याप्तमेवेति चेत् ; ,न ; स्वसंवेदनयोगिप्रत्यक्षयोरप्रामाण्यप्रसङ्गात् । न हि स्वसंवेदनं १० स्वरूपेऽन्यत्र वा प्रवर्त्तकम् ; स्वरूपस्यानुभूतत्वात् , अन्यस्य चाविपयत्वात् । नापि योगी तत्प्र-त्यक्षात् क्वचित्प्रवर्त्तते कृतार्थत्वात् । वस्तुयाथात्म्यविपयत्वात्प्रामाण्यम् इन्द्रियप्रत्यक्षेऽपि समानम् । प्रवृत्तेः प्राक् तद्विपयत्वमेव कथमवगन्तव्यम् , प्रतिभासस्य सत्येतरविषयसाधारण-त्वादिति चेत् ? न ; स्वसंवेदनादाविप प्रसङ्गात् । स्वहेतूर्पनिवद्धात् कुतश्चित्सामर्थ्यात् प्रवृत्ति-निरपेक्षमेव स्वप्रामाण्यं तैद्वगच्छतीति चेत् ; इन्द्रियप्रत्यक्षमि किमेवं न भवेत् ? संशयादि-१५ दर्शनादिति चेत् ; निःसंशयादेरेव तत्प्रामाण्यनिर्णयस्यावछोकनात् । न हि <sup>१९</sup>सुचिराभ्यासपरिकछित-पुरोवर्त्तिनीरनिकरनिर्भासवतः प्रत्यक्षस्याकृतप्रवृत्तिकस्यैव न प्रामाण्यपरिज्ञानम् , नापि सन्देहाद्य-नास्वादितविषयत्वम् । यत्रापि न स्वतस्तत्परिज्ञानं तद्धेतुशक्तिवैकल्यात्, तत्रापि कुतश्चिद् दर्दुरा-रावादेर्छिङ्गात् विषयतथात्ववेदने तत्परिज्ञानोपपत्तेरनुपयोगिन्येव प्रवृत्तिः । अथ प्रवृत्तिकामस्य यदि तन्न प्रवर्त्तकं किं तेन प्रमाणनापीति चेत् ?; क एवमाह - 'तस्य न प्रवर्त्तकम्' इति ? २० प्रवृत्तिविषयोपदर्शकस्य प्रवर्त्तकत्वोपपत्तेः । नै<sup>3</sup> वर्त्तमानस्य प्रवृत्तिविषयत्वं तस्यानुभवात् प्रवृत्तेश्चानु-भयार्थत्वात् । तत्फलसिद्धाविप प्रवृत्ती तदनुपरमप्रसङ्गात् । अनुभवान्तरार्था पुनः प्रवृत्तिरिति **चेत् ; न; <sup>१२</sup>तदन्तरकाले प्राचीनविपयानवस्थानात् , निर्विषयस्य चानुभवस्थाभायात् । भावी तु** भवतु प्रवृत्तिविषयः, प्रवृत्तिकामस्य तत्राभिलापात् । किन्तु न तस्य प्रत्यक्षेण प्रहणम् , इन्द्रिय-व्यापारस्य वर्त्तमानपुरोवर्त्तिपर्यायमात्रपर्यवसायित्वेन भाविभावागोचरत्वे तदुपनिवद्धजन्मनः २५ प्रत्यक्षस्यापि <sup>33</sup>तत्राव्यापारान् ।

> प्रयुत्तिविषयत्वं न वर्त्तमानस्य दर्शनात् । प्रयुत्तिर्दर्शनार्थेव दर्शने सति किं तया <sup>१</sup> ॥३०९॥ निष्फलाऽपि प्रयुत्तिश्चेत्तस्या<sup>%</sup> उपरमः कथम् ।

१-रसि- आ०, ब०, प०, स०। २ -स्य भावा- आ०, ब०, प०, स०। ३ इन्द्रियप्रत्यक्षस्य। तस्य तत्प्रा-आ०, ब०, प०, स०। ४ तद्धहर्णामति पदं निर्धकं प्रतिभाति। ५ यदि न्याप्तं न स्यात्। ६ प्रवर् तंकत्वाभावे प्रामाण्याभावो न स्यात्। ७ स्वसंवेदनयोगिप्रत्यक्षयोः। ८ -तूर्पानबन्धात् आ०, ब०, प०, स०। ९ स्वसंवेदनयोगिप्रत्यक्षम्। १० स्वचिरा-आ०, ब०, प०, स०। ११ न प्रवर्त-आ०, ब०, प०, स०। १२ अनुभवान्तरसमये। १३ भाविनि । तत्रापि व्या-आ०, ब०, प०,स०। १४ -इचेत्कस्या आ०, ब०, प०, स०।

नै दर्शनानन्तरार्थापि तत्काले विषयास्थितेः ॥३१०॥
भावित्वाकाङ्कितत्वेन प्रवृत्तिविषयोऽपि सन् ।
नेन्द्रियोपनिबद्धेन प्रत्यक्षेणोपल्लभ्यते ॥३११॥
वर्त्तमानपुरोवर्त्तिव्यापृतादिन्द्रियात्कथम् ।
भावे भाविन्यतादक्षे प्रत्यक्षमुपजायताम् १ ॥३१२॥
अद्दष्टेऽपि प्रवृत्तिश्चेत् भाविन्यभ्युपगम्यते ।
अतिप्रसङ्गदोपेण कथमेवं न लिप्यसे १ ॥३१३॥

इति चेत : अत्र प्रज्ञाकरस्य निर्वाहै:-'अभ्यासदशायां वर्त्तमान एव जलादिरूपे भाविनस्तद्र-पस्योपादानैत्वेन तत्सहभाविनश्च स्पर्शादेः तदेकसामध्यधीनतया तत्सहकारित्वेनाध्यारोपाद् दृदय-दर्शनमेव भाविनि प्रवर्त्तकम् । न चैवमतिप्रसङ्गिनी<sup>४</sup> प्रवृत्तिः; अध्यारोपविषय एव तदुपग- १० मात् । न चाध्यारोपस्याप्यतिप्रसङ्गित्वम् ; सत्येव सम्बन्धे तद्भावात् । अनभ्यासे तु तदः ध्यारोपाभावात् , भाव्यविनाभावितोयाद्याकारविशेपिङक्षदर्शनोपनिवद्धादनुमानात्प्रवृत्तिः' इतिः तत्रेद्मुच्यते-कोऽयं तद्ध्यारोपो नाम ? दृइयप्राप्ययोरेकत्वप्रहणमिति चेत : न तर्हीदं प्रत्य-क्षतः सम्भवतिः तस्य क्षणपर्यवसितवस्तुविपयत्वेनाभ्यनुज्ञानान् । पारमार्थिकस्यैव तस्य तँद्वः स्तुविपयत्वम् , सांव्यवहारिकस्य तु तदेकत्वप्रहणमविरुद्धमेव । यदाई-''सांव्यवहारिकप्रत्य- १५ न्नापेन्नया तु कर्त्तत्वस्य प्रतीतिरित्युच्यते" [ ] इति । तारार्यमत्र-कर्तृत्वं हि क्रियायां स्वातन्त्रयम्, क्रिया च पूर्वापरात्मिका। न तत्र वास्तवस्य प्रत्यक्षस्य प्रवृत्तिः, अतः सांव्य-वहारिकस्यैव तस्य तत्र व्यवहार इति ; तदिदमसम्बद्धमेव ; क्षणमात्रपर्यवसितवस्तुविषयस्यैव प्रसक्षस्य सांव्यवहारिकत्वात् । न हि पारमार्थिकस्य तस्य तंद्विपयत्वम् ; सकलविकल्पातीतसंबे-द्नपरमार्थविपयत्वेन "तद्ङ्गीकारात्। तद्यं स्वमतमपर्यालोचयन्नेव यथावाञ्छितं कचिदन्यथाऽपि ३० कथयतीति कथमनुन्मतः ? "विकल्पेन तर्हि तदेकत्वं वेदात इति चेत : नः तस्यै तद्वयतिरि क्तस्य भरतेनाप्रतिवेदनान , विकल्पस्य बहिर्विपयत्वानभ्यपगमात । अव्यतिरिक्तस्य वेदनमिति चेत् ; कथं <sup>1'</sup>ततो भाविनि प्रवृत्तिः ? वहिर्विपयादपि जलादिदर्शनात् <sup>1६</sup>तत्र <sup>1</sup>'तामनिच्छन् विहःस्पर्शगन्धमण्यनाददार्भ (धा) नाद्विकल्पादिच्छतीति कथं स्वस्थः शैतैदर्शनादेव तद्विकल्पसहा-

१ तद्दर्शनान्तरास्थापि स० । दर्शनान्तरास्थापि आ०, ब०, प० । २ "तत्र भाविस्वरूपे तत्कारणस्वेनैक-तारोपः । परत्र तु स्पर्शादौ तदेकसामप्र्यधीनत्वेनेति न विशेषः"-प्र० वार्तिकाळ० ११३ । ३ -नत्वे तस्सह-भा०, ब०, प० । ४ -सङ्गादिनिवृत्ति-आ०, ब०, प०, स० । ५ तस्य लक्षण-आ०, ब०, प०, स० । ६ प्रत्यक्षस्य । ७ क्षणपर्यविस्तवस्तु । ८ "न च प्रत्यच्ततः कर्तृन्वमपि पूर्वं प्रतिपन्नम् , पौर्वापर्ये प्रत्यक्षस्याक्तिः । सांव्यवहारिकप्रत्यचापेश्वया तु प्रतीतिरित्युच्यते ।"-प्र० वार्तिकाळ० ११२ । ९ क्षणमात्रपर्यवस्तिवस्तुविषयत्वम् । १० "इदं च पुनर्बाह्यार्थमाश्रित्य प्राह्यप्राहकभावश्वाम्युपगम्य उच्यते । परमार्थतस्तु सकलमेव स्वसंवेदनमात्रं नेन्द्रियादिप्रत्ययप्रविभागोऽस्ति ।"-प्र० वार्तिकाळ० २।२५० । ११ विकल्पत्वेन आ०, ब०, प०, स० । १२ एकत्वस्य । १३ विकल्पव्यतिरिक्तस्य । १४ विकल्पेन । १५ विकल्पात् । १६ बिहिविषये । १७ प्रवृत्तिम् । १८ -प्यनादर्शनाद्वि-ता० । १९ व्यवहारतः बहिविषयकप्रत्यक्षादेव ।

यात्तर्वं प्रवृत्तिरिति चेत् ; कथं व्ययमतद्गोचरमतद्गोचरसह।यमपि तत्र प्रवर्त्तकम् ? न ह्यन्धस्य तदन्तरसाचिव्येऽपि रूपदर्शनसामध्येम् । अथ बहिर्गोचर एव विकल्पः, तदव्यतिरि-क्तस्यापि तद्वेदास्य बहीक्पत्वेनाध्यवसायादिति चेत् : न : तद्वहीक्पत्वस्यापि व्यतिरिक्त-त्वेनाप्रवेदनात् । अव्यतिरेकेण वेदनमिति चेतः नः 'कथं ततो भाविनि प्रवृत्तिः' इत्यायनुवृत्तेश्च- ककोपक्रमान् अनवस्थानदौःस्थ्याच । कथं वा प्रवृत्तिकार्ये दर्शनसहायत्वं विकल्पस्य भिन्नविषय-त्वात . नीलज्ञानवत पीतदर्शनस्य । तदेकत्वाध्यवसायात : न : दर्शनस्य निर्विकल्पकत्वेन <sup>\*</sup>ततस्त-दसम्भवात् । विकल्पात्तत्सम्भव इति चेतः नः तेनापि तदव्यतिरिक्तस्य तदेकत्वस्यानध्यव-सायात । अन्यतिरिक्तस्याध्यवसायेऽपि स्वरूपमेवाध्यवसितं न तदेकत्वम् । पुनरपि तस्य तदेक-त्वाध्यवसाये स एव प्रसङ्गः 'न दुर्शनस्य'इत्यादिरनवस्था च । नन् एवं व्यवहारी न विवेष-१० यति प्रवृत्तिविरोधित्वात् । न हि प्रवृत्तिकामस्य तद्विरोधिनि विचारे साद्रस्वं तत्कामत्वविरोधात् । किमिदानीमविचारितरमणीयमेव ज्ञानं प्रवृत्तिकामस्य पक्षतः ? तथा चेत् : अनर्थकं तर्हि ैतं प्रति प्रमाणलक्षणप्रणयनम् । व्याख्यातारं प्रति नानर्थकम् "<sup>६</sup>व्याख्यातारः खल्वेवं विवे-चयन्ति'' प्रि वा व्हित् १।७२] इति वचनादिति चेतु : न : वस्यापि प्रवृत्तिकामत्वा-विशेपात् आहार।दौ प्रवृत्तिदर्शनात् । न हि प्रवृत्त्यपायस्य विचारभीरुतां विवेचयन्नेव तत्कृतां १५ प्रवृत्तिमुपजीवितुमहीत । विवेचयन्नपि सहजेन व्यामोहेन तामुपजीवतीति चेतः न, विवेकव्या-मोहयोः तमःप्रकाशवद्विरोधात् । अन्य एव विवेक आहार्यस्य अन्य एव च सहजव्यामोहस्य विरोधी. तत्र शास्त्रोपनीतेन विवेकेनाहार्यस्य नियत्ताविष को विरोधो यत्सहजस्य तँस्यावस्थानं तत्कृतक्क प्रवृत्त्यपजीवनं न भवेदिति चेत ? उच्यते-

> आहार्येण विरोधोऽस्य विवेकस्य कुतो मतः। विरुद्धविपयत्वाच्चेत्; सहजेनापि "तन्न किम् ? ॥३१४॥ अविरुद्धार्थतायां तु विवेको मोहतां व्रजेत् । "आहार्योऽपि ततो मोहस्तन्मोहात्" नाशवान् कथम् ॥३१५॥ मोहो मोहाविरोधान्न मोहध्वंसाय कल्पते । न तमःश्लालनं लोके तमसैवोपलभ्यते ॥३१६॥ ततः शास्त्रस्य वैयर्थ्यमागतं सोगते मते । तन्नेदिमह साधृक्तम्—"शास्त्रं मोहनिवर्त्तनम्" ॥३१७॥ [ प्र० वा० १।७ ]

२५

२०

१ बहिरथें । २ परमार्थतः दर्शनं बहिरर्थागोचरं सत् बहिरर्थागोचरिककल्पसहायादिष कथं बहिरथें प्रवर्तकं स्यादिति भावः । स्वयमतद्रोचरसहायमि आ०, ब०, प०, स० । ३-त्वेनािष व्यवसा—आ०, ब०, प०, स० । ४ दर्शनात् एकत्वाच्यवसायासम्भवात् । ५ तत्प्रति—आ०, ब०, प०, स० । व्यवहारिणं प्रति । ६ "व्याख्यातारः एवं विवेचयन्ति न तु व्यवहत्तारः, ते तु स्वालम्बनमेव अर्थिकयायोग्यं मन्यमानाः दश्यविकल्प्यार्थाविकीकृत्य प्रवर्तन्ते ।"-प्र० वा० स्वबृ० १।७२ । ७ व्याख्यातुरि । ८ आरोपितस्य व्यामोहस्य । ९ व्यामोहस्य । १० -नं भ-आ०, व०, प०, स० । ११ विरुद्धविषयत्वम् । १२ आहार्येऽपि आ०, व०, प०, स० । १३ यतः विवेकः सहजव्यामोहादविरुद्धः अतः स्वयं मोहरूपः सम्प्राप्तः तथा च कथं तेन आहार्यमोहस्य नाशः इति भावः ।

तिविकाविकद्वार्थी मोहो वा सहजस्तव । विवेक एव संवृत्तो व्याख्यातुरिह धीमतः ॥३१८॥ आहार्येतररूपाभ्यां व्याख्याता रिहतस्ततः । क्वचित्कथं प्रवर्तेत कुतिश्चिद्वा निवर्तताम् ॥३१९॥ पुनर्मोहान्तरं तस्य सहजं यदि कल्प्यते । पूर्वसर्वप्रसङ्गे स्यात् सानवस्थानचक्रकम् ॥३२०॥

शास्त्रोपैनिबद्धजन्मनो विवेकस्याहार्येणापि मोहेन तद्विरुद्धविषयत्वादेव विरोधो नान्यथा। मोहस्य हि दृश्यप्राप्ययोरेकत्वं तद्विवेकस्य तु तन्नानात्वं विषय इति ; यद्येवं सहजेनापि तैस्य विरोधः स्यात् तँस्यापि तदेकत्वविषयत्वाविशेषात् । अविरोधे त सहजमोहवत्तद्विवेकस्यापि तदेकत्वगोचरत्वेन तस्यापि मोहरूपत्वम्, आरोपितविपयत्वात्, तथा च कथमाहार्यस्यापि मोहस्य १० र्तंस्मादपवर्त्तनम् ? । न हि मोहादेव मोहान्तरमपसरति तस्य तद्विरोधिक्पत्वात् । न हि तमस एव तमःप्रशालनं क्वचिद्रप्युपलब्धम् । तथा च मोहप्रसरहेतुरेव शास्त्रं न मोहवि-ध्वंसकरमिति न साधु भाषितमेतत्-"शास्त्रं मोहनिवर्त्तनम् ।" [प्र० वा० १।७ ] इति । मोहस्य वा सहजस्य विवेकैकार्थत्वेन विवेकरूपतापत्तौ न व्याख्यातुराहार्यः सहजो वा मोह इति कथं तस्य क्वचित्प्रवर्त्तनं निवर्त्तनं वा कुतश्चित् ? पुनरिप सहजमोहान्तरपरिकल्पनाददोष १५ इति चेत् ; न ; पूर्वनिरवशेपप्रसङ्गपौनःपुन्यादनवस्थादौःस्थ्यावहस्य चक्रकस्य प्रसङ्गात् । तन्न अविचारितरम्ये संवेदनप्रामाण्ये शास्त्रप्रणयनमर्थवत् , विचारपरिशुद्धं तत्प्रामाण्यमिति । व्यामोहनिषेधार्थत्वात् न हि र्तस्यानर्थकामिति चेत् : न : तन्निषेधस्य प्रवृत्तिकामैस्तैद्विरोधित्वे-नानभ्युपगमात्। कस्यचित्कचित्प्रवृत्तिरपि नास्त्येव पूर्वापरीभावस्यादर्शनवेद्यत्वादिति चेतु: न: भेदमात्रस्यैवमप्रतिपत्तिप्रसङ्गात् । भवतु सर्वभेदविनिर्मुक्तं संविन्मात्रं तत्त्वम्-''स्वरूपस्य स्वतो २० गतिः" [प्र० वा० १।६ ] इति वचनादिति चेत्; आस्तां तावदेतत्—'स्वतस्तत्त्वम्' <sup>१९</sup>इत्यादौ विचारात् । तत्र अभ्यासदशायामेकत्वाध्यारोपात्प्रत्यक्षस्य भाविविषयत्वोपपत्तेः भाविनि प्रवर्त्तकत्वम् ।

नाप्यनभ्यासदशायाम् अनुमानस्य ; छिङ्गाभावेन तस्यैवाभावात् । हश्यमेव जलादि छिङ्गामिति चेत् ; न ; तस्य प्राप्यैकत्वेनाध्यवसितत्वात् । न हि साध्यमेव साधनम् ; अति २५ प्रसङ्गात् , स्वभावहेतोरि व्यव्वैसितसाध्यव्यतिरेकस्यैव छिङ्गत्वात् । हश्यमि व्यवसितप्राप्यव्यतिरेकमेवेति चेत् ; न ; तद्व्यवसायस्याभ्यासिनवन्धनत्वेन तद्भावे अनुपपत्तेः क्षणिववेक-व्यवसायवत् , अन्यथा तैंद्व्यवसायस्याप्यनभ्यास एव सम्भवात् यदुक्तम्—''अभ्यासपाटवाद्य-

१ वासवजस्तव आ०, ब०, प०,स०। १-पिनबन्ध -आ०, ब०, प०, स०। ३ विवेकस्य। ४ सहज-व्यामोहस्यापि। ५ विवेकस्यापि। ६ विवेकात्। ७ शास्त्रं तदेव मोह-आ०, ब०,प०,स०। ८ शास्त्रप्रयनस्य। ९ प्रमृत्तिविरोधित्वेन। १० प्रत्यक्षाविषयत्वात्। ११ न्यायवि०३छो० ५६। १२-त् अदृश्य-आ०,ब०,प०,स०। १३ साध्यभिष्नतया ज्ञातस्य। १४ क्षणविवेकव्यवसायस्यापि।

80

१५

२०

भावात्र त्तणविवेकव्यवसायः" [ ] इति तद्पर्यास्त्रोचितवचनं भवेत्, क्षणविवेकानु-मानस्य च वैफल्यात् । निश्चिते समारोपाभावात् तद्व्यवच्छेदफल्लानुपपत्तोः । तद्यमभ्यासद्शा-यां हद्यप्राप्यविवेकव्यवसायप्रसर्वाचितायामपि तदेकत्वाध्यवसायभेवाभिद्धानः पुनैरनभ्यास-समये तद्नुचितेऽपि तद्विवेकव्यवसायमावेद्यतीति सत्यं तथागतप्रज्ञ तव तीथागतः । किञ्च-

लिङ्गालिङ्गिविभागेन हरयप्राप्यार्थनिश्चयात् । अभ्याससमये मानमनुमानं तवोचितम् ॥३२१॥ अन्यदा तु प्रमाणत्वमध्यक्षस्योपपत्तिमत् । तदेकत्वावसायस्य निरभ्यासेन सम्भवात् ॥३२२॥ तँत्क्रमन्यायमुल्लङ्घ्य कुर्वतस्तद्व्यतिक्रमम् । तव प्रज्ञाकरस्यापि कृतः प्रज्ञाविपर्ययः १ ॥३२३॥ यदि चाभ्यासतोऽध्यक्षं हरयप्राप्याविवेकहक् । परयेत्सौगतमध्यक्षं क्षणानामन्वयं तथा ॥३२४॥ अभ्यासातिशयोद्भृतं तयतो भवतो मतम् । तत्सर्वं क्षणिकं ब्रूयात्कथं नाम महामुनिः ॥३२५॥ अन्यथा वस्तु पर्यंश्चेदन्यथोपदिशेदयम् । कथन्नाम प्रमाणं स्यादविसंवादवर्जनात् १ ॥३२६॥

अभ्यासोऽिप सुगतस्य क्षणिकतयेव भावेषु तथैवानुमानादिति चेत्; व्यवहर्तुरिप तथैव स्यात्तथैव दर्शनात्, अन्यथा—''पश्यन्तयं त्तणिकमेव पश्यति'' [ ] इत्यस्य विरोधात्।

> तत्र प्रज्ञाकरस्यैवमेकत्वाध्यवसायतः । भाविप्रवृत्तिचिन्तायामुपपत्तिमती मतिः ॥३२७॥

कथं तर्हि भाविनि प्रवृत्तिरिति चेत् ? तस्य साँक्षादेव दर्शनादिति वृमः । यदि दर्शनं किं प्रवृत्त्या ? तस्या दर्शनार्थत्वात् , तस्य च सिद्धत्वात् , न हि सिर्द्धप्रयोजनहेतवः प्रयोजनार्थि- भिरभ्यथ्येन्त इति चेत् ; न ; प्रवृत्तेदर्शनगोचरभाविरूपसहभाविस्पर्शोदिप्राप्त्यर्थत्वात् । स्पर्शा- देरिप यदि दर्शनं न प्रवृत्तिः, वैफल्यात् , नाष्यदर्शने अतिप्रसङ्गादिति चेत् ; न ; तस्य दर्श्यमान- रूपतादात्म्येन कथि द्वदर्शनस्यापि भावात् । सर्वात्मना दर्शनादर्शनयोरेव प्रवृत्तिवैफल्यातिप्रसङ्ग- दोपोपनिपातात् ।

एतेनेन्द्रियान्तरवैफल्यं प्रत्युक्तम् ; स्पर्शादेविंशेपत इन्द्रियान्तरादुपलन्धे: । रूपस्यापि कथं भाविनो दर्शनम् , अनक्षविपयत्वात् , कथं वा तस्य स्पर्शाद्येकत्वं विरुद्धधर्माध्यासादिति के चेत् ? आस्तां तावदेतत् यथास्थानं निवेदनात् ।

१ पुनरभ्या-आ०, ब०, प०, स०। २ तथागनः आ०, ब०, प०, स०। ३ अन्यथा तु आ०, ब०, प०। ४ तत्क्रमन्याय्यमु-ता०, स०। ५ साकाङ्श्रादेव आ०, ब०, प०, स०। ६ सिद्धिप्रयोजनहे-आ, ब०, प०। ७ प्रवृत्तिवै-आ०, ब०, प०, स०। ८ रूपसह्माविस्पर्शादेः । ९-त् तेने-ता०, स०।

नन यदि भाविन्यपि प्रत्यक्षं प्रवर्त्तकं कथं तर्हि भीष्यकारैर्वर्त्तमान एव तस्ये तैन्वमुक्त-मिति चेतु : नः वर्त्तमानप्रवृत्तित एव भाविष्रयोजनावाप्तेः न तदर्थमेकत्वाध्यवसायेन प्रत्यक्षस्य भाविविपयत्वं प्रति सौगतेन प्रयतितव्यमिति निवेदनार्थत्वात् तथा वचनस्य । यथा च ततस्त-दवाप्तिस्तथा तैरेव सविस्तरं निरूपितम्। यत्पुनः "अभ्यासेऽपि भाविज्ञानृमनुपानम्" ी इति तेषां वचनम् : तद्प्येकत्वाध्यवसायप्रयन्नसाधितमपि प्रत्यक्षं न प्रत्यक्ष्मिति . निवेदनार्थम् । कथन्न प्रत्यक्षमिति चेत् ! आरोपितविपयत्वात् । आरोपितं हि दृश्ये तत्कारणत्वेन भाविरूपं तज्ज्ञानस्य विषयः, तादृशस्य च सविकल्पकत्वान्न प्रत्यक्षत्वम् , कल्पनापोढस्य तैत्त्वात् । व्यवहारी नैवं मन्यत इति चेतु : किं पुनव्यवहारादन्यत्र कल्पनापोढत्वं प्रत्यक्षलक्षणमुक्तम् ? तथा चेत् ; न तत्त्रमाणम् , "प्रामाण्यं व्यवहारेण" प्रिव्वा० १।७ ] इति वचनात् । न चाप्रमाणं प्रत्यक्षम् ; प्रमाणविशेपस्य तत्त्वात् । ततो व्यवहारादेव कल्पनाविरहस्य प्रत्यक्षस्रक्षण- १० त्वात् नारोपितविषयस्य प्रत्यक्षत्वं विकल्पकत्वात् । एतेन कुञ्चिकाविवरमणिप्रभामणिज्ञानस्यापि प्रत्यक्षेंत्वं प्रत्युक्तमः आरोपितविषयत्वेन विकल्पकत्वाविशेषात् । तर्हि विकल्पकं तदिति वक्तव्यं किमनुमानं तदित्युक्तमिति चेत् ? नः परस्य निर्दर्शनाभावनिवदनार्थत्वात् । पँरस्य हि वचनम्-''अभ्यासे भाविज्ञानवत् प्रभामणिज्ञानवच आरोपितविषयमपि प्रमाणमनुमानम् ] इति । तत्रेद्मुच्यते-निर्दर्शनज्ञानं किन्नाम प्रमाणम् ? १५ अर्थाविसंवादात्" [ न प्रत्यक्षम् ; विकल्पकत्वात् । न च तँन्मात्रं प्रमाणम् ; प्रमाणद्वयनियमव्यापत्तेः । तस्मादनुमान-मेव तत्। न च तस्य निदर्शनत्वम्, अनुमानान्तरवत् विवादविपयत्वात्। विवादे किं निमित्तमिति चेत् : अनुमानान्तरे किम् ? आरोपितविषयत्विमिति चेत् : न : प्रकृतेऽपि तद्भावात् , अन्यथा तस्य स्वलक्षणविषयत्वेनाध्यक्षाविशेपप्रसङ्गात् । ततो न किञ्चिन्निद्रीनं यर्नुमानप्रामाण्यसाधनं प्रत्यपयुज्यत इति निवेदनार्थं भाविज्ञानस्यानुमानत्ववचनम् । ततः समञ्जसं प्रत्यक्षस्य भावि- २० विषयत्वेन तत्र प्रवर्त्तेकत्वम् इति सुक्तम्-हिताहितप्राप्तिपरिहारक्षमिनिद्रयप्रत्यक्षम् । हितस्या-नुकूळवेदनीयतत्कारणरूपस्य अहितस्य च प्रतिकृळवेदनीयतत्कारणरूपस्य यथासंख्येन प्राप्ती परिहारे च तस्य शक्तिसम्भवादिति सुविवेचितिमिन्द्रियप्रयक्षम् ।

अनिन्द्रियप्रत्यक्षं तु सर्वचेतसां स्वसंवेदनम् , तस्य क्षयोपशमिवशेपापरनामधेयाद् अनिन्द्रियादुत्पत्तेः, तद्विशेपन्यतिरिक्तस्य त्वनिन्द्रियस्य विस्तोऽपि स्वसंवेदनं प्रत्यनुपयोगात् , २५ तथा च भाष्ये सविस्तरं निर्णीतम् । कथं पुनः संवेदनानामात्मवेदनमिति चेत् ? कथमर्थवेद-नम् ? निर्वाधात्तदनुभवादिति चेत् ; समानमात्मवेदनेऽपि । स्वरूपपरिच्छेदपराष्ट्रततया बहि-रङ्गोपप्रहमात्रव्याद्रतानां तेपामनुभवात् , ''अर्थग्रहणं बुद्धिः" [न्यायभा० ३।२।४६] इति-

१ अकलङ्कदेवैः । २ प्रत्यक्षस्य । ३ प्रवर्तकत्वम् । ४ प्रत्यक्षस्वात् । ५ "तस्मात् मिणप्रभायामिष मिणिज्ञानं प्रत्यक्षस्य । ३ प्रवर्तकत्वम् । ४ प्रत्यक्षस्वात् । ५ "तस्मात् मिणप्रभायामिष मिणिज्ञानं प्रत्यक्षस्य "-प्र० वार्तिकालः २ । ५ । ६ बौद्धेन हि अनुमानप्रमाण्यसाधनाय मिणप्रभामिणिज्ञानं दृष्टान्तत्वेनोः पन्यस्तम् (प्र० वा० २ । ५ ) । तच्च मिणप्रभामिणिज्ञानस्य अनुमानत्वापादनेन विघटत इति भावः । ७ परस्यापि वच-आ०, ४०, प०, स० । ८ मिणप्रभामिणिज्ञानम् । ९ विकल्पमात्रम् । १० स्वतोऽपि स० । ११ व्यावृक्षानाम् आ०, ४०, प०, स० ।

वचनान्न तेषामात्मवेदनिमिति चेत्; न; वचनमात्रात् अपरिस्खिलतप्रतीतिव्यापारोपदर्शितस्य तैस्य प्रत्याख्यातुमशक्यत्वात्, अन्यथा अर्थवेदनस्यापि प्रत्याख्यानप्रसङ्गात्, "स्वरूपस्य स्वतो गितिः" [प्रव्वाव १।६] इति तत्प्रत्याख्यानपरस्यापि वचनस्य भावात्। 'ज्ञानान्तरवेद्यमर्थज्ञानं वेद्यत्वात् कळशवत्' इत्यनुमानीनुप्रहात् पूर्वमेव वचनमुपपत्तिमत्, नापरिमिति चेत्; न; 'स्वसंवेद्यमेव ज्ञानं वेद्यत्वात् सुखादिवत्' इत्यनुमानानुप्रहस्य परवचनेऽपि भावात्। कुतः पुनः सुखादेरिप स्वसंवेद्यत्वमिति चेत् ? कळशादेः अन्यवेद्यत्ववत् प्रतीतेरेव । कथमेवमिप तत्स्वसंवेदनस्वभाव-नियमस्यानुमानविषयत्वे न प्रतिज्ञाव्याघातः ? न ह्यर्थान्तरभूतानुमानविषयतामावहत एव नियमेन स्वानुभवस्वभावत्वम् । अतिद्विषयत्वे तु कथमतद्विषयमनुमानं तत्प्रतिपादनपरस्य 'स्वरूप-स्य' इत्यादिवचनस्यानुप्राहकं यत्तदेवोपपत्तिमद्भवेदिति चेत् ; उच्यते—

१० संविदामन्यवेद्यस्यानुमानं स्वविद्यदि । तदन्यवेद्यनियमप्रतिज्ञा तव भज्यते ॥३२८॥ स्वयमज्ञातसत्त्वं तुन् अस्वसंवेदने कथम् । अर्थप्रहणमित्यादेवेचसोऽनुमहक्षमम् ॥३२९॥ अनन्याहकत्वेनाप्येवं तत्किन्न कर्प्यते। इत्थमेवान्यथा नेति नादृष्टं शक्यकल्पनम् ॥३३०॥ १५ अन्यतो वेदनं तस्याप्यनुमानस्य चेन्मतम् । न तदानीं र्तत् , अन्यस्य वेदनस्याप्रवेदनात् ॥३३१॥ पश्चादेव तंदस्तित्वे पश्चादि न जायते। यदा तदा कथं नाम तदित्थम्भाववेदनम् ॥३३२॥ विपये सति तज्ज्ञानं स्यादेव नियमाद्यदि । २० तस्याप्यज्ञातसत्त्वस्य "तद्वित्तवं कथमुच्यताम् ? ॥३३३॥ तस्यापि वेदनाद्वित्तिरन्यतश्चेत्प्रकल्प्यते । न तदानीं तदन्यस्येत्यादि पूर्वप्रसञ्जनात् ॥३३४॥ चक्रकं भवतः प्राप्तमनवस्थाभयप्रदम् । ततोऽनुमानं स्वाभासस्वभावमभिवर्ण्यताम् ॥३३५॥ 24 ततः प्रतिज्ञाव्याघातः समाधातुं न शक्यते । ततो नातिशयः कश्चिद्योगसोगतयोर्भिथः ॥३३६॥ तस्मात्त्रतीत्युपाध्यायेर्यथा वास्तु (वस्त्) प्रतीयते । तथेवाभ्युपगन्तव्यं निर्मुच्याप्रहवैशसम् ॥३३७॥

९ आत्मवेदनस्य । २ ''तस्मात् ज्ञानान्तरसंवेद्यं संवेदनं वेद्यत्वात् घटादिवत्''-प्रशः स्यो० प्र० २।२९ । विधिवि०न्यायक०प्र० २६७। ३ अर्थग्रहणं बुद्धिरिति वचनम् । ४ स्त्रह्णस्य स्वतो गतिरिति वचनेऽपि । ५ अनु-मानाविषयत्वे तु । ६ स्वसंवेदनात्मकं यदि । ७ अनुमानम् । ८ अन्यतो वेदनम् । ९ अन्यवेदनास्तित्वे । १० तद्वेदित्वम् ।

अर्थवेदनवत्तस्मात्प्रतीतं स्वप्रवेदनम् । अशक्यमेवापह्रोतुमितरस्याप्यपह्नवात् ।।३३८॥

संवेदनानामन्यवेद्यत्वनियमानुमानं यदि स्वसंवेदनस्वभावमः कथन्न तन्नियमप्रतिज्ञा-व्याघातः ? न चेत् तत्स्वभावम्; तर्हि तदेवासिद्धसत्ताकं कथम् ''अथग्रहणम् ? [न्यायभा०] इत्यादेर्वचनस्यानुप्राहकं परिकल्प्यताम् ? तदननुप्राहकत्वस्यापि परिकल्पनाप्रसङ्गात् । न ह्यनुपल- ५ म्भगोचरीकृतं किञ्चिद् 'इत्थमेव नान्यथा' इति शक्यमवस्थापयितुम् , भावेषु तदतद्भावन्यव-स्थाया उपलम्भनिवन्धनत्वात् । अन्यथा उपलम्भस्यैव आनर्थक्यादतिप्रसङ्गाच । स्वत एव तद-वेदनमन्यतस्तु वेदनं विद्यत एवेति चेतुः नः अनुमानसमसमयस्य तस्यावेदनात् । युगपद्धेदनो-त्पत्तीरनभ्यपगमाच्च । पश्चादेव तद्वेदनमिति चेत् ; नः पश्चादिप यदा तन्न जायते तदा कथ-अनुमानस्य इत्थम्भार्वीध्यवसाय: स्यातु ? स्यादेवायम्, सति विषये तत्संवेदनस्यावदयम्भावा- १० दिति चेत् ; न; तस्याप्यविदितस्य अनुमानस्यरूपेत्थम्भावगोचरत्वानवगमात् । तस्याप्यन्यतो वेदनं चेत : नः अनुमानसमेत्यादेरनुगमेन चक्रकोपनिपातात् । पुनरन्यतस्तस्यापि वेदनपरिक-ह्वनायाम् अनवस्थापत्तेश्च । ततोऽनुमानस्य विषयनियमं व्यवस्थापथितुकामेन स्वाभासस्वभावं त्रदभ्यपगन्तव्यमिति कथन्न भवतोऽपि प्रतिज्ञाव्याघातः ? यदिमो अन्यवेद्यानन्यवेद्यनियमवादिनौ न परस्परमतिशयाते । तस्मान्निरवद्यप्रत्ययोपाध्यायोपदर्शिते वर्त्मनि प्रवर्त्तमानैः प्रेक्षावद्भिः १५ स्वपक्षानुरागपरिमहपरिहारेण यथाप्रतीति भावतत्त्वमभ्यनुज्ञातव्यम् । प्रतीयते चार्थसंवेदनवत् संवेदनानामात्मसंवेदनमपिः, तत्कथं शक्यापछापम् ? अर्थवेदनस्याप्यपछापेन ज्ञानवार्त्तोच्छेदप्र-सङ्गात् । स्वपरपरिच्छेदविकलस्य ज्ञानत्वायोगात् मृदादिवत् । न च ज्ञानाभावे ज्ञेयमि किञ्चित् ; तदधीनत्वात्तर्द्वयवस्थायाः इति विजयेरन सकलवस्तुधर्मनैरात्म्यवादिनः । तदुक्तम्-''ज्ञाना-भावे कथं ज्ञेयं बहिरन्तश्च ते द्विपाम ।" [ आप्तमी० का० ३० ] इति । 20

एतेन परोक्षा बुद्धिरिति प्रत्युक्तम्; अर्थस्यापि परोक्षत्वप्रसङ्गात् । अनुभवोपारूढत्वान्नैविमिति चेत्; तदुक्तम्—''स हि बहिर्देशसम्बद्धः प्रत्यत्तमनुभूयते"[शाबरभा० १।१।५]
इति; तदसत्; अन्तर्देशसम्बद्धतया बुद्धेरिप प्रत्यक्षत एवानुभवात् । तदनुभवापलापे चार्थानुभवस्याप्यपलापात्र ज्ञानं नापि किञ्चिञ्ज्ञेयिमिति र्दुष्परिहरः शून्यवादगर्त्तावपातो मीमांसकस्य ।
न च ज्ञानानुभवाभावेऽर्थानुभवसिद्धिरिति करिष्यत एवात्र प्रवन्धः । तस्माद्र्थवेदनान्यथानुपपत्त्या २५
विज्ञानस्य स्ववेदनप्रसिद्धिः ।

एतेन कापिछानामि ज्ञानं व्याख्यातम्; तस्यापि स्ववेद्नशून्यस्य अर्थवेदनत्वानुप-पत्तेः । प्रतीतमर्थवेदनभिति चेत्; न; स्वसंवेदनस्यापि प्रतीतेः । सत्यम् ; तस्यापि प्रतीतिने तु

१ अर्थवेदनस्यापि । २ --नसमयस्य आ०, व०, प०, स० । ३ अन्यवेदनस्य । ४ --वाद्यवसा-आ०, व०, प०, स० । ५ -ते न त -आ०, व०, प०, स० । ६ श्चयव्यवस्थायाः । ७ "अर्थविषया हि प्रत्यक्षबुद्धिने बुद्धान्तरविषया "न हाज्ञातेऽर्थे कश्चिद्वुद्धिमुपलभते, ज्ञाते त्वनुमानाद्वगच्छति । "तस्मादप्रत्यक्षा बुद्धिः ।" -शाबरभा० १।१।५ । ८ दुष्परिहारः शू-आ०, व०, प०, स० । ९ स्वसंवेद-आ०, व०, प०, स० ।

60

84

20

تواج

वास्तवस्य, ज्ञानस्य प्राकृतत्वेनाचेतनस्य वस्तुतः स्ववेदनाभावात्, चेतनोपाधिसामध्यीत्तु चेतना-यमानस्य तस्य स्ववेदनमौपाधिकमेव न वास्तविमिति चेत्; उच्यते—

उपाधिसिद्धं चैतन्यं तत्कार्याय कथं क्षमम ?। न मुखं मुखकार्याय दर्पणप्रतिबिन्बितम् ॥३३९॥ तत्कार्यकरणे वा तदवस्त कथमुच्यताम् ?। वस्त कार्यक्षमं यस्मात्कथ्यते वस्तुवेदिभिः ॥३४०॥ कुर्वन्निप भयं सँत्यं रज्जसर्पो न वस्तु चेत् । नैतत्सारमः भयाभ्यासादेव तस्य समुद्भवात् ॥३४१॥ सर्पज्ञानाद भयाभ्यासेऽभिव्यक्ते हि भयं भवेत । भयाभ्यासविहीनस्य तँज्ज्ञानेऽपि तदत्ययात् ॥३४२॥ सर्पस्यानपयोगइचेत्कि तज्ज्ञानमपेक्ष्यते । इति चेद् भयसंस्कार्व्यक्तौ "तच्छक्तिदर्शनात् ॥३४३॥ तदुव्यक्तिरपि सर्पाच्चेतु : नः अवस्त्रत्वादशक्तितः । गम्यते तद्वस्तुत्वमपि बाधकनिर्णयात् ॥३४४॥ तस्मादुद्वद्धसंस्कारकार्यत्वेन विनिश्चितम् । न तत्सर्पाद्भयं नापि तज्ज्ञानादुपजायते ॥३४५॥ संस्कारस्य च वस्तुत्वमस्यलस्त्रत्ययार्पितम् । न शक्यमेवापह्लोतुं त्रिदिवाधिपतेरपि ॥३४६॥ तन्न कार्यक्षमं किंचिदवस्तु वदुपाश्रयात् । अवस्त ज्ञानचैतन्यमर्थवित्त्यै प्रकल्प्यते ॥३४७॥ किञ्च केनैष गन्तव्यो "ज्ञाने चेतन्यसन्निधिः। न चैतन्येन तस्यात्मसंवित्त्येव व्यवस्थितेः ॥३४८॥ न च ज्ञानेन चैतन्यस्यात्मनो वाऽपि वेदनम् । जडत्वान. "उभयाज्ञाने ज्ञेयस्तत्सन्निधिः" कथम् ॥३४९॥ तस्मात्स्वसन्निधिज्ञाने चिच्छक्या यदि वेदाते । ज्ञानस्यापि तया वित्तिः स्वरूपस्येव कथ्यताम् ॥३५०॥ तद्व बहिरथानां तयेव प्रतिवेदनात् । निष्प्रयोजनमेव स्यात्तदन्यज्ञानकल्पनम् ॥३५१॥

शस्त्रसंद-आ०, ख०, प०, स०। २ - द्वं-ता०। ३ सत्त्रं आ०,ब०,प०,स०। ४ सर्पज्ञानेऽपि। ५ -िक न शा-आ०, ख०, प०, स०। ६ सर्पज्ञानम्। ७ सर्पज्ञानशक्ति। ८ सर्पावस्तुत्वम्। ९ सदुपा-आ०, व०, प०, स०। यद्दृष्टान्तात्। १० ज्ञानचैत-आ०,ख०,प०,स०। ११ उभयज्ञाने आ०, ख०, प०, स०। १२ ज्ञाने चैतस्यसन्त्रियः।

80

१५

२५

बहिरर्थप्रहे तैस्या ज्ञानं चेत्साधनं मतम्। ज्ञानम्रहे परं ज्ञानं साधनं परिकल्प्यताम् ॥३५२॥ ज्ञानामनबस्थैवं कापिलानां प्रसज्यते । ज्ञानग्रहे विना ज्ञानादेवमर्थग्रहो न किम ? ॥३५३॥ तन्न चैतन्यसंवेद्यो ज्ञाने चैतन्यसन्निधिः। ज्ञानवेदाः सं चेज्ज्ञाने स्वसंवेदनमिष्यताम् ॥३५४॥ अन्यथा ज्ञानचैतन्यद्वयस्याप्रतिवेदनात् । तेन तद्द्वयसान्निध्यं दुर्बोधं हि निवेदितम् ॥३५५॥ यदि तदद्वयसान्निध्यमन्यज्ज्ञानेन वेद्यते । न तस्यापि जडत्वेन तहित्तौ शैक्यसम्भवान ॥३५६॥ तस्यापिँ चितिसान्निध्याश्चिद्रपत्वोपकल्पने । वेदां तदपि सान्निध्यं बोधस्यैवापरस्य वः ॥३५७॥ तत्राप्येवं विचारे स्यादनवस्थानवैशसम् । चिच्छिक्तिसन्निधिज्ञानं निर्मूलं यन्निकृन्तति ॥३५८॥ ततश्चित्सन्निधिज्ञानमनुपाधि स्ववेदनम् । ज्ञानत्वात्तद्वदन्यश्व सर्वं विज्ञानमुच्यताम् ॥३५९॥

तदिदं वचनं वस्तुस्वरूपमंपि विश्वका कापिछैः ( मविविच्य कापिछैः ) कथितम् - ''तस्मात्तत्संसर्गादचेतनं चेतनावदिह लिङ्गम्''[सांख्यका० २०] इति। ततः सिद्धमनिन्द्रिय- प्रत्यक्षं तस्य स्ववेदनरूपत्वात् । तस्य चोक्तन्यायेन सर्वसंवेदनेषु साधितत्वात् ।

अतीन्द्रियं तु प्रत्यक्षमिवतथमञ्याबाधं लोकोत्तरं कालत्रयत्रिलोकाधिकरणिनरवरोष- २० पदार्थतत्त्वसाक्षात्करणदश्चमितस्पष्टमुत्कृष्टं ज्योतिः । तैत्सद्भावे च प्रमाणं 'लक्ष्मणम्' इत्यादौ, 'अन्यत्र च यथावसरं निरूपिषण्यते ।

तदेतत् त्रिविधमपि प्रत्यक्षं द्रव्यादिस्वभाववस्तुगोचरमिति साधूकम्-'द्र्व्यपर्याय-सामान्यविद्रोषार्थोत्मवेदनम्' इति ।

> प्रत्यक्षं त्रिविधं देवैः दीप्यतामुपपादितम् । द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषार्थात्मवेदनम् ॥३६०॥

कश्चिदाह, -यदि साकारं निश्चयात्मकं प्रत्यक्षं तत एव निरवशेपोपाधिगर्भस्य भावस्य निश्चयात् किं प्रमाणान्तरेण अपूर्वार्थाधिगमस्य तत्फलस्याभावात्, समारोपञ्यवच्छेदस्य च निश्चिते समारोपाभावेनासम्भवादिति ; अत्रेदमाह —

१ चिच्छक्तेः । २ चैतन्यसिषधिः । ३ शक्यसं-आ०,व०,प०, स० । ४-पि चेति आ०,व०,प०,स० । ५ -मि चेति आ०,व०,प०,स० । ५ -मि विच्छिकाकापि-आ०, व०, प० ।-मि विच्छिताकापि-स०। ६ तद्भावे आ०, व०, प०, स०। ७ न्यायवि० श्रो० १६८ । प्रमाणसं० श्लो० ९। ८ दिव्यताम् आ०, व०, प०, स०। देवैः उपपादितं त्रिविधं प्रत्यक्षं दीप्यताम् इत्यन्वयः ।

## सदसज्ज्ञानसंवादविसंवादविवेकतः । सविकल्पाविनाभावी समक्षेतरसम्ब्रवः ॥४॥ इति ।

अस्यायमर्थः—सङ्गतम् इन्द्रियं कारणत्वेन यस्मिन् तत् सैमक्षम् इन्द्रियप्रत्यक्षं तच्च इतरच्च
प्रमाणान्तरमनुमानादि तयोः सम्प्रव एकविषयत्वेनोषसर्पणं समक्षेतरसम्प्रवः, 'उपपद्यते' इति
५ शेषः । कुत एतन् ? दष्टत्वात् । न हि दष्टमनुषपत्तिपर्यनुयोगस्य भूमिः; अतिप्रसङ्गात् ।
सत्यम्, प्रत्यक्षविषय एव प्रमाणान्तरसङ्खारो दृश्यते स त्वंपूर्वार्थाधिगमस्य समारोपव्यवच्छेदस्य
च तत्प्रयोजनस्याभावात् निष्प्रयोजनः पर्यनुयुष्यत इति चेत् ; अत्राह्—'सविकल्पाविनाभावी' इति । विकल्पो गृहीतेतरत्वेन निश्चितेतरत्वेन चार्थस्य कथिक्चद्भेदः तदिनाभावी तन्नान्तरीयकस्तिन्नवन्यनः स प्रस्तुतः तत्सम्प्रव इति ।

१० गृहीतश्चागृहीतश्च यदि प्रत्यक्षगोचरः ।
अपूर्वाधिगमस्तिस्मन् किन्न मानान्तरात्फलम् ॥३६१॥
निश्चितद्रचेतरश्चैवमर्थश्चेद्क्षगोचरः ।
तत्रारोपोपपत्तोस्तव्यवच्छेदैः प्रमान्तरान् ॥३६२॥

न खल्वस्मदादिप्रद्यक्षं निर्वेशेपाभावोपाधिप्रतिपन्तौ समर्थम् ; विकलोपाधिविपयतयैव १५ तस्यानुभवात् । ततस्तेद्गृहीताविशिष्टस्य भावभागस्य भावात् तदुपप्रहप्रवृत्तस्य प्रमाणान्तरस्य अपूर्वार्थाधिगमात्र निष्प्रयोजनतया शक्यः पर्यनुयोगः । न च निश्चयात्मकत्वेऽपि प्रत्यक्षस्य ततः सर्वतिष्ठपयोपाधीनां निश्चयः; कचित्रिश्चयरूपस्यान्यत्रानिश्चयात्मनञ्च परिच्छेदस्य र्ततः सम्भ-वात् । निश्चयात्मनः प्रत्यक्षात् कथमनिश्चयात्मा परिच्छेद इति चेत्? नः एकान्तेन तस्य तदा-त्मकत्वाभावात् । कथं तिर्हं व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्षमित्युक्तिमिति चेत्? नः अभिप्रायापरि-२० ज्ञानात् । न ह्यनेन प्रत्यक्षाभिमतज्ञानस्य अनिश्चयरूपस्वभावान्तरप्रतिक्षेपः क्रियते, सत्यपि रूपान्तरे व्यवसायरूपापेश्चयेव तस्य प्रत्यक्षत्वं नेतरभागापेक्षयेति एवम्परत्वात्तद्वचनस्य । ततो निश्चयावशेपितस्यापि भावोपाधेर्भावात्र तिद्वपयस्य प्रमाणान्तरस्य नेष्फल्यपर्यनुयोगः सुल्लभाव-काश इति ।

स्यादाकूतम् - एतदेव विप्रतिपत्तिस्थानं यदेकस्य गृहीतेतरत्वेन निश्चितेतरत्वेन च २५ विकल्प इति, तत्कथं तन्निबन्धनः समक्षेतरसम्प्रव इति ? तन्न; निश्चितस्य विप्रतिपत्तिस्थान-त्वायोगात्, निश्चित एव तद्विकल्पो जैनवत् सौगतस्यापि । तदाह-'सदसज्ज्ञान'इस्यादि । सद् विद्यमानम् असद् अविद्यमानं च ज्ञानं ययोस्तयोर्विवेको निश्चयः सौगतस्यापि सदसज्ज्ञान-

१ - चमतीन्द्रिय-आ०, ब०, प०, स०। २ - जनं पर्य-आ०, ब०, प०, स०। ३ - दप्र - आ०, ब०, प०, स०। ३ - दप्र - आ०, ब०, प०, स०। ४ - वरोषोपिधि-आ०, ब०, प०, स०। ५ प्रत्यक्षगृहीत। ६ प्रत्यक्षात्। ७ निश्चयात्मकत्वा-भावात्। ८ छची० का० ६०। "इदमनन्तरोक्तं स्पष्टं विश्चदं व्यवसायात्मकं श्लानम्। कथम्भूतम् ? स्लार्थस- श्लिधानान्वयव्यतिरेकानुविधायि प्रतिसंख्यानिरोध्यविसंवादकं प्रत्यक्षं प्रमाणं युक्तम्।"-सिद्धिवि० दी० प० ९६। ९ निश्चताविश्वष्टस्य, अनिश्चितस्येत्यर्थः। निश्चयाविशेषि-आ०, ब०, प०, स०।

Ų

ξo

विवेकः तस्माद्दित वस्तुपु गृहीतेतरस्वेन विकल्प इति भावः । तैत्र परमाणूनां नीलाद्याकारः सञ्ज्ञानः तस्य प्रत्यक्षेण परिज्ञानात्, असञ्ज्ञानस्तु तेपामेव परस्परतो विवेकः तस्य सतोऽपि प्रत्यक्षेणावेदनान्, अन्यथा स्थृलाकारप्रतिवेदनाभावप्रसङ्गान् ।

विवेकः परमाणूनां प्रत्यक्षे यदि भासते ।
स्थूलैकाकारनिर्भासाभाव एव प्रसज्यते ॥ ३६३॥
न च नास्ति स निर्भासो निर्वाधौत् स्वप्रवेदनात् ।
तदभावे न किब्रित्स्यादणुज्ञानाप्रवेदनात् ॥३६४॥
स्न्यवादापवादश्च ननु पश्चाद्भविष्यति ।
तेनालमुत्सुकायित्वात् प्रस्तुते दीयतां मतिः ॥३६५॥
सतोऽपि स्थूलिनभासस्येन्द्रियत्वं न चेदसन् ।
तस्यैवेन्द्रियजत्वं यद्वक्ति प्रज्ञाकरः स्फुटम् ॥३६६॥

"को वा विरोधः" पिट वाट २।२२३] इत्यादि कारिकाव्याख्याने खलु अलँड्डा-रकारेण-''यथेव केशा दवीयसि देशेऽसंसक्ता अपि घनसिन्नवेशावभासिनः परमाणवोऽपि तथेति न विरोधः" पि० वार्तिकाल० २।२२३ ] इति ह्वाणेन परिस्फुटमेव परमाणुपु धनसन्निवेशप्रतिभासस्य इन्द्रियजत्वमुक्तम् । विकल्परूपत्वे हि तस्यान्यदेव किञ्चिदिन्द्रियज्ञानम् , १५ तत्र च परमाणवः परिमण्डलावभासिन एवेति कथं घनसन्निवेशावभासिनो यतः 'परमाणवोऽपि' इत्यादि वचनमुपपन्नं भवेत् । विकल्पज्ञान एव ते घनसन्निवेशावभासिनो न इन्द्रियज्ञान इति चेत् ; न; तर्स्य तँद्रो (तदगी) चरत्वात्, अन्यर्था तँत्रापि विवेकस्यावभासने "तदनुपपत्तेः। अनवभासने विनिद्रयज्ञानेऽपि अनवभासितविवेका एव ते घनसित्रवेशप्रतिभासिनो भवेयूर-विशेपात् । तस्मादिन्द्रियज एव तत्रिर्भासः " तत एव दूरविरलकेशघनसन्निवेशप्रतिभासस्य २० तथाविधस्यैव <sup>अ</sup>निदर्शनत्वमुक्तम् , न केवलं विरलवस्तुनिवन्धनत्वेन निदर्शनसाददयं तन्निर्भा-सस्य, अपि तु इन्द्रियज्ञत्वेनापीत्यवद्योतनार्थम् । ततो न परमाणूना विवेकस्याध्यक्षेण प्रहणं घनसिन्नवेशस्यैव प्रहणात् । ' तद्प्रहणे तद्व्यतिरिक्तो नीलाद्याकारः कथं गृह्यत इति चेत् ? नः; दर्शनादभ्युपमाच्च । ''हेतुभावाद्दते नान्या ग्राह्यता नाम काचन" [प्र०वा०२।२२४] इत्यादि व्याख्यानं कुर्वता हि "परेणोक्तम्-"परमाण्नामियं नीलाकारता" [प्र० वार्ति- २५ काल २।२२४] इति । ततोऽवगम्यते <sup>१६</sup>तत्प्रत्यक्षत्वं तेनाभ्युपगतम्, अन्यथा 'इयम्' इति प्रत्यक्ष-निर्देशानुपपत्तेः । गृहीतोऽपि <sup>श</sup>तदाकारो भ्रान्त एव स्थृलाकारादिवदिति चेत् ; नः 'परमाण्नाम्'

१ तत्र प्रमाणानाम् स०। २ भेदः । ३ -धारसप्रवे-आ०, ष०, प०, स०। ४ प्रमाणवार्तिकालङ्कारकृता । ५ -त्वेऽिप तस्य आ०, ष०, प०, स०। ६ विकल्पस्य । ७ परमाण्वविषयत्वात् । ८ विकल्पस्य परमाणु विषयत्वे । ९ विकल्पस्य परमाणु विषयत्वे । ९ विकल्पस्य परमाणु विषयत्वे । १० घनसिन्नवेशप्रतिभासानुपपत्तेः । ११ परमाणु विषयत्वे परमाणुभेदानवभासने । १२ -सत एव आ०, ष०, प०, स०। १३ निदर्शनमुक्तम् आ०, ष०, प०, स०। १४ परमाण्वप्रहणे । १५ प्रज्ञाकरेण ।१६ नीलाकारताप्रत्यक्षत्वम् । १७ नीलायाकारः ।

इति वचनात् । न हि खळशणखभावस्य भ्रान्तत्वम् ; वैहिर्थवादाभावप्रसङ्गात् । न चार्यं ज्यायान् , तैद्वादः एव स्थित्वा ''प्रमाणूनाम्'' इत्यादिवचनात् । ततः सिद्धम्—परमाणुपु नीलायाकारस्य सत एव प्रहणम्, अप्रहणं च विवेकस्येति सद्सञ्ज्ञानत्वं तैयोः ।

स्यान्मतम्—न विवेकाग्रहणं धर्मकीत्तेंरभिश्नेतं सकलोपाधिवेदनस्यैव तदिममतत्वात् । 
''तस्माद् दृष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः'' [प्र० वा० ३।४४] इति वचनात् । तें च तस्यानभिप्नेतं साँगतसिद्धान्तत्या प्रत्येतव्यम्, तद्वचनमूळंत्वात् तिसिद्धान्तपरिज्ञानस्य । निव-व्धनकारस्यं तु सदिपि विवेकापरिज्ञानवचनमनादेयमेव 'तस्मात् दृष्टस्य' इत्यादि प्रत्यनीक-त्वात् । न हि तस्येव शास्त्रं व्याचक्षाणस्य तन्मतिविरुद्धं वचनमुपपन्नमितिः तदसत्ः ''न च ते बुद्धिगोचराः'' [ ] इति धर्मकीर्तिनेव प्रतिपादनात्। अनेन हि विवेकहपतयैव परर० माण्नामबुद्धिगोचरत्वमुच्यते न नीळादिरूपतयाः प्रतीतिबाधप्रसङ्गात् । कथं तिह तस्मादित्यादिकं तस्य वचनमिति चेन् भवत्वयं तस्य दोपः, परस्परिवरुद्धाभिधानात् । न तावता विवेकाग्रहणं तस्यानिभिग्नेतम्' इत्यवसीयते । ततः सिद्ध एव साँगतस्यापि गृहीतेतररूपतया भावभेदः निश्चितानिश्चितरूपतया च । तदाह—'संवादिवसंवादिववेकतः' इति । संवादो निर्णय एव ''नातः परो विसंवादः'' [ ] इति वचनात् । तदभावो विसंवादः तयोरपि
रा विवेक एकवस्तुविपयतया निरुचय एव जैनवत् साँगतस्यापि तद्धावान् । तथा हि—

नीलवत्क्षणभङ्गादेर्मनोऽध्यक्षाद्वेदने ।

"एकस्यार्थस्वभावस्य" इत्यादि स्कं वैचः कथम ? ॥३६०॥
वेदने तु ततस्तस्यी निज्ञचयो यदि नीलवन् ।

तत्रानुमानवैफल्यं तद्वदेव कथं न वः ? ॥३६८॥

न गृहीतिर्गृहीतत्वान्निज्ञिचतत्वान्न निज्ञचयः ।

तस्यानुमानादन्यत्तु फलं तस्य किमुच्यताम ? ॥३६९॥

निज्ञिचते च समारोपो विरोधान्नोपजायते ।

फलं यतोऽनुमानस्य "तद्विच्छेदः प्रकल्प्यताम् ॥३७०॥

समारोपद्यवच्छेद्मनुमानात्तदिच्छता ।

वक्तव्यः क्ष्णभङ्गादेर्मनोऽध्यक्षान्न निज्ञचयः ॥३७१॥

वक्तव्यः क्ष्णभङ्गादेर्मनोऽध्यक्षान्न निज्ञचयः ॥३७१॥

वक्तव्यः क्ष्णभङ्गादेर्पे तस्मान्न निज्ञचयः ॥

१ बहिरर्थवदभाव-आ०, ब०,प०,स० | २ बहिरर्थवादे | ३ नीलाद्याकार-विवेकयोः । ४ न तस्याभिप्रेतं आ०,ब०,प०,स० । ५ -त्वात्सित्सि-आ०, ब०, प०, स० । ६ प्रज्ञाकरस्य | ७ तस्मात् दृष्टस्य भावस्येत्यादि । ८ धर्मकीर्तैः । ९ -वोऽपि विसं-आ०, ब०, प०, स० । १० प्र०वा० ३।४२ । ११ क्षणभङ्गादेः । १२ समारो-पव्यवच्छेदः । १३ तस्यैव आ०, ब०, प०, स० । क्षणभङ्गादेखि ।

न हि किश्चिदनिश्चिन्वत् युज्यते निश्चयात्मकम् ।
स्वापमूर्च्छादिबोधेऽपि संत्वस्यातिष्ठसञ्जनात् ॥३७३॥
नाप्येतित्रिर्णयात्मत्वं मानसस्याष्ठसिद्धिमत् ।
यतः प्रज्ञाकरस्येदमिसम्नर्थे वचः स्थितम् ॥३७४॥
''इदिमित्यादि यज्ज्ञानमभ्यासात्पुरतः स्थिते ।
साज्ञात्करणतस्तत्र प्रत्यन्तं मानसं मतम् ॥ [प्र० वार्तिकाछ०२।२४३] इति
इदिमत्येवमुल्छेखान्नान्योऽन्यत्रापि निर्णयः ।

स चेदस्ति मनोऽध्यक्षे सिद्धं तिन्नर्णयात्मकम् ॥३७६॥

तस्यं च तँदात्मकत्वं नीलादावेव न क्षणक्षयादो उक्तदोपत्वात् । ततो गृहीतावशेपितस्य निश्चि-तावशेपितस्य च भावभागस्यं भावात्तद्रहणाय तिम्नश्चयाय च प्रवर्त्तमानस्य प्रमाणान्तरस्य न १० वेफल्यमिति साधूक्तम्-'सदसङ्ज्ञान' इत्यादि ।

यदि वा यदुक्तमंन्येः—'द्रव्यपर्याय' इत्याद्यंक्तम्, विरोधात् । अन्वयो हि द्रव्यस्य स्वभावः व्यतिरेकश्च पर्यायस्य, तयोश्च छक्षणतो विरोधात् कथमेकत्वम् ? सामान्यविशेपयोद्यः, तयोर्पि साद्ययवैसंद्र्यक्षपत्या छक्षणतो विरोधस्य सुप्रसिद्धत्वात् । तत्कथं 'द्रव्यपर्यायसामान्यविशेपात्मकत्वमर्थज्ञानयोर्यतस्तद्वेदनं प्रत्यक्षम्' इति । तत्रेदमाह—'सदसज्ज्ञान' इत्यादि- सम्यक् सङ्करादिपरिहारण अक्षणोति व्याप्नोति स्वपर्यायानिति समक्षं द्रव्यम्, इतरे व्याप्तिविष्-र्ययात् पर्यायाः । अथवा, समक्ष्पत्या अक्ष्यते गम्यत इति समक्षं तिर्यक् सामान्यम् । इतरे तद्रपवेपरीत्याद् विशेपास्तेपां समक्षेतराणां सम्प्रुवः । समित्ययमुपसर्गः एकत्वे, 'समर्थः' इत्यादो दर्शनात्, प्रत्यः संवेदनम्, गत्यर्थस्य धातोज्ञांनार्थत्वात् । तद्यमर्थः—समक्षेतराणां द्रव्यपर्यायाणां सामान्यविशेषाणां चैकत्वेन वेदनम् । केनेति चेत् ? प्रत्यक्षरुक्षणेन । पूर्वदर्शकादनुवर्तमानस्य २० तृतीयापरिणामेन सम्बन्धात् । इदमत्र ऐदम्पर्यम्—न द्रव्यादीनामप्रतिपत्तो तत्रैकत्वप्रतिवेधनमुप-पन्नम्, अप्रतिपन्नप्रदेशे मशकप्रतिपेधस्याऽप्रवेदनात् । प्रतिपन्ना एव द्रव्याद्य इति चेत्; कृतस्त-रप्रतिपत्तः ? प्रत्यक्षादिति चेत्; ततस्तिर्ह—

अन्वितानन्वितत्वेन यथा भेदोऽवगम्यते ।

द्रव्यपर्याययोस्तद्धद्भेदोऽप्यवसीयते ॥३७७॥
 प्रत्यक्षेणोपल्रव्धोऽपि यद्यभेदो विरुध्यते ।
 विरुध्येतैव भेदोऽपि तद्विशेषानवेक्षणात ॥३७८॥
 ततद्व भावनैरात्म्यप्रवादो दुस्त्यजो भवेत् ।
 उपपत्तिर्न तत्रापीत्येतद्ये विदृष्यते ॥३७९॥

१ निश्चयात्मकत्वसद्भावस्य प्रसङ्गात् । सरवस्यापि प्रस-आ, ब०, प०, स० । २ मनोऽध्यच्चस्य । ३ निर्ण-यात्मकत्वम् । तदात्मत्वं ता०, स० । ४ -स्य च भा-आ०, ब०, प० । ५ बौद्धेः । तत्वसं० पृ० ११८, ४८९ । हेतुबि० टी० पृ० ९८ । ६ -दि यु-आ०, ब०, प०, स० । ७ -वैसाट-आ०, ब०, प०, स० । ८ ''सट्गपरिणामस्तिर्यक् खण्डमुण्डादिषु गोत्ववत्''-परीक्षासु० ४१४ ।

पुनरेतद्वगतम्—'द्रव्यपर्यायतादात्म्यं प्रत्यक्षतोऽवगम्यते' इति ? सविकल्पाविनाभावी । स तत्सम्छवो विशेषेण संशयादिव्युदासेन कल्पनं समर्थनं विकल्पो निर्णय इति यावत्, तद्विनाभावी तन्नान्तरीयकः तदात्मकत्वात्। एतदुक्तं भवति – प्रत्य-क्षप्रयुक्तो हि तत्सम्छवो निर्णयस्वभावः ततस्तस्यै तत्तादात्म्यावगमरूपत्वं स्वत एव निदिचत-मिति कि तन्निश्चयार्थेन प्रमाणान्तरेणेति ? कथमेवं तत्र विप्रतिपत्तिः? न हि प्रत्यक्षत एव तैता-दात्म्यावगमे तत एव च तस्य तद्विषयत्वनिर्णये तत्र कस्यचिद्विप्रतिपत्तिर्भवितुमर्हति निर्णयस्य विप्रतिपत्तिप्रत्यनीकत्वात् । दृश्यते च तत्रानेकधा विप्रतिपत्तिः प्रवादिनामिति चेत् : नः शास्ता-न्तरसंस्कारिवकलानां तँदभावात् । न हि कुण्डलितस्य प्रसारितस्य च पन्नगपतेरेकत्वे तद्विष-यत्वे च प्रत्यक्षस्य तेषां विप्रतिपत्तिः सर्वेषां तत्रैकवाक्यत्वोपलम्भात् । तर्हि तान्प्रति शास्त्र-१० मनर्थकमेव, स्वत एव विप्रतिपत्त्यभावे तन्निवर्तनस्य शास्त्रफलस्याभावादिति चेत्; नः तानप्रत्यनयपरत्वाच्छास्वस्य । ते हि कुतिइचत्प्रत्युत्पन्नशरीरेन्द्रियविषयनिर्वेदा मुमुक्षत्वया मोक्ष-मार्गप्रइनेन विदिततन्मार्गतत्त्वं देवं सप्रश्रयमुपपन्नास्तेन च सम्यक्तानं तन्मार्गमुक्ताः प्रच्छेयः 'किं तत् सम्याज्ञानम्' इति ? तत्र सम्यार्ज्ञानव्यवहारिवपयोपद्र्ज्ञनाय तत्प्रसिद्धमेव द्रव्य-पर्यायस्वभावपदार्थगोचरं प्रत्यक्षादिज्ञानं शास्त्रेणानृहात इति कथमनर्थकत्वं तस्य ? तत एव १५ कैरिचदुक्तम्-"प्रमाणानवादः" ] इति । प्रवादिनां तु विद्यन्त एव विप्रतिपत्तयः । न चैतावता स्वविपयनिर्णयस्वभावरहितमेव प्रत्यक्षम्, निर्णातेऽपि विपये कुतर्काभियोगबछात् अन्तरङ्गाद्पि दोपोपप्छवात् मन्दप्रज्ञानां विप्रतिपत्तिविधानोपपत्तेः, अन्यथा सकलप्रतिपत्तृनि-इचयाधिष्ठाने बहिविपयाँदौ विप्रतिपत्तिविरहार् विज्ञानवारादिविक्ठं सकलं जगतप्राप्नोति । तासां च विप्रतिपत्तीनां कचित् स्वमतानुरागविपमप्रहृव्यापत्तिविकलेषु तत एव वचनमात्रो-२० पसूचितात्रिर्णयात्मनः प्रत्यक्षात्रिवृत्तिरिति मन्वानेनेद्मभिहितम्-'सविकल्पाविनाभावी' इति । येपां तु बलवती स्वमतपञ्चपातिनी मतिः तेपामपि तत एव प्रत्यक्षस्य विकल्पाविनाभा-वित्वात् यथाविहितवस्तुनिर्णयस्वभावापरव्यपदेशाद् अनुमानव्यवस्थापिताद् विप्रतिपत्तिव्यावृत्तिः, न च निर्णयरूपत्वाविद्योपात् अध्यक्षनिर्णयवन् अनुमाननिर्णयस्यापि विप्रतिपत्तिविपयस्वेन तव्-परानुमानव्यवस्थायामनवस्थानम्: स्वप्रसिद्धनिदर्शनवलोपनीतत्वेनानुमाननिर्णयस्य अज्ञाकय-२५ विप्रतिपत्तिमलोपलेपत्वात् । तच्चेद्मनुमानम्-विवादाध्यासितं प्रत्यक्षम् अन्वयव्यतिरैकवद्वस्तु-निश्चयरूपं प्रत्यक्षत्वात् । किमत्र परप्रसिद्धमुदाहरणम् ? सदसञ्ज्ञानप्रत्यश्चम् । तदाह— **'सदसज्ज्ञ।नविवेकतः**' इति । सर्च<sup>°</sup> गृहम् असच्च तद्विशेषणं देवदत्तादिवैकल्यं तयोर्ज्ञानं तस्य विवेकः प्रत्यक्षेण निर्णयः। ततस्तमुदाहरणत्वेनाश्रित्य सविकल्पाविना-भावीति । एकं हि प्रत्यक्षज्ञानं देवदत्ताभावतद्विशिष्टगृहविषयमुपजायमानं विशेषणप्रतिभासा-३० द्विशेष्यप्रतिभासस्य तत्प्रतिभासाच विशेषणप्रतिभासस्य नीलपीतप्रतिभासवद् अर्थान्तरत्वादु-

१ प्रत्यचस्य । २ द्रव्यपर्यायतादात्म्य । ३ खस्य । ४ विवादाभावात् । ५ प्रवादिनाम् । ६ -ज्ञानस्य व्यव-भा०, ब०, प०, स० । ७ -यादी प्रति-भा०, ब०, प०, स० । ८ -समतानु-भा०, ब०, प०, स० । ९ ''प्रत्यक्षादिति पाठः''-ता० टि० । १० 'देवदत्ताभाववद गृहम' इत्यत्र ।

भयाकारं परस्यापि प्रसिद्धम । तथा च विद्वक्त्पस्य वचनम्-''ततोऽपि विशेषणविशेष्यत्वेन प्रतिभासादभावगृहयोरेकज्ञानावलम्बनत्वम्'' [ ] इति । तच्च तदुभयप्रतिभासल- क्षणाकारापेक्ष्या सन्यतिरेकम्, तदाकाराधिष्टानसंवेदनापेक्ष्या तु सान्वयम् इत्यन्बयन्यतिरेक- वद्वस्तुरूपमिति सिद्धं तद्विपयस्य स्वसंवेदनस्यान्यस्य वा प्रत्यक्षस्यान्वयन्यतिरेकवद्वस्तुनिर्णय- रूपत्वमिति साध्यावैकल्यमुदाहरणस्य ।

अथवा, सामान्यविशेपज्ञानमत्र उदाहरणम् । तदाह-'सदसज्ज्ञानविवेकतः' इति । सीदित स्वविशेपञ्यापकत्वेन गच्छतीति सत्, न सीदित विजातीयविशेपञ्यापकत्वेन न गच्छतीत्यसत् । सच्चासावसच्च सदसन् सामान्यविशेप इत्यर्थः । प्रसिद्धश्चायमर्थः परस्य । तथा च ''सामान्यं विशेप इति बुद्ध्यपेन्नम्'' [वैशे० स्० १।२।३] इति । अत्र भाष्येम् – ''तत्रैकं गोत्वं बुद्धिवशात्सामान्यं विशेप इति चोच्यते, अनुवृत्तवुद्धिहेतुत्वात्सामान्यं १० चोच्यते । तस्य ज्ञानं तत्प्रत्यक्षं सदसञ्ज्ञानं तस्य विवेको निश्चयः । तस्मादुदाहरणात् सविकल्पाविनाभावीति । तथा हि—

यत्सामान्यविशेषस्य व्यावृत्त्यनुगमात्मनः । विनिश्चायकमध्यश्नं काणादस्य प्रसिद्धिमन् ॥३८०॥ तदुदाहरणादन्यद्पि प्रत्यक्षमञ्जसा । व्यावृत्त्यनुगमात्मार्थनिश्चयाङ्गं निबुध्यताम् ॥३८१॥

१५

स्यान्मतम्-गोत्वस्यान्यस्य वा सामान्यरूपमेव वस्तुसत् न विशेषरूपं तत्तु परमुपचारात् , ततो न वस्तुसद्धाष्ट्रस्यनुगमात्मनिर्णयरूपत्वं तत्प्रत्यक्षस्य । ततः साध्यवैकल्यमुदाहरणस्य, तथा च "द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वञ्च सामान्यानि विशेषाश्व" [वैशे० स्०१।२।५] इति । अत्र भाष्यम्-"तत्र द्रव्यत्वमनेकष्टक्तित्वादञ्जसा सामान्यं २० सत् व्याष्ट्रक्तप्रयहेतुत्वादोपचारिकीं विशेषाख्यामपि लभते" [ ] इति । तत्रेदमुच्यते-कः पुनरसौ विशेषो द्रव्यत्वे यस्योपचारः क्रियते ? गुणकर्मभ्यो व्याष्टक्तत्विभिति चेत् ; नः तस्य मुख्यस्येव भावात् , अन्यथा र्तद्वयाष्ट्रक्तप्रत्ययस्येवानुद्यप्रसङ्गात् , तस्य तैद्वशेषनिवन्धनत्वात् । उपचारसिद्धाचिद्वशेषाक्तप्रत्यय इति चेत् ; नः तत्प्रत्ययाभावे तदुप-चारस्यैवायोगात् । तद्यं परस्पराश्रयः –व्याष्टक्तप्रयाद्विशेषोपचारः, तदुपचाराच्च तत्प्रत्यय ६५ इति । यदि च द्रव्यत्वस्य गुणकर्मभ्यो व्यावृक्तत्वमौपचारिकम् , र्तदनुतृक्तवं तर्हि पारमार्थिक-मिति गुणकर्मणामपि द्रव्यत्वोपपत्तेः सुव्यवस्थितो द्रव्यादिभेदः स्यात् । प्रथिव्यादिष्वनुवृक्तिरेव

१ देवदत्ताभाववद् गृहमिति ज्ञानम् । २-ति न साध्यादिवै-आ०,व०,प०,स०। ३ पृथिवीत्वादिकमित्यर्थः । ४ ''अपरं द्रव्यत्वगुणस्वकमित्वादि अनुवृत्तिव्यावृत्तिहेतुत्वात् सामान्यं विशेषध भवति । ''एवं पृथिवीत्वादिकपत्वोत्केन्पणस्वगोत्वघटत्वपटत्वादीनामिष प्राण्यप्राणिगतानामनुवृत्तिव्यावृत्तिहेतुत्वात् सामान्यविशेषभावः सिद्धः ।''-प्रश्न०भा० पृ० १६५ । ५ चौद्यते आ०,ब०, प०, स० । ''एतानि तु द्रव्यत्वादीनि प्रभूतविषयत्वात् प्राधान्येन सामान्यानि, स्वाश्रयविशेषकत्वाद्भत्त्या विशेषाख्यानीति ।''-प्रश्न०भा०पु०१६६ । ६ गुणकर्मभ्यो द्रव्यं व्यावृत्तिमिति प्रत्ययस्य । ७ गुणकर्मव्यावृत्तिनिवन्धनत्वात् । ८ गुणकर्मानु कृत्तत्वम् ।

तस्य गुणकर्मभ्यो व्यावृत्तिर्नापरेति चेत् ; गुणकर्मभ्यो व्यावृत्तिरेव तस्य पृथिव्यादिष्वनुवृत्ति-र्नापरेत्यपि कस्मान्न स्यात् ? अनृवृत्तप्रत्ययेन पृथगेवानुवृत्तेर्व्यवस्थापनादिति चेत् ; न ; व्यावृत्तप्रत्ययेनापि पृथगेव व्यावृत्तेवर्यवस्थापनप्रसङ्गात् । व्यावृत्तप्रत्ययोऽपि नापरोऽनुवृत्त-प्रत्ययात् । तथा च भाष्यम्-''कः पुनर्द्रव्यत्वनिमित्तो द्रव्यस्यानुवृत्तप्रत्ययः **१ 'द्रव्यं** ५ द्रव्यम्' इति । व्यावृत्तप्रत्ययोऽपि स एव'' [ ] इति । तत्कथमसिद्धादेव ञ्यावृत्तप्रत्ययातः पृथग्व्यावृत्तेव्येवस्थापनमिति चेत् ; न ; वचनमात्रात् तत्प्रत्ययापलापस्य दु**रु**-पपादत्वात्, अनुवृत्तप्रत्ययस्याप्यपलापस्य प्रसङ्गात् । शक्यं हि वक्तुम्-कः पुनः द्रव्यत्वनिमित्तः पृथिन्यादिषु न्यावृत्तप्रत्ययः ? रूपासुरक्षेपणादिविलक्षणाः पृथिन्यादय इति, द्रन्यमित्यनुवृत्त-प्रत्ययोऽपि स एव, इति । पृथगेवानुशृत्तप्रत्ययोऽनुभूयत इति चेत् ; न ; व्यावृत्तप्रत्ययस्यापि १० पृथगेवानुभवात् । व्याहतञ्जैतत्-अनुवृत्तप्रत्ययस्यैव व्यावृत्तप्रत्ययत्विमिति, नीलप्रत्ययस्यैव तदपरसकलपदार्थप्रत्ययत्वप्रसङ्गात् । एवञ्च सर्वस्य सर्ववेदित्वर्सुपायाभियोगनिरपेक्षमेव भवेत्। नीलात् तद्परसकलपदार्थजातस्य अर्थान्तरत्वात्रायमतिप्रसङ्ग इति चेत् ; अनुगमाद्यावृत्तेरन-र्थान्तरत्वं कस्मात् ? अनुगमप्रत्ययस्यैव व्यावृत्तप्रत्ययत्वादिति चेत् ; तद्पि कस्मात् ? अनुगमाद्यावृत्तेरनर्थान्तरत्वादिति चेत् ; न ; सुव्यक्तत्वात्परस्पराश्रयस्य । न च विषयवशात् १५ प्रतीतित्र्यवस्था ; प्रतीतेः प्राक् विषयस्यैवासिद्धेः । प्रतीतिद्यानुवृत्तप्रतिभासवती व्यावृत्तप्रति-भासवती च भिन्नाकारेवेति कथन्न ततस्तद्विपयभेदसिद्धिः । युगपद् बुद्धिद्वयं न प्रतिभासत इति चेत्; नील्पीतयोरिप युगपद्रहणे बुद्धिद्वयं न प्रतिभासते एव । मा भूत् बुद्धिद्वयमिति चेत् ; किं तर्हि स्थात् ? एकेव बुद्धिरिति चेत् ; सा यदि नीलविपयैव कुतः पीतप्रतिभासनम् ? न कुतिरचिद्ति चेत्; न; नीलेऽप्यपरापरावयवानामेकावयवर्षेहणेनाऽप्रहणप्रसङ्गात अखण्डै-२० कावयवप्रहणमेवावशिष्येत । न च तैस्योपलन्धिरित प्रतिविषयज्ञानभेदवादिनां निःशेषप्रतीति-विलोप एव स्यात् । अवयविप्रतीतेः नैवमिति चेत् ; न; अवयवाप्रतीतौ तदप्रतीतेः । अतिबह-लान्धकारवेलायामप्रतीतार्वयवैवावयविप्रतीतिरिति चेत् ; न ; तदापि मध्यपादर्वादिभागंप्रतिपत्ते रवश्यम्भावात् , अन्यथा पशुमनुष्यादिविभार्गापरिज्ञानप्रसङ्गात् । अस्ति च तदवस्थायां तत्परिज्ञानम् । तन्न अवयवप्रतिपत्तिविकला कचिद्प्यवयविप्रतिपत्तिरिति दुरपवाद् एव सकल-२५ प्रतीतिविलोपः प्रत्यर्थनियतज्ञानवादिनाम् ।

अस्तु तर्हि नीलबुद्धिरेव पीतविषयेति चेत्; न; नीलाभिमुखेनैव रूपेण तस्यास्तद्विष-यत्वविरोधात्, तद्परनिरवशेपपदार्थविषयत्वातिप्रसङ्गस्याभिहितत्वात् ।

एतेन तारानिकुरम्बस्येकज्ञानवेद्यत्वं प्रत्युक्तम् ; एकज्ञानस्येकताराभिमुखेनैव रूपेण तारान्तरविषयत्वानुषपत्तेः । तथा च सद्सद्वर्गः कस्यचिदेकज्ञानालम्बनम् अनेकत्वात् तारानि-३० कुरम्बवदिति न निदर्शनम् , साध्यविकल्लात् । अस्त्येव तर्हि पीताभिमुखमपि रूपं तद्बुद्धे-

१ अनायासम् २ अनुगमप्रत्ययस्यैव व्यावृत्तप्रत्ययस्ये अनुगमाद् व्यावृत्तेरनथीन्तरत्वम्, तस्मिश्च अनुगम-प्रत्ययस्य व्यावृत्तप्रत्ययत्विमिति । ३ अखण्डैकावयवस्य । ४-वयवावय-आ०, ब०, प०, स० । ५-गप्रतीतेर-आ०, ब०, प०, स० । ६-गादिपरि-आ०, ब०, प०, स० । ७ नीलादिमखे-आ०, ब०, ए०, स० ।

रिति चेतु : सिद्धं तर्हि द्रव्यत्वादिसामान्यप्रत्ययस्यापि अनुवृत्तरूपाभिमुखादन्यदेव व्यावृत्त-रूपाभिमुखं रूपम् , अन्यथा तस्य तद्विषयत्वायोगादिति न सर्वथा अनुवृत्तप्रत्ययादनर्थान्तरमेव व्यावृत्तप्रत्ययः, तथात्वे वा ''गोत्वमनुवृत्तबुद्धिहेतुत्वात् सामान्यम्'' [ भाष्यमर्थवत् सामान्यस्य तद्बुद्धेदच तद्विपयस्य भावात् , ''व्यावृत्तवुद्धिहेतुँ त्वाद्विशोपः'' इति तु नार्थवत् विशेषस्य तद्बुद्धेरच तद्विषयस्याभावात् । अनुवृत्तादिभाष्यस्यैव व्यावृत्तादि- ५ भाष्येण व्याख्यानमिति चेत् ; न ; अवाचकत्वात् । न ह्यनुवृत्ततत्प्रत्ययपदार्थयोः व्यावृत्त-तरप्रत्यर्यपदे<sup>3</sup> वाचके । न चावाचकेन व्याख्यानम् : तस्य व्यामोहनत्वात् , ततः प्रत्ययभेद एव भाष्यभेदोपपत्तिर्नान्यथा । तदयम् 'अनुवृत्तचुद्धि' इत्यादिना भाष्येण अनुवृत्तव्यावृत्तप्रत्यय• योर्भेदमाचक्षाण एव 'कः प्रनः' इत्यादिना तयोरभेदमेवाचष्ट इति कथमनुन्मत्तः आत्रेयः ? तन्न व्यावृत्तरूपस्य विशेषस्योपचारः । एकवृत्तित्वं विशेषो द्रव्यत्वस्योपचर्यते ''एकवृत्ति- १० ] इति तल्लक्षणादिति चेत् ; न ; तँस्यापि मुख्यस्यैव भावात् । विशेषः" [ अनेकवृत्तिनि कथमेकवृत्तित्विमिति चेत् ? न : तस्य प्रस्थे कुडववत् अनेकवृत्तिनि सम्भव-प्रमाणसिद्धत्वात् अवधृतस्यासिद्धिरेव, न ह्यनेकवृत्तिन 'एकवृत्तित्वमेव' इत्यवधृतमेकवृत्तित्वं सिद्धमिति चेतु : कः पुनरवधारणार्थः ? व्यावृत्तिरन्यत इति चेतु : सैव तर्हि विशेषो नैकवृत्तित्वमात्रम्, साँ चैकवृत्तिवद्नेकवृत्तित्यपि र्भवन्ती विशेषः कस्मान्न भवेदविशेषात् ? १५ एकवृत्तित्वोपाधिरेव सा विशेषव्यपदेशाय कल्प्यते नानेकवृत्तित्वोपाधिकेति चेत : कत एतत ? सत्तासामान्ये सत्यामपि तैस्यां विशेषव्यपरेशादर्शनादिति चेत् : नः द्रव्यत्वादिष् विशेषव्यपदेशस्य तत एव दर्शनाद । ततो न विशेषोपचारस्य किञ्चित्प्रयोजनं मुख्यत एव विशेषात्सकलतत्प्रत्ययानां निष्पंत्तेः । तस्मान्मुख्यत एव द्रव्यत्वे अनुवृत्तव्यावृत्ताकारद्वितयो-पपत्तौ तत्प्रत्यक्षस्य अन्वयव्यतिरेकवद्वस्तुनिदचयरूपत्वेन साध्यवैकल्यानुपपत्तेः उपपन्नमेतत् २० 'अन्वयन्यतिरेकवद्वस्तुनिर्चयस्वरूपं प्रत्यक्षं प्रत्यक्षात्वात्, द्रव्यत्वसामान्यविशेषप्रत्यक्ष्वत्' इति । न चेदनुमन्तव्यम् अप्रसिद्धमुदाहरणम् द्रव्यत्वस्याप्रत्यक्ष्विपयत्वात्, अन्यथा अनुमानेन तद्य-वस्थापनावैफल्यादितिः "प्रत्यक्षत्वेऽपि तस्य दृढनिर्णयार्थमनुमानभिति परैरभ्यपगमात् । तथा च भाष्यम्-''भवतु वा द्रव्यत्वं प्रत्यत्तं तथाप्यनुमानोपन्यासः दार्ढ्यार्थे इत्यदोषः'' ] इति ।

अथवा , संशयप्रत्यक्षम् अत्रोदाहरणम् , तदाह-'संवादविसंवादविवेकतः' इति । संवादविषयत्वात् संवादो बोधस्वभावः विसंवादो विरोधः, तद्विपयत्वात्तद्धमौ संवाद-विसंवादो अवधारणानवधारणस्वभावो, संवादविसंवादो बोधनिष्ठो निर्णयानिर्णर्यं'धमौ तयोर्विवेकः तत्प्रत्यक्षेण निश्चयः तस्मात् सविकल्पाविनाभावीति । तथा च प्रयोगः-प्रत्यक्षम्

१ व्यावृत्तप्रत्ययस्य अनुवृत्तप्रत्ययादिभन्नत्वे अनुवृत्तप्रत्यये एव अविशिष्यमाणे । २-यप्रथमाद्विवचं पदे आ०, ब०, प०, स० । ३ ''प्रथमाद्विवचनम्''-ता० टि० । ४ एक वृत्तित्वरूपविशेषस्यापि । ५ प्रस्थे क्लृप्तपदेनेक -आ०, ब०, प०, स० । ६ अन्यतो व्यावृत्तिः । ७ भवन्ति वि-आ०, ब०,प०,स० । ८ अन्यतो व्यावृत्तिः । ९ अन्यतो व्यावृत्तिः । ९ अन्यतो व्यावृत्ती । १० प्रत्यक्षेऽपि आ०, ब०,प०, स० । ११ -र्णयौ धर्मौ आ०, ब०,प०, स० ।

अन्वयव्यतिरेकवहस्तुनिर्णयरूपं प्रत्यक्षत्वात् संशयप्रत्यक्षवत् । अन्वयवत्त्वद्ध संशयवस्तुनो बोधरूपेण तस्य व्यतिरेकस्वभावव्यापित्वात्, व्यतिरेकवत्त्वद्ध निर्णयानिर्णयरूपाभ्यां तयोः परस्परतो व्यावृत्तोः । प्रसिद्धं चैतत्परस्यापि । तथा च संशयलक्षणसूत्रे भीष्यम्—"तत्राय-मूर्श्वतासामान्यविशिष्टस्य धर्मिणोऽत्रधारणं निर्णयः स्थाणुर्वा पुरुषो वेति विशेषानवधारणं संशयः, एक एव प्रत्ययः ।" [ ] एकस्यावधारणानवधारणात्मकत्वानुपपत्तिरिति चेत्; दृष्टत्वाद्प्रतिपेधः । दृष्टमिद्म्—एकं झानं सामान्यविशिष्टस्य वस्तुनोऽत्वधारणं सिद्धशेषानवधारणात्मकं यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति । दृष्टस्य चापह्नवो न युक्त इति । तन्न संशय-प्रत्यक्षस्य साध्यविकलत्त्वम् ।

आद्शेमुखज्ञानप्रत्यक्षम् अत्रोदाहरणम् अनेनैव प्रतिपादितं पतिपत्तज्यम् । तत्रापि १० संवादनविषये मुखज्ञाने परस्परप्रत्यनीकतया विसंवादविषययोः सम्यङ्गिथ्याप्रतिमासयोः तत्प्रत्य-क्षेण निइचयतः साध्यवेकरुयदोपानवकाशात् । प्रयोगइचात्र-'प्रत्यक्षम् अनुगमव्यतिरेकात्मक-वस्तुनिर्णयस्वभावं प्रत्यक्षत्वात् आदर्शमुखज्ञानप्रत्यक्ष्वत्' इति । 'आदर्शमुखज्ञानमनुगम-व्यावृत्तारूपम्' इत्यविप्रतिपत्तिस्थानमेव वैशेषिकस्य । सम्यङ्गिध्याप्रतिभासयोः व्यायुत्तयोर्वोधात्मना तेन व्याप्तेः स्वशास्त्रप्रसिद्धत्वात् । तथा च ''आत्मेन्द्रियार्थसिन्न-१५ कर्पात्'' ईत्यादो भाष्यम्-''तँत्रादर्शादिषु मुखम्' 'अभिमुखं मुंखम्'इति च भ्रान्तः प्रत्ययो मुखमित्येतावता सम्यक्" इति । ततः स्थितम् अनन्तरोक्तादनुमानात् परप्रसिद्धनिदर्शन-बलोपट्टंहितात् प्रत्यक्षस्य विकल्पाविनाभावित्वनिद्यये तदेवोपवर्णितस्वभावं समक्षेतरसम्प्रव-मवस्थापर्यंत् प्रवादिनां विप्रतिपत्तिमलं प्रक्षालियतुं क्ष्मत इति । तन्न प्रत्यक्षस्य निइचयास्म-कत्वेऽपि प्रमाणान्तरशब्दान्तरवैफल्यम् , भावस्य सांशत्वेन प्रत्यक्षापरिच्छित्रस्यापि तद्भागस्य २० तँद्विपयत्वोपपत्तेः, प्रत्युत निरंशवस्तुवादिनामेव तद्वैफरुयं विषयाभावात् प्रत्यक्षेणैव सर्वात्मना भावस्य परिच्छेदान् । न भावपरिच्छेदान् प्रमाणान्तरस्यानुमानस्य शब्दस्य वा साफल्यम् अपि तु समारोपव्यवच्छेदादिति चेत्; कोऽयं समारोपो नाम ? अतस्मिन् तद्ध्यवसायी विकल्प इति चेत्; ननु न तस्य निर्विकल्पकमेव रूपम् ''अभिलापसंसर्ग'' [न्यायबि०प्ट०१३] इत्यादिवचर्नस्य निर्विषयत्वप्रसङ्गात् । नापि विकल्पकमेवः ''सर्विचत्तचैत्तानाम्''[न्यायिक २५ १० १९] र्इत्यादिवचनव्यापत्तेः । उभयरूपत्वे च तद्भेदेन तदात्मनो ज्ञानस्य भेदो वा स्यात्, अभेदो वा? यद्यभेदः; तदानीम् अक्रमवन् क्रमेणापि सत्यपि विरुद्धधर्माध्यासे भावस्य कथक्कि-देकत्वमविरुद्धं भवेत् । वक्ष्यते चैतत्-"विरुद्धधर्माध्यासेन स्याद्विरुद्धं न सर्वथा।" इति"।

१ ''सामान्यप्रत्यक्षाद् विशेषाप्रत्यक्षाद्विशेषस्मृतेद्व मंदायः ।'' -वैशे० सू० २।२।१७ । २ आत्रेयकृतम् । ३ ''आत्मेन्द्रियार्थसन्निकर्षात् यन्निष्यते तदन्यत् ।'' -वैशे० सू० ३।१।१८ । ४ लत्रादर्शनादि-आ०, ब०, प०, स० । ५ सखिमदं च भ्रा-आ०, व०, प०, स० । ६ -यन् प्र-आ०, व०, प०, स० । ७ प्रमाणान्तरशब्दान्तरिषयतोषपत्तेः । तद्विषयोप-आ, व०, प० । ८ ''अभिळापसंतर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः कल्पना''-न्यायवि० १३ । ९-पि निर्विक -आ०,व०,प०,स० । १० ''सर्विन्तिचैत्तानामात्मसंवेद्नम् ( स्वसंवेदनम् )'' -न्यायवि० ए० १९ । ११ न्यायवि० इलो० १२६ ।

१०

तथा च तदेकत्वज्ञानम् अविपरीतार्थविपयत्वात् कथमध्यारोपः ? यतोऽनुमानात्तद्व्यवच्छेदः; तदभावे च कथं तस्यं प्रामाण्यम् ?

विरुद्धधर्माध्यासेऽपि निर्विकल्पेतरात्मना ।
तदात्मनश्चेद्वोधस्याभेद एव प्रतीतितः ॥३८२॥
तद्वदेव क्रमेणापि प्रतीतेरनुपद्रवात् ।
विरुद्धधर्माध्यासेऽपि भावैकत्वं न दुष्यित ॥३८३॥
एकत्वज्ञानमेवं चाविपरीतार्थगोचरम् ।
अध्यारोपः कथं यस्य व्यवच्छेदोऽनुमावलात् ॥३८४॥
नाध्यारोपव्यवच्छेदान्नापि वस्तुप्रहात्ततः ।
प्रामाण्यमनुमानस्य स्याद्वादन्यायविद्विपाम् ॥३८५॥

एतदेवाह 'एकन्न' इत्यादिनां ---

## [ एकन्र निर्णयेऽनन्तकार्यकारणतेक्षणे । अतद्धेतुफलापोहे कुतस्तत्र विपर्ययः ॥ ५॥ ]

एकत्र एकत्वे '³ बुद्धेः' इति शेषः । भावप्रधानद्रच निर्देशः । तस्मिन् किम् ? इत्याह—अनन्तकार्यकारणता । कारणं प्रमाणिन्त्यर्थः । ''हेतुरपदेशो लिङ्गं निमिन्तं १५ प्रमाणं कारणिम्त्यर्थान्तरम्'' [वैशे० स्० ९।२।४ ] इति वैशेषिकाणां स्त्रदर्शनात् । कारणस्य भावः कारणता, प्रामाण्यमिति यावन् । तत्य्रतिषेधोऽकारणता प्रामाण्याभाव इत्यर्थः । कत्य ? अनन्तकारिणः । अन्तो विनाशः, प्रक्रमवशान् समारोपस्येति गम्यते, तं करोतीति शीलं तत्कारि न तत्कारि अनन्तकारि तस्य अनुमानस्येत्यर्थः । अनुमानप्रामाण्याभावसाधने साधनमेतत् द्रष्टव्यम् । तद्यमर्थो भवति—न समारोपव्यवच्छेदेन प्रामाण्यमनु- २० मानस्य तत्र तस्यासाधकतमत्वान् । तद्वेव कस्मादिति चेत् ? व्यवच्छेदस्य समारोपस्येवाभावात् । इदमेवाह—कुत्तस्तत्र विपर्ययः । तत्र बहिरन्तश्च भावेषु कुतः प्रत्ययात् विपर्ययः समारोपः, न कुतदिचत, एकत्वप्रत्ययस्य विपर्ययत्वेनाभिष्रेतस्य सम्यग्हानत्वादिति भावः । कद्य न विपर्ययः ? इत्याह—निर्णये निरचये । कस्येत्यपेक्षायां समक्षेत्यादिकमिह षष्टयन्त-प्रिमसम्बन्धनीयम् । तद्यमर्थः—समक्षेतरसम्प्रवस्य समक्षस्य द्रव्यस्य इतरेषु पर्यायेषु समित्ये- २५ कत्वेन च द्रवस्य ज्ञानस्य निर्णय इति विकल्पाविकल्पाद्यक्रमपर्यायैकत्वज्ञानवत् क्रमभाविसुख-दृःखादिनानापर्यायैकत्वज्ञानस्य पि तत्त्वज्ञानतया निश्रये नासौ समारोपः तद्भावात्र तद्व्यवच्छे- कित्वेनानुमानस्य प्रामाण्यमिति समुदायार्थः । तत्र द्वितीयो विकल्प उपपन्नः ।

१ अनुमानस्य । २ ''एकत्र निर्णयेऽनन्तकार्यकारणतेक्षणे । अतद्धेतुफलापोहे कुतस्तत्र विपर्ययः ॥ इति । तिकेन'' –ता० टि० । ३ वुद्धिरिति आ०, व०, प०, स० । ४ –त्वादेव क–ता० । ५ –दरूपत्वेन भा०,व०, प० स० ।

भवतु तर्हि प्रथम एव विकल्पो बोधाकारभेदे बोधभेदस्यावश्यम्भावित्वादिति चेत: तत्रापि न निर्विकल्पकभागस्य समारोपत्वं तस्य यथावस्थितस्वरूपसंवेदनस्वभावत्वेन तत्त्वज्ञान-त्वात् । तद्भावे च कथं तद्व्यवच्छेदकत्वेनानुमानस्य प्रामाण्यम् ? एतदेवाह-ईक्ष्मणे निर्वि-कल्पकज्ञानभागे । किम् ? अनन्तकार्यकारणतासमारोपव्यवच्छेदविकल्रस्यानुमानस्य न प्रामाण्यम् । ५ कुत इति चेत् ? कुतस्तत्र विपर्ययः विपर्ययाभावो गत इत्यर्थः । भवतु विकल्प भाग एव समारोप इति चेत्; कुतस्तस्य प्रतिपत्तिः ? अप्रतिपन्नस्य भावे अतिप्रसङ्गात् , ज्ञानत्वानभ्युपग-माच । स्वसंवेदनादिति चेत् ; तदपि न निर्विकल्पकम् ; तस्य तस्मात्पृथक्कृतत्वात् । न हि पृथ-क्कृतं वेदनं स्वसंवेदनं नाम, अन्यवेदनाभावप्रसङ्गात् । अन्यत एव तस्य वेदनमिति चेत् ; न ; अन्यवेद्यत्वनियमे जडत्वप्रसङ्गात् , समसमयस्य अकारणत्वेनाविर्पयत्वाच । वेदनात् प्राच्यसमय एव विकल्पभाग इति <sup>उ</sup>चेत् ; तदा तर्हि परिज्ञानशून्यस्य कथं बोधत्वम् ? स्वसंवेदनादिति चेत् ; न ; 'तदपि न निर्विकल्पकम्' इत्यादेः 'कथं बोधत्वम्' इति पर्यन्तस्य प्रसङ्गात् । पुनरिप स्वसंवेदनाद्वोधत्विमिति चेत् ; न ; अनवस्थावाहिनइचक्रकस्य प्रसङ्गात् । कारणत्वेऽिप अतदाकारेण न तस्य वेदनम् ; साकारज्ञानवादस्य अनवसरत्वप्रसङ्गात् । आकारवत्त्वे तद्वेदनस्य पुनरपि विकल्पेतररूपत्वमेर्कंस्य विज्ञानस्य प्राप्तम्, न चैतदुपपन्नम् उक्तदोषत्वात् । १५ पुनस्तदुभयाकारपृथकाराभ्यनुज्ञाने तत्रापिं 'न निर्विकल्पकभागस्य'इत्यादिकम् 'उक्तदोपत्वात' इतिपर्यन्तमावर्त्तमानम् अनवस्थातरङ्गिणीमाकर्पतश्चककस्योपनिपातकं भवेत् । तन्न स्वतस्त-द्वेदनं निर्विकरुपकं यतस्तत्प्रतिपत्तिः, अप्रतिपन्नस्य समारोपस्यासत्त्वात् कथं तद्व्यवच्छेद-कत्वेनातुमानस्य प्रामाण्यम् ? एतदेवाह्-अतःद्वेतु । तत् स्वसंवेदननिर्विकल्पकं धत्ते आत्मनि खसंवेदनप्रत्यक्षरीहतो विकल्पभाग इटार्थः, धारयतीति तद्धः तस्माद्रस्यः अतद्धः तस्मिन् । तुशब्दः अपिशब्दार्थः, न केवलं दर्शनभागं किन्तु अतद्धेऽपि विकल्पभागे । किम् ? अनन्तकार्यकारणतासमारोपव्यवच्छेदविकलस्यानुमानस्य न प्रामाण्यम् । कुत एतदिति चेत् ? कुतस्तत्र विपर्ययः । विपरीतारोपो न कुतिइचद्प्यवगम्यत यत इत्यर्थ । विकल्पकमेव तर्हि तस्य स्वतो वेदनमिति चेन् ; न तर्हि तत्प्रत्यक्षम्, कल्पनापोढस्य र्तत्त्वात् , अन्यथा छक्षण-स्याव्याप्तिदोर्षापत्तेः । नाष्यनुमानम् ; विषयभेद एव तद्भावात् । न चाप्रमाणात् प्रतिपन्नस्य प्रतिपन्नत्वं प्रमाणकल्पनावैयर्ध्यान् । अपि च , विकल्पभागो नामाभिजलपयोग्य आकारः, तस्य च सामान्यकृपत्वेनावस्तुत्वात् कथं स्ववित्तिफळत्वम् ? अवस्तुनो निष्फळत्वात् । फळवत्त्वे वस्तुत्वापत्तेः । ततो न विकल्पकमपि तस्य स्वतो वेदनम् । अविदितस्य च असमारोपत्वात् कथं तद्व्यवच्छेदेनानुमानस्य प्रामाण्यम् । एतदेवाह—फलापोहे । फलमपोद्यते असम्बन्धित्वेन स्थाप्यते तस्मादिति फलापोद्दः सामान्याकारो विकल्पभागः तस्मिन् । किम् ? अनन्तकार्यका-३० रणतासमारोपव्यवच्छेदरहितर्स्य न प्रामाण्यम् ? कृत इति चेत् ? कुतस्तत्र विपर्ययो

१ ईच<sup>णे</sup> इति निर्विकल्पकभागे ज्ञान-आ०, ब०, प०, । २ ज्ञानाविषयत्वात् । ३ चेत्तैया तर्हि आ०, ब०, प० । ४ -कत्वस्य वि-आ०,ब०,प०, स० । ५ -पि तिन्निर्वि-आ०, ब०, प०, स० । ६ प्रत्यचत्वात् । ७-दोषोपपत्तेः ब०, प० । ⊏-स्य तत्प्रा-आ०,ब०, प० ।

१५

२०

२५

विपरीतारोपो न कुतिश्चित्रश्चीयैते यत इत्यर्थः । सत्यम् ; विकल्पेतराकारयोर्वस्तुवृत्तेर्ने नानात्वं विकल्पान्तरोपनीतं तु तदभेदमाश्रित्य समारोपास्तित्वमास्थीयत इति चेत् ; न ; विकल्पान्तरस्यापि प्राच्याद्दोपादसम्भवात् । तस्यापि विकल्पान्तरोपनीतत्वकल्पनायामनवस्थापत्तेः। तस्मात् समारोपव्यवच्छेदकारित्वेनानुमानं प्रमाणयता गृहीतेतरादिरूपेण वस्तु सांशमभ्युपगन्तः व्यम् , अन्यथा समारोपासम्भवेन तस्य तद्व्यवच्छेदकारित्वानुपपत्तेरिति 'एकत्र' इत्यादि- ५ वार्तिकतात्पर्यम् ।

अपि च, समारोपव्यवच्छेदो नाम तन्निवृत्तिमात्रम्, भावान्तरस्वभावो वा स्यात् ?

निवृत्तिमात्रं विच्छेदो यदि तैस्योपकल्प्यते ।
तदा तैर्त्करणान्मानमनुमानं कथं भवेत् १ ॥३८६॥
अन्यथा स्वापमूच्छोदेर्मानत्वं केन वार्यते ।
ततोऽपि यत्समारोपनिवृत्तिर्ने विशिष्यते ॥३८७॥
तेदाप्यारोपसद्भावाभ्यनुज्ञाने कथं भवेत् ।
चैतन्यशून्यस्वापादिर्प्रवादस्त्र तात्त्विकः ॥३८८॥
तत्तृतीयं प्रमाणं ते भवेत्स्वापादिसञ्ज्ञतम् ।
अचेतनत्वात् , यत्तस्य नान्तर्भावः प्रभाणयोः ॥३८९॥
प्रमाणसङ्ख्यात्र्याद्याद्वेवमनुद्धतात् ।
क्वर्वाथाः दुर्विद्ग्धस्त्वं कथमात्माभिरक्षणम् १॥३९०॥
भावान्तरं समारोपञ्यवच्छेदो यदीष्यते ।
तद्प्यज्ञानरूपं चेत् किन्न स्वापप्रमाणता ॥३९१॥
स्वापादिप यद्ज्ञानं किञ्चिद्वस्तूपजायते ।
अैज्ञानकरणाद्भेदस्तन्न स्वापानुमानयोः ॥३९२॥

तज्ज्ञानमनुमानं तत्, यद्वा तस्मात्परं भवेत् ? ॥३९३॥ अनुमानमेव तत्त्वज्ञानमिति चेत् ; अत्राह –

<sup>१</sup>°तत्त्वज्ञानस्वभावइचेत्तत्रापि द्वैतकल्पनम् ।

एकत्र निर्णयेऽनन्तकार्यकारणतेक्षणे ।

अतद्धेतुफलापोहे ऋतस्तत्र विपूर्ययः ॥५॥ इति ।

कुतः ? कस्मात्। तन्न तेषु भावेषु। विपर्ययो विपरीतारोपः ? न कुतिश्चित्। स हि न तावन्नियतभावविषयः सम्भवति । कदा न सम्भवति ? इत्याह-'अनन्त' इत्यादि ।

१ -श्वीयत इ-आ०, ब०, प०, स०। २ अनुमानस्य। ३ समारोपस्य। ४ तत्कारणातमा- आ० ब०, प०, स०। ५ तदास्यारोप-आ०, ब०, प०। स्वापाद्यवस्थायाम्। ६ ''गाउसुप्तस्य विज्ञानं प्रबोधे पूर्ववेदनात्। जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चतम्॥"-प्र० वार्तिकाछ० १।४९। ७ बौद्धस्य। ८ कुवत्ते दुर्विद्यधस्तं आ०, ब०,प०,स०। ९ अज्ञानकारणा-आ०, ब०,प०,स०। १० समारोपव्यवच्छेदास्मकं भावान्तरं तत्त्वज्ञानरूपञ्चेत्; तदा विकल्पद्वयं भवति।

अन्तराब्दोऽत्रावधिवाची, स च द्विधा-पूर्वान्तः परान्तद्रचेति । न विद्येते अन्तौ ययोस्ते अनन्ते, कार्यं च कारणं च कार्यकारणे, पुनरस्य अनन्तशब्देन कर्मधारयः-परान्तरहितत्वात् अनन्तं कार्यम्, पूर्वान्तरहितत्वादनन्तं कारणम्, तयोर्भावोऽनन्तकार्यकारणता, अनादेः कारणप्रवन्धस्यं अनन्तस्य च कार्यप्रवाहस्य भाव इति यावत् । तस्या ईक्षणमनुमानम् , तस्या-प्यक्तन्यायेन वस्त्विषयत्वात् ईक्षणव्यपदेशविषयत्वोपपत्तेः । यद्येवमीक्षणस्य विकल्पाविरोधात् भवत्येव सत्यपि तस्मिन् विपर्यय इति चेत्; अत्राह-निर्णये निरुचयात्मनि तदीक्षणे न निर्विकरुपे अनुमानस्य निर्विकरुपत्वाभावात् । प्रतिसमारोपं तद्वथवच्छेदकानुमानभेदाभ्युपगमेन यदि 'कुतस्तन्न विपर्ययः' इत्युच्यते, तदा सिद्धसाधनमिति चेत् ; अत्राह-एकत्र एकस्मिस्तदीक्षण इति। तद्यमर्थः -यथा तद्हजीतप्रथमचित्तगोचरं कुतश्चिद् व्याहारादिविशेपालिङ्गा-१० दुपजायमानमनुमानं तिच्चत्तस्यरूपस्य चेतनत्वस्य निश्चयान् तद्गतमचेतनत्वसमारोपं व्यवच्छि-नत्ति तथा खण्डशस्तन्त्रिश्चयानङ्गीकारादन्यस्यापि तत्स्वरूपस्य हेतुमत्त्वसजातीयहेतुकत्वशरीराद्य-नुपादानत्वादेस्तेनैव<sup>\*</sup> निश्चयात् अहेतुकत्वविज्ञातीयहेतुकत्वशरीराशुपादानत्वादिसमारोपाणामपि तर्ते एव व्यवच्छेदोपपत्तेः, यदुक्तम्-''आद्यं चित्तमहेतुकं न भवति कादाचित्कत्वात घटवदिर्ति । तथा विचित्तं प्राक्तनचित्तप्रभवं चित्तत्वात् अवलग्नचित्तवदिति, तथा १५ यॅसिन्नविकृतेऽपि यद्विकियते न तत्तद्पादानं यथा गव्यविकृतेऽपि विकियमाणी गवयो न गवोपादानः, विक्रियते चाविकृतेऽपि शारीरादौ चित्तम्'' [ ] इति, तद्वदन्यद्पि तथाविधमनुमानं तत्सर्वं व्यवच्छेद्याभावेन व्यवच्छित्तिफलविकलत्वादैनर्थकमेव । तथा तेन "तस्य हेतुमत्त्वं निश्चिन्वता यदपेक्षमस्य हेतुमत्त्वं तद्पि प्राक्तनं चित्त**ं**निइचेतव्यम् । "तन्निश्चयाभावे तद्पेक्षस्य तद्धेतुमत्त्वस्य निश्चयायोगान् । तथा च स्वयमुक्तम्-

> ''द्विष्टसम्बन्धसंवित्तिनेंकरूपप्रवेदनात्। द्वयस्वरूपग्रहणे सति सम्बन्धवेदनम् ॥'' [ प्र० वार्तिकाल० १।१ ] इति ।

तद्पि निश्चीयमानं हेतुमदेव निश्चीयते इति तद्धेतुभूतमपि प्राक्तनं चित्तं तेनैव<sup>3</sup>रे निद्येतव्यम् । एवं तावद्वक्तव्यं <sup>33</sup>यावद्नादिस्तद्धेतुप्रबन्धस्तेनैव निश्चितो भवति, तथा चादि-मत्संसारसमारोपव्यवच्छेद्स्यापि तत एव भावान् न तद्र्थमनुमानान्तरे प्रयतितव्यमिति । एतद् २५ अपूर्वान्तकारणेक्षणप्रहणेन दर्शयति ।

१-स्यानवसान -आ०, ब०, प०,स०। २ अनुमानस्यापि। ३ चित्तनिर्चय। ४ अनुमानेन। ५ अनुमानेदेव। ६ द्रष्टव्यम्-प्र० वा० ३।३४। ७ ''तस्मात्तत्रादिविज्ञानं स्वोपादानबलोद्धवम्। विज्ञानत्वादिहेतुभ्य इदानीन्तनचित्तवत् ॥'' -तरवस० इलो० १८९७। ८ ''अविकृत्य हि यद्वस्तु यः पदार्थो विकार्यते । उपादानं न तत्तस्य युक्तं गोगवयादिवत् ॥'' -प्र० वा० १।६१। ''यत्पुनर्वस्वविकृत्येव यद्विकार्यते न तत्तदुः पादानं यथा गवयमिवकृत्य गोविकार्यमाणः। अविकृत्य च शरीरं मनोमतेरिनष्टाचरणादिना दुर्मनस्कृतादिलक्षणस्य विकारस्योपादानं कियते।''-तरवस० प० प्र०५२८। ९-दनर्थमेव स०। १० आद्यचित्तस्य। ११ प्राक्तन-चित्तनिश्चयाभावे। १२ तेनेत्रं नि-स०। १३ यावदनादिमद्धेतु-आ०, ब०,प०, स०।

तथा मरणिवत्तस्य क्रुतिधदनुमानं यथा तच्चेतन्यं निश्चिन्वत् तद्चेतनत्वसमारोपं व्यव-चिछनित्, तदुक्तेन न्यायेन तद्परस्वरूपस्यापि भाविचित्तप्रतिसन्धायित्वादेस्तेनेव निश्चयान् तद्प्रतिसन्धानादिसमारोपस्यापि तंत एव व्यवच्छेदोपपत्तेनं तद्र्थमन्त्यचित्तछश्रणसमप्रकारणः छिङ्गोपनिबद्धप्रसवं भाविचित्तानुमानं स्वभावानुमानतया पँरेरभ्युपगम्यमानमर्थवर्त्तां प्रतिछभते, चित्तान्तरप्रतिसन्धायित्वमपि तेन तस्य निश्चिन्वता तद्पि चित्तान्तरं निश्चेतव्यम् , निश्चयमन्त- '४ रेण तत्प्रतिसन्धायित्वनिश्चयायोगात , तद्पि निश्चीयमानं तद्परिचत्तप्रतिसन्धाय्येव निश्चीयत इति तत्प्रतिसन्ध्येयमपि चित्तं तेनेव निश्चेतव्यम् , एवं तावद्भिधातव्यं यावद्नन्तस्य प्रतिसन्धे-यचित्तप्रवन्धस्य तेनैव निश्चयः कृतो भवति । तथा च संसारपर्यवसायसमारोपस्य तत एव व्यवच्छेदान्न तद्र्थमनुमानान्तरमास्थातव्यम्, इत्येतत् परान्तरिहत्कार्येक्षणप्रहणेन दर्शयित ।

ननु कारणात्समग्रादेव कार्यं न तिष्ठपरीतान्, ततः सम्भवत्यपि कार्यप्रवन्धस्यं पर्यव- १० सायः, तत्कथमपरान्तरिहतत्वं तस्येति चेत्; नः, तस्य पर्यवसायित्वे सन्तानावस्तृत्वस्य वक्ष्य-माणत्यान् । तन्नैकिस्मन् विन्तसर्न्ताने साफल्यमनुमानभेदस्य, तद्गतसकलसमारोपव्यवच्छेदस्ये-कस्मादेव सिद्धत्वान् । सन्तानान्तरेषु साफल्यं "तद्भेदस्येति चेत्; अत्राह्—अत्तद्भेतुफ-लापोहे । हेतवश्च फर्ळानि च हेतुफलानिं, तानि विविश्वतानि हेतुफलानि येषां ते तद्धेतुफला एकसन्तानश्चणाः । तदन्ये पुनः अतद्धेतुफलाः तेषामपोहः, अपोह्यन्ते ते येन सोऽगोहो निर्णयः १५ तद्पोहस्तिमन् सति । कुतो न कुतश्चित् तन्त्र तेषु मन्तानान्तरेषु विपर्ययो विपरीतारोषो यतः तद्यवच्छेदार्थमनुमानबहुत्वमिति । तात्पर्यमत्र—एको हि विन्तसन्तानः कुतश्चिदनुमानान्निश्चयाः विनाभावान् एकानुमानिनश्चयत्वे सर्वभावानां न्यायवलायातमित्येकानुमानिश्चयादेव निरवशेष-स्यापि तत्त्वद्वावगतारोपिनिकुरम्बस्य व्यवच्छेदात्र चिरं पर्यालोचयन्तोऽप्यनुमानभेदस्य ताफल्य- २० सुत्पद्वामः । तन्न तदेवानुमानं तत्त्वज्ञानं यत्समारोपञ्यवच्छेदश्चवच्चं भवेत् । ननु अनुमानस्य समारोपञ्यवच्छेदं प्रति कारणत्वान् "तस्मादर्थान्तरत्वसेवं (व)तत्कथं 'तद्वाऽनुमानं तद्वयवच्छेदः' इति विकल्पोत्थापनम् , तदभेद एवास्योत्थापनोपपत्तेरिति चेत् १ नः क्रियाकारकयोः प्रदीप-तमोऽपहारयोरिव अनर्थान्तरत्वस्य विद्यापनोपपत्तेरिति चेत् १ नः क्रियाकारकयोः प्रदीप-तमोऽपहारयोरिव अनर्थान्तरत्वस्य विद्यिष्ठ प्रतिवान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्यस्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वर्यान्तरात्वरात्वर्यान्तरात्वर्यान्यस्यान्तरात्वर्यान्यस्यान्तरात्वर्यान्तरात्

यद्येवम् 'अन्यद्वा तत्त्वज्ञानं तद्वथवच्छेदः' इति विकल्पानुपपत्तिः, अन्यत्वे क्रियाकाः २५ रकभावस्यानुपपत्तेरिति चेत् ; मा भूत् क्रियाकारकभावापेक्षया तद्विकल्पोत्थापनम्, कार्यकारण-भावापेक्षया तस्योत्थापितत्वात् , तद्भावस्य च भेद एव परं प्रति प्रसिद्धत्वात् ।

१ निहिश्यतस्वात् आ०, व०, प०, स०। २ अनुमानात्। ३ बौदीः । "मरणभ्रणविज्ञानं स्वीपादेयोद्यक्षमम् । रागिणो हीनसङ्गत्वात् पूर्वविज्ञानवत्त्रया ॥"—तस्वस० ३ळो० १८९९ । ४ मरणिचत्तस्य । ५ कार्योत्पादस्यतस्य । ६—स्तानसाफ-आ०, व०, प०, स०। ७ अनुमानमेदस्य । ८—लानि विव-स०। ९-नि वि-आ०, व०, प०, स०। १० विविच्तिचित्तसन्तानस्य । ११ तद्परभावापोहरूपत्वात् । १२ -स्यापो-आ०, व०, प०, स०। १३ -निध्यस्वम् स०। १४ -नां ज्ञानवला-आ०, व०, प०, स०। १५ -वगतस्यारो-आ०, व०, प०, स०। १६ समारोपव्यवच्छेदात् । १७ बौद्धं प्रति। "कियाकरणयोरिवयविरोध इति चैदसत् । धर्मभेदाभ्युपगमाह्रस्त्वभिन्नमितीव्यते॥"—प्र०वा०२।३१८।

भवतु तर्हि तत्त्वज्ञानमन्यदेव तद्व्यवच्छेद इति चेत्; तद्य्यनुमानान्तरम्, प्रत्यक्षं वा स्यात् ? अनुमानान्तरमिति चेत्; न; प्रथमानुमानापेक्षया तस्य विशेषाभावात् । इदमे-वाह —'कुतस्तन्न विषय्यः' इति । तत्र द्वितीयेऽनुमाने । कुतः ? न कुतश्चित् प्रथमानुमानापेक्षया वेपरीत्यम्, तस्माद्विशेष इति यावत् । निर्णयो विशेष इति चेत्; न; तस्य प्रथमानुमान् नेऽषि भावात् । तदाह—'एकन्न निर्णये' इति । एकन्न प्रथमानुमाने, गणनकाले प्रथमस्यैवैक-शब्देन व्यपदेशदर्शनात् । निर्णये निश्चये सति 'कुतः' इत्यादि सम्बन्धनीयम् । समारोपत्रय-वच्छेदो विशेष इति चेत्; न; तस्यापि प्रथमानुमानेऽपि भावात्। तदाह—'अतद्धेतुफलापोहे' । अतद्धेतुफलशब्देन अध्यारोपितमाकारमाह—तस्यैव स्वद्रक्षणं प्रद्यहेतुत्वादफलत्वाच तद्योहस्तद्वाव-च्छेदः तस्मिश्च एकत्र सति 'कुतः' इत्याद्यभिसम्बन्धनीयम् ।

प्रथमस्यातुमानस्य द्वितीये चेदपेक्षणम् ।
अविशेषेऽपि तस्यापि तृतीये स्यादपेक्षणम् ॥३९४॥
चतुर्थे तस्य तस्यापि पञ्चमे पञ्चमस्य च ।
पप्ठे स्यादनवस्थानं कथमेवं निवृत्तिमन् ? ॥३९५॥

इदमेवाह-'अनन्तकार्यकारणतेक्षणे कुतस्तत्र विपर्ययः' इति । अनन्तस्य १५ अनवसानस्य अनुमानप्रवन्धस्य कार्यकारणता अपेक्ष्याऽपेक्षकता । सामान्यशब्दस्यापि प्रस्ताव-वशाद्विशेषेऽपि प्रवृत्तेः । तस्या ईक्षणमुक्तेन न्यायेन दर्शनम्, तस्मिन् सति, कुतस्तत्र परमतेऽन-वस्थानस्य प्रस्तुतत्वात् तन्निवृत्तिः विपर्ययः ? तेन्न अनुमानान्तरमपि तत्त्वज्ञानं यत्समारोप-व्यवच्छेदशब्दवाच्यं भवेत् ।

प्रत्यक्षमेव तर्हि तत्त्वज्ञानमिति चेत्; तद्प्यभ्यस्तात्, अनभ्यस्ताद्वानुमानात् भवेत् ?

श्वनभ्यस्तादिति चेत्; नः एकानुमानप्रसवसमय एव व्याधूतसमारोपनिरंशक्षणिकवंस्तुदर्शने सित सकलप्रवृत्त्यादिव्यवहारिवलयप्रसङ्गात् व्यवहारस्याध्यारोपनिवन्धनत्वात् । तदाह—'एकत्र' इत्यादि । एकत्र एकस्मिन्ननभ्यस्ते निर्णयेऽनुमाने सित तत्कार्यं यत् अनन्त-कार्यकारणतिक्षणम् । अन्तोऽध्यारोपित आकारः । अम्यते व्याप्यत्वेन गम्यते क्षणप्रवन्धो-ऽनेनेति व्युत्पत्तेः, अनन्तं तद्रहितम्, तच तत्कार्यकारणतयोपादानोपादेयतयोपलक्षितमीक्षणं च दर्शनप्रवाहम्तस्मिन् कुतस्तन्त्र विवक्षिते विषये विविधं परि समन्तादयनं गमनं विषयिधः सर्वः संसारव्यवहार इत्यर्थः । कदैपः ? इत्यत्राह—अतद्भेतुफलापोहे । तस्माद्विविधानताद्वेतोः फलं तस्याप्तिरापः त्रस्योहोऽभिनिवेशस्तदभावोऽतद्वेतुफलापोहः तस्मिन् सित् । तात्पर्यमत्र—

१ निर्णयस्य । २ तदा ह्येक-आ०, च०, प०, स० । ३ सथ्यमेव निष्ठ-आ, व०, प०, स० । ४ तस्यानु-आ०, --ब०, प० स० । ५ तस्योपोहीऽभि-आ०, च०, प०, स० ।

80

क्षणिकत्वानुमानाच्चेद्रयासरिहतादिष ।
एकत्वारोपिनर्मुक्तदर्शनप्रसवो भवेन ॥३९६॥
आत्महष्टेस्तदा नाशान्नात्मस्नेहात्त (स्नेहस्त) दाश्रयैः ।
तदभावे सुखार्थित्वं न भवेतित्रवन्धनैम् ॥३९७॥ १
अनीश्चितसुखः कस्मादिद्मस्मात्कळं भवेत् ।
इष्टमित्यभिसन्धत्तां यतस्तत्र प्रवर्त्तताम् ॥३९८॥
आद्य एव ततो मार्गे निर्वाणगमनं भवेत् ।
सक्छक्छेशनिर्मुक्तज्ञानरूपं हि तत् मतम् ॥३९९॥

तन्न अभ्यासरिहतादनुमानाद् व्याधूतिवपरीतें।रोपं प्रत्यक्षमुपपन्नम् । अभ्यासवत उपपन्नमेवेति चेत् ; तद्प्यस्मदादीनाम् , अस्मिद्धिशिष्टानां वा स्यात् ? अस्मदादीनामिति चेत् ; न ; १० अस्मदादिषु क्षणिकस्वलक्षणदर्शनानुपलक्षणात् । तदिष कस्मादिति चेत् ? अन्तर्विहश्च यावज्ञीव-मेकत्वर्येव निर्णयात् । तदाह—'एकच्च निर्णये कुतस्तच्च विषयेयः' इति । एकत्रेति पष्ट्यर्थमव्ययं भावप्रधानं च । एकत्वस्य बिहरन्तश्च निर्णये सति कुतस्तव्च भावेषु विषयेयो विलक्षणपरिज्ञानम् ?

विलक्षणपरिज्ञानमेकस्वे निश्चिते कथम् ? ।
न हि नीलपरिज्ञानं निश्चिते पीतवस्तुनि ॥४००॥
भन्यथा सर्वविज्ञानं सर्वत्रैवं प्रसज्यते ।
सर्वमर्वज्ञतां तच्च निरावाधं प्रकल्पयेत् ॥४०१॥

मा भूरस्मदादीनां तद्भ्यासजं स्वलक्षणप्रत्यक्षम् , अस्मिद्धिशिष्टानां तदस्येव तेषामनुमानाभ्यासप्रकर्षभाविनो निर्मूलितसमारोपसंस्कारस्य सर्वाकारवस्तुदर्शनस्यानुपद्रवादिति चेत् ; २० अत्राह-अनन्तकार्यकारणतेक्षणे अन्तको मृत्युः अर्यः स्वामी यस्य तत् अन्तकार्यम् अच्छेदवत् तद्भ्यत् अनन्तकार्यम् अनुच्छेद्यसन्तानम् अस्मद्धिशिष्टानां वस्तुदर्शनम्, तस्य कारणमनुमानं तद्भावस्येक्षणे पर्यात्योचने । तत्रोत्तरम् 'अतत् दिति । तदनन्तरोक्तं तदीक्षणं नेत्यर्थः ।
प्रसच्यप्रतिपेषे समासः कथम् असामर्थ्योदिति चेत् १ न ; 'अश्राद्धभोजिवत्' अविरोधात् ।
कृत एतदिति चेत् १ आह-हेतुफलापः, हेतोः कारणात् फलस्य प्रयोजनस्य आपः २० निष्पत्तिः नीन्यस्मात् तन्न तस्मिन् हेतुफलापे न्याय्ये सति विपर्ययः अहेनोरनुमानाभ्यासात् सर्वाकारवस्तुदर्शनफलापो भवन्मतः । कृतो न कृतश्चित् । हेशब्दः सम्बोधने । यथा च अनुमानाभ्यासः सर्वोकारवस्तुदर्शनस्य न कारणं तथा निवेदितं प्रथमकारिकाव्याख्याने, निवेदियष्यते च नृतीये । तन्न निरंशवस्तुवादिनां समारोपव्यवच्छेदादिप प्रामाण्यमनुमानस्यो-

१ दर्शनकाले । २ आत्मदर्शननिमित्तकः । ३ आत्मस्नेहमूलकम् । ४ निर्वाणम् । "तथा चोक्तम्-चित्तमेव हि संसारो रागादिक्लोशवासितम् । तदेव तैर्विनिर्मुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥"—तत्त्वस०प०पृ० १८४ । ५-रोपप्रत्य-आ०, व०, प०, स० । ६ नान्यतस्तत्र आ०, व०, प०, स० । ७ प्रस्तावे ।

पपन्नभिति साधूक्तम्-'एकञ्च' इत्यादि । तस्मादनुमानस्य प्रामाण्यं वस्तुगोचरत्वादेव, त**च** सांशत्व एव भावानामुपपन्नम्, अतो न निश्चयरूपत्वेऽपि प्रस्यक्षस्य प्रमाणान्तरस्य शब्दान्तरस्य वा वैफल्यमिति स्थितम् ।

स्यान्मतम् - निश्चयो नाम विकल्पविद्योपत्वात् सत्येव विकल्पे भवति, न च विकल्पकं ५ प्रत्यक्षं तत्र निविकरूपकत्वस्यैव प्रमाणोपपन्नत्वात् , तत्कथं तस्यै निश्चयात्मकत्विमिति ; तत्र किमिदं विकल्पकत्वं नाम ? वाचकशब्दविशिष्टतयार्थश्राहर्कत्विमिति चेत् ; कः पुनर्वाचकः शब्दः स्वलक्षणरूपः, सामान्यरूपो वा ? स्वलक्षणरूपश्चेतः तस्यापि वाचकत्वं स्वहेतुबला-यातम्, साङ्केतिकं वा ? स्वहेतुबलायातिमिति चेत् ; न ; प्रथमश्रवण एव तद्वाचकत्वप्रतिपत्ति-प्रसङ्गात् । सङ्गेतादेव तद्वाचकत्वप्रतिपत्तिरिति चेत् ; नः स्वलक्षणे मङ्गेतासम्भवात् । अन्विथनो १० हि शक्यसमयत्वं तत्र स्वयमुष्टम्भस्य परं प्रत्युपद्रश्नस्य च सम्भवात् । स्वयमुष्टच्ये हि पुनः परं प्रत्युपदर्शिते भवति 'अयमस्य वाचकः' इति सङ्कतः ? सङ्कृतितस्य च व्यवहारोप-योगित्वम् । स्वयमुपल्लम्भादिश्च सत्येवैस्वये (वान्वये )। न च स्वलक्षणस्यान्वयः ; क्षण-क्षीणस्वेनाभ्युपगमात् । तन्न शब्दस्वलक्षणस्य हेतुवलप्रवृत्तं वाचकत्वं सङ्केतादवगम्यत इति युक्तम् । एनेन साङ्केतिकभि तैस्य वाचकत्वं प्रत्युक्तम् ; सङ्कोतासम्भवे नदसम्भवान् । स्वतः १५ स्वरुक्षणस्य अवाचकत्वेऽपि वाचकशब्दसामान्यैकत्वेनाध्यवसायाद्वाचकत्वम् , अत एव इन्द्रियज्ञाने ''न ह्यर्थ शब्दाः मन्ति तर्दात्मानो वा। येन तुँस्मिन प्रतिभासमाने तेऽपि प्रतिभासेरन" ] इति तदाबारत्वमेव निपिध्यते तन्निर्विकरपके तासाधनार्थम् । कथिन्दवाच-कत्वे र तु नैस्य किं तर्वे निवाकारत्वनिषेधेन ? सत्यि तेत्र तेत्र तेतस्वलक्षणाकारत्वे विकल्पापत्तिभ-याभावात् । अन्यथा रूपादिस्वत्रक्षणाकारत्वस्यापि निषेधप्रसङ्गात् ।

तदयं लाभमिच्छतो मूलविनाद्यः, इन्द्रियज्ञानस्य निर्विकल्पकत्वं साधियतुमुपक्रान्तेन तस्यैवोन्मूलीकरणान् । वितस्सामान्याकारत्वस्यैव तत्र निर्पेध इति चेत् ; कथं तर्हि धर्मोत्तरेण कथितम्—''इह च यतो व्ययहर्तारो दश्यविकल्प्यावर्थावेकीकृत्य शब्दस्यलज्ञणमेव वाचकम२५ ध्यवस्यन्ति तस्मातस्यलज्ञणमेव वाचकमङ्गीकृत्य तदाकारश्र्न्यत्वानिर्विकल्पकं प्रत्यज्ञम्'' [ ] इति ?

किञ्च वे शब्दसामान्याकारवद् अर्थसामान्याकारस्यापि तेतत्र निपेधः कर्त्तव्यः, सति

१ प्रत्यक्षस्य । २-हकमि-स० । ३-वाचये स० । ४ स्वलच्चणस्य । ५-स्य वाच-आ०, ब०, प०, स० । ६ अर्थात्मानो वा शब्दाः । ७ अर्थे । ८ प्रभास-आ०, ब०, प०, स० । ९ इति वाक्येन । उद्धृतिमिद्म्-न्यायप्रवृत्वृत्व ३५ । १० प्रव्दाकारत्वमेव । ११-कत्वासा-आ०, ब०, प०,स० । १२ सत्यप्ये-कत्वाध्यवसायं यदि स्वलक्षणस्य अवाचकत्वमेव न कथमि वाचकत्वं तदा । १३ खलक्षणस्य । १४ इन्द्रियज्ञाने । १५ प्राव्दाकारत्व । १६ इन्द्रियज्ञाने । १७ अवाचकस्वलक्षणाकारत्वे । १८ वाचकशब्द्गतसामान्याकारत्व । १९ किं श-आ०, व०, प०, स० । २० इन्द्रियज्ञाने ।

तैसिम्नर्थस्य वाच्यत्वेन प्रतिभासनात् तत्प्रतिभौसस्य सिवकल्पकत्वापत्तेः । अर्थसामान्या-कारोऽपि ''तद्निर्देश्यस्य वेदकम्'' [ ] इत्यनेनै निपिध्यत इति चेत् ; न; शब्द-सामान्याकारस्यापि तेनैव निपेधात् 'न ह्यर्थे शब्दाः' इत्यादेवैंयध्यापत्तेः । अनेन हि शब्द-सामान्याकारे निपिद्धेऽपि ''शब्देनाव्याप्रतींत्त्तस्य'' [ ] इत्यादिकमर्थस्ममान्याकार-निपेधायावदयं वक्तव्यम् , तेनैव च शब्दसामान्याकारस्यापि निर्देश्यत्वेन निपेधे सिद्धे ''न ५ ह्यर्थे शब्दाः' इत्यादेने किञ्चित्पलस्रमुत्पदयामः, तन्न सामान्याकारस्यानेने निपेधः किन्तु स्वस्र-क्षणाकारस्येव वाचकसामान्यैकत्वेनाध्यवसितस्य, ततो वाचकस्वस्थ्रणसम्बद्धतया प्रहणमेव विकल्पानां विकल्पत्वमिति कश्चित् ; सोऽपि न विपश्चित् ; श्रोत्रज्ञानस्यैवं सिवकल्पकत्वा-पत्तोः । तस्य वाचकस्वस्थ्र्शणविपयत्वात् ।

अथ न तन्मात्रविषयत्वमेव विकल्पकँत्वम् अपि तु तिँद्विशिष्टवाच्यमहणम् , १० न च श्रोत्रज्ञानं तिद्विशिष्टवाच्यविषयमिति चेत् ; नः वाचकप्रहणस्येव तिद्विशिष्टवाच्यप्रहण-त्वान , वाच्यकपानवसाये वाचकत्वस्यैवानवसायात् , वाच्यवाचकयोरेकज्ञानस्याः न्यतरप्रतिपत्तिनान्तरीयँकत्वान् । वाचकत्वमपि न श्रोत्रज्ञानवेद्यम् ; ैःशव्दस्य पूर्वापरीमावे भावे भेतद्रश्रुत्तेः, तात्कालिकवस्तुगोचरञ्यापाराद्धि श्रोत्रोन्द्रयात् तिद्वपयस्येव ज्ञानस्योन्त्यतः । पूर्वापरीमूनस्य च शव्दस्य वाचकत्वं तत्रेव सङ्केतकरणादेः सम्भवादिति चेत् ; १५ कथं तिर्हि भेत्वद्यस्यानानां वाचकविषयत्वम् १ तेपामपि तन्नास्ति पूर्वापरीमावे तेपाम्यप्रवृत्तेरिति चेत् ; व्यर्थं तिर्हि तत्रभे शव्दस्वलश्चणाकारितराकरणम् , सत्यपिभं तदाकारत्वे वाचकस्वभावाप्रहणादेव विकल्पापत्तिभयशसङ्गस्य प्रतिश्चेपात् । सित तदाकारत्वे वाचकरूपे ने मेव तदाकारमध्यवस्यन्तो व्यवहर्त्तारः प्रत्यक्षस्य भेतिष्ठेपपत्वमेव प्रतिपद्येग् , अतस्तद्विभायति। चेते तदाकारत्वे वाचकरूपे ने चेत्रकल्पकत्वसाधनार्थम् इतरेन्द्रियज्ञानेषु शव्दस्वलश्चणाकारप्रतिश्चेपः; इत्यपि न चतुरम् ; २० श्रोत्रज्ञानेऽपि तदाकारप्रतिश्चेपप्रसङ्गात , तत्रापि सित तदाकारे व्यवहर्त्वजनस्य 'वाचक एव तदाकारस्तिश्चिपयमेव च प्रत्यक्षम्' इत्यिमसन्धानस्यावदयन्यावात् । अप्रतिश्चिष्ठेपि तदाकारे तत्र भेतद्यिमसन्धानमेव प्रकारान्तरेण प्रतिपिध्यत इति चेत् ; न; अन्यत्रापि<sup>भः भ</sup>तत एव तन्निपेधप्रसङ्गात् । कि वा तत्रकारान्तरम् १ प्रत्यक्षिति चेत् ; न; तत्र वाचकविषयस्वस्येव व्यवहर्त्तारं

१ अर्थसामान्याकारे | २-भासनस्य आ०, ब०, प० | ३ वाक्येन | ४-ताकाङ्कस्य आ०, ब०, प०, स० | उद्धृतोऽयम्-''यच्छास्त्रम्-राब्देनाव्यापृतारुयस्य बुद्धावप्रतिभासनात् । अर्थस्य दृष्टाविवेति ।'' -अपोह्मस० पृ० ६ । " अर्थस्य दृष्टाविवे तदिनेदेशस्य वेदकम् ।" -सन्मति० टी॰पृ० २६० । " दृष्टाविवेत तच्छव्दाः कल्पितगोचराः ॥" -हेतुबि०टी०पृ० १०४ । ५ न ह्यथे शब्दाः सन्तीति वाक्येन । ६ सम्बन्धतया । आ०, ब०, प०, स० । ७ -ल्पत्वम् आ०, ब०, प०, स० । ८ वाचकविशिष्टवाच्य । ९ -रीयत्वात् आ०, व०, प०, स० । १० शब्दपूर्वा -स० । ११ श्रोत्रज्ञानाप्रवृत्तेः । १२ चानुपादीनाम् । १३ इन्द्रियज्ञाने । १४ -पि निराका -आ०, ब०, प०, स० । १५ वाचकविषयत्वमेव । १७ तदिप सन्धा -आ०, ब०, प०, स० । १० चनुरादीन्द्रियज्ञाने । १९ प्रकारान्तरादेव । २० चेन्न तस्य व्यवहारिणं प्रत्यसिद्धत्वात्, न चासिद्धमसिद्धस्य व्यवहारिम् आ०, ब०, प०, स० ।

प्रति प्रसिद्धत्वात् । न हि तद्विषयादेव तद्विषयत्वप्रतिश्लेपः । सत्यम् ; अभिनिवेशमात्रात्तस्यै तेद्विषयत्वं वस्तुवृत्तमन्यथेति चेत् ; अन्यथा वस्तुवृत्तमित्यपि कुतः ? तत एव प्रत्यक्षादिति चेत् ; नः प्रतिपादिताभिनिवेशाघातात् तदिसिद्धेः । अन्यथाभृतादिति चेत् ; नः तस्य व्यवहारिणं प्रत्यसिद्धत्वात् । न चासिद्धमसिद्धस्य साधनम् ; स्वयं सिद्धस्य अपरमसिद्धं प्रति साधनत्वो- ५ पपत्तेः । सकलविकल्पोपसंहारवेलायां सिद्धमेव तस्यै तेदिति चेत् ; नः तद्देलाया विचारयिष्य- माणत्वात् । तन्न प्रत्यश्चं प्रकारान्तरम् । नाष्यनुमानम् ; तस्यापि प्रत्यश्चव्यापारानुसारिणः तद्विपये प्रवृत्त्यसम्भवात् । तद्व्व्यापारितरपेक्षत्वे तु तस्य स्वयमेवासम्भवात् व्याप्तिपरिक्षानस्य प्रत्यक्षाधीनत्वात् । अनुमानाधीनत्वे अनवस्थादोपस्य वक्ष्यमाणत्वात् । ततो यद्यपरे- न्द्रियज्ञानेषु शब्दस्वलक्षणाकारे तत्रैव व्यवहर्त्तुर्वाचकरूपाभिनिवेशस्यावद्यमभावात् 'तदाकार- वतां तु ज्ञानानाम् अवद्यमभाविनी विकल्पापत्तः' इति भयात् त्तदोकारनिपेधे प्रयासः, तर्हि श्रोत्रज्ञानेऽपि तत्त्रयासो विधातव्यः, तथा च विपयाभावे तदेव ज्ञानं न भवेत् । ततो न वाचकरूपाध्यवसायाधिष्ठितशब्दस्वलक्षणविशिष्टविपयपरिच्छेदो विकल्पलक्षणम् ; श्रोत्रज्ञानेन अतिव्यापित्वान् । तत्र शब्दस्वलक्षणस्य स्वभावतोऽन्यतो वा वाचकत्वं सम्भवति ।

मा भूत्तस्वलक्षणस्य वाचकत्वं तत्सामान्यस्येव तद्भयुपगमात् , "तस्य देशकालिभन्न१५ व्यत्त्वगुगमरूपत्वेन तत्र सङ्कोतकरणादेव्येवहारिविनियोगस्य च सम्भवादिति चेत्; न; सामान्यस्य वस्तुभूतस्यानभ्युपगमात् । अपोहरूपमवस्तुभूतमभ्युपगम्यत एवेति चेत्; कथमवस्तुनो
वाचकशक्तिः यतस्तदिविच्छन्नविपयम्रहणं विकल्पः स्यात् , तच्छक्तिभावे तत्त्वस्तुत्वानुपपत्तेः । स्वलक्षणशक्तेरारोपात् शक्तिमानेवाऽपोह इति चेत्; न; स्वलक्षणस्यापि वाचकशक्तेरभावात्, तदुक्तदोषप्रसङ्गात् । शक्त्वन्तरस्यारोपेऽपि वत्त्रययोजनमेवापोहस्य स्यान्न विपयम्रतिपादनम् ।
अपि च, आरोपस्य विकल्पत्वेनावस्तुगोचरत्वात्, तदारोपितापि शक्तिरवस्तुम्वपैवेति कथं
तद्वशादपोहस्य वाचकत्वम् ? आरोपितायामि शक्तो स्वलक्षणशक्तेरारोपादिति चेत्; न;
'स्वलक्षणस्यापि'इत्यादेरभ्यासाचै ककापत्तेरनवस्थानोपस्थानाच । तन्नापोहस्यापि वाचकत्वम् ।
ततः कथं वाचकविशिष्टविपयम्रहणं विकल्पलक्षणं वाचकस्यैवासम्भवात् ? एतदेवाह--

## अभिलापतदंशानामभिलापविवेकतः । अप्रमाणप्रमेयत्वमवश्यमनुषज्यते ॥ ६ ॥ इति ।

अभिल्प्यतेऽनेनेत्यभिलापः शब्दसामान्यं तस्यैव साक्षाद्वाचकत्वेन परेरभ्युपगमात् । अंशा इवांशा विशेषाः । किं पुनरंशसादृश्यं विशेषाणामिति चेत् ? अधिकरणत्वमेव, अंशिनं ''प्रत्यंशानामिव सामान्यं प्रति विशेषाणामप्यै धिकरणत्वप्रसिद्धेः । तस्यांशास्तदंशाः अभिलापश्च

१ प्रत्यक्षस्य ।२ वाचकविषयत्वम् ।३ व्यवहारिणः ।४ अन्यथाभूतम् अभिनिवेशाश्न्यं प्रत्यक्षम् । ५ प्रत्य-चाविषये । ६अनुमानस्य ।७-रगतां आ०,ब०,प०।८ शब्दस्वलक्षणाकार ।९ श्रोत्रज्ञानमेव ।१०शब्दसामान्यस्य । ११-ल्पस्य स्यात् आ०,ब०,प०,स०। १२ वाचकशक्तिसद्भावे । १३ अपोहशक्तिमानिति व्यपदेशमात्रमेव स्यात् । १४-क्रकोप-आ०,ब०,प०,स०।१५ प्रत्यंगाना-आ०,ब०,प०, स०। १६ विशेषाणामधि-आ०,ब०,प०,स०।

ų

२५

तदंशाश्च अभिलापतदंशास्तेषां शब्दसामान्यतत्स्वलक्षणानाम् । अभिलापविवेकतः- अभिलपनमभिधेयप्रतिपादनम् अभिलापः, तस्योक्तन्यायेन विविक्तो (विवेको) विरद्दः तस्मात् । ततो 'न विकल्पसम्भवः' इत्यध्याहारः ।

मा भूद्विकल्पः । तदुक्तम्-

"परमार्थतस्तु सकलं विज्ञानमविकल्पकम् । तद्घाद्यविषये सर्वस्याविकल्पेन वर्त्तनात् ॥" [ प्र० वार्तिकाल० २।२४९ ]

इति चेत् ; तदसारम् ; यस्मात्-

विकल्पविरहे न स्यादनुमानं तैदात्मकम् ।
तैद्त्यये तु नाध्यक्षं यथाकामं प्रसिद्धधित ॥४०३॥
प्रत्यक्षं कल्पनापोढमर्थसामध्येसम्भवात् ।
इत्यादिनानुमानेन साधनात्तद्व्यवस्थितेः ॥४०४॥
स्वत एवाविकल्पं चेत्प्रत्यक्षं सिद्धिमृच्छिति ।
भूतोपादानमध्यक्षं तद्वत्किन्न प्रसिद्ध्यिति ॥४०५॥
तदुपादानभावेन तैस्य चेन्नावभासनम् ।
निरंशेकस्वभावस्य किं तस्यास्त्यवभासनम् १ ॥४०६॥
चित्रैकज्ञानवादस्तु वादिनः श्रेयसे न वः ।
वाच्यवाचकसंसिद्धेस्तत्राप्रे प्रतिवेदनात् ॥४०७॥
कथं तद्वेद्यसिद्धः स्यादध्यक्षे चानवस्थिते ।
प्रमाणपरिशुद्ध्या हि प्रमेयस्य व्यवस्थितिः ॥४०८॥

इदमेवाह—'अप्रमाणप्रमेयत्वमनुष्डयते' इति । प्रमाणमत्र प्रत्यक्षमेव अनुमानाभावस्य २० विकल्पाभाववादिना परेणैवाभ्युपगमात् । प्रमेयमपि तद्वेद्यं स्वटक्षणमेव । प्रमाणक्र प्रमेयक्र प्रमाणप्रमेये तयोर्भावः प्रमाणप्रमेयत्वम् , तद्यभावः अप्रमाणप्रमेयत्वम् , अनुष्डयते विकल्पाभावमन्वागष्ट्यति प्रतिपादितेन न्यायेनेति भावः ।

भवतु तर्हि सर्वस्थापि प्रमाणप्रमेयविभागस्याभावः सर्वभावनैरात्स्यस्यापि सौग-तैरङ्गीकारादिति चेत् ;

> कथं स्यात्सर्वनैरात्म्यं प्रमाणं यदि तत्र वः ?। कथं स्यात्सर्वनैरात्म्यं प्रमाणं चेन्न तत्र वः ?।।४०९॥ प्रमाणमन्तरेणापि र्तंत्सिद्धं यदि बुध्यते। भावनैरात्म्यवद्भावंसद्भावः किन्न सिद्धिमान् ?।।४१०॥

९ विकल्पात्मकम् । २ अनुमानाभावे । ३ ''अविसंवादश्च अर्थादुत्पत्तेरर्थाव्यभिचारतः''।–प्र० वार्ति-ভাতে २।७। ४ प्रत्यक्षस्य । ५–तेः आ०, ब०, प०, स०। ६ नैरात्म्यम् । ७–वस्वभावः आ०, ब०, प०।

एतदेवाह-अवश्यमनुष्ठयते । अवश्यं भावनैरात्म्यं सौगतानामङ्गीकारवशवर्तित्वात्, अवश्यं प्रमाणादिभावतत्त्वं विपर्ययात्, तद्पि प्रमाणसिद्धिनिरपेश्चमेव सिद्ध्यतीति यावत् ।

इदमन्यद् व्याख्यानम्—यदि अभिलापसम्बन्धविशिष्टा एवार्था विज्ञानैव्यंवसीयेरन् तदा न तावत्तिद्विशिष्टत्वमर्थानामोत्पत्तिकम् ; प्रथमदर्शन एव तिद्विशिष्टव्यवसायप्रसङ्गेन सङ्केतवै- 
प्रथमपत्तेः । सङ्केतकालगृहीतस्याभिलापस्यानुस्मृत्यं योजनंति विपयस्य तिद्विशिष्टत्वमिति चेत् ; अत्राह—'अभिलाप' इत्यादि । अयमस्यार्थः—अभिलप्यते यः स्वार्थः परार्थश्च स अभिला- 
पस्तेन विवेकः असम्बन्धः ' करस्य ? अभिलापस्य तद्वाचकस्य शव्दस्य । तथा हि स्वार्थ- 
विशेषे निर्णीते शव्दविशेषे स्मृतिः स्यान् नानिर्णीते, अन्यथा दानादिचेतसां स्वर्गप्रापणसाम- 
थर्येऽनिर्णीतेऽपि तिद्वशेषसमृत्या तंशोजनं स्यान् । न चैवम् अविवादप्राप्तेः । अस्याश्च तत्र 
तश्चोजनायां स्वार्थियशेषनिर्णय इत्यन्योन्यसंश्रयः । तन्न अभिलापस्यं अभिलापेन सम्बन्धः । 
तथा, अभिलप्यते अनेनेत्यभिलापः शव्दः तेन विवेकः । केपाम् ? तदंशानां घकारादीनाम् । 
तथा हि—'यथा विशेषणविशिष्टार्थमहणं तद्विशेषणस्मृतो नान्यथा तथा तदंशविशिष्टाभिलापस्मरणं 
केवलस्याऽवाचकत्वान् । तदंशस्मरणपूर्वकम्, तैतिस्मरणमप्यभिलापविशेषस्मरणपूर्वकम् ' इत्यन्योन्य- 
संश्रयो द्वितीयः विशेष अभिलापतदंशानामभिलापविवेकतो विकल्पाभाव एव प्राप्तः, तदभ्य- 
पगमें च निर्विकल्पस्याकिञ्चत्करत्वान्न प्रमाणम् , अत एव न प्रमेयम् , इति अप्रमाण- 
प्रमेयत्वं किविकतः अवद्यमनुषज्यते ।

इदमपरं तज्ञाख्यानम्-यदि ैंअभिलापविशिष्टार्थव्यवसायस्तद्भिलापस्मरणान् तद्वत्त-द्पिं स्मरणं केवलस्य तस्याऽवाचकत्वात् ैंतदंशिविशिष्टस्यैव्, तदंशानां च स्मृतानामेव तद्विशेपणतयावसाय इति । अभिलापस्मरणं तदंशस्मरणञ्च अपराभिलापतदंशस्मरणद्वये सित २० भवति । तद्पि तद्पराभिलापतदंशस्मरणे भवति, तत्राप्येवमिति अनेकोऽनवस्थानदोपैः प्रसञ्यते । तस्मात् अभिलापतदंशानामभिलापवियेकतो वाचकशब्दविरहात्तद्वस्थ एव अप्रमाणे इत्यादिदेाँप इति ।

स्यान्मतम् – भवतु परस्पराश्रयः अनवस्थानं तु न सम्भवति, समर्थमाणस्य शब्दस्य शब्दान्तरस्मरणनिरपेक्षत्वात् । स्वयमवाचकस्य हि वाचकविशिष्टतया निर्णये व्यतिरिक्तवाचक-२५ स्मरणमपेक्षणीयम्, शब्दस्य त्वर्थप्रतिपादनवत् स्वप्रतिपादनेऽपि व्यापारान्न तत्स्मरणे वाचका-

१-ते इति अवस्यं आ०,व०,प०,प०। २-वनत्वम् आ०,प०,प०। ३ कारणजन्यम् । ६-नुसृत्य आ०, व०,प०,प०। ५-जना वि-ता०। ६ -एमि-आ०,व०,प०,प०। ७ कस्यापि लाभस्य आ०,व०,प०,प०। ८ शब्दविशेष । ९ शब्दयोजनं स्यात्तथा च'दानचित्तं रवर्गप्रापणधमर्थम्' इति विकल्पः समुत्पयेत । १० स्वार्थविशेषे निर्णातं शब्दविशेषे स्मृतिः, अस्याश्च शब्दविशेषस्मृतेश्च तत्र स्वार्थविशेषे तयोजनायाम् शब्दयोजनायाम् स्वार्थविशेषविशेषविशेष द्यार्योन्याश्रयः । ११ अभिलाप्यस्य, अभिलप्यते यः इति व्युत्पत्तेः । १२ अंशविरहितस्य । केवलस्य वाच-आ०, व०, प०, स० । १५ विकल्पामावे स्वीकियमाणे । १६ अभिलापविवेकतः । १७ अभिलापविशेषार्थ-स० । १८ अपिशब्दोऽत्र भिष्ठकमः 'स्मरणम्' इत्यस्यानन्तरमिसम्बन्धनीयम् । तदिभलापस्मरणमिष । १९ अभिलापांश । २०-स्थादोषः आ०.व०,प०,स० ।

न्तरस्मरणमर्थवत् तत्कथमनवस्थानिति ? तद्प्यसदेव मतम् ; शब्दस्य स्वप्रतिपादनस्वाभाव्या-भावात् । तद्भावे वा श्रोत्रज्ञानेऽपि स्ववाचकत्वेनैव तैस्यावभासनात् स्मरणवत्कथं तस्यापि निर्वि-कल्पकत्वम् ? तैत्र तैस्य न तैथावभासनिति चेत् ; किं तर्हि स्यात् ? अप्रतिभासनिभिति चेत् ; न; तब्ज्ञानस्य निर्विपयत्वप्रसङ्गात् , न च विपयश्त्यं विज्ञानिभिति श्रोत्रज्ञानव्यवहारविध्वंसन-मेव प्राप्तम् । अन्यथाऽवभासनिभिति चेत् ; न ; तस्याभ्रान्तत्वेन प्रत्यक्षत्वाभावापत्तेः । तन्न शब्दस्य ५ स्वप्रतिपादनस्वाभाव्यम् । तथा चेत् स्मरणेऽपि कथं तस्यं तैद्रप्रतया प्रतिभासनम् ? अथ स्मरण-मतद्रपमि तद्रपिवव अवद्योतयति । कृत एतत् ? तस्य विकल्पत्वनेवंस्वाभाव्यादिति चेत् ; तद्पि कृतः ? वाचकरूपविद्योतनादिति चेत् ; न ; परस्पराश्रयत्—विकल्पत्वाद्वाचकरूपावद्योतनिमिति नम् , ततश्च विकल्पत्विमिति । अन्यदेव तैस्य विकल्पत्वनिवन्धनं वाचकरूपावद्योतनिमिति चेत् ; न ; तस्याऽभावात् । भावे तद्पि यदि तैत्परिकल्पितं स एव दोपः—तद्वद्योतनात्तस्य १० विकल्पत्वम् , ततश्च तद्वद्योतनिमिति । पुनस्तद्विकल्पत्वनिवन्धनस्यापरतद्वद्योतनस्य परिकल्पनायां कथमनवस्था न भवेत् ?

अपि च, ''स्वाभिलापसम्बद्धा एवार्था विज्ञानं व्यवसीयन्ते''[ ] इति''

हुवाणेन स एव तद्भिलापो वक्तव्यः। पदं वाक्यं वेति चेन्; ननु वाक्यं नाम पदसन्दोहक स्पितं
नाखण्डैकरूपं तस्य निपेत्स्यमानत्वाद, ततः पद्योजनया 'तद्वक्लृप्तिः कर्त्तव्या, पदानां चानुस्मर- १५ ''णोपस्थापितानामेव योजनम्। न च पद्मिप किश्चिद्खण्डैकरूपं तस्यापि निपेत्स्यमानत्वात्।
वर्णयोजनया तु 'र्तत्क्लृप्तिर्विधातव्या। वर्णानां च स्मरणोपस्थापितानामेव योजनम्। न च वर्णा निर्भागाः; दीर्घादिव्यवहाराभावप्रसङ्गात्। श्रान्तस्तव्यवहारः इति चेत्; आस्तां 'र्वतावदेतत्, वृतीयें विचारणात्। ततो वर्णप्रकलृप्तिरिप स्मरणोपनीततद्भागयोजनयेव सम्पाद्यितव्या।
तावचैवं प्रक्रिया यावत्पर्यन्ते निर्भागाः शव्दप्रमाणवः, तेषां चाशक्यसङ्केतत्वेन अनिमलापैं- २० सम्बन्धादस्मरणम्, तदस्मरणे च तद्विशिष्टतया 'तद्वयविनो न स्मरणं तिस्मश्च तद्विशिष्टतया 'तद्वयविन इति तावद्वक्तव्यं यावद्वाक्यानुस्मरणं न भवित । 'तत्र च कथं स्वाभिलापें सम्बद्ध-तया अर्थव्यवसायः ? न ह्यननुस्मृताभिलापस्य तत्तसम्बद्धतयां सम्भवित तद्व्यवसायः, प्रथम-दर्शनेऽपि प्रसङ्गात् । तन्नाभिलापवत्त्वं विकल्पलक्षणम् असम्भवादिति । एतदेवाह—'अभिला'इत्यादि । अभिला बुद्धः, अभिलायते अभिगृह्यते विपयोऽनयेत्यभिलेति व्युत्पत्तेः । तस्याम् २५ अपतत्त्वो विपयत्वेनाऽप्रविश्वत्तांऽशा भागा येषां ते अभिलापत्वदंशां अनवगृहितभागाः

१ शब्दस्य । २ श्रीत्रज्ञाने । ३ शब्दस्य । ४ स्ववाचक्त्वेन । तदाव-आ०, ब०, प०, स० । ५ शब्दस्य । ६ वाचकविगिष्टतया । ७-मिवातद्यो-आ०, ब०, प०, स० । ८ स्मरणस्य । ९ विकत्पकिविगतम् । १० -स्थानं न भ-आ०, ब०, प०, स० । ११ "स्वाभिधानविशेषापेक्षा एवार्था निश्वयंवर्धवसीयन्ते इत्यंकान्तस्य """-अष्टसद्व० पृ० १२० । १२ वाक्यरचना । १३-णोपनीततद्भागस्थापि-आ०, ब०, प०, स० । १४ पद्रचना । १५ वर्णेषु दीर्घादिष्यवहारः । १६ तावदिदं तृ-आ०, ब०, प०, स० । १७ प्रस्तावे । १८ अभिलापसम्बन्धाभावात् । १९ वर्णस्य । २० पदस्य । २१ वाक्ये । २२ -सम्बन्धतया आ०, ब०, प०, स० । २३ अभिला + अनतत् + अंशाः ।

परमाणव इत्यर्थः । तेषाम् अभिलापविवेकतः वाचकशब्दविरहाद् अवद्यं नियमेन-अनुषज्यते अप्रमाणप्रमेयत्वम् । माणः शब्दः, मणेः शब्दार्थस्य घनि एवं रूपत्वात् ,प्रकृष्टो माणः प्रमाणः, शब्दपरमाण्वपेक्षया तद्वयवी तत्कलापापेक्षया पुनस्तद्वयवी, तावदेवं यावदक्ष-राणि, तदपेक्षया पदम्, पदापेक्षया वाक्यम्, तस्य प्रमेयत्वं स्मरणकृतम्, तदभावः अप्रमाण-प्रमेयत्वम् । तद्वदयम्भावेनापद्यते तत्प्रतिपत्तिनिबन्धनस्य पूर्वपूर्वतद्भागानुस्मरणस्याभावात् , सोऽपि तत्पर्यन्तवत्तिशब्दपरमाणूनामननुस्मरणात् । तन्न परस्याभिलापसम्भवः तद्भावात् कथ-मक्तम्-'अभिलापप्रतिबैद्धतयैवार्था व्यवसीयन्ते'इति ।

भवतु वा कथिक्रिद्रिमिलापः, तथापि तत्स्मरणस्यापराभिलापप्रतिबन्धे अनवस्थानमुक्तम्। तद्प्रतिबन्धे यदि तैन्निर्विकल्पकं न तद्विपयस्य शब्दस्थान्यत्र योजनं स्वलक्षणत्वादिति गतमर्थ१० व्यवसायवार्त्तया । सिवकल्पकं चेत् ; कथमव्यापकं विकल्पलक्षणं न भवेत् ? अनिमलापवतोऽपि तैंत्स्मरणस्य सिवकल्पकत्वात्। साक्षादन्तिलापवत्त्वेऽपि उपचारादिभिलापवदेव तत्स्मरणम्।
न हि साक्षाद्रभिलापसम्बन्धादेवाभिलापवत्त्वं प्रतीतेः, अपि तु अभिलापसम्बन्धयोग्याकारगोचरत्वादि । तद्योग्यश्चाकारः साधारणाकार एव तत्र शब्दसङ्गेतादेः शक्यविधानत्वात् । अत
एवोक्तम्-''अभिलापसम्बन्धयोग्यप्रतिभासा प्रतीतिः कल्पना''[न्यायवि० ए० १३]इति ।
१५ ततः शब्दस्मरणस्यापि शब्दसामान्यगोचरत्वेनोपचाराद् अभिलापवत्त्वोपपत्तेरुपपत्रं विकल्पत्वभिति
- चेत् ; अत्रोच्यते–स सामान्याकारः कल्पितः, पारमार्थिको वा भवेत् ? कल्पितश्चेत् ; कथं
तस्याभिलापसंसर्गं प्रति योग्यत्वम् ? योग्यत्वं हि सामर्थ्यमेव। न हि तत् कल्पितस्योपपन्नम् ।

किल्पतश्चेत्कथं योग्यः ? योग्यश्चेत्किल्पतः कथम् ? योग्यश्च किल्पतश्चेति मिथो निष्पीडितं वचः ॥ ४११ ॥ किल्पतश्चेत्समर्थोऽपि किल्पतं स्यात्स्वलक्षणम् । सोगतानां ततः प्राप्तं न किश्चित्परमार्थसत् ॥ ४१२ ॥ कल्पनामात्रवादस्तु पश्चात्प्रतिविधास्यते । किल्पतोऽपि समर्थश्चेत्; मरीच्यम्भोऽपि पीयताम् ॥ ४१३ ॥

योग्यत्वमि र्तंस्य कल्पितंमिति चेत्; तर्हि तेनाप्यभिष्ठापसंसर्गयोग्येन भिवत-२५ व्यम्, अन्यथा तत्प्रतिभासवत्याः प्रतीतेर्विकर्ल्फत्वानुपपत्तेः । तद्दि तस्य तद्योग्यत्वं यदि पारमार्थिकम् ; स एव प्रसङ्गः-कल्पितश्चेत्यादि । कल्पितञ्चेत्; न ; तर्हि 'तेनापि'इत्यादेः प्रसङ्गस्यानुबन्धादनवस्थापत्तेश्च ।

यत्पुनरेर्तंत्-स्वलक्षणमेव सामान्यं तस्यैव दृष्टसाधारणरूपेण प्रतीत्युपस्थापितस्य सामा-

१ -स्याभागात् आ०, ब०,स०। २ -बन्धतयैवाथोंऽप्यवसीयते इति आ०,ब०,प०,स०। ३ अभिलाप-स्मरणम् । ४ अभिलापस्मरणस्य । ५ -बस्वापत्तेः आ०, ब०, प०, स०। ६ शब्दसामान्याकारस्य । ७ -तमपि चेत् आ०, ब०, प०, स०। ८ -ल्पत्वानु-आ०, ब०, प०, स०। ९ तुलना-''यदा साक्षाज्ज्ञानजननं प्रति इक्तित्वेन प्रतीयते तदासी स्वेन रूपेण लक्ष्यमाणत्वात् स्वलक्षणम् । यदा तु पारम्पर्येण शक्तता तस्यव प्रतीयते तदा सामान्यक्षेण लच्चणमिति सामान्यलक्षणम्''-प्र० वार्तिकाळ० २।२ ।

न्यव्यपदेशात्, ततो वास्तवमेव तस्याभिलापसम्बन्धसामर्थ्यमिति ; तत्रोच्यते-यदि साधारंणं रूपं स्वलक्षणस्यास्ति न किञ्चित् संवृतिसत् ? तदपरस्य तस्याभावात् । नास्ति चेत् ; कथं तेनावभासनम् ? मरीचिकातोयवदिति चेत् ; उच्यते-

स्वलक्षणस्य शैक्तेश्चेत्तद्वपस्य प्रवेदनम् । सर्वदा तत्प्रवृत्तिः स्यात्तच्छक्तेरविद्धोपनात् ॥ ४१४ ॥ 4 अलमशक्तिकत्वेऽपि सदा तच्चेन्न वेदयेत। असाधारणरूपस्याप्यप्रवेदनमागतम् ॥ ४१५ ॥ शक्तिमत्त्वं विहायान्यत्र तैत्रापि निबन्धनम् । ततः स्वलक्षणस्यैव वार्ताऽपि विलयं गता ॥ ४१६ ॥ सँचिवाभावतो नो चेत्सर्वदा तत्त्रवेदनम् । 0 9 तद्रुपदर्शनी शक्तिस्तदा तहिं कथं भवेत ? ॥ ४१७ ॥ भावेपु हि विना कार्यं न शक्तिः शक्यकल्पना । सर्वकार्येप सामध्यं सर्वेपामन्यथा भवेत ॥ ४१८ ॥ साऽपि नास्ति तँदानीं चेतु: प्राप्तेऽपि सचिवे कथम ?। यत्साधारणरूपम्य तद्भावे स्यात्प्रवेदनम् ॥ ४१९ ॥ १५ सचिवात्सन्निधिप्राप्तात् न साँ तस्योपजायते । समकालतया हेत्हेतुमत्त्वाव्यवस्थितेः ॥ ४२० ॥ ंप्रागशक्तस्य पश्चाच्चेत्तस्य शक्तिस्ततो<sup>ट</sup> भवेत् । क्षणद्वयस्थितौ तस्य क्षणभक्ति जगत्कथम ? ॥ ४२१ ॥

तन्न स्वलक्षणत्रलात्तराकारप्रवेदनम्। विज्ञानवलादेवेति चेत्; तदिष कथम् अविद्यमाने- २० मुपद्शीयेत् , कारणस्य विषयत्वोषगमात् ? न चासतः कारणत्वम्। अर्थज्ञान एवायं नियम इति चेत्; ''तत्राध्यकारणस्य विषयत्वे को दोषः ? सर्ववेदनमेव प्रतिवन्धाभावाऽविशोषादिति चेत्; न; असद्वेदनेऽपि समानत्वात् ।

मरीच्यां जलवत्सर्वस्थासतः किन्न वेदनम् ? ।
प्रतिबन्धो न तत्रापि यद्स्ति नियमक्षमः ॥ ४२२ ॥
सर्वस्याप्यसतो वित्तावेकस्मादेव वेदनात् ।
अपरं तत्र विज्ञानं सर्वमेव यृथा भवेत् ॥ ४२३ ॥
सर्वसद्वेदनेऽप्येवं नैप दोषोऽन्यथा भवेत् ।
इत्यनिष्टप्रसङ्गोऽयं कथन्नाम निवार्यताम् ॥ ४२४ ॥

१ -रणह्वं ता० । २ -िक्तश्चे-आ०,व०,प०,स० । ३ प्रवेदने । ४ सजीवाभा-आ०,व०,प०,स० । सहकारिविरहात् । ५ सहकारिविरहावस्थायाम् । ६ शक्तिः । ७ प्रागशक्तश्च आ०, व०, प० । ८ सहकारिस-काशात । ९ वस्तु । १० अर्थज्ञानेऽपि ।

मिध्याज्ञानं तथा शक्तेनियतप्राहकं यदि । अर्थज्ञानं तथा शक्तेनियतप्राहकं भवेत् ॥ ४२५ ॥ ततस्तरयीर्थकार्यत्वकल्पना युक्तिवर्जनात् । 'अकारणं न विषयः' इत्येतद्वालभापितम् ॥ ४२६ ॥

५ तस्माद्मद्।कारस्याकारणत्वेन ब्रह्णाभावात्र साधारणाकारब्रह्णमपि विकल्पलक्ष्णम्।

भवतु वा तँद्रहणम्, तथापि तँद्रहणशक्त्या ज्ञानस्वँरूपप्रहणे तदाकारवत् तत्स्वरूप-स्यापि भिध्यात्वं भवत् । न द्यसदाकारप्रहणाभिमुखेन स्वभावेन गृहीतमन्यथा भवति, नीला-भिमुखस्वभावगृहीतस्यापि पीतत्वप्रसङ्गात् । न च ज्ञानस्वरूपस्य मिध्यात्वम् ; अनभ्युपगमात्, तदंप्रतिपत्तिप्रसङ्गाच । न हि भिध्यारूपादेव मिध्यात्वम् अमिध्यात्ववच्छक्यप्रतिपत्तिकम् । श्वाक्यन्तरेण तँद्वहणे तदुभयशक्तिसाधारणत्वं विज्ञानस्य प्राप्तम् । भवतु को दोप इति चेत् ; न; साधारणविषयवत्तस्यापि मिध्यात्वप्रसङ्गात् । पुनरिष तत्साधारणाकारकरूपने अनवस्थापत्तेः अप्रहणमेव सामान्याकारस्य । तन्नेदमिष विकर्षण्यक्षणम् असम्भवात् । एतदेवाह—

## पदार्थज्ञानभागानां पदसामान्यनामतः । तथैव व्यवसायः स्याज्ञक्षरादिधियामपि ॥७॥ इति।

१५ अर्थोऽभिधेयः पदस्यार्थः पदार्थः सामान्यम्, तत्रैव शव्दसङ्कृतस्य सम्भवात् । तस्य ज्ञानं तस्य भागाः परापरसामान्यक्षा अंशास्तेषां व्यवसायः स्यात्ं । अवस्यायोऽधिगमस्तद्भावो व्यवसायो विशव्दस्याभावार्थत्वात् 'विम्लादिवत् सः स्याद्भवेत् अन्वस्थानादिति भावः । कुतः 'वस्भवतां तेषां व्यवसाय इत्याह—पदसामान्यनामतः । पद्मन्ते ज्ञायन्तेऽनेनेति पदं ज्ञानमेव तत्र सामान्यानामपरापरात्मनाम्, तद्विपयत्वेन नमनम् उक्तः प्रकारेणोपसर्पणं तस्मादिति । तद्दि मा भूष्ज्ञानस्यात्मिन सामान्यात्मर इति चेत्; नः शक्तिः भेदेन ज्ञानभेदप्रसङ्गात् । 'वत्या हि—न सामान्यप्रहणं तद्वहणस्य स्वसंवेदनशक्तिव्यतिरेकात् , असंविदितस्य च वहिर्विपयत्वानभ्यपगमात् । पुनरप्यपरस्वसंवेदनशक्तिकल्पनायां स एव प्रमङ्गे शक्तिभेद इत्यादिरनवस्था च । ततः सुदूरमि गत्वा शक्तिद्वयाधिष्टानमेकं मंवेदनमभ्यु-पगन्तव्यम् । ततो यदुक्तम्—'पदिहिस्पतयैव सामान्यं न ज्ञानस्रपतया'' [ ] २५ तन्निपिद्धम्; ज्ञानस्पतयापि सामान्यस्योपदर्शितत्वात् । सदिप सामान्यं ज्ञानस्पतयाऽर्थे एवः इत्यपि न शोभनमः, साधारणाकारस्य अर्थत्वानभ्युपगमात् । तदनर्थत्वे च तत्प्रतिपत्तेरसम्भवात् न साधारणाकारस्य अर्थत्वानभ्युपगमात् । तदनर्थत्वे च तत्प्रतिपत्तेरसम्भवात् न साधारणाकारस्यहणं विकल्पलक्षणमिति साध्क्तम्—'पदार्थ' इत्यादि ।

१ तथाशक्तिनिय-आ०, व०, प०। २ अर्थज्ञानस्य। ३ साधारणाकारब्रहणम् । ४ तद्प्रहण-आ०, व०, प०, स०। ५ -ख्रूर्ण्य ग्र-आ०, ब०, प०, स०। ६ ज्ञानस्वरूपस्यापि। ७ मिथ्यात्वाप्रतिपत्ति। ८ ज्ञानस्वरूपग्रहेणे । ९ साधारणाकारग्रहणशक्तिःस्वरूपग्रक्तिरिति शक्तिद्वयसाधारणत्वम् । १० -त् व्यव-आ०, व०, प०, स०। ११ विकला-आ, व०, प०। १२ सम्भवता ते-आ० व०, प०, स०। १३ -पैणाक्तस्मा-

20

१५

भवन्तु तर्हि निर्विकल्पा एव बुद्धयो विकल्पबुद्धिव्यवस्थानोपायाभावादिति चेत्; अत्राह—'चक्षुरादिधियामिप' इति । चक्षुरादिर्धेषां श्रोत्रादीनां तेषां कार्यभूता धियः तासा-मिप न केवलं मानसीनामित्यिप शब्दार्थः । किम् १ व्यवसायः अधिगमाभावः । कथम् १ निर्येव तेनैव प्रकारेण । तथा हि—

विकल्पबुद्धयो यद्वहोकरूढा अपि स्फुटम् । क्षोदश्चमत्वाभावेन विनदयन्ति भवन्मते ॥ ४२७ ॥ निर्विकल्पियोऽप्येवं चक्षुरादीन्द्रियोद्भवाः । विचारज्वलनालीढा विमुख्चन्त्येव जीवितम् ॥ ४२८ ॥

यत:-

न तासामि सामान्यं विषयत्वेन सम्मतम् ।

उक्तद्रच दोपो निःशेपस्तत्राप्येपः प्रसज्यते ॥ ४२९ ॥

विरंशं वस्तु तद्वेदां केवलं परवैर्त्तया ।

न जातु न कचित्तादृक् पद्म्यामः प्रतिभासनम् ॥ ४३० ॥

अभावे सर्वद्युद्धीनां बोद्धव्यस्यानवस्थितेः ।

भावनैरात्म्यवादस्य साम्राज्यमधुनाऽऽगतम् ॥ ४३१ ॥

तस्यापि न व्यवस्थेति प्रागेवेदं निवेदितम् ।

कल्पितं तन्न सामान्यं बोद्धानामवतिष्ठते ॥ ४३२ ॥

वस्तुभूतं तु तत्तेषां नास्त्येवानभ्युपायतः ।

ततो न तत्र निर्वन्धं शास्त्रकारः करोत्ययम् ॥ ४३३ ॥

भवतु वा किमिष सामान्यम्, तथापि शव्दस्मरणवच्छत्ररादिबुद्धीनामिष व्यवसाया- २० त्मैकत्वमिनवार्यमेव । तदाह—'पदार्थ' इत्यादि । पदमिभधानं तदेवार्थो विषयो येषां ज्ञानानां स्मरणकृषाणां तेषां भागा बहिर्विषया अंशाः, नात्मविषयाः तेषामव्यवसायस्वभावत्वात्, तेषां व्यवसायो निश्चयस्वभावः । कुतस्तेषां मः १ इत्याह—'पदसामान्यनामतः' इति । पदस्य समर्यमाणशब्दस्य सामान्यं तत्र नमनात् तद्घाहकत्वेनोपनिपातात् । ततः किम् १ इत्याह—तथे (तथेत इ) त्यादि । तथैवेति अवणात् यथैवेति लभ्यते—तयोर्नित्यंसम्बन्धात् । ततोऽय- २५ मर्थः-यथैव शब्दस्मरणभागानां स्वविषयसामान्यगोचरत्वेन व्यवसायस्वभावत्वं तथैर्वं चक्षरादि- बुद्धीनामिष । न हि तासामिष पर्युदस्तसामान्यवस्तुवेदित्वम् अनुभवपथोपंस्थापितमस्तीति भावः।

<sup>3 -ि</sup>धयोऽस्त्येवं आ०, ख०, प०, स०। २ निरंशव-ता०। ३ बौद्धोत्तया। ४ प्रहणोपायाभावात्। । -तमवत्त्व-आ०, ख०, प०। ६ -ित लम्यते स०। ७ -त्यात् सम्ब-आ०, ख०, प०, स०। ८ -व च चक्षु -आ०, ख०, प०, स०। ९ अनुभवपथोपभावित्वप्रतीतेः। न चैकसमयपर्यवसिततद्यापारजन्मनः तज्ज्ञानस्या। रापरसमयगोचरत्वं सर्वस्य सर्वा≆ारवस्तुदर्शित्वापत्तेः। तदाह्र-योग्यदेशस्थितेऽचाणां वृत्तिर्गतीतभाविनि। दाश्रितं च विज्ञानं न कालान्तरभाविनीति। न चापरापरसमयस्थापितमस्तीति–आ०, ब०,प०,स०। अनुभवः । थापितमस्तीति सा०।

स्यान्मतम्—न सामान्यं चक्षुरादिङ्गांनस्य विषयः सन्भवति । तद्धि कल्पितम् , वस्तुभूतं वा भवेत् ? न तावत्कल्पितम् ; तस्यावस्तुत्वेन तद्धिपयस्य तज्ज्ञानस्यावस्तुविषयत्वोपपत्तेः । न चैतन्न्याय्यम् , तस्याऽप्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् । न द्यवस्तुविषयं प्रत्यक्षं नामः अतिप्रसङ्गात् , 'अञ्जसा' पद्वेयध्योपत्तेश्च निवर्त्याभावात् । अस्तु वस्तुभूतमेव सामान्यमिति चेत् ; तद्यि तद्भवसामान्यम् , तद्धि कालत्रयर्व्यापिरूषम् , तद्यपि कस्यचिद्विद्योपात्मकस्य , तद्यतिरिक्तस्य वा भवेत् ? विद्योपात्मकस्य चेत् ; तस्यापि तद्भृषं प्रतिक्षणभेदिनश्चक्षुरादिप्रत्यक्षस्य वेद्यम् , कालान्तरव्यापिनो वा ? । न तावदाद्यस्य ; तस्य वर्त्तमानसमयपर्यवसिते चक्षुरादित्रयापारे तदायत्तौत्पत्तिकत्वेन तत्समय एव पर्यवसानात् । न चैकममयपर्यवसिततद्यापारजन्मनः तज्ज्ञानस्य अपरापरसमयगोचरत्वम् ; सर्वस्य सर्वाकार- १० वस्तुदर्शित्वापत्तेः । तदाह—

## "योग्यदेशस्थितेऽस्ताणां वृत्तिर्नातीतभाविनि । तदाश्रितश्च विज्ञानं न कालान्तरभाविनि ॥" [प्रव्वार्तिकास्रव्य २।१२६]

न चापरापरसमयप्रतिपत्तिमन्तरेण तद्यापित्वं कस्यचिरसुखावबोधम् ; व्यापकप्रतिपत्तेवर्याष्यप्रति-पत्तिनान्तरीयकःवान् , एकेन च प्रत्यक्षेण तद्वहणे व्यर्थ एवापरापरश्चसुरादिव्यापारः स्यात् । क्षंपरापरतत्प्रत्यक्षार्थत्वान्न दोप इति चेत् ; न ; तस्य प्रयोजनाभावात् । कालान्तरव्याप्ति-ग्रहणं प्रयोजनिमिति चेत् ; न ; तस्य प्रथमप्रत्यक्षादेव भावात् । नैकेन तद्वहणम् ; अपरापरेणेव तेन तद्वहणाभ्युपगमादिति चेत् ; न ; तस्यापि परापरसमयाननुसन्धायि-त्वेन स्वकालपर्यवसित एव विशेषे व्यापारात् । तन्न क्षणक्षीण प्रत्यक्षमेकमनेकं वा कालान्तर-व्यापिभावनिरीक्षणे दक्षतां कक्षीकरोति । मा भृत्तस्य त्रित्राक्षणद्व्यत्वं कालान्तरव्यापि-नस्तु भवत्येवेति चेत् ; न ; तस्यापि प्रथमचक्षुरादिव्यापारादुत्पन्नस्येव तत्र प्रवृत्तो अपरापरत-द्यापारवेकत्यप्रसङ्गान्। अतद्व्यापाराद्षि तस्योत्पत्तिरिति चेत् ; न ; उत्पन्नस्योत्पत्त्ययोगात् , उत्पन्नस्यापराधीनस्वभावत्वात् , उत्पन्नस्यापि कालान्तरव्यापिः अपरापरतद्यापारादिति चेत् ; न ; प्रागेव कालान्तरव्यापितयोत्पन्नत्यात् ; प्रागतत्यापितयोत्पन्नस्य पश्चात्त्रत्यापारा-दिति चेत् ; न ; प्राच्यातद्यापिक्षपरिक्षयाभावे हेतुशतेनापि पुनस्तद्र्यापिक्ष्यकरणासम्भवात् र विरोधान् । तत्परिक्षयभावे पुनस्तदन्यदेव तत्र्यापारसम्पादितं भवेत् । तन्न तस्य कालान्तर-व्याप्तिः अपरापरतद्व्यापारान् । ततः कालान्तरव्याप्तिमन्ति दर्शनान्येव परापराण्युपन्नायन्त इति

१ -ज्ञानविप-आ०, ब०, प०, स०। २ तद्भावसा-आ०, ब०, प०, स०। ३ तस्य हि ता०। ४ -व्याप्तिरूपम् आ० ब०, प०। ५ वित्तस्यापि आ०, ब०, प०, स०। ६ पर्यवसात् न च तद्भापारस्य पूर्वापरसमयभावित्वप्रतीनेः न चैक-आ०, ब०, प०, स०। ७ अपरापरचक्षुरादिव्यापाराणाम्। ८ विशेषध्या -आ०, ब०, प०, स०। ९ -व्यापिनिरी-आ०, ब०, प०, स०। १० प्रत्यक्षस्य। ११ अपरापरचक्षुरादिव्यापारादिपि। १२ प्रथमप्रत्यक्षस्य। १३ प्रागिव स०। १४ प्रागिव त-आ०, ब०, प०, स०। १५ अपरापरचक्षुराविक्राणात्व। १६ विशेषात्व तत्विक्रितेवाकिमीयं आ० ब० प० स०। १० प्रकायका

चेत् ; न ; तेपां प्रयोजनाभावात् । प्रथमतद्व्यापारोपजनितेनैव काळान्तरव्यापिना प्रत्यक्षेण भावसामान्यस्य परिच्छेदात् किमेवं भावानां प्रेक्षावत्त्वमस्ति यत्सिति प्रयोजने भवन्ति नास-तीति ? स्वहेतुसामर्थ्यायत्तर्जन्मानो हि ते संत्यसित च प्रयोजने भवन्त्येव नियमेनेति चेत् ; सत्यमेवैतत् ; यदि तथादर्शनं तेपाम् , दृष्टे चानुपपत्तिपर्यनुयोगस्यासम्भवात् । न चेवम् । न चादर्शनपथप्रस्थायिनि वस्तुनि एवमुत्तरमुचितम् , अतिप्रसङ्गात् । तन्न काळान्तरव्यापिन ५ नापि प्रत्यक्षेण कस्यचित्काळान्तरव्यापिरूपं सूप्यहम् । तन्न विशेपात्मनः काळान्तरव्यापिरूपं सम्भवति; असम्प्रतिपत्तेः । तदुक्तम्—

"एकत्र दृष्टो भेदो हि कचित्रान्यत्र दृश्यते।" [प्र० वा० २।१२६] इति । नापि विशेषव्यतिरिक्तस्य सामान्यस्य तैव्यापित्वम्; तव्यतिरेकस्यैवाप्रतिपत्तेः विशेषवृद्धेरेवो- पलम्भात्। यदि हि विशेषवृद्धसामान्यमपि स्यात् तैद्बुद्धिरप्युपलव्धेव स्यान्, न चैवम्। न १० चानुपलव्धस्यास्तित्वं व्योमकुसुमवन्। तद्प्युक्तम्—

''न तसाद्भिन्नमस्त्यन्यत्सामान्यं बुद्ध्यभेदतः ॥'"[प्र॰वा० २।१२६]इति ।

एतेन सादृद्रयसामान्यमि प्रत्युक्तम्; तस्यापि विशेषव्यतिरिक्तस्यानुपल्लम्भान् , विशेधाणां चानन्वयान् । तन्न सामान्यविषयत्वमक्षज्ञानस्य यतो व्यवसायस्यभावत्विमिति ।

तत्रेद्मुच्यते—प्रथमस्तावद्विकल्पोऽनुपपन्न एवः क्षणक्षीणस्य प्रत्यक्षस्यान्वयविषय- १५ त्वाभावे निर्विपयत्वप्रसङ्गत् । स्वरूपिवपयत्वान्नेति चेत्ः न तर्हान्द्रियप्रत्यक्षत्वम् , स्वरूपे तद्व्यापाराभावान् । क्षणिकविह्वंस्तुविपयत्वात् तत्प्रत्यक्षत्वमिति चेत्ः तस्यं तद्विपयत्वं क्षतोऽवसीयते ? ''योग्यदेशिक्षितेऽन्नाणाम्''इत्यादिकाद्विचारदिति चेत्ः स विचारः किन्नाम प्रमाणं भवेत्ं ? प्रत्यक्षमिति चेतः न ः तस्य निर्विकत्त्रपत्वेन एवंविचारकत्वायोगात् । विचार- कस्यापि प्रत्यक्षत्वे तस्य समयत्रयगोचरत्वमुररीकर्तव्यम् , अन्यथा मध्यसमयपर्यवसितेन्द्रय- २० व्यापारोपलव्यसत्ताकस्य कथमतिकान्तेऽनागते च प्रत्ययस्य प्रवृत्तिरिति ? अस्यं तद्व्यापारस्या- नुपपत्तेः । यदि हि तत्प्रत्यक्षं मध्यमसमयवत् पूर्वापराविष समयौ पर्यत्तदा मध्ये इन्द्रियव्यापा- रस्यं तत्प्रत्यक्षस्य च सद्भावं पूर्वापरयोध्र तद्भावं परयेत् नान्यथा । न हि भूतलमप्रतियद्य- त्यक्षं तत्र कस्यचिद् भावमभावं वा प्रत्येतुमर्हति । भवतु तस्यं समयत्रयगोचरत्विमिति चेत् ; कथमुक्तम्—''न पूर्वं परत्र न परं पूर्वत्र प्रत्यन्तम्' [प्रव्वार्तिकालक २।१२६] इति ! प्रस्तुत- २५ प्रत्यक्षस्य पूर्वापरसमयविषयतोपपत्तेस्तक्तस्य विशेपान्वयमहणस्याप्यनिवार- णात् । ततो निराकृतमेतत्—''व्यक्तीनां भावो न तासामन्वयः'' [प्रव् वार्तिकालक २। १२६] इति । यदि पुनरिदमिप प्रत्यक्षं न पूर्वापरक्षणौ परयिति कथं ''तत्रेन्द्रियव्यापारतद-

१ -जन्मनो आ०, ब०, प०, स०। २ सत्यसती च। ३ कालान्तरच्यापित्वम् । ४ सामान्यषुद्धिरिष । ५ निर्विकल्पकत्व प्र-आ०, ब०, प०। ६ प्रत्यक्षं स्व-आ०, ब०, प०, स०। ७ प्रत्यक्षस्य । ८ भवेतप्रत्यचं तम्र कस्यचि-आ०, ब०, प०। ९ मध्यसमयच्यापारोत्पन्नप्रत्यक्षस्य । १० प्रत्यचस्य । ११ पूर्वापरक्षणयोः ।

20

ترنو

ध्यक्षयोरभावं पद्येत् ? । पद्यतु को दोप इति चेत् ; नः; 'अपरमिष प्रत्यक्षं पूर्वोपरक्षणावर्षेत्र-क्षयदेव तत्र कस्यचिदन्वयं पद्यतु न कैश्चिदोपः' इत्यिष प्रसङ्गात् । ततो 'न पूर्वं परत्र' इत्याद्यपि परस्य प्रयासमात्रमेव, तथापि कस्यचिदैनिष्टस्याऽभावात् । तन्नायं विचारः प्रत्यक्षम् ।

अनुमानमिति चेत्; न; लिङ्गाभावात्। इन्द्रियव्यापाराश्रितत्वमेव लिङ्गम्, तेन ५ तद्ध्यक्षस्य क्षणपर्यवसानसाधनादिति चेत्; क पुनस्तस्य स्वसाध्याविनाभावप्रतिपत्तिः? संहत-सकलिकल्पावस्थायाभिति चेत्; न; तस्या एवापिरज्ञानात् अनुपज्ञातिविकल्पकल्माषा निरंश-क्षणश्रीणस्त्रपरविषयदर्शनप्रवन्धरूपा सेति चेत्; निव्ययं श्रृयत एव भवद्वचात्। न कदाचिद्रप्यनुभवप्यसुपसर्पति अन्तर्वहिश्चान्वयिनो नानावयवसाधारणस्यैव चेतनस्येतरस्य च प्रतिपत्तिदर्शनात्।

तस्माद् दुरन्तसंसारदुःखदावादभीरुभिः । अदृष्टा कर्ल्पितैवयं लोकविष्ठवकारिणी ॥ ४३४ ॥

तिह विपक्षे संमयान्तरप्रवृत्तिलक्षणे बाधकबलाद्विनाभावप्रतिपत्तिरित चेत्; न; विरोधाभावे वाधकानुत्पत्तेः । अस्तु क्षूणमात्रपर्यवसितेन्द्रियव्यापारकृतं प्रत्यक्षं न च र्तन्मात्रपर्यवसितम्, किमत्र विरुद्धम् ? नियतातीतादिविषयत्वमेव । न द्यतीतादिविषयत्वसम्भवं प्रत्यक्षस्य नियत-तद्विषयत्वं शक्यसुपपाद्यितुम्; तद्वन्यस्याप्यतीतादित्वाविशेषात् । एवश्च सर्वः सर्वाकारदर्शी स्थात् । न चैवम्, अतीते स्मरणस्य अनागते च सम्भवानुमानस्य वैयर्थ्यापत्तेः । अतो विरोध- बलोपनीतस्यातिप्रसङ्गस्यैव हेतुबाधकस्य विषक्षे सम्भवात् कथं तद्वलेनाविनाभावप्रतिपत्तिने भवतीति चेत् ? न; वर्त्तमानविषयस्वेऽपि दोषात् । तथा हि—

प्रहणं वर्त्तमानस्य प्रत्यक्षेणावगच्छतः । सर्वस्य वर्त्तमानस्य तेनैव प्रहणं भवेत् ॥ ४३५ ॥ प्रत्यक्षान्तरमन्यत्र तद्वृथेवोपकित्पतम् । गृहीतप्रहणाहोपात्परस्य स्मरणादिवत् ॥४३६॥ प्रत्यक्षं वर्त्तमानस्य यस्यैवाकारमुद्धहेत् । तस्यैव प्रहणं तेन न सर्वस्येति चेन्मतम् ॥४३०॥ सर्वस्य वर्तमानत्वाविशेपात्स्वेष्टवस्तुवत् । तदेव नियतं कस्मादाकारोद्धहनं भघेत् ॥४३८॥ 'यत्रैव योग्यमध्यक्षं तस्यैवाकारमुद्धहेत् । गृह्णाति च तदेव' इति प्रत्यवस्थानं सम्भवे ॥४३९॥ अतीतादिप्रहेऽप्येवं नियमः किन्न मन्यते । यद्प्रत्यक्षस्य तत्रापि सामध्यं नियमान्वितम् ॥४४०॥

१ -क्षं यदेव आ०, ब०, प०, स०। २ कथिबद्दोपः आ०, ब०, प०, स०। ३ --निष्टामा-आ०, ब०, प०, स०। ४ संहृतसकलविकल्पावस्था। ५ क्षणान्तर।६ क्षणमात्र।७ तद्वृथैवावक-आ०, ब०, प०, स०।४ --न सम्भवेत् आ०, ब०, प०।

ų

१०

24

२०

'सामर्थ्यं नतु भावानां वेद्यते कार्यदर्शनात्। सामर्थ्यात्कार्यक्लृप्तिस्तु न युक्तान्योन्यसंश्रयात्' ॥४४१॥ इत्यपि प्रत्यवस्थानं तमोबाद्वल्यसम्भवम्। आकारनियमेऽप्येवं दोपवादानिपेधनात्॥४४२॥ आकारनियमः सिद्धः प्रत्यक्षात्, 'स तु किंकृतः'। इत्यत्राध्यक्षसामर्थ्यस्योत्तरत्वेन वर्णनात्॥४४३॥ नान्योन्याश्रयदोपश्चेत् ; गृहीतिनयमेऽप्ययम्। समाधिः किन्न येन त्वं तैत्रैवासि पराड्युखः॥४४४॥

## अपि च-

इन्द्रियस्याल्पकालत्वं तेद्ध्यक्षे भवेद्यदि।
कारणस्याल्पदेशत्वं कार्यं किन्नोपगच्छित ॥४४५॥
तथा सत्यल्पकाद्वहेर्न महाधूमसम्भवः।
बीजाद्प्यणुनो न स्यात् स्थूलनालाङ्कुरोद्यः ॥४४६॥
प्रतीतिबाधनान्नेविभिति चेदिभिन्छप्यते।
कालदैर्ध्येऽपि संवित्तेः प्रतीतिः किन्न विद्यते ॥४४७॥
देशव्याप्तिरणुत्वान्न भावस्येत्यपि दुर्वचः।
अवयव्यादिसंसिद्धेर्यथास्थानं निरूपणात् ॥४४८॥
न चापि देशव्यापित्वमत्रातीव प्रसक्तिमत्।
योग्यतानियमं मुक्त्वा नान्यदस्ति च कारणम् ॥४४९॥
कौलव्याप्तो च बोधस्य से समानस्ततः कथम्।
अतिप्रसङ्गो येनास्या वाधनं परिकल्प्यते ॥४५०॥

तत्र बाधकवलाद्ष्यस्याविनाभाविनश्चयः। न चानिश्चिताविनाभावस्य गमकत्वम् अतिप्रसङ्गात्। तद्यमप्रयोजको हेतुः।असिद्धश्चः इन्द्रियव्यापारस्य क्षणमात्रनियमभार्वप्रतिपत्तेरुपायाभावात्, अती-तस्य स्मरणेन भाविनश्च समयस्यानुमानेन।वष्टमभान्न तत्रेन्द्रियव्यापारः। न हि स्मरणानुमान-व्यापार एवेन्द्रियव्यापारः तन्निवन्धनस्यापि विषयपरिच्छेद्स्याध्यक्षत्वप्रसङ्गादिति चेत् ; नः २५ अध्यक्षयोग्ये अतीते भाविनि च स्मरणानुमानप्रवृत्तेरभावात्। स्मरणं हि नानासमयव्यवहित एवोपलव्यपूर्वे प्रवृत्तिमत् , न च तस्याधुनिकप्रत्यक्षविषयत्वम् । अनुमानस्य अनन्तरसमयगो-चरत्वमित न प्रत्यक्षविषयापेक्षम् अप्रत्यक्षविषय एव शब्दविद्यदाद्युत्तरपरिणामादौ तद्भयुपगमात्। आनन्तर्याविद्येपात्तत्परिणामस्यापि कस्मान्नोन्द्रयविषयत्वमिति चेत् ? नः योग्यतानियमेन विषय-

१ तत्रैवापि प-आ०,ब०,प०। २ इन्द्रियप्रत्यक्षे । ३ कालस्याप्तौ आ०,ब०,प०,स०। ४ योग्यतानियमः । ५ कालन्याप्तेः । ६ प्रतिपत्तावुपाया-ता०, स० । ७ अनुमानाभ्युपगमात् । ८ शब्दविद्युदाद्युत्तरपरिणामस्यापि ।

Ų

१०

१५

२०

२५

व्यवस्थाया निवेदितस्वात् । ततो नास्मादुपायादिन्द्रियव्यापारस्य क्षणनियमप्रतिपत्तिः । तैद्व्या-पारजनितस्य प्रत्यक्षस्य क्षणनियमात् तद्व्यापारस्यापि तैन्नियमप्रतिपत्तिरिति चेत् ; तत्प्रद्यक्षस्य कुतस्तन्नियमः ? तैद्यापारस्य तन्नियमादिति चेत् ; नः परस्पराश्रयात्—इन्द्रियवृत्तेः क्षणनियतत्वे तत्प्रत्यक्षं क्षणनियतं स्यात् , तत्प्रत्यक्षक्षणनियतत्वादिन्द्रियवृत्तिः क्षणनियता स्यादिति । स्वत एवेन्द्रियवृत्तेस्तन्नियमः प्रतीयत इति चेत् ; नः तद्वृत्तेरचेतनत्वात् । चेतनैव तद्वृत्तिः तैद्वृत्ति-त्वात् स्वप्नोपलब्धतद्वृत्तिवदिति चेत् ; नः तच्चेतनत्वस्य "विष्ठुताक्ष्" देत्यादौ निराकर-णात् । तत्र कुतश्चिद्वि तद्यापारस्य तन्नियमस्य सिद्धिः ।

सिद्धस्यापि न गमकाङ्गत्वं व्यभिचारात्। दृश्यते हि समयपर्यवसितादपि तज्ञापाराद् अलातञ्चणेष्वन्वयद्र्शनम् अन्यथा चक्रभ्रान्तेरभावप्रसङ्गात् तस्यास्तद्न्वयज्ञानरूपत्वात् , तज्ज्ञानस्य स्तम्भक्षणेष्वपि तत एवान्वयज्ञानस्याविरोधप्रसङ्गात् । कुतस्तत्रोपयात इति चेत् ? अलातक्षणेपु क्रत: ? तेपामेव शीब्रष्टत्तितिरोहितभेदान्वयादिति चेन् ; न; स्तम्भक्षणानामपि शीब्रष्टत्तित्वा-विशेषात् , अन्यथा विलम्ब्य प्रतिपत्तिप्रसङ्गात् । उपचातज्ञत्वे अलातचक्रज्ञानवत् तद्न्वयज्ञा-नस्यापि विभ्रमः स्यादिति चेत् ; न; <sup>\*</sup>तथापि व्यभिचारस्यापरिहारात् । अपि च, यदि ैंतद्विभ्रमेण प्रयोजनं मा भृदुपघातनिवन्धनं तदन्वयज्ञानम् , अनुब्रहनिवन्धनं तु स्यात् , विषयक्षणान्वयेन वस्तुभूतेनैव तदिन्द्रियस्यानुप्रहात् । विषयस्याकारणत्वात् कथं तदन्वयम्या-नुम्राहकत्विमिति चेन् ; उपघातकत्वं कथम् ? सौगते मने विषयस्य" कारणत्वादिति चेत् : अनुप्राहकत्वमपि तत एवास्तु 'रेतं प्रत्येव तदन्वयस्य वस्तुभावोपपादनातु , तद्वस्तुभावस्यापरि-स्विह्तित्तत्त्व्ज्ञानादेव प्रतिपत्तेः । न चैवम् अलातचक्राकारस्यापि वस्तुभावः; करव्यापारकृतर्शा-<sup>७३</sup>द्यपरिवर्त्तनाभावेऽपि तत्प्रतिपत्तिप्रसङ्गान् , वस्तुप्रतिपत्तो तत्परिवर्त्तनस्याकिङ्चित्करत्वास् । तदेव तत्र सामग्रीति चेत् ; गतमिदानीं विश्वमवार्त्तया, काचादेरपि रजनीकर<sup>ैं</sup> द्याकारप्रतिपत्तो सामग्रीरूपस्वोपपत्तेः<sup>३३</sup>, <sup>१६</sup>तट् ब्याकारस्यापि वस्तुत्वप्रसङ्गात् । वाधकप्रत्ययोपनिपातस्य चक्राकारेऽपि भावात् । तन्नापरिस्खलितप्रत्ययवेदात्वं "तदाकारस्य यनो वस्तुभावः स्यान् । स्तम्भादान्वयज्ञान-मपि परिस्खिलितमेव<sup>ार</sup>मनोविकल्पत्वान् मरीचिकातोयविकल्पवन् । क्षणक्षीणानि हि स्तम्भस्वल-क्षणानि प्रत्यक्षतो वेद्यन्ते, तद्नन्तरकालभावी तु मनोविकल्पः तद्नवयमविद्यमानमेवोपदर्शयतीति चेम् ; न; तस्येन्द्रियव्यापारान्वयव्यतिरेकानुविधायिनो मनोविकल्पत्वानुपपत्तोः अलातचक्रवि-भ्रमस्यापि <sup>3९</sup>तद्विकल्पत्वप्रसङ्गान् । तथा च व्याहतमेतन्-

१ इन्द्रियञ्यापारः । २ क्षणनियमप्रतिपत्तिः । ३ इन्द्रियञ्यापारस्य । ४ तद्वृत्तत्वा-आ०,व०,प०,स०। ५ न्यायवि० छो० ४८ । ६ इन्द्रियञ्यापारात् । ७ शानविरो-आ०,व०,प०,स०। ८ -जन्त्वलात-आ०,व०,प०, स०। ९ तदापि आ०,व०,प०। १० अन्वयज्ञानस्य सत्यत्वेन । ११ -स्याकार-आ०,व०,प०,स०। १२ सीगतम् । १३ -प्रपरिवर्तनभा-आ०,व०,प०,स०। १४ -करद्यापार-आ,व०,स०।-करद्यापार-प०। १५ -ह्पत्वापत्तेः प०। १६ चन्द्रद्वयाकारः। १७ अलातचकाकारस्य। १८ मनोविकलत्वात् आ०,व०,प०,स०। "परस्परविविक्ताणुप्रथम-प्रतिभासनम् । विकल्पकातु विज्ञानात् घनाकारावभासिता ॥" -प्र०वातिकाळ० २।२९६ । १९ मनोविकलपत्व ।

''शीघ्रष्टक्तेरलातादेरन्वयप्रतिघातिनी । चक्रभ्रान्ति हगाधक्ते न दशां घैटनेन सा ॥" विश्वा० २।१४० विहेत ।

स्पष्टप्रतिभासत्वात् न चक्रसंवेदनस्य मनोविकल्पत्वम् । न हि तिव्वकल्पाः स्पष्टावभासिनो भवन्ति । "नं विकल्पानुविद्धस्य स्पष्टार्थप्रतिभासिता ।" [प्र० वा० २।२८३ ] इति वचनादिति चेत् ; न; स्तम्भाद्यन्वयज्ञानेऽपि स्पष्टप्रतिभासाविशेपात् । दर्शनसात्रिध्यकृतः तत्रै ५ तेंद्प्रतिभास इति चेत् ; न; चक्रसंवेदनेऽपि तत एव तदापनोः । तन्न तदन्वयज्ञानस्य मनोविकल्पत्वम् ।

'ननु इन्द्रियव्यापारस्य अनुप्रहवशादन्वयज्ञानहेतुत्वे प्रथमतद्व्यापारादेव तदुत्पत्तेः अपरापरत्व्यापाराण किं कर्त्तव्यम् ? परापरं र्नंज्ज्ञानमेवति चेत्; नः तस्येव प्रयोजनानवधार-णात्। अन्वयप्रहणस्य प्रथमज्ञानादेव भावात्।' इत्यपि अलातचक्रज्ञाने समानः पर्यनुयोगः—प्रथमे- १० निद्रयव्यापारादेवोपघातवशात् तज्ज्ञानोत्पत्तेरपरापरत्व्यापारस्य तत्कृतस्य चापरापरज्ञानस्य वैयर्ण्या-विशेषात्। अपरापरज्ञानेनेव चक्राकारप्रतिपत्तौ अन्वयप्रतिपत्तिरिप तथेवास्तु। तथा चव्याहतमेतत्—''तथा सित परापरदर्शनानां विच्छेदात् एकेनापि न तत्कालान्तरस्थानग्रहः''[ ]इति। तन्नक्षणपर्यवसिनस्येन्द्रियव्यापारस्य गमकाङ्गत्वं व्यभिचारात्। ततो नानुमानत्वमि विचारस्य।

अवस्तुसंस्पर्शी विकल्प एवायं कश्चित्र प्रमाणमिति चेत्; कैंथमतः प्रत्यक्षस्य क्ष्णिनयमप्रति- १५ पत्तिः ? तद्विपर्ययप्रतिपत्तेरिप तत एव प्रमङ्गात् । तादृशाद् विकल्पात्पराभिमतसिद्धिं निवारयर्न् तत एव स्वाभिमतमवस्थापयतीति किमतः परं परस्य साहसमुद्धावयामः । तथा च वक्ष्यति—

"सर्वथा वितथार्थेत्वं सर्वेपामभित्तापिनाम् । ततो वेद्यव्यवस्थानं प्रत्यत्तस्येति साहसम् ॥" [न्यायवि०श्लो०१५६] इति ।

तन्न विचारबलात्त्रत्यक्षस्य क्षणविषयत्वावगमः । स्वत एवेति चेत् ; न ; तथैवासम्प्र- २० तिपत्तेः । एतदेवाह-

आत्मनाऽनेकरूपेण बहिरर्थस्य ताहराः। विचित्रं ग्रहणं व्यक्तं विशेषणविशेष्यभाक् ॥८॥ इति ।

'चक्षुरादिधियाम्' इत्यनुवर्त्तते । तदयमर्थः - चक्षुरादिज्ञानामम् आतमना स्वभावेन वहिरर्थस्य स्तम्भादेर्यद् ग्रहणं संवेदनं तद् व्यक्तम् उपहसनपरमेतद् अव्यक्ते व्यक्तोपादा २५ नात् अव्यक्तमित्यर्थः । कीटशेन तेन कीटशस्य तस्य महणं व्यक्तमिति चेत् ? अनेकरूपेण । न विद्यते एकमन्वितं रूपं यस्य तेन क्षणिकनेति यावत् । ताहृद्धाः अनेकरूपस्य क्षणिक स्येति यावत् ।

१ घटनेन आ०, ब०, प०, स०। २ "न विकल्पानुबद्धस्य "''-प्र० वार्तिकालः । "न विकल्पानु-बद्धस्यास्ति स्फुटार्थावभासिता ॥"-प्र० वा० म०। ३ स्तम्भाद्यन्वयज्ञाने । ४ स्पष्टप्रतिभासः। ५ दर्शनसाम्निध्यादेव । ६ अन्वयज्ञानमेव । ७ कथमतस्प्र-आ०, ब०, प०। ८ -न् स्वत आ०, ब०, प०, स०।

अध्यक्षाद्यत्क्षणक्षीणात् क्षणिकस्यैव वेदनम् । तद्व्यक्तं समाचष्टे सूरिर्मानविवर्जनात् ॥४५१॥ विचारस्य प्रमाणत्वं तत्र पूर्वं निवारितम् । शास्त्रकारस्तदेवाह<sup>3</sup>विशेषणविशेष्यभाक् ॥४५२॥ इति ।

दिशोषणं चक्षुरादिन्यापारस्य क्षणनियम एव विशिष्टज्ञानहेतुत्वात्, तच्च विशेष्टयं चै तत्कृतं प्रत्यक्षस्य क्षणविषयत्वम् , ते स्वविषयत्वेन भजत इति विशेषणविशेष्यभाक् । विचाररूपं तद्पि वयक्तम् , अत्राप्युपहसनं तस्याप्रमाणत्वेन निरूपणात् , अप्रमाणोपाश्रयणेन कस्यचिद्य्यसिद्धेरिति भावः । स्वसंवेदनमेव तर्हि तैत्र प्रमाणिमिति चेत् ; अत्राह—'विचित्रम्' इति । चिहिति चिच्छक्तिरनुभव इत्यर्थः, सैव त्राणं त्रा परिरक्षणं यस्य तचित्रम् , तद्विपरीतं शि विचित्रं—क्षणश्रयविषयत्वं प्रत्यक्षस्य । अनुभवप्रसिद्धं खल्वनुभवपरिरक्षितं भवति । न चेदं तत्प्रसिद्धम् । न हि प्रत्यक्षं किश्चिद्पि क्षणविषयत्वेनात्मानमावेद्यदुपलभ्यते । न चानु-पल्रद्धम्य कल्पनम् अतिप्रसङ्गान् । तन्न क्षणविषयं प्रत्यक्षम् । न च तस्यै निविषयस्य सम्भव ईत्यसम्भवे असम्भव्येव प्रथमो विकल्पः ।

िंद्रितीयस्तु निरुपद्रव इति तमुपाश्रित्य प्रत्यक्षस्य सामान्यविषयत्वनिवेदनेन व्यव-१५ सायात्मकत्वं व्यवस्थापयन्नाह—'आत्मना' इत्यादि । आत्मना चक्षुरादिबोधस्वभावेन ं ग्रहणं साक्षात्करणं बहिर्श्यस्य घटादेः व्यक्तं सर्वजनप्रसिद्धमिति । अनेन—

> अशक्यप्रतिपेधत्वं वहिर्थस्य दर्शयन् । विज्ञानमात्रवादादेवेकि स्वेच्छानिवद्धताम् ॥४५३॥

कथं पुनर्वहिरर्थस्य प्रहणम् ? कथञ्च न स्यात् ? एकक्ष्पत्वे तदयोगात् । यद्येकमन्तर्भाव-२० ग्रह्णप्रवृत्तमेव प्रत्यक्षस्य रूपम् ; कथं तेन विह्मीवस्य प्रहणम् , विह्मीवस्याप्यन्तर्भावत्व-प्रसङ्गात् ? न हि अन्तर्भावप्रहणेकरूपेण गृह्यमाणस्य विह्मीवत्वम् ; अन्तर्भावस्यापि तैद्भावा-भावप्रसङ्गात् । विह्मीवप्रहणप्रवृत्तमेव तिर्हि तस्यै रूपमिति चेत् ; न; अन्तर्भावस्याननुभव-प्रसङ्गात् । न चानुभवानाव्यातस्य विह्मीवगोचरत्वम् ; 'परोक्ष्म' इत्यादिना' तिन्नराकरणात् । तत्कथं विह्मीवप्रहणं सुप्रसिद्धम् , असम्भवदर्थस्य सुप्रसिद्धत्वायोगादिति चेत् ? अत्राह— २५ 'अनेकरूपेण' इति । अनेकम् आत्मिनिं व्यापृतमन्यत् अन्यचार्थे रूपं यस्य तत् अनेक-रूपम् , तेनेति ।

> अनेकरूपं प्रत्यक्षमात्मार्थयहणक्षमम् । एकस्वभावपक्षोक्तदोषेणालिष्यते कथम् ?॥४५४॥

१ विशेषेण वि-आ०, ब०, प०, स०। २ चैतत्कृतम् आ०, व०, प०, स०। ३ तत्प्रमा-आ०, ब०, प०, स०। ४ परीक्षितं आ०, व०, प०। ५ प्रत्यक्षस्य। ६ प्रत्यक्षस्याऽसम्भवे। ७ 'विशेषात्मकतद्भव-सामान्यस्वरूपं प्रतिचणमेदिनः चन्तुरादिप्रत्यक्षस्य वेद्यम्' इत्याकारकः। द्रष्टव्यम्-पृ० १४२ पं० ७। ८ 'कालान्तरव्यापिनो वा' इत्याकारकः। ९ अन्तर्भावाभाव। १० प्रत्यक्षस्य। ११ न्यायवि० इलो० ११। १२ आत्मिन व्यावृत्तम् आ०, व०, प०। आत्मव्यापृतम् स०।

वेद्यमेकस्वभावेन रूपं तचेदनेककम् । तैस्य नानास्वभावत्वमेवं सति सुदुर्घटम् ॥४५५॥ एकरूपप्रहाविष्टस्वभावस्यैव तत्परम् । विषयीभावमापन्नं कथं तस्मात्रृथक् भवेत् ? ॥४५६॥ वेद्यं नानास्वभावेन तैच्चेत्स्यादनवस्थितिः । तस्यापि नानारूपेण परेणेव प्रवेदनात् ॥४५०॥

इति चेन् ; अत्र प्रतिविधानम्-

अनेकरूपज्ञानं हि नान्यत्प्रत्यक्ष्वेदनात् । किं तत्रानेकरूपम्य परस्य परिकल्पनम् ॥४५८॥ अनवस्थानदौःस्थित्यं यत्सामध्यादुपस्थितम् । बहिरर्थपरिज्ञानं निरुणद्धि प्रसिद्धिमत् ॥४५९॥

१०

ų

न हि प्रत्यक्षवेदनादन्यदेव अनेकरूपवेदनम् । तच्च तच्छिकिरूपादु पपन्नमेव,ततः किं तत्रापरानेकरूपपरिकल्पनेन ? यतोऽयमनवस्थानदोपो बहिरर्थपरिच्छेदप्रसिद्धिविध्वंसकारी निरा-वाधवृत्तः प्रवर्तेत । तिर्हं प्रत्यक्षोद्वयतिरिक्तमेवानेकरूपं तत्परिज्ञानविषयत्वान् तद्वपवन् , तथा चान्येन रूपेणार्थवेदनम् अन्येन च स्ववेदनमिति स्वराद्धान्तो विरुध्यत इति चेत् ; नः सर्वथा १५ तद्व्यतिरेकस्याशक्यसाधनत्वान् । सर्वथा हि प्रत्यक्षादनेकरूपस्याव्यतिरेकं तदेव प्रत्यक्षं निर्भाग्यमधिष्येत । न च निर्भागं प्रत्यक्षमन्यद्वा वस्तु किञ्चित्सम्भवति निर्वचप्रमाणसंवेद्यत्वामाग्यादिति करिष्यत एवात्र प्रवन्धः । कथञ्चिद्यद्यतिरेकसाधनं तु सिद्धसाधनमेव, "रूपतद्वतर-त्यन्तव्यतिरेकस्यानभ्युपगमात् । नन्ववमिष येनात्मना प्रत्यक्षात्तर्द्व्यतिरिक्तं तेन तैत्परिज्ञानमेव विवन्धममन्यदेव शक्तिरूपां परिज्ञानमस्तु, येन तु 'वद् व्यतिरिक्तं तेनान्यदेव 'वेतदेदनाद् अनेकरूपवेदनिभिति २० तिन्नवन्धनमन्यदेव शक्तिरूपं परिकल्पयितव्यम् , तद्वपवेदनमप्यन्यस्मादेव शक्तिरूपादिति तद्व-स्थमनवस्थानमिति चेत् ; अन्यदेव तद्वेदनमिति कुतः ? तथेवानुभवादिति चेत् ; नः 'क्त्पतद्व-द्विपयस्य वेदनद्वयस्याननुभवात् । अनुभवे वा कथमनवस्थानं तस्यानुभं वप्रतिक्र्छत्वात् , तदिद-भन्योन्यव्यद्वतम्—'अनुभवधानवस्थानं च' इति । यदि भिन्नं 'तैद्वेदनं नास्ति; कथं ततः प्रत्यक्षस्य वेदनन्वपयस्य शक्तिरूपस्य तद्वेदनानङ्गत्वात् , अन्यथा प्रत्यक्षस्याप्यविदितस्यैव २५ अर्थवेदननिवन्धनत्वापत्तेरिति चेत् ; कस्तस्थावेदनमाह ? प्रत्यक्षतादात्स्येन तद्वेदनस्यामिहित-

१ प्रत्यक्षस्य । २ प्रत्यच्चस्य अनेकरूपम् । ३ -दुपनतमेव ता० । ४ -कादिनिरा-आ०, व०, प०, स० । ५ -कादिन्य-आ०, व०, प०, स० । ६ विरुद्धोत आ०, व०, प०, स० । ७ स्वभावतद्वतोः । ८ तत् अनेकरूपम् । ९ प्रत्यक्षपरिज्ञानमेव । १० अनेकरूपस्यापि । ११ अनेकरूपम् । १२ प्रत्यक्षवेदनात् । १३ रूपं करूप-आ०, व०, प०, स० । १४ रूपतद्वि-आ०, व०, प०, स० । स्वभावतद्वद्वोचरस्य । १५ -वप-रिकू-ता० । १६ अनेकरूपवेदनम् ।

भवतु वहिरर्थस्य प्रहणम्, अन्वितस्य तु कथं ग्रहणम् ? प्रत्यक्षस्य क्षणपर्यवसायित्वेन तद्व्याधिष्ठानपूर्वापरक्षणगोचरत्वाभावादिति चेत्; न ; तस्य तत्पर्यवसायित्वाभावात्, कालान्तरावस्थायित्वेन प्रथमलोचनादिव्यापारादुत्पत्तेः । अपरापरस्तर्हि तद्व्यापारः केमर्थ-१५ स्यात् ? प्रथमप्रत्यक्षादेव वहिर्भावान्वयस्य प्रतिपत्तेः प्रत्यक्षान्तरस्यानपेक्षणादिन्नि चेत् ; न ; तेन तन्त्रेवापरापरस्यातिशयस्य साधनात् । तथा हि—

> अक्षव्यापारतः प्राच्यादुत्पन्नस्य हगात्मनः । "अन्यतोऽवप्रहात्मत्वमीहनात्मत्वमन्यतः ॥४६०॥
> अन्यतोऽवायरूपत्वं धारणात्मत्वमन्यतः ।
> तद्यापारात्ततो नास्ति वैफल्यं <sup>१२</sup>तस्य तात्त्विकम् ॥४६१॥

तदेवाह—अनेकरूपेण । अनेकम् अपरापरलोचनादिव्यापारोपनीतप्रादुर्भावोपप्रहम् अवप्रहादिविशेपाभिख्यं रूपं यस्य तेनेति । ततो निराकृतमेतत्—"ग्रहणस्य तु कालान्तर-स्थानवन्त्वे सकृदेव तथा ग्रहणमिति। तदेव चत्तुरनुवर्त्तनं वृथेति प्राप्तम्" [ ] इति ।

स्यान्मतम् – प्रत्यक्षात् <sup>33</sup>ति द्विशेषस्यानर्थान्तरत्वे वैतँद्वत् प्रथमचक्षुरादिव्यापारादेवोत्पन्नत्वात् २५ किं पुनस्तद्व्यापारानुवर्त्तानेन ; अर्थान्तरत्वे तु कथं तस्येति व्यपदेशः सम्बन्धाभावात् ? ति द्विशेषात्प्रत्यक्षस्योपकारः सम्बन्ध इति चेत् ; न; <sup>513</sup>तस्यापि <sup>18</sup>तस्मादनर्थान्तरत्वे पूर्ववदोषात् , अर्थान्तरत्वेऽपि सम्बन्धाभावेन व्यपदेशानुषपत्तोः । उपकारादृष्युपकारान्तरसम्बन्धपरिकल्पन

१ अनेकरूपस्य । २ -तस्य तस्यैतद्-आ०, ब०, प०, स० । ३ स्वपरि-आ०, ब०, प०, स० । ४ कार्य-भेदस्यैका-आ०, ब०, प०, स० । ५ प्रत्यक्षस्य । ६ तिन्नवन्धनम्-आ०, ब०, प०, स० । एकरूपनिबद्ध-मस्तु । ७ प्रत्यक्षस्य । ८ क्षणपर्यवसायित्वाभावात् । ९ अपरापरव्यापारेण । १० प्रत्यक्ष एव । तत्रैवापरा-पराति-आ०, ब०, प०, स० । ११ व्यापारात् । १२ अपरापरव्यापारस्य । १३ अवग्रहाद्यात्मकस्य अतिशयस्य । १४ प्रत्यक्षवत् । १५ उपकारस्यापि । १६ प्रत्यक्षात् ।

80

24

नायामनवस्थाप्रसङ्गादितिः; तदिष न सम्यक् ; एकान्तभेदाभेदयोः एवं दोषेऽिष कैथिद्धित्पक्षस्या-प्रतिक्षेपात् । 'कथेद्धित्' इति अन्धपदमात्रमेतत् , तदर्थस्य जात्यन्तरस्याप्रसिद्धेरिति चेत् ; नः तस्यानुभवोपैरूढत्वात् निरवद्यानुमानगोचरत्वेन च सुप्रसिद्धत्वात् । तच्चेदमनुमानम् – क्रमप्रवृ-त्तानेकरूपः चक्षुरादिवोधात्मा बोधत्वात् विचारवत् । कः पुनर्विचारः इति चेत् १

> ''एकत्र दृष्टो भेदो हि कचिन्नान्यत्र दृश्यते । न तसाद्भिन्नमस्त्यन्यत्सामान्यं बुद्ध्यभेदतः ॥'' [ प्र०वा० २।१२६ ]

इत्ययमेव । कथमस्य निद्र्शनत्वं चक्षुरादिज्ञानात्मनः क्रमानेकरूपत्वे स्यादिति चेत् ? उच्यते— अस्य खलु क्रमप्रवृत्ता बहव उल्लेखा 'एकत्र' इति 'दृष्ट' इति 'भेद' इति 'कचित्' इति 'नान्यत्र' इति एवमुत्तरेऽपि । तेपाञ्च निरन्वयिविच्छन्नानां विचारत्वम् , अन्वितैकज्ञानाधिष्ठानानां वा ? निरन्वयिविच्छन्नानामपि प्रत्येकं विचारत्वे—

प्रथमिल्छेखनादेव सामान्याभावनिर्णयात्। तदुत्तरोत्तरोल्छेखी भवेयुर्निष्प्रयोजनाः॥४६२॥ र्वत्सत्त्वनिश्चयेऽप्यादिचक्षुर्व्यापारतोऽन्यथा। तदुत्तरोत्तरश्चक्षुर्व्यापारो व्यर्थकः कथम् १॥४६३॥ सम्भूयेव विचारत्वं तेपामित्यप्यसङ्गतम्। र्कामणां सम्भवाभावात् क्षणक्षीणात्मनां मिथः॥४६४॥

नै हि सम्भ्य तेपां विचारत्यम् ; क्रमभावित्वं सम्भवाभावात् । नापि प्रत्येकम् ; एकत एव सामान्याभाविनिक्ञीनात् उल्लेखीन्तरवैयर्ध्यापत्तेः, अपि तु सर्वेपामेव तेपां विचारत्वम् । काल्यान्तरानुसन्धानस्न्यानामपि तेपामेकत्र तिन्नक्ञीने व्यापारादिति चेत् ; नः कालप्रत्यासन्नस्यैय तत्र व्यापारा(र) "सम्भवातः , व्यवहितानां तु पूर्वपूर्वोहेखानां तदयोगातः, अन्यथा सामान्य- २० हानेऽपि क्षणिकक्रमभाविचक्षरादिव्यापाराणां कारणत्वोपपत्तोः तत्प्रतिक्षेपः" प्रज्ञाकरस्य प्रेक्षा- वस्वमपाक्रयात ।

अपि च, 'सर्वेषाम्' इत्युक्तम् , तत्र कः सर्वशब्दार्थः ? निरवशेषसमुच्चय इति चेत् ; अयमि कस्य व्यापारः ? कस्यचिद्विकल्पस्येति चेत् ; तस्यापि तर्हि विचारोल्छेखान् 'एकत्रेति प्रथम उहेखो हृ इति द्वितीयो भेद इत्यादिस्तृतीयादिः' इत्यु लिछ्ख्योहिख्य समुचिन्वतो २५ विचारवद्वहव एवोहिखाः प्राप्ताः, तेषामिष क्षणध्वंसिनां न प्रत्येकं समुच्चयकरत्वं पूर्ववदुल्छे- खान्तरवयर्थ्यापत्तेः । नाषि सम्भवोषाधीनाम् ; क्रमभावित्येन तद्भावात् । तेषामिष सर्वेषामेव

१ कथिबित्प्रत्यच्च-आ०,ष०,प०,स०। २ "कथिबिद्स्यन्धपदमेतत्"-हेतुबि०टी०ए० ९४। ३ -वोपा-स्ट्-आ०,ष०,प०,स०। ४ एकत्रेति शब्दादेव। ५ दृष्टो भेद् इत्यादिरूपाः। ६ अन्यथा उत्तरोत्तरोत्लेखानां सार्थ-कत्वे आदिचक्षुव्योपारतः तत्सत्त्विनश्चयेऽपि तदुत्तरोत्तरचक्षुव्योपारः कथं व्यर्थः इति। ७ -प्यादिश्च-आ०,ब०,प०, स०। ८ कमाणाम् स०। ९ न सम्भूय ता०। १० व्यापारासम्भ-आ०,ब०,प०,स०। अत्र ताडपत्रं त्रुटितम्। ११ "सामान्यस्य इन्द्रियाप्राह्मश्वात्""-प्रव्वार्तिकाळ०२।१२६। १२ -त्युल्लेखसमु-आ०, ब०, प०, स०।

समुचयप्रयोजनिवन्धनत्विमिति चेत्; नः, तत्रापि 'अपि च' ईंट्यादेः प्रसङ्गस्यानिवर्तनात् चक्र-कापत्तेः अनवस्थोपनिपाताच्च । तैत्र विकल्पात् विचारोहेखानां सम्भवति समुचयः । सन्ता-नात् सम्भवतीति चेत् ; नः, तत्रापि विकल्पवद्दोपात् । अपि च,

समञ्चयः कथं तस्मात्सन्तानश्चेद्वस्तुसन् । तत एवान्यथा प्राप्तमन्यद्प्यर्थवेदनम् ॥४६५॥ 4 तत्पूर्वत्वात्पुमर्थस्य व्युत्पाद्यः स्यात् स एव वः । निष्प्रयोजनमेवातः सम्यक्तानविचारणम् ॥४६६॥ र्तंस्य वस्तुःवमारोपादित्यप्येतेन चिन्तितम् । किञ्चारोपेण वस्तत्वमवस्तत्वान्न भिद्यते ॥४६७॥ अन्यथा माणवोऽप्यग्निरध्यारोपेण कल्पितः । 20 सप्रसिद्धाग्निवत्कुर्यात् किन्न पाकप्रयोजनम् ? ॥४६८॥ वस्तुसन्नपि सन्तानो भिर्चते चेत्रतिक्षणम् । विचारोल्लेखभागोक्तरेप दोपैर्न मुच्यते ॥४६९॥ न चेद्धिचेतः भिद्येत क्षणभङ्गिजगर्र्कथा । अचित्त्वादन्वितोऽप्येपः समुचयकरः कथम् १॥४७०॥ 94 'वित्त्वेऽप्येकस्वभावत्वे सन्तानान्न समुचयः । तस्मित्रयं चायं चेति व्यापारस्याप्यसम्भवात् ॥४७१॥ चित्पर्ययस्यभावत्वं मतान्तरगतिर्भवेते । तत्र सन्तानतो युक्तं सर्वशब्दार्थकल्पनम् ॥४७२॥ अनेनैव पथाऽऽत्मापि यौगोक्तः प्रतिवर्णितः । २० तस्याप्यचेतनत्वेनानधिकारात्समुचये ॥४७३॥ चेतनेन स्वनिष्ठेन समुच्चेता स चेन्मतः । प्रत्युल्लेखगतं तद्वा यद्वैकोल्लेखगोचरम् ? ॥४७४॥ एकोहेखगतेनासौ चेतनेन कथं प्रमान् । अन्योहेखानविज्ञातान् समुच्चयपथं नयेत् ? ॥४७५॥ २५ अतिप्रसङ्गदुष्टोऽयमविज्ञातसमुच्चयः । एवं हि चेतनं न स्यादेकोहेखेन सार्थकम् ॥४७६॥ प्रत्युहेखगतत्वे तु तस्यापि क्रमभाविनः । उल्लेखा बहुबस्तेपामपि क्षणविनाशिनाम् ॥४७७॥

१ त्यादिप्र-आ०, ब०, प०, स०। २ तिर्नार्वक-स०। ३ न एवातः -आ०, ब०, प०, स०। ४ सन्तानस्य। ५ -ते चित्प्र-आ०, ब०, प०, स०। ६ -त्कथाम् आ०, ब०, स०। ७ चिरोऽप्य-आ०,ब०, प०, स०। ८ चित्पर्याय-आ०, ब०, प०, स०।

न तत्समुश्रयाङ्गत्वं प्रत्येकं प्राच्यद्पणान् । नापि सम्भूयः सम्भूतेः क्रमभौविष्वसम्भवात् ॥४७८॥ समुच्चितास्तदङ्गं चेत्,कः समुच्चयकृत् ? प्रमान । नः अनेनैव पथेत्यादेर्दोपस्यात्राभियोगतः ॥४७९॥ सचक्रकानवस्थानद्पणस्यानिवारणात् । 4 तस्मात्र क्षणिकोहेखेः सर्वेरिप समुच्चयः ॥४८०॥ कथित्रित्रित्रेरूपेस्तैः समुच्चेता प्रमान्यदि । तैन्नित्यत्वे प्रमानन्यो निष्फलः परिकल्प्यते ॥४८१॥ स्मृतिप्रत्यवमश्चीदेरात्मकार्यस्य सर्वथा । तत्रैवान्वितविज्ञाने सर्वस्यापि समाप्तितः ॥४८२॥ १० सरिणा स्वयमेवेदं यथास्थानं वदिष्यते । तन्नात्मापि स्वनिष्ठेन चेतनेन समुच्चयी ॥४८३॥ औत्मा चेतनसम्बन्धाच्चेतर्नंदचेदुपाधिजम् । तच्चेतन्यम्, कथं तेन चेतनस्तत्त्वतः पुमान् ? ॥४८४॥ अतत्त्वे[ऽ]चेतनइचासौ चेतनार्थक्षमः कथम ?। 8.4 मणेरुपाधितो रक्तान्न हि रक्तप्रयोजनम् ॥४८५॥ अन्यथा ताँदृशंनेव सन्तानेन समुच्चयात् । आत्मकल्पनवैयर्थ्यमनिवार्यं प्रसज्यते ॥४८६॥ तस्मादचेतनोऽतत्त्वचेतनो वा नरोऽधमः । न क्षमद्येतनार्थाय सन्तानवर्युक्तितः ॥४८७॥ २० साम्बन्धिकस्य चित्र्वस्य तात्त्विकत्वेऽपि तद्यदि । नरादर्थान्तरमः तेन नरः स्याच्चेतनः कथम ? ॥४८८॥ आकाशस्यापि तेनेव चेतनत्वानुषञ्जनातु । पुंख्येव तस्य सम्बन्धान्नेति चेतुः असदुत्तरम् ॥४८९॥ साम्बन्धिकं पुनिश्चत्तमेवं सत्यन्यदागतम् । 24 तेनाप्यर्थान्तरेणात्मा चिच्चेत्; व्योम न किं तथा ॥४९०॥ पुनः साम्बन्धिकं चित्त्वमात्मन्येवेति करपने । प्राच्यदोषानुवृत्तिः "स्यादनवस्थानवैशसम् ॥४९१॥ नराद्व्यतिरिक्तं चेच्चित्रस्वमौपाधिकं तदां ।

१ —भावीष्टसं—आ०, ब०, प०, स०। २ —हपस्तैः आ०, ब०, स०। ३ उल्लेखानां निष्यत्वे। ४ —णान्वयमेवेदं आ०, ब०, प०, स०। ५ आत्मचे—आ०, ब०, प०। ६ —तनं चे—आ०, ब०, प०, स०। ७ अतत्त्वभूतेनेव। ८ चित्तस्य आ०, ब०, प०, स०। ९ कथा आ, ब०, प०, स०। १० —त्मनैवेति आ०, ब०,प०,स०। ११ —क्तिः स्वा—आ०,ब०, प०, स०। १२ तथा आ०, ब०, प०।

अनित्यत्वं नरस्यापि दुर्वारं चित्त्ववद्भवेत् ॥४९२॥ निरन्वयस्यानित्यस्य न चात्मत्वं सयुक्तिकम् । स्मृतिप्रत्यवमर्शादिकार्ये तस्याक्षमत्वतः ॥४९३॥ नित्यानित्यस्वभावत्वं यदि तस्योपवर्ण्यते । स्याद्वादानुप्रवेशोऽयं महान् दोषस्तवापतेत् ॥४९४॥ तत्र पुंसिश्चदात्मत्वं कथि द्विद्विप् युज्यते । विचारोहें स्वभागानां समुच्चेता यतो भवेत ॥४९५॥

तन्न विचारोहेर्खानां कुतश्चिदपि सम्भवति समुच्चयो यतः सर्वेषां विचारत्वमुपपद्यते। तन्न प्रथमो विकल्प उपपत्तिमान् ।

भवतु तर्हि द्वितीय एव विकल्पः अन्वितज्ञानाधिष्ठानानामुहेखानां विचारत्वोपगमा-दिति चेत ; सिद्धं तर्हि विचारस्य क्रमानेकान्तरूपत्विमिति निरवद्यं तस्य निदर्शनत्वम् । नतु संशयादिदोषादनेकान्तः कथं तदात्मिन परमार्थं इति चेत् ? कथं विचारे ? तत्रापि मा भूदिति चेत् ; नास्त्येव तर्हि विचारः । तथा चेत् ; न संशयाद्युद्धावनं तस्य विचारनिबन्धनत्वात् । अथ तत्र संशयादिरेव नास्ति निरवद्यप्रतीतिविषयत्वादिति ; समानमेतत् तदात्मन्यिप, तदने-कान्तस्यापि स्वतोऽनन्तरानुमानाच्च निरवद्यादेव प्रतीतेः । ततो विचारवद्श्वज्ञानात्मिन उपपन्नमने-कान्तात्मकत्वम् । एतदेवाह-अनेकरूपेण । अनेकश्चासौ क्रमभौविनानोहेखत्वात् रूपश्चासौ निरूपणत्वात् इत्यनेकरूपः, तेन दृष्टान्तेन यः सिद्धः क्रमानेकरूपश्चश्चरादिज्ञानात्मा तेनेति ।

नन्त्रेक एव 'अनेकरूपेण' इति शब्दः, तेन यदि साध्यमिभधीयते निदर्शनैमनिभधानं प्राप्तम्, तदिभधाने साध्यमवचनमेवापन्नम्, एकेन युगपदनेकार्थं निवेदनायोगादिति चेत् ; न ; अश्वन्त्र्या साध्यवचनादेव निदर्शनस्यापि प्रतिपत्तेः । भवत्वेवम् अर्थज्ञानस्य अक्रमवत् क्रमेणाप्यनेकरूपत्वं न्यायोपपन्नत्वान्, न पुनर्विहर्थस्य तस्य निरंशत्वात् क्षणक्षीणत्वाच्चेति चेत् ; अत्राह-ताह्याः । याहग् अक्षज्ञानात्मा सम्भवक्रमाभ्यामनेकरूपः ताह्याः तत्सदृशस्य बहिर्थस्य प्रहणं तस्यापि संम्भवक्रमाभ्यामनेकरूपत्वे न्यायसद्भावात्, युगपन्नानाशक्त्यात्म- विज्ञानवन् नानानीलाद्याकारस्य बहिर्भावस्य प्रत्यक्षेणैव वेदनात् । प्रत्यक्षस्य च क्रमानेकरूपत्वे- २५ उत्रस्थिते अवस्थितमेव बहिर्थस्यापि ताद्रप्यम्, तस्यैव तद्वहणोपायत्वात् । न हि निरवद्ये तद्वहणोपाये तदनवस्थानमुपपन्नम् ।

यत्पुनरेतत्-अर्थज्ञानस्योपपन्नमेव विचित्रैकरूपत्वम् अशक्यविवेचनर्त्वात् न बहिरर्थस्य तद्भावादितिः, तदास्ताम्, उत्तरत्र विचारात् । तस्भादवस्थितम्-अन्तर्विहिश्च तद्भवसामान्यविषय-त्वमक्षज्ञानस्य । विशेषव्यतिरिक्तस्य तु सामान्यस्य निराकरणमभिप्रेतमेवेति न प्रत्यवस्थीयते ।

१ -खनात्कृत-आ०, ब०, प०, स०। २ -भाविनोल्छे-आ०, ब०, प०, स०। ३ -नमभिधा-आ०, व०, प०, स०। ४ संभवत्कमा-आ०, ब०, प०, स०। क्रमयागपद्याम्याम्। ५ -वस्थापितंऽव-आ०, ब०, प०, स०। ६ ''चित्राभासापि बुद्धिरेकेंव बाह्यचित्रविलक्षणत्वात्।ग्राक्यविवेचनं चित्रमनेकम्, अशक्यविवेचन्न्याध्य बहेर्नालाव्याः।''-प० बार्किकाळ० २।२२०।

तदेतेन सादृश्यसामान्यविषयत्वमप्यश्चज्ञानत्य निवेदितमवगन्तव्यम्, अन्वितव्यावृत्त-रूपवत् समानासमानरूपयोरपि भावेषु भावत एव भावात् । तदाह्-आतमनाऽनेकरूपेण समानासमानरूपेण तादृशः समानासमानरूपतया तत्सदैशस्य बहिरर्थस्य ग्रहणिमिति ।

यदि पुनरयं निर्वन्धो वस्तुपु वस्तुभूतं सादृश्यं नास्तीति ; तदा कथन्नाम भावक्षणे-क्वेकत्वाध्यवसायी विकल्पो यद्मवच्छेदाद् अनुमानप्रामाण्यमवकल्प्येत ? विलक्षणस्वलक्षणः ५ दर्शनादेव तद्विकल्प इति चेत् ; न ; घटकपालक्षणदर्शनाद्गि तत्प्रसङ्गात् । तथा च "अन्ते क्षयदर्शनादादाविष न्नयः" [ ] इत्यनवसरं भवेत् , आदिवदन्तेऽपि समारो-पतिरोहितस्य क्षयदर्शनस्य क्षयव्यवस्थापकत्वायोगात् , अन्यथौ समारोपव्यवच्छित्तिकल्पना-वैफल्यापतेः । तन्न विलक्षणस्वलक्षणदर्शनादेकत्वविकल्पः ।

भवतु सहशाकारदर्शनौदेवासौ,तत्तु सादृ इयं न वस्तुभूतम्, असहशव्यावृत्त्या कित्पत- रिं त्वादिति चेत्; कथं तिई कथितम्-''साधर्म्यदर्शनाह्योके भ्रान्तिनीमोपजायते।'' [प्रव् वाव् २।३६१] इति १ दर्शनस्य कित्पताकारगोचरत्वे सिवकत्पकत्वप्रसङ्गात्। दर्शनशब्दे-नापि विकल्पकमेव किश्चिदिज्ञानमुच्यते न प्रत्यक्षमिति चेत्; न; पश्चादेकत्वविकल्पाभावप्रस-ङ्गात्। न हि सहशविकल्पविपये एवेकत्वविकल्पस्य सम्भवः; क्षणक्ष्यविकल्पविपयेऽपि नित्यविकल्पप्रसङ्गात् कथं क्षणभङ्गानुमानस्य समारोपनिवारकत्वं यतः प्रामाण्यं स्यादिति सर्प रिं एव मण्डूकेन भक्षितः।

किन्न, तस्यापि सदद्यविकल्पस्य कुत उत्पत्तिः ? सदद्यापरापरदर्शनादिति चेत् ; न ; सादद्रयस्यावस्तुत्वेन दर्शनविपयत्वायोगात् । दर्शनशब्देन विकल्प एव कश्चिदुच्यत इति चेत् ; तस्यापि कुत उत्पत्तिः ? तद्विकल्पादेव पूर्वस्मात् , न चैवमनवस्थानम् अनादित्वात्तत्रवाहस्येति चेत् ; न ; अनादित्वासम्भवात् । न हि घटपर्यायविपया एव सर्वदा सदद्यविकल्पाः, पटादि- २० पदार्थान्तरविपयाणामिष तेपां पूर्वं भावात् । तथा चानुत्पत्तिरेवार्यस्य घटपर्यायसदृशविकल्पस्य प्राप्ता। पूर्वं तादृशविकल्पामावात् , अन्यादृशाच तादृशस्यानुत्पत्तेः । अथ पूर्वमपि घटपर्यायगोचर-सदृशविकल्पवासना विद्यत एव तर्हि तदापि कस्मात्तद्विकल्पानुत्पत्तिः ? वासनाप्रगोधकस्या-भावादिति चेत् ; पश्चात् कस्य तत्प्रबोधकत्वम् ? घटपर्यायगोचरस्य दर्शनस्यैवेति चेत् ; प्रागपि घटपर्यायगोचरस्य तस्यं तत्प्रबोधकत्वं कस्मान्न स्यात् ? तस्य घटपर्यायविलक्षणविपयत्वान्नेति २५ चेत् ; घटपर्यायदर्शनस्यापि तदविशेपात् , तत्पर्यायाणामिष मिथो विलश्चणत्वान्। विलश्चणत्वेऽपि तेपामस्ति काचित्प्रत्यासत्तिः , अतस्तदर्शनस्यैव तत्प्रबोधकारित्विमिति चेत् ; का परा तत्प्रत्या-सत्तित्त्वय समानपरिणामात् ।

१ - हशबहि - आ०, ब०, प०, । २ च्ययव्यवस्थापकत्वे एकत्वाध्यवसायात्मकः समारोप एव न स्यात् तथा च कस्य व्यवच्छेदः इति भावः । ३ - नादिवासौ आ०, ब०, प०, स०। ४ - ये वैक-आ०, ब०, प०, स०। ५ पूर्वमभा-आ०, ब०, प०। ६ - द्यघट-आ०, ब०, प०, स०। ७ तथापि आ०, ब०, प०, स०। ५ दर्शनस्य ।

84

अपि च, दर्शनशब्दस्य विकल्पवाचित्वात्, यदि सदृशविकल्पादेव तद्विकल्पः । तर्हि सर्वस्यापि मनोविश्रमस्यान्तरुपद्भवजत्वमेवापतितम्, तथा चेदमेव वक्तव्यम्—

"अस्तीयमिष या त्वन्तरुषप्लवसमुद्भवा" [प्र० वा० २।३६२ ] 'श्रान्तिः' इति, न 'साधम्यद्श्नाल्लोके भ्रान्तिः'' इति, तस्यार्थान्तराभावात्। न चैकवचनप्रतिपन्नेऽर्थे वचनान्तरमर्थवत्; अतिप्रसङ्गात्। ततो न दर्शनशब्दस्य विकल्पार्थत्वम्, प्रत्यक्षीर्थत्वस्यैवोप-पत्तेः। प्रत्यक्षे च तद्दर्शने न साददयस्यावस्तुत्वम्; दर्शनविषयस्य तद्योगात्। दर्शनस्यापि भ्रान्तत्वान्न तद्विपयत्वेन वस्तुत्वं साददयस्येति चेत्; न; सर्वदा महिश्वस्यैव विषयस्य दर्शने प्रतिभासनात्। तथा हि--

धृमान्तरसमस्यैव धूँमस्येह प्रवेदनम् ।
निराकारेऽपि विज्ञाने नात्यन्ताय विधर्मणः ॥४९६॥
धूमश्रायमिति ह्येवं प्रत्यभिज्ञानमन्यथा ।
कथं येनास्य लिङ्गत्वं पर्वताग्निप्रसाधने ? ॥४९७॥
पद्मयतोऽप्यतिवैधर्म्यं प्रत्यभिज्ञा यदीहशी ।
पापाणाद्युपलम्भेऽपि किमेवं नोपजायते ? ॥४९८॥
तथा च सति सर्वत्र सर्वस्मादविशेपतः ।
हताशनानुमानं स्याद् वस्तुसाहद्यविद्विषाम् ॥४९९॥

धृमवासनाप्रवोधवंत्येव धूमप्रत्यभिज्ञानम्, न च पापाणादावस्ति तत्प्रबोधवत्त्वं र्तस्य धूमस्वलक्ष्रणातिविलक्ष्रणत्वेन तत्प्रबोधं प्रत्यनुपयोगात् तत्कथं तत्र तत्प्रत्यभिज्ञानं यतः पावकानुमाने लिज्जमिति चेत् ? नः धूमान्तरस्यापि धूमस्वलक्ष्णाद्वितिवलक्षणत्वात्। तत्कार्यकारित्वान्नातिविलक्षण- त्वमिति चेत् ; नः असिद्धत्वात् , एकधूमकार्ये एव धूमान्तरच्यापारस्याप्रैतीतेः, तत्सदश एवं तद्न्तरस्य व्यापारोपलम्भात् । अस्तु सहशकार्यकारित्वादेवावेलक्षण्यमिति चेत् ; कुतः कार्ययो-रिप साहश्यम् ? साहशापरकार्यद्वयज्ञननादिति चेत् ; नः तद्द्वयस्यापि साहश्यं तद्परसदशतद्द्वयज्ञननादित्यनवस्थानापत्तेः । स्वत एव कार्यसाहश्ये धूमसाहश्यमि स्वत एवास्तु किं तत्र कार्यसाहश्यपरिकल्पनया ? कारणसाहश्यात् तत्साहश्यमित्यप्येतेन प्रत्युक्तम् ; न्यायस्य समानत्वात् । ततो वस्तुत एव विस्तुत एव विश्वस्य भावात् कथमन्तर्वहिश्च तद्विपयं तद्दर्शनं न भवेत् ?

अन्योन्यसह्योरेव वेदनं स्वार्थयोरिति । अनुक्तसिद्धमेवेदं साकारज्ञानवादिनः ॥५००॥

१ -क्षार्थस्येवो-आ०, ब०, प०, स०। २ साद्यदर्शने। ३ साद्यस्येव ता०, ब०। ४ धूमस्य प्रतिवे-आ०, ब०, प०, स०। ५ -वतैव धूम-आ०, ब०, प०, स०। ६ पाषाणस्य। ७ धूमकार्थ। ८ एकः क्पभूम-आ०, ब०, प०, स०। ९ -प्रतिपत्तेस्तरस-आ०, ब०, प०। १० एव वात-आ, ब०, प०, स०। ११ -तद्द्रयदर्शनादि-आ०,व०,प०,स०। १२ तत्कार्थसा-आ०, व०, प०, स०। १३ साद्याभावात्तत्कथ-मन्तर्वहिश्च तिद्विषयदर्शनम् आ०, व०, प०, स०।

दर्शनस्यार्थसारूप्यं यदि तत्कल्पितं भवेतु । कल्पनाविरहाभावात् प्रत्यक्षं तत्कथं भवेत् ? ॥५०१॥ सविकल्पकमेवेदं प्रत्यक्षं यदि कल्प्यते । प्रत्यक्षं कल्पनापोढं भवेदव्यापि लक्षणम् ॥५०२॥ परमार्थेन सारू प्यस्याभावादर्थवेदने । 4 कल्पनाविरहस्तिसम्बरस्येवेति यदोच्यते ॥५०३॥ अतद्वपस्य तस्यार्थविषयत्वं तदा कथम्। सर्वसाधारणस्यास्यं निर्यमोऽपि कचित्कतः ? ॥५०४॥ स्वहेत्वलतस्तच्चेदर्थविन्नियतार्थकम् । तत्काल्पनिकैमप्येवं सारूप्यं तर्हि निष्फलम् ॥५०५॥ 08 न चार्थद्शेनं नास्ति तस्य पूर्वं समर्थनात् । अर्थदर्शनमध्यक्षं तद्बुवाणैः परिस्फुटम् ॥५०६॥ अकल्पनाकृतं वाच्यं साम्रुप्यमपि तँद्वतम् । साहत्यदर्शनं तच्चेद्धान्तिरेवार्थबोधयोः ॥५०७॥ अन्यथाद्रशैनाभावान्नाभ्रान्तपद्मर्थवत् । १५

तस्माद्वस्तुसदेव द्रव्यपर्यायात्मकत्ववत् सामान्यविशेपात्मकत्वमपि भावस्य, तद्विपय-त्वञ्च प्रत्यक्षस्येति सूक्तम्-'आत्मनाऽनेकरूपेण बहिर्धस्य ताह्यः । ग्रहणम् इति ।

तदिशिनष्टि विचिन्नं शवलं सामान्यस्य विशेषात्मकं विशेषस्य सामान्यात्मकमिति । तत्र यदि विशेपात्मकमित्यत्रावधारणम्; शबलमिति व्याख्यानमनुपपन्नम्, विशेपैकात्मनः शबल- २० त्वायोगात् । एतेन सामान्यात्मकमित्यपि विचारितम् । नोभयत्राप्यवधारणम् , विशेपात्मनि सामान न्यात्मनः, तदारमनि च विशेषात्मनो विद्यमानत्वादिति चेतः उपपन्नमेवं शवलिमिति व्याख्यानम् विचित्रपदं तु पुनरक्तं भवेत् प्रहणशावल्यस्य 'अनेकस्द्रपेण' इत्यनेन गतत्वात् । प्रत्यक्ष-शाबल्यमेव तेर्नं गतं नार्थप्रहणशाबल्यमिति चेत् ; न; प्रत्यक्षात्तदर्थप्रहणस्याव्यतिरेकात् । तन्नेदं ट्याख्यानमित्यन्यथा ट्याख्यायते-

विचिन्नं स्पष्ट-स्पष्टतरादिश्रतिभासभेदेन नानाप्रकारमिति । नन्विद्मपि वैचिन्न्यम् । अनेकेत्यादिनैव गतं तत्कथं पौनहक्त्यँपरिहार इति चेत्; न; एकपुरुपप्रत्यक्ष्स्यैव <sup>°</sup>तेन तद्भिधानम् , अंनेन तु नानासन्तानप्रहणगतस्य प्रतिभासभेदस्याभिधानमिति पौनरुक्त्यनवतारात् । कस्यचिद्धि प्रत्यासन्नस्य स्पष्टमर्थयहणम् अन्यस्य प्रत्यासन्नतरस्य

१ दर्शनस्य । २ विषयप्रतिनियमः । ३ -किमत्येवं प० । ४ प्रत्यक्षगतम् । ५ तत् सारूप्यदर्शनं भ्रान्ति-हेव चेत् ; अर्थबोधयोः अन्यथादर्शनामावात् इत्याद्यान्वयः । ६ अनेकह्पेणेति पदेन । ७ -ऋयपहार आ०, व०, प•, स•। ८ अनेकरूपेणेति पदेन। ९ विचित्रपदेन।

स्पष्टतरम् अपरस्य प्रत्यासन्नतमस्य स्पष्टतमिति ैह्ष्ट एवायं विभागः । तथा च "यद्यसा-द्भिन्नप्रैतिभासं न तत्तेनैकविषयं यथा रसज्ञानं रूपज्ञानेन, प्रत्यत्ताद् भिन्नप्रतिभासं चानुमानम्" [ ] इत्यत्र भिन्नप्रतिभासत्वं व्यभिचारीति निवेदितं भवति, स्पष्टज्ञानान् स्पष्टतरादिज्ञानस्य भिन्नप्रतिभासत्वेऽप्येकविषयत्वोपल्लम्भात् । करिष्यते चात्र द्वितीये विस्तर इति नेहातीव निर्वध्यते ।

पुनरिप प्रहणिवशेषणं 'विशोषण' इत्यादि। विशेषणं च जात्यादि व्यवच्छेदकत्वान्, विशेष्यख्य तँद्वन् व्यवच्छेद्यत्वान्, विशेषणिवशेष्ये विषयत्वेन भजतीति 'विशोषणिवशेष्य-भाक्' इति । अनेनार्थप्रहणस्य विकल्पकत्वमुक्तम् । तथा हि –यत् सविशेषणप्रहणं तत् सविकल्पकं यथा दण्डीति प्रहणम् । सविशेषणप्रहण्य जात्यादिमदर्थप्रहणमिति ।

१० स्यानमतम् - विशेषणं विशेष्यमिति च सत्येव योजने भवति तदभावे तद्प्रतीतेः ।

\*योजनस्त्र सत्येव भेदे । न च जात्यादि-तद्वतामित्त परस्परतो भेदः, तदनवभासनात् । संसगाँत्तद्वयभासनिमिति चेत् ; सित भेदे संसर्ग एव कस्मात् ? समानदेशकाळत्वादिति चेत् ;
न; समानदेशकाळानामिष स्वरूपस्य भेदात् । भिन्नदेशकाळानामिष स्वरूपभेदादेव त्याप्रतिभासो
न देशकाळभेदात् । यदि हि तत्र न स्वरूपभेदो देशादिभेदेऽिष न भेदप्रतिभासनम् । देशाद्य१५ भेदेऽिष परेषां वर्णसंस्थानयोरवभासत एव भेदो वातातपयोश्च इति न देशाद्यभेदाद्वभासभेदो
हीयते । अध समवायसम्बन्धवळादेकळोळीभावेन प्रतिभासनम् ; तथा सित सर्वत्र त्यात्वकरुपनाप्रसङ्गतः सर्व एवाभेदप्रतिभासो नाभेदसाधनं भवेत् । ततोऽनवभासनान्नास्त्येव
जात्यादि-तद्वतां भेद इति न तदायत्तं तत्र योजनम् , अयोजने च न विशेषणादिकभिति कथं
तद्भाक्त्वं प्रत्यक्षस्य यतो विकल्पकत्वं तस्येति ? तदिष न साधु मतम् ; ऐकान्तिकस्य भेदप्रतिभासस्याभावेऽिष जात्यादि-तद्वतां कथिक्चित्त्विभासस्य प्रागेव प्रतिपादितत्वात् । सित च
तस्मिन् कथिकचदंभेदात्मनो योजनस्यािष भावात् । अवद्यं चैतदेवमङ्गीकर्त्तव्यम् ऐकान्तिके
भेदप्रतिभासे तद्भेदप्रतिभासवद् योजनस्योवाभावापत्तेः ।

नन्वयिमष्टे स्थाने वृष्टिलाभस्तथागतानां योजनाभावस्य तैरभ्युपगमान् । तथा च वचनं प्रज्ञाकरस्य –

> ''अभिन्नप्रतिभासस्य योजनं कस्य केन वा ? विभिन्नप्रतिभासस्य योजनं न प्रतिभाति (प्रतीतिभाक्)॥

इत्यभिन्नप्रतिभासं हि तत् एकमेव कस्तत्र योजनार्थः उभयापेत्तत्वाद्योजनायाः। अथ भिन्नप्रतिभासद्वयं तदा परस्परिववेकेन प्रतिभासनान्नितराम् अयोजनेत्यसम्भव एव

१ स्पष्ट आ०, व०, प०, स०। २ -प्रत्यवभासनं न आ०, व०, प०, स०। ३ तद्यव-आ०, व०, प०, स०। ४ योजनं स-आ०, व०, प०, स०। ५ भिन्नप्रतिभासः। ६ तथाकरुपना-आ०, व०, प०, स०। ७ कथंभेदभेदात्मनो स०। कथंभेदाभेदात्मनो प०। ८ -नं न प्रतिभासित स०। "योजनं न प्रतितिभाक्"-प्र० वार्तिककाळ०।

अपि च, किंविपयं तद्योजनं यदात्मिका कल्पनोत्पद्यते ? न ताबद्गहिर्विपयम् ; कल्पनाया निर्विपयत्वात् । अन्तर्विपयमिति चेत् ; न; तत्रापि भेदप्रतिभासाभावे तदसम्भवात् ''अभि-न्नप्रतिभासस्य'' इत्यादि वचनात् । तत्प्रतिभासेऽपि नितरां तदनुपपत्तेः ''विभिन्नप्रतिभासस्य'' १५ इत्याद्यभिधानात् । न चानुपदर्शितविपयं योजनं नाम ; अयोजनमेव तत्स्यात् । सत्यमयोजन- . मेव तत् , संवृत्या तु तस्य योजनत्विम्ध्यते इति चेत् ; न ; 'संवृत्यर्थापरिज्ञानात्' इत्यादिक्स्य 'अयोजनमेव तत्स्यादिति' पर्यन्तस्यावर्तनात्, पुनरि 'सत्यम्' इत्यादिवचने तस्येवावर्तनात् चक्रकस्यानवस्थावाहिनः प्रसङ्गात् । तत्र परमार्थत इव संवृत्यापि परस्य योजनिमिति न कंल्पना नाम । मा भूदिति चेत् ; कुतस्तद्भावे योजनाभावस्यावगितः ? 'अभिन्नप्रतिभा- २० सस्य' इत्यादिकाद्वचनादिति चेत् ; न ; ईंट्यादुमात्रात् , कस्यचिद्वगमिवरोधात् , ज्ञानकल्पनापरिश्रमवैकल्यापत्तेः । तदुपजनितज्ञानादेवति चेत् ; न ततोऽपि तुच्छाभावस्यावगितः असम्बन्धात् । नापि भावान्तरस्वभावस्य ; विशेपात्मनः शाव्दज्ञानाविपयत्वात् । सामान्यात्मनोऽपि कचिद्योजितस्याप्रतिभासनात् । योजतप्रतिभासने तु कथं सर्वात्मना कल्पनाभावः ? तत्प्रतिभासस्येव कल्पनात्वात् । 'संयोज्य' इत्यादिवचनात्पारमार्थिकी चेयम् , संवृतिवादे २५ अनवस्थादोपस्योक्तत्वात् । ततो दुरुकमेतत् ''न पारमार्थिकी योजना'' [ प्र० वार्तिकाल० २११४६ ] इति ।

किन्न, मा भूदभेदेकान्ते योजनं तस्योभयापेश्चत्वात्, तत्र चोभयरूपाभावात्, भेदै-कान्ते तु कथन्न योजनं तत्र तैद्भावात् ? अमिश्रत्वेन प्रतिभासनादिति चेत् ; किं पुनर्मिश्रणमेव

१ संब्रुत्यार्थापरि—आ०, ब०, प०, स०। २ संब्रुत्यर्थः । ३ योजनात्मिकैन कल्पना । ४ योजनापूर्वं प्र-आ०, ष०, प०, स०। ''योजनापूर्वं प्रत्येक''''-प्र० वार्तिककाल०। ५ कल्पनानां मा आ०, ब०,प०, स०। ६ शब्दागममात्रात् आ०, ब०,प०, स०। ७ उभयरूपसद्भावात् ।

योजनम् ? तथा चेत् ; न ; दण्डदेवदत्तयोरप्यिभश्रप्रतिभासत्वेन तैद्भावे दण्डीति विकल्पातु-त्पत्तिप्रसङ्गात् । मा भूत्तदुत्पत्तिरिति चेत् ; न ; संयोज्ययहणं प्रति तन्निर्देर्शनप्रदर्शन-विरोधात् । परप्रसिद्धा तत्प्रदर्शनमिति चेत् ; कथं परोऽप्यमिश्रं प्रतिपद्यमान एव मिश्रं प्रति-पद्येत ? प्रतिपद्यमानो दृश्यत इति चेतै : तत्प्रतिपत्तिरेव तहि विरोधोदुभावनेन निवारियतव्या । अपि [ च. ] त्वह्रोकव्यवहारस्यैवविधत्वात्कृतः रवयं तद्भ्यूपगमः क्रियते ? प्रयोजनवशा-दिति चेत् ; किं प्रयोर्जनम् ? विकल्पस्य संयोज्यप्रहणत्वसाधनम् ; तथा हि -यद्विकल्पकं तत्संयोज्यमहणं यथा दण्डीति विकल्पकम् , विकल्पैकञ्च विश्वादास्पदमिति चेत् ; न ; निद्र्शनस्य वस्तुतः साध्यविकल्लान् । परोपगमात्तद्विकल्लामिति चेतु ; न ; उप-गममात्रसिद्धस्याऽवस्तुरूपत्वात । न चावस्तुरूपनिदर्शनब्छोपनीतस्य साध्यस्यापि वस्तु-१० रूपत्वम् । अवस्तुरूपमेव तदपि सर्वस्यापि संयोज्यप्रहणस्य सांवृतत्वादिति चेतः तर्हि किं तत्साधनप्रयासेन प्रयोजनाभावातु ? प्रयोजनवत्त्वे वस्तुरूपत्वापत्तेः । मा भृत्साध्यस्य प्रयोजन-वत्त्वं तत्साधनं तु सप्रयोजनमेव, प्रत्यक्षे तद्रपकल्पनानिषेधनस्य तत्प्रयोजनत्वात्, अनि-रूपिताकारस्य निषेध्यस्य क्वचित्रिषेधायोगात् । स चायं तन्निषेधप्रयोग:-यत्र भेदप्रतिभासं तन्न संयोज्ययहणं यथा क्षीरवारिज्ञानमतद्वेदिनः, न भेदावभासञ्च जातिजातिमदादिरूपेण १५ प्रत्यक्षम् , यच्च न संयोज्यबहुणं न तद्विकल्पकं यथा तदेव क्षीरवारिवेदनमतद्वेदिनः, न संयोज्यप्रहणञ्च प्रत्यक्षम्, ततो निर्विकल्पकमिति चेत् ; नः तत्रावस्तुरूपकल्पनाविरहस्य परं प्रत्यपि<sup>°</sup> प्रसिद्धत्वेन तत्साधने सिद्धसाधनदोपापत्तेः । अवस्तुभूतायामपि<sup>°</sup> कल्पनायां परस्य वस्तुभावाभिनिवेशात् प्रत्यक्षे ''तत्सद्भाव एव प्रसिद्धो न तद्विरहस्तत्कथं सिद्धसाधनत्विमिति चेत् ? स्वोपगमतस्तर्हि तत्रावस्तुभृताया एव करूपनाया निषेधातु , "वस्तुभृतया करूपनया सविकरूपकमेव २० प्रत्यक्षं प्राप्तम् । वस्तुभूता कल्पनैव नास्तीति चेत् ; नः तदुभावे कल्पितकल्पनाया अप्यभावा-पत्तेः । उभयकल्पनाविद्योपस्य च कल्पनामन्तरेण दुरवबोधत्वादित्यावेदितत्वात् । कल्पनयेव कल्पनाविलोपप्रतिपत्तो च विशेषणविशेष्यतद्योजनप्रतिभासवती वस्तुत एवासौ<sup>१२</sup> वक्तत्र्या, तद्व-त्प्रत्यक्षस्यापि र्वतेत्प्रतिभासवत्त्वोपपत्तो कथन्न वास्तवी तत्र कल्पना ? ततो यद्यवस्तकल्पना-विरहस्तत्र साध्यते वस्तुकल्पनया विकल्पमेव तदापन्नम् । ततः प्रयासमात्रमेवैतत् धर्मकीर्तः-

> "विशेषणं विशेष्यश्च सम्बन्धं लौकिकीं स्थितिम् । गृहीत्वा सङ्कलय्येतत्त्रथा प्रत्येति नान्यथा ॥ यथा दण्डिनि जात्यादेविवेकेनानिरूपणात् । तद्वता योजना नास्ति कल्पनाऽप्यत्र नास्त्यतः ॥"[प्रव्वावर।१४५]इति ।

१ योजनाऽभावे । २ -दर्शनिव-आ०, व०, प०, स०। "प्रत्येकच विशेषणादीनां प्रहणमन्तरेण न संयोजनं यथा द्रपढोिन प्रतीतां।"-प्र० वार्तिकाळ०२।१४६। ३ चेन्न तरप्र-आ०, व०, प०, स०। ४ अपि तु लोक-स०। अपि ख्वलोक-आ०, व०, प०। ५ -स्यंवं सिद्धत्वात् आ०, व०, प०, स०। ६ -जनविक-आ०, व०, प०, स०। ७ -कल्पच-आ०, व०, प०, प०। ८-पि सि-आ०, व०, प०, स०। ९-पि विक-आ०, व०, प०, स०। १० कल्पनासद्भावः। ११ वस्तुभूतायाः कल्पनायाः स-आ०, व०, प०, स०। १२ कल्पना। १३ विशेषणविशेष्यतयोजनप्रतिभास।

वस्तकलपनाविरहस्यं विप्रतिपत्तिस्थानस्यानेनासाधनातः। तैत्कलपनाविरह एवानेन साध्यतः इति चेत् ; न ; तल्लक्षणापरिज्ञानात् । इद्मेव विशेषणविशेष्यप्रत्येकद्रशनपूर्वकं संयोज्यप्रहणं तह्रश्रुणमिति चेन् ; क पुनरिदं तह्रश्रुणत्वेन प्रतिपन्नम् ? दण्डीति विकल्प इति चेन् ; नः तत्र योजनस्य-भिश्रणस्य वस्तुतोऽसँत्त्वात् अवस्तुविकरूपलक्षणस्वायोगात् । भवतु वा किमपि योजनम् , तथापि दण्डदेवदत्तयोः प्रत्येकदर्शनं विकल्पकम्, अविकल्पकं वा ? विकल्पकञ्चेत् : ५ तर्हि तत्रापि दण्डस्य विशेष्यस्य तद्वयवानाञ्च विशेषणानां प्रत्येकं दर्शनं योजनञ्चापेक्षणीयम् । र्तदवयवानाञ्च दर्शनस्य विकल्पकत्वे तत्रापि तेषां तद्भागानास्त्र प्रत्येकं दर्शनं योजनं चापेक्षिन तब्यं ताबदेवं याबदन्ते परमाणवः. तेपाबच न दर्शनम्. तैसिश्च न तद्विशिष्टस्य तद्वयविनो दर्शनम् , तत्र च न तद्विशेषणस्योत्तरावयविनो दर्शनम्, तावदेवं यावन्न दण्डदर्शनम् । देव-दत्तदर्शननिषेधेऽप्ययमेव न्याय इति प्रत्येकदर्शनाभावात्र संयोज्यप्रहणं दण्डस्य देवदत्तेनेति १० कथं तद्दण्डीति प्रहणम्, यत्रेदं विकल्पलक्ष्णमवगम्येत ? तत्र तैयोर्द्शेनं विकल्पकम् । अवि-कल्पकमेव तदिति चेत्; तत्र कस्य प्रतिभासः ? अवयविन इति चेत् ; नः तस्य "निरवयवस्य तद्तुपछम्भात् "परस्यानभ्यूपगमाच । सावयवस्येति चेत् ; नः तद्दर्शनस्य विशिष्टविपयत्वेना-विकरूपकत्वाभावप्रसङ्गात् । निरंशक्षणिकस्य स्वत्रक्षणस्य तत्र प्रतिभासनमिति चेत् ; भवत्येव निर्विकरूपकत्वं तद्दर्शनस्य यदि तत्क्वचिदुपछब्धुं <sup>१३</sup> शक्येत । नापि तद्विपयस्य काचियोजनमिति 🚜 सुत्र्यवस्थितो दण्डीति विकल्पः ।

स्यान्मतम् - संवेदनाकारयोरंव दण्डदेवदत्तयोः प्रत्येकदर्शनं योजनञ्च न बिहराकारयोः, विकल्पस्यै वस्तुवृत्त्या निर्विपयत्वात , तन्नायं प्रसङ्ग इतिः तद्दि न समीचीनम्ः तस्संवेदनस्यानवगमात् । दण्डिङ्गानात् पूर्व दिण्डप्रतिभासं देवदत्तप्रतिभासञ्च विकल्पद्वयं तदिति चेत् ; सम्भवत्यत्र प्रत्येकं दर्शनं न पुनर्योजनं क्षणिकत्वेन पश्चात्तद्भावान् दि दयस्यैकीकरणायो- २० गाच । निवदमेव पुनर्योजनं यत्तद्द्वयेन दे उभयप्रतिभासमेकं दण्डिङ्गानमुपजन्यत इति चेत् ; नः तद्द्वयस्य युगपद्सम्भवात् , अनभ्युपगमान् । कमभावे च सन्निहितस्यव कारणत्वं नितरस्येति कथं तद्द्वयज्ञन्यत्वं दण्डिविकल्पस्य ? सन्निहितस्यापि व्यवहितविकल्पसंस्कारप्रवोधगर्भस्यैव कारणत्वादेविभिति चेत् ; अस्ति तिर्हि कथञ्चित्रयापि व्यवहितविकल्पसंस्कारप्रवोधगर्भस्यैव कारणत्वादेविभिति चेत् ; अस्ति तिर्हि कथञ्चित्रयाचिकल्पत्याप्युभयप्रतिभासवत्त्वम् । भवतु को दोष इति चेत् ? कुतस्तस्याप्युत्पतिः ? तादशादेव प्राच्यविकल्पादिति चेत् ; क्व तिर्हि प्रत्येक- २५ दर्शनमुपयोगवत् १ यतस्तद्वचनमपर्याछोचितं न भवेत् । तत्र प्रत्येकदर्शनपुरस्सरं योजनं वस्तुतो विकल्पलक्षणम्, उभयावभासित्वे सत्येकङ्गानत्वस्यैव तल्लक्षणत्वेनावस्थानात् । तथा

१ -स्य प्रति-आ०, ब०, प०, स०। २ वस्तुकल्पनाविरहः । ३'मिश्रणस्य' इति पदं योजनस्य दिते पदस्य टिप्पणमृतं मूळे प्रक्षित्रमिति भाति । ४ -मस्ताद्वस्नुवि-ता०। ५ प्रत्येकदर्श-आ०, व०, प०, स०। ६ दण्डावयबानाम् । ७ परमाणुदर्शनाभावे । ८ -नं तावद्देव-आ०, ब०, प०, स०। ९ दण्डदेवदत्तयोः । १० अवयविनः । ११ निरंशस्य । १२ बौद्धस्य । १३ -लब्यं शक्ये-आ०, ब०, प०, स०। १४ विकत्यकस्य स०। १५ दण्डप्रति-आ०, ब०, प०, स०। १७ दण्डप्रतिभासेन देवदत्तप्रतिभासेन च । १६ नोत्तरस्य आ०, ब०, प०, स०। १७ दण्डप्रतिभासेन देवदत्तप्रतिभासेन च । १६ नोत्तरस्य आ०, ब०, प०, स०। १९-वद्तः आ०, ब०, प०, स०। –नानावस्थानात् स०। –नादस्थानात् -आ०, ब०, प०।

चात्र देवस्य वचनम्—"विविधानुविधानस्य विकल्पनान्तरीयकत्वात्।" [प्रमाणसं० स्व० इलो० ४ ] इति । तर्हि तल्लक्षणं एव विकल्पः प्रत्यक्षे प्रतिष्ध्यते इति चेत् : केन तत्प्रतिष्धः ? "जात्यादेविवेकेन" इत्यादिना न्यायेनेति चेत् ; न ; तेन प्रत्येकदर्शनपुरस्सर-योजनात्मकस्येव तस्य निषेधात् , "विशोषणम्" इत्याद्युक्त्वा तद्भिधानात्, तल्लक्षणस्य च व विकल्पस्योक्तप्रकारेणासम्भवात् । न चाऽसम्भवतो निषेधः स्वतः सिद्धः रागविकशुकानाम् । अन्यतस्तिन्तिषेध इति चेत् ; किं तदन्यत् ? प्रत्यक्षमेत्र; तस्येकानेकप्रतिभासविकल्पविकलस्यानुभवात "प्रत्यन्तं कल्पनापोढं प्रत्यन्तंणीय सिद्ध्यति" [प्र० वा० २।१२३ ] इत्यभिधानादिति चेत् ; नः तस्य तिष्ठकल्पात्मन एव 'आत्मनाऽनेकरूपेण' इति निवेदितत्वात् । संशयादि-दोपापादनेन जात्यन्तरिनराकरणात्तर्तं तैनिपेध इति चेत् : नः तथा दण्ड्यादिविकल्पेऽपि तिन-१० पेधापत्तेः । कल्पित एव सोऽपि न वास्तव इति चेत् : नः वस्तुभूतविकल्पाभावे तत्कल्पनानु-पपत्तेनिवदितत्वात् । ततो यदि तिष्ठिकल्पे जात्यन्तरस्य न संशयादिना पीडनं प्रत्यक्षेऽपि न स्यादिवेशपात् ।

किञ्च किमिटं संशयाद्यापादनं प्रमाणम् ? अप्रमाणापादितस्य दोपस्यादोपत्वात् । अत्यक्षमिति चेतः, नः तस्याविचारकत्वात् । अनुमानमिति चेतः, नः तस्य निर्विकल्पकस्या- । भावात् , अनम्युपगमात् । विकल्पकत्वेऽपि स्वयमनवगतस्य अद्योपापादनत्वात् । अवगतमेव स्वसंवेदनाध्यक्षेण "तदिति चेत् कथमेवं विकल्पाविकल्पात्मना "उभयात्मानमनुपद्रवं प्रतिपद्यमानमेव "तत् प्रत्यक्षस्य जात्यन्तरे संशयादिकमापादयेत् "स्वरूपानभिज्ञत्वप्रसङ्गान् ? तन्न तात्त्विकस्य विकल्पस्य प्रत्यक्षे कुतिश्चिद्षि निषेत्र इति सिद्धं सविकल्पकं प्रत्यक्षम् ।

नतु च विशेषणविशेष्यभावत्वेन तस्य सिवकल्पकत्वमुक्तं न जात्यन्तरप्रतिभासत्वेन २० तत्कथिमदं तत्प्रयोजकमुच्यते ? जात्यन्तरप्रतिभामादन्यस्य तद्भाधत्वस्याभावादिति चेत्; न तिर्हि 'विशेषणविशेष्यभाक्, इति प्रथमिधानव्यम्, जात्यन्तरप्रतिभासस्य ' 'आत्मना' इत्यादिना प्रतिपादनादिति चेत्; नः उभयथा विकल्पावेदनार्थत्वादेवंवचनम्य । तथा हि—यदि निरंशविषयस्यं निर्विकल्पकत्वम्; न तिर्हि प्रत्यक्षं निर्विकल्पम् तस्यानेकरूपस्वपरावभासित्वेन विकल्पकत्वोपपत्तेः इत्यावेदनार्थमिदमिनिर्हतम् 'अनेकरूपेण ताहशो ग्रहणम् इति । नथा यदि अकृतयोजनं प्रहणमिवकल्पकत्वमः, तिर्हि प्रत्यक्षमिप यदेव विवक्षिक तदेवाविकल्पकम् , कृतयोजनं तु विकल्पकमेवेति प्रतिपादियतुं 'विशेषणविशेष्यभाक्'इत्यक्तम् ।

१ तिवादानुतिवादनस्य विकत्पान्त-आ०, ब०, प०, स०। २ उभयावभासित्वे सत्येकज्ञानस्वलक्षणः । ३ प्रतिपयते इति आ०, व०, प०, स०। ४ -घः सि-स०। -घः स्वतः सिद्धः आ०, व०, प०। ५ स्वतः सिद्धः विदिश्यर्थः । ६ प्रत्यच्चस्य । ७-त्यातमनानेक-आ०, व०, प०, स०। ८ प्रत्यक्षे । ९ विकल्पत्विनपेथः । १० दण्च्यादिविकल्पे । तिद्वकल्पना- आ०, ब०, प०, स०। ११ अनुमानम् । १२ स्वर्षपारं निर्विकल्पकम् , अर्थारो च विकल्पकमिति । १३ अनुमानम् । १४ अनुमानस्य जात्यन्तरस्वापत्तिभयात् विकल्पन्तमान् स्वानस्य स्वानस्य स्वतः स्वतः स्वानस्य स्वानस्ति स्वानस्य स्

विषयत्वोपपत्तेगिति सर्वं निरवद्यम् ।

नतु च जात्यादितद्वद्भावेन भेदे सित तादात्म्यमेव योजनम्, तच सर्वत्र प्रत्यक्षे विद्यत इति कथन्न सर्वस्य तस्य विशेषणादिविषयत्विमित चेत् १ न ; गुणप्रधानभावोषाधिक-स्यैव तस्य योजनत्वात् , तङ्गावस्य च सर्वत्राभावात् । भवतु विवक्षानियमेन तेद्भावित्यमः तस्य विवक्षानिबन्धनत्वात् , ''विवक्षया मुख्यगुणव्यवस्था'' [ बृहत्स्व० इस्ते० २५ ] इति वचनात् । प्रत्यक्षस्य तु कथं तद्विपयत्वं तस्य विवक्षाक्षपत्वाभावादिति चेत् ; तथापि विवक्षया ५ जितत्संस्कारप्रवोधगर्भस्य तस्य न विरुध्यत एव विशेषणादिविषयत्वम् , कथमन्यथा 'वहवः' इति 'एक' इति 'वहुविधम्' इति 'एकविधम्' इति च विशेषणादिक्षणणम्हणं यतो वह्नादिवेद्य-भेदेन अवश्रहादिभेदकथनमार्ग्तायप्रसिर्द्धमुपपनीपरोत १ ततः स्थितम्—संयोजनमेव प्रत्यक्षं स्विकस्यकं नापरमिति । 'सर्वं संयोजनमेव सविकस्पक्षमेव'इत्यनुज्ञाने तु यद्वक्ष्यति – ''सक्ता-कारं वस्त निर्विकल्पकम्'' [ ] इति तद्विकस्येत । निरंशप्रतिभासक्पनिर्विकल्पकत्वप्रत्य- १०

ननु तदिदं भवतां जात्यन्तरं यत्पुरावितिया प्रतिभाति नीलादिस्थृलक्षम्, तस्य च द्रिवरलकेशादाविव अविद्यमानस्येव प्रतिभासनात्कथं तहुषो वहिरर्थः पारमार्थिको यतस्तिहिप-यत्वं प्रत्यक्षस्येति चेत् ? अत्राह्–

नीकभावापेक्षया तु सकलमपि प्रत्यक्षं सविकरूपकमेत्र, तस्य जीत्यन्तरगोचरत्वेन सांज्ञवस्तु-

## अर्थज्ञानेऽसतोऽयुक्तः प्रतिभासोऽभिलापवत् । इति ।

'अर्थस्य'इटानुवर्त्तते । तद्यमर्थः-अर्थस्य विषयस्य ग्राहकत्वेन सम्बन्धिनि सित । किस्मन् ? अर्थज्ञाने, अर्थेत इटार्थो विषयस्तस्माञ्ज्ञानम्, पञ्चमीति योगविभागात्समासः, तिस्मन् ? किम् ? अस्तोऽविद्यमानस्यैं स्थृलाकारस्य प्रतिभासो वेदनविषयत्वम् अयुक्तः सङ्गतो न भवति । तथा हि-

अर्थकार्यं यदि ज्ञानमर्थस्य प्राहकं मतम्। असतः स्थृलक्ष्यस्य प्रतिभासस्तदा कथम् ? ॥५०८॥ असतो न हि विज्ञानमन्यद्वेहोपजायते । जायते चेदसत्तन्न सतः कार्यं हि लक्षणम् ॥५०९॥ चन्द्रद्वित्वादिकस्यैवमहेतुत्वाद्वेदने । ज्यावर्त्याभावतो न स्याद्श्रान्तपदमर्थवत् ।।५१०॥

24

२०

814

१ तादात्म्यस्य । २ गुणप्रधानभावस्य । ३ गुणप्रधानभावनियमः । ४ विशेषणादिविषयत्वम् । ५ ''बहुबहु-विधिश्वप्रानिःस्तानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् । अर्थस्य''-तस्वार्थस् ० १।१६,१७ । ६ -द्वमुपप्येत प० । ७ सर्वसंयो -आ०, ब०, प०, स० । ८ जात्यन्तरत्वेन आ०,ब०,प०,स० । ९ ''यथैव केशा द्वीयसि देशे असंसक्ता अपि घनसिन्नवेशावभासिनः परमाणवोऽपि तथेति न विरोधः ।''-प्र० वार्तिकाल० २।२२३ । १० -मानस्थूला-आ०, व०, प०, स० । ११ करूपनापोद्यमञ्चान्तमिति प्रत्यक्षलक्षणगतमञ्चान्तपदम् ।

अहेतोरिप वित्तिश्चेत्तद्द्वित्त्वादेः, तदा कथम् । 'कारणस्यैव वेद्यत्वम्' इत्ययं नियमो भवेत् ? ॥५११॥ अहेतोर्वेद्यतां विक्त नियमं विक्त चेदशम् । केन धान्या (ध्यन्धा)ियतो हन्त जगद्विजयधीरयम् ॥५१२॥

- अपि च, यद्यसतोऽपि स्वलक्षणेषु स्थृलाकारस्य दर्शनम्; शब्दस्य किन्न स्यात् ? स्थृलप्रति-भासो दृश्यते न शब्दप्रतिभास इति चेत्; न; 'घटोऽयं पटोऽयम्' इत्यत्र शब्दप्रतिभासस्यापि दर्शनात् । विकलपप्रतिभास एवायं न प्रत्यक्षप्रतिभास इति चेत्; न; अस्यैव मानसप्रत्यक्षत्वेन प्रज्ञा-करेण कथैनात् । शब्दप्रतिभासवस्त्वे कथमस्य प्रत्यक्षत्वं निर्विकलपकत्वाभावादिति चेत् ? नैन्वयं तन्नैव दोपस्तत्किमत्र प्रश्नेन ? स्वकोपीनविवरणस्याप्रतिवुद्धव्यवहारत्वात् ।
- १० नायं दोपः, शब्दश्रतिभासवर्त्वेऽपि पूर्वापरपरामशित्वाभावेनाविकल्पकत्वादिति चेत् ; उच्यते—यदि तत्परामर्शित्वादेव विकल्पकत्वं तर्हि प्रत्यक्षे सर्वत्र तँदेव निराकर्त्तव्यम् , विकल्पप्रसङ्गभयस्य तत्प्रयुक्तत्वान् न शब्द्ष्रतिभासवत्त्वम्, सत्यपि तिस्मिस्तत्प्रसङ्गभयाभावात् । तिददं व्याधभयपरिहाराय साधुव्यापादनं ताधागतस्य । तत्परामर्शस्यापि शब्द्प्रतिभासमूल्यत्वात्म् एव तत्र प्रतिपिध्यत इति चेत्'; नः मानसप्रत्यक्षेऽपि तत्प्रतिपेधप्रसङ्गात् । अस्त्येव वस्तुतस्त- श्रिपं तत्त्रिपेधः केवलं तत्प्रतिभासिना विकल्पेन एकत्वाध्यासात् आभिमानिकं तदिप तत्प्रतिभासमुच्यत इति चेत् ; कस्तर्हि वस्तुत इन्द्रियज्ञानात्तस्यैं भेदः १ न कश्चिदिति चेतः नास्त्येव तर्हि 'तिदिति न' प्रत्यक्षचतुष्ट्यवादः साधीयान् ।

यत्पुनरेतत्—आगमप्रसिद्धं तद्मिप्रेत्य 'नील्लिम्दम्' इत्यादिविकल्पप्रादुर्भावान्यथानु-पपत्त्या चानुमितं तदङ्गीकृत्य तज्ञतुष्टयवाद इति ; तदास्तां तावत् प्रस्तावान्ते निरूपणात् । २० ततस्त्रस्येन्द्रियज्ञानाद् भेदं ब्रुवता तात्त्विक एव 'तत्र शब्दप्रतिभासो वक्तव्यः ततः 'क्षिप्रस्न तत्परामर्शीत्वं यतो विकल्पकत्वं न भवेत् ? सत्यपि 'तत्र तत्यिमासे 'तत्र 'तत्परामर्शाभावे चक्षुरादिज्ञानेऽपि न भवेदिति 'तत्र 'तत्प्रतिभासनिपेधनं प्रयासमात्रमेव कीर्तः । अतस्तिन्नराक्रराकरणाद्वगम्यते सति 'तस्मिन्नवद्यंभावी 'तत्परामर्श इति कथन्न विकल्पकं मानस-प्रत्यक्षम् ? तथा सति प्रत्यक्षान्तरस्यापि तत्त्वमनिवार्यम् । तथा हि—इन्द्रियादिप्रत्यक्षं २५ विकल्पकं प्रत्यक्ष्रत्वान् मानसप्रत्यक्ष्वत् । शब्दप्रतिभासाभावान्नेति चेत् ; न ; तस्याप्यनु-

१ सौगतः। २"इद्मित्यादि यज्ज्ञानमभ्यासात्पुरतः स्थितेः । साक्षात्करणतस्तत्तु प्रत्यक्षं मानसं मतम् ।"प्र० वार्तिहाळ० २।२४३ । ३ नन्वयं न चैव दो-आ०,व०,प०,म० । ४ पूर्वापरपरामिशित्वमेव । ५ तथागतस्य
आ०,व०,प०,स० । ६ शब्दप्रतिभास एव । ७ चेन्न स प्रत्यक्षे-आ०,व०,प०,स० । ८ शब्दप्रतिभासनिषेधः ।
९ शब्दप्रतिभासिना । १० मानसप्रत्यक्षस्य । ११ मानसप्रत्यक्षम् । १२ इन्द्रियमनोयोगिस्वसंवेदनप्रत्यक्षचतुष्ट्य ।
१३ "एतच्च सिद्धान्तप्रसिद्धं मानसं प्रत्यक्षम् ।"-न्यायिव०-पृ०१४ । तर्कभा० पृ० ९ । १४ मानसप्रत्यक्षे ।
१५ कथं तत्प-आ०, व०, प०, स० । १६ शब्दप्रतिभासे । १७ मानसप्रत्यक्षे । १८ पूर्वापरपरामर्शाभावे ।
१९ चन्तुरादिशाने । २० शब्दप्रतिभास । २१ शब्दप्रतिभासे । २२ पूर्वापरपरामर्शः ।

मानात्—इन्द्रियादिष्रत्यक्षं शब्दप्रतिभासवत्, तत्त्वान् मानसाध्यक्षविति । स्वलक्षणेष्वसतः कथं शब्दस्य तत्र प्रतिभासनमिति चेत् ? स्थूलाकारविदिति बूमः । तदाह्—अभिलापवत् । अभिलापः शब्दो विद्यतेऽस्मित्रित्यभिलापवत् 'अर्थज्ञानम्' इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । तदिष इन्द्रियज्ञं विकल्पकम् इति भावः । ततो यथा नासतः स्वलक्षणे शब्दस्यावभासनं तथा स्थूलाकारस्यापि न स्यान्, तद्स्ति च । तस्मात्सन्नेवायमिति कथन्न तदात्मनो बहिरर्थस्य ५ परमार्थत्वम् ?

अपि च, विरत्नकेशाधिष्ठानस्यापि घनाकारस्यासत्त्रवं कुनोऽत्रसितम् १ तत्प्रतिभासान् इन्द्रियज्ञानादेवेति चेत् ; न ; तत्प्रतिभासस्य तदभावप्रतिभासत्वविरोधान् । अन्यथा-

नीलादेवेस्तुजातस्य यदेव प्रतिभासनम् । तदेव तदसस्वस्याप्यवभासनमापतेत् ॥५१३॥ 80 तद्वनाकारवस्त्रानं नीलाद्यखिलम्प्यसत् । वहिरर्थप्रवादाय दीयतां सिळलाञ्जलिः ॥५१४॥ असन्त्रोपाधिकत्वेन घन एवावभासते । न नीलादि ततो नास्ति दोपोऽयमिति चेन्न तत् ॥५१५॥ घनज्ञानस्य मिथ्यात्वं कथमेवं प्रकल्पताम् ? 84 न ह्यसन्तमसन्त्रेन वध्यमानं मृपोचितम् ॥५१६॥ तस्यापि घनबोधस्य सम्यग्ज्ञानत्वमेव चेत् । निवर्त्तनीयमञ्चान्तपदस्यैवं हि किं भवेत् ? ॥५१७॥ चन्द्रद्वित्वावभासं चेज्ज्ञानं तदिप दुर्घटम् । असत्त्रोपाधिकस्यैव तदिद्वत्वस्यापि भासनात् ॥५१८॥ २० न तथा प्रतिपत्तिइचेद्धनाकारेऽपि तत्समम् । तन्न तत्त्रतिभासेन तदसत्त्वावबोधनम् ॥५१९॥

तदाह-'अँधे' इत्यादि । अर्थस्य घनाकारस्य अर्थत इति व्युत्पत्तः, ज्ञानं तस्मिन्
असनः असत्त्वस्य तदाकारसम्बन्धिन एव प्रत्यासत्तः प्रतिभासोऽव्यक्तः, 'व्यक्तम्'
इत्यनुवर्त्तमानेन लिङ्गपरिणामेन उपहसनपरेण च सम्बन्धात् 'अव्यक्तः' इति लभ्यते । निदर्शन- २५
माहं-'अभिलापवत्' इति । अभिलापशब्देन तज्जनितं ज्ञानं गृह्यते, अभिलाप इवाभिलापविदिति-अयमर्थो यथाभिलापजं विज्ञानं न स्वयमेव स्वविपयस्यामावं गमयित तथा धनाकारज्ञानमपीति । भवतु तर्हि बाधकप्रत्ययात्तदभावावसाय इति चेत् ; कस्तत्प्रत्ययः ? विरलकेशविषय इति चेत् ; कीदृशास्ते केशा यद्धिर्ष्टानं विरलस्वम् । स्थूलक्रपा इति चेत् ; न ;

१ प्रत्यक्षत्वात् । २ विकल्पमिति स० । ३ कुतोऽवस्थितस्तत्प्रतिभासो द्वीन्द्रिय—आ०, ब०, प०, स० । ४ -अर्थस्येत्या-आ०, ब०, प०, स० । ५ -ष्टानत्वं विर-आ०, ब०, प०, स० ।

भवतु तर्हि परमार्थविषय एव स्थृलविरलकेशश्रययोऽपीति चेत्; कुत एतत् ? वाधकप्रत्य-योपनिपातपरिपीडारहितत्वादिति चेतः; ग्वान्नो रत्रवृष्टिः पतिता, स्तम्भादिस्थृलाकारप्रत्ययस्यापि १५ र्तत्वीडारहितत्वेन परमार्थसिद्विषयत्वोषपत्तेः । तन्न स्थृलात्मानस्तत्केशाः । परमाण्वात्मान इति चेतः नः परमाणनामप्रतिभासनात्, सर्वदा स्थृलाकारस्यैव विह्रवलोकनातः।

म्यान्मनम्-विततत्वमेव स्थृत्यत्वम्, तच परमाणुपरस्परप्रत्यासनिक्ष्पमेव नाखण्डावयिक्ष्पं तस्य कविद्ध्यनवल्लोकनान् । अतः स्थृल्यप्रतिभास एव प्ररमाणुप्रतिभासः, तत्कथं तद्प्रतिभाम इति ? तन्न : एवं वाध्याभावप्रमङ्गान् । केशवनाकारप्रत्ययो विध्य इति चेत् ; न ;
र० एवं तस्यापि केशपरम्परप्रत्यासनिक्ष्यनाकारगोचरत्वेन यथार्थत्वात्, तादृशस्य च वाध्यत्वातुपपन्तेः । अवयविविषय एव धनाकारप्रत्ययः तेन वाध्यत्विमिति चेत् : नः केशप्रत्ययस्यापि
तिव्ययंत्वतः तत्वितभामत्वापत्त्या परमाणुप्रतिभासनाभावस्यापरिहारान् । अपि च, परमाणूनां
प्रत्यासन्या यदि तद्वेदस्याप्रतिरोधः कथं तदात्मकं वैतत्यम्, विभिन्नेषु स्तम्भादिषु विद्यानिश्वान् ।
भेदप्रतिभासम्य विद्याप्रतिरोधः कथं तदात्मकं वैतत्यम्, विभिन्नेषु स्तम्भादिषु विद्यानिश्वान् ।
नेत्यसङ्गान । तथा च 'तत्प्रत्यासनिर्वेतत्यम् इति रिक्ता वाचोयुक्तिः अनिधगतविषयस्वात् ।
नीलादित्यावभासन्त एव परमाणव इति चेतः तथापि कथं वितताः ? प्रत्यासनिक्वताद् भेदा-

१ -त्रेंव दर्श-आ०, ब०, प०, स०। २ स्तम्भादिस्थ्लाकारसत्त्वम्। ३ -स्यानदेवं आ०, ब०, प०, स०। ४ परमार्थविषयेणैव। ५ -स्याबाघी-आ०, व०, प०, स०। ६ -स्याबाघ- आ, ब०, प०, स०। ७ -त्यं तत्यव-आ०, व०, प०, स०। ८ निर्वापत्वेन। ९ वाध्यभाव-आ०, व०, प०, स०। १० बाध्यस इति आ०, ब०, प०, स०। ११ -यत इति चेन्न तत्प्रति-आ०, व०, प०, स०। १२ तद्र्णना-आ०, व०, प०, स०। १३ प्रत्यासत्त्या। १४ परमाणुप्रतिभासस्यापि। १५ प्रत्यासत्त्या १६ प्रतिरोधप्रमहात्

नवभासनादिति चेत्; कांऽसौ 'तदनवभासः ? तुच्छोऽवभासप्रतिपेध इति चेत्; नः तुच्छइच स्थूछइचेति व्याघातात्। अभेदप्रतिभासस्तदनवभास इति चेत्; नः अभेद्स्याभावात्। असन्ने-वासौ प्रतिभासत इति चेत्; नः तत्प्रतिभासस्य विश्वमप्रसङ्गात्। को दोप इति चेत् ; कथं ततो नीछादिसिद्धिः ? तत्राविश्वमादिति चेत्; कथं विश्वमाविश्वमहपत्वमेकस्य ज्ञानैस्य ? विरोधात्। अविरोधे वा स्थूछसूक्ष्महपत्वमप्रयेकस्य वस्तुनस्तात्त्विकमेविति नेकान्तेन स्थूछाकारस्यापर- ५ मार्थसत्त्वम्।

यत्पुनरिस्मन्नवसरे—'कथं भवद्भी रज्यासु विप्रकीर्णः केशकलापः पलालपिण्डोऽन्यां वा स्थृलः शक्यने व्यवस्थापयितुम् ? न हि इमेऽवयिवनो भवद्भिरभ्यनुज्ञायन्ते, अन्त्यावय-वित्वेन पलालादिव्यक्तीनां द्रव्यान्तरानारम्भात्' इति सोगतस्य चोद्ये विलोचनस्य वचनम्— ''नेप दोपः; पृथक्त्वाग्रहणनिबन्धनस्य वनप्रत्ययवद्स्यापि स्थृलप्रत्ययस्य आन्तत्वान्'' ६० हितः तद्ष्येनेन चिन्तितमः तथा हि—

> पिण्डं पलालबोधस्य विश्वमा बाधनाद्यदि । पढाले तर्हि तस्यास्तु निर्वाधत्वाद्विभ्रमः ॥५२०॥ र्तयोर्न्योन्यतो भेरे विभ्रमेनरम्पयोः । भिन्नतर्पतादात्स्याट् बोधस्यापि भिदा भवेन ॥५२१॥ 814 वोधींद्रतयभावे च तज्जन्म युगपत्कथम् ? ज्ञानानां युगपज्ञन्म यत्र योगेंग्भीव्सितम् ॥५२२॥ क्रमतद्रचेत्तदुत्वतिः दृदयते युगपत्कथम् ? । आञ्चभावनिभितश्चेद्वित्रमस्तार्दशो भनः ॥५२३॥ विभ्रमत्वं कृतां योगपयं ? वाधनता यदि । 20 वोधयोस्तहि नस्यास्तु निर्वाधत्वाद्विश्रमः ॥५२४॥ अत्रापि पंर्वन्यायेन बांधद्वन्द्वस्य कल्पने । तस्यापि युगपजनम कथं न्यायविदो भन्नेत ? ॥५२५॥ तज्ञनमक्रमभावं च प्रसङ्गः पूर्ववर्द् भवन् । सचक्रकानवस्थानदुरसहक्लेशमावहेत् ॥४२६॥ 24 एकत्वं चेत्कथञ्चित्स्यादिभ्रमेत्रयोर्मिथः । भागानां भागिनइचैवं तादात्म्यं किन्न मन्यते ? ॥५२७॥

१ मेदानवभासः । २ अमेदः । ३ पलालबोधस्य । ४ 'पलालिपण्डोऽयम्' इति बोधगतयोः विश्रमे-तरहृपयोः । ५ बोधिद्वितीय—आ०, ब०, प०, स० । ६ युगपद्भानस्यः । ୬ पूर्ववन्त्या—आ०, ब०, प०, म० । ८ –द्ववेत् आ०, ब०, प०, स० ।

प्रतीतिरिष तादात्म्यविषयैवात्र छौकिकी ।
तन्तवो यत्पटीभृता इति छोकोऽवगच्छित ॥५२८॥
जात्मन्तरमपाकृत्य प्रतीतं भागभागिनोः ।
अन्यथा कल्पयंहोकमितकामित केवलम् ॥५२९॥
भेदाभेदात्मैकत्वं तद्वक्तव्यं भागतद्वताम् ।
एतदेव स्वयं देवेककं सिद्धिविनिक्चये ॥५३०॥
प्रत्यासन्या ययेक्यं स्याद्श्रान्तिप्रैत्यक्तयोस्तथा ।
भागतद्वदभेदोऽपि ततस्तन्त्वं द्वयात्मकम् ॥''

[ सिद्धिवि० परि० ६ ] इति ।

१० तन्न परमाण्नां विवेकानवभासने नीलादितयाप्यवभासनमुपपन्नम् उक्तदोपात्। अविद्यमानश्च परमाणुरूपकेशविरलाकारप्रतिभासः कथं घनाकारप्रतिभासस्य वाधक इत्यनिश्चित- मेव तस्यातदर्थविपयत्वम् , एतदेवाह-युक्तः' इति । युक्तिः वाधोपपित्तः, युक्तस्यायुक्तः प्रतिभासः, 'अत्र्यक्तः' इति पूर्ववदुपहासः । कस्य ? असतः असत्त्वस्य घनाकारसम्बन्धिन इति । निदर्शनमाह-अभिलापवत् । अभिलापादिवं अभिलापवदिति । यथा 'नास्ति यनाकारः' इति वचनमात्रान्न तस्यावभासः तथा वाधोपपत्तेरपि तस्या एवाभावादिति भावः। तन्न केशघनाकारप्रतिभासनिदर्शनेन स्तम्भादिस्थृलाकारप्रतिभासस्यासदर्थत्वनिश्चयः साधीयान् ।

यत्पुनरेतत्— अँसदर्थविषयः स्थृलप्रतिभासो मानसत्वात् मरीचिकातोयप्रतिभासविदिः तन्तः तस्येन्द्रियभावाभावानुविधायिनो मानसत्वायोगात् । अन्यस्येव स्वलक्षणदर्शनस्य तदनु-विधायित्वं स्थृलप्रतिभासे तु तत्सान्निध्यात् तदाभिमानिकमेव न वास्तविमिति चेत्; नः तदन्य-रं स्थाप्रतिवेदनात् नयनोन्मीलनानन्तरं झटिति स्थृलप्रतिभासस्येव प्रत्यवलोकनात् । अप्रतिविदिः तस्यापि भावे ततोऽप्यन्यस्येव तदनुविधायित्वं पुनरपि ततोऽप्यन्यस्येवति न क्वचिद्वस्थिति-भवेत् । एकत्वाध्यवसायात्तदप्रतिवेदनं नाभावादिति चेत् ; कि पुनस्तद्ध्यवसायस्तस्ये स्थूलप्रतिभासात्प्रथम्भावं प्रतिकणिद्धि, स्वसंवेदनं वा त्रित् तथा चेत् ; सिद्धो नः सिद्धान्तः 'स्थूलप्रतिभासात्प्रथम्भावं प्रतिकणिद्धि, स्वसंवेदनं वा त्रित् तथा चेत् ; सिद्धो नः सिद्धान्तः 'स्थूलप्रतिभासान्नापरमस्ति' इति । अथ न प्रतिकणिद्धः कृतो न भेदप्रतिवेदनम् विचत एव तत् , केवलं व्यवहार एव तदनुम्पो न भवतीति चेत् ; तत्प्रतिवेदनं चेत्त्रे समर्थं सोऽपि कस्मान्न भवति १ एकत्वाध्यवसायेन प्रतिरोधादिति चेत् ; न ; सित समर्थे कारणे तदयोगात् । 'तैतसामध्यमेव तेनी' प्रतिकथ्यत इति चेत् ; न ; प्रत्यक्षस्येव वित्रसमङ्गात् । वैत्तस्वस्याव्यतिरेकात् । अत्र

<sup>3 -</sup>तमकं तद्वक्त-आ०, ब०, प०, स०। २ -प्रत्यययोस्तया ता०। ३ "त्रयात्मकम्"-सिद्धिवि०। ४ -क्तप्र-आ०, ब०, प०, स०। ५ -पा इव आ०, ब०, प०, स०। ६ असमर्थविषयस्थू-आ०, ब०, प०, स०। ७ तद्नुविधायित्वम्। तथाभि-आ०, ब०। ८ स्वलक्षणद्र्शनस्य। ९ -नं नानाभा-आ०,ब०,प०,स०। ३० स्वलक्षणद्र्शनस्य। ३१ 'वा'शब्दः समुच्चयार्थकः। १२ व्यवहारे। १३ भेदप्रतिवेदनगतं व्यवहारसामर्थ्यम्। १४ एकस्वाध्यवसायेन । ३५ प्रतिरोधप्रसङ्गात्। १६ सामर्थ्यात्।

चोक्तम्-'सिद्ध इत्यादि । असमर्थं चेत्; न; भेदवत् सच्चेतनादाविष वैतदभावप्रसङ्गात् । न चैवमेकत्वाध्यवसायेन किञ्चित् । अथ सिन्निहितत्वात्तदध्यवसाय एव लोकं व्यवहारयित न भेदप्रतिवेदनं तस्यासिनिहितत्वात्, अयमेव च तद्ध्यवसायेन भेदव्यवहारस्य प्रतिरोध इति चेत्; न; हत्त्रतिवेदनमिप यदा सिन्निहितम्; तदा तद्यवहारस्यापि प्रसङ्गात् । तन्नैकत्वाध्यवसायेन भेदव्यवहारप्रतिरोधात् सतोऽपि भेदप्रतिवेदनस्यानुपल्क्षणं किन्त्वभावादेव इति न ५ स्थूलप्रतिभासस्याभिमानिकमिन्द्रियभावाभावानुविधायित्वम्, वस्तुत एव तदुपपत्तेः ।

अपि च, यदि तैत्प्रतिभासो मानस एव प्रीतिसङ्ख्यानतो निवर्त्तेत "श्वाक्यन्ते हि कल्पनाः प्रतिसङ्ख्यानवलेन निवर्त्तियतुम्" [ ] इति स्वयमिभधानात्। न चैवम्, निरंशं विकल्पयतोऽपि स्थूलप्रतिभासानिष्टत्तेः, तस्मान्न स्तम्भादिस्थूलप्रतिभासो मानसः प्रतिसङ्ख्यानेनानिवर्त्तनात् गोरूपस्थूलप्रतिभासवन्। ननु च न गोरूपोऽपि स्थूलाकारः परमार्थ- १० सन्नस्ति परमार्थतो रूपादिपरमाण्नामेव भावात्, घटाद्यवयविव्यवहारस्यापि तद्धिष्ठानत्वात्। भिवदि तर्हि नावयवी अपि तु रूपाद्य एव तदा न 'घटस्य रूपाद्यः' इति भवेत्। न हि भवति 'रूपादीनां रूपं 'रह्मादयः घटस्य घटः' इति पर्यालोचनं परस्थाशङ्क्य धर्नकीर्त्तिराह—

"रूपादिशक्तिभेदानामनाच्चेषेण वर्चते । तत्समानफलाहेतुव्यवच्छेदे घटश्रुतिः ॥ अतो न रूपं घट इत्येकाधिकरणा श्रुतिः । भेदश्रायमतो जातिसमुदायाभिधानयोः ॥ रूपादयो घटस्येति तत्सामान्योपसर्जनाः । तच्छक्तिभेदाः ख्याप्यन्ते वाच्योऽन्योऽप्यनया दिशा ॥"

[ प्र० वा० १।१०२-१०४ ] इति। २०

अत्र प्रज्ञाकरस्य व्याख्यानम् - ''रूपादीनां विप्रतिनियतशक्तिभेदमनाक्षिप्य तेषु समानोदकधारणशक्त्यान्तेषेण घटश्रुतिः प्रवर्त्तते ततो 'न रूपादयो घटः' इति समाना- धिकरणता । अत एव सम्रदायशक्तिविवन्नायाम् अयं सम्रदायशब्दः, जातिशब्दस्तु प्रत्येकमेकफलत्वे यथा वनं यथा वृत्त इति । कथं तर्हि 'रूपादयो घटस्य' इति व्यप-देशः १ विव्यक्तास्य । अथ यथा ६५

१ सिद्ध इत्यन्यासम-आ०, ब०, प०, स०। 'सिद्धो नः सिद्धान्तः' इत्यादि । २ यथा भेदप्रतिवेदनं भेदव्यवहारे असमर्थं तथा । ३ व्यवहाराभावप्रसङ्गात् । ४ भेदनप्रति-आ०, ब०, प०, स०।
प तस्यानीतत्वा-आ०, ब०, प०। तस्यानीलःवा-स०। ६ भेदप्रतिवेदनम् । ७ स्थूलप्रतिभासः । ८
''अशुभायालम्बना रागादिप्रतिपक्षभूता प्रज्ञा प्रतिसक्ष्यानम्"-तत्त्वस० पं० पृ० ५४७। ९ तुल्जा-'न चैतद्
व्यवसायारमं प्रत्यचं मानसं मतम् । प्रतिसक्ष्यानिरोध्यत्वादर्थसन्निध्यपेक्षणात् ।'-सिद्धिवि० प्रत्यक्षपरि० ।
१० ''यदि तर्हि नात्रयवी रसादय एव तदा न घटस्य ह्पाद्यः इति भवेत् । न हि भवित ह्पादीनां ह्पम् , नापि
बदस्य वा घट इति पर्यालीचनं परस्याशक्त्रयाह''-प्र० वार्तिकाल्ड० २।१०० । ११ 'ह्पादयः' इति पदमधिकं
भाति । १२ प्रतिनियतशक्तिरे ववटमना-आ०, व०, प०, स० । १३ उदकापूरण-स० ।

'बृत्ताणां वनं वृंत्ता वनम्' इति तथा 'घटो रूपादीनां रूपादयो घटः' इति कसान्न भवति ? भवत्येव यदि शास्त्रान्तरसंस्कारो न भवति । लोकस्त प्रायशस्तत्संस्काराज्ञ-सारी, ततो न भवति । यस्त सम्यगवबोधयुक्तः तस्य भवत्येव से प्रत्ययः 'रूपादय एव केचित घटः कार्यविशेषसमर्थाः, उदकाद्याहरणं च कार्यविशेषः, सन्निवेशविशेषेण वा ५ व्यवस्थिताः, यैतः सन्निवेशविशेषादुदकधारणविशेषः । 'रूपं घटः' इति तु न भवति सामानाधिकरण्यम् अवयवावयविभेदेन परस्परव्याप्त्यभावात् ।" [प्र•वार्तिकालः ] इति । ततः कल्पितत्वात गोरूपस्य मानस एव तत्त्रतिभास इति कथन्न साध्यवैकल्यमुदाहरणस्येति चेत् ? कथमेवमिन्द्रियज्ञानस्य प्रतिसङ्ख्यानवलादनिवत्तर्यत्वम् ( त्तर्यत्वे ) भवैता तत्र गोदर्शनं निदर्शनमुक्तम् ? सामग्रीसाकल्ये अनिर्वेत्तर्या गोबुद्धिः अद्यवं विकल्पयतोऽपि गोदर्शनादिति १० <sup>ह</sup>तस्यापि मानसत्वे "प्रतिसङ्ख्याननिवरयेत्वात् तद्निवर्त्यत्वं प्रति साध्यविकल्रत्वेनोदाहरण-स्वायोगात् । तदयमिन्द्रियज्ञानविषयत्वं गोरूपस्य प्रतिपद्यमान एवं तस्य विकल्पितत्वमण्याच्छ इति कथमनुन्मत्तो धर्मकीर्त्तिः ? भारवहनाद्येकप्रयोजनसाधनसाधारणरूपादिशक्तिरूपत्वात अकल्पित पव गवार्थः । यदाईं-''तेषु समानोदकधारणशक्त्याचेपेण घटश्रतिः'' प्र∙ वार्तिकाल०] इति चेत् ; न ; शक्तेरप्रत्यक्षत्वेन दर्शनविषयत्वानुषपत्तेः । प्रत्यक्षत्वेऽपि यद्येका चाव्यतिरिक्ता १५ च रूपादिभ्यस्तच्छक्तिरभ्यनुज्ञायते; सिद्धस्तर्हि "परमार्थत एव तद्रूपो गौरवयवीति "कथमुक्तम्-''अवयवा एव नावयवी विद्यते'' [ प्र० वार्तिकाल० १।९९ ] इति ? व्यतिरिक्ताऽवय-व्यभित्रायेण तद्वचनमिति चेत्; नः अव्यतिरेकेऽपि अवयवित्वायोगात्। कथक्किद्यतिरेके 'तैद्योग इति चेतः नः स्याद्वादिमतानुप्रवेशपसङ्गात् । तन्नैका शक्तिः ।

प्रतिरूपादिव्यक्ति भिन्नैवेति चेत्; कथमेवम् एकगवप्रत्यंथविषयत्वमेकस्यैव १ <sup>१३</sup>अतत्फल-२० हेतुव्यवच्छेदस्य <sup>१</sup>तासु भावादिति चेत्; त<sup>द्धा</sup>वच्छेदस्तर्हि गोऽवयवी १ सत्यम् ; यदाह –

"तत्समानफलाहेतुव्यवच्छेदे" घटश्रु तिः" इति । इति चेत् ; न ति तस्य दर्शनविषयत्वं नीरूपत्वेनाप्रतिवन्धात् , तत्कथमश्वं विकल्पयतो गोदर्शनादिति निदर्शनोपन्यासः ?
तद्यवच्छेदस्य च गोऽवयिवत्वे 'तद्यवच्छेदो गौः' इति प्रत्ययेन भवितव्यं न 'रूपादयो गौः'
इति । ततो यदुक्तम्-'यस्तु सम्यगवबोधयुक्तस्तस्य' इत्यादि 'घटः' इति पर्यन्तम् ;
तदसम्यगवबोधविजृम्भितमेव प्रकालस्योत्पश्चामः । तद्यवच्छेदस्य शक्तिरूपेभ्यो रूपादिभ्योऽव्य-

१ वृक्षवन-आ०,व०,प०,स०। २ सम्प्रत्ययः-आ०,व०,प०,स०। प्रवासिकाळ०। ३ यतस्ति विकल्पयते आ०, व०, स०। यतस्ति सिवे-प०। ४ भवतात्र आ०, व०, प०, स०। ५-वर्र्य गोबुद्धिमस्वं विकल्पयते गोदर्शनादिति तस्यापि समानत्वे प्रतिसंख्यानिवर्यस्वं तदनि-आ०, व०, स०। ६ गोदर्शनस्यापि। ७ प्रतिसंख्यानिवर्त्यस्वं प्रति प०। ८ एतस्य आ०, व०, प०, स०। ९ यथाह आ०, व०, प०, स०। १० परमार्थ एव आ०, व०, प०, स०। ११ कथं युक्तं आ०, व०, प०, स०। १२ तशोग्य इ-आ०, व०, प०, स०। भवयित्वयोगः। १३ अतत्कार्यकारणव्यावृत्तेः। १४ भिष्ठशक्तिषु। १५ -दे घट इति चेष्ठ आ०, व०, प०, स०। १६ तुच्छस्वभावत्वेन सम्बन्धाभावात्। १७-च्छेदा गी-आ०, व०, प०। १८ प्रज्ञाकारस्यो-ता०। १९ अतद्वेतुफलव्यवच्छेदस्य।

तिरेकात् त एव गौरित्यपि प्रत्ययो न दुष्यतीति चेत्; न; तस्ये प्रतिशक्त्यभिन्नस्य तद्व्यतिरेके तात्त्विकस्यैवावयविनः सिद्धिप्रसङ्गात् । तुच्छस्य तह्यवच्छेदस्य तत्साधारणस्य कल्पने 'तत्र्यवच्छेदस्तर्हि' इत्यादेः 'तत्कथम्' इत्यादिपर्यन्तस्य प्रसङ्गस्य पुनः पुनरनुबन्धादा-भिचकमापद्येत ।

स्यान्मतम् – तद्वयवच्छेदस्यैकत्वादेकगवप्रस्ययविषयत्वम् , अपि तु सन्निवेशिवशे- ५ षात् । यदाह-''सन्निवेशिवशेषेण वा व्यवस्थिताः''[प्र० वार्तिकाल० १।१००-१०२] इति; तम्न; अत्रापि समानत्वात्तत्प्रसङ्गस्य । तथा हि-

रूपादिभ्यो विभिन्नश्चेत्सन्निवेशः स एव गौः ।

न तु रूपादयस्तस्मात्ते गौरिति मितः कथम् १ ॥ ५३१॥

अविविक्तः स वेत्तेभ्यो यद्यखण्डश्च कल्प्यते ।

वास्तवोऽवयवी सिङ्लेत् स्याद्वादिभिरभिष्दुतः ॥५३२॥

तेभ्यश्चेदिविक्तः सः प्रतिरूपादि भेदवान् ।

तद्वत्तस्यापि नानात्वान्मितरेकगवे कथम् ॥५३३॥

सिन्नवेशिवशेपस्य पुनरन्यस्य कल्पने ।

पूर्व एव प्रसङ्गः स्यादव्यवस्थाभयप्रदः ॥५३४॥

रूप्त शक्तिव्यवच्छेदः सिन्नवेशेषु कश्चन ।

गवार्थस्तात्त्वको यस्य दर्शनं निर्विकर्लंकम् ॥५३५॥

स्यानमतम् - अतरफळहेतुव्यवच्छेदः सिन्नवेशिवशेषो वा न कश्चिदेकरूपो गौरस्ति, शक्तीनामेव बह्वीनां "तत्त्रात्, एकत्वव्यवहारस्तु तत्रैकार्थिकयानिवन्धन इति; तन्न; 'तत्समान' इत्यादिकर्स्य 'सिन्नवेशिवशेषण' इत्यादिकर्स्य चावचनप्रसङ्गात् । एकार्थिक्रयानिवन्धनश्च एकत्व- २० व्यवहारो न तावदर्शनसमकाळः ; ततः पूर्वं तिक्रयाया अभावात् तत्र्यवहारस्यासम्भवात् । दर्शनमेव तिक्रयेति चेत् ; न; तत्कार्यतत्र्यवहारस्य "तत्समकाळत्वायोगात् । दर्शनोत्तर-काळस्त्रयवहार इति चेत् ; दर्शने तिर्हि गोव्यपदेशभाजः परमाणवो विरळात्मान एव प्रत्यवभा-सेरन् । एविमिति चेत् ; कृत एतत्प्रतिपत्तव्यं न चेत्कोशपानं न चेद्वा बळवन्नर्रेपाळशासनम् । अनुभववळं तु न तादशमुत्पदयामो यतस्तान्प्रतिपद्यमिहि । ततः कस्यचिद्प्यवयित्वेनानवस्था- २५ नात् कथं तदुपसर्जनरूपादिशक्तिभेदाः प्रतिपाद्यरेन् 'गवादे रूपादयः' इति । तन्न केवळम् 'अक्वं विकल्पयतः' इत्यादिकमेव, अपि तु 'रूपादयो घटस्य' इत्यादिकमिप दुर्भाषितमेव । ततो गोदर्शनं निर्विकल्पकमवयव्युपसर्जनव्य रूपादिशक्तिविशेषव्यपदेशं विधातुमिच्छता

१ व्यवच्छेदस्य । २ रूपाद्यः । ३ चित्तेभ्यः आ०, ब०, प०, स० । ४ रूपादिभ्यः । ५ सिन्नवेशः । ६-रूपनम् आ०,ब०,प०,स०। ७ गोत्वात् । ८ धर्मकीर्त्युक्तस्य । ९ प्रज्ञाकरोक्तस्य । १०दर्शनसमकालस्वायोगात् । ११-न्राशास-आ०, व०, प०, स० । १२-न् गोचर उपायः आ०, व०, प०, स० ।

२०

तात्त्विक एव गवादिरवयवी वक्तव्यः । तात्त्विकत्वे तस्य कुतो नावयविवेवेकेनोपल्रम्भ इति चेत् ? नः कथिव्चद्विवेकस्यापि भावात् । कथं पुनः सूक्ष्माविवेकित्वं स्थूलस्य विरोधादिति चेत् ? कथं शक्तिसामान्यं विवेकित्वं शक्तिविशेषस्य विरोधाविशेषात् ? शक्तिविशेष एव रूपा-दीनां न तत्सामान्यमिति चेत् ; नः 'तेषु समान' इत्यादिवचनैविरोधात् । कल्पितं तेषु ५ तत्सामान्यमिति चेत् ; नः अतो गौरिति वा घट इति वा प्रत्ययस्यायोगात् , कल्पितस्यान-र्थकरत्वात् , अन्यथा नित्यादिप्रद्वेषस्य निर्निवन्धनत्वापत्तेः । कल्पितादिष तस्मात्कथं तिद्व-शेषस्याविवेको विरोधपरिहाराभावात् ? विवेक एवास्त्विति चेत् ; नः 'गवादे रूपादयः' इति व्यपदेशाभावप्रसङ्गात् सम्बन्धाभावात् । सम्बन्धादिष कल्पितादेव तथा व्यपदेश इति चेत् ; 'रूपादयो घटस्य' इत्यादेविरोधात् । कल्पितस्तिद्विशेष इति चेतः ; नः ततोऽपि 'रूपिमिति रस

१० इति' च प्रत्ययायोगात् कल्पितस्यानर्थकरत्वात् ।

अन्यथा नित्यविद्वेपो निर्निबन्धनतां व्रजेत् ।
तस्यापि शक्तिसङ्कल्पादर्थकारित्वसम्भवात् ॥५३६॥
कल्पितोऽप्यविविक्तोऽसौ शक्तिसामान्यतो यदि ।
कल्पिताकल्पितात्मत्वं विरोधाद्युज्यते कथम् १ ॥५३७॥
विविक्त एव तस्माचित्तस्येति कथमुच्यताम् १ ।
सम्बन्धेन विना सोऽपि कल्पितो यदि कथ्यते ॥५३८॥
तस्माद्भिन्नं तच्छक्तिभेदतद्वद्वयं यदि ।
कल्पिताकल्पितात्मत्वं विरुद्धं पुनरापतेत् ॥५३९॥
ततोऽपि तद्विवेकश्चेत्सम्बन्धाभावतः कथम् ।
स तस्येति वचोद्यत्तिः सौगतस्योपपद्यते १ ॥५४०॥
पुनः सम्बन्धकलृष्तौ तु प्राक्षप्रसङ्गानुवर्त्तनात् ।
अनवस्थालता व्योमविस्तारव्यापिनी भवेन् ॥५४१॥
ततस्तच्छक्तिसामान्यं तद्विशेष इति द्वयम् ।
न्यायवर्त्तमेनि निष्णातैरवगन्तव्यमार्ख्यम् ॥५४२॥

भवतु तात्त्विकमेव शक्तिद्वयम् , तत्तु पॅरस्परं भिन्नमेवेति चेत् ; नः दत्तोत्तरत्वात् । सम्बन्धाभावेन 'गवादे रूपादयः' इति व्यपदेशायोगात् , कल्पिते च सम्बन्धेऽनवस्थानदोषात् । हेतुफलभावे च तिसम् तयोरेकसमयत्वाभावप्रसङ्गादिति । परस्परभेदेऽप्येकेन रूपादिना तादा-स्यात्त्व्यपदेश इति चेत् ; एवमपि न काचित् क्षतिः, स्थूलेतराकारयोरप्येवमन्योन्यभेदे सत्यपि द्रव्येणैकेन तादात्स्योपपत्तेरवयविनो जैनाभिमतस्य सुव्यवस्थानात् । ततस्तात्त्वकत्वाद्

१-वेकोपल-आ०, ब०, प०, स०। २-मान्यविवे-आ०, ब०, प०, स०। ३ प्रज्ञाकरगुप्तवचन। ४ शक्तिसामान्यात्। ५ शक्तिविशेषः। ६ परमार्थसत्। ७ परस्परमिम-आ०, ब०, प०, स०।

गोऽवयिवनो न तत्प्रतिभासस्य मानसत्वम् , अतो न साध्यवैकल्यमुदाहरणस्य । नापि साधन-वैकल्यम् ; तैत्प्रतिभासे प्रतिसङ्ख्यानीनिवर्यत्वं प्रति परस्याविवादात् । तत्र दृष्टान्तस्य कश्चिद्दोषः ।

नापि हेतोः । असिद्धत्वाहोप एवति चेन् ; न ; प्रतिसङ्ख्यानेनानिवैत्यंत्वस्य घटादिस्थूळप्रतिभासे धर्मिणि समर्थितत्वात् । अनेकान्तिकत्वादिति चेत् ; न ; विपश्चे सपीदिविपयमानसप्रतिभासे तदभावात् , तत्र प्रतिसङ्ख्यानानिवृत्तेरेव दर्शनात् । विरुद्धत्वादिति चेत् ; न ; ५
निश्चितविपश्चव्यावृत्तिकस्य विरुद्धत्वायोगात् । तस्माद्सिद्धादिसकळावद्यविकळत्वाद्नवद्यमिदं
साधनम्—घटादिस्थूळप्रतिभासो न मानसः प्रतिसङ्ख्यानेनानिवर्त्यत्वात् गोरूपस्थूळप्रतिभासविदिति । एतदेवाह—'अर्थ'इत्यादि । संन् घटादिरवयवी तस्य स्वावयवेषु विद्यमानत्वात् तस्य
प्रतिभासो धर्मिनिदंशोऽयम् । अर्थम् अर्थिकयासमर्थं स्वविपयं जानातीति अर्थज्ञाः विच्येवं
रूपत्वात् साध्यनिदेशोऽयम् । 'नं' इति 'इ' इति च प्रतिपेधाभ्यामस्यैवार्थस्याभिधानात् । अनेन १०
कल्पितविषयत्वप्रतिपेधाद् अमानसत्वं तत्प्रतिभासस्याभिहितम् । हेतुमाह—योजनं प्रतिसङ्
ख्यानकृतं समाधानं युक्तं तदभावाद् 'अयुक्तः'इति प्रस (प्रतिस )ङ्ख्यानेनासमाधेयत्वादिति ।
हप्टान्तमाह—अभिलापवत् । अभिळप्यते परेणाभ्युपगम्य कथ्यत इति अभिळापो गोप्रतिभासः स इव तद्वदिति ।

अपि च, यो मानसप्रतिभासो नासौ सिन्निहितार्थो यथा अतीतादिप्रतिभासः, सिन्निहि- १५ तार्थश्चायं घटादिस्थूलप्रतिभासः, तन्न मानसः । न हि 'अयं घटः' इत्यसिन्निहितेऽर्थे भवति । इदं च नः प्रत्यश्चम्,सिन्निहितार्थनिश्चयलक्षणत्वात् । ननु कः पुनरसौ स्थूलो नाम यस्य विषयत्वेन सिन्निधानम् १ वर्ण एवेति चेत्; न तर्हि स्पृशतस्तत्प्रतीतिः स्यात्, भवति च परिपिहितलोचनस्य स्पृश्ततोऽपि तद्वलोकनात् । स्पर्श एवेति चेत्; न; अस्पृश्ततोऽप्युन्मीलितलोचनस्य तदुप-लब्धेः । "रूपाद्यधिकरणमन्यद्द्रव्यमेव सै इति चेत्; न; 'अयं घटः' इत्यत्र वर्णादेर- २० न्यस्याप्रतिवेदनात् । अत एवोक्तम्

''नायं घट इति ज्ञाने वर्णप्रत्यवभासनात्'' [ ] इति ।

ततो न घटादिश्रतिभासश्चाक्षुषो नापि स्पार्शनः, अपि तु तदुभयजन्मा मानस एव, तस्मादसित्रिहितार्थं एवायिमिति चेत्; नः रूपादेरन्योन्याविवेकछक्षणस्यार्थस्य सित्रधान एव तत्प्र
13तिभासभावात्। कथमन्योन्याविवेको विरोधादिति चेत्? नः परस्परपरिहारस्यैव विरोधत्वात्। २५ तस्य चैकान्तिकस्याभावात्, अविवेकस्यापि प्रतिभासात्। न च प्रतिभासादन्यिद्वरोधेऽपि निब-न्धनमस्ति। कुतस्तत्प्रतिभास इति चेत्? दर्शनादेवेति ब्रूमः। 'तँग्रदि चाक्षुपम् ; स्पर्शादेस्ते-नाप्रहणात् कथं स्वविषयस्य तदिववेकं प्रत्येति तदिववेकप्रहणस्यं तद्रहणनान्तरीयकत्वात्?

१ गोरूपस्थूलप्रतिभासे । २-नानिवर्तकःवं आ०, ख०, प०, स० । ३-वर्त्यस्य आ०, ब०, प०, स० । ४-से सित तद-आ०, ख०, प०, स० । ५ सद् घटा-आ०, ख०, प०, स० । ६ विच्प्रत्यये सित 'अर्थज्ञाः' इति सिद्धाति । विज्ये चैवं ह-आ०, ब०, प०, स० । ७ नेति च प्रति-आ, ख०, प०, स० । ८ स्पर्शं कुर्वतः । ९ स्थूलप्रतीतिः । १० स्थूलोपलब्धेः । ११ हपाधिक-आ०, ब०, प०, स०। १२ स्थूलः । १३-तिभासाभावा-स०। १४ दर्शनम् । १५-स्य सद्ग्रह-आ०, ख०, प०।

एतेन स्पार्शनं तैदित्यपि प्रत्युक्तम् ; तेनापि रूपादिकमजानता स्वप्राह्ये तदिविवेकस्य दुर्ज्ञानत्वात् , न च रूपादिसर्वस्विविपयं दर्शनान्तरमस्ति यत्तद्विवेकमुपदर्शयेदिति चेत् ; न ; अविवेकवत् विवेकस्याप्यप्रहणप्रसङ्गात् । तथा हि—न चाक्षुपमेव ज्ञानं स्पर्शादिकमप्रतियत् स्वविषयस्य तैद्विवेकं प्रत्येतुमर्हति, तद्विवेकप्रतिपत्तेरपि तत्प्रतीतिपुरस्सरत्वात् । एतेन स्पार्शनं तदित्यपि प्रत्यु-५ क्तम् ; तेनापि रूपादिकमप्रतियता स्वविषये तद्विवेकस्य दुरविष्ठोधत्वात् , सक्छरूपादिविषयस्य च दर्शनान्तरस्याभावात् न ततोऽपि तद्वगम इति कथं दर्शनबछात् परस्परं विविक्तं रूपादिस्बछक्षणं शक्यमवस्थापयितुम् ?

स्यानमतम्—रूपादिदर्शनस्य स्पर्शाद्यविषयत्वेऽपि तँद्विवेकस्य स्वैविषयादनर्थान्तरत्वात् स्वविषयं प्रतियत्तमिषं नियमेन प्रत्येति अन्यथा अनर्थान्तरत्वायोगादिति ; तद्यमस्माक-१० मानन्दहेतुरमृतस्यन्दः ; तद्विवेकवत् तद्विवेकस्याप्येवमवगमोपपत्तेः, कथिक्वत्स्पर्शाद्यविवेकस्य रूपादेर्दर्शनविषयादनर्थान्तरत्वाविशेषात् अप्रतिपन्नादिष तद्विषयस्याविवेकं दिधरूपस्योष्ट्रस्पर्शा-देरप्यविवेकः स्यात् अप्रतिपन्नत्वाविशेषात् , ततश्च दिधकरमयोरेकावयवित्वात् द्धनि प्रवृत्ति-चोदनायामुष्ट्रेऽपि प्रवृत्तिः स्यादिति चेत् ; नः तद्विवेकस्याप्येवमव्यवस्थितिप्रसङ्गात् , रूपस्वल-क्षणस्य हि सर्वस्माद्विवेकं स्वतोऽपि विवेक इति नीरूपमेव तदिति तचोदनायामुष्ट्रवद् द्धन्यि ५ न प्रवृत्तिः स्यात् नीरूपस्य व्योमवदशक्यंत्वादनत्वात् । तथा च कस्यचिद्वचनम् ;—''आका-. श्मास्यादयतः कुतस्तु कवलग्रहः ?'' [ ] इति ।

सर्वस्माद्यतिरेकित्वे ति दिशेपनिराकृतेः ।
स्वतोऽपि व्यतिरेकित्वान्निःस्वभावं भवेद्दि ॥५४३॥
तथा च दिध खादेति चोदितोऽपीह मानवः ।
दधन्यपि च नीरूपे वर्त्ततां कथमुष्ट्वत् ? ॥५४४॥

स्वरूपस्य प्रतिपन्नत्वात् कथं तत एव तस्य व्यतिरेक इति चेत् ? नः प्रतिपन्नत्वाद्व्यतिरेके परतोऽपि न स्यात् तस्यापि कुतिश्चत्पित्तिसम्भवात् , अन्यथा सत्त्वानुपपत्तेः
"उपलम्भः "सत्येव" [प्र० वार्तिकाल० २।५४ ] इति वैचनात् । अव्यतिरेके प्रतिपत्तिरव्यतिरेकसाधनी, सा च स्वरूप एव न परत्र, तत्र व्यतिरेकप्रतिपत्तेरेव भावादिति चेत् ;
२५ न तर्हि दिधरूपस्यापि करभाद्व्यतिरेको व्यतिरेकप्रतिपत्तेरेव तत्र भावात् । सत्यपि असा न
व्यतिरेकसाधनीति चेत् ; न ; अव्यतिरेकस्यापि वैत्पत्तिपत्तेरिसिद्धिप्रसङ्गात् । निर्वाधत्वात्
ततस्तित्सिद्धिरिति चेत् ; न ; व्यतिरेकेऽपि तुल्यत्वात् , तत्प्रतिपत्तेरिपि निर्वाधत्वाविशेषात् ।
न हि लोकिकः परीक्षको वा करभविविक्तद्धिरूपनिरूपणोपनिवद्धां बुद्धिवाधोपरुद्धामवबुध्यते ।

१ दर्शनम् । २ स्पर्शादिविवेकम् । ३ तिह्विकेविषयस्य आ०, व०, प०, स० । स्पर्शादिविवेकस्य । ४ स्पर्शादिविवेकस्य । ४ स्पर्शादिविवेकस्य । १ स्वकाद्ध । ५ स्पर्शादिविवेकस्य । १ स्वकाद्ध । १ स० । १० व्यतिरेकत्वा । भाग । १० व्यतिरेकत्वा । भाग । १० स० । १० व्यतिरेकत्वा । १० स० । १० स० । १० सत्येति व—आ०, व०, प०, स० । १२ 'सत्तोपलम्भ एवेति भावानां पारमार्थिकी'' -प्रश्च वार्तिकाळ० २।५४ । १३ व्यतिरेकप्रतिपत्तिः । १४ अव्यतिरेकप्रतिपत्तेः ।

स्यानमतम्-येनातिशयेन दिधन्यपरेशनिबन्धनेन करभादिधरूपं न्यतिरिच्यते तैस्य न्यतिरेकिविधिस्वभावत्वे करभादिव स्पर्शादेरिप दिधगतात्तद्भूपस्य न्यतिरेक एव स्यात् । अतत्स्व-भावत्वे करभाद्य्यन्यतिरेकापत्तिः, अतो न वर्णस्पर्शाद्यात्मकत्वेनोभयात्मकत्वं दिधद्रन्यस्येतिः, तद्दिप स्ववधायेव परशुधारानिशातनं परस्यः तथा हि—स्पर्शादेरिप येनातिशयेन न्यतिरिच्यते तद्भपं तद्व्यपदेशनिबन्धनेन तस्यापि न्यतिरेकिविधिस्त्रभावत्वाविशेषात् दिधरूपस्य स्पर्शादेरिव ५ स्वरूपाद्पि न्यतिरेक एव प्राप्तः, तस्यातत्स्वभावत्वे स्पर्शादेरप्यन्यतिरकापत्तेः, अतो न वर्णाद्याः स्मकत्वमिप दिधस्वलक्ष्रणस्य, अपि तु नीरूपत्वमेव । तदुक्तमुम्बेकेर्नं (?)—

"न भेदो वस्तुनो रूपं तदभावप्रसङ्गतः ॥" [ ] इति।

तस्य तद्विवेकविधिस्वभावत्वं स्पर्शादिविषयमेवं न स्वरूपविषयमित चेत्; क्रुत एतत् ? एवमनुभवादिति चेत् ? किं भवान् अनुभवन्यापारमिष जानाति ? तथा चेत्; सुस्थितं तर्हि १० दिधरूपस्य तद्गतस्पर्शादेरन्यतिरेकित्वम्, न्यतिरेकित्वस्च करभात्, अनुभवन्यापारस्यैवमेव प्रतीतेः । एकसामध्यधीनतया कल्पित एव र्तस्य स्पर्शाद्यन्यतिरेकः, तत्कथं तस्यानुभवविषयत्वं कल्पितस्य तद्योगादिति चेत्? न; नीलादिरूपस्यापि अविद्याविलासिनीविलासोपनीतशरीरत्वेन दर्शनविषयः त्वाभावापत्तः । तथा च वेदंभस्तकवचनम्-"नेह नानास्ति किश्चन" [बृहदा० ४।४।१९] इति ''इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते'' [ऋक्०४।७।३३,बृहदा०२।५।१५] इति च । नीलादेरपरं १५ दर्शनवेद्यं न प्रतीयत इति चेत्; न; वित्वन्यतिरेकशून्यस्यापि तद्वेद्यस्याप्रतीतेः । नीलादिमात्रं प्रतीयत एवेति चेत्; न; अन्येनापि 'सन्मात्रं प्रतीयते एव'इति कर्त्तुं (वक्तुं) शक्यत्वात् ।

ननु सन्मात्रे वस्तुसति तज्रातिरिक्तं दर्शनमेव नास्ति द्वैतवादापत्तेः, तस्त्रथं ''तस्य तद्-वेद्यत्विमिति चेत्; नः नीळादिमात्रेऽपि 'परमार्थसति ''तद्मावात्। नीळादिसुखादिशरीरव्यतिरे ''-किणः तद्वाहकस्य '''अळङ्कारकारेणानङ्गीकारात्। नीळादिसुखादिशरीरयोश्च प्राद्यत्वेन प्राह्कत्वान- २० भ्युपगमात्। नीळादिरूपमेव तद्दर्शनमिति चेत्; सन्मात्ररूपमेव तद्दर्शनमपि किन्न स्यात् १ सन्मात्रस्य सविवादत्वात्तद्वात्त्वर्गन्तरस्ये दर्शनस्यापि सविवादत्विमिति न तस्य तत्र प्रामाण्यम्, निर्विवादस्यैव प्रामाण्यादिति चेत्; नः नीळादिदर्शनस्यापि तदभावप्रसङ्गात्। अत्यन्तासाधारणस्य नीळादेरपि विवादाधिष्ठानत्वेन 'तँदनर्थान्तरत्वे तद्दर्शनस्यापि तदधिष्ठानत्वाविशेपात्। तद्दर्शन-विवादस्य कुतश्चिद्उपपत्तिबळात्रिराकरणमिति चेतः, नः सन्मात्रदर्शनविवादस्यापि तत एव निरा- २५ करणप्रसङ्गात्। तद्वपपत्तिबळस्य सन्मात्रादनर्थान्तरत्वे 'तँद्वद्विवादविषयत्वात् कुतस्ततस्तद्दर्शनः विवादिनवृत्तिः विवादास्पदादेव तदयोगात्? अन्यथा दर्शनादेव 'तँ।दृशात् तद्विवादनिवृत्तः 'तँ तद्व-

१ अतिशयस्य । २ दिघरूपस्य । ३ व्यतिरेकविधानस्वभावाभावे । ४ अतिशयस्यापि । ५ प्राप्तं स्यात्त-त्स्वभा-आ०, ब०, प०, स० । ६ इदं मण्डनिश्रकृतब्रह्मसिद्धौ (२।५) उपलभ्यते । ७-व तस्वरू-आ०, ब०,प०,स० । ८ दिघरूपस्य । ९ उपनिषद्वचनम् । १० स्पर्शाद्यभेदशुन्यस्य । ११ सन्मात्रस्य । १२ परमार्थेसिते आ०,ब०,प०,स० । १३ दर्शनाभावात् । १४-रव्यतिरेकेण त-आ०, ब०, प०, स० । १५ प्रज्ञाकरगुप्तेन । १६-स्य विवा-आ०, ब०, प०, स० । १७ तद्र्थन्ति-आ०, ब०, प०, स० । १८ सन्मात्रवत् । १९ विवादा-स्पदात् । २० उपपत्तिबलोपकृत्यन ।

लोपकल्पनवैफल्यप्रसङ्गात् । तद्वलिवादस्यापि अन्यस्मादुपपत्तिवलान्निवर्त्तनमिति चेत् ; न; तत्रापि 'प्राच्यप्रसङ्गानतिवृत्तेरनवस्थानोपस्थानात् । अर्थान्तरत्वे तुं द्वैतदोषोपनिपातात् न सन्मा त्रप्राह्यस्य दर्शनविषयस्विमिति चेत् ; न ; नीलादिस्बलक्षणविषयदर्शनाधिष्ठानविवादव्यावर्त्तनपर-स्यापि उपपत्तिब**ळस्य तत्स्व**ळक्षणादनर्थान्तरत्वे<sup>उ</sup> तद्वद्विवादविषयत्वेन तद्दर्शनविवादव्यावर्त्तकत्वा-५ भावस्य तद्विवादस्यार्प्यंन्योपपत्तिबलाद्यावर्त्तने अनवस्थादोषस्य चाविशेषात्। अर्थान्तरत्वेऽपि यदि तस्यासाधारणरूपत्वं तदवस्य एव तस्य तदर्शनवित्रादनिवर्त्तकत्वाभावः तस्यापि तत्स्वस्थण-वद्विवाद्भूमिस्वात् । तद्विवाद्स्याप्यन्यस्माद्साधारणादेवोपपत्तिवलान्निवृत्तिरिति चेत्, न, द्विती-यस्य अनवस्थानदौ:स्थ्यस्य प्रसङ्गात् । भवतु साधारणमेव ैतस्य रूपमिति चेत् ; न ; वस्तुसतो भवन्मतेनाऽभावात् । अवस्तुसदेव तत् कल्पितत्वादिति चेत् ; नः, तादृशादेव तद्वलात् सन्मात्र-१० दर्शनविवादस्यापि निवृत्तिप्रसङ्गात् । न तत्र तादृशमपि <sup>व</sup>तत्सम्भवति अद्वैतवाद्परिपीडनादिति चेत: नः तस्य कल्पितत्वेन नीरूपस्य अद्वैतवादप्रत्यनीकत्वायोगात् । वीरूपात् कथं तद्विवाद-निवर्त्तनिभिति चेत् ? कथं तत एव स्वलक्षणदर्शनविवादनिवर्त्तनिभिति समानः पर्यनुयोगः ? सन्मात्रे वस्तुसति कल्पनमि कुतस्तद्वलस्यैं ? तत एव सन्मात्रादिति चेत् ; न ; तस्य स्वयं-ज्योतीरूपस्य नित्यग्रुद्धत्वेनाभ्यनुज्ञानात् । न च करूपनायां न<sup>ा</sup>तच्छुद्धिः, <sup>भ</sup>तस्या मिथ्याप्रति-१५ भासत्वेनाशुद्धित्वादिति चेत् ; ननु <sup>१३</sup>असाधारणळक्षणवन्तुवादिनोऽपि कुतस्तद्वळस्य<sup>३४</sup>करूपनम् ? ज्ञानस्वलक्षणादेव कुतिश्चिदिति चेत् ; न; तस्य स्वसंवेदनात्मनः शुद्धस्यैवाभ्युपगमात् , तत्र च कल्पनारूपस्याशद्धिदोपस्यानुपपत्तेः । नैकान्ततः शुद्धमेर्वे संवेदनम् स्वरूपापेक्षया शुद्धस्यापि ष्राह्याकारापेक्ष्यां तिद्वेपर्ययभावात्, अन्यथा ''अभिलापसंसर्ग'' [ न्यायवि० पृ० १३ ] इत्यादेनिर्विपयत्वप्रसङ्गादिति चेत् ; न; सत्तातत्त्वेऽपि तुरुयत्वात् , तस्यापि पादत्रयेणैव परि-२० शुद्धिभावात् ''त्रिपादस्यामृतं दिवि'' यिजु०पुरुष० ३१।३। छान्देा० ३।१२।६] इत्याम्ना-यात् । पादतः पुनरपरिशुद्धिरेय, तस्य विदयभूतत्वाभिधानात् । तद्भुतानाष्ट्य भेदप्रतिभासरूप-त्वेनाऽशुद्धिरूपत्वे तदात्मनि तत्पादेऽप्यशुद्धि प्रति विवादाभावात् । अन्यथा "पादोऽस्य विश्वा भतानि" [ यजु० पुरुप० ३१।३। छान्दो० ३।१२।६ ] इति श्रुतेर्निर्विपयत्वापत्तेः । अस्त्येव वस्तुतो निर्विषयत्वं श्रुतेः पादतोऽपि तस्य परिद्युद्धत्वात्, अन्यथा मोक्षाभावानुषङ्गात्। २५ अशुद्धिपरिक्षये मोक्ष इति चेत् ; न ; अशुद्धेस्तत्पादस्वभावत्वेन तत्परिक्षये तत्पादः स्यापि परिश्वयोपनिपातात् । न चैतत्पथ्यं परेषाम् , आत्मपरिश्वयस्य तैरनभ्युपगमात् । केवलमविचारवन्धुरत्रतिभासमात्रसावलम्बनैवेयं ''पादोऽस्य'' इत्यादिका श्रुतिरिति चेत् ; न ; अभिलापसंसर्गे''[न्यायिष ] इत्यादेरिप निर्विषयत्वात् परिशुद्धरूपस्यैव संवेदनस्य भावात् ।

१ प्राप्यप्रस-आ०, ब०, प०, स०। २ तु वैतहोषो-आ०,ब०,स०। सु नैतहोषो-प०। ३-त्वै तद्विवा-आ०, ब०, प०, स०। ४-स्याप्यनुपप-आ०, ब०, प०, स०। ५ तस्यादर्श-आ०, ब०, प०, स०। ६ उपपत्तिबलस्य। ७ साधारणादेव। ८ उपपत्तिबलम्। ९ तुन्छस्वभावादुपपत्तिबलात्। १० उपपत्तिबलस्य। ११ तच्छुद्धः आ०, ब०, प०, स०। १२ कल्पनायाः। १३ असाधारणचणवस्तु-आ०, ब०, प०, स०। १४ उपपत्तिबलस्य। १५ -व खसं-ब०। १६-या बिप-आ०, ब०, प०, स०।

"प्रभास्वरिपदं चित्तं प्रकृत्या" [प्र० वा० १।२१०] इति वचनात्। मलपैरिश्चय एव प्रभास्वरत्वं न सर्वदेति चेत्; न; मलानां कदाचिद्पि वस्तुष्टृत्तेनाभावात्। "परेपार्थतस्तु विज्ञानं सर्वपेवाविकल्पकम्" [प्र० वार्तिकाल० २।२४९] इत्यलङ्कारात्। "अभिलापसंसर्ग" [न्यायवि०] इत्यादिस्तु श्रुतिविश्चष्ठुरिवृत्तारपरीपहाक्षम-प्रतिभासमात्रविषय एव। तदः सत्तातत्त्ववाद्वन्न स्वलक्षणवादेऽपि तादृशं किञ्चिद्दस्ति ५ यत्तदर्शनविवाद्निवर्त्तानपरमुपपत्तिवलमुपकल्पयेत्। प्रतिभासमात्रादेव तिर्हे विचारिवर्पवेधविश-राक्षशरीरात् तदुपकल्पनम्; इत्यपि दुर्वलम्; मतान्तरेऽपि सँमत्वात्। ततो यदि रूपादेः स्पर्शादिभ्यो विवेक एव, अविवेकस्तु कल्पितः; तिर्हे स्वरूपतोऽपि विवेक एव, तद्विवेकस्तु कल्पित एवास्तु। ततस्तस्य स्पर्शाद्यविवेकवत् स्वरूपतोऽपि न दर्शनविपयत्वं सत्तातत्त्वस्यैव सर्वत्र सर्वदा सर्वथा च विवेकविकलस्य तेंदुपपत्तेः। तथा च श्रुतिः—'पश्यन्वा एतत् द्रष्टृंव्यं १० न पश्यति न हि द्रष्ट्र्हेविपरिलोपो विद्यते।" [बृहदा० ४।३।२३]।

स्यान्मतम् – वाङ्गात्रमेवदं 'प्रयन्वा' इत्यादि ; न हि निरस्तमकलभेदकल्लोलतत्प्रति-भासप्रपञ्चं सत्तातत्त्वमनुभवपथोपस्यापितमुत्परयामः । ततो यदि रूपादिरपि न स्यात् निर्वि-वादः शुन्यवादावतारः स्यात् , न चायं न्याय्यः प्रमाणाभावात् । ततो न रूपादेः स्वरूपतो विवेकः परस्परत एव तद्भावात् , तथेवानुभवन्यापारस्य निरवद्यस्योपलम्भादिति ; तदपि न १५ समीचीनम् ; निरस्तस्पर्शाद्यविवेकतत्प्रतिभासस्य रूपादेरपि तत्पथोपस्थापितस्यासम्प्रतिपत्तेः शून्यवादावतारस्य तद्वस्थत्वात् । ततो न रूपादेर्दधिगतस्य तत्स्पर्शादेविवेकः करभादेव तँद्भा वात् अनुभवन्यापारस्य तथेव संवेदनात् । धर्मकीर्त्तिनाऽपि र्तद्यापारानभिज्ञानादेवेदमभिहितम् –

> ''सर्वस्योभयरूपत्वे तद्विशेषिनराकृतेः । चोदितो दिध खादेति किमुष्ट्रं नाभिधावति ? ॥ अथास्त्यतिशयः कश्चियेन भेदेन वर्त्तते । स एव दिध सोऽन्यत्र नास्तीत्यनुभयं वरम्॥''[प्रव्वाव्शाशटशन्टर]इति ।

ततः 'सिद्धं तद्विवेकलक्षणावयविसन्निधानसापेक्षत्वेन दृध्यादिस्थूलप्रतिभासस्य सन्नि-हितार्थत्वं तत्रश्चामानसत्वम् । ''तदाह-'अर्थ' इत्यादि । प्रतिभासः प्रस्तावान् स्थूलाकार-गोचरः स धर्मी, साध्यमाह-अयुक्तः असङ्गतः । कृतः सकाशान् ? असतः, अस्यति २५ प्रेरयति स्वविपयेष्विन्द्रियाणीत्यसं मनः तस्मात्तत इति इन्द्रियादेव युक्त इत्यर्थः । निमित्त-माह-अर्थज्ञाने अर्थस्यानन्तरोक्तस्य ज्ञानम् उक्तन्यायेन तत्प्रतिभासं प्रति सन्निहितत्वेनावगमः'

१ परीक्षय एव आ०,व०,प०,स०। २ परार्थतस्तु आ०,व०,प०,स०। ३-षवेदिव-आ०,व०,प०,स०। ४ सम्मतत्वात् आ०,व०,प०, स०। ५ दर्शनिविषयत्वोपपत्तेः । ६ द्रष्टव्यमिति पदम् 'एतत्' इत्यस्य टिप्पणभूतं सम्पातादायातिमिति भाति । ''पश्यन्वैतन्न पश्यति''...-बृहद्ग०। ७ विवेकभावात् । ८ तत्तव्यापारा-आ०,व०, प०, स०। ९ सिद्धान्तादिव-आ०, व०,प०,स०। १० तथाह् आ०,व०,प०,स०। ११ -गतेऽस्मिन् तस्मा-आ०,व०,प०,स०।

तिसमन् इति, तस्मान्निमित्तादिति यावत्। परप्रसिद्धं निद्र्शनमाह-अभिलापवत् अभि सम-न्ताल्लानं खण्डनमभिला तामाप्नोतीत्यभिलापं स्वलक्षणं तस्येव तद्वदिति । तद्यमत्र सङ्ग्रहः-

> स्थूलाकारावभासोऽयमर्थसित्रधिसम्भवात् । अमानसोऽवगन्तव्यः स्वालक्षण्यावभासवत् ॥५४५॥ इति ।

तदेवं स्पर्शादिनानावयवाधिष्ठानस्य तद्विवेकस्रक्षणस्यावयविनः पारमार्थिकस्यैव भावा-दुपपन्नं तस्य प्रत्यक्षविषयत्वम् । ततः स<del>ूक्त</del>म्—'चहिरर्थस्य ग्रहणम्' इति ।

न केवलमवयविन एव तस्य तद्विपयत्वमिष तु द्रव्यस्यापि अक्रमवत् क्रमेणापि पैरापर-पर्यायाविष्वग्भावस्वभावस्य द्रव्यसंज्ञितस्य स्तम्भादेरिवरोधात् । एतदेवाह-

# परमार्थेकनानात्वपरिणामाविघातिनः ॥९॥ इति ।

एकं च नाना च एकनाना तयोर्भाव एकनानात्वम् 'एकत्वं च नानात्वं च' इत्यर्थः, भावप्रत्ययस्य प्रत्येकमिसम्बन्धात्, स एव परिणामो विवर्तः । परमार्थेद्यासौ अकल्पित-त्वात् एकनानात्वपरिणामश्च स तथोक्तः, तस्य अविघातः प्रमाणैरप्रतिक्षेपः स विद्यतेऽस्मिनिति परमार्थेकनानात्वपरिणामाविघाती बहिर्थस्तस्य 'प्रतिभासः' इति सम्बन्धः । कुतस्तत्प्रतिभास इति चेन् १ न ; प्रत्यक्षादेव चक्षुरादिजनितान् क्रमानेकस्वभावादिति ।

स्यान्मतम्-अवयवेभ्यो भिन्न एवावयवी, पर्यायेभ्यश्च द्रव्यमर्थान्तरमेव बहिरर्थः, अवयवा एव वा, निरवयविनो निर्द्रव्या एव वा पर्यायाः बहिरर्थः, ततस्तस्यैव प्रत्यक्षात्प्रति-भासो न क्रमाक्रमानेकस्वभावस्येति । तत्राह-

# प्रतिज्ञातोऽन्यथाभावः प्रमाणैः प्रतिषिध्यते । इति ।

श्रुतः प्रमाणैः प्रत्यक्षादिभिः प्रतिषिध्यते प्रतिक्षिण्यते इति । ततो न तथा बहिर्ध इति भावः । यदि तस्यान्यथाभावो न प्रतिपन्नः कथं प्रतिपेधः तस्य निर्विपयत्वायोगात् ? प्रतिपन्नश्चेत् ; तत्रापि यदा तत्प्रतिपत्तिनं तदा तत्प्रतिपेधः प्रतिपत्त्यधिष्ठितस्य तदयोगात् , प्रतिपत्तित एव सत्त्वव्यवस्थितेः, अन्यस्य तद्यवस्थित्युपायस्याभावात् । अन्यदा तु तत्प्रतिपेधे न सर्वथा तदन्यथाभावप्रतिपेधः, प्रतिपत्त्यवस्थायां तर्वभावादिति चेत् ; न ; प्रतिपन्नस्यैव तस्य प्रतिपेधेन तिन्निर्विपयत्वाभावात् । नापि प्रतिपन्नस्यान्यदैव निपेधः ; प्रतिपत्तिसमयेऽपि निपेधात् । तत्समये-ऽप्यसतः कथं प्रतिपत्तिरिति चेत् ? स्यादेतदेवम्, यदि विपयाधीनसत्ताकत्वं प्रतिपत्तेः, न चैवम् , तंत्र विषयाहेतुत्वस्य निवेदनात् । कुतस्तिर्दि तत्प्रतिपत्तिरिति चेत् ? र्वंच्छास्त्रादेव । तत्क्षतां तु कुतिश्चदात्मसम्बद्धात् पुद्गलविश्चेपादिति वृमः । तथा च प्रयोगः—सर्वथैकान्तक्षानं तु कुतिश्चदात्मसम्बद्धात् पुद्गलविश्चेपादिति वृमः । तथा च प्रयोगः—सर्वथैकान्तक्षानं

१ परापरपर्यायतादारम्यरूपस्य । २ प्रतिषेधस्य । ३ यथा त-आ०, ब०,प०,स० । ४ प्रति विधाभावा ५ प्रतिपत्ती । ६ परशास्त्रादेव । ७ शास्त्राकाराणां तु । तत्कुतां तत्कृत-आ०, ब०, प०, स० ।

तद्वादिनां शरीरेन्द्रियादिव्यतिरिक्तजीवसम्बर्द्धंपुद्गलपरिपाकपूर्वकं मिध्याहानत्वात् मदिराद्युप-योगजनितमिध्याह्यानवत् । तज्ज्ञीनत्वं च तस्य प्रत्यक्षादिना बाध्यमानत्वात् । तदुक्तम्-

> ''जीवस्य संविदो आन्तेर्निमित्तं' मदिरादिवत् । तत्कर्मागन्तुकं तस्य प्रवन्धोऽनादिरिष्यते ॥'' [सिद्धिवि० पृ० ३७३] इति ।

भविष्यति चास्य तृतीये विस्तर इति नेदानीं क्रियते । भवत्वेचम् ; तथापि कथम- ५ सतो विषयस्य तत्र प्रतिभासनमिति चेत् ? तज्ज्ञानशक्तित एव, सतोऽपि तस्य तैत एव तदु- पपत्तोः । निरूपितं चैतत्पूर्वमिति न निरूप्यते ।

यदि प्रतिपत्तिविषयस्याप्यभावो हन्तैवं कथमनेकान्तेऽपि विश्वास इति चेत् ? भयत्वे-वम् , यदि प्रतिपत्तिमात्रात्तितिसिद्धिरुच्येत, न चैवम् , तिद्धिपादेवं निव्यीवाधात् तदभ्युपगमात् , तस्य च प्रमाणैः तत्रोपस्थापनात् । यद्येवमनेकान्तिविधिपरैः कथं तैरेकान्तप्रतिपेध इति चेत् ? २० नः प्रतिपेधपरत्वस्यापि तेषु भावात् , अन्यथा तैर्विपयेषु स्वरूपादिवत् पररूपादिनापि विध्यप-कल्पनायां नाऽवयवावयव्यादिविभागः, सर्वाभेदापत्तेः । नायं दोषो ब्रह्मवादिनामिति चेत्; आस्तामेतत् , तन्मतस्य यथावसरं निरूपणात् । एतेन प्रतिपेधपरेष्वपि तेर्षुं विधिपरत्वमप्यव-बोद्धव्यम् , अन्यथा तैर्विपयेषु पररूपादिवन् स्वरूपादिनापि प्रतिषेधोपकल्पनायामपि न तद्धि-भागसिद्धिः सकलविपयनिः स्वभावतापत्तेः । नायं दोपः शून्यवादिनामिति चेत् ; इदमप्यास्तां १५ निरूपितस्वान्निरूपिरयमाणस्वाच । ततो विषयाणां परस्परतो विवेकमिववेकञ्च स्वतो वदता-मवइयम्भावी प्रमाणेषु विधिप्रतिषेधपरतया द्वैरूप्याभ्युपगमः । तथा च तान्येव आत्मन्यनेका-न्तम् एकान्तविरोधिनं प्रतिपद्ममानानि तत्र परप्रतिज्ञातं<sup>36</sup> तदन्यथाभावं प्रतिपेधन्तीति किन्नः प्रयासेन ? बहिर्विपय एवाचेतने "तद्यापारोपदर्शनेन अस्माभिस्तत्त्रतिषेध" विधानातु । तद्यापा-रोऽपि पराभिमतबहिर्विपयानुरूप एवेति चेत् ; किं तत्प्रमाणं यस्यैप व्यापारः ? प्रत्यक्षमेवेति २० चेत् ; नः अस्य अवयवावयव्याद्येकान्तभेदे <sup>33</sup>तददर्शनात् । अन्यथा तत्र न विवादः स्यात् , अस्ति चैं कैश्चित्<sup>भ</sup> तत्रात्यन्ताभेदस्य, <sup>१६</sup>अपरैः कथब्चिद्भेदस्य, योगैरेकान्तभेदस्य च प्रतिपादनात् । स्याद्वादिनामि यदि कथिनद्भेदे तत्र्यापारः कथं विवाद इति चेत् ? नः <sup>¹°</sup>तद्यापारे बलवद्यामोहस्यानि(हादनि)श्चयसम्भवात् विवादोपपत्तेः, निश्चयस्यैव विवाद-विरोधित्वात् । न<sup>34</sup> चैवं नैयायिकानाम् , तत्प्रत्यक्षस्य निश्चयैकरूपत्वाद् "व्यवसायात्मकं प्रत्य- २५ न्नम्" [ न्यायस्० १।१।४ ] इति तल्लक्षणश्रवणात् । स्याद्वादिनामपि निर्णयात्मकमेव प्रत्य-

१-सम्बन्धपु-आ०,ब०,प०,स०। २ -वज्ज्ञानत्वं तस्य आ०,ब०,प०, स०। ३ मिथ्याज्ञानत्वम् । ४-न्तेनिर्मितं स०। ५ अत्र ताडपत्रं त्रुटितम् । भवत्येवं प०,स०। ६ ज्ञानशक्तित एव। ७ प्रतिपत्तिविशेषादेव । ८ प्रमाणेः । ९ प्रमाणेषु । १० -ज्ञानं तद-आ०, ब०, प०, स०। ११ प्रमाणव्यापारोपदर्शनेन । १२ अन्यथाभावनिषेध । १३ तद्र्शनात् आ०,ब०,प०,स०। १४ चैकस्तत्र आ०, ब०,प०,स०। १५ बौदैः । १६ जैनैः, कुमारिलभद्यानुसारिभिश्च । १७ तद्यापारबलव-आ०, ब०, प०, स०। प्रमाणव्यापारे । १८ न चैवं वक्तुं युक्तं नैयायिकानाम् ।

क्षम् "व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यत्तम्" [ ] इति तक्षक्षणस्यापि श्रवणादिति चेत् ;
न; एकान्ततस्तदात्मकत्वाभावात् , व्यवसायात्मनोऽपि तस्य कथव्यिव्यवसायस्यापि सम्भवात् । एकान्तव्यवसायस्वभावाभ्युपगमे हि तत्र तेषां स्याद्वादित्वस्याभावापत्तेः कथन्न स्वमतव्यापत्तिः ? न चैवं नैयायिकानां तदेकान्तभेदे प्रत्यक्षमनिर्णयस्वभाविमत्युपपन्नम् , अवयवावयप्रवादाविष तस्यं तैत्स्वभावत्वापत्तेः कचिद्पि व्यवसायाभावश्रसङ्गात् । न चैतन्न्याय्यम् ,
"व्यवसायात्मक्रम्" इति तल्लक्षणस्यासम्भवदोपानुपङ्गात् । 'तैदेकान्तभेद एव तद्व्यवसायं
नावयव्याद्ते" इत्यप्यनुपपन्नम् ; व्यवसायेतरस्वभावतया अभयात्मकस्य तत्प्रत्यक्षस्याभ्यनुज्ञाने
तेषामनेकान्तविद्वेषाभावश्रसङ्गात् । तस्मात् व्यवसायैकस्वभावमध्यक्षमाचक्षाणानाम् अवयव्यादिवत् तद्विषयेण तदेकान्तभेदेनाषि व्यवसितेनैव भवितव्यमिति कुतस्तत्र विवादप्रवृत्तिः ?

१० स्यान्मतम्-यथा प्रत्यश्रॅनिर्णातेऽप्यवयवादौ सौगतस्य विवादस्तथा यदि तदेकान्तभे-देऽपि को दोप इति ? तत्र; विवादस्यानन्त्यापत्तेः । तथा हि-

विवादस्य निवृत्तिर्हि निर्णयादेव नान्यतः ।
निर्णितेऽपि विवादश्चेरकुतः स्यात्तिवर्त्तनम् ? ॥५४६॥
अध्यक्षादिनर्वृत्तश्च सोऽनुमानादितः कथम् ?
निवर्त्तेत न तँस्यापि निर्णयादपरं बलम् ॥५४७॥
तदशक्यव्यवच्छेदो विवादोऽनन्ततां र्वजन् ।
कथारम्भस्य नैष्फल्यं व्यक्तं विक्ति प्रवादिनाम् ॥५४८॥
विवादस्तन्न निर्णीते युक्तो न्यायविदामयम् ।
निश्चयश्च विवादश्चेत्यन्योन्यपरिपीडनात् ॥५४९॥

यत्तम्- "यथेत्यादि निदर्शनम् ; तदयुक्तम् ; अवयव्यादौ निर्णीते स्थूलादितया सौगतस्य विवादाभावात् । तत्परमार्थसत्त्वे विवाद इति चेत् ; न तिर्हि निर्णीते विवादः, तस्य
तत्सत्त्वे निर्णयाभावात् स्थूलादावेव तद्भावात् । "यद्येवं न बहिर्धपरमार्थसत्त्वं प्रत्यक्षविषय
इति "कथिमदमुक्तम् - 'अर्थवेदनं प्रत्यक्षत्त्त्तणम्' इति । इति चेत् ; न ; व्यामोहविकलप्रतिपत्रपेक्षया
तद्वचनात् , तेपां प्रत्यक्षलक्षणत एव तत्सत्त्वनिश्चयात् । तिर्हि तान् प्रति निरर्थकमेव तद्वचनं
२५ विवादाभावेन तित्रवर्त्तनस्य तत्फलस्याभावात्, प्रत्यक्षस्वरूपनिर्णयस्य व च्वत एव भावादिति चेत् ;
सत्यम् ; न तान्प्रति तद्वचनस्य तत्स्वरूपनिर्णयनार्थत्वं नािप तद्विपयविवादनिवर्तनफलःवम्,
तथापि न वैफल्यं संशयविशेपव्यवच्छेदार्थत्वात् । तथा हि - 'सम्यग्झानं निःश्रेयसकारणम्'

१ प्रत्यक्षस्य । २ अनिर्णयस्वभावत्वापरोः । ३ यदेका-आ०, ब०, प०, स० । अत्रयवावयव्याद्येकान्तभेदे । ४ नैयायिकानाम् । ५-क्षं नि-आ, ब०, प०, स०। ६-यृत्तिश्च आ०, ब०, प०, स०। ७ अनुमानादेरिष । ८ व्रजेत् आ०, ब०, प०, स०। ९ व्यक्ति आ०, ब०, प०, स०। १० यदेवं आ०, ब०, प०, स०। १२ यदेवं आ०, ब०, प०, स०। १२ न्यायविनिश्चये तृतीयरुठोके । १३-स्य वस्तुत एत्र आ०, ब०, प०, स०। १४ निर्णयार्थत्वं स०। १५ -सकरणम् स०।

इति श्रवणात् तेपामिप संशयः—'कः पुनरसौ ? सम्यक्तानवचनस्य विषयः ?' इति । तत्र नापर-स्तद्विषयः किन्तु यदेवेदं भवतां सुप्रसिद्धमात्मार्थवेदनं तदेवेति तद्वचनिवपयसंशयव्युदासार्थ-मिदमभिहितम्—'आत्मार्थवेदनं प्रत्यत्तलत्तणम्' इति । एवं परोक्षलक्षणेऽपि वक्तव्यम् । वैयेपां तु सतोऽपि कि चिन्निर्णयस्थानुत्कृष्टत्वादपरिष्टदो व्यामोहस्तेपां तद्यापारोपदैर्शनादेव व्यामोह-प्रध्वंसे निर्विवादत्वसम्भवात् । तत्प्रयोजनपरमिदमिप वचनमनवद्यमेव देवस्य –

> ''न पश्यामः क्वचित्किञ्चित्सामान्यं वा स्वस्त्वणम् । जात्यन्तरं तु पश्यामस्ततोऽनेकान्तसाधनम् ॥'' [सिद्धिवि०प्ट०१२१] इति।

न चैवं नैयायिकानां तद्भुदेकान्ते प्रत्यक्षस्यानिर्णयत्वमनुत्क्रष्टनिर्णयत्वं वा युक्तम् ; अवयव्यादि-मान्नेऽपि तत्त्रसङ्गात् अनेकान्तविद्वेपित्वेन तत्र निर्णयानिर्णयेयोः निर्णयोत्कर्पानुत्कर्पयोरण्य-सम्भवात् । ततः स्थितम् – नै तद्भेदेकान्ते प्रत्यक्षव्यापारो विवादादिति । ततो यदुक्तं व्योम- १० शिवेन — ''प्रत्यत्तेण रूपादिव्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्यावधारणात्तद्विपर्ययव्युदासः'' [प्रव्योव पृष्ठ ४४] इति; तत्प्रतिव्यृहम् ; एकान्ततस्त्य्यतिरिक्तस्य तेनीनवधारणात्, अन्यथा विवा-दानवतारप्रसङ्गात् । अवधारिते तद्योगादित्युक्तत्वात् ।

यद्प्यपरमुक्तं तेनैव-''द्वीन्द्रियग्राह्यं तु द्रव्यम् , कथमेतत् ? प्रतिसन्धानात् । तथा हि-'यमहमद्रान्तं चन्नुपा तमेतिर्हे स्पृशामि यं चास्प्रान्तं तं पश्यामि' इति । न च १५ द्वाम्यामिन्द्रियाम्यामेकार्थग्रहणं विना प्रतिसन्धानं न्याय्यम्''[प्रशः व्यो०पृ० ४४] इति ; तत्रापि प्रतिसन्धानस्य किंविपयमिवनाभावित्वम्—िकं द्रव्यविपयम्, किं वा तद्वहणविपयम् ? द्रव्यविपयमिति चेत् ; अत्रापि किं तस्य तद्विनाभावकथने प्रयोजनम् ? निश्चिताविनाभावान्तः तत्परिज्ञानमेवित चेत् ; तद्पि द्रव्यस्येति कृतः ? 'तद्विनाभावादिति चेत् , तर्हि 'तत्परिज्ञानम- २० परमेवित न वयमवधारयामः क पुनिरद्गनवस्थादोपदूरं द्रव्यपरिज्ञानं लभ्यत इति । तन्ना- विनाभावात् ''तत्तस्येति युक्तम् । स्वयं ''तत्परिच्छित्तिरूपत्वादिति चेत् ; न ; प्रतिसन्धानस्यापि ''तत एव तत्सम्बन्धित्वापत्तेः । इष्टमेवैतत् औळ्क्यस्येति चेत् ; न हिं किमर्थं ''तस्य ''तद्विनाभावकथनम् ? तत्परिच्छित्तिरूपत्वादिति चेत् ; न किमर्थं ''तस्य योगात् , अविनाभावस्थनम् ? तत्परिच्छित्तिरूपत्वनिवेदनार्थमिति चेत् ; न अप्रतिपन्नस्य तन्निवेदना- योगात् , अविनाभावस्यैव तत्रासिद्धेर्भूमादिवत् । वक्ष्यते चैतन्-''अन्यथानुपपन्नत्वमसिद्धस्य २५

१ तेषां तु आ०, व०, प०। एतेपां तु स०। २ -ययोह्त्कर्षा-आ०, व०, प०, स०। ३ न भेदैका -आ०, व०, प०, स०। ३ ह्यादिव्यतिरिक्तस्य द्रव्यस्य । ५ प्रत्यक्षेण । ६ प्रतिसन्धानस्य । ७ द्रव्यविषया-विनाभावकथने । ८ प्रतिसन्धानतः । ९ द्रव्यपरिज्ञानम् । १० द्रव्यविनाभावात् । ११ द्रव्यपरिज्ञानादिष । १२ द्रव्यपरिज्ञानं द्रव्यपरिज्ञानं द्रव्यपरिज्ञानं द्रव्यपरिज्ञानं द्रव्यपरिज्ञानं द्रव्यपरिज्ञानं द्रव्यपरिज्ञानं । १५ अन्यपरिज्ञानं तद्विनाभावीति तृतीयपरिज्ञानम् । १७ द्रव्यपरिज्ञानं द्रव्यस्येति । -वात्तास्येति आ०, व०, प०, स०। १८ द्रव्यपरिच्छित्ते । १९ तत्परिच्छिति । १९ तत्परिच्छिति । १९ प्रतिच्छिति ।

न सिद्ध्यति।"[न्यायवि० इलो० १२] इति । प्रतिपन्नस्यैवं ततस्तैन्निवेदनमित्यप्ययुक्तम् ; यतस्तत्प्रतिपत्तिः तत एव तद्र्पत्वस्यापि प्रतिपत्तेः, तस्यं तद्नर्थान्तरत्वात्, अन्यथा तद्योगात् अविनाभावनिवेदनानर्थकत्वस्य तद्वस्थत्वात्, खण्डशः प्रतिपत्तेश्च निवारितत्वात् । तन्न तस्य द्रव्यविषयमविनाभावित्वं सप्रयोजनं यतस्तत्कथनमिति स्थितम् ।

भवतु तृत्वहणविषयमेव तस्याविनाभावित्वमिति चेतुः तत्रापि स एव दोपः-'किं तस्य'इत्यादि: । अपि च, यदि तस्यैं "तद्विनाभावित्वेन "तद्वभासित्वम्; कथं द्रव्ये प्रामा• ण्यम् ? <sup>१९३</sup>अन्यविषयस्यान्यत्रे तद्योगात् अतिप्रसङ्गात् । प्रामाण्यमपि तस्य तद्वहण एवेति चेत् ; नः ''प्रतिसन्धानमर्थसिद्धौ प्रमाणम्'' [ प्रशब्ब्यो पृष् ४५ ] ैईत्यस्य विरोधात् । न च 'द्वाभ्याम्' इत्यादिना तस्य तद्रहणाविनाभावमुपक्रम्य 'प्रतिसन्धानम्' इत्यादिना १० द्रव्ये तत्त्रामाण्योपसंहारं कथं पूर्वापरवेदी विद्ध्यात्. <sup>१६</sup> उपक्रमोपसंहारयोर्विसंवादादिति चेत् ? सत्यम् ; अयमपरः परस्य दोपः । नास्ति दोपः, द्रव्ये तत्त्रामाण्यस्य वैतँद्वहणप्रामाण्यद्वारोपनीत-स्यामुख्यस्य पर्वतिपादनादिति चेत् : न : द्रव्येन्द्रियमन्निकर्पोपनीतजन्मनस्तस्यै र तत्र मुख्यस्यैव प्रामाण्यस्योपपत्तेः । न च तत्सन्निकर्पजत्वं तस्यासिद्धम् ; ''इन्द्रियमर्थेषु सविकल्पकज्ञानो-रपत्तौ सङ्केतस्मरणापेत्तम्'' [ प्रशः वयो प्रः ४४ ] इत्यादिना स्वयमेव तत्समर्थनात् । १५ भवतु तर्हि मुख्यत एव प्रतिसन्धानस्य द्रव्यविषयःवम् , तस्यार्थकार्यस्य सतो निर्विषयत्वस्या-प्ययोगादिति चेत्; न; द्विचन्द्रादिवेदनस्यार्थकार्यस्यापि निर्विपयत्वदर्शनात् । <sup>अ</sup>प्रतिभासवदर्थत्वेन न निर्विषयत्विमिति चेतु ; नन्वत्र प्रतिभासवानर्थो नामावयवी, तस्य च नानुपछब्धपूर्वस्य प्रतिभासनम् , अन्यथा दर्शनस्पर्शनविषयतया तद्वहणायोगात् । न चैवम् , 'यमहम्'इत्यादिना तद्विपयतयैव तस्य कथनात्रे । उपलब्धपूर्वस्यैव भवत् प्रतिभासनमिति चेतः नः उपलब्धेर्देशे-२० नादिरूपाया अप्रतिभासे तद्विषयतया तस्य प्रतिभासासम्भवात् । भवतु दुर्शनादेरिप प्रतिभास इति चेत् : कस्तत्रेन्द्रियसन्निकर्पः ? संयोग इति चेत् : नः तस्य गुणत्वेन रेंगुणे वृत्त्यभावात् , गुणश्च दर्शनादिरात्मनः । तत एव न तस्य श्रोत्रे शब्दवचक्षुरादौ समवायः; अन्यगुणस्यान्यत्र <sup>२४</sup>तद्योगात् । नापि संयुक्तसमवायादिः; चक्षुरादिसंयुक्तेऽवयविनि <sup>२५</sup>तस्य समवायाभावादिति कथमतत्सिक्चिष्टस्य तस्यें प्रतिसन्धाने प्रतिभासनं <sup>२६</sup>तत्प्रत्यक्षत्वसमर्थनविरोधात् ? अस्त्येव २५ सम्बद्धविशेषणभावः तत्रापि सन्निकर्षः चक्षुरादिसम्बद्धद्रव्यापेक्षया दर्शनादेर्विशेषणःवान् <sup>र</sup>तँद्धा-

१ प्रतिसन्धानस्य । २ अविनाभावकथनेन । ३ तत्परिच्छित्तिस्पत्विनवेदनम् । ४ प्रतिसन्धानप्रतिपत्तिः । ५ तत्परिच्छित्तिस्पत्त्वस्य । ६ -त् न तस्य आ०, ब०, प०, स० । ७-त्वं न प्र -आ०, ब०, प०, स० । ८ द्रव्यप्रहणिविषयम् । ९ प्रतिसन्धानस्य । १० प्रतिसन्धानस्य । ११ द्रव्यप्रहणिविषयम् । १३ द्रव्यप्रहणिविषयस्य । १४ द्रव्ये । १५ "प्रतिसन्धानं द्रव्यसिद्धौ प्रमाणम्"-प्रश्च० ध्यो० । १६ -हारविसं-स० । १७ द्रव्यप्रहण । १८ प्रतिसाधनात् आ०, ब०, प०,स० । १९ प्रतिसन्धानस्य । २० द्रव्ये । २९ प्रतिसासमर्थकार्यत्वेन निर्वि-आ०, ब०, प०,स० । २२-नानुपल-आ०, ब०, प०, स० । २३ दर्शनादौ । २४ समवायायोगात् । २५ दर्शनादौ । २६ प्रतिसन्धाने प्रत्यक्षत्वसमर्थनस्य विरोधात् । २७ विशेषणभावस्य ।

वस्य च तैद्विशिष्टद्रव्यज्ञानान्यथानुपपत्त्येवाधिगमात् । 'द्रव्येणासम्बद्धं दर्शनादि कथं तिद्विशे-पणमिप'इत्यिप वार्त्तम् ; 'संयुक्तं समवेतं वा विशेषणम्'इति नियमानभ्युपगमादिति चेत् ; नः गुणादीनां सम्बन्धाभावे विशेषणभावस्य स्वयमेव निराकरणात् । ''नैतदेवम् ; गुणकर्म-सामान्यानां सपवेतानामेव विशेषणतोपलुँ धेः'' [प्रशः व्वयोवपृ ० ५०] इति वचनात् ।

स्यान्मतम्-प्रतिसन्धानसमये दर्शनादेरपक्रमादपकान्त एव तद्विपयभावः, केवलं तदु- ५ पजनितसंस्काराभिव्यक्तिवशादविद्यमानस्यैव र्तंस्य प्रतिभासनम् , तत्र च भ्रान्तमेव प्रतिसन्धा-नम् , शृद्धं एव द्रवये तद्विभ्रमोपगमादिति । तत्रेद्मुच्यते-र्तद्भावाद् द्रव्यमविविक्तं चेत् : तद्पि तद्वद्विद्यमानमेवेति न प्रतिसन्धानात्तित्सद्धिः, तद्भावस्य च द्रव्याद्विवेके तस्यािष र्तंद्वद्विद्यमानतैवेति कथं तत्र प्रतिसन्धानस्य भ्रान्तत्वम् ? अपरित्यक्तसद्सत्स्वभावयोः परस्पर-मविवेकाद्यमप्रसङ्ग इति चेत् ; नः रूपस्पर्शयोरप्यनुन्मुक्तत्दात्मनोरेवान्योन्यमविविक्तवा- १० पत्तेः। नियतेन्द्रियप्राह्यत्वान्नेति चेतः नः प्राच्ययोरपि भेदप्रतिभासविषयत्वेन तदभावानुपङ्गात । यथैव हि नयनस्पर्शनाभ्यां रूपस्पर्शयोर्प्रहणमेवं तदुभावद्रव्ययोर्पि भ्रान्तेतरहतिभासाभ्यामिति न विशेषं पद्मयामः । तद्भयप्रतिभासात्मकमेकमेव तद्विज्ञानं तद्विपयत्वाद्विरुद्ध एव तयोर्विवेक इति चेत् ; नः नयनस्पर्शनोपजनितप्रतिभासभेदेऽपि तदात्मकस्य ज्ञानस्यैकत्वात् , तद्विपयत्वन रूपस्पर्शाविवेकस्याप्यविरोधोपपत्तेः । अस्तु को दोप इति चेत् ? नः तस्यैव द्रव्यत्वस्थापनात् । १५ विविक्तमेव तद्विपयभावाद् द्रव्यमिति चेत्; तस्यै यदि वैतैथा प्रतिभासनं व तर्हि तद्भावप्रतिभा-सनम् . न हि पीतविविक्तशङ्कावभासने पीतावभासनमुपलब्धम् । तथा चोरसन्न एव 'यमहम्' इत्यादिरूपः प्रतिभासव्यवहारः स्यात् । नास्ति 'तथा तस्ये' प्रतिभासनमिति चेत् ; नः अभेदात् द्रव्यरूपेणाप्यप्रतिभासनप्रसङ्गान् । सम्मूर्च्छतसत्प्रतिभासेतरस्वभावद्वयं तदेकमेव द्रव्यमिति चेत्ः नः सम्मृर्चि उतरूपस्पर्शस्वभावद्वयस्यापि<sup>क्ष</sup> द्रव्यस्येकस्याभ्युपगमप्रसङ्गात् । तथा च तदेवावयवि- २० द्रव्यं तस्यैव प्रतिसन्धाने प्रतिभासनान् , <sup>36</sup> (अस्प्राक्षम् 'इति तङ्गीनस्य स्पर्शस्य 'पद्म्यामि' इति क्रपस्य 'यं तम' इति च तद्विवेकस्वभावस्यावयविनस्तत्राध्यवसायात् नापरं विपर्ययात् । बक्ष्यति चैतत्-

''स्पर्शोऽयं चाज्जपत्वात्र न रूपं स्पर्शनग्रहात् ।

रूपादीनि निरस्यान्यत्र चाप्युपलभेमिति ॥" [न्यायिव व्यले २८५] इति । २५ ततो निराकृतमेतन् "रूपस्पर्शयोश्च प्रतिनियतेन्द्रियग्राह्यत्वादेतत्प्रतिसन्धानं न सम्भवति" [ प्रशः व्यो १९० ४४ ] इति ; तत्रैव तत्सम्भवस्य प्रतिपादनान् ।

१ दर्शनादिः घटविशेषणम् 'घटदर्शनम्' इत्यादिविशिष्टज्ञानान्यथानुपपरोः । २ ''संयुक्तं समवेतं वा विशेषणमिति नियमानम्युपगमान्य'-प्रश्नाव्ययोणप्रः । ३ -लिब्धिरिति आ०, ब०, प०, स०। ४ दर्शनविषयस्य । ५ विद्यमान एव ।६ दर्शनविषयभावात् । ७ तद्भावस्यापि । ८ इन्यवत् । ९ प्राप्ययोरपि चैतत्प्र—आ०, ब०, प०, स०। इत्यदर्शनविषयभावयोरपि । १० इन्यस्य । ११ तद्भिषयभावविविक्तत्वेन । १२ -नं तदभाव-आ०, ब०, प०, स०। १३ विविक्तत्वेन । १४ इन्यस्य । १५-शिखरूपद्वयस्यापि आ०, ब०, प०। १६ असंस्पार्शम् आ०, ब०। असंस्पार्थम् स०। असंस्पर्शम् प०।

यदि च रूपस्पर्शात्मकमेकं द्रव्यं न भवेत्; कथं भ्रान्तेतरस्वभावमेकं प्रतिसन्धानम् ? तदिप मा भूदिति चेत्; नः तैस्यैकान्ततो विश्रमे दर्शनादिविषयत्ववत् द्रव्यस्याप्यसिद्धेः । अवि-भ्रमे द्रव्यवत्तद्विषयत्वस्यापि परमार्थत एव सिद्धेर्निवेदितत्वात् ।

अपि च, यदि न सँम्भवत्येव भ्रान्तेतरस्वभावमेकं संवेदनम् ; न तर्हि 'इह प्रामे ५ वृक्षाः' इत्यपि ज्ञानं सम्भवेत्। तद्धि प्रामादावव्यभिचारित्वेनाभ्रान्तं न इहभावे व्यभिचारात्। इहभावाभावे कथं तज्ज्ञानमिति चेत् ? न; अन्तरालौदर्शनमात्रेण तद्भावात्। तथा च परस्य वचनम्— "द्राद् प्रामारामयोरन्तरालमपश्यताम् 'इह प्रामे वृत्ताः' इति ज्ञानं दृष्टम्" [प्रशः व्योव पृ० १०७] इति । मा भूत्तदपि ज्ञानमिति चेत्; कथं तर्हि 'दृष्टम्' इत्युक्तम् ? कथं वा सम-वायलक्षणे तद्यवच्छेदार्थं सम्बन्धपदम् ? तदपि तदर्थं नेति चेत्; न; "दृष्टश्च भ्रान्तेह-१० ज्ञानस्य व्यवच्छेदार्थं सम्बन्धपदम्" [प्रशः व्योव्षः १०७] इत्यस्य विरोधात्।

'इहाकाशे शकुनिः' इत्यपि ज्ञानमेतेन व्याख्यातम् ; तस्यापि शकुनावव्यभिचारित्वेनाभ्रान्तत्वेऽपि इहमावे भ्रान्तत्वात् । आकाशस्यातीन्द्रियत्वेन तत्र इहेति प्रत्यक्षप्रत्ययायोगात् ।
तथा च परस्य वचनम्—''अतीन्द्रियेऽप्याकाशे यत् 'इह' इत्यपरोत्तज्ञानं तत्केवलं भ्रान्तम्''
[प्रश्चव्योवपृ १०७]इति । मा भूत्तद्यि ज्ञानमिति चेतः तर्हि कथम् ''इहाकाशे शकुनि१५ रिति ज्ञानं दृष्टम्''[प्रश्चव्योवपृ १०७]इत्युक्तम् १ कथं वा ''तद्वच्यवच्छेदार्थम् आधार्याधारग्रहणम्''[प्रश्चव्योवपृ १०७]इत्यमिहितम् १ तन्न भ्रान्तेतराकारज्ञानपरित्यागः परस्य
श्रेयान् । तद्यरित्यागे च यथा तद्याकारयोः परस्यप्रत्यनीकत्वेऽपि कथिद्यद्विवेकस्त्या वर्णस्पर्शयोरिप इति तद्विवेक प्वावययी नापर इति नासौ विहर्थो नापि शुँद्धावयवमात्रम् , न
च द्रव्यमेकान्तिमन्नं पर्यायेभ्यः; तस्य सर्वस्यापि अत्यक्षत एव निपेधात् तस्य तद्विरुद्धाव२० मासितत्वात् ।

भवतु तर्हि निर्द्रव्यः पर्याय एव बहिर्यः; तस्य दीपादिनिद्द्शनेन अन्यत्राप्यवगमात् । दीपादौ च निर्विवादं प्रत्यक्षणैवाधिगमात् । निर्विवादो हि दीपादौ क्षणभङ्गी पर्यायः, प्रत्यक्षा-देव बालाबलानामपि तत्र सम्प्रतिपत्तेः । धर्मकीर्त्तिनापि तदुपद्रश्नीर्थमेव-

> "तथा ह्यलिङ्गमाबालमसंसृष्टोत्तरोदयम् । पश्यन्परिच्छिनत्त्येर्वै दीपादिं नाशिनं जनः॥"[प्रव्वाव्र।१०५]

इत्यस्याभिधानादिति चेत्; नः तत्रापि विवादाविशेषात् । कथमन्यथा "न चैकदैकतैलजनित एक एवासौ दीपज्वालाप्रतानः" [प्रव्वार्तिकालव्]इति प्रज्ञाकरेण तस्योपदर्शनम् ? अविद्य-मानस्य तदयोगात् । स्वयमुद्धावितस्योपदर्शनमिति चेत् ; नः उद्भावनस्य प्रयोजनाभावात् ।

१ प्रतिसन्धानस्य । २ संभवतीत्येव आ०,व०,प०,स०। ३ अन्तरालद्र्श-आ०,व०,प०,स०। ४ "इष्ट्रम्र आन्तेह्र ""-प्रशान्त्यो । ५ (अतीन्द्रियेऽप्याकाशे इहेति ज्ञानं केवलं श्रान्तम्"-प्रशान्थ्यो । ६ तदा आ०, ब०,प०,स०। ७ वर्णस्पर्शाद्यभेदः । ८ नैयायिकाभिमतः अवयवात् पृथ्यभूतः । ९ बीद्धाभिमतः । १० प्रत्यक्ष एव आ०, ब०, प०, स०। ११ नरीलदीपा-आ०, ब०, प०, स०।

परिहारः प्रयोजनमिति चेत् : नन्वेवमनुद्धावनमेव न्याय्यम्, उद्घाव्यसमाधानस्य खीत्वा समीकरणवत् अबुद्धिमहोकव्यवहारत्वात् । तन्नायं स्वयमुद्धावितः, परेषामेव भावात् । यदि तत्रापि विवादः कथम् 'अलिङ्गम्'इत्युक्तम् ? विवादव्यवच्छेदस्य छिङ्गादेव भावात्, अन्यतस्त-दैभावस्यानन्तरमेव निवेद्यिष्यमाणत्वात् , तस्माद्छिङ्गवचनाद्विवाद् एव दीपौदी तत्पर्यायः । तिद्ववादोपदर्शनं तु शास्त्रविरुद्धमेव <sup>अ</sup>निबन्धनकारस्येति चेत् ; सत्यम् ; अस्त्ययं तस्य दे।प: । ५ नास्ति दोष:, सत्यध्यिळङ्गत्वे विवादव्यवच्छेदस्य अन्यत एव भावादिति चेत् : किं पुनस्त-द्रव्यद्रव्यत्र प्रत्यक्षात् ? तदेवार्तुं इति चेत् ; नः तदतद्विपयविकल्पानतिकमात् । तद्विपयादेवेति चेतु: नः दीपादिवदन्यत्रापि प्रत्यक्षत एव तत्तद्विवादनिवृत्तेः अनुमानवैफल्यात् । अन्यत्र तस्यैव विवादनिमित्तत्वान्न ततस्तद्वावच्छेद इति चेत्; कुतस्तस्य र्तन्निमित्तत्वम् ? समानाकारगोचर-त्वादिति चेतुः नः दीपादाविप तद्विशेपात् । समानाकाराभावान्नेति चेतुः नः ''क्रेवलं त १० सादृश्यात समानसामग्रीतो वा स एवायमिति व्यवहारः" [ प्र० वार्तिकाल ० ] इति तत्सादृ इयानुवादिन्या अलङ्कारचूर्णेविरोधान् । तन्न तद्विपयादेव प्रत्यक्षात्त्रव्यवच्छेदः । तदन्य-विषयात् ; इत्यप्यसङ्गतम् ; अतिप्रसङ्गात्-नीलप्रत्यक्षादेव लोहिते पीतव्यवच्छेदापत्तेः। तत्र प्रत्य-क्षत्वे (क्षं) तद्रन्यन् । तर्हि तदुत्तरकालभावी विकल्प एव तद्रन्य: , तत एव तँद्यवच्छेद इति चेतु , नः ततोऽपि अप्रमाणात्तद्योगात् , अतिप्रसङ्गात् , प्रमाणसिद्धिप्रयासवैफल्याच्च । प्रमाण- १५ मेवासौ प्रत्यक्षत्वेनेति चेतः नः उक्तोत्तरत्वात् । तृतीयप्रमाणत्वे च प्रमाणसङ्घ्यानियमञ्यापत्तेः । ततः 'एकदा' इत्यादेविवादस्य यद्यवच्छेदकमुक्तम्-

# ''यदि प्रथमसम्पातमात्रादुत्पन्न एव सः।

कार्लान्तरव्यापितया वृथा तैलाद्यतः परम् ॥" [प्रव्वार्तिकाळ० २।१०५] इति; तद्पाकृतम्; तस्य प्रत्यक्षत्वे तद्वलभाविविकल्पत्वे च दोपस्योक्तत्वात् । अनुमानिविकल्प एवायं २० विकल्पः कश्चिदिति चेत्; ननु तद्विकल्पस्य लिङ्गायत्तत्वात् लिङ्गादेव तव्यवच्छेद इत्यायातम्, तथा च स एव "शास्त्रविरोधः, तत्र।लिङ्गवचनेन विवादाभावस्य प्रतिपादनात्, निवन्धनकृता" तु विवादस्य लिङ्गतस्तव्यवच्छेदस्य चाभिधानात् ।

स्यान्मतम् – अलिङ्गवचनान्निर्विवाद्त्वं चरमसमय एव शास्त्राभिप्रेतं तत्र बालादेरप्य-विवादस्यैव नाशदर्शनस्य भावात् । न च तत्रैव विवादः, लिङ्गतस्तव्यवच्छेदो वा निवन्धन-कृता निरूप्यते, पूर्वपूर्वतत्पर्यायेष्वेव तन्निरूपणात् तत्रैव दर्शनस्य साद्द्रयविषयत्वेन विवाद-निमित्तत्वात्, न चरमपर्याये तत्र तदुत्तरपर्यायस्यानुत्पत्तेः, दर्शनस्य तत्साद्द्रयविषयत्वाभावात् तत्कथं शास्त्रविरोध इति १ तत्रः, 'नाशिनम्' इत्यस्य मध्यमपर्यायापेक्षयेव व्याख्यानात् ''अतादवस्थ्यं विनाशोऽनित्यतेति च व्यपदिश्यते'' [प्र० वार्तिकाल०] इति । तदिष

१ खनित्वा । २ तदवभासनस्य आ०,व०,प०,स०। ३ प्रज्ञाकरस्य । ४ तदेवास्तीति आ०,व०,प०,स०। ५ प्रत्यक्षस्यैव । ६ विवादनिभित्तत्वम् । ७ विवादन्यवच्छेदः । ८ विकल्पः । ९ "कालान्तरस्थायितया"-प्र•वार्ति-काछ• । १० प्रमाणवार्तिक । ११ प्रज्ञाकरगुप्तेन अलङ्कारकृता ।

चरमपर्यायापेक्षमेवेति चेत् ; नः ''न च प्रदीपादीनां तादवस्थ्यम् अपि तु परापरतैलो-पादानजन्यमाना परापरेव प्रदीपज्वाला" [ प्र० वार्तिकाल० ] इति तत्रैव तद्याख्यानस्य समर्थनात् । चरमपर्यायापेक्षायां परापरेत्यनुपपत्तेश्चरमविरोधात् । ततो दुरुत्तर एवायं शास्त्र-विरोधः परस्येत्यळं तैन्निर्वन्धेन । विवादस्तु विद्यत एव, तत्कथं सित तस्मिन् दर्शनादेव दीपादौ ५ क्षणभङ्गसिद्धिः अतिप्रसङ्गात् ? व्यवच्छिन्ने विवादे भवत्येवेति चेत् : कुतस्तद्र्यवच्छेदः ? यदी -त्यादेविंचारादिति चेतः नः कथञ्चिदक्षणिकत्वेऽपि प्रदीपादेरपरापरैतैलादिना तत्रैवापरापरस्याति-शयस्योपकल्पनात । न च तस्यँ तस्मादेकान्तेन भेदो यतः सम्बन्धाभावान्न तस्येति व्यपदिश्येत, तेर्न वा तँदन्तरस्य करणेऽनवस्थानं भवेत् . अपि तु अभेद एव । सोऽपि नैकान्तिकः, येन प्रदीपादिवत्तदतिशयस्यापि र्तदातमनः प्रथमतैलादिसम्पातादेवोत्पत्तेरपरापरतत्सम्पातस्य वैयर्थ्यम्, १० तद्तिशयवद्या प्रदीपादेरपि तँदात्मत्वेनापरापरस्वभावत्वादैकान्तिकमनित्यत्वमापद्येत भेदाभेदयो-रनेकान्तेनाभ्यनुज्ञानात । न चैतद्वचनमात्रमः प्रत्यक्षेणेव भेदेतरात्मना प्रसिद्धत्वात् । न च तस्यै तदात्मत्वमसिद्धम् : अनुभवसिद्धत्वात् । यदीत्यादिविचारस्याप्यन्यथानुपपत्तेः । निरूपितं चैतत् 'आत्मनाऽनेकरूपेण' "इत्यादौ । तत्र विचाराद्विवाद्व्यवच्छेदः तस्य तद्नुकूछत्वात् । ततो न कचिदपि प्रत्यक्षात्रिविवादात क्षणभङ्गसिद्धिः, यतो निर्द्रव्यः पर्याय एव बहिरथींऽ-१५ वतिष्ठेत, सद्रव्यस्यैव तस्यावस्थानात्, तत्रेव प्रत्यक्षस्य निर्विवादत्वोपवर्णनात् । चरमक्षणेऽपि किमेवं नावतिष्ठत इति चेत् ? क एवमाह 'नावतिष्ठतं' इति ? तर्हि कुतस्तदुत्तरक्षणे नोपलभ्यत इति चेतु ? अनुपलभ्यत्वेन परिणामादेवे । अविद्यमानत्वादेवानुपलभ्यत्वं किन्नेति चेत ? नः चरमञ्ज्ञणस्यावस्तुत्वप्रसङ्गात् अकार्यकारित्वात् । स्वविषयज्ञानकरणान्नैवमिति चेतः नः सजातीय-करण एव विजातीयकरणं<sup>13</sup> नान्यथेति निवेद्यिष्यमाणत्वात् । तत्र प्रत्यक्षं पराभिमतबहिर्विप-२० यानुरूपं तस्यानेकान्तानुरूपस्येवोपलम्भात् । नापि प्रमाणान्तरम्ः तस्याप्यनेकान्तनियत्तरवेन निवेद्यिष्यमाणत्वात् । तथा चानेकान्तस्यैकान्तनिपेधात्मकत्वेन प्रमाणैः तृद्धिधेरेव "तृष्ठिपेधत्वो-पपत्तेरुपपन्नमेतत्-

#### प्रतिज्ञातोऽन्यथाभावः प्रमाणैः प्रतिषिध्यते ॥१०॥ इति ।

तदेवं <sup>"</sup>व्याख्यातमिन्द्रियप्रद्यक्षं व्यवसायात्मकम्। तत एव च निद्र्शनात् अनिन्द्रिय-१५ प्रत्यक्षमि स्वसंवेदनापरसञ्ज्ञकं व्यवसायात्मकमवगन्तव्यम् । तथा हि-व्यवसायात्मकं स्वसंवेदनं प्रत्यक्षत्वात् इन्द्रियप्रत्यक्षवत् । न चेदमाश्रयासिद्धं साधनम्; सर्वज्ञानानां स्वरूपवेद-नस्यान्यनिरपेक्षप्रतिभासत्वेनालङ्घनाईत्वान् । तत्प्रतिभासत्व एव विवाद इति चेत् ; न;

१ तिश्वन्धेन आ०,व०,प०,स०। २ यदित्या-आ०, व०, प०, स०। 'यदि प्रथमसम्पातमात्रादृत्पश्च' इत्यादिविचारात् । ३ -रतैलादीनाम-तैवा-प०:-रतैलादिनामत्रैवा-आ०,व०,स०। ४ अतिशयस्य । ५ दीपादैः । ६ अतिशयेन । ७ अतिशयान्तरस्य । ८ प्रदीपात्मनः । ९ अतिशयात्मकःवेन । १० प्रत्यचस्य । ११ न्याय-वि० इक्षो० ८ । १२ ''उक्तब्र-सतो न नाशो दीपस्तमः पुद्रलभावतोऽस्ति''-ता० टि०। १३ -यकरणाञ्चान्य-आ०, व०, प०, स०। १५ व्याक्यानिम-आ०, व०, प०, स०।

२०

२५

नीलक्षानादन्यस्य तद्वेदनस्याननुभवात्, तस्य च प्रतिभामनाद्विवादानुपपत्तेः, अन्यथाऽर्थप्रतिभा-सेऽपि विवादात् न बहिर्नान्तः प्रतिभास इत्यन्धकरूपं जगद्भवेत् । तदाह्—

#### परोक्षज्ञानविषयपरिच्छेदः परोक्षवत् । इति ।

परोक्षं स्वत्रकाशिवकलम् । ननु परोक्षमस्पष्टमिति प्रसिद्धं तत्कथं ध्स्वप्रकाशिवकलं तदुच्यते' इति चेत् ? न ; व्युत्पत्तिभेदेनार्थद्वयप्रतिपादनात् । अभ्रमिति हीन्द्रियम्, तच्च ५ वैशयहेतु, आवरणविगमविशेपाधिष्ठानं जीवप्रदेश एवोच्यते तस्यैव मुख्यत इन्द्रियत्वात्, तत्प्रतिगतं प्रस्रक्षमिति स्पष्टप्रतिपत्तिः, तस्मात्परायृत्तमवैशयकारणावरणाधिष्ठानजीवप्रदेशोपनीतं परोक्षमित्यत्रास्पष्टप्रतिपत्तिः । यदा अक्षणम् अर्थवत्स्वरूपस्यापि प्राहकत्वेन व्यापनम् अक्षः, तस्मात्परायृत्तं परोक्षमिति, तदा स्वप्रकाशवैकल्यप्रतिपत्तिः । अत्र च स्वसंवेदनाभावस्य प्रक्रमादयमेवार्थो गृह्यते नास्पर्यत्वे विपर्ययात् । ततः परोक्षं स्वप्रकाशविकलं ज्ञानं येषां ते परोक्ष- १० ज्ञाना याज्ञिकाः, तेषां विषयपरिच्छेदो प्रतिः छेदो व्यावृत्तिर्यस्य सः परिच्छेदः, विषय-श्वासौ परिच्छेदश्च विषयपरिच्छेदो प्राह्मविशेष इत्यर्थः । परोक्षं विषयि तेन समानं वर्त्तते इति परोक्षवत् , सोऽपि परोक्ष एव भवति विवादाविशेषादिति भावः ।

लोकप्रसिद्धमप्येतज्ज्ञानानामात्मवेदनम् ।
याज्ञिकस्य विवादाच्चेन्न भवत्येव तत्त्वतः ॥५५०॥
अर्थवेदनमप्येवं न भवत्येव ताह्यम् ।
तत्रापि विवदन्ते यत्प्रवृद्धा वुद्धशासने ॥५५१॥
अविज्ञाने च वाद्यस्य तद्विशेपैः कथं पुनः ।
यज्ञं कुर्वीत येनायं याज्ञिकः स्वर्गमाप्नुयात् १ ॥५५२॥
अज्ञातस्येव यज्ञस्य करणं यदि कल्प्यते ।
व्यर्थिका धर्मजिज्ञासा किन्न स्याद्वेदवादिनाम् १ ॥५५३॥
अपरिज्ञातमेवास्ति नापि तत्करणं कचित् ।
सर्वेषां यज्ञकारित्वमन्यथा स्यादनाकुलम् ॥५५४॥
अर्थप्रदः प्रसिद्धोऽयमवलाबालकेष्वपि ।
विवादं विद्धीतास्मिन्ननुन्मत्तो जनः कथम् १ ॥५५५॥
इत्यपि स्वगृहे तुल्यमुत्तरं निश्चयागतम् ।
तस्मात्स्ववेदनं सर्वज्ञानानामनुपद्रवम् ॥५५६॥

तथा च यदुक्तम्-

''यदा तु प्राद्यमाकारं नीलादिं प्रतिपद्यते । न तदा ग्राहकाकारसंवित्तिर्दृश्यते क्वचित्।।'' [मी०इलो०सून्य०७४] इति ।

१ -त्वं पर्याया-भाव, बव, सव। -त्वं पर्यया-पव। २ अपि ज्ञाने आव, बव, पव, सव।

तत्र कीदृशस्य तदाकारस्य संवित्तिर्न दृश्यते ? नीटादेरव्यतिरिक्तस्येति चेतु : न काचित ज्ञतिः अस्माकमपि तद्निष्टेः । व्यतिरिक्तस्येति चेत् ; नः नीखवद्हमिति तद्ाकार-स्यापि दर्शनात् । अहम्बुद्धावात्मन एव दर्शनं न नीळत्रेदनस्येति चेत् ; नः, नीळप्रहणस्वभावस्यैव तर्त्र दर्शनात . अन्यथा नीलस्य कर्मत्वेन प्रतिभासविरोधात । तर्द्वेहणस्वभावत्वमध्यात्मन ५ एवेति चेत् ; अनर्थकमेव तर्हि ज्ञानं तत्त्रयोजनस्य विषयपरिच्छेदस्यात्मन एव भावात्। ज्ञानस्य तत्र करणत्वान्नानर्थकत्वमिति चेत् ; न ; कार्यस्यैव करणापेक्षणात् । न चात्मा कार्यम् ; तस्य नित्यत्वात् । अनित्य एव विषयपरिच्छेदपर्यायस्त्रैस्येति चेत् : न : तत्रापि चक्षरादेरेव प्रतीतस्य क्रणत्वोपपत्तोः । ततो दुर्भाषितमेतत्"-''परोत्तात्मनो बुद्धिः''[ े इति: बुद्धेरेवाभावात् । तैत्पर्याय एव बुद्धिरिति चेत् ; न तर्हि तस्य परोक्षत्वम् अहम्बुद्धौ प्रत्यवभासनात् । तत्रापि १० न शक्तिरूपेण प्रतिभासनिमिति चेत् ; अस्तु तस्यैर्वं परोक्षत्वं तत्पर्यायस्य तु कथम् ? तस्यापि तद्व्यतिरेकादिति चेत् : न तर्हि नीलादेरिप प्रत्यक्षत्वं तच्छक्तिरूपात्तस्याप्यव्यतिरेकात् । प्रत्यक्ष-मेव तँस्य तद्र्पमिति चेत् ; न ; तस्यातीन्द्रियत्वोपगमात् । अन्यथा ''तत्र प्रत्यत्ततो ज्ञाताद्दाहा-इहनशक्तता" [ मी • उलो० अर्था०३ ] इत्यादेरशीयतेर्वेकल्यात् । तथा चेर्दमिप दुर्भाषित-मेवं-''प्रत्यक्षोऽर्थः'' ] इति । ततो यथा परोक्षत्वेऽपि <sup>१</sup> तद्रुपस्य प्रत्यक्षमेव १५ नीलादिकं तथैवानुभवात् , तथा तत्पर्यायोऽपि", तत्रापि तथाऽनुभवस्याविशेषात् । "कुतद्रचेदं निश्चितम् 'सकलं ज्ञानं स्वप्रकाशविकलम्' इति ?

"च्यापृतं चार्थसंवित्ती "नात्मानं ज्ञातुमईति ।
तेन प्रकाशकत्वेऽिष बोधायान्यत्प्रतीच्यते ॥

र्वेईदृशं वा प्रकाशत्वं तस्यार्थानुभवात्मकम् ।
सित प्रकाशकत्वे च व्यवस्था दृश्यते यथा ॥

रूपादी चचुरादीनां तथात्रािष भविष्यति ।
प्रकाशकत्वं बाह्येऽर्थे शक्त्यभावान् नात्मिन।।"[मी०इछो०शृन्य०१८४-८७]

इत्यादेर्विचारादिति चेत् ; उच्यते-यद्ययं विचारः सकल्रज्ञानान्तःपातिनमात्मानमपि<sup>१५</sup> स्वप्रकाशविकलमवैति; कथं सकल्रमपि ज्ञानं स्वप्रकाशविकलं विचारज्ञानस्य स्वप्रकाशप्रसिद्धेः <sup>१६</sup> १ अथ नावैति; कथं सकल्रज्ञानानां स्वप्रकाशवैकल्यमवगतम् , विचारज्ञानस्य तदनवगमात् १ तस्यापि विचारज्ञानान्तरात्तदवगम इति चेत् ; न; <sup>१९</sup>तदन्तरस्याप्यपरतदन्तरात् तदवगमेऽन-

१ अहम्बुद्धौ । २ नीलग्रहणस्वभावत्वमि । ३ आत्मनः । ४ "तस्मादप्रत्यचा बुद्धिः"-शावरभा० १। १।५ । ५ आत्मवर्थाय एव । ६ शक्तिरूपस्यैव । ७ नीलादेः । ८ शक्तिरूपम् । ९ "आकारवान् बाह्योऽर्थः, स हि बिहुर्देशसम्बद्धः प्रत्यचमुपलभ्यते ।"-शाबरभा०१।१,५ । १० शक्तिरूपस्य । ११ आत्मवर्थायोऽपि । १२ कुत-श्चिद्वि-आ०,व०,प०,स०। १३ "ज्ञानं नात्मानमृच्छति'-मी० इस्त्रो० । १४ "ईदशं वा प्रकाशत्वं तस्यार्थानुभवात्मकम् । न चात्मानुभवोऽस्त्यस्येत्यात्मनो न प्रकाशकम्।।"-मी० इत्ते । १५ विचारस्वात्मानपि । १६ स्वात्मानं स्वप्रकाशविकत्तमनुभवतो विचारस्य स्वप्रकाशत्वमेवायातमिति भावः । १७ तदनन्तरस्या-भा•, व०, प०, स०।

बस्थादोषात् । न तहोषः; यावच्छममेव विचारज्ञानपवन्धोत्पत्तेः, प्रत्युत्पन्ने तु श्रमे तत एव विद्यादिनवृत्तेः, अभिरुचेस्तन्निवृत्तिवाञ्छया वा विद्यादिनछत्तेः । न ह्यनभिरुचितं विचारज्ञानं प्रवन्धु (प्रवद्धु ) महिति । विषयान्तरसम्पर्कोद्या तिष्टावृत्तेः । दृश्यते हि कविन्नीछज्ञानस्य प्रवर्त्तमानस्यापि पीतादिसन्निधावनवस्थानं पीतादिज्ञानस्यैव तदा प्रादुर्भावित् । तदुक्तम्—

"यावच्छ्रमं च तद्बुद्धिस्तत्प्रबन्धे च सत्यपि।

सँमाद्द्वया(श्रमाद्भुद्धया)न्यसम्पर्काद्भिन्छेदो विषयेष्विव ॥" [मी० रलो० रात्य० १९३] इति चेत्; भवत्ययमनवस्थादोषस्य परिहारो न पुनः सकलसंवेदनस्वप्रकाशवैकल्यापरिकानदोषस्य, तस्य तद्वस्थत्वात् । ततस्तमपि दोषं परिजिद्दीर्षता सुदूरमनुसृत्यापि विचारकानं स्वपरप्रकाशरूपसुररीकर्त्तव्यम्, अन्यथा स्वगतपरोश्चतायास्तेनाप्रतिपत्तेः उक्तदोषापरिद्दारात् । एतदेव दर्शियतुमाह—'परोक्ष्म' इत्यादि । परोश्चं स्वप्रकाशिवकलं ज्ञानं जानातीति परोक्षज्ञाः १० भीमांसकस्य सम्बोधनमेतत् । विचित्रत्यये सित एवंरूपसिद्धिः । विषयपरिच्छेदो विषयस्य सकल्ज्ञानपरोश्चतालक्षणस्य परिच्छेदो विचारः परिच्छिदातेऽनेनेति व्युत्पत्तेः, स न परोक्षवत् परोक्षञ्चस्य परिच्छेदो विचारः परिच्छिदातेऽनेनेति व्युत्पत्तेः, स न परोक्षवत् परोक्षञ्चस्य परिच्छेदो विचारः परिच्छिदातेऽनेनेति व्युत्पत्तेः, स न परोक्षवत् परोक्षञ्चस्य सकल्कानपरोक्षतालक्षणस्य परिच्छेदो विचारः परिच्छिदातेऽनेनेति व्युत्पत्तेः, स न परोक्षवत् परोक्षञ्चस्य परिच्छेदो विचारः परिच्छिदातेऽनेनेति व्युत्पत्तेः, स न परोक्षवत् परोक्षञ्चस्य विचारज्ञानस्य स्वप्रकाशक्ष्मपत्ति तथैव निर्वाधादनुभावात् तथार्थज्ञानस्य स्वप्रकाशक्ष्मपि तथैव निर्वाधादनुभावात् तथार्थज्ञानस्य स्वप्रकाशक्षस्य परिच्छेते विचारज्ञान्त्रस्य स्वप्रकाशक्षस्य परिच्छेते । तत्र तत्ते एव विचारज्ञान्वद्धिगमात्। ततो नेदं पर्या- १५ लोचितवचनम्—'प्रकाशक्षत्त्वम्' इत्यादि ।

यद्यर्थज्ञानस्य विषयवदात्मन्यि व्यापारः तर्हि चक्षुरादे स्थादिवद्रसादावि व्यापारः कृतो नेति चेत् ? 'तथैवैं।ऽदर्शनात्' इति ब्रूमः । तथा स्वरूपव्यापारस्यादर्शनम्, तद्रर्शनस्य निवेदितत्वात् । तत इदमपि "ताहरामेव—'सित प्रकाशकत्वे च' इत्यादि । तेन 'प्रकाशकत्वेऽपि' इत्यादि पुनः अनुभवप्रत्यनीकत्वादेव प्रतिविहितम् ।

किं वा ''तदनव बोधे परिहीयते यतस्तदव बोधायान्यप्रतीक्षणम् ? अर्थप्रकाशनमेव, अपरिज्ञा(''अपरज्ञा)नाद्य्यपरिज्ञातादर्थं ज्ञानप्रकाशनायोगात्, ''तदिप स्वप्रकाशनाय ज्ञानान्तरं प्रतीक्षेत ।
''तदिप तदपरं ज्ञानान्तरिमत्यप्यरापरज्ञानप्रतीक्षायामेवासंसारं व्यापारान्न प्रथमज्ञानस्य प्रकाशनम्, ''हतदभावादर्थस्यापि न प्रकाशनमित्युपरतिमदानीं वेद्यवेदकभावेन,ततो दूरमनुसृत्यापि कस्यिवदपरिज्ञातस्येव' स्विवयप्रकाशकत्वे प्रथमज्ञानस्यापि तद्वत्तदुपपत्तोः व्यर्थमेतत्परिज्ञानार्थ- २५ मन्यप्रतीक्षणम् । ''तन्न अर्थज्ञानापरिज्ञानेऽर्थप्रकाशनस्य 'परिहाणि: । अर्थज्ञानस्मरणस्य तिर्हि परिहाणि:, अपरिज्ञाते तिस्मन्' तद्योगात् तस्य परिज्ञातिविययत्वात् । अस्ति च तञ्ज्ञानस्य

१ तद्वश्विष्ट-आ०, व०, प०, स०। अनवस्थानिष्टतेः। २ वाष्ट्याया ता०। ३ अनवस्थाविच्छितेः। ४ अनवस्थाव्यावृत्तेः। ५ समाद्वत्या-प०। ६ -शर्माप आ०, व०, प०, स०। ७ निर्वाधानुभवादेव। ८ -श्नान्दिध-आ०, व०, स०।-श्नानादिध-प०। ९ विषयेवसदात्म-स०। विषयेवशादात्म-प०। विषयेवसदात्म-आ०, व०। १० -व द्शी-आ०, व०, प०, स०। ११ अपयोलोचितमेव। १२ स्वरूपानविषेधे। १३ द्वितीयशानात्। १४ द्वितीयशानमपि। १५ तृतीयं शानम्। १६ प्रथमञ्चानप्रकाशनाभावे। १७ -रिश्चानस्यैव स०। १८ तज्ञानार्थशानापरिश्चाने आ०, व०, प०, स०। १९ परिद्वाणेः आ०, व०, प०, स०। २० प्रथमञ्चाने।

स्मरणम् 'परिज्ञातो मया घटः' इत्यत्र विषय[वन्]विषयिणोऽपि प्रतिभासनात्, ततस्त-दन्यथानुपपत्त्या अर्थज्ञानस्य परिज्ञानमवगम्यत इति चेत् ; नः भ्रान्तस्य 'तस्यासत्यिप तत्परिज्ञाने सम्भवात् , कचिद्ज्ञातपूर्वेऽपि 'स' इति स्मरणविश्रमस्योपलम्भात् । अश्रान्तमेव स्मरणिमति चेत् ; कृत एतत् ? सत्येव तत्परिज्ञाने भावादिति चेत् ; सत्येवेति कुतः ? स्मरण-५ स्याभ्रान्तत्वादिति चेत् ; नः परस्पराश्रयात्—'सिद्धेन तत्सैत्त्वेन तद्भान्तत्वसिद्धः, ततश्र तत्स-स्वसिद्धः' इति । अन्यत एव तैत्सत्त्वसिद्धिरिति चेत् ; नः स्मरणवैयर्थ्यापत्तेः ।

अपि च, अन्यद्रि तंद्विपयं यदि न भवेत् किं र्तस्य परिहीयेत ? स्वविपयप्रकाशन-मिति चेत् ; न; दत्तोत्तरत्वात् । स्मरणमेव तद्विपयं परिहीयते सत्येव तस्मिन् तदुपपत्तेरिति चेत् ; न; 'श्रान्तस्य तस्य' इत्यादेः पुनरनुचन्धात् अनवस्थावाहिनश्चक्रकस्यापत्तेः । अश्चान्तत्वं १० स्मरणस्य निर्बाधत्वादवगम्यते न द्वितीयज्ञानभावात् ततोऽयमदोप इति चेत् ; न; तन्निर्बाधत्व-स्य स्वतो दुरववोधत्वात् स्वसंवेदनवादप्रत्युज्जीवनापत्तेः । अन्यतस्तद्ववोधं इति चेत् ; न; ततोऽपि श्चान्तात्तद्योगात् । 'अश्चान्तमेव तदिति चेत् ; कुत एतत् ? सत्येव तैन्निर्बाधत्वे भावादिति चेत् ; सत्येवेति कुतः ? तस्याश्चान्तत्त्वादिति चेत् ; न ; पूर्ववत्परस्पराश्चयदोषात् । न तदोषः, तन्निर्वाधत्वस्यान्यत एवावगमादिति चेत् ; न; प्राच्यस्यान्यस्य वैयर्थ्यापत्तेः ।

१५ अपि च, अन्यद्पि द्वितीयं यदि भ्रान्तम्; कुतस्ततोऽपि 'वत्वगमः अतिप्रसङ्गात् । अभ्रान्तमेव तद्पीति चेत्; नः 'कुत एतत्'इत्यादेरावृत्त्या परिनिष्ठाशृत्यस्य "परिभ्रमणस्योप-निपातात् । तदनेनार्थज्ञानस्यापि निर्वाधत्वं दुरवबोधिमिति प्रतिपादितं प्रतिपत्तव्यं समानत्वान्न्या-यस्य । तत इदमसम्भव्येव "लक्ष्यणं 'बाधवर्जितं प्रमाणम्' इति । स्वसंवेदनवादिनां तु नायं दोषः, कस्यित्वत्वचिद्भ्यासपाटवातिशयाधिष्ठानस्य देशकालनरान्तरापेश्चयापि निर्वाध-त्वस्य स्वतः 'व्याध्यवसायान्, अन्यथा सकलप्रवृत्त्यादिव्यवहारिवलोपापत्तेरिति निरूपितम्, निरूपियद्यते च यथास्थानम् । ततो न स्मरणस्यापि परिहाणिः यतस्तद्वलेनार्थज्ञानस्य स्वज्ञानायान्यप्रतीक्षणमुपपाद्यते । अपि च-

प्रतीक्ष्यमाणमप्यन्यत्तावता रुभ्यते कथम् ।
नं हे विप्रेच्छया रुच्यिर्घृतपूरस्य दृश्यते ॥५५७॥
अर्थप्रकाशतस्तच्चेदन्यथानुपपत्तिका ।
तस्यापि निर्मुखस्यार्थे तज्ज्ञानोन्मुखता कथम् ? ॥५५८॥
तस्वरूपे हि निर्ज्ञाते तस्येदं बुद्धिरुद्भवेत् ।
ज्ञात एव पितर्येप पुत्रस्तस्येति निर्णयात् ॥५५९॥

१ स्मरणस्य । २ तत्परिज्ञानसस्तेन । ३ प्रथमज्ञानस्य परिज्ञानसस्त्रिसिद्धिः । ४ द्वितीयज्ञानम् । ५ प्रथमज्ञानिवयम् । ६ प्रथमज्ञानस्य । ७ -बोधनिमिति आ०,ब०,प०,स० । ८ अभ्रान्तेरेव त-आ०,ब०, प०, स० ।
९ पूर्वज्ञानस्य निर्वाधत्वे। १० पूर्वज्ञानस्य निर्वाधत्वावगमः । ११ चक्रक । १२ ''एतच्च विशेषणत्र्यमुपाददानेन सूत्रकारेण कारणदोषबाधकरिहतमगृहीतमाहि ज्ञानं प्रमाणमिति प्रमाणलक्षणं सूचितम् ।''-शास्त्रदी०१।१।५ । १३ एव
स्यम्सा-आ०, व०, प०, स० । १४ तर्हि वि-आ०, ब०, प०, स० ।

80

२०

ज्ञानमात्रोन्मुखे तस्मिन् सम्बन्धप्रहिनर्भुखे ।
अर्थस्य ज्ञानिमत्येप व्यवहारः क्ष्यं त्रजेत् ॥५६०॥
अर्थाभिमुख्ये तस्यापि तत्कृतात्तत्प्रकाशनात् ।
तज्ज्ञानमिप लभ्येत तत्राप्येवं निरूपणे ॥५६१॥
अनवस्थानदोपोऽयमिनवार्यः प्रसज्यते । :
विपयान्तरसञ्चारिनपेधक्षमित्रमः ॥५६२॥
तत्तज्ज्ञानावगाहिन्यः स्मृतयोऽप्यनवस्थिताः ।
प्राप्नुवन्ति तद्नयार्थस्मृतिसञ्चारवारिकाः ॥५६३॥
जानन् प्रवर्त्ताकं वाक्यं स्मरस्तज्ज्ञानीमप्ययम् ।
कथं तद्र्यविद् विप्रस्तज्ज्ञानस्मृतिमान् कथम् १॥५६४॥
येन तद्विपयं कुर्वन्ननुष्टानमनाकुलम् ।
प्रत्यवायैर्विमुच्येत प्रेत्य चेह च याज्ञिकः ॥५६५॥

स्थान्मतम् – सत्यम् अर्थाभिमुखस्यैव तं स्यार्थज्ञानाभिमुख्यम् अनवगतेऽर्थे 'तस्येदं ज्ञानम्' इत्यवगमायोगात् , प्रतियोगिनि पितिरि ज्ञात एव 'तस्यायं पुत्रः'इति प्रतिपत्तिद्शंनात् । सम्बन्धप्रहणिनमुखतया ज्ञानमात्रस्य तेर्ने प्रहणे तु 'अर्थस्य ज्ञानम्'इति व्यवहारल्लेपप्रसङ्गात् । १५ तत्र यद्यपि तंत्कृतात्त्वर्थप्रकाशनात्तद्विपयमिष् ज्ञानम् , तंत्कृताद्दिप ततस्तद्विषयं ज्ञानिमत्य- परापरज्ञानोपकल्पनम् , तथापि नानवस्थानं यावच्छ्रममेव तदुपजननात् , उपजाते तु श्रमे तद्भावात् । तत एव न स्मृतीनामध्यनवस्थानम् ; तासामध्युपजातज्ञानपरम्परामात्रपर्यवसायि- त्वेन् परतः प्रयृत्तेरभावात् । तदुक्तम् –

''घटादो च गृहीतेऽर्थे यदि तावदनन्तरम् । अर्थापत्त्यावबुध्यन्ते विज्ञानानि पुनः पुनः ॥

यावच्छ्रमं ततः पश्चानावन्त्येव स्मिरिष्यिति॥"[मी०इळो०झ्न्य•१९०] इति।
ततः प्रवर्शकवाक्यरूपाद्विपयान्तरे तदर्थळक्षणे सञ्चारसम्भवे कथन्न रैतज्ज्ञानं कथं वा न
रैतज्ज्ञानस्मरणं यतस्तदनुष्ठानासम्भवात् प्रेत्य चेह च याज्ञिकस्य प्रत्यवायनिर्मुक्तिनं भवेदितिः;
तदिष न समीचीनम् , श्रमापरिज्ञानात्—'कस्य श्रमः, को वा श्रमः ?' इति । अर्थप्रकाशस्यैव २५
श्रमः, अन्यथानुषपत्तिवैकल्यमेवे च श्रम इति चेत् ; नः, प्रथमस्याप्यर्थज्ञानस्याप्रहणप्रसङ्गात् ।
न हि तस्याप्यर्थप्रकाशनादन्यतो प्रहणम् । न चान्यथानुषपत्तिविकळादपरापरज्ञानवत्तस्यापि ते

१ वेदवाक्यम् । २ वाक्यज्ञानम् । ३ वाक्यार्थवेत्ता । तद्धिविप्रस्तज्ञानस्य स्मृतिमान् आ०, व०, प०, स० । ४ यदि तद्धेत्वं नास्ति कथमनुष्ठानकाले अर्धज्ञानस्मरणं स्यादिति भावः । ५ द्वितीयज्ञानस्य । ६ द्वितीयज्ञानेन । ७ द्वितीयज्ञानकृतात् । ८ प्रथमज्ञानस्य यो विषयः तद्विषयमिष ज्ञानम् । ९ तृतीयज्ञानकृतादिष । तत्कृतस्वादिष आ०, व०, प०, स० । १० द्वितीयज्ञानस्य यो विषयः तद्विषयमिष ज्ञानम् । ११ -यैवसितत्वेन आ०, व०, प०, स० । १२ वाक्यार्थज्ञानम् । १३ वाक्यार्थज्ञानस्मरणम् । १४ -वैकल्यश्रममेव च श्रमः-आ०, व०, स० ।-वैकल्यश्रमः प० । १५ प्रथमज्ञानस्यापि ।

ततो प्रहणमुपपन्नम् ; अतिप्रसङ्गात् । तन्न तत्प्रकाशस्य श्रमः । आत्मनः श्रम इति चेत् ; कस्त-स्यापि श्रमः ? अर्थज्ञानतज्ज्ञानादिप्रबन्धप्रतिपत्ताविभरुचिवैकल्यमिति चेत् ; न ; तद्वैकल्येऽपि सामग्रीसद्भावे तत्प्रतिपत्तोरवद्दयम्भावात् अशुचिप्रतिपैत्तिवत् । तिहं सामग्रीवैकल्यमेव तस्य श्रम इति चेत् ; ननु अर्थप्रकाश एव सामग्री, स च विद्यत एव, कथं तद्वैकल्यम् ? न तन्मात्रमेव सामग्री येनैवम्, अपि त्वन्यथानुपपन्नतया तत्परिज्ञानमपि, न च कत्संविसिन्नपरापरे तत्प्रकाशे विद्यते, त्रिचतुरादितत्प्रकाशं एव तद्भावात् तत्कथमनवस्थानिति चेत् ? न तिर्हि प्रथमस्याप्यर्थज्ञानस्य प्रहणम् , तत्राप्यन्यथानुपपत्तिपरिज्ञानाभावस्य वद्यमाणत्वात् । ततो न प्रतीद्यमाणस्यापि ज्ञातज्ञानस्य कुतश्चित्सम्भवः । तदेवाह—'परोक्ष्त' इत्यादि । परोक्षज्ञानम् आद्यमर्थज्ञानं तस्य विषयो विषयप्रकाशः तात्स्थ्यात्ताच्छद्वशोपयत्तेः ; तेन परिच्छेदो ग्रहणम् , रिरोक्षचत् परः पश्चाद्भाव्यक्षो बोधस्तस्येव तद्वदिति ।

आद्यस्याप्यर्थवोधस्य र्वंहणं नार्थदर्शनात् । अन्यथासम्भवाज्ञानादुत्तरज्ञानतानवत् ॥५६६॥

तन्न अर्थप्रकाशादेवार्थज्ञानं यहणम् । अन्यथानुपपन्नतया पॅरिज्ञातात् तंतस्तद्वहणमिति चेत् ; सिद्धस्य, असिद्धस्य वा "तस्य तत्परिज्ञानम् ! सिद्धस्येति चेत् ; कृतः सिद्धिः ! स्वत इति चेत् ; ज्ञानधर्मस्य, अर्थधर्मस्य वा ! ज्ञानधर्मस्य चेत् ; न; ज्ञानस्यैव स्वतिसिद्धिप्रसङ्गात् तस्य तत्प्रकाशाद्व्यतिरेकात् , तथा च व्यर्थं तस्यान्यथानुपपत्तिपरिज्ञानम् , तस्य ज्ञानप्रतिपत्त्यर्थत्वात् , तस्याश्च स्वत एव सिद्धत्वात् । अन्यत एव तिसिद्धिरिति चेत् ; तदिष कृतः सिद्धम् ! तत्कृतात्प्रकाशादिति चेत् ; न; तस्यापि तञ्ज्ञानधर्मस्य कृतश्चित्सिद्धः। अर्थधर्मस्यैवेति चेत् ; न; तस्यापि स्वतः। तन्न ज्ञानधर्मस्य कृतश्चित्सिद्धः। अर्थधर्मस्यैवेति चेत् ; न; तस्यापि स्वतः। सिद्धत्वे स्वतः । तन्न ज्ञानधर्मस्य कृतश्चित्सिद्धः। अर्थधर्मस्यैवेति चेत् ; न; तस्यापि स्वतः। सिद्धावर्थस्यापि तत एव सिद्धेर्ज्ञानकल्पनावैफल्यम्।

अथधमस्यवात चन्; न; तस्याप स्वतः सिद्धावथस्याप तत एव सिद्धज्ञानकरूपनावफर्यम् । विज्ञानवादप्रत्युज्जीवनञ्च, स्वसंविद्ततत्प्रकाशानर्थान्तरत्वे विषयस्य तज्ज्ञानत्वापत्तेर्निर्विवाद्-त्वात् । न च याज्ञिकस्य तद्भयुपगमः श्रेयान् , बिह्रर्थाभावे तन्निबन्धनस्य यागादेरभावप्रसङ्गात् । तन्न स्वतस्तितिद्धिः विषयस्य तद्भयुपगमः श्रेयान् , अर्थज्ञानं तदस्तीति चेत् ; न; ततोऽर्थस्यैव सिद्धेः । वित्तिद्धेरपि वैतंत एव सिद्धिरिति चेत् ; न; तस्यार्थसिद्धं प्रत्युपश्लीणस्य तत्सिद्धिः प्रत्यव्यापारात् । व्यापारे चानवस्थानान् , अपरापरतिसद्धो तस्यैवासंसारं व्यापारात् । मा भूदर्थज्ञानात्तिसद्धिः, तदन्यत एव तद्भावादिति चेन् ; न; ततोऽप्यनर्थविषयान् तत्प्रकाशप्रहणायोगान् । अर्थविषयमेव तिदिति चेन् ; कुतस्तदिपि वैज्ञातम् ? तत्कृतादेवार्थप्रकाशादिति चेन् ; न; प्राक्तनार्थज्ञानवदोषान् ,

३ अर्थप्रकाशात् । २ -पत्तिर्हि वर्तिनी सा-आ०, व०, स० ।-पत्तिर्हि वर्त्मिन सा-प० । ३ भ्रम इति चेन्नार्थ-आ०, व०, प०, स० । ४ अन्यथानुपपन्ननया परिज्ञानमपि । ५ -प्रात एव आ०, व०, प०, स० । ६ प्रहणान्नार्थ-आ०, व०,प०,स० । ७ प्रबन्धवत् । ८ परिज्ञानात्-आ०, व०, प०, स० । ९ अर्थप्रकाशात् । १० अर्थप्रकाशस्य । ११ पूर्वदोषात् आ०, व०, प०, स० । १२ -यामव्यवस्था-सा०। १३ अर्थप्रकाशसिद्धिः । १४ अर्थप्रकाशसिद्धरिप । १५ अर्थज्ञानादेव । १६ अर्थप्रकाशसिद्धं प्रति । १७ ज्ञानम् आ०, व०, स० ।

तत्प्रकाशस्यापि ज्ञानान्तरात्सिद्धावनवस्थानात् । तत्र सिद्धस्य तस्यान्यथानुपपत्तिपरिज्ञानम् । नाष्यः सिद्धस्यैवः न ह्यप्रतिपन्ने धूमे तस्य पावकापेक्षं ैसुपरिज्ञानम् अन्यथाऽनुपपन्नत्वम् । तदेवाह्-

#### अन्यथानुपपन्नत्वमिसद्धस्य न सिद्ध्यति ॥११॥ इति ।

अन्यथा अर्थज्ञानाभावप्रकारेण अनुपपन्नत्वम् अघटनम् उक्तप्रकारेण असिद्धस्य विषयप्रकाशस्य न सिध्यति ।

अपि च, अयमर्थधर्मः सन् कथं बुद्धिमनुमापयित ? तत्कृतत्वादिति चेत्; साँ यद्यात्मनः; कथं तथा तद्वेदने तत्कृतत्वयेदनम् ? तस्या एव ततोऽनुमानादिति चेत्; एतदिप छुतः ?
तथा संवेदनादिति चेत्; किं तत्संवेदनम् ? तदेवानुमानिमिति चेत्; किं पुनस्तस्य स्वसंवेदनमस्ति ? न चेत्; कथं ततस्तथा संवेदनम् ? अप्रतिविदितादेव तस्मात्तस्य प्रतिनियतपुरुषबुद्धिगोचरत्वस्य दुरववोधत्वात् । माभूत्तस्य स्वसंवेदनम्, अन्येन तु वेद्यमानं तथाविधमेव तद्वेद्यत
इति चेत्; तस्यापि तथाविधतद्वेदनविपयत्वं छुतः ? तथा संवेदनादिति चेत्; किं तत्संवेदनं
तदेव ? अन्यदिति चेत्; न ; अत्रापि 'किं पुनस्तस्य' इत्यादेरनुबन्धात् अनवस्थानोत्तरस्य
चक्रके स्यापत्तेः । एतेन 'परस्य सा बुद्धिर्नुद्धिमात्रम्' इत्यपि प्रत्युक्तम् ; न्यायस्य समानत्वात् ।
तत्र बुद्धिकृतत्वमर्थप्रकाशस्य ।

अहेतुकत्वे कथं सत्त्वमेव "तस्येति चेत्; न; अर्थहेतोरेव तदुपपत्तेः, यावदर्थमावि- १५ त्वं तस्य नीलत्वादिवत् । ततः कादाचित्कत्वं न स्यादिति चेत् ; किं पुनस्तद्रहितोऽपि कदा- विदर्थोऽस्ति ? तथा चेत् ; कुत एतत् ? तथादर्शनादिति चेत् ; ननु तत्प्रकाश एव तद्दर्शनम् , तत्कथं 'स एवास्ति, स एव नास्ति'इत्युपपन्नं व्याघातात् ? चिरद्रष्टव्यान्तरालास्तित्वं प्रकाश- रिहतमेव पश्चात्प्रत्यभिज्ञायत इति चेत् ; प्रत्यभिज्ञायां यदि तन्न प्रकाशते कथं विस्यास्तद्विपय- त्वम् अतिप्रसङ्गात् । प्रकाशते चेत् ; कथं तस्य प्रकाशरितत्वं व्याघातस्योक्तत्वात् ? प्रत्यभि- २० ज्ञायाः पूर्वमप्रकाशमेव तद्रितत्विभिति चेत् ; न ; तदपरिज्ञाने 'तद्प्रकाशमन्यथा वा' इति दुरविवोधत्वात् । अर्थकारणात् भवतस्तत्प्रकाशस्यै कथन्न सर्वप्रतिपत्तृसाधारणत्वं नीलवदिति चेत् ; न; ज्ञानात्परोक्षात् भावेऽपि समानत्वात् , अन्यथा अज्ञानाधीनस्य नीलस्यापि तैत्भावप्रसङ्गात् । न चापरिज्ञातस्य तस्य कादाचित्कत्ववेदनम् । नापि परिज्ञातस्य ; अर्थज्ञानादन्यतश्च तत्परि- आनाभावस्य निवेदितत्वात् ।

तस्मात्परोश्चत्वे ज्ञानस्य तत्कृतो विषयपरिष्छेदोऽपि परोक्ष एव पुरुषान्तरज्ञानकृत-तत्परिष्छेदवदिति । एतदेव निवेदयति - 'परोक्ष्य'इत्यादिना । 'परोक्ष्यवत्'इति । ''परं पुरु-पान्तरज्ञानं तदुश्वस्तःकृतो विषयपरिष्छेदस्तद्वदिति असिद्ध इति यावत् । न च 'र्तथाविधात्परि-

१ स्वपरिज्ञा-आ०, ब०, प०, स०। २ प्रकाशनस्य आ०, ब०, प०, स०। ३ अर्थप्रकाशः। ४ शुद्धिः। ५ आत्मन इयं बुद्धिरित्यवेदने। ६ किन्न संवे-आ०, ब०, प०, स०। ७ तदा आ०,ब०,प०,स०। ८ अन्यस्यापि। ९ किं पुनः संवे-आ०,ब०,प०,स०। १०-कस्योपपत्तेः आ०,ब०,प०,स०। ११ अर्थप्रकाशस्य। १२ अर्थप्रकाशरिहतोऽपि। १३ प्रत्यभिज्ञाया अन्तरालविषयत्वम्। १४ अर्थप्रकाशस्य। १५ जडाधीनस्य। १६ सर्वप्रतिपत्त्तसाधारणत्वाभाव। १७ परपुरुषा-आ०,ब०,प०,स०। १८ तथाविधात्तत्परि-आ०,ब०,प०,स०।

१५

20

24

च्छेदात्स्वबुद्ध्यनुमानं पुरुपान्तरज्ञानकृताद्पि <sup>3</sup>ततस्तद्नुमानप्रसङ्गात् । तस्य तद्न्यथानुपपत्ति-नियमानिश्चयात्रेति चेत् ; न; स्वबुद्धिकृतस्थाप्यसिद्धस्य तँदनिश्चयाविशेपादिति एतदेव वक्ति । 'अन्यथा'इत्यादिना निवेदनात् तत्कस्तवातिशयो दूपणाभिधाने परसामर्थ्यमुपजीवत इति ? तत्राह—

# मिथ्याविकल्पकस्यैतद्व्यक्तमात्मविडम्बनम् । इति ।

अंत्रेदमैदम्पर्यम् -भवेदेवेदं भवत्सामध्यं यदि दूपणे भवतोऽधिकारः स्यात् । न चैवम् , अनुपायत्वात् । "हर्ष्टं (अदृष्ट) दृष्ट्यः" [प्रव्वाव् २।४६८] इत्यादिर्विकल्प एव तत्रोपायः, तेना-स्वसंविदितज्ञानेऽर्थगोचरत्वनिषेधस्य दूपणस्यापादनादिति चेत् ; न ; तस्य निर्विपयत्वात् , "विकल्पोऽवस्तुनिर्भासात्" [ ] इत्यभिधानात् । न च र्तादृशात्कस्यचित्क्वविदा-१० पादनम् ; अतिष्ठसङ्गात् ।

अस्वसंविदितज्ञानादर्थदृष्टेर्निपेधनम् ।

अवस्तुज्ञाद्विकल्पाच्चेत् ; ततः कस्मान्न तँद्विधिः ॥ ५६० ॥

निषेध एव वैतस्यास्ति प्रतिबन्धो विधो न चेत् ।

सोऽपि तद्द्वैयनिर्ज्ञानाभावे केनावगम्यताम् १॥ ५६८ ॥

तस्मादेव न तज्ज्ञानं तस्य वैद्वांशज्यवस्थितेः ।

न विकल्पान्तरात्तस्याप्येतद्दोपानतिक्रमात् ॥ ५६९ ॥

न चोभयापरिज्ञाने तत्सम्बन्धप्रवेदनम् ।

"द्विष्टसम्बन्धसंवित्तिः" इत्यादिवचनक्षतेः ॥ ५७० ॥

सम्बन्धोऽपि यदि द्विष्टो विकल्पस्येह् गोचरः ।

तद्वस्तुविनिर्भासप्रवाद[ः]स्थितिमान् कथम् १॥ ५७१ ॥

सोऽपि तत्प्रतिबन्धाच्चेत्तज्ञ्यवस्थानिबन्धनम् ।

तस्यापि प्रतिबन्धस्य विकल्पादन्यतः स्थितौ ॥ ५७२ ॥

परापरविकल्पानामासंसारमुपस्थितेः ।

अनवस्थानदोपः स्यादलङ्घ्यस्विद्दशैरिप ॥ ५७३ ॥

ततो निराक्रतमेतन-

''लिङ्गलिङ्गिधियोरेवं पारम्पर्येण वस्तुनि । प्रतिवन्धात्तदाभाससूर्त्ययोरप्यवश्चनम् ॥'' [प्रव्वाव् २।८२ ] इति ;

१ अर्थपरिच्छेदात् । २-न्नेदिति आ०, ब०, प०, स०। ३ अस्तरांविदितस्य । ४ अन्यथानुपपत्तिनियमनिश्च-याभावाविशेषात् । ५ अत्रेदमेव तात्पर्यम् आ०, ब०, प०, स०। ६ दृढदृष्टयः आ०, ब०, प०, स०। "अदृष्टृष्टृष्योऽन्येन द्रष्ट्रा दृष्टा न द्विकचित् । = द्वि यस्मादृष्ट्षण्ड दृष्ट्यांनं येषां तेऽर्थाः कचिद्नयेन द्रष्ट्रा दृष्टा इति न, दृष्टा निश्चय-विषयाः स्यु।"—प्र० वा० म० २।४६८ । ७ विकल्पस्य । ८ निर्विषयविकल्पात् । ९ अर्थदृष्टिविधानम् । १० विकल्पस्य । ११-यविज्ञाना- आ०, ब०, प०। १२ स्वांशे व्यवस्थिते आ०, ब०, प०, स०। १३ "द्विष्ठ• सम्बन्धसंवित्तिर्नेकरूपप्रवेदनात् । द्वयस्वरूपप्रदृष्णे सित सम्बन्धवेदनम् ॥"—प्र० वार्तिकाल० १।१।

प्रतिबन्धस्यैव दुरववोधत्वात्। तस्मात् मिथ्या वस्तुतो निर्विपयत्वादसत्यो विकल्पः "अदृष्टदृष्ट्यः" इत्यादिर्विवारो यस्य तस्य मिथ्याविकल्पकस्य सौगतस्य एतत् परोक्षज्ञानदोपोद्भावनं दृपक्तं परिस्फुटं यथा भवति तथा आत्मविडम्बनम् , आत्मितिरस्करणम् असाधनाङ्गवचनान्निमहावाप्तेः।

अपि च, अप्रत्यक्षज्ञानाद्र्यदृष्टेः प्रतिपेघो यदि 'तुच्छः कथं तत्र अनन्तरविकल्पस्य ५ प्रतिबन्धः तत्तादात्म्याभावात् , अन्यथा विकल्पस्यापि तुच्छतापत्तोः, तत्कार्यत्वाभावाच तत्प्रति-षेधस्य तुच्छत्वेनाहेतुत्वात् । प्रत्यक्षज्ञानार्देर्थरष्टिरेव पर्युदासवृत्त्या तैद्विपरीतात्तद्ररष्टिप्रतिषेध इति चेन्; तदिप यथाप्रतिभासम्, यथाभ्युपगमं वा स्यात् ? आद्योऽपि विकल्पे यदि तैंद्विप-याकारम् ; तर्हि परस्परविविक्तानेकनीलपीताद्याकारं तद्देकमभ्यूपगन्तव्यम्-"चित्रप्रतिभासेऽप्ये-कैंव बुद्धिः" [प्र॰ वार्तिकाल॰ २।२२०] इति वचनात् । तंचाक्रमवत् क्रमेणापि र्तंथाविधत्वं न १० परित्यज्ञति अशक्यविवेचनत्वस्यँ तत्रापि निरूपणादिति सँमभवक्रमाभ्यां सविकल्पकं तैत्प्राप्तं विविधानुविधानस्यैव विकल्पळक्षणस्वान् , शब्दसंसर्गस्य तु तल्लक्षणस्य 'अभिलापतदंशा-नामु'इत्यादौ निपेधात् । अविषयाकारं चेतः नः तथाप्यनेकशक्तिकत्वस्याशक्यनिपेधत्वात् , अन्यथा युगपद्नेकार्थप्राहकत्वानुपपत्तेः सञ्चितालम्बनत्वविरोधात् । "सम्भवानेकान्ताच <sup>?3</sup>पर्यायानेकान्तस्य व्यवस्थानात् सिद्धं तथापि<sup>?४</sup> सम्भवक्रमाभ्यां सविकल्पकत्वम् । न च १५ <sup>भ</sup>सविकल्पस्यार्थज्ञानत्वम् ; तस्यावस्तुविपयत्वेनाभ्यूपगमात् , तत्कथं प्रत्यक्ष्।त्तस्माद्र्थद्रीनमेव तद्विपरीतात्तत्रिपेधो यतस्तत्र विचारविकल्पस्य प्रतिबन्धः प्रत्यक्षस्य वा <sup>३६</sup>ततः स्वसंवेदनसाधनं भवेत् ? तदाह-'मिथ्या'इत्यादि । मिथ्या निर्विपयो विकल्प एकमनेकाकारमेकमनेक-शक्तिकं वा ज्ञानं यस्य तस्य सौगतस्य एतत् अर्थदर्शनान्यथानुपपत्त्या तद्विकल्पस्वसंवेदन-साधनं व्यक्तमातम्बिद्धम्बनं विकलपस्यानर्थविषयत्वेनार्थदर्शनलक्षणस्य हेतोरेवासिद्धत्वा- २० दिति भावः । तन्न यथाप्रतिभासं तत्प्रह्मक्षसंवेदनम् ।

तर्हि यथाभ्युपगमं <sup>१९</sup>तदस्त्वित चेत् ; न ; निरंशस्य <sup>१</sup>र्तस्य साकारस्य निराकारस्य चाननुभवात् , विकल्पोपसंहारवेलायामपि चित्रावभासस्यैव तस्य प्रतिसंवेदनात् , तदुपसंहार- व्युत्थाने तथैवानुस्मरणाच । ततस्तत्र व्योमकुसुमवत् स्वसंवेदनसाधनं प्रयासमात्रक्रमेव । <sup>१</sup>तैदाह—'मिथ्या'इत्यादि । अविकल्पकस्य निरंशदर्शनस्य एतत् स्वसंवेदनसाधनं मिथ्या २५ न समीचीनं अनुपायत्वेनाशक्यत्वात् निरंशार्थदर्शनस्य तिल्लङ्गस्यासिद्धेः, अतश्च व्यक्तमात्म-

१ विकल्पत्वान्निर्विषयः । २-दर्थदण्टेरेव आ०, ब०, प०, स० । ३ अप्रत्यक्षज्ञानात् अर्थदिष्टिप्रतिषेषः । ४ प्रत्यक्षज्ञानम् । ६ एकत्वम् । ७ "चित्राभासापि बुद्धिरेकैव बाह्यचित्रविष्ठक्षणत्वात् , शक्य-विवेचनं चित्रमनेकम्, अशक्यविवेचनाश्च बुद्धेनीलादयः ।"-प्र० वार्तिकाळ० २।२२० । ८ युगपत्कमाभ्याम् । ९ प्रत्यक्षज्ञानम् ।१० "विविधानुविधानस्य विकल्पनान्तरीयकत्वात्"-प्रमाणस०ए०९८। ११ न्यायवि०रुको०६ । १२ युगपदनेकधर्मात्मकत्वात् । १३ कमेण अनेकपर्यायात्मकस्य । पर्यायोऽनेका-आ०,व०,प०,स०। १४ तथा हि आ०, व०, प०, स०। १५ सविकल्पकस्या-आ०,व०,प०,स०। १६ विचारात् । १७ तदस्तीति आ०, व०, प०, स०। १८ प्रत्यक्षस्य । १९ तथाह आ०, व०, प०, स०।

विडम्बनं परोक्षज्ञानवादितिरस्कारेणात्मनः सौगतस्यापि तिरस्कारात् , तदभ्युपगतस्यापि संवेदनस्य वस्ततः परोक्षत्वादिति मन्यते ।

यदि चायं निर्वन्धः नार्पेरिज्ञातात् संवेदनाद्र्थेदृष्टिर्भवतीति ; तिहं कथमव्यविसता-द्पि व्यवसायादर्थव्यवसायः स्यात् ? व्यवसित एव व्यवसायो व्यवसायान्तरेणेति चेतः कृत ५ एतत् ? तस्य स्मरणादेव, न ह्यव्यवसितस्य स्मरणमतिप्रसङ्गादिति चेत् ; तर्हि व्यवसायस्यापि व्यवसायेन भवितव्यम् , तत्रापि स्मरणाविशेपादिति व्यवसायमाळोपनीता स्यात्। अस्तु को दोप इति चेत् ? कुतस्तर्हि तैनमालाप्रसृतिः ? पूर्वपूर्वस्मात् व्यवसायादिति चेत् ; नः विषयान्तर-सञ्चाराभावप्रसङ्गात्-पूर्वपूर्वव्यवसायस्य स्वविषयापरापरव्यवसायज्ञनन एवोपक्षीणस्य विषयान्त-रव्यवसायं प्रत्यव्यापारात् । न हि जनकत्वेन प्राह्मलक्षणप्राप्तं स्वसन्तानसम्बन्धित्वेनान्त-१० रङ्गञ्च पूर्वपूर्वव्यवसायं परित्यच्योत्तरोत्तरव्यवसायस्य विषयान्तरव्यापारः सम्भवति । सम्भ-वत्येवार्थसित्रधी, अर्थो हि सित्रधी (धी) व्यवसायस्य पूर्वव्यवसायप्रहणाभिमुख्यं प्रतिबद्ध्य स्वप्र-हणाभिमुख्यमेवोपकल्पयतीति चेत्; न तर्हि व्यवसायस्य व्यवसायः स्यात्, अर्थव्यवसायस्यैव प्राप्तेः. तथा च व्यवसायस्य स्मृतिरेव न स्यात्, अव्यवसिते तेँदनुपपत्तेः । प्रतिबन्धकस्यार्थ-स्यासन्निधाने भवत्येवेति वेत् ; नः असन्निहितार्थाया व्यवसायद्शाया एवासम्भवात् । तथा च १५ निरवद्यप्रतिपत्तिरक्षाविधानविकलतयोर्स्नमूला एव व्यवसायबुद्धयस्तद्विपयाश्च स्मृतय इत्यु-ज्ज्वलं ताथागतदर्शनम् ! ततो यदुक्तम्-

ज्ञानस्य-''ज्ञानान्तरेणानुभवो भवेत्तत्रापि च स्मृतिः। दृष्टा तद्वेदनं केन तस्याप्यन्येन चेदिमाम् ॥ मालां ज्ञानविदां कोऽयं जनयत्यनुवन्धिनीम् । 40 पूर्वा धीः सैव चेन्न स्यात्सञ्चारो विषयान्तरे ॥ तां ग्राद्यलचणप्राप्तामासन्नां जनिकां धियम् । अगृहीत्वोत्तरज्ञानं गृह्णीयादपरं कथम् ? ॥ बाह्यः सन्निहितोऽप्यर्थस्तां पिवन्धुं (पिवद्धं ) नहि प्रभुः । धियं नानुभवेत्कश्चिदंन्यथाऽथस्य सन्निधौ ।। न चासिन्नहिताथीस्ति दशा काचिदतो धियः। 24 उत्सन्नमृलास्मृतिरप्युत्सन्नेत्युज्ज्वलं मतम् ॥" [प्र०वा० २।५१३-१८]इति;

तत्प्रतिक्षिप्तम् ; स्वपक्षेऽप्यनिवारणातु ।

नन्वयं पक्ष १एँवाऽसौगतानां यद्यवसायस्य व्यवसायान्तरेण व्यवसाय इति, तत्कथमेव्रमुप-क्षेपः कृत इति चेतृ?नःस्वतस्तद्यवसायाभावे व्यवसायान्तरतस्तद्यवसायस्यावदयाभ्युपगमनीयत्वात्,

१ वस्तुनस्तरपरी-प०। ू वस्तुतरपरी-आ०, व०, स०। २ परिज्ञानारसं-आ०, व०, प०, स०। उत्मालोपस्मृतिः स० । तन्मालोलाप्रसूपस्मृतिः आ०, व०, प० । ४ स्मरणानुपपत्तेः । ५ चे। श्वसन्नासिन्निः **आ**ं, बं, पं, संः। ६—त्पन्नमू-आः, बंः, पं, सः। ७ मालाज्ञानविधां आः,बः,पः,सः। ८ पूर्वीदः सै-आ0, ब0, प0,स0। ९-दन्यतोऽर्थ-आ0, ब0, प0, स0। १० एव सौग-आ0,ब0,प0, स0।

अन्यथा तैतोऽर्थव्यवसायस्य तत्स्मरणस्य चासम्भवात्। स्वसंवेदनवेद्यत्वात्तस्य ततोऽर्थव्यवसाय[ः]
स्मरणक्च तस्य, न व्यवसायस्य तत् स्वसंवेदनं तेस्याव्यवसायस्व सवामावात्। व्यवसायस्व माविति
चेत्; न तर्हि व्यवसायस्य तत् स्वसंवेदनं तेस्याव्यवसायस्व मावामावात्। व्यवसायस्व मावमेव
हि संवेदनं तेत्स्वसंवेदनं न तद्विपरीतम्, अन्यथा सुखस्व मावमिषि स्वसंवेदनं दुःखस्व संवेदनं भवेत्। सुखदुःखयोर्भेदान्नेति चेत्; न; व्यवसायतर्योरिष तदिवशेषात्। मार्भूत्तस्य स्व- ५ संवेदनम् अन्यदेवास्त्विति चेत्; तदिष यद्यव्यवसायस्व मावम्; स एव प्रसङ्गः—'न तिर्हे'
इत्यादिः। पुनरिष तथाविधस्व संवेदन करणनायामनवस्था। व्यवसायस्येव कथित्वद्वव्यवसायस्व माव इति चेत्; भवत्वेवम्, तथापि तस्याव्यवसायस्व मावेनैव बहिर्विपयत्वं तेनैव प्रति-पन्नत्वान्नापरेण विपर्ययात्। को दोप इति चेत् ? अर्थव्यवसायामाव एव। न ह्यव्यवसायस्व मावसंवेदनविषयता मुपगतस्य व्यवसितत्वं नीम, अव्यवसितस्येव कस्यचिद मावापत्तेः। १० र्तत्स्व भावमिष संवेदन मर्थव्यवसाय मुपनयित व्यवसायस्व मावात् कथित्वद नर्थान्त स्व मनङ्गमिति चेत्; अर्थव्यवसायं प्रति तदनर्थान्त स्व मनङ्गमिति न किष्टिच देतत् ? तन्नाव्यवसायस्व मावं तत्स्व संवेदनम् ।

भवतु व्यवसायस्वभावमेव तदिति चेत्; न ; अभिजल्पसंसर्गाभावात् । अभिजल्पसंसर्गो हि व्यवसायोऽवकल्प्यते । न च स्वरूपे तत्संसर्गोऽस्ति वहिव्यवसायाभावप्रसङ्गात् १५ बहिव्यवसायोऽपि सत्येव वित्संसर्गे भवति, साम्प्रतं यदि स्वरूपे संसर्गः न बहिः स्यात् , युगपदिभिजल्पद्वयसम्बन्धस्याप्रतिवेदनादनभ्युपगमाच । क्रमेणैकत्र ज्ञाने तद्द्वयसंसर्ग इति चेत्; न ; एकस्य क्रमाभावात् अध्याद्वयवच्छेद्स्वभावत्वात् । नाभिजल्पसम्बन्धाद् व्यवसायानां वित्रूपं येनायं प्रसङ्गः, किन्तु संशयादिव्यवच्छेद्स्वभावत्वात् । तदिप नाभिजल्पसम्बन्धात् , अपि वित्रुपं येनायं प्रसङ्गः, किन्तु संशयादिव्यवच्छेद्स्वभावत्वात् । तस्मात् स्वशक्तित एव स्वरूपिधिष्टान २० संशयादिव्यवच्छेदस्वभावत्वात् व्यवसायस्वभावमेव व्यवसायानां स्वसंवेदनिभिति चेत्; उपपन्न-मेवैतत् एवमेव व्यवसायानां तत्त्वव्यवस्थितेः, अन्यथा तदसम्भवात् । तथा हि—नाभिजल्पस्यान्तुस्यत्य योजनम् , न चाद्ये तद्विपये वित्रुस्यरणम् अतिप्रसङ्गात् । द्येऽपि न चानिश्चिते ; क्षणभङ्गाद्यभिजल्पस्याप्यनुस्मरणापत्तेः, तथा च विद्रर्शनानन्तरमेव तदभिजल्पान्तुविद्यस्य विद्यस्य स्वत्वस्य स्वात्वत्वस्य स्वात्वस्य साफल्यमुत्परयामः, विव्यवसिते २५ विपरीतारोपस्यानुत्वतेः तद्व्यवच्छेदस्याप्यसम्भवात् । निश्चित एव तर्हि तद्विपये तदभिजल्पा-

१ व्यवसायात् । २ व्यवसायस्य । ३-स्वभावात् व्य-आ०, ब०, प०, स० । ४ तस्त्वसंवेदनान्न आ०, ब०, प०, स० । ५-भूत्तस्य प०, स० । ६ अव्यवसायस्वभावेनैव ज्ञातत्वात् । ७ नाम व्यव-आ०, ब०, प०, स० । ८ अव्यवसायस्वभावमि । ९ स्वस्य व्यव-आ०, ब०,प०,स०। १० शब्दसंसो । ११-त् लक्षणभङ्गव्याः आ०, ब०, प० स० । १२ व्यवसायात्मकत्वम् । १३ तु विशेषात् आ०, ब०, प०, स० । १४ शब्द्विषये । १५ शब्द्स्मरणम् । १६ शब्द्स्मरणं भवतीति शेषः । १७ क्षणभङ्गद्रश्नानन्तरमेव । १८ क्षणिकमिद्मिति क्षण-भङ्गविकत्पस्योत्पत्तेः । १९ क्षणभङ्गे सर्वं क्षणिकं सत्त्वादित्यनुमानस्य । २० विपरीतारोपनिषेषार्थमनुमानसाफत्यं स्यादित्याशङ्कायामाह ।

नुस्मरणिमिति चे ; न; 'निश्चिते' तस्मिन् तैदनुस्मरणम्, तदनुस्मरणे च तैद्योजनया तैन्निश्चयः' इति परस्पराश्रयस्य सुन्यक्तत्वात् । ततः स्वहेतुसामर्थ्यादेव क्षयोपशमिवशेपलक्षणात् संशयादि-न्यवच्छेदस्वभावतेयोत्पत्तेः न्यवसायानां तत्त्वमवतिष्ठते नान्यथा । तथा च देवस्यान्यत्र वचनम्-

"व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यत्तं स्वत एव नः।

अभिधानाद्यपेत्तायां भवेदन्योऽन्यसंश्रयः ॥" [ ] इति ।

ततो यदुक्तम्-

"रूपं रूपमितीचेत तद्वियं किमितीचते।

अस्ति चानुभवस्तस्याः सँविकल्पः कथं भवेत् ॥" [प्रव्वाव २।१७७]इति ; तत्त्रतिविहितम् ; अभिजल्पसम्बन्धेन हि व्यवसाये रूपव्यवसायसमये तद्बुद्धिव्यवसायो न १० भवेत् , युगपद्भिजल्पद्वयसम्बन्धाप्रतिवेद्नात् । अस्ति च तँदापि तदनुभवः, स च क्र्यं व्यव-सायात्मकप्रस्थवादिन इति भवस्ययं पर्यनुयोगः । न चैवम्, अन्यथैव व्यवसार्यस्य व्यवस्था-पनात् । ततो •व्यवसायात्मक्रमेव व्यवसायानां स्वसंवेदनम् । तच न <sup>अ</sup>परस्य प्रत्यक्षम् ; <sup>अ</sup>तस्या-व्यवसायस्वभावतयाऽभ्यूपगमात् । नाष्यतुमानम् ; साध्यादर्थान्तरस्यातुमानत्वात् , स्वसंवेदनस्य च व्यवसायेभ्यो भेदाभावान् । नाष्यन्यत्प्रमाणम् ; प्रमाणद्वयनियमव्याघातात् । न चाप्रमाणम् ; **१५** अप्रमाणाद्व्यवसायसिद्धेरयोगात् , प्रमाणचिन्तावैफल्यापत्तेः । <sup>२२</sup>अतो वरमस्वसंवेदनमेव व्यव-सायानाम् । न चेदमि शोभनम् ; अन्यवसितैर्न्यवसायैर्धन्यवसायायोगात , अन्यथा अप-रिच्छिन्नैरिप ज्ञानैरर्थपरिच्छित्तिप्रसङ्गात् । नन्वेवं सन्तानान्तरज्ञानैरर्थपरिच्छित्तिः किन्न भवति अपरिच्छित्रत्वाविशेषात् , तथा च प्रतिसन्तानं निष्फलमेव ज्ञानभेद्कस्पनम् , एकसन्तानज्ञानै-रेव सर्वेषां वहिरर्थपरिच्छेरोपपत्तेरिति चेन : व्यवसितिरप्यर्थानामन्यसन्तानव्यवसायै: कस्मान्न २० भवति अव्यवसितत्व।विशेपात् ? तथा च प्रतिसन्तानं 'तुँद्भेदकरूपनमपि निष्फल्लमेव, एक-सन्तानव्यवसायेरेव सर्वेषां बाह्यव्यवसायोपपत्तेः । अव्यवसितेरपि स्वव्यवसायेरेव स्वयमर्थाव-सायो न परव्यवसायैरिति चेत् : न : 'अनुतुभूतेरिप खानुभवैरेवं स्वयमर्थानुभवो न परा-नुभवैः'इत्यपि प्रसङ्गात् । अननुभूतानां तेपां स्वानुभवत्वमेव कुतोऽवगतं येनैवमुच्यते ? <sup>९४</sup>तादृशानामिन्द्रियाणां कथमात्भीयत्वमगम्यत इति चेत् ? मा भूत्तद्वगमः, न काचित्क्ष्**तिः** ? इद कथं "तैरथीवगम इति चेत् ? नः तर्भावात् । कथं वैवा व्यवहार इति चेत ? नः तस्य भाक्तत्वात् , रूपादिविषयानुभवहेतुत्वेन तदुपपत्तेः । अनुभवस्य तु न भाक्तमर्थप्रतिपत्तिनिब-न्धनत्वम् , तस्यानुभवान्तरनिमित्तत्वाभावाद्नवस्थापत्तेः । तस्मादनुभवहेर्तूं <sup>°</sup>नामप्रसिद्धिर्न दोषाय नातुभवानाम्, तद्प्रसिद्धौ विषयाप्रसिद्धेः, अन्यथा सर्वदा सर्वविषयप्रसिद्धिप्रसङ्गात् । तदुक्तम्—

१-नेऽस्मिन् आ०,व०,प०,प०। २ शब्दानुस्मरणम्। ३ शब्द्योजनया । ४ अर्थनिश्चयः । ५-त्योपजायते व्य-आ०,व०,प०,स०। ६ सोऽविकत्पः आ०,व०,प०,स०,प०वा० । ७ ह्पव्यवसायकाले ह्पयुद्धानुभवः । ८ कथमव्यवसा-आ०,व०,प०,स०। ९-यस्थेव व्यव-आ०,व०,प०,स०। १० बौद्धस्य । ११प्रत्यच्चस्य । १२ अतो-ऽपर्मस्व-आ०,व०,प०,स०। १३ व्यवसायभेद । १४ अननुभृतानाम् । १५ इन्द्रियैः। १६ चन्तुषा पश्यामीत्यादि-व्यवहारः । १७ इन्द्रियौः। १६ चन्तुषा पश्यामीत्यादि-व्यवहारः । १७ इन्द्रियौणाम् ।

"आत्मानुभूतं प्रत्यत्तं नानुभूतं परैर्यदि । आत्मानुभूतिः सा सिद्धा कुतो येनैवमुच्यते ॥ व्यक्तिहेत्वप्रसिद्धिः स्यात्र व्यक्तेव्यक्तिमच्छतः । व्यक्त्यसिद्धाविष व्यक्तं यदि व्यक्तमिदं जगत् ॥"[प्रव्वाव् २।५४०-४१]

इति चेत्; न; व्यवसायेष्विप समानत्वात्। तेऽपि हि कथमव्यवसिता आत्मीयत्वेनाव- ५ गम्यन्ते ? तद्धेतवोऽनुभवाद्यस्तादृशा एव कथं तैथावगम्यन्त इति चेत् ? माभूत्तथा तद्वगमो न काचित् क्षितः। कथं वैराथावसाय इति चेत् ? न; तद्भावात्। कथं तथा व्यवहार इति चेत् ? न; तस्य भाक्तत्वात् , बिह्व्यवसायहेतुत्वेन तदुपपत्तेः। व्यवसायानां तु न भाक्तमर्थ- व्यवसायिनवन्धनत्वं तेपां तत्र्यवसायान्तरिवन्धनत्वाभावादनवस्थापत्तेः। तस्मात् व्यवसाय- हेत्नुनामव्यवसायो न दोपाय न व्यवसायानाम् , तद्व्यवसाये विपयाव्यवस्थितेः, अन्यथा १० सर्वदा सर्वेविपयव्यवसायापत्तेः। तद्ज्ञानमप्येवं (तद्वाप्येवं) वक्तव्यम्—

आत्मिनिश्चितमेव स्यानिश्चितं नान्यनिश्चितम् । यद्यात्मिनिश्चयः सिद्धः कुतो येनैवमुच्यते ॥५७४॥ मा भूनिश्चयहेतृनां निश्चयस्तेन का अतिः । न बाह्यनिश्चयः सिद्ध्येनिश्चयेरप्यनिश्चितैः ॥५७५॥ अनिश्चयेऽपि तेपां चेदर्थो निश्चीयते परैः । तदा सर्वं जगत्प्राप्तं मुनिश्चयपथं गतम् ॥५७६॥ इति ।

प्रत्युक्तक्क व्यवसायानां स्वतः परतश्च व्यवसायः । ततो मिथ्येवेदं यत्—"अव्यवसित्तरेषि व्यवसायंग्रीह्यं व्यवसीयते" [ ] इति । तदाह—'मिथ्याविकल्पकर्यतत्' इति । न विद्यते विकल्पनं विकल्पो व्यवसायो यस्य तत् अविकल्पं तच तत् कं च ज्ञानं २० तस्य कार्यत्वेन सम्बन्धि । किं तत् ? एतत् । बाह्यं व्यवसितमिति । अस्येव परचेतसि स्थितत्वेनैतच्छव्देन परामर्शात् । तिकम् ? मिथ्या, न सम्यक् । अन्यथा 'अव्यक्तेनाप्यनुम्भवेन वाह्यं व्यक्तम्' इत्यपि न मिथ्या स्यात् । ततः किम् ? इत्यत्राह—'व्यक्तम्' इत्यादि । 'एतत् द्राव्यति सम्बन्धनीयम् । एतत् परेणोच्यमानं ''व्यक्त्यसिद्धाविप व्यक्तं यदि व्यक्तमिदं जगत्" इति तत् व्यक्तं स्पष्टम् आत्मविडम्बनम् आत्मितरस्करणम्, अदोषे २५ दोषोद्धावनात् । ततो न सौगतस्य दूपणवचनसामर्थ्यम् असद्दूषणवादित्वात् । तत्कथं तदुपजीवनं स्याद्वादिन इति कारिकाखण्डस्य तात्पर्थम् ।

<sup>9 &</sup>quot;ननु चक्षुरादावननुभूते चक्षुरादिना रूपाद्यनुभूतिमिति यथा तथा ज्ञानाननुभवेऽप्यथीं ज्ञात इति भविष्य-तीत्याह—अर्थव्यक्तिहेतोहचक्षुरादेरर्थदर्शनेऽप्यप्रसिद्धिरव्यक्तिः स्यात् , यतो न कारणदर्शनपूर्वकं कार्यदर्शनम् । न तु व्यक्तेरुपलब्धेः व्यक्तमर्थमिच्छतो व्यक्त्यसिद्धिर्युक्ता । यदि पुनर्व्यक्तेरसिद्धाविष व्यक्तं वस्तूच्यते तदा सर्वमिदं जगत् व्यक्तं स्यात् , अव्यक्तव्यक्तिकत्वेन विशेषाभावात् ।"-प्रव्वावम् ए० २८१ । २ अननुभूताः । ३ आत्मीय-त्वेन । ४ अनुभवादिभिः । ५ व्यवहारहेत्-आ०,व०,प०,स० । अनुभवादीनाम् । ६ तत्कि आ०,व०,प०,स० ।

Ų

२५

तदेवं प्रासिक्क प्रतिपाद्य 'परोक्ष' इत्यादिकैस्यैवार्थम् 'अध्यक्षम्' इत्यादिभिः इलोकैः सङ्गृहीतुकामः प्रथमं परप्रसिद्धेनैव अर्थज्ञानानुमानेन अर्थज्ञानस्य स्वसंवेदनविपयतां व्यवस्थापयन्नाह—

# अध्यक्षमात्मिनि ज्ञानमपरत्रानुमानिकम् ॥१२॥ नान्यथा विषयालोकव्यवहारविलोपनः । इति ।

अध्यक्षं स्वानुभवप्रसक्षेवेद्यत्वात् न प्रसक्षान्तरवेद्यत्वात् तस्य निराकरणात् । किं तत् ? ज्ञानं नीलादिवेदनम् । करिमन् ? आतमनि । कीदशे तरिमन् ? अपरच्य अन-र्थान्तरे स्वात्मनीति यावत् । कुत एतत् ? आनुमानिकम् इति । अनुमानमत्रार्थापत्तिरेव, ''ज्ञाते त्वनुपानादवगच्छति'' [ शावरभा० १।१।५ ] इत्यत्र अर्थापत्तेरेवानुमानशब्दे-१० नाभिधानात् । अनुमानेन गृह्यत इत्यानुमानिकम् । हेतुपट् चैतत् । तदयमर्थः-स्वात्मनि स्वसं-वेदनप्रत्यक्षम् अर्थज्ञानम् , आनुमानिकत्वादिति । किं पुनरानुमानिकत्वं स्वसंवेदनाभावे न भवति ? न भवत्येव । तदाह-'नान्यथा' इति । अन्यथा स्वसंवेदनाभावत्रकारेण आनुमानिकं खात्मिन ज्ञानं न भवतीति । एतदेव कुतः ? इत्यत्राह-'विषय' इत्यादि । अत्रापि 'अन्यथा' इत्यनुवर्त्तयितव्यम् , अन्यथा अर्थज्ञानस्याध्यक्षत्वाभावप्रकारेण विषयः अन-१५ न्यत्रभावः स चान्यथानुपपत्तिरेव तस्य **आरोको** दर्शनं स एव **टयचहारो** व्यवसायरू-पत्वात् , तस्य विलुप्तिविलोपस्तस्मात्तत इति । तथा हि-अर्थापत्तिस्तावद्ग्यथानुपपत्तिवला-देव । तच्च नापरिज्ञातमेत्र तत्त्रसृतिनिवन्धनम् अपरिज्ञातँसमयस्यापि ततस्तत्त्रसृतिप्रसङ्गात् , तथा च निर्विवादं भवेत् । न हि अर्थापत्तित एत्रार्थज्ञानं प्रतिपद्यमानस्तत्र विप्रतिपत्तुमर्देति । भवति चात्र विप्रतिपत्तिः-स्वानुभवप्रस्यक्षेवेद्यमर्थज्ञानिमति जैनादेः. प्रत्यक्षान्तरवेद्यमिति २० वैशेपिकारेः, अर्थापत्तिवेद्यमिति च मीमांसकस्य तद्दर्गनात् ।

भवतु परिज्ञातादेव तेंद्वलात्त्रसृतिरिति चेन्; कुतस्तत्परिज्ञानम् ?—अर्थज्ञानादन्यते एव कुतिश्चिदिति चेत्; तेनापि यद्यर्थज्ञानस्याऽपरिज्ञानं कथं तिद्विषयस्य तद्वल्लस्य ततः परिज्ञानम् ? सर्वापरिज्ञानवतोऽपि कुतिश्चित् सर्वविषयपुरुपविशेषज्ञानस्य परिज्ञानप्रसङ्गात्, तथा च दुर्भापितमेतत्—

''सर्वज्ञोऽयमिति ह्येवं तत्कालेऽपि बुभुत्सुभिः।

तज्ज्ञानज्ञेयविज्ञानरहितेर्गम्यते कथम्॥"[मी॰इछो०१।२,इछो०१३४]इति।
भवतु ततोऽर्थज्ञानस्यापि परिज्ञानमिति चेत् ; अर्थापत्तिरूपं तत्र तदभ्युपगन्तन्यम्,
अन्यतस्तत्परिज्ञानायोगात् , "अनुपानादयगच्छिति" इति वचनात् । अभ्युपगम्यत एवेति
चेत् : तद्वछे तिर्हि तत् किन्नाम प्रमाणम् ? अन्यदेव किमपीति चेत् : तिर्हि प्राप्तमर्थन

१ स्यायवि० रहा । १ अनन्यत्राभावः आ०, ब०, प०। नान्यत्राभावः स०। ३ -तस्य यस्यापि आ०, ब०, प०, स०। ४ भवतु चात्र आ०,व०,प०,स०। ५ अन्यथानुपपत्तिबलात्। ६ तद्बलेन तर्हि स०। अन्यथानुपपत्तिबले।

ज्ञानेऽर्थापत्तिः अन्यथानुपपत्तिवले चान्यदिति । तथा च न तयोरन्यतरेणाप्यर्थज्ञानविषयं तद्वल-मवगतं भवति, एकत्र प्रवृत्तेनान्यस्याऽपरिज्ञानात् । न चैकेनोभयापरिज्ञाने तद्गतो विषयविषयि-भावः शक्योऽवगन्तुम् ।

स्यादाकृतम् — अर्थापत्तितद्दन्यम् पतयोभयस्वभावमेक मेवेदं तदुभयविषयं नैकान्तभेद-वत्तया प्रमाणद्वयं तद्यमप्रसङ्ग इति ; तन्न ; तस्य सप्तमप्रमाणत्वप्रसङ्गात् प्रत्यश्चादिष्वनन्तर्भा- ५ वात् । भवतु तद्वलेऽपि तद्र्थापत्तिम्पमेवेति चेत् ; न ; तैल्प्रसूतिनिबन्धनस्य तैद्वलान्तरस्या-भावात् । भावे तत प्रवार्थज्ञानार्थापत्तेः प्राच्यस्य तद्वलस्य वैफल्यं स्यात् । भवत्विति चेत् ; विल्वप्रस्तिहि तदा लोकव्यवहारो विफल्जतत्त्रवहारे प्रयोजनाभावात् । तद्वलान्तरेऽपि व्यवहारविलोपनीदिरेवं वक्तव्यः – तत्रापि 'तच नापरिज्ञातमेव' इत्यादेः 'विल्वप्रस्तिहि तज्ञव-हारः' इत्यादिपर्यन्तस्य मुखनिम्दपणत्वात् । पुनरिष तद्वलान्तरे सर्वोऽपि तत्प्रसङ्गो वक्तव्य १० इति नानवस्थातो मुक्तिः । तन्न परतस्तत्परिज्ञानम् ।

एतेन आत्मनस्तत्परिज्ञानमिति प्रत्युक्तम् । ततोऽपि तद्विपयप्रमाणपर्यायनिरपेक्षात् तदसम्भवात् , प्रमाणकल्पनस्यैव वैफल्यप्रसङ्गान् सकलप्रमाणविपयपरिज्ञानस्यात्मन एवोपपत्तेः। तत्पर्यायसापेक्षादेव तत्तरतत्परिज्ञानमिति चेत् ; न ; तस्यार्थज्ञानादन्यत्वे तदर्थापत्तिरूपत्वस्य तद्दोपर्स्यं च निवेदितत्वात् । अस्तु तर्दि ततोऽर्थज्ञानकृपादेव तत्परिज्ञानमिति चेत् ; न ; तस्य १५ स्वसंवेद्यत्वाभावे ततोऽपि तत्परिज्ञानासम्भवात् । यदि हि तत् परिज्ञातस्वरूपं भवति, भव-त्येव ततः स्वविपयतद्वलपरिज्ञानं नान्यथा । न हि 'मद्विपयमिद्मन्यथानुपपत्तिवलम्'इति परिक्षानम् अनात्मज्ञत्वे ततः सम्भवति । न चापरिज्ञातात् ततोऽर्थापत्तिर्थज्ञानस्येति स्वानुभव-प्रसक्षवेद्यं तदङ्गीकर्त्तव्यम् , अन्यथा तस्यानुमानिकत्वायोगादिति स्क्तम् – 'अध्यक्षम्'इतादि ।

तद्यम् 'अन्यथानुपपन्नत्वम् 'ईत्याद्यर्थस्य संवहः । स्वसंवेदनाभावे खरुवन्यथा- २० नुपपन्नत्वस्य दुरवबोधत्यमनेन प्रतिपाद्यते । तच 'अन्यथानुपपन्नत्वम्' इत्यादिनापि प्रति-पादितमेव-अन्यथानुपपन्नत्वम् असिद्धस्य स्वभावप्रत्यक्षावेद्यस्य सम्बन्धि तद्रमकत्वेन सिद्धन्यति' इति तद्व्याख्यानभावात् । पुनरप्यक्तस्यैवार्थस्य सोपपत्तिकं संवहमाह-

# आन्तरा भोगजन्मानो नार्थाः प्रत्यक्षस्रक्षणाः ॥ १३ ॥ न धियो नान्यथेत्येते विकल्पा विनिपातिताः । इति ।

अन्तश्चेतिस भवा आन्तराः सुखादयस्ते प्रतयक्ष्मलक्ष्मणाः प्रत्यक्षं स्वयणं प्रमाणं येपां ते तथोक्ताः । न<sup>3</sup> इति तेपां तथात्वप्रतिषेधे । कथम् ? अन्यथा तत्संवेदनस्य स्वात्म-न्यध्यक्षत्वाभावप्रकारेण ।

१ स्याद्वादिकृतम् । २ अर्थापर्युश्पत्ति । ३ अन्यथानुपत्तिवतान्तरस्याभावात् । ४-नादिनिरूपणे च वक्त⇒ आ०,व०,प०,स०। ५ आत्मनः अन्यथानुपात्तिवत्तपरिज्ञानमिति । ६-स्य निवे-आ०,व०,प०,स०। ७ आत्मनः । ८ परिज्ञातम् आ०, व०, प०, स०। ९ न्यायवि० ३को० ११। २० वेति आ०,व०,प०,स०।

तद्यमत्र प्रयोगः—स्वात्मिन सुखादिसंवेदनं प्रत्यक्षम्, अन्यथा सुखादीनामिष प्रत्यक्ष-त्वानुपपत्तेः । तथा हि—सुखादयः प्रत्यक्षविषयतामनुभवन्तः स्वतः, अन्यतो वाऽनुभवेयुः ? अन्यत एवेति चेत् ; तदिष तद्वेदनं नियतम्, अनियतं वा भवेत् ? नियतमेवेति चेत् ; कृत एतत् ? सुखादीनामवद्यसंवेद्यत्वात् , तदिष सत्त्वादिति चेत् ; न ; सर्वस्य सर्ववेदित्वापत्तेः, ५ विषयान्तरसञ्चाराभावप्रसङ्गाच—सुखादिवत्तद्विपयस्य संवेदनस्यापि सत्त्वेन अवद्यसंवेद्यत्वात् , तथा तत्संवेदनस्यापीत्यासंसारं तत्संवेदनप्रवन्धस्येव प्रादुर्भावात्न विषयान्तरसञ्चारः संवेदनस्य स्थात् । सित विषयान्तरसित्रधाने भवत्येव तत्र तस्य सञ्चार इति चेत्; न तिहं सतोऽवदय-संवेद्यत्वम् , तच्चरमसंवेदनस्य सत्त्वेऽपि तैदभावात् ।

अपि च, तत्संवेदनं यदि सुखादिमात्रात्; न प्रत्यक्षं स्यात् इन्द्रियसम्प्रयोगजस्य तैत्त्वात्।

१० नाप्यनुमानादि; लिङ्गादिनिरपेक्षत्वात् । अपि तु प्रमाणान्तरमेव सप्तमं भवेत् । भवित्वित चेत्;
ननु तेनापि पदचाद्भाविना तात्कालिकस्येव सुखादेवेदनं न पोर्वकालिकस्य । तत्र च दोपं वक्ष्यामः ।
तात्कालिक एव सुखादिनं पोर्वकालिक इति चेत्; न; सर्वथा समानकालत्वे सुखादितत्संवेदनयोर्युवतिनयनयोरिव हेतुफलभावाभावापत्तेः । तत्र सुखादिमात्रात्तत्प्रत्यक्षम् । यदि पुनस्तनमनःसम्प्रयोगजमेव तैदिति मतम्; तदिप न समीचीनम्; तत्सम्प्रयोगस्यानियमेन तत्संवेदन१५ स्याप्यनियमापत्तोः । नियत एव तत्सम्प्रयोगे इति चेत्; न; वहिर्विषयेष्वेवमदर्शनात् । अन्तविषयेष्वेवमेवेति चेत्; न; सुखादिवत् तत्संवेदन तत्संवेदनसंवेदनादिष्विप तिन्नयमेन तद्वेदनस्यापि
नियमप्रसङ्गात् विषयान्तरसञ्चाराभावस्य तद्वस्थत्वात् । तत्र तत्र नियतं किञ्चिन् वेदनम् ।

अनियतमेव भवत्विति चेत् ; किं पुनरेवं कदाचित्मुखादेरसंवेदनमप्यस्ति ? तथा चेत् ; नः तस्य भोगरूपत्वाभावापत्तेः , असंवेदने तद्योगात्, भोगरूपश्च सुखादिः। अत प्वाह-२० 'भोगजन्मानः' इति । भोगो भुक्तिर्वेदनारूपः स एव जन्म प्रादुर्भावो येपां ते तथोक्ता इति । न च स्वतोऽन्यतश्चाऽवेदने तस्य भोगरूपत्वसुपपन्नमतिष्रसङ्गात् । तथा हि—

अविज्ञातोऽपि भोगइचेत्सुखादिः परिकल्प्यते ।
सर्वदा सुखदुःखादिभोगाक्रान्तं जगद्भवेत् ॥५००॥
संवित्तिसमये भोगसत्त्वस्य नियमो यदि ।
स्तम्भादेः संविदः पूर्वमपि मत्त्वं कथं भयेत् ? ॥५०८॥
इत्यचोद्यं पुराभावः त्रैत्र यच्छक्यकल्पनः ।
आकारभेदनिणांतेर्वचनाद्पि तृद्धिदाम् ॥५०९॥
प्रत्यमोऽयं पुराणो वा गृहस्तम्भादिरित्यलम् ।
जानन्त्येव तदाकारदर्शनादेव देहिनः ॥५८०॥

१ अवश्यसंवेद्यत्वाभावात् । २ प्रत्यक्षत्वात् । ३ सुखादिसंवेदनम् । ४ मनःसम्प्रयोगः । ५--तोः संवे--आ•, ४०, ५०, ५० । ६ स्तम्भादी । ७--ल्पना आ०. ४०. ५०. स० । ८ तिद्वधाम् आ०, ४०, ५०, ५० ।

यत्राप्याकारवैशिष्ट्यं न स्वतः शक्यनिर्णयम् । तत्रापि तडिवेकः स्यात्तद्विदां वचनक्रमात् ॥५८१॥ नैवं भोगपरासत्त्वमाकाराच्छक्यवेदनम् । तथाप्रतीतिबैधुर्यादविगानपदं गतात् ॥५८२॥ न चैकात्मसुखादीनां द्रष्टा कश्चिदिहापरः । यतस्तद्वचनात्तेषां पूर्वभावः प्रतीयताम् ॥५८३॥ तस्मादविदितो भोगः क्षणेऽपि यदि सैम्भवेत । सर्वदार्तनतत्सत्त्वं दुर्निवारं प्रसज्यते ॥५८४॥ अग्निहोत्राद्यनुष्ठानं स्वर्गभोगाय तद्वथा । नित्यसिद्धे हि तद्भोगे किं निमित्तव्यपेक्षया ॥५८५॥ 80 तदभिव्यक्तये तच्चेदनुष्टानमभीप्सितम् । इन्द्रियज्ञानमध्येवं तद्धेतोर्ध्यक्ययमिष्यताम् ॥५८६॥ यत 'वृद्धिजन्म प्रत्यक्षम' इति मूर्त्रौस्थितिः कथम ? । जैन्मश्रतिर्यतो लोके नास्त्यभिव्यक्तिवाचिनी ॥५८७॥ तदपि व्यङ्ग्यमिष्टक्रोत् सर्वकार्यं तथा भवेत् । 8.4 ततः साङ्ख्यमतं तच्च यथास्थानं निपेत्स्यते ॥५८८॥ तस्मादप्रतिपन्नस्य न यथा सर्वेकालता । भोगस्य क्षणकालस्वमि नैवं प्रकल्प्यताम् ॥५८९॥

भवतु तिह संवित्तिसमय एव सुखादिरिति चेत्; तथापि कथं तस्याचिद्र्पत्वे भोगरूपत्वं मृद्विकारवत् ? अचेतनत्वेऽपि यथा किञ्चिन्नीलं धवलञ्च किञ्चित्, तथा किञ्चिद्तु- २०
प्रहरूपं पीडारूपं किञ्चित् किभिति विरुद्धम् , यतोऽचेतनमपि भोगरूपं न भवतीति चेत् ?
न सारमेतत् ; नीलादिवद्भोगस्यापि साधारणत्वप्रसङ्गात् । अचेतनं हि नीलादि देवदत्तिमव
अन्यान् प्रत्यपि नीलादोव न पीतादीनामन्यतमम् , एवमचेतनो भोगोऽपि किञ्चिदिव सर्वान्प्रत्यपि भोग एव स्यान्नाऽभोगः। तथा च-

भोगेनैकेन सर्वेषां भोगवत्त्वं तनुभृताम्।
दुर्निवारप्रसङ्गं स्यादाचद्भोगविदां मते ॥५९०॥
यो येन वेद्यते भोगो भोगी तेन स एव चेत्।
अन्येन वेदने तस्य सोऽपि स्यानेन भोगवान्॥५९१॥
अन्येन तस्य वित्तिश्चेन्न देहान्तर्गतत्वतः।
देहान्तर्गत एवान्यः किन्न स्यात्तरप्रवेदकः १॥५९२॥

of

24

१ सद्भवेत् ता० । २ तन्न तत्स-भा०, व०, प०, स० । ३ "सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षमनिभित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात् ।"-मी० सृ० १।१।४ । ४ जन्म्शब्दः ।

Ċ

80

१५

20

आत्मधर्मत्वतस्तस्यै यद्यन्येनाप्रवेदनम् । अचेतनः कथन्नाम तद्धर्मो मृद्धिकारवत् ॥५९३॥ तद्धर्मत्वेन वा सा भूत्तस्याध्यक्षेण वेदनम् । अनुमानेन तहित्तिः, परस्यापि कथन्न वः ॥५९४॥ ततोऽनुभानवेद्येन भोगेनैकस्य कस्यचित् । तदन्यस्यापि भोगित्वं निर्विवादमुपस्थितम् ॥५९५॥ ैसामान्यमनुमावेदां तच्चाह्नादाद्यनात्मकम् । नास्ति तत्तेर्नं भोगित्वं परस्येत्युपकल्पने ॥५९६॥ सामान्यं यदि तद्वस्त ह्वादादात्मैव तन्न किम ?। अवस्त यदि : तज्ज्ञानं प्रमाणमनुमा कथम् ? ॥५९७॥ विशेपायहणे तच्च सामान्यं गृह्यते कथम् १। न हाविज्ञातखण्डादेगीत्वं शक्यप्रवेदनम् ॥५९८॥ विशेषप्रहणे सिद्धं भोगित्वमनुमावतः। विशेपस्यापि सामान्यक्षेण ग्रँहणात्र चेत् ॥५९९॥ कथं तस्यान्यरूपेण धहणम् ? यदि विभ्रमात् । विभ्रान्तस्य प्रमाणत्वमनुमानस्य तत्कथम् ? ॥६००॥ <sup>1</sup>'तस्य सामान्यतादात्म्यात्त<sub>द्व</sub>पेणै' प्रवेदने । प्रसिक्षेणापि <sup>१९</sup>तस्यास्तु तथैव<sup>3</sup> प्रतिवेदनम् ॥६०१॥ ैंअन्यथा <sup>१९</sup>तेन <sup>१६</sup>तद्वित्तौ भ्रान्तिः प्रसक्षमाश्रयेत् । तज्जगनमान्यमानत्वगौरवक्षयकारिणी ॥६०२॥ प्रत्यक्षानु मयोरेवमभिन्ने विपयप्रहे । भोगाध्यक्षीव भोगी स्यात्किन्न भोगानुमानकृत् ? ॥६०३॥

स्यानमतम् - स्पष्टोपलम्भविषय एव भोगः परितोपादिनिबन्धनं तदुपलम्भश्च प्रत्यक्षत एव नानुमानात्, तस्य अस्पष्टप्रतिभासत्वात्। न चापरितोपादिकारिणा भोगेन भोगवत्त्वं तदनु-२५ मानवतस्तद्यमप्रसङ्ग इतिः, तन्नः, अस्पष्टोपलम्भविषयस्यापि मनोज्ञादिरूपस्य परितोपादिकारि-त्वोपलम्भात्। 'अन्यभोगस्यात्भीयत्वेनाप्रतिपत्तेर्नं तेन परितोपादिः' इत्यप्यनेन प्रतिविहितम् ः नव-युवतिवद्नकमलकमनीयरूपादेरनात्भीयत्वेन दर्शनेऽपि परितोपानुपलम्भात्। प्रतिपत्तिविपयोऽपि 'कृतश्चिद्दष्टशक्तिवशात् कश्चिद्धोगः कस्यचिदेव परितोपादिहेतुर्नं तद्परस्येति चेत् ः उच्यते-

१ भोगस्य । २- न मा वा भू -ता० । आत्मधर्मत्वेन । ३ भोगेनैकेन क-आ०, ब०, प०, स० ६ ४ भोगित्वे स्वीकियमाणे । ५ भोगत्वादिरूपम् । ६ अनुमानवेदोन भोगसामान्येन । ७ प्रहणं न चेत् आ०, ब०, प०,स०। ८ भोगित्वं परस्य । ९ विशेषस्य सामान्यरूपेण । १० विशेषस्य । ११ सामान्यरूपेण । १२ विशेषस्य । १३ सामान्यरूपेण । १४ सामान्यरूपेण । १५ प्रत्यक्षेण । १६ विशेषज्ञाने । १७ कुतश्चिद्दष्ट-आ०,ब०,प०,स०।

भोगः स्वयं यदि परितोपाद्यात्मा तदा तेनैव तदपरपरितोपाद्यकरणेऽपि प्रत्यक्षभोगप्रतिपत्तिमन इवानुमानभोगप्रतिपत्तिमतोऽपि परितोपादिमत्वोपपत्तेः कथन्न कस्यचिद्धोगेन तदपरस्यापि भोग-वत्तवं भवेत ? परितोपाद्यात्मत्त्वमपि <sup>र</sup>तस्याहष्टशक्तितः कञ्चिदेव नापरं प्रतीति चेत ; कुत एतत् ? केनिचदेव <sup>3</sup>तस्य <sup>8</sup>तद्वपेण प्रतिपत्तेरिति चेत् : न : परेणापि तस्य तद्वपेणैव प्रति-पत्तोः । रूपान्तरेण प्रतिपत्तिस्तु न तत्प्रतिपत्तिः अतिप्रसङ्गात् । रूपान्तरमपि तस्माद्भिन्नमे । वेति चेतु : व्याहतमेतन-'तदन्तरञ्च तदभिन्नं च' इति । 'भेदैकान्तानुपाश्रयाददोषश्चेतु : एवमपि तत्प्रतिपत्तो यदि न परितोपादिप्रतिपत्तिः, अप्रतिपन्न एव परसुखादिर्भवेत परितोपादि-नैव तस्य सुखादित्वोपपत्तेः, अन्यथा सत्त्वादिमात्रेणापि नित्त्वप्रसङ्गात् । तदात्मना तत्प्रति-पत्ती त कथन्न परोऽपि परितोपादिमान यतः कस्यचिद्धोगेन परोऽपि तद्वान्न भवेन ? तन्न स्वयं परितोपाद्यात्मत्वे भोगस्य प्रत्यातमं तत्प्रतिनियमः।

स्वयं तैदनात्मकत्वे तु कथं तस्य भोगत्वम् ? परितोपादिकरणादिति चेतु : नः स्रकचन्द्रनादेरिप तत्त्वप्रसङ्घात तेनापि तत्करणात् । अस्येवोपचारात्तस्यापि र्तन्विमिति चेत् : उपचारत इति कुतः ? स्वयमपरितोपादिरूपत्वादिति चेतः नः तत एव सुखादेरप्यपचारत एव तत्त्वापत्तेः । न चैवम् : तँस्य स्वत एव भोगत्वेन सर्वप्राणभूनां प्रसिद्धत्वात् । एतदर्थञ्च 'भोगजन्मानः' इति वचनम् । <sup>अ</sup>तस्योपचारभोगत्वे वा मुख्यो भोगो वक्तव्यः, तेर्नं विना १५ अपचारस्यासम्भवात् । तत्कृतपरितोपादिर्मुख्य इति चेत् ; सोऽपि यद्यर्थान्तरज्ञानविषयतया कस्यचिद्भोगः, तद्परस्यापि स्यान्, तेनापि तत्परिज्ञानाविशेपान् <sup>१२</sup>तद्विशेपेऽपि <sup>३३</sup>तस्य परितोषा-द्यात्मत्वम् अदृष्टवशात् किञ्चदेव,नापरं प्रतीति चेत् ; नः तत्रापि 'कुत एतत्' इत्याद्यनुबन्धादा-वृत्तिदोषस्यानवस्थितस्य प्रसङ्गान् । तन्न परतः स्यादीनां प्रत्यक्षत्वानुभवनसुपपन्नम् , "प्रत्यात्मं तन्नियमाभावप्रसङ्गात् । २०

अस्तु तर्हि स्वत एव तेपां तद्नुभवनमिति चेत् ; अपरोक्षं तर्हि तद्वेदनं वक्तव्यम्. अन्यथा <sup>३६</sup>तद्मर्थान्तरत्वेन तेषामपि परोक्षत्वेन ततो हर्पाद्यनुद्यप्रसङ्गात् । वक्ष्यति चैतत् 'सुख-दुःखादिसंवित्तः' इत्यादिनां । ततः सृक्तमिदम्-'सुखादिवेदनम् आत्मनि प्रत्य-क्षम् अन्यथा सुखादीनामपि प्रत्यक्षत्वानुपपत्तेः' इति ।

पुनरप्यात्मनि ज्ञानस्य प्रत्यक्ष्त्वमुपपाद्यतीति –प्रत्यक्षमात्मनि ज्ञानम् । कुत एतत् ? २५ अर्थाः प्रत्यक्षलक्षणाः नान्यथा इति । अन्यथा ज्ञानस्यात्मनि स्वतः प्रत्यक्षत्वाभाव-प्रकारेण अर्था नीलधवलादयः प्रत्यक्षलक्षणाः प्रत्यक्षप्रमाणा न भवेयः । यदि

१ -गत्वं भा०, ब०, प०, स०। २ तस्याद्षष्टदृष्टशक्तितः किञ्चिदेव आ०,ब०,प०,स०। ३ भोगस्य। ४ परितोषादिरूपेण । ५ भेर्दकान्तानपाथ-आ०, ब०, प०, स०। ६ सुखादित्व । ७ तदात्मकत्वे आ०, ब०, प०,स०। परितोषाद्यनात्मकत्वे । ८ भोगत्वम् । ९ सुखादेः । १० सुखादेः । ११ सुख्येन । १२ तद्दपि विशेषेऽपि तस्यापरि-आ०, ब०, प०, स० । १३ 'सुखादेः । १४ प्रत्यातमं नि-आ०, ब०, प०, स० । १५ सुखादीनाम् । १६ परोच्चज्ञानाऽभिन्नत्वेन । १७ न्यायवि० ऋो० १४ ।

भवेयुः को दोष इति चेत् ? तहश्रणत्वापरिज्ञानमेवेति वृमः । तहश्रणत्वं हि तेषां स्वतः, परतो या परिज्ञायते ? न तावत् स्वतः ; तस्यार्थधर्मत्वाभावप्रसङ्गात् । अर्थधर्मत्वे हि वैत्रार्थस्यापि स्वतः परिज्ञोयत्वं भवेत् धर्मधर्मिणोरभेदनयाभ्यनुज्ञानात । न चैवम् , अतो न तस्यार्थधर्मत्वम् । नापि ज्ञानधर्मत्वम् ; झानस्यापरोक्षत्वापत्तेः, स्वतः परिज्ञानविषय- द्वेनापरोक्षात् वित्रसङ्गात् । नापि ज्ञानधर्मत्वम् । तद्वमित्वे वा तेन कथमर्थस्तहश्रणो भवेत् अतिप्रसङ्गात् । तेनापि तस्य तहश्रणत्वकरणादिति चेत् ; न ; तस्यापि प्राच्यवत् ज्ञानधर्मत्वान् , तेनाप्यर्थस्य नहश्रणत्वानुपपत्तेः । पुनस्तेनापि तस्यापरतहश्रणत्वकरणे परिनिष्ठाभाव-प्रसङ्गात् । एतेन तस्यात्मधर्मत्वं प्रतिविद्वितम् ; समानत्वान्न्यायस्य । तन्न स्वतस्तस्य परिज्ञानम् । परत इति चेत् ; किं तत्परम् ? अर्थज्ञानादन्यदेव ज्ञानमिति चेत् ; कृत पतत् ? १० तत्कृतस्य परिज्ञेयत्वस्य तत्र दर्शनादिति चेत् ; न ; तस्य स्वतो दर्शने पृवैवदोपात् । परतो दर्शने 'किं तत्परम् ?' इत्यादिप्रसङ्गस्यानिवृत्तेरव्यवस्थापत्तेः । एतेन 'आत्मा परः' इति प्रत्कृत्वः अनवस्थादोपस्याविशेषात् ।

अर्थज्ञानादेव तैत्परिज्ञानमिति चेत्; "तेनापि "यद्यातःकृतत्वेन तत्परिज्ञानम्; भ्रान्तमेव तद्भवेतः; अर्थानां तह्रश्रणत्वस्य 'तैत्कृतत्वातः, तस्य चान्यथा तेने परिज्ञानातः। तत्कृतत्वेन तु तेन १५ तत्परिज्ञाने सिद्धं तस्य स्वतः प्रत्यश्रत्वम्, अन्यथा तत्कृतस्य तह्रश्रणत्वस्य नेन परिज्ञानायोगातः। न हि तदेवाजानतः शक्यं "तित्कृतत्वपरिज्ञानम् । अपरिज्ञातं "(परिज्ञातं) तह्रश्रणत्वमेव "तेषां मा भूदिति चेत् ;कथमिदानी "यागाद्यङ्गत्वेन तेषां स्वर्गादिसुखादिभोगहेतुत्वम् , अतह्रश्रणानां तदङ्गभावस्य कर्त्तु भशक्यत्वातः १ भोगहेतवश्रार्थाः परस्याप्यभिमनाः । तत एवाह—'भोग-जन्मानः' इति । भोगस्य स्वर्गसुखादेर्जन्म येभ्यस्ते भोगजन्मानोऽधो इति । ततो-उद्ययम्भाविनि तेषां तह्रश्रणत्वे तत्परिज्ञाने च तदन्यधानुपपत्तिवद्धादेव स्वतः प्रद्यश्रमर्थज्ञानभम्य-पगन्तव्यम् । अतश्च तत्त्याऽभ्युपगन्तव्यम्—न, यतः अन्यथा तथा तद्भ्युपगमाभावप्रकारेण धियोः वुद्धयः । बुद्धय एव कीटव्यः १ प्रत्यक्षस्यस्यये सति एवंस्पत्वात्, प्रत्यक्षबुद्धय इति यावत् । कुतस्ता न भवन्तीति चेत् १ प्रमाणाभावात् । यद्यपि न प्रत्यक्षं तत्र प्रमाण-स्थ [मनुमान]मस्यवेति चेत् ; न ; तस्य 'विषयेन्द्रिय'इत्यादिना न निष्धात् । मा भूवन् तिद्धिय इति चेत् ; न ; तासामर्थपरिच्छेदरूपं भोगं प्रति हेतुत्विवरोधात् , असतीनां गगन-कुमुमस्रज्ञामिव तद्योगात् , तद्धेतवश्च ताः । तदाह—'भोगजनमानः'इति । व्याख्यातमेतत् ।

१ प्रत्यस्रव्यक्षणत्वम् । २ नीव्यवव्यदीनाम् । ३ प्रत्यक्षव्यस्य । ४ प्रत्यक्षव्यक्षणत्वात् । ५ ज्ञान-धर्मत्वे । ६ ज्ञानधर्मेण प्रत्यक्षव्यक्षणत्वेनापि अर्थस्य अपरप्रत्यक्षव्यक्षणत्वकरणादिति चेत् ; । ७ अपरप्रत्यक्षव्यक्षणत्वे-नापि । ८ तत्परमार्थज्ञा—आ०,व०,प०,स० । ९ प्रत्यक्षव्यक्षणत्वपरिज्ञानम् । १० अर्थज्ञानेनापि । ११ अर्थाकृत-त्वेन । १२ अर्थकृतत्वात् । १३ अतत्कृतत्वेन रूपेण । १४ अर्थज्ञानेन । १५ अर्थस्य । १६ तत्कृतपरि—आ०,व०, प०, स० । १७ अपरिज्ञानं त—आ०, व०, प०, स० । १८ अर्थानाम् । १९ योगाय—आ०, व०, प०,स०। २० प्रत्यक्षव्यगत्वग्रन्यानाम् । २१ —यो बृद्धय एव ता० । २२ न्यायवि० स्त्रो० १६ ।

तस्माद्वदयम्भाविन्यर्थपरिच्छेदे सत्य एव तद्बुद्धयो वक्तव्याः । तत्र च खानुभवप्रत्यक्षमेव प्रमाणम् अनुमानस्यापि तन्नान्तरीयकत्वात् । वक्ष्यति चैतत् 'तावत्' इत्यादिनां । ततः स्वारमिन तत्प्रत्यर्थवेचा एव प्रत्यक्षिययो वक्तव्याः । इति एवम् एते अनन्तरोक्ता विकल्पाः भेदाः सुग्वादयो नीलाद्यश्च बुद्धयश्च ज्ञानस्याप्रत्यक्षत्वे प्रत्यक्षलक्षणा न भवन्तीति विचीर्यं विनिपातिताः निराकृताः 'परोक्ष्त' इत्यादिकारिकार्धेन', तेनाप्यस्यैवार्थस्याभिधानान् । ५ तदनेन तद्र्थस्यैवार्यं सङ्ग्रह इति द्र्शयति ।

यत्पुनरेतत्-मा भूत् सुखादीनां प्रत्यक्षत्विमिति । तत्राह-

# सुम्बदुःम्वादिसंवित्तेरवित्तेर्ने हषीदयः ॥ १४ ॥ इति ।

सुग्वदुःग्वादीनां संवित्तेः परोक्षत्वेन यदि अवित्तिः तदा तेपामिषे तदनर्थानतरत्वात्, तदनर्थान्तरत्वेऽप्यर्थवेदनोक्तन्यायेनावित्तिरेवेति कथं तेभ्यो हषीदयः कस्यिन्, १०
अतिप्रसङ्गात् ? हपीद्य इति संयोगपरत्वेऽपि न पद्धमर्स्य लघुत्वहानिः, किचच्छन्दोविचितिवेदिनां तदङ्गीकारात् "कोपनिपण्णस्य प्रकृतिमिलनस्य" [ ]इतिवत्। प्रत्यक्षेण
तेपामवेदनेऽप्यनुमानेन वेदनात्तेभ्यो हपीद्य इति चेत्; न; तस्यैवासम्भवात् लिङ्गाभावात्।
सुग्वादीनां परिच्छेद एव लिङ्गामिति चेत्; न; तद्वुद्ध्यसिद्धो तदसिद्धत्वस्योक्तत्वात्।

अभ्युपगम्याप्याह-

#### 14

24

## आनुमानिकभोगस्याप्यन्यभोगाविद्योषतः । इति ।

अनुमानेन यो गृहाते भोगः सुखात्रनुभवस्तस्य अपिशव्देन तद्भ्युपगमं दर्शयित, पुरुपान्तरभोगाविशेषात् न तृतो हर्पाद्य इति । तथा हि—न विवक्षितो भोगो हर्पादिहेतुः आनुमानिकत्वात् आत्मान्तरभोगवत् । पुत्रादिभोगेन व्यभिचारः साधनस्य तस्यानुमानिकत्वेऽिष पित्रादेह्ष्पिदिकारणत्वादिति चेत्; न ; असिद्धत्वात् । न हि तँस्य तद्भोगानुमानादेव हर्पाद्यः, ६० अपि तु तद्नुमाने सित स्नेहपरवशस्य स्वयमेव स्वानुभवसंवेद्यभोगरूपेण परिणामात्, अन्यथा वैरीभूर्तपुत्रादिभोगानुमानादिष तँस्य भैतिस्व भित्रादेवुद्धेरप्रत्यक्षस्य न्याय्यम् ।

इतश्च न तन्न्याय्यमित्याह -

# तावत्परत्र "शक्तोऽयमनुमातुं कथं धियम् ॥ १५ ॥ यावदातमनि तचेष्टासम्बन्धं न प्रपद्यते । इति ।

परोक्ष्ज्ञानवादिनोऽपि<sup>³</sup> मीमांसकस्य परवोधप्रतिपत्तिरवद्ययकर्तव्या<sup>³</sup> व्रतवन्यविद्योप-देशादेरन्यथानुपपत्तेः । न च परबोधस्य प्रत्यक्षतो विक्तिः ; <sup>³\*</sup>अनिन्द्रियसम्प्रयोगान् । अनुमान-तस्तद्वित्तिस्तु लिङ्गतस्तत्सम्बन्धपरिज्ञानसव्यपेक्षा । न चाप्रत्यक्षे बोधे तत्सम्बन्धो लिङ्गस्य

३ न्यायिक श्लोक १५ । २ -क्षवेद्य एव आक, बक, पक, सक । ३- चार्य निपा-आक, बक, पक, सक । ४ न्यायिक श्लोक १० । ५ सुखदुःखादीनामणि । ६ पत्रमाक्षरस्य हकारस्य । ७ पित्रादेः । ८ -पुरुषणित्रादि-आक, बक, पक, सक । ९ पित्रादेः । १० हर्पादि । ११ शब्दोऽयम् आक, बक, पक, सक । १२ -मो मो-आक, बक, पक, सक । १३ -च्या तत्र बन्धवि-आक, बक, पक, सक । १४ इन्द्रियसम्प्रयोगाभावात् ।

शक्यपरिज्ञानः, ततो यावत् असौ आत्मिन प्रत्यक्षत एव बोधपूर्वत्वं व्याहारादेने प्रति-पद्येत न तावत्पुरुपान्तरबोधमनुमातुमर्हतीति कथमस्य परार्थं किमिष चेष्टितिमिष्टं भवेत् ? आत्मन्यिष बोधमनुमिमान एव तत्पूर्वकत्वं व्याहारादेरवगच्छतीति चेत् ; तदनुमानं यदि तस्मादेव लिङ्गात् ; तदा 'ततः सम्बन्धपरिज्ञानम् , परिज्ञातसम्बन्धच लिङ्गात्तत्' इति सुव्यक्त-मुभयथा प्रक्लृप्तिनिबन्धनमन्योन्याश्रयणम् । अन्यत एव लिङ्गात्तदिति चेत् ; न ; तत्सम्बन्ध-स्यौष्यन्यतोऽनुमानादवर्गमः, तद्षि लिङ्गात् , तत्सम्बन्धस्यापि तद्नुमानादवगम इत्यनवस्थादो-पात् । तन्नात्मिन बोधज्ञानमनुमानात् . लिङ्गाभावाच । तदाह —

# विषयेन्द्रियविज्ञानमनस्कारादिलक्षणः ॥ १६ ॥ अहेतुरात्मसंवित्तेरसिद्धेर्व्यभिचारतः । इति ।

श्वास्मिन बोधानुमाने हि विषयेन्द्रियादीनामन्यतमस्यैव लिङ्गत्वं सम्बन्धसम्भवात् , नापरस्य विषयेयात् । तत्र न ताविष्ठपयेन्द्रियान्तः करणानां लिङ्गत्वम् ; तेषां वोधं प्रति हेतुत्वेन व्यभिचारसम्भवात् । अप्रतिबद्धशॅक्तित्वेनाव्यभिचार एवेति चेत् ; न ; कार्यादर्शने तेस्यैवापरिक्षानात् । विद्युदादिचरमक्षणस्य त्वद्दर्शनेऽपि तत्परिज्ञानमिति चेत् ; सत्यम् ; सजातीयकार्यापेक्षया तेत्सत्त्वादेव त्वत्परिज्ञानं तस्य विद्यात्त्वापत्तेयकत्वात्, अन्यथा तत्सन्तानस्यैव अवस्तुत्वापत्तेरित्युक्तरत्र विस्तरविधानात् । न चैवं विज्ञातीयकार्यापेक्षयापि ततस्तत्परिज्ञानं बहुलं त्रवेत्वावेऽपि भावसत्त्वम्योपलम्भात् । विज्ञातीयक्च कार्यं विषयादीनां वोधस्तत्कथं तर्वे तेषामप्रतिहतदाक्तिकत्विमिति सम्भवद्यभिचारत्वात्र लिङ्गत्वम् । असिद्धत्वाच । असिद्धा हि विषयादयः परोक्षज्ञानवादिनाम् , तदपरिज्ञानस्य निवेदितत्वात् ।

एतेन विज्ञानस्यापि तत्रालिङ्गस्वमुक्तम्; स्वत एव परोक्षज्ञानवादिनां े तद्सिद्धस्वस्य २० सुप्रसिद्धस्वात् । किं पुनरिदं विज्ञानं नाम ? स एव साध्यो वोध इति चेत्; नः तत्र लिङ्गस्वसम्भावनस्याप्यसम्भवात् । न हि साध्यमेव कश्चिद्नुन्मत्तो लिङ्गं सम्भावयित अनियस्ववत् । सित तस्सम्भावने तत्र दूपणवचनम्, अन्यथाऽतिप्रसङ्गात् । अर्थापत्तिरनुमानं वा विज्ञानमिति चेत्; नः तद्द्वयस्यापि तिद्विषयस्व तित्रापि तिस्सम्भावनाऽभावात्, प्रैत्यक्षेऽपि प्रसङ्गात् न कश्चित्यस्वयो भावः तिस्यात्। अतद्विषयस्व ते तद्वद्ववानुमाने तस्सम्भावनप्रसङ्गः तथा तत्प्रभवानुमानेऽपीति न कचित्र्यवस्थितिर्यत्तोऽनुमानवयो बोधो भवेत् । ततो दूरमनुस्त्यापि यदि तस्य स्वतस्तद्विपयस्वात्र तैतसम्भावना, आद्यस्यापि न स्याद्विशेषात्, इति नार्थोपत्या-

१ लिङ्गादिति आ०, ब०, प०, स०। २ -स्यान्य-आ०, ब०, प०, स०। ३ -गमनं त-आ०, ब०, प०, स०। ४ -क्तिकेताव्य-आ०, ब०, प०, स०। ५ अप्रतिबद्धशक्तिकत्वस्येव। ६ कार्यादर्शनेऽपि। ७ कार्यसस्वादेव। ८ अप्रतिबद्धशक्तिःवपरिज्ञानम्। ९ कार्यस्य। १० अप्रतिबद्धशक्तिकत्वाविनाभावित्वात्। ११ चरमचणस्य कार्यकर्तृत्वाभावे। १२ विजातीयकार्याभावेऽपि। १३ बोधे। १४ विषयादीनाम्। १५ विज्ञानासिद्धः त्वस्य। १६ स्वस्वकृपविषयत्वे। १७ साध्यात्मकबोधेऽपि। १८ लिङ्गत्वसम्भावनाऽभावात्। अर्थापत्यनुमानयोर्गपे बोधस्यापि क्षानत्वेत स्वकृपविषयत्वादिति भावः। १९ स्वरूपविषयत्वेन प्रत्यच्चत्वेऽपि लिङ्गसम्भावनायाम्, सर्वत्र प्रत्यच्चविषयीभृतेऽर्थे। २० सर्व एव अनुमेयः स्यादिति भावः। २१ स्वस्वकृपाविषयत्वे। २२ यतः तस्य स्वकृपा-विषयत्वात्। २३ लिङ्गसम्भावना।

दिकमि विज्ञानम् । साध्यज्ञानादुत्तरज्ञानस्यैव तैत्त्वोपपत्तेः तत्र सम्बन्धसम्भवेन तत्सम्भाव-नस्य सम्भवात् । आदिशब्देन अनुक्तपरिष्रहः । अनुक्तश्च परिच्छिन्नो विषयः, तत्परि-च्छेदो वा स्यात ? । सोऽपि आतमसम्वित्तेः मीमांसकज्ञानस्य अहेतुः अगमकः इत्याह-

असिद्धसिद्धि(द्वे)रप्यर्थः सिद्धश्चेदिष्वलं जगत् ॥ १०॥ सिद्धम् [ तन्किमतो ज्ञेयं सैव किन्नानुपाधिका । ] इति ।

परिच्छिन्नस्य विषयस्य तत्परिच्छेद्स्य वा नापरिज्ञातस्येव तछेतुत्वम्; अतिप्रसङ्गान्। न चापरिज्ञातज्ञानस्तिष्ठपयः तत्परिच्छेदो वा 'परिज्ञातः' इत्युपपन्नम् ; 'अखिलं जगत्परिज्ञातम्' इत्यप्युपपत्तेः । परिज्ञायत एव स्वतो मुख्यतोऽर्थविशेपणत्वेन वा तत्परिच्छेद् इति चेत् ; सोऽपि यदि ज्ञानधर्मः; तत्राह—'तिकमतो ज्ञेयम्' इति । तत् अर्थज्ञानम् अतः परिच्छे-दात् किम् नैव ज्ञेयम् अनुमातव्यम् , परिच्छेदपरिज्ञानादेव तदनर्थान्तरत्वेन ज्ञानस्यापि १० स्वत एव परिज्ञातत्वादिति भावः। भवतु वार्थस्येव धर्म इति चेत्; आह—सैव किन्नानुपा-धिका ? सैव परिच्छित्तरेव सिद्धिशब्दवाच्या किं न भवत्येव अनुपाधिका विषयज्ञान-विशेपणश्च्या ? परिच्छित्तरेव सिद्धिशब्दवाच्या किं न भवत्येव अनुपाधिका विषयज्ञान-विशेपणश्च्या ? परिच्छित्तेः स्वतः प्रत्यक्षायाः अव्यतिरेकेणार्थस्यापि तत एव प्रत्यक्षत्वान् विफलमेव ज्ञानम् , अतो विक्छो हेतुः, ज्ञानसाधनाय प्रयुक्तेन तदभावस्येव साधनादिति तात्पर्यम् । तद्यं 'परोक्षज्ञान' इत्यादेः संग्रहः ।

तदेव दृषणमन्यत्राप्यतिदिशन्नाह्-

# एतेन येऽपि मन्यंरन्नप्रत्यक्षं धियोऽपरम् ॥ १८॥ संवेदनं न तेभ्योऽपि प्रायको दत्तमुत्तरम् । इति ।

णृतेन परोक्षेत्यादिना मीमांसकदूपणेन तेभ्योऽपि नाऽदत्तं किन्तु दत्तमेवोत्तरम्। कथम् ? प्रायद्गो वाहुल्येन, परस्याप्युत्तरस्य वक्ष्यमाणत्वात् । सर्वात्मना तद्दाने तैदनुपपत्तेः । २० तेभ्यो येऽपि साङ्ख्या मन्येरन् । किम् ? संवेदनम् चैतन्यम् । कीह्शम् ? अप्रत्यक्षम् प्रत्यक्षस्य प्रमाणविशेपत्वात्, प्रामाण्यस्य च चित्तधर्मत्वात् , चित्ताच्च संवेदनस्य भिन्नत्वेन प्रत्यक्षत्वानुपपत्तेः । अत एवाह्—धियो क्यवसायात्मिकाया बुद्धेः अपरं भिन्नमिति । तात्पर्यमत्र परोक्षसंवेदनेन यदि बुद्धिप्रतिविन्वितार्थानुभवनं विषयानुभवनमेव किन्न स्यात् यतो न मीमांसकमतम् ? आक्षेपसमाधानयोरुभयत्रापि समानत्वादिति । ऍते सङ्बह्दश्लोकाः । २५

नैयायिकस्त्वाह-अर्थप्रकाशनमेव ज्ञानं नात्मप्रकाशनं तित्सद्धावुपायाभावात् । अर्थ-प्रकाशनमेव तंत्रोपायः तस्य तंदन्तरेणानुपपत्तेः । अत एव कस्यचिद्वचनम्-"अप्रत्यन्तोपलम्भस्य नाथदृष्टिः प्रसिद्ध्यति ।" [ ] इति । इति चेत् ; केयमर्थदृष्टेः प्रसिद्धिः-किमुत्पत्तिः, आहोस्विदुपल्टिधः ? कश्चोपलम्भोऽपि यस्याप्रत्यक्षत्वे सत्यर्थदृष्टिनं प्रसिर्द्धाति-किं

९ लिइत्वोपपत्ते: । २ विषयपरिच्छेदः । ३ 'प्रायशः' इति वचनानुपपत्तेः । ४ 'अन्यथानुपपन्नत्वम्' इत्यारभ्य 'एतेन येऽपि' इत्यन्तमष्टौ संप्रहश्लोकाः, 'परोक्षज्ञानविषय' इत्यादिकस्य अर्थस्य एभिः संब्रहात् । ५ आत्मप्रकाशने । ६ अर्थप्रकाशनस्य । ७ आत्मप्रकाशनं विना । ८-छातीति सैव आ०, ब०, प०, स०।

सैवार्थदृष्टिः, उत तैज्ञनकं ज्ञानमिति ? तत्र यद्यभिमितिः सैवार्थदृष्टिरुपरुम्भः, तस्याप्रस्यक्षत्वे सत्युत्पत्तिर्ने सम्भवतीति; तद्युक्तम्; उत्पादे सति पश्चादर्थहर्ण्टेः प्रस्रक्षत्वं युक्तं न पूर्वमेव, अन्यथा अतिप्रङ्गात् । अथ अर्थदृष्टिजनकं ज्ञानमुपलम्भः, तस्याप्रत्यक्षत्वेऽर्थदृष्टिनीत्पद्यते इतिः; तद्युक्तम्; चक्षुरादिवदप्रत्यक्षस्याप्युत्पादकत्वसम्भवात् , तीत्रस्पर्शादिना सुपुप्तप्रैबोधे पूर्वज्ञानासंवे-५ द्नौत् । अथार्थदृष्टेः प्रसिद्धिरूपछिधः; तदाष्ययं स्याद्वाक्यार्थो भवति–अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नार्थोपलम्भैः प्रत्यक्ष इति । न चानेन किञ्चित्साधितं-भवति । अथ दृश्यत इति दृष्टिः अर्थ एव, ततश्चाप्रत्यक्षोपलम्भास्यार्थोऽपि प्रत्यक्षो न भवतीत्यं वाक्यार्थः; नः उपलम्भाद्र्थान्तर-त्वात् । न चैकस्याप्रत्यक्षत्वेन अन्यस्याप्यप्रत्यक्षत्वम् ; अतिप्रसङ्गात् । अथोपलम्भस्याप्रत्यक्षत्वे सति अर्थो दृष्ट इत्येवस्प्रतीतिने भवतीत्यभिमतमेतदस्माकम्, नागृहीतं विशेषणं विशिष्ट-१० प्रतीतौ निमित्तम् । न च सर्वत्र दर्शनविशिष्ट एवार्थो गृह्यते । न हि 'शुक्लो गच्छति गोः' इत्यत्र गोदर्शनमनुभूयते, अपि तु गुणिकयाविशिष्टो गोरेवानुभूयते । ततो नार्थदर्शनस्य स्वसंवेदनसिद्धानुपायत्वम् , अन्यथानुपपत्तिवैधुर्यादिति । तदेतत् व्यामोहंविज्ञिमितं भासर्वज्ञस्य ; स्वप्रकाशनाभावे ज्ञानस्य विषयनियमानुषपत्तेः 'नार्थेदृष्टिः' इति निवेदनात् । न ह्यस्त्रप्रकाशस्य तस्य 'अयमेव विषयो नान्यः' इति शक्योपपादनम् । तत्कारणस्य १५ विषयप्रतिनियमात् तस्यापि तन्नियम: प्रतिनियतविषयं हि तत्कारणम् इन्द्रियसन्निकर्पादिकम्, अतम्तद्वपजनितं ज्ञानमि प्रतिनियतविषयमेवेति चेत् ; कुतः कारणस्य तैन्नियमः ? ज्ञानस्य तन्नियमादिति चेन्; न; परस्पराश्रयर्स्य सुव्यक्तत्वात् । कारणस्य तैव्ज्ञानादेव<sup>9</sup>ंतन्नियम इति चेत् ; नः; तस्याप्यस्वप्रकाशस्य तन्नियम एव विषयो नातन्नियम इत्यशक्योपपाद्त्वात् । तत्कारणस्य तद्विषयनियमात्तस्यापि तन्नियम इति चेत् ; नः 'कुतः कारणस्य तन्नियमः' इत्याद्यनुबन्धादन-२० वस्थापत्तेश्च । ततो नाऽनात्मवेदनस्य ज्ञानस्य त्रिपयप्रतिनियमो विवक्षितवदन्यत्रापि तस्य प्रवृत्ति-सम्भवात् । तदेवाह-

## विमुखज्ञानसंवेदो विरुद्धो व्यक्तिरन्यतः ॥१९॥ इति

मुखं स्वसंवेदनम् अर्थप्रकाशस्य विषयिनयमे तस्यैवोषायत्वेनाधुनैव निवेदनात, तस्याभावो विमुख्यम्-अर्थाभावेऽव्ययीभावविधानात्, तज्ञानन्तीति विमुख्याः, नैयायि-२५ कानां सम्बोधनमेतत । न संवेदः समीचीनं वेदनं संवेदो न सम्भवति युष्माकम् । 'वः' इत्यस्य वच्यमाणस्य सिंहाविलोकिते सम्बन्धात् । कीट्शः संवेदो न सम्भवति १ विरुद्धः विषयप्रतिनियमेन स्वीकृतः । कुत इति चेत् १ व्यक्तिरन्यतः विवक्षितार्थवदन्यत्रापि तत्संवेदनरूपा व्यक्तिः सम्भवति यत इत्यर्थः । तात्पर्यमत्र-

९ तज्जनमकमिति सैय आ०,य०,प०,स०। २--प्रबोधपूर्व-आ०, ब०, प०, स०। ३--नाद्यथार्थ-आ०, ब०,प०,स०। ४ --म्भप्रत्य- आ०,व०,प०,स०। ५ -हज्ज- ता०। ६ -स्य प्रको- आ०, ब०, प०, स०। ७ विषयप्रतिनियमः । ८ सति कारणस्य विषयप्रतिनियमे ज्ञानस्य तिश्वयमः, तिस्मिश्च कारणस्य विषयप्रतिनियम इति । ९ कारणज्ञानादेव । १० विषयप्रतिनियमः ।

१५

ज्ञानस्यानात्मवेदित्वे तस्यायं विषयो घटः । इति स्वेच्छानिबद्धोऽयमर्थात्मा नोपपत्तिमान् ॥६०४॥ स्वेच्छानियद्धाः सर्वेऽपि तस्यैव विषया न किम ? । यतो विवक्षितादर्थादन्यत्रापि न तदति: ॥६०५॥ स्यान्मतं घटविज्ञानं यदि सर्वत्र वर्त्तते । सर्वत्र व्यवहारोऽयं भवेदानयनादिकम् ॥६०६॥ न चैवं नियतार्थस्य व्यवहारस्य दर्शनात् । ततोऽपि नियतार्थत्वं ज्ञानस्यानात्मवेदिनः ॥६०७॥ इति तन्नेष्टभमित्वाद्यवहारस्य देहिनाम् । वहनां दुरीनेऽप्यर्थे कचिदिष्टं तदीक्षणात् ॥६०८॥ नियतार्थनिबद्धरच व्यवहारः क्रतो गतः ?। तदुहप्टेरचेन्न तत्रापि चोद्यस्याम्य प्रवर्त्तान् ॥६०९॥ अस्वप्रकाशात्तदुदृष्टेरिप तस्याः कथं भवान् । ैविषये व्यवहारोऽयं नान्य इत्यपि करूपयेनु ॥६१०॥ अन्यतस्तन्नियमाच्चेन्नन्वेवमनवस्थितिः । सर्वस्यापि प्रसङ्गस्य प्राच्यस्यात्रोपबृंहणात् ॥६११॥ तद्स्वसंविदो बुद्धेरथीनां नियमास्थितेः। व्यवहारः क्वचित्सिद्ध्यन् तदन्यत्रापि सिद्ध्यति ॥६१२॥

तदेवाह-

## अपञ्चारो न वः [स्थानमविदोष्यविदोषणम् ।] इति ।

'अन्यतः' इत्यनुवर्त्तते । विवक्षितादन्यत्रापि विषये समीचीनं चरणं सब्बारः तंव्यवहारः तदभावः असञ्चारः स न च इति पूर्ववत् । तन्न व्यवहारिनयमादिष ज्ञानस्य वेपयनियमः तस्यैवासिद्धेः ।

तदेवं सर्वविज्ञानसर्वार्थत्वे प्रसञ्जिते ।

स्याद्वः सर्वज्ञकिञ्चिञ्ज्ञविभागविकला स्थितिः ॥६१३॥

तदाह-'स्थानमविशेष्यविशेषणम्' इति । विशेष्याश्च सर्वज्ञाः सकलवेदन-उक्षणविशेपैणाधारत्वात् विशेषणादच किञ्चिज्ञाः तदभावात् , विशेष्यविशेषणा न विद्यन्ते पस्मिंस्तद् अविशेष्यविशेषणं स्थानम् ।

स्यान्मतम् – न कारणनियमान्नापि कार्यनियमात् दर्शनस्य नियतविषयाभिमुख्यं येनैवं ऱ्यात्, अपि तु अनुभवादेव । सर्वविषयत्वे हि 'सर्वे दृष्टम्' इत्यनुभवः स्यात् । न चैवम्, ३०

१ -पि न यथार्थत्वं आ०, ब०, प०, स०। २ विषयव्य- आ०, ब०, प०, स०। १ -षाधारत्वात् गा०, ब०, प०। -षाधारणत्वात् स०।

'घटो दृष्टः पटो दृष्टः' इति विषयिनयमेनैव तस्यानुभवान । योगिदर्शनस्य तु सर्वार्थत्वमुपपन्नमेव, सर्वत्रापि दृष्टत्वेनैव तदनुभवोद्भवान्, तत्कथमविशेष्यविशेषणं नैयायिकानामैवस्थानम् अनुभवबद्धादेव सक्छेतरिवष्यसंवेदनभेद्व्यवस्थितौ सर्वज्ञिकिव्यञ्ज्ञविभागोपपत्तोः सविशेष्य-विशेषणस्यैव तद्वस्थानस्य सम्भवादिति ? तत्रोत्त्यते—कोऽयमनुभवो येन दर्शनम्य तदाभिमु-स्थम् ? तदेव दर्शनमिति चेत ; स्वतम्ति हि तस्य तदाभिमुस्थवगन्तव्यम् । तथा चेत ; नः स्वसंवेदनप्रत्युव्जावनेन तद्भावप्रतिज्ञाविरोधात । तदेवाह-'विमुख्यज्ञानसंवेदो विसद्धः' इति । विमुखं च तत् विषयान्तरिनिर्मुखत्वान, ज्ञानव्य घटादिदर्शनं विमुखज्ञानं तस्य यः स्वत एव संवेदः अन्यतः संवेदनम्य वद्यमाणोत्तरत्वात् । स विमुख्ने विरोधवान् स्वप्रकाश-विकलसकर्वज्ञानप्रतिज्ञयेति यावन ।

१० भवतु तर्हि तदन्यदेव ज्ञानं तदनुभव इति । तदेवाह्-'ठयक्तिरन्यतः' इति । दर्शनस्य यत्तदाभिमुख्यं तस्य अन्यतः दर्शनविषयादेव ज्ञानात ठयक्तिः प्राकट्यमिति । अत्रेदमाह -'अस्त्र्यारः' इति । समीचीनद्रचारो ज्ञानं तदाभिमुख्यस्य तदभावः अस्त्र्यारः तदन्यतोऽपि तस्य न सम्यक् परिज्ञानमित्यर्थः । तथा हि—तस्याष्याभिमुख्यं 'नियताभिमुख एव दर्शने न सर्वाभिमुखे' इति कुतः परिज्ञानं येनैवमुच्यते नियताभिमुखमेव दर्शनं हष्टमित्यनु-भवात , अन्यथा च तदभावादिति चेन ? न ; तत्रापि 'कोऽयऽमनुभवः' इत्यादि प्रवन्धस्यानु-वन्धादनवस्थानदोपानुपञ्चनात । तदेवाह्-'अनवस्थानम्' इति ।

अँवस्थानमदृष्टशक्तः, ईश्वरानुप्रहात , अन्यतो वा भवतीति चेत् ; यस्य तर्हि ज्ञानस्य स्वतः परतश्च न परिज्ञानं तत्र्यापारस्येत्थमभावेनानिकपणान न तद्विपयस्य ज्ञानस्येत्थमभावेनिर्णयः तद्भावे च तद्विपयस्य, इति तावद्वक्तव्यं यावदर्थदर्शनस्य नियताभिमुख्यं निर्णयदूरं भवति । ततो न तदाभिमुख्यं विशेपणं तद्दर्शनक्च विशेष्यमित्युपपन्नम् । एतदाह—अविशेषणम् । विशेष्यविशेपणयोरुक्तरूपयोरभाव एव स्यादित्यर्थः । ततोऽनुभववलमपि दर्शनस्य नियतविपयत्वे निबन्धनमिति कॅल्पनैव केवलमविशिष्यते तस्याश्च सर्वत्राविशेपात्सर्वाभिमुखमपि तत्प्राप्तम् । ततो यदुक्तं व्योमवता (१)—''यस्मिन्नेव विषये ज्ञानमुत्पन्नं स एवोपलभ्यो नेतर इति विषयविषयिभावस्य नियामकत्वम्'' [ प्रशः व्यो० ए० ५२८ ] इति ; तद्रयन्तवालभापितम् ; विषयविषयिभावस्यैवातिप्रसङ्गेन पर्यनुयुक्तत्वात् । न हि दोषेण पर्यनुयुक्तस्यैव तत्परिहारायोपदर्शनमुपपन्नम्, अन्यथा विप्रतिपत्त्या पर्यनुयुक्तस्य अनित्यत्वादेरेव तत्परिहारायोपदर्शनसम्भवात्तदर्थं कृतकत्वाद्युपदर्शनमुपपन्नं न भवेत् । न चैवं कस्यचिदिष्टाप्रसिद्धिः, विवादविपयमेवोपदर्श्य तत्परिहारस्य सम्भवे प्रयासरिहतस्यैव स्वपक्षव्यवस्थापनस्य सम्भवात् । तदस्मादशक्यवतिपेधमेव दर्शनस्य सर्वविषयत्वम् ।

अपि च, कम्यचित् तेन द्रष्टृत्वे परस्यापि स्यात् तद्नात्मप्रकाशस्याविशेपात् । नायं

१-मनवस्था- आ॰ ब॰,प॰,स॰। २ तथाभि- आ॰,ब॰,प॰,स॰। ३ -लप्रतिज्ञानप्रति-आ॰,ब॰, प॰,स॰। ४ अनव-आ॰,ब॰,प॰,स॰। ५ कल्पः नैव आ॰,ब॰,प॰,स॰। ६ व्योममती आ॰,ब॰,प॰,स॰।

दोषः, सम्बन्धस्य नियामकत्वात् । अनात्मप्रकाशस्यापि यत्रैव तस्य सम्बन्धस्तस्यैव तद्विपय-दर्शनं भवति न परम्य । तथा च परस्य वचनम्—''यिस्मिन्नात्मिनि समयेनं ज्ञानम्रपजातं स एव द्रष्टा नान्यः । तत्र विवित्तित्वज्ञानासमवायात् ।'' [ प्रशः व्यो० १० ५२५ ] इति चेत् ; न; समवायिनयमस्य दुरवबोधत्वात् । तथाहि—कृत इदमवगन्तव्यम्—'कचिदेवात्मिनि दर्शनस्य समवायो नान्यत्र' इति ? तत एव दर्शनादिति चेत् ; न ; स्वसंवेदनप्रत्युज्ञीवनात् । ५ तस्य च तद्भावप्रैतिज्ञया विरोधान् । तदाह—'विमुखज्ञानसंवदो विरुद्धः' इति । व्याख्यानं पूर्ववत् । इयान्विशेषः—'विमुखत्वं वप्यान्तरं प्रति, अधुना तु आत्मान्तर-संम्वन्धं प्रति' इति ।

भवतु तर्हि ज्ञानादन्यत एव तस्य तित्रयमाँवगमः । तदाह-वयक्तिरन्यतः तित्रयमन्येति । तत्राह-असञ्चारः असम्प्रतिपत्तिः तित्रयमस्य । कृतः १ इत्याह-अनवस्थानं १०
यत इति । तथाहि-तदिपि ज्ञानं तदात्मन्येय समयेतं तिद्वपयम् "एकात्मसमयेतानन्तरज्ञानवेद्यमर्थज्ञानम्" [ ] इत्यभ्युपगमान् । तम्यापि कृतस्तित्रयमावँगमः १ तत एयेति
चेत् ; न; 'स्वसंवेदनप्रत्युज्ञीवनात्' इत्याद्यतुवन्यादनवम्थोपस्थानस्य व्यक्तत्वात् । त्रृंदुपस्थानमाकाङ्क्षानिवृत्त्या नियम्यत इति चेत् ; न तिह् चरमस्य तृत्रियमपरिज्ञानं तदभावात्र "तत्पूवंस्येति [ न ] दर्शनस्य कचित्समवायनियमः म्वतोऽन्यतश्च तद्परिज्ञानादिति न तञ्ज्ञानं १५
विशेष्यं नापि तस्य नियतात्मत्वसमयेतत्वं विशेषणभित्यायातम् । तदेवाह-अविशेष्यविशेपणम् । विशेष्यिवशेषणे व्याख्याते, तयोरभावः अविशेष्यिवशेषणम् अर्थाभावेऽव्ययीभावान् ।

अपि च, अनात्मप्रकाशने ज्ञानस्य ज्ञानत्वमेव कथम् ? कथं च न स्यात् ? तत्प्रति-पत्त्युपायाभावात् । "तदेव तत्रोपाय इति चेत् ; न, स्वसंवेदनप्रत्युज्जीवनेनै<sup>२</sup> तदभावप्रतिज्ञावि- २० रोधात् । तदाह-'विमुखज्ञानसंवेदो विरुद्धः' इति । व्याख्यातं विमुखं तस्य ज्ञानेन ज्ञानात्मना स्वतः संवेदो विरुद्धः पूर्ववत् ।

व्यक्तिस्तर्हि तज्ज्ञानत्वस्य अन्यतम्तद्विपयाज्ज्ञानादिति परः; तत्राह्-'अस्वञ्चारः' इति । तात्पर्यमत्र यत्तदन्यज्ञानं तत्प्रत्यक्षम्, अन्यद्वा भवेत् ? प्रत्यक्षमि यद्यर्थप्रकाशनं न भवित कथं तदिभमुखस्य ज्ञानस्य प्रकाशनं विषयाप्रकाशने तदाभिमुख्यास्याशक्यप्रकाशनत्वात् ? २५ तद्प्रकाशने तद्विशिष्टतयैव ज्ञानस्याप्रकाशनम्, अतो मा भूत्तद्विषयं सविकल्पकं प्रत्यक्षं तस्य सविशेषणवम्तुप्रतिपत्तिरूपत्वेन विशेषणाप्रतिपत्तावनुत्पत्तेः, निर्विकल्पकं तु तत्स्वरूपमात्रालो-चनरूपं प्रत्यक्षं १ अत्यक्षं १ अत्यक्षं १ अत्यक्षं प्रत्यक्षं १ अत्यक्षं १ अत्य

१ -तिज्ञाया आ०, ब०, प०, स०। २ पूर्वविष- आ०,व०, प०, स०। ३ -रसम्बद्धं प्रति आ०,व०, प०, स०। ४ -मापगमः आ०, व०, प०, स०। ५ तदपरिज्ञानं आ०, व०, प०, स०। ६ एकार्थसम- आ०, व०, प०, स०। ७ -मापगमः आ०, व०, प०, स०। ८ अनवस्थोपस्थानम् । ९ समवायनियम । १० उपचरमस्य । ११ ज्ञानमेव स्वसिद्धौ उपायः । १२ -वने तद- व०। १३ विशेषणाप्रतिपत्ताविष ।

**સ્**५

म्भात्, "अर्थग्रहणं बुद्धिः" [न्यायभा० ३।३।४६ ] इत्यभ्युपगमात् । तदाभिमुख्यस्य चेदप्रतिपत्तिः किमविशिष्टं तस्य रूपं यन्निर्विकल्पकप्रत्यक्षवेदां भवेत् ? प्रकाशमात्रमिति चेत् : नः विषयविभुखस्य तस्यैयाभावात् । सत्यम्, तद्भिमुखमेव तत्, केवलं तदाभिमुख्यं न गृद्यते, प्रकाशमात्रस्येव प्रहणादिति चेत् ; न ; प्रकाशात्तदाभिमुख्यस्याभेदे कथमप्रहणं प्रकाश-५ स्यापि तत्त्रसङ्गात् ? गृहीतेतरस्वरूपतायाश्च विरोधात् । भेदे तु न प्रकाशस्य प्रकाशस्यम् अर्थाभिमुखत्वाभावान्, अतिप्रसङ्गान् । भिन्नेनापि तदाभिमुख्येन सम्बन्धात्तद्भिमुखतयैव प्रकाश इति चेत् ; नैवम् ; स्वाभिमुखत्वस्यापि सम्भवात् , तत्सन्बन्धस्यापि तत्रोपपत्तेः । तत्त्रकाशमनात्मप्रकाशं ज्ञानम् । न च सविकल्पकस्य प्रत्यक्षस्य तत्राभावे निर्विकल्पकमपि सम्भवति तुँस्यैव तुँत्र प्रमाणत्वान् । तथा च व्योमवता उक्तम्-"अथास्त्वेवं निर्विकल्पकज्ञा-१० नस्योत्पत्तिः, सद्भावे तु किं प्रमाणम् ? सविकल्पकज्ञानोत्पत्तिरेव'' [ प्रश्च० च्यो० प्र० ५५७ ] इर्ति । ततः सत्यपि निर्विकलपके सविकलपकमङ्गीकर्त्तव्यम्, अन्यथा तद्सिद्धेः । तस्य च न विषये सञ्चारो न प्रशत्तिस्तत्कथं नेन तदर्थज्ञानस्य प्रकाशनम् ? नत्रासञ्चार एव तस्य कस्मादिति चेत् ? अतत्सन्निकर्पजत्वात् . अर्थसन्निकर्पजं हि ज्ञानमर्थे सञ्चारवन्नापरम् । न च द्वितीर्यज्ञानं तत्सित्रकर्पजम् , अर्थज्ञानसित्रकर्पादेवं संयुक्तसमवायलक्षणात्तदुत्पत्तेः । अत-🤐 त्यात्रकर्पजस्यापि तत्र सञ्चारे कथमयमेवास्य विषयो नापर इति व्यवस्था ? तदाह-अनव-स्थानम् विषयस्येति यावन् । तन्न प्रत्यक्षाद्र्यज्ञानस्य ज्ञानत्वपतिपत्तिः ।

भवतु तदन्यत एव तत्प्रतिपत्तिर्द्वितीयस्यैव दिक्र्ष्यस्य पादानादिति चेत् ; न; किं तदन्यत् ? उपमानमिति चेत् ; न; तस्योपलभ्य एव विषये वाच्यत्वोपाधिकत्वेन प्रवृत्तेः, अर्थज्ञानस्य चानुपलभ्यत्वप्रतिपादनात् । आगम इति चेत् ; न; तस्माद्प्यपरिज्ञातात्तदप्रतिपत्तेः । परिज्ञातादेव भवत्विति चेत् ;

ैंतज्ज्ञानस्यापि तज्ज्ञत्वं वेदां चेदागमान्तरात्। तत्राप्येवं प्रसङ्गः स्यात्तथा सत्यनवस्थितिः ॥६१४॥ अनुमानं तु नास्त्येव तज्ज्ञानत्वाववोधनम् । प्रत्यक्षपूर्वकत्वेन तद्त्ययात् ॥६१५॥ न चास्ति पद्धमं मानं न्यायतत्त्वविदां मते । अर्थवोधस्य वोधत्वं यतः स्यादुपपत्तिमत् ॥६१६॥

तत: किम् ? इत्याह्-अविद्योष्यविद्योषणम् ज्ञानं विशेष्यं तस्य विशेषणमर्थस-

१ "अर्थाभिमुख्यविरोपगरिहतम्" -ता० टि० । २ -कं प्र-आ०, ब०,प०,स० । ३ सविकल्पस्यैव । ४ निर्विकल्पके । ५ न्योमवतावुक्तं स० । न्योममतेहक्तं प० । न्योममताहक्तं आ०, ब० । ६ "अन्यथा हि विशिष्टार्थानुपलन्धौ विशिष्टस्य सङ्के तस्मरणस्यानुपपत्तेः सविकल्पकं ज्ञानं न स्यात् , तस्य तत्कार्यत्वात्" -प्रश्र० न्यो० पृ० ५५७ । ७ च वि— आ०, ब०, प०, स० । ८ -यं ज्ञा— आ०, ब०, प०, स० । ९ मनःसंयुक्ते आत्मिनि अर्थज्ञानस्य समवेतत्वात् । १० आगमज्ञानस्यापि । ११ अर्थज्ञानज्ञत्वम् । तज्जत्वं आ०, ब०, स० । तज्जन्यत्वं प० । १२ प्रत्यक्षाभावे ।

म्बन्धित्वं तदुभयं न भवेत् अनुपायत्वेनाप्रतिपत्तिविषयत्वादिति । ततो यदुक्तं भासर्वज्ञेन – 
''स्वात्मावबोधकत्वाभावे कथमसौ बोधस्वभाव इति चेत् इति पूर्वपक्षियत्वा समाधानम् —
स्वात्मदाहकत्वाभावेऽपि यथाग्निद्हनस्वभावः स्वात्मदायकत्वाभावेऽपि यथा दात्राः
दिकं दात्रादिस्वभावम् ।'' [ ] इति ; तत्प्रतिविहितम्; दृष्टान्तमात्रात्साध्यसिद्धौ सर्वत्र हेतुवैफल्यात् अतिप्रसङ्गाच्च । न तन्मात्रादेव तत्साधनमपि त्पपत्तिमत्त्यां च, उप- ५ पत्तिश्च तथाप्रतिपन्नत्वम् । तद्यमर्थः – अनात्मवेदनेऽपि ज्ञानं ज्ञानमेव तथाप्रतिपन्नत्वस्य प्रतिपिद्धत्वान् ।

र्यंद्ण्यन्यदुक्तं 'तेनेव-''तदप्रसिद्धां विषयस्याप्यप्रसिद्धिरित चेत् , इति पूर्वपक्षयित्वा समाधानम्-किं कारणम् ? न हि तदुपलम्भः स्वविषयं लिङ्गवत्साधयति येन तद- १०
प्रसिद्धौ विषयस्याप्यप्रसिद्धिः स्यात् । किं तर्हिं ? तद्गृहीतिरूपतयोत्पाद्मात्रेण तं
विषयं व्यवहारयोग्यं करोति तद्प्रसिद्धाविष विषयः प्रसिद्ध एवेत्युच्यते'' [ ]
इति ; तर्द्ण्यसम्बद्धम्; तद्गृहीतिरूपतयोत्पाद्स्येव दुष्परिज्ञानत्वेन प्रतिक्षिप्तत्वात् । ततो ज्ञानस्य
विपयनियमं नियतप्रमात्तसमवायमर्थप्रकाशरूपत्वच्च प्रतिपत्तुमिच्छता स्वप्रकाशरूपं तद्भ्युपगन्तव्यम् , अन्यथा तदसम्भवादुक्तवत् । स्वप्रकाशे तु ज्ञाने सम्भवति तत्प्रतिपत्तिः-'यद्विपयतया १५
यदात्मस्वभावतया च स्वतस्तस्य वेदनं स एव तद्थीं नापरः स एव च तेन प्रमाता नापरः'
इति, अस्यार्थपरिच्छित्तिरूपतया च स्वतः प्रवेदनात् 'ज्ञानमेव तत् नाज्ञानम्' इत्यस्य च स्वत
एव व्यवस्थापनात् । ततः स्वप्रकाशमेव ज्ञानं स्वहेतुवलात्त्येवोत्यत्तेः ।

यत्पुनरत्र तस्यैव वर्चनम्-''उत्पादे हि सित पश्चाद्यष्टष्टेः प्रत्यक्षत्वं युक्तं न पूर्व-मव'' [ ] इति ; तत्पराभिशायापरिज्ञानादेवोक्तम् । न हि सौगतस्यापि 'अप्रत्यन्तोपल- २० मभस्य' इत्यादि ज्ञुवाणस्यायमभिप्रायः 'शागेवार्थदृष्टेः प्रत्यक्षत्वं पश्चादुत्पत्तः' इति, अपि तृत्पद्यमानैव सौ स्वप्रकाशरूपत्या प्रत्यक्षेवोत्पद्यते, तद्भपतयोत्पत्तावेव 'तस्यास्तद्भपत्वोपपत्तेः'', अतद्भपतयोत्पत्तः 'अनुत्पत्तिरेवेति अनुत्पन्नैवार्थदृष्टिभवदित्ययमेवं । तत्कथं पराभिप्रायतः पौर्वा-पर्यमर्थदृष्ट्यो तत्प्रत्यक्षत्वतदुत्पाद्योर्थतस्तत्र 'निह्य' इत्यादि दूपणमुद्घुप्येत ? 'तद्यमिवज्ञातपूर्व-पक्षत्या दूपणमुद्धोपयन्नात्मनो विदूपकत्त्यमावेदयति । एवमन्यद्पि तस्य दुर्विलसितमुपद्दर्थं २५ प्रतिविधातत्र्यम् ।

कथं पुनरात्मवेदनं ज्ञानस्य ? कथञ्च न स्यात ? स्वात्मिन क्रियाविरोधादिति चेन् ; न; असिद्धत्वात् । विरोधोऽपि प्रमाणबाधनमेव नापरः, ततः कस्यचित्रिपेधायोगात् । स च

१ चेन्नेति पूर्व- स०। चेन्न तिदिति पूर्व -प०। २ स्वात्मादाहक- आ०, ब०, प०, स०। लवनार्थ- कदाप्धातोः दायकः इति रूपम्, छेदक इति यात्रत्। ३ धात्रादि- आ०, घ०, प०। ४ दृष्टान्तमात्रादेव। ५-त्तया वोप- आ०, ब०, प०, स०। ६ यदाय-आ०, ब०, प०, स०। ७ भार्षवंत्रेनैव। ८ तद्प्यसम्बन्धम् ता०। ९ अर्थदृष्टिः । १० अर्थदृष्टेः । ११ अर्थदृष्टित्वोपपत्तेः । १२ -ित्तरन्योरपत्ति-आ०, ब०, प०, स०। १३ सीगतस्याभित्रायः । १४ तद्यमपि ज्ञात-आ०, ब०, प०, स०।

१५

२०

प्रमाणप्रसिद्धेन सिद्ध्यति, 'तत्प्रसिद्धञ्च तद्वाधितं च' इति तत्रैव विरोधात् । प्रमाणप्रसिद्ध<del>ञ</del>्च ज्ञानस्य स्वप्रवेदनं विषयनियमादिनाऽनुमानेन तद्र्यवस्थापनात् । <sup>3</sup>सपक्षानुगमाभावादनुमानमेव तन्त भवतीति चेत् ; स्यादेतदेवम्, यदि <sup>अ</sup>तदनुगमस्यासाधारणतया <sup>४</sup>तल्लक्षणत्वम् । न चैवम् , तदाभासेऽपि तृरपुत्रत्वादो भावात् । तस्मादन्यथानुपपन्नत्वस्यैव र्तथा तल्लक्ष्मणत्वम् । ५ तच्चाविकलमेव विषयनियमादो । तँदेव कथं तैदनुगमाभावे गम्यत इति चेत् ? नः विपक्षे बाधकबळादेव तद्वगमात् , तस्य चोपद्शितत्वात् । करिष्यते च तँस्यैव तल्ळक्षणत्वे प्रबन्ध इति नेह प्रतन्यते । ततः सम्यगेव प्रकृतमनुमानमिति न तद्विपये ज्ञानस्यात्मवेदने कश्चिद्विरोधो यतस्तन्निपेधः स्यात ।

> प्रमाणसिद्धमप्येतद्विरुद्धं चेत्स्ववेदनम् । अर्थवेदनमध्येवं विरुद्धमवबुध्यताम् ॥६१७॥ प्रमाणमेव तस्यापि परित्राणाय नापरम् । ततः स्ववित्तोरत्राणे त्राणमर्थविदः कथम् ? ॥६१८॥ स्वार्थवित्तिविछोपे च ज्ञानमेव क्षयं व्रजेत । ज्ञानाभावे कथं ज्ञेयं स्वसंवेदनविद्विपाम ? ॥६१९॥ ज्ञानज्ञेयविरोपे च शून्यवादानुपञ्जनम् । तस्मान्न्यायज्ञनिर्वन्धो मुच्यतामस्ववेदनात् ॥६२०॥

इदमेवाभिसन्धाय सौगतेनाप्यक्तम्-

''यदा स्वरूपं तत्तस्य तदा केंव विरोधिता ।

स्वरूपेण विरोधे हि सर्वमेव "प्रलीयते ॥"[प्रव्वार्तिकाल०२।३२९] इति। कश्चायं "स्वात्मा नाम यत्र क्रियाविरोधः ? क्रियावानेवार्थ इति चेत् : तत्र" तद्विरोधे कथं कियावत्त्वम् ? क्रियावत्त्वे वा कथं तिहरोधो व्याघातात् ? न व्याघातः तत्कर्मकत्वेन तत्र तिहरोधस्याभिधानात् , तत्कर्त्वका तु न विरुध्यत एव 'छिनत्ति खड्डः' इति प्रतीते:, कर्म तु तत्र व्यतिरिक्तमेव खङ्गः काष्टं छिनतीति प्रत्ययादिति चेत् ; नन्वेवं बुद्धेरप्यात्मसमवायिन्याः तत्कर्म-<sup>13</sup>कत्वमेव <sup>38</sup>प्रतिपिद्धं भवति, न चैतत्पथ्यं भवताम् , आत्मनोऽप्रमेयत्वप्रसङ्गात् तस्यैव बुद्धौ २५ कर्तृत्वान् । तदिदमन्यत्र सन्धानमन्यत्र पातः शरस्य, बुद्धेः स्वसंवेदनप्रतिषेधायोपकान्तेन आत्मिन प्रतिपत्तिकर्मत्वप्रतिपेधान । तत्र कियावानर्थः स्वात्मा । क्रियैवेति चेन ; क: पुन: क्रियाविरोध: १ ताद्रृष्यानुपपत्तिरिति चेत् ; कथं पुनस्तस्या एव तद्रूपत्वानुपपत्ति: द्रृब्यादी-

१ प्रमाणसिद्धेर्नसिद्धयतेतत्त्र- आ०, ब०, प० । प्रमाणसिद्धेर्नसिद्धार्येतस्त्र- स० । २ स च पक्षा- आ०, ब०, प०, स०। ३ तदनवगम- आ०, ब०, प०, स०। सपक्षानुगमस्य । ४ अनुमानत्क्षणस्यम् । ५ गर्भस्थः इयामः तःपुत्रत्वात् इतस्पुत्रवदित्यादौ । ६ असाधारणतया । ७ अन्यथानुपपन्नत्वमेव । ८ सपक्षा-नुगमाभावे । ९ अन्ययानुपपञ्चत्वस्यैव । १० प्रतीयते प०, स० । ११ स्वात्मनाम् यत्र आ०, ब०, प०, स० । ''स्वारमा हि कियायाः स्वरूपम्, कियावादारमा वा ?''-प्रमेयक० पृ० १३६ । न्यायकुम् ० पृ० १८८ । स्या० रस्ना॰ पृ० २२९ । १२ कियावत्यर्थे । १३.वुद्धिकर्मकत्वमेव बुद्धिविषयत्वमेव । १४ प्रसिद्धं आ०.व०,प०,स०।

१५

नामिष द्रव्यादिरूपत्वानुपपत्त्या शून्यवादानुपङ्गात्। तद्विषयत्वेनं तंत्र तँदनुपपत्तिनं तद्रपत्वेनेति। न हि छिदिशत्मन्यिप छिदिभेवतीति चेत्; किंविषया तर्हि छिदिः ? निर्विषयत्वे स्वात्मनीति विशेषानुपादानप्रसङ्गात्। काष्ठिवषयेति चेत्; कृत एतत् ? स्वसत्ताया एवेति चेत्; न; स्वात्मविषयत्वस्यापि प्रसङ्गात्। विशेषाधानादिति चेत्; न; स्वात्मन्यिप तत्सम्भवात्। काष्ठ एव छिदिकृतस्य विशेषस्य विनाशात्मनः प्रतिपत्तिनं छियात्मनीति चेत्; न; काष्ठेऽपि साक्षा- पतस्य तंत्कृतत्वाभावात्, तदारम्भकंषवयवसंयोगिवनाशकृतत्वात्। पारम्पर्येण छिदिकृतत्वम- पीति चेत्; सिद्धं तर्हि तस्याः स्वात्मविषयत्वमिष त्रिहिनाशस्यापि पारम्पर्येण तत्कार्यत्वात्। छिदिहिं खङ्गसमवाथिनी खङ्गकाष्ठसंयोगात् स्वकार्यात्रवर्त्तमाना भवत्येव परम्परया स्विना- शस्य कारणम्। अथैवमिष तस्या न स्वविषयत्वम् ; काष्ठविषयत्वमिष मा भूत्। ततो न स्वात्मन्येव क्रियाविरोधः परात्मन्यिप तद्भावात्। तथा च-

यथा विरोधमुद्धीक्ष्य ैं छिदेरात्मिन कल्प्यते । विरोधो वेदनस्यापि स्वात्मिन न्यायवेदिभिः ॥६२१॥ तथाऽन्यत्रापि ैंतं दृष्टा तस्याः किन्नोपकल्प्यते । वेदनस्य स्ववाह्येऽपि विरोधो बाधवर्जितः ॥६२२॥ ैं उभयत्र विरुद्धञ्च ज्ञानं तदिति केवलम् । प्रत्येतव्यं भवदेतद्भौतमुद्राप्रमाणकैः ॥६२३॥

ततो न स्वामनि क्रियाविरोधेन अर्थज्ञानस्य स्वसंवेदननिर्पधनमुपपन्नम् ।

तिन्नपेधे वा कुतस्तरये प्रतिप्रत्तिः ? अप्रतिपत्तिकमेव तत्सर्वदेति चेत् ; न ; व्यामकुसुमवत्तदभावापत्तेः । "एकात्मसमवेतानन्तरज्ञानादिति चेत् ; कुत इदमवसितम् ? 'अर्थज्ञानं ज्ञानान्तरवेद्यं वेद्यत्वात् "कल्कशवत्" इस्यनुमानादिति चेत् ; कल्कशस्यापि कुतस्तद्वेद्यत्वमवसितं २० यतो निद्शेनस्य साध्यवैकत्यं न भवेत् ? तद्वेदनादेवेति चेत् ; न; तस्याखसंवेदनत्वात् । यदि हि न "तस्यसंवेदनं भवत्येव ततः कल्झान्यत्वस्य "तद्धमस्य प्रहणम् । न चैवम् , अतो विकद्धमेतत्— अनात्मवेदिन एव ज्ञानात्तस्य कुतिश्चदन्यत्वं गृह्यते इति । तदेवाह— 'विमुख्य' इत्यादि । विपयात् विभिन्नं मुखं रूपं यस्य तत् ज्ञानं विमुख्जानम् , तस्य यः खतः संवेदः स विरुद्धः खसंवेदनप्रसङ्गत् । व्यक्तिरन्यतः कल्झ्जानादन्यत एव ज्ञानात्तक- २५ ल्झान्यत्वस्य व्यक्तिः प्रकाशनमिति परः । तत्राह— 'असञ्चारः' इति । असञ्चारः असम्प्रतिपत्तिः कल्झान्तदन्यत्वस्येति यावन् ।

१ कियाविषयत्वेन । २ कियायाम् । ३ कियारूपत्वानुषपत्तिः । ४ स्वसत्तैवेति आ०, ब०, प०, स० । ५ छिदिकृत । ६-कस्यावय-आ०, ब०, प०, स० । ७ चेद्सिद्धं आ०, ब०, प०, स० । ८ छिदिविनाश्चापि । ५ -णापि तत्का-आ०, ब०, प०, स० । १० छिदिरात्मिन क-आ०, ब०, प०, स०। ११ तद्दष्टात-आ०, ब०, प०, स० । विरोधम् । १२ वाद्ये स्वात्मिन च । १३ अर्थज्ञ नस्य । १४ एकार्थसम-आ०, ब०, प०, स० । १५ कळशादिवत् आ०, ब०, प०, स० । १६ द्रष्टठमम् - पृ० ११२ टि० २ । १७ कळशावेदनम् । १८ ज्ञानधर्मस्य ।

ų

अन्यत्वं कलश्ज्ञानस्यान्यतो यदि वेद्यते ।
तस्यापि कलश्ज्ञानादन्यत्वं गम्यते कुतः ? ॥६२४॥
तदन्यत्वापरिज्ञाने वचस्तत्तादृशं कथम् ? ।
कलशाद्वेदनान्यत्वमन्यतो वेदनादिति ॥६२५॥
वेदनं न स्वतस्तस्य स्वसंवित्त्यैपलापिनाम् ।
अन्यतो वेदने तु स्यादनवस्थानदूपणम् ॥६२६॥

तदाह-'अनवस्थानम्' इति । ततश्च न तज्ज्ञानं विशेष्यं नापि तस्य कलशार्था-नतरत्वं विशेषणमित्यायातम् । तदाह-'अयिशोष्यविशोषणम्' इति । ततो निदर्शनस्य साध्यवैकल्यमिति भावः ।

१० यत्पुनरत्र परस्यानुमानम्-''कलशादर्थान्तरं तज्ज्ञानं चेतनत्त्रात् , यत्पुनस्तस्माद-नर्थान्तरं तन्न चेतनं यथा तस्येव स्यरूपम् , चेतनञ्च तज्ज्ञानम् , तस्मात् ततोऽथिन्तरम्'' [ ] इति ; तदिप न समीचीनम् ; अनुमानक्षानस्यापि तज्ज्ञानादन्यत्वस्य स्वतः पूर्ववदप्रतिवेदनात् , अनुमानान्तरपरिकल्पनायामनवस्थापत्तोः ।

अपि च, छतः कलशाच्चेतनत्वस्य व्यावृत्तिः ? तस्य तद्विरुद्धेनाचेतनत्वेन व्याप्तत्वा१५ दिति चेत् ; तदेव छतोऽवगतम् , यतस्तद्याप्तादनर्थान्तरत्वात् व्यावर्त्तमानं चेतनत्वमर्थान्तरत्व
पव नियतं तद्वगमयेत् ? तत एव कलश्चाद्यानादिति चेत् ; तेनापि चेतन्यं क प्रतिपन्नं यतस्तत्यर्थुदासरूपमचेतनत्वं कलशस्य वतोऽवगम्यताम् ? अप्रतिपन्ने तस्मिन् तत्पर्धु दासस्य दुरवगमत्वात् अप्रतिपन्नमंशकपर्धु दासवत् । आत्मन्येव तत्प्रतिपन्नमिति चेत् ; न; अनात्मवेदिनि
तस्मिन् तद्योगात् । ज्ञानान्तर इति चेत् ; न; तस्य तद्विपयत्वार्न् । तन्न कलशस्य तञ्ज्ञाना२० देवाचेतनत्वपरिज्ञानम् । अन्यतो ज्ञानादिति चेत् ; न; ततोऽपि कलशमात्रविपयात्तद्वपपत्तेः ।
प्रतिषेध्यचेतनत्वविपयमपि तिदिति चेत् ; किं तज्ञेतनम् ? तदेव ज्ञानमिति चेत् ; न;
अस्वात्मवेदिनस्तस्य तद्विपयत्वायोगात् । कलशज्ञानमिति चेत् ; कुत एतत् ?, वतस्य गैतेनार्थवेदनत्वेन प्रद्वणात्तद्भवत्वाच्च चेतनस्येति चेत् ; ईट्झस्तद्यापारः क्रतोऽवगतो येनैवमुच्यते ? न
तावत्तत एव ; तस्यानात्मविपयत्वात् । तादशतद्यापारगोचरत्वस्य रे स्वतः विवेदन्त२५ भावात् । अन्यतश्च तत्कल्पनायाम् अनवस्थादोपात् । आकाङ्कानिवृत्त्या तद्दोपनिवृत्तिरिति चेत् ; कथं पुनर्जिज्ञासिततादशतत्र्यापारनिश्चयाभावे तदाकाङ्कानिवृत्तिः वित् ः
रेतस्यास्तिशक्चयनिवन्यनत्वात् ? अट्टादेस्तर्दि वेत्रापितिवृत्तिरिति चेत् ; सोऽपि यदि

१ - स्विवलिपि-आ०, ब०, प०, स०। २ कलशज्ञानात् भिन्नत्वस्य। ३ कलशज्ञानात् । ४ चैतन्ये । ५ - मशंक्यपर्युं - आ०, ब०, प०, स०। ६ - च न तत्प्र-आ०, ब०, प०, स०। ७ ज्ञानान्तरस्य। ८ कलश्च-ज्ञानाविपयत्वात् । ९ ज्ञानान्तरम् । १० कलशज्ञानस्य । ११ ज्ञानान्तरेण । १२ - रयोरगोचरत्वस्य-आ०, ब०, प०, स०। १३ परिवेदना - आ०, ब०, प०। १४ आकाक्षानियृत्तेः । १५ अनवस्थादोष ।

तिन्नश्चयमविधाय तद्दोपं निवर्त्तयति तदवस्थं तद्यापारापरिज्ञानम् । तद्विधानमपि यद्यन्यतः ; कथं तद्दोपनिवर्त्तनम् ? तत्राप्यन्यतस्तद्विधानस्यापेक्षणीयत्वात् । यद्यापारो बुभुत्सि-तस्तत एव तैद्विधानमिति चेत् ; न ; स्वसंवेदनवादप्रत्युन्मज्ञनप्रसङ्गात् । तन्नान्यतो विज्ञानात् कळश्चस्याचेतनत्वं शक्यपरिज्ञानम् , पर्युद्वसितस्य चेतनत्वस्य कचिद्प्यपरिज्ञानात् । तत्कथं वेतनाऽनर्थान्तरत्वं व्याप्तं यतस्तस्माद्यावृत्तं चेतनत्वमर्थज्ञानस्य कळशादर्थान्तरत्वमवबोधयेत् ? ५ तद्यं सन्दिग्धविपश्चव्यावृत्तिकत्वेनानैकान्तिकत्वान्न सम्यग्येतुः, अतो नानुमानादिप कळशात्त-ज्ञानस्यार्थान्तरत्वमिति साध्यवैकल्यादुदाहरणस्य न कळश्चानस्यार्थान्तरज्ञानविपयत्वसाधनं सम्यक् साधनम् ।

व्यभिचाराच्च । व्यभिचारि खल्विदं वेद्यक्षं व्याप्तिज्ञानेन । न ह्यविज्ञातव्याप्तिकस्यानुमानम् अतिप्रसङ्गात् । नापि प्रादेशिकतद्विज्ञानस्य ; यैदेवाविज्ञातव्याप्तिकं तेनैव व्यभिचार- १०
शङ्कनात् । ततः साकल्येन तँद्विज्ञाने तु र्तदेवात्मगतस्यापि वेद्यक्षस्य ज्ञानान्तरवेद्यक्षेन व्याप्तिं
प्रतियत् आत्मवेदनमेव न तदन्तरवेद्यमिति सुव्यक्तो व्यभिचारः । साध्यसाधनसामान्यस्यैव
तैज्ञानविपयत्वं व्याप्तेस्तन्निष्ठत्वेन विद्यपत्विमिति सुव्यक्तो व्यभिचारः । साध्यसाधनसामान्यस्यौव
तैज्ञानविपयत्वं व्याप्तेस्तन्निष्ठत्वेन विद्ययत्विपिति चेत् १ न ; विद्यपित्ञाने सामान्यस्याप्यपरिज्ञानात् तस्यै तिन्नष्ठत्वात् । कतिपयव्यक्तिपरिज्ञानादेव भवति वित्यत्विमिति चेत्; न ; १५
तैविता व्याप्तिपरिज्ञानासम्भवात् , अन्यथा तत्पुत्रादाविष विद्यसम्भवान्न व्यभिचारः स्यात् ।
बाधनात्तर्वे व्यभिचार इति चेत् ; न ; "स्रञ्जणयुक्ते वाधासम्भवे तस्रज्ञलाणमेव द्षितं स्यात् ।
[प्र० वार्तिकाल० २।१७] इति वेद्यत्वादाविष वाधाविरहं प्रति न निःशङ्कं चेतः स्यात् ।
बाधस्यानुपरुम्भान्निःशङ्कमेवेति चेत् ; न ; अनुपरुम्भस्य सर्वसम्बन्धिनः वित्रादेवात् । अतो २०
नावाधितविपयत्वमनुमानलक्ष्रणम्, अपि तु विज्ञातव्याप्तिकत्वमेव तेनानैकान्तिकत्वम् ।
नावाधितविपयत्वमनुमानलक्ष्रणम्, अपि तु विज्ञातव्याप्तिकत्वमेव तेनानैकान्तिकत्वम् ।

<sup>33</sup>सुखादिना च, तस्यापि स्वत एव प्रकाशनात् । न हि तस्य वेद्यस्यापि परं प्रकाशन-मनुभूयत इति । तदाह—'विसुख्व'इत्यादि । विसुखं स्वप्रहणपराङ्मुखत्वात् अर्थज्ञानं<sup>33</sup> तस्य ज्ञानमर्थान्तरं विसुखज्ञानं तस्य सम्बन्धी गमकत्वेन यः संवेदः संवेदाःवं हेतुः सः २५

१ निश्चयविधानम् । २ अचेतनत्वेन । ३ ततो नानु—आ०, व०, प०, । १४ –स्यानर्थान्तर—आ०, व०, प०, स० । ५ कतिपयसाध्यसाधनन्यक्तिषु गृहीतन्याप्तिकस्य । ६ यदेव वस्तु । यदेवाविज्ञानन्या— आ०, व०, प० । ७ न्याप्तिज्ञाने । तिद्वज्ञातुं तदे— आ०, व०, प०, । ८ न्याप्तिज्ञानम् । ९० न्याप्तिज्ञान । १० साध्यसाधनसामान्या पिर्ज्ञाने । १९ न्याप्तिज्ञानम् । १२ न्यक्तयपिर्ज्ञाने । १३ सामान्यस्य । १४ सामान्यपरिज्ञानम् । १५ कतिपयन्यक्तिपरिज्ञानमात्रेण । १६ न्याप्तिज्ञानसम्भवात् । १७ तत्पुत्रत्वादौ । १८ स्वतोऽपि आ०, व०, प०, स० । १९ परचेतोनिवृत्ति— ता० । परिचितोवृत्ति— प० । २० स्वविषयत्विमिति । २१ तुलना—''सुखसंवेदनेन हेतोर्न्य-भिचारात् महेज्यरज्ञानेन च'' –प्रमेयक० पृ० १३२ । २२ —नं च तस्य आ०, व०, प०, स० ।

अविरुद्धो विषक्षेऽपीति शेषः, तस्मात्रभिचारीति भावः। वैट्याप्तिज्ञाने सुखादिज्ञानेऽपि तद्याप्तेः सुखादेश्चान्यत एव ज्ञानात् व्यक्तिः ; इत्याह – 'ट्यक्तिरन्यतः' इति । तत्रोत्तरम् – 'असश्चारः' इति । तत्र तद्याप्तेः सुखादेश्चान्यतो न सञ्चारः न परिज्ञानम् । कुतः १ इत्यत्राह – अनयः स्थानम् । 'यतः' इति शेषः । तथाहि –

तदन्यत्रापि तद्याप्तिरन्यतो यदि वेद्यते । तत्राप्येवं प्रसङ्गे स्यादनवस्था कथन्न वः ? ॥६२७॥ आकाङ्काविनिवृत्त्यादि पूर्वमेव विचिन्तितम् । तस्मात्तद्र्याप्तिसंवित्तिस्तत एवोपगम्यताम् ॥६२८॥

सुखाद्यपेक्षया तु व्याख्यानम् –यद्यन्यदेव सुखादेस्तद्वेदनं तिहं पश्चादेव न सुखासुत्प-१० तिसमये, तॅत: पूर्व तिन्निभित्तन्य सिन्नकर्पस्याभावादित्यविदितस्यैव तिस्योत्पित्तः। तथा च -'उत्पन्नमात्रेणैव सुखादिना तद्वान् पुरुपः' इति यदवस्थानं व्यवस्था छोकस्य तन्न स्यात्, अविदि-तस्य। तुत्पन्नकर्कस्पत्वादित्यनवस्थानम्। पश्चाद्वेदनान्न तत्कस्पत्विमिति चेत् ; न ; व्यवधाने तद-योगान् तावत्काछं तदनवस्थानान्। अनन्तरमिति चेत् ; न; नियमाभावान्। न ह्युत्पन्नस्या-नन्तरमेव वेदनमिति नियमः, अन्यत्रैवमदर्शनान्।

सुषायुत्पत्तिमान्तिपतसद्वद्दनन्तरक्षणं तत्संवेदनमिपि'' [ ] इति; तद्य्यनुपपत्रमः ; उत्पत्तिसमय एव तैस्य संवेदनं न हि समसमयस्य ''तस्यानन्तरसमयत्वम् ; ''तस्समयस्यापि तद्परसमयत्वेन व्यवधानप्रसङ्गान् । अत्रापि यत्तस्यं प्रतिवचनम्—''या तृत्पत्तिकाल एव सुखादेः संवित्तिः सा भ्रमनिमित्तस्याग्रुभावस्य तत्र सम्भवात् तत्कृता, यथा घटादेरुत्यं व्यानस्य प्रत्यन्तता, तत्रावश्यं घटस्योत्पत्तिं द्वितीयन्तणे रूपादिसमवायः तृतीये संवेदनम् अथ च ''युगपत्संवित्तिः । सुखादौ तु द्वितीयन्तणे संवेदनोत्पादात् स्वप्रकाश-भ्रमः'' [ ] इति । तत्रोच्यते—कस्यासो तद्धमः ? तस्यैव सुखादेरिति चेतः , नः अचेत-नत्वात् । चेतनधर्मां हि विभ्रमः, स कथमचेतनस्य स्यात् घटादाविष प्रसङ्गात् ? आत्मन इति चेतः , नः तस्याप्यचेतनत्वात् । चेतन एवात्मा चेतनसमवायादिति चेतः ; तः घटादाविष 'तद्देदन्तस्य त्विभ्रमः स्यादितप्रसङ्गात् ? तद्विपयमेविति चेतः , नः घटादाविष 'तद्देदन्तस्य तद्विभ्रमत्वप्रसङ्गान् । ततिश्रानिश्चितं तत्त्यान्यवेद्यत्विति कथमर्थज्ञानस्य त्विन्तर्वचत्वेत्रः विद्यमन्त्वम् । आग्रुभावात्संवेदनस्य तत्र यौगपद्यविभ्रम एव न स्वप्रकाशविभ्रम इति विद्यमे इति

१ -द्वोपि प-आ०, म०, प०स०। २ ध्याप्तिज्ञाने ऽपि आ०, म०, स०। ३ व्याप्तिज्ञाने सुखादिज्ञाने च। ४ सुखादुत्पत्तेः प्राक्ष्। ५ सुखादेः । ६ कल्पनत्वा-आ०, म०, प०, स०। ७ तदवस्था-आ०, ब०, प०, स०। ८ -त्पादनात्त्ती आ०, ब०, प०, स०। ९ सुखादेः । १० सुखादेः । १० सुखादिः । १० सुखाद

चेत् ; न; सुखादाविष तैस्यैव प्रसङ्गात् । भवत्विति चेत् ; न; 'स्वप्रकाशभ्रमः' इत्यस्य विरोधात् । सत्यिष योगपद्यभ्रमे कथं तस्य प्रत्यक्षत्वम् अभ्रान्तस्यैव तैत्त्वात् ? अप्रत्यक्षमेवै तहेदनिभिति चेत्; कथं ततः सुखादिसिद्धिः ? विभ्रमात्तदयोगादितप्रसङ्गात् । योगपद्य एव तस्य भ्रमत्वं न सुखादाविति चेत् ; कथमेकस्य विभ्रमाविभ्रमस्यभावत्वम् विरोधात् ? अविरोधे वा यस्यैव सुखादित्वं तस्यैव स्वप्रकाशनत्वमिष भवेदिति न सुखादेरन्यतः सम्बारः तस्यैवान्य- ५ स्याव्यवस्थानात् । तदाह -अनवस्थानम् । ततः स्थितं सुखादिनाषि वेदात्वस्य व्यभिचारित्वम् ।

ँईश्वरज्ञानेन च । न हि तस्यान्यवेद्यत्वम् ; एकत्वात् तस्य । नाष्यवेद्यत्वम् ; ईइवर-स्यासर्वेज्ञत्वप्रसङ्गात् । अस्त्येव तस्यापि ज्ञानान्तरम् , न चानवस्थानम् ; तयोरन्यस्यैकेनैकस्य चान्येन वेदनात्, नापि परस्पराश्रयणम् ; स्वप्रकाशनिरपेक्षयोरेव विषयप्रकाशत्वादिति चेत् ; नः तथापि स्वप्रकाशस्यावद्यम्भावात् । तथा हि तदेकमन्यस्य आत्मविषयस्यैव प्रकाशनम्, न १० चात्मापरिज्ञाने तद्विपयतया तस्य प्रकाशनमुपपन्नम् । आत्मपरिज्ञाने च किमन्यज्ञानपरिकल्प-नया ? भवत्वेकमेव तज्ज्ञानं तथापि न व्यभिचारः तस्यापरिज्ञानान् . तस्र्यतिरेकेणैव तस्य सर्वज्ञत्वोपगमादिति चेत् ; र्तद्परिज्ञाने तत्समवायित्वेन कथं तैदात्मनोऽपि परिज्ञानम् ? मा भूदिति चेत्; कथं तर्हि ''स वेत्ति विश्वम्'' [ इवेता० ३।१९ ] इत्यादिना तस्य <sup>9</sup> स्वरूपोपदर्शनम् अपरिज्ञातस्य तदयोगात् ? न चेद्मपोरुपेयमेव<sub>ः</sub> अनभ्युपगमात् । अपरिज्ञा- **१**५ तस्य<sup>33</sup> चोपदेशे<sup>32</sup> करणमिप <sup>33</sup>तस्यैवेति कथं जगतो वृद्धिमद्धेतुकत्वम् ? अतो न तदपरिज्ञान-मुपपन्नं बहुदोपत्वात् । <sup>अ</sup>नाष्यन्यतस्तत्परिज्ञानमिति कथन्न तेन व्यभिचारः साधनस्य ? न व्यभिचारः अनित्यत्वेन विशेषणात् , <sup>१७</sup>अनित्यत्वविशिष्टं हि वेद्यत्वं साधनं न तन्मार त्रमेव, 'अर्थज्ञानं तद्नतरवेद्यम् अनित्यत्वे सति वेद्यत्वात् विकल्यावन्' इति प्रयोगकरणात् । माहेश्वरे च ज्ञाने तद्विशिष्टस्य हेतोरभावात्. तस्य नित्यःवादिति चेत् : नः हेस्वन्तरत्वेन २० नियहस्थानप्रसङ्गात् , ''अविशेषोक्ते हेतौ निषिद्धे पुनर्विशेषोपादानं हेत्वन्तरम्'' [न्यायसू० ५।२।६ ] इति वचनात्। प्रथममेव तथा वचने न दोप इति चेत् ; नं; तथापि व्यभिचारस्यानिवारणात् विशेपणस्य विपक्षाविरुद्धत्वात् । न हि विपक्षेणाविरुद्धं विशेषणं ततो हेतुं व्यावर्त्तियतुमलम् । अनित्यत्वं हि नित्यत्वस्यैव परिहारेण तस्यैवं वत्रत्यनी-कत्वात्, न स्वप्रकाशस्य विपर्ययात्, अत एव स्वप्रकाशोऽपि अस्वप्रकाशस्यैव परिहारेण नानित्य- २५ त्वस्येति न परस्परपरिहारेण स्वप्रकाशविरुद्धत्वमनित्यत्वस्य । नापि सहानवस्थानेनः असति

१ योगपद्यविश्रमस्येव । २ प्रत्यक्षत्वात् । ३ -क्षत्वमेव आ०, व०, प०, स० । ४ -द्विष्ठ-आ०, व०, प०, स० । ५ -स्य विश्रमस्व-आ०, व०, प०, स० । ६ -धेन य-आ०, व०, प० । -धेनाय-स० । ७ "महेश्वरार्थज्ञानेन हेतीर्व्यभिचारात्" - प्रमाणप० प्र० ६० । युन्त्यनुत्ताः टी० प्र० १० । न्याय-कुमु० प्र० १८३ । स्या० रत्ना० प्र० २२२ । ८ ज्ञानापरिज्ञाने । ९ स्वात्मनोऽपि । १० स्वरूपदर्श-आ०, व०, प०, स० । १३ अपरिज्ञातस्यैव । १४ नाप्यतस्य-आ०, व०, प०, स० । १६ कल्काा-दिवत् आ०, व०, प०, स० । १६ कल्काा-दिवत् आ०, व०, प०, स० । १७ नित्यत्वस्यैव ।

श्प अपि च, यद्यस्वप्रकाशस्वमेव सकळंसंवेदनानां तदा कथं कचिन्नेरन्तर्यं संवेदनानां तंत्परिज्ञानं वा ? न हि - 'देवदत्त गामभ्याज' इत्यादौ दकारादिविषयमेकमेव संवेदनम्, तस्यैं काळदीर्घस्यासम्भवात्, ''उत्पन्नापवर्गित्वेनाभ्युपगमात् । क्षणश्चीणत्वे च नैं दकारसंवेदनस्यैव एकारादौ प्रवृत्तिः, 'तैस्यासन्निकृष्टत्वात्, असन्निकृष्टेऽपि प्रवृत्तावतिप्रसङ्गात् "प्रत्यर्थ- नियता हि बुद्धयः" [न्यायभा० ३।२।४६ ] इति भाष्यविरोधाच । तस्मात् प्रतिवर्णे विचन्त एव तद्वेदनानि निरन्तराणि च, 'निरन्तरमुपछच्धा दकारादयः' इति स्मरणात् । न च 'तैत्परिज्ञानं 'जेषां स्वत एव; तदस्वसंवेदनप्रतिज्ञाविरोधान् । एतदेवाह-'विमुख' इत्यादि ।

विमुखानां स्वप्रकाशिवकलानां ज्ञानानाम् उक्तवाक्यदकारादिविपयाणां संवेदः

रिसङ्कुलितत्वेन नैरन्तर्येण वेदनं स्वतो विरुद्धः तदस्वसंवेदनप्रतिज्ञयेति । ट्यक्तिरन्यतः

रेप संवेदनान्नैरन्तर्यस्येति परः; तत्राह-'असञ्चारः' इति । रेजन्यतस्तस्य न सञ्चारो न संवेदनम्। कुतः ? इत्याह-अनवस्थानं यतः। तथा हि-तदन्यदेकं चेत्; सर्वचरमेण तेन भवित-

१ स्वप्रकाश-अनित्यत्वयोः । २ कलगादादनित्यत्वं वर्तते न स्वप्रकाशत्वमिति । ३ स्वप्रकाशिवरोधः । ४ विषक्षन्यावृत्तिनियमः । ५ भासर्वज्ञत्वेन आ०, ब०, प०, स० । ६ -लदर्श-आ०, ब०, प०, स० । ७ -लवेदना- आ०, ब०, प० । ८ तथा आ०, ब०, प०, स० । ९ तत्त्वज्ञानं आ०, ब०, प०, स० । १० देवदत्तेत्यादिविषयस्थैकस्य संवेदनस्य । ११ उत्पन्नापवर्गत्वे-आ०, ब०, प०, स० । १२ न तदाकार-आ०, ब०, प०, स० । १५ दकारादिनैरन्तर्ये । १६ नैरन्तर्यपरिज्ञानम् । १७ दकारादीनाम् । १८ संकलित्वेन आ०, व०, प०, स० । १९ -द्धस्ततस्वसं- आ०, व०, स० । -द्धस्ततस्वसं- प० । २० अतस्तस्य आ०, व०, प०, स० ।

રપ

ब्यं 'तदेव तद्वेदनसम्भवात् । भवत्विति चेत् ; न ; 'तेन वेपामवेदने तद्वर्भस्य नैरन्त-र्यस्यापि वेदनायोगात् । न च तेपामपि वेदनम् , रतदा तेपामुत्पन्नापैवर्गित्वेनानवस्थानात् । अवस्थाने वा कथं निरन्तरत्वं तदेकसमयमात्रतया कालकमाभावान् ? सत्येव <sup>ह</sup>तत्कमे <sup>अ</sup>तदुपः पत्ते:। 'अपरित्यक्तक्रमाणामेव <sup>ट</sup>तेपामवस्थानम्' इत्यपि न युक्तम् ; अवस्थितस्वभावा-पेक्षया नैरन्तर्याभावस्य क्रमवत्स्त्रभावापेक्षया च तदपरिज्ञानस्य पूर्ववत्त्रसङ्गात् । पुनरपि ५ क्रमापरिहारेणावस्थानकरूपने तदेवोत्तरमिखनवस्थादोपपारम्पर्योपनिपातान् । तस्मात्सर्वात्मनै-वावस्थानम् । तत्र च कथं नैरन्तर्यं कथं वा युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिः ? ''युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्म-नसो लिङ्गम्'' [न्यायसू० १।१।१६] इति व्यवतिष्ठेत ? कथं वा सविपयत्वम् ? तत्काले दकारादीनामपक्रमात् । अनपक्रमे वा कथन्न युगपद्गहणम् ? तन्नायं पक्षः श्रेयान् । तस्मात्प्रतिवेदनं भिन्नान्येव तद्वेदनानि । तत्र च पूर्वं दकारवेदनं पुनस्तद्वेदनं वतोऽप्येकार- १० वेद्नं पुनरि अतद्वेदनमेवमुत्तरत्रापीति न वर्णज्ञानानां नैरन्तर्थं पद्यामः अतुज्ञानैवर्यवधानात . तत्कथं निरन्तरतया तत्परिज्ञानम् ? घटनादिति चेत् ; न; नैरन्तर्यस्यैव घटनत्वात् . तस्य चाभावात । आरा भावप्रयक्तादिश्रमाद घटनमिति चेतु : "तत्किमिदानीमवस्तुसदेव ? तथा चेतु : नः तदेकज्ञानसंसर्गितयां संवेदनानामप्यवस्तुत्वप्रसङ्गात् कथं तैर्वर्णप्रकाशनं व्योमकसुमेरिवावस्त-सद्भिरतदयोगातु ? घटन एव तज्ज्ञानस्य विश्वमो व्यवधानज्ञानस्य वाधकस्य भावात्र वेदनस्वरूपे ३७ विपर्ययादिति चेत् ; नः 'तैत्रापि घटनस्येव रूपत्वात् । न हि 'र्दंकारज्ञानमप्यघटनरूपं सम्भवति । तथाहि-''अर्थमात्रिकत्वमपि दकारस्यानेकर्क्षेणकमोपनिबद्धमित्यवद्यस्भाविनि क्षणभेदे तत्तत्क्षण-भाविनां दकारभागानामपि भेदादवदयस्भावी ैतज्ज्ञानानामपि भेदः, तत्र चघटनं यदि विभ्रम-निबद्धमेव कथं तत्र कस्यचिद्वोधस्याभ्रान्तत्वं विभ्रमनिबन्धनपरिज्ञानेन दकारज्ञानस्यापि वस्तुत्वम् । वर्णान्तरज्ञानेऽप्ययमेव न्याय इति न किञ्चिद्वर्णज्ञानं वस्तुसद् २० र्स्ताति विछप्नो वर्णव्यवहारः ।

वर्णज्ञानिवलोपे च पर्ज्ञानं कथं भवेत ?।
सत्येव वर्णविज्ञाने पर्ज्ञानस्य सम्भवात् ॥६२९॥
पर्ज्ञानमनावृत्य वाक्यज्ञानद्ध दुर्लभम् ।
पर्ज्ञानानुजं यस्माद्वाक्यज्ञानं परैर्मतम् ॥६३०॥
पर्वाक्यव्यवस्था च तज्ज्ञानासम्भवे कथम् ?।
व्यवहारो यतः शाब्दः सिद्धयेन्न्यायविदां मते ?॥६३१॥

१ तदेव आ०, ब०, प०, स०। २ सर्वचरमभूतेन अन्यज्ञानेन । ३ दकारादिसंवेदनानाम् । ४ चरमसमये । ५ -पवर्गत्वे-आ०, ब०, प०, स०। ६ कालकमे । ७ नैरन्तर्थोपपत्तेः । ८ दकारादिसंवेदनानाम् । ९ -ले तदा-कारा-आ०, व०, प०, स०। १० दकारवेदनवेदनम् । ११ एकारवेदनवेदनम् । १२ दकारादिज्ञानज्ञानैः । १३ घटनम् । १४ -संसर्गत्या आ०, व०, प०, स०। १५ वेदने ८पि । १६ गकार-आ०, व०, प०, स०। १७ अर्थमाञ्चिक-आ०, व०, प०। अर्थमाञ्चिक-सा०, व०, प०। अर्थमाञ्चिक-सा०, व०, प०। अर्थमाञ्चिक-सा०, व०, प०। अर्थमाञ्चनानाम् ।

एतदेवाह-अविद्योष्ट्यविद्योषणम् । विशेष्यो वर्णादिस्तस्य विशेपणं होयत्वं तस्याभावः 'अविद्योष्ट्यविद्योषणम्' इति । ततो वर्णज्ञानस्य परमार्थसत्त्विमध्छता तद्भागज्ञान् नघटनस्य तैद्भ्युपगन्तव्यं तैस्यैव वर्णज्ञानत्वात् । न च तत् अन्यवेद्यत्विनयैमे सम्भवतीति स्वसंवेद्यमेव तदङ्गीकर्त्तव्यम् । कथं पुनः सँत्यप्यात्मवेदने घटितत्वेन वेदनं वेदनानां तैरितरै॰ रितरापरिज्ञानादिति चेत् १ नः तेपां कथि द्विद्यन्यस्यापि भावात् , अन्वितेनात्मना घटाधिष्टानज्ञानानां परिज्ञाने घटनस्यापि सुपरिज्ञानत्वात् । उक्तव्यतित्—'आत्मनाऽनेकस्यपेण' इति । प्रतिक्षणभेदिनयमे तु विषेषं न भवत्येव कचिदपि घटनज्ञानं विद्यिकरणभेदपरिज्ञानस्य कुतिश्चदसम्भवात् । न होकमपरापरतद्धिष्ठानभेदिवपयं ज्ञानं तिन्नयमवादिनां सम्भवति, सिन्निहितविषयत्वेन तैतस्याभ्युपगमान् तत्कथं तद्गतघटनपरिज्ञानम् ?

रे० ततो यहुक्तं प्रज्ञाकरेण-''तद्यकारैकवृद्धिवेदने दीर्घवेदनव्यवस्था'' [ प्र० वार्तिकालः २।४८५ ] इति; तत्प्रतिविहितम्; दीर्घत्वं हि वर्णानां समयक्रमानुपातित्वम्, तदाकारत्वे बुद्धरेपि "तद्नुपातित्वेनाक्षणिकत्वानुपङ्गात् । कल्पनयैव तस्याः' तदाकारत्वं न वस्तुत इति चेन्; न; कल्पनातस्तद्यकारत्वस्य ''बालानाम्' "इत्यादिवृक्तव्याख्याने प्रति-विहितत्वात् । ततः समान एव नैयायिकवत्सोगतस्यापि शाव्दव्यवहाराभाव इत्यलं प्रसङ्गेन ।

साम्प्रतं विमुग्वेत्यादिकमेव व्याख्यातुकामो योगज्ञानदूपणं सौगतज्ञानेऽपि योजय-त्रिदमाह-

### निराकारेतरस्यैतत्वितिभासिभदा यदि ॥२०॥ तत्राप्यनर्थसंवित्तावर्थज्ञानाविशोषतः । इति ।

निराकारं नैयायिकादेर्जानं तस्मात् इतरत् साकारं तस्य एतत् 'विमुग्व' इत्यादि दूपणम् । कुतः १ इत्याह —अर्थज्ञानाविद्योपतः । अर्थस्येव न स्वरूपस्य ज्ञानं तस्माद्विद्योपा- द्वैछक्षण्यात् । न हि यद्यस्माद्विद्यिष्टं तत्तद्दृपणापरामृष्टं भिवतुमर्हति तद्विद्यिष्टत्वस्यैवाभाव- प्रसङ्गात् । 'असिद्धं तस्य तद्विद्यिष्टत्वम् , तदाह —प्रतिभासिनदा यदि । प्रत्यात्मं भावनं प्रतिभासः स्वप्रकाशनं तेन भिदा साकारज्ञानस्यार्थज्ञानाद्विद्योगे यदि चेत् ; तत्राह —तत्रापि तद्द्रियामि तद्दृपणं भवतीति यावत् । अत्रेदमैद्रमपर्यम् —नाविशिष्टत्वमर्थज्ञानात् साकार- ''ज्ञानस्यानात्मवेदित्वमुच्यते यतः प्रतिभासिभदोच्येत, किन्तु विषयविषयिणोरन्यतरापरिज्ञानमेव । तश्चास्ति स्वप्रकाशेऽपि ज्ञाने । कदा १ इत्याह —अनर्थसंवित्तौ अर्थपरिच्छत्त्यभावे । तथा च,

अर्थज्ञत्वं यद्वद् दुर्वोधं स्वप्रकाशसून्यस्य ।

स्वपराभ्यां तद्वोधप्रतिषेधात् पूर्वमस्माभिः ॥६३२॥

१ परमार्थसस्तम् । २ तद्भागज्ञानघटनस्यैत । ३ -यमं भत्र-आ०, ब॰, प०, स० । ४ सत्यस्यातम-भा॰,ब॰,प॰,स॰ । ५ न्यायिति छो॰ ८ । ६ ज्ञानानाम् । ७ घटनाधिकरणज्ञानानां भेदपरिज्ञानस्य । ८ प्रति-क्षणभेदिनियम । ९ ज्ञानस्य । १० समयकमानुपानित्तेन । ११ कल्पनयेतस्याः आ०,ब०,प०,स० । १२ बुद्धेः । १३ न्यायिति०छो॰ २ । १४ असिद्धत्वस्य त-आ०,ब०,प०,स० । १५ -ज्ञानस्यात्मवेदि-आ०,ब०,प०,स० ।

तद्विद्दिश्थमहणे तत्सारूप्यं स्ववेदिनोऽपि कथम् । गम्येत, तन्मुखेन यद्र्थमहृशं भणन्ति परे ॥६३३॥

अर्थसरूपज्ञानप्रहणमेव हि परेपामर्थप्रहणम् उपचारात्, तत्त्वतस्तद्भेव च सारूत्यज्ञानं कथमर्थापरिज्ञाने भवेत् ? ज्ञानमात्रपरिज्ञानाद्भवत्येवेति चेत् ; न ; सारूप्यस्य सम्बन्धवद् द्विष्ठत्वेन तत्परिज्ञानस्यैकरूपपरिज्ञानमात्रादसम्भवात् ।

द्विष्ठसारूप्यसंवित्तिर्नेकरूपप्रवेदनात् । द्वयस्वरूपप्रहणे सति सारूप्यवेदनम् ॥६३४॥

अन्यथा सम्बन्धज्ञानस्यापि तैन्मात्रादेव सम्भवाद्द्रळीळमेवेदं भवेत्-''द्विष्ठसम्बन्धन् संवित्तिः'' [ प्र० वार्तिकाळ० १।१ ] इत्यादि ।

भवतु परिज्ञातं एवार्थे सारूर्ण्यपरिज्ञानमिति चेत् ; कुतस्तत्परिज्ञानम् ? तत एव ज्ञाना- १० दिति चेत् ; यदि सारूर्ण्यमनाहत्य ; निष्फळं तिर्ह "तत्करूपनम् । "तत्परिज्ञानमुखेनैवेति चेत् ; नः 'अर्थपरिज्ञाने "तत्परिज्ञानम् , "तन्मुखेन चार्थपरिज्ञानम् ' इति परस्पराश्रयात् । सारूर्ण्यान्तरपरिज्ञानमुखेनैवेति" चेत् ; नः एकार्थापेश्रया "तदन्तरस्याभावात् । भावेऽपि "कथमर्था-परिज्ञाने "तस्यापि परिज्ञानम् ? परिज्ञात एवार्थ इति चेत् ; नः 'कुतः' इत्यादेरनुबन्धादन- "वस्यानानुपङ्गात् । तन्न तत एवार्थस्य तत्सारूर्ण्यस्य च परिज्ञानम् । अत्रार्थे 'विमुख्य' १५ इत्यादेर्व्याख्यानम् -मुखमिव मुखं चेतन्यं वस्तुरसपरिज्ञानस्य तद्यीनत्वात्, विगतं मुखं यसमात्स विमुखः अचेतनार्थः, स च ज्ञानञ्च विमुख्यज्ञाने तयोः संवदः समत्वेन स्वरूपत्वेन वेदनम् । स्वतो विस्द्रोऽनुपपन्न इति । अन्यत एव तिर्ह ज्ञानत्त्सारूप्यस्य च प्रहणसम्भवादिति चेत् ; नः "त्तेनाप्यनाहतसारूप्येण तद्यह-णात् , प्रथमज्ञानेऽपि तत्करूपनावैकरूयानुपङ्गात् । सारूप्यपरिज्ञानमुखेन तु तेने "तद्रहणे २० पूर्ववत् परस्पराश्रयस्य सारूप्यान्तरकरूपने चानवस्थानस्य प्रसङ्गात् । तन्न ततोऽपि प्रथमज्ञान-सारूप्यस्य सम्प्रतिपत्तिः, तत्सारूप्यस्यैवासम्प्रतिपत्तेः । तस्याप्यन्यतः परिज्ञानपरिकरूपनायामनवस्थानम् । अत्र चार्थे 'दयक्तः' इत्यदि 'अनवस्थानम् ' इत्यन्तं सुगम-त्वाद्याद्यस्य न ततो न प्रत्यक्षात्ततेऽन्यतो वा सारूप्यपरिज्ञानम् ।

नापि तत्पृष्ठभाविनो विकल्पात् ; तस्यावस्तुविषयत्वात् । ततोऽपि वस्तुसिद्धावति-प्रसङ्गात् । वक्ष्यति चैतत् ''अयमेवं' न वेत्येवम्'' इत्यादिनांै । सारूष्यमप्यवस्त्वेवेति चेत् ; न;

९ अर्थस्वरूप-आ०, ब०, प०, स०। २ कथमथ्पिरि-आ०, ब०, प०, स०। ३ ज्ञानज्ञानमात्र-आ०, ब०, स०। ज्ञानाज्ञानमात्र-प०। ४ एकरूपज्ञानमात्रादेव। ५ -ज्ञान एवा-आ०, ब०, प०। ६ सारूप्य एव परि-आ०,ब०,प०,स०। ७ सारूप्यकल्पनम्। ८ सारूप्परिज्ञान। ९ सारूप्यपरिज्ञानम्। १० सारूप्यमुखेन। १९ -मु खेनेति आ०,स०। १२ सारूप्यान्तरस्य। १३ कथमर्थपरि-आ०,ब०,प०, स०। १४ सारूप्यान्तरस्यापि। १५ -वस्थानुष-आ०,ब०,प०,स०। १६ तेनाप्यनापृत-आ०,ब०,प०। १७ अन्यज्ञानेन। १८ -वमादिना आ०, ब०, प०, स०। १९ न्यायवि० श्लो० ६२।

२५

तदात्मनः प्रत्यक्षस्याप्यवस्तुत्वप्रसङ्गात् । तद्यम् अञ्चनविन्यासादेव छोचनभङ्गः । प्रत्यक्षस्य तत्प्रति 'संस्कारार्थनेव सारूप्येण 'नीरूपत्वस्योपस्थापनात् । अवस्तुदिपयस्यापि तस्य तत्र प्रामाण्यं प्रैतिबन्धादिति चेत् ; नः अनुमानादन्यस्य तद्मावात् । तस्य च ''प्रकाशिनियमः'' ह्रस्यादो निपेत्स्यमानत्वात् । ततो न कुतिश्चिद्पि सारूप्यं सुपिरज्ञानम् । ततो न तज्ज्ञानं विशेष्यं नापि तस्य विशेषणं सारूप्यम् , अत इद्मुक्तम् — अविशेष्यविशेषणम् । इति सूक्तं 'निराकारेतरस्य' इत्यादि । ततो न यौगसौगतावन्योन्यमितिशयाते अस्ववेदनादिवं स्ववेदनादिपं संवेदनादर्थसिद्धरेभावात् । मा भृत्तितिद्धः, संवेदनमात्रस्यैवाभ्युपगमादिति चेत् ; नः ''स्वतस्तत्त्वम्'' इत्यादिनां तिन्नराकरणात् ।

इदानीमनवस्थानमेव संविद्धिपयं पूर्वोक्तं व्यक्तीकुर्वन्नाह-

### ज्ञानज्ञानमपि ज्ञानमपेक्षितपरं<sup>°</sup> तथा ॥२१॥ ज्ञानज्ञानलताद्योपनभस्तलविसर्पिणी ।

पर्यन्ते—'प्रस्उयेत' इति । निराकारमेव ज्ञानं ततो नानवस्थानं परतस्तत्र सारूप्यपरिज्ञानाभावादिति चेत्; नः; तद्वदेव प्रथमज्ञानस्थापि निराकारत्वापत्तेरिवद्योपात् । निराकारस्य कथं विपयनियमः १ इत्यपि न युक्तम्; पर्यन्तज्ञानेऽपि समानत्वात् । शक्तिनियमात्तर्वै 
१५ तन्नियमः प्रथमज्ञानेऽपि न वैमुख्यभावहति । तदेवाह –

### [ प्रसच्येत ] अन्यया तद्वत्प्रथमं किल मृग्यते ? ॥२२॥ इति ।

ततः प्रथमवत् पर्थन्तेऽपि ''सरूपमेव ज्ञानम् । तस्य च परतः प्रतिपत्तो तद्वस्थ एव
''तत्प्रसङ्गः । तत्र च सुदूरमनुसृत्यापि पर्यन्तज्ञानस्य '' जुतिश्चिद्प्रतिपत्तो न 'तँतस्तत्पूर्वस्य' नापि
'र्वैतस्तत्पूर्वस्य परिज्ञानं यावत्प्रथमज्ञानमप्रतिपन्नम् । ' 'अर्थप्रतिपत्तिरर्थाकारज्ञानप्रतिपत्तरेव
२० तत्प्रतिपत्तित्वात्, तस्याश्चामावादिति प्रवृत्त्यादिव्यवहार्रावकलमिक्छं जगद्भवेत् , ' तस्यार्थतत्त्वप्रतिपत्तिमूल्यत्वेन तद्भावेऽभावात् । एतदेवाहः

गत्वा सुद्रमप्येवमसिद्धावन्त्यचेतसः। श्वसिद्धेरितरेषां च तदर्थस्याप्यसिद्धितः॥२३॥ असिद्धो व्यवहारः इति।

मा भृत्तव्यवहार इति चेदत्राह-

अयमतः किं कथयाऽनया १ व्रति ।

१ संसारा-आ०, व०, प०, स०। २ निरूप-आ०, व०, प०, स०। ३ विद्याल्पस्य। ४ वस्तुप्रतिबन्धात्। ५ प्रामाण्याभावात्। ६ न्यायवि० इको० ३३। ७ -दिव खवेदनादर्थ-आ०, व०, प०, स०। ८ न्यायवि० १को० ५६। ९ -प्रस्तथा आ०, ब०, प०, स०। १० पर्यन्तज्ञाने विषयनियमः। ११ खरूप-आ० प०, व०, स०। १२ अनवस्थाप्रसद्धः। १३ कुतिथ्वरप्र-आ०, व०, प०, स०। १४ पर्यन्तज्ञानात्। १५ उपान्त्यज्ञानस्य। १६ उपान्त्यज्ञानात्। १७ अर्थाप्रति-ता०। १८ प्रवृत्यादिव्यवहारस्य। तस्यार्थप्र-आ०, व०, प०, स०।

अयं सौगतः किं न किञ्चिन् 'कुर्वीत' इति शेपः। कया ? कथया वार्तिकादि-रूपया, अनया प्रसिद्धया। कृतः ? इत्याह—'अतः' इति। अतो व्येवहारादेव कथा यत इति। एतदुक्तं भवति—सिति हि प्रतिपाद्यप्रतिपादकादिलक्षणे व्यवहारे सम्भवति कथा तस्यास्तद्विशेपत्वातं, असित तु तस्मिनं तस्या एवाभावान्। कथं तया किमप्यसौं शिष्यव्युत्पादनमन्यद्वा कुर्वीतेति ?

यदि वा, 'निराकारेतरस्य' इत्यादिनैव प्रसङ्गागतं सोगतसबक्षिप्य नैयायिकमेव पुनरप्यपक्षिपन्नाह-'ज्ञानजानम' इत्यादि । ननु ते प्रति न युक्तमनवस्थाप्रसञ्जनम . न हि तन्मते ज्ञानज्ञानस्य परिज्ञाननियमः, <sup>°</sup>तद्परिज्ञानेऽपि दोपाभावान् । तत्कथमस्य <sup>3°</sup>तद-परापेक्षणं यतस्तत्त्रसङ्गः ? १ प्रथमज्ञानस्यापि <sup>१२</sup>तन्नियमः कस्मादिति चेत् ? नः तत्रापि तदभावान् । न हि तस्यापि नियमेन परिज्ञानम्, अपरिज्ञातस्येव <sup>33</sup>तस्यापि विषयप्रकाश् - १० कत्वात् , तावतेव व्यवहारस्यापि सम्भवादिति चेत् ; क इदानीं परोक्षज्ञानवादिनो मीमांस-कात्तर्स्य विशेषः स्यान ! अयमेव यत्तर्स्य परोक्षमेव ज्ञानम्, नैयायिकस्य तु कदाचित्त्रत्यक्षमपीति चेत् ; उच्यते-यदा ''तत्परोक्षम् ; तदा तद्स्तीति कुतः ? भवतोऽपि "तथाविधं पावकादिकं <sup>१९</sup>कचिद्स्तीति कुत इति चेन् १ मा भृत् , <sup>२</sup>ंन काचित् क्षति:। न चैवं <sup>२१</sup>भवतः 'अपरिज्ञातस्यैव विषयप्रकाशत्वम्' इत्यभ्युपगमक्षतेः । अन्यदा प्रत्यक्षत्वादिति चेत् ; न; ततस्तदैवे तत्सत्त्वो- १५ पपत्तेः । एकद्। प्रत्यैक्ष्स्यान्यदापि सत्त्वे नित्यमर्थज्ञानं भवेत् , <sup>२३</sup>पृर्वापरकोट्योरपि अप्रतीतस्यैव सत्त्वोपपत्तेः । परोक्षस्यापि<sup>रेक</sup> तत्कार्याद्यावहाराद्दश्तित्वं पावकस्येव<sup>री</sup> धुमादिति चेतः नः व्यव-हारस्यापि धृमवदपरिज्ञातस्यागमकत्वात । परिज्ञातस्यैव गमकत्विमिति चेत् ; न; <sup>२६</sup>तत्परि-ज्ञानस्यापि अर्थपरिज्ञानवद्परिज्ञाने कुतोऽस्तित्वम् ? व्यवहारादेव <sup>२</sup>°तत्कृतादिति चेत् ; न; तत्रापि 'व्यवहारस्यापि' इत्यनुसन्धानाद्<sup>२८</sup> अव्यवस्थापत्ते: । ततो यदुक्तं भासर्वज्ञोन-''तदप्र-तीतौ ततोऽमो च्यवहाराः प्रवृत्ता इति कुतोऽवगम इति चेत ? इति पूर्वपक्षयित्वा तत्प्रति-वचनम्-तद्व्यवहारदशनादेव अङ्करदुःखादिदशनाद् वीजाऽधर्मादिनिश्चयवतु'' [ इति ; तत्प्रतिविहितम् ; व्यवहारतस्तद्वगमस्य अनवस्थादोपोपहतत्वेन दुष्करत्वात् । ततो <sup>२९</sup>यद्यभ्युपगम्यापि परोक्षत्वमनवस्थानदोपान्न निर्मुक्तिः, अर्थज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वनियर्मै<sup>°</sup> एवाङ्गी कर्तव्यः । तद्वत्तव्ज्ञानस्यापि तित्रयमे कथं तद्वतरानपेक्षणं यतो 'ज्ञानज्ञानलना' इत्या-

१ कुर्वतेति आ०, व०, प०, स०। २ व्यवहारे देवकथा यतः ता०। ३ कथयतः आ०, व०, प०। ४ व्यवहारिविशेषत्वात् । ५ व्यवहारे । ६ कथया । ७ सीगतः । ८ नैयाथिकम् । ९ ज्ञानज्ञानापरिज्ञानेऽपि । १० तदन्यज्ञानापेक्षणम् । ११ अनवस्थाप्रसङ्घः । १२ परिज्ञाननियमः । १३ प्रथमज्ञानस्य । १४ -प्रकाशत्वात् ता० । १५ नैयाथिकस्य । १६ मीमांसकस्य । १७ ज्ञानम् । १८ परोक्षम् । १९ कचिदस्ति कृतः आ०, व०, प०,स०। २० नः का-आ०,व०,प०,स० । २१ भवतोऽपि परि-ता० । नैयाथिकस्य । २२ प्रत्यक्षकाल एव । २३ उत्पत्तेः प्राक्कोटौ विनाशान् पथात्कोटौ । २४ ज्ञानस्य । २५ -स्यैव धू-आ०व०,प० । २६ व्यवहारपरिज्ञानस्यापि । तत्वरिज्ञातस्या-आ०,व०। ६७ व्यवहारपरिज्ञानकृतात् । २८ -सम्धादव्य-ता०। २९ यदभ्यु-आ०,व०,प०,स०। ३० -मे वाङ्गी-आ०,व०,प०,स०। ३१ अर्थज्ञानज्ञानस्यापि । ३२ तदन्तरापे-आ०,व०,प०,स०।

द्यनवसरं भवेत् ? पर्यन्ते कस्यचिज्ञानस्यात्मवेदनत्वादनवसरमेवेदमिति चेत् ; नः तद्वत्प्रथम-ज्ञानस्यापि <sup>१</sup>तत्त्वानुपङ्गान् । तदेवाह्—'अन्यथा तद्वत्प्रथमं किन्न सृरयते' इति । ततस्तीस्याप्यन्यत एव वेदनादनवस्थानमेव ।

नानवस्थानं विषयान्तरसिन्नधानात् । सिन्निहिते हि विषयान्तरे वैत्रैव ज्ञानम् , न

प ज्ञानज्ञानाद्द्यिति चेत् ; न ; सिन्निहितेऽपि तिम्मन् तस्यैवान्तरङ्गत्वेन बळीयस्त्वात् । अन्तरङ्गोऽपिँ (हि) ज्ञानज्ञानाद्दिः अत्मसमवायात् , न विषयान्तरं विषययात् , प्रत्यासन्नसम्बन्धश्च ।
प्रत्यासन्नो हि तर्ज्ञ मनसः सम्बन्धः संयुक्तसमवायळक्षणः विषयान्तरेक्षत्ति , विषयान्तरज्ञानहेर्तुग्तु सम्बन्धो विष्रकृष्टः चतुष्ट्यादिसन्निकर्पत्वात् । ततो वळवित प्रत्यासन्नसम्बन्धे च ज्ञानज्ञानादो स्विवपयज्ञानजननसमर्थे सित कथं सिन्निहितेऽपि विषयान्तरे ज्ञानं यदनवस्थानं

ग भवेत् ? अव्यापकञ्च विष्रकृष्टान्तरसिन्नधानम् , व्याप्तिविषये मानसप्रत्यक्षे सकळार्थवेदिनि माहेर्द्वरे च ज्ञाने तदभावात् । विषयान्तरसिन्नधानम् , व्याप्तिविषये मानसप्रत्यक्षे सकळार्थवेदिनि माहेर्द्वरे च ज्ञाने तदभावात् । विषयान्तरसिन्नधानाद्वरे- वस्थाने कथं पर्यन्तज्ञानस्याप्रतिपन्नस्यास्तित्वम् । कि पुनः प्रतिपत्त्या व्याप्तमस्तित्वं येन तदभावे न भवेत् ? वाढम् ; कथमन्यथा व्याप्तक्षसुमादेस्तर्ने भवेत् ? सर्वस्य तर्हि सर्वज्ञत्वं येन तदभावे न भवेत् ? वाढम् ; कथमन्यथा व्याप्तक्षस्य नेवत्वात् । स्वर्वति चेत् ; सत्यम् ; अस्ति प्रतिपुरुषं सर्वज्ञत्वम् , अन्यथा व्याप्तिपरिज्ञानाभावस्य निवेदनात् । पर्यन्तज्ञानस्यापि तर्हि पावकादिवत् व्याप्तिज्ञानविपयत्वादेवास्तित्वमिति चेत् ; कथं तर्हीदसुक्तं भासर्वज्ञेन विपर्वति तर्हि पावकादिवत् व्याप्तिज्ञानविपयत्वादेवास्तित्वमिति चेत् ; कथं तर्हीदसुक्तं भासर्वज्ञेन विपर्वति तर्हि पावकादिवत् व्याप्तिज्ञानविपयत्वादेवास्तित्वमिति चेत् ; कथं तर्हीदसुक्तं भासर्वज्ञेन विपर्वति नि प्रत्यविदितो नास्त्येवोपलम्भः" [ ] इति ।

<sup>33</sup>कथं वा व्याप्तिज्ञानस्यास्तित्वम् ? भवतां कथम् ? स्वयमुपल्लम्भात् ; ममाप्येविभिति चेत् ; नः 'अन्यथा' इत्यादिदोषात् । उपल्लम्भान्तरादिति चेत् ; अनुप्रधातमनवस्थानम् , २० <sup>33</sup>तस्यापि <sup>33</sup>तदन्तरादस्तित्वोपपत्तेः । तत्रापि विषयान्तरसित्रिधानादवस्थानमिति<sup>38</sup> चेत् ; न ; 'सत्यपि' इत्यादेरनुवन्धेन चक्रकप्रसङ्गादनवस्थापत्तेश्च । ततः पर्यन्तज्ञानस्याप्रतिपत्तिकत्वादभाव एव वक्तव्यः ।

तदनेन शक्तिपरिक्षयात ईश्वरिनयोगाचावस्थानिमिति प्रतिविहितम् ; पर्यन्तज्ञानस्याप्रतिपत्तिकृत्वेनाभावप्रसङ्गात् । तदभावे च <sup>२१</sup>तद्विपयस्याप्यभावस्तावदेवं यावत् प्रथमज्ञानस्य
२५ तदर्थस्य चाभाव इत्यसिद्ध एव तस्रिवन्धनो व्यवहार इति । तदाह—

१ आत्मवेदनत्वानुपद्वात् । २ पर्यन्तस्थापि ज्ञानस्य । ३ विषयान्तर एव । ४ अत्र ताडपत्रं तुटितम् । ५ -सन्ने हि तत्र मनः स-आ०,व०,प०,प०। ६ ज्ञानज्ञानादौ । ७ ज्ञानज्ञानादिः आत्मा मनश्चेति त्रथम् । ८ हेतुस्त-त्सम्बन्धो आ०,व०,प०,स०। ९ विषयान्तरसिक्षवानम् । ११ ततो विष-आ०,व०,प०। १२ -दनवस्थाने आ०,व०,प०,स०। १३ -पन्नव्याप्तित्वम् आ०,व०,प०,स०। १४ प्रतिपरया अस्तित्वव्याप्त्यभावे । १५ अस्तित्वम् । १६ स्वतः आ०,व०,प०,स०। सत्त्वेन रूपेण । १७ सतः तत्तद्व्यक्तिरूपेण । १८ सामान्यरूपत्या । १९ बहुव्यक्तिद्वारेण । २० -ज्ञेन पुनर्-आ०,व०,प०,स०। २१ कथं व्या-आ०,व०,प०,स०। २२ उपलम्भान्तरस्यापि । २३ अन्यस्माद् उपलम्भान्तरात् । २४ -नाद्भवस्थान-मिति आ०, व०, प०, स०, । २५ तद्विषयस्वस्था-आ०, व०, प०, स०। उपान्त्यज्ञानस्य ।

### गत्वा सुदूरमप्येवमसिद्धावन्त्यचेतसः । असिद्धेरितरेषां च तदर्थस्याप्यसिद्धितः ॥२३॥

### असिद्धो व्यवहारोऽयम् इति ।

तत: किम् ? इत्याह-

#### अतः किं कथयाऽनया १।

अतः अनन्तरन्यायान् । किम् ? न किञ्चिन 'त्युत्पाद्यम्' इति शेपः ? कया ? कथया सूत्रवार्तिकादिलक्षणया । अनया प्रसिद्धयेति । तत्त्वज्ञानत्र्युत्पादनमेव हि 'तस्याः प्रयोजनम् – अनन्तरन्यायेन व तद्भावान्निष्प्रयोजनैव कथेति भाव इति ।

'निराकारेतर' इत्यादयः अन्तरक्लोकाः वृत्तिमध्यवितित्वात् , 'विमुख' इत्यादि-वार्त्तिकव्याख्यानवृत्तिप्रन्थमध्यवित्तेनः विख्वमी क्लोकाः । वृत्तिचृर्णीनां तु विस्तारभयात्रास्मा- १० भिव्याख्यानमुपदक्ष्यते । सङ्ग्रहक्लोकास्तु वृत्त्युपदि्शतस्य वार्त्तिकार्थस्य संग्रहपरा इति विशेषः ।

तदेवमवस्थापितेऽर्थज्ञानस्यात्मवेदने साङ्ख्यः प्राह्-सत्यम्, अर्थज्ञानं प्रत्यक्षमिति नात्र विवादः किन्तु तत्परार्थमचेतनस्त्र । परार्थं तत् संहतत्वात् , शयनासनाद्यङ्गवत् । शयनासनाद्यङ्गं हि परस्परप्रत्यासितिविशिष्टतया संहतं परार्थमेवोपल्रव्धं तस्यं तदुपभोक्तृशरीरार्थत्वेनोपल्रव्धेः, 'अतो न साध्यवैकल्यमुदाहरणस्य । नापि हेतोरसिद्धत्वम् ; अर्थज्ञानस्यापि गुणत्रयरूपतया संहतः स्वोपपत्तेः । सित्रवेशविशेपो हि संहतत्वम् , तच्च भेदसव्यपेक्षम् , भेदश्चाविकलो गुणानानिति संहतमेव तदात्मकमर्थज्ञानम् । तदात्मकत्वञ्च तस्य यथासम्भवं सुखदुःखमोहिनिमित्तत्वेनाध्यवसायात् । न ह्यतदात्मकं तित्रिमित्तं भित्रतुमहिति अतिप्रसङ्गात् । भवति च तितः कस्यिद्यकदाचित् सुखम् अन्यदा दुःखं मोहो वा । ततो गुणत्रयात्मकम् , ततश्च परार्थम् , अन्यदा दुःखं मोहो वा । ततो गुणत्रयात्मकम् , ततश्च परार्थम् , अन्यत्वनेतनम् । परार्थत्वं हि परानुभवापेक्षत्वं विपयत्वमेवोच्यते । विपयश्च घटादिरचेतन २० एव प्रतिपन्नः । तत इदमुच्यते - 'अर्थज्ञानमचेतनं विपयत्वात् घटादिवत्' इति । तत्रेदमाह—

# प्रत्यक्षोऽर्थपरिच्छेदो यद्यकिश्चित्करेण किम् ॥२४॥ अथ नायं परिच्छेदो यद्यकिश्चित्करेण किम् ?

अर्थस्य नीलादेः परिच्छेदो निर्णयः अर्थपरिच्छेदः । प्रत्यक्षः स्वानुभवाध्यक्ष-वेद्यः तथैव व्यवस्थापितत्वात् । अनेन <sup>१७</sup>'अर्थज्ञानमचेतनम्' इति प्रत्युक्तम् ; अचेतनत्वे २५

१ कथायाः । २ -न तद्-आ०, व०, प०, स० । ३ -मध्यविवर्तिनः ता० । ४ वृत्तिचूर्णितां तु अ०, व०, प०, स० । ५ वृत्तिप्रदर्शितस्य आ०, व०, प०, स० । ६ "सङ्घातपरार्थत्वात्-इह लोके ये सङ्घाताः ते परार्था दष्टाः पर्यञ्करथप्राय्यादयः"-सांख्यका० माटर०, गौड्पाद०, युक्तिदि०, तरवकौ० का० १६ । ७ शयनासनायङ्गस्य । ८ ततो आ०, व०, प०, स० । ९ भेदसंव्यपेक्ष्यं आ०, व०, स० । १० -वसायो न आ०, व०, प०, स० । ११ सुखदुःखमोहानात्मकम् । १२ अर्थज्ञानात् । १३ अन्यथा दु-आ०, व०, प०, स० । १४ तत आ०, व०, प०, स० । १५ अर्थज्ञानञ्चेत-आ०, व०, प०, स० ।

24

स्वसंवेद्यत्वायोगात्। तत इद्मुच्यते-चेतनस्तत्परिच्छेदः , स्वसंवेद्यत्वात् , यस्तु न चेतनो नासौ तथा यथा नीलादिः , स्वसंवेद्यश्च तत्परिच्छेदः, तस्माच्चेतन इति ।

नायं प्रयोजको हेतुः, स्वयमचेतनत्वेऽि वतस्य चेतनसंसर्गेण स्ववेदनोपपत्तेः । एवं तद्वेदनस्य विश्रमः स्यादिति चेन् ; न ; अव्यतिरेकापेश्र्या तद्वस्युपगमान् । अभ्युपगम्यत ५ एव चेतनतत्परिच्छेदेयोरव्यतिरेकवेदनस्य विश्रमत्वम्, व्यतिरेकस्यैव परमार्थत्वात् । प्रस्यक्षत्वं विश्रमस्य कथमिति चेन् ? न ; वस्तुतस्तस्याप्यभाषात् केवल्रमनुत्पन्नविवेकदर्शनप्रतिपत्रभि-प्रायानुसन्धानमात्रेण कतद्भिधानात् । तत्र स्वसंवेद्यत्वं चेतनत्वसाधनायालं तत्परिच्छेद्रस्य अन्यथानुपपत्तिविकल्त्वादिति चेन् ; तद्दिमपर्यालोचितमेव परस्य वचनम् ; विश्रमविपयत्वेर्न चेतनतत्परिच्छेद्रयोरि तद्विवेकवद्वस्तुतैव प्राप्नुयात् । इद्मप्यान्मतमेवेति चेन् ; कथिम-रानीं तद्वस्तुत्वस्य प्रतिपत्तिः ? वस्तुमृतस्य तद्वेदनस्याभावान् , अवस्तुमृताच्च अवस्तु-प्रतिपत्तेरि दुरुपपादत्वात् । वक्ष्यति चेतन्—

''विश्रमे विश्रमे तेपां विश्रमोऽपि न सिद्ध्यति।'' [न्यायवि० क्षो० ५४] इति ।
ततो वस्तुभूतमेव तहेदनमङ्गीकर्त्तव्यमिति कथन्न तत्रायं दोपः—'चेतनज्ञानभागयोरप्यवस्तुत्वं विश्रमविषयत्वात् तद्दविवेकवन्' इति १ तयोरविश्रान्तमेव तहेदनं निर्बोधत्वात् ,
तद्दविवेके तु श्रान्तमेव ''वाधवत्त्वात् , तस्माद्सिद्धमेव ''तयोविश्रमविषयत्वमिति चेत् ;
'' भवत्येवेदं यदि ' तहेदनमेव छभ्येत । कुतो न छभ्यते १ विवेकावेदनादेव । विवेको हि
ज्ञानभागाच्चेतनस्य तद्विविक्तः' । कथं ' तद्वेदने 'तस्यापि वेदनम् १ वेदने वा—

विदिताविदितत्वेन चिदाकारिववेकयोः ।
विकद्धधर्माध्यासेन भेदस्तत्र कथन्न वः १ ॥६३५॥
विवेकाद्भिद्यमानश्च <sup>१८</sup>तदाकारो त्रजत्यलम् ।
ज्ञानभागेन तादात्म्यमभावादन्यथा गतेः ॥६३६॥
तथा च वस्तुतस्तर्त्र चिद्दपत्वव्यवस्थितेः ।
चिति संसर्गतश्चित्त्वं तस्येत्यनुचितं वचः ॥६३७॥
तस्मादेकान्ततो भेदाश्चित्स्वभावविवेकयोः ।
विकद्धधर्माध्यासेऽपि नैवायं शक्यकल्पनः ॥६३८॥
एकान्ताभेदपक्षे च चिद्दपस्याप्यवेदनम् ।
तद्विवेकवदेव स्यादिति <sup>१९</sup>तत्समम्भवः कथम् ॥६३९॥

१ -दः संवे-आ०, व०, प०। २ -दि ख्न-आ०, ब०, प०, स०। ३ अर्थज्ञानस्य। ४ -दन-योर-आ०, व०, प०, स०। ५ प्रत्यक्षत्वस्य। ६ प्रत्यक्षत्वाभिधानात्।७ वचनं हि वि-आ०, ब०, प०, स०। ८ -त्वे चेतनत्त्प-आ०, ब०, स०।-त्वे चेतनत्वात्तत्प-प०। ९ प्रतिपत्त्वंस्तु-आ०, ब०, प०, स०। १० -ताच वस्तु-आ०, ब०, प०, स०। ११ वाधवत्त्वं त-आ०, ब०, प०। बाधकत्वात् स०। १२ चेतन-ज्ञानभागयोः। १३ भवतेवेदं आ०, ब०, प०। १४ चेतनज्ञानभागयोर्वेदनमेव। १५ चेतनाद्भिन्नः। १६ विवे-कावेदने। १७ चेतनस्यापि। १८ चिदाकारः। १९ ज्ञानभागे। २० चिद्रृपस्द्भावः।

20

२५

अविवेकपरिज्ञानं तेन ज्ञानस्य यद्भवेत् ।

र्वेसंसारकारणत्वेन कापिछैरभिछप्यताम् ॥६४०॥
चिद्रपविद्वेवेकस्याप्यथवा नियमाद्वहे ।
कथिकचद्भेदक्वृष्तिस्तु ज्ञानहम्भागयोरपि ॥६४१॥
तद्वदेव भवेदेतद्देवैरन्यत्र भाषितम् ।

''वित्तेविंपयनिर्भासविवेकानुपल्मभतः ।

विज्ञातायाः क्रचित्सिद्धो विरुद्धाकारसम्भवः ॥" [सिद्धिवि०प्र०परि०] इति। ततो यत् पतब्ज्जलेः सूत्रम् — "दग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतिवासिता" । [योगस्० २।६] इति । यच तत्रैव विन्ध्यवासिनो भाष्यम् — "भोक्तृभोग्यशक्त्योरत्यन्तासङ्कीणयोर-विभागप्राप्ताविव सत्यां भोगः प्रकल्प्यते" [योगभा० २।६] इति ; तत्प्रतिविद्दितम् ; १० ईवार्थत्वानुपपत्तेः, वस्तुत एवोक्तेन न्यायेन तयोरविभागस्य भावात् । न हि साक्षादेव सतस्त-दिवभागस्य इवार्थत्वमुपपत्रम् ; तेंच्छक्त्योरि तद्र्थत्वप्रसङ्गात् । तथा च तद्वदेवार्वस्तुसत्त्वं तयोरपीति स एव पुनरपि मायाबादः प्राप्तः । निरुपद्रवप्रतिपत्तिविषयत्वेन तच्छक्त्योरै-निवार्थत्वपरिकल्पनं तद्वभागेऽपि समानम् — कथित्रवत्त्वस्त्रापि निरुपद्रवत्रयेव प्रतिवेद-नात् । कुतश्चायमिवार्थः पतिपत्तव्यः १ तत एव दर्शनशब्द्वाच्यात् ज्ञानभागादिति विवेद-विनाष्यात्मानमप्रतियता कथं तत्र देंगेकत्वस्य इवार्थस्य प्रतिपत्तिः विक्रित्रवारं दिते १ विद्यत्वारमानमप्रतियता कथं तत्र देंगेकत्वस्य इवार्थस्य प्रतिपत्तिः । आत्मनश्च विद्यदे दक्ष्वकत्य-सङ्कीर्णतयेव परिज्ञानम् ; न भवत्येव तत्त इवार्थवेदनम् ।

दक्शक्या स्वमसङ्कीणं तद्भागः प्रविदन्नयम् । तत्सङ्कीणं इवास्मीति कथं नामावबुध्यताम् ? ॥६४३॥ ग्रुश्रमेव मणि किञ्चत् कस्यचित्परिपश्यतः । न ह्यारकः इवेत्येय तत्र बुद्धिः प्रवर्त्तते ॥६४४॥ कथं वा तदसङ्कीणंस्यात्मनः स्यात्ततो रे गतिः । अचेतनत्वात्तस्येप न धर्मोऽयं घटादिवत् ॥६४५॥ दक्शक्तिसङ्करात् सोऽपि चेतनो यदि कल्प्यते । तन्नासङ्कीणंतद्वित्तौ तत्साङ्कर्याञ्यवस्थितेः रे ॥६४६॥

१ -- राकार-आ०, ब०, प०, स० । २ पातव्ज-ता० । ३ -तमतैवास्मि-आ०, ब०, प०, स० । ४ एवार्थ-आ०, ब०, प०, स० । ५ द्रादर्शनशत्तारेषि । ६ इवार्थत्व । ७ अविभागवदेव । ८ -वस्तुत्वं स० । ९ -रिनवार्थत्व-प०, स० । १० अनिवार्थत्वं वस्तुत्विमिति । ११ अविभागस्यापि । १२ -यमेवार्थः आ०, ब०, प०, स० । १३ -ति चित्तेनापि स० । १४ ज्ञानमागेनापि । १५ द्रगेकत्वस्यार्थ-आ०, ब०, प०, स० । १६ एकैवाहं आ०, ब०, प०, स० । १७ -तः पाटल इव आ०, ब०, प०, स० । १८ -पत्तितात्म-आ०, ब०, प०, स० । १९ यदि तच्छत्त्य-आ०, ब०, प० । यदेतच्छवय-स० । २० ह्यस्त आ०, ब०, प०, स० । २१ ज्ञानमागात् । २२ ज्ञानमागोऽपि । २३-र्यव्यव-आ०, ब०, प०, स० ।

अन्यया यदि 'सङ्कीर्ण(णैं) हक्छक्तवात्मानमन्यया । असङ्कीर्णतया वेत्ति विरोधानवकाशनात् ॥६४७॥ तन्न तत्सङ्करेऽप्येवैमिवार्थत्वोपकल्पने । शाच्यप्रसङ्गतो यस्माद्व्यवस्थामतिभ्रमः ॥६४८॥

नापि परतः; तस्याप्यचेतनत्वे घटादिवदेव प्रतिपत्तिधर्मस्वानुपपत्तेः । 'हक्शक्तिसाङ्क-र्याच्चेतन एव परः' इत्यपि न युक्तम् ; तत्रापि तत्साङ्कर्यस्य इवार्थत्वेन स्वतः प्रतिपत्तेष्ठक्त-२० न्यायेनासम्भवात् , परतः प्रतिपत्तो अनवस्थापत्तेः । दूरमनुसृत्यापि कस्यचिद्नन्याधीनमेव चिद्रपत्वमभ्युपगन्तव्यम् । अन्यथा ततः कस्यचिद्वार्थत्वापरिज्ञानात् । इत्युपपन्नमर्थज्ञानस्य वस्तुभूत्वेतनत्विनवेदनार्थं प्रत्यक्ष्यहणम् , अचेतनत्वे कल्पितंचेतनत्वे च प्रत्यक्षत्वानुपपत्तेः ।

भवतु प्रत्यक्षस्तत्परिच्छेद इत्यत्राह-'यदि' इत्यादि । यद्ययमभ्युपगम्यते तदा अकिश्चित्करेण न किञ्चित्करोतीत्यिकञ्चित्करः पुरुषः, तस्यैवाकर्तृत्वाभ्युपगमान् , तेन २५ किम् १ न किञ्चित्करम् । निष्फल एवासो ' किल्पत इत्यर्थः । सफल एवासो तत्परिच्छेदस्या- धिष्ठानात् , सं हि चेतनाधिष्ठित एव प्रवृत्तिमान् , चेतनश्च नापरः पुरुषादिति चेत् ; न; अचेतनत्वस्यासिद्धत्वात्, तत्र रे स्वत एव चेतनत्वस्योपपादितत्वात् । एतेन भोगस्तत्फलमिति

१ संकीण यस्क्त्यातमानमन्यया आ०, य०, प०, स०। २-रेष्वेवमिवा-आ०, व०, प०, स०। ३ कथञ्चाज्ञान-आ०, व०, प०, स०। ४ प्राच्यस्येव आ०, व०, प०, स०। ५ -तयेवार्थ-आ०, व०, प०, स०। ५ -तमचे-आ०, व०, प०, स०। ६ स्वत एव आ०, व०, प०, स०। ७-न्यादीनमेव आ०, व०, प०, स०। ८ -तमचे-आ०,व०, प०, स०। ९-तमचे-आ०, व०, प०, स०। १० कल्पते इ-आ०, व०। कल्प्यते इ-प०। ११ परिच्छेदः। १२ परिच्छेदे।

प्रत्युक्तम् ; तस्यापि विषयदर्शनस्यै तते एव भावात् । <sup>3</sup>चेतनस्यापि तदपराधिष्ठानादेव भोक्तृत्वकरूपनायामव्यवस्थितेः पुरुषेऽपि प्रसङ्गात् ।

अपि च, यद्ययं भोगः पुरुपादनन्य एव तद्वदेव नित्य इति व्यर्थ एव भोग्यसिन्निधिः अिकिन्वत्करत्वात् । भोगार्थो हि तत्सिन्निधिः, भोगनित्यत्वे च किं तेनं ? तत्सिन्निधिनित्यत्वा देव तिन्नित्यत्विमिति चेत् ; न ; अनिर्मोक्षप्रसङ्गात् । आत्यन्तिको हिं परभोगोपरमो भोक्तु- ५ निर्मोक्षः , तम्य च भोग्यसिन्निधिनित्यत्वे दुरुपपादत्वाद्परिच्युतिरेव संसारस्येति कथमुपजात निन्नवेत्स्यापि तापत्रयनिवृत्तये तन्निवर्तनहेतो जिज्ञासा तपश्चरणं वा सम्भाव्येत ? तदुक्तमन्यत्र —

''दृश्यदर्शकयोर्मुक्तिर्नित्यव्यापकयोः कथम् । यतस्तापाद्विमुच्येत तदर्थश्च तपथरेत् ? ॥'' [ सिद्धिविष्ः परिष्ट ८] इति ।

तन्न तत्सिन्नियेर्नियत्वम् । <sup>33</sup>तद्दिनियतयैव तर्हि भोगोपरमाद्पवर्गे इति चेत् ; न; १० तदुपरमे तदात्मनः पुरुपस्याप्युपरमात् <sup>33</sup>पुरुपोच्छेदकेवस्यवादोपनिपातान् । तन्न भोगस्य पुरुपादनन्यत्वम् ।

अन्यत्वमेवास्तु तस्य तत्प्रतिविम्बरूपत्वान्, पुरुषप्रतिबिम्बं हि बुद्धिविवर्तगतं तद्वृः निसरूपं भोगः । न च प्रतिविम्बरद्वतोरभेदः इं चन्द्रतोयतत्प्रतिविम्बयोर्भेदस्येव प्रतिपत्तिरिति चेत् ; उच्यते—तत्प्रतिविम्बं यदि न कित्तः; तद्वस्थं तद्वैरूल्यम् । तत् एवेति चेत् ; तस्य यदि १५ नित्यं तत्करणसामर्थ्यं नित्य एव भोग इति कथमपवर्गः श भोग्यसिन्नधावेव तत्सामर्थ्यभिति चेत् ; नः प्रागसमर्थस्य किदापि तद्योगात् , नित्यत्या स्वरूपप्रच्युतेरसम्भवात् । प्राच्यासमर्थस्यपरित्यागेन तदा तत्समर्थस्योपादाने तु परिणाम्येव परमार्थतः पुरुष इत्ययुक्तमुक्तम् भितित्राक्तिरपरिणामिनी १५ [ योगभा०१।२ ] इति ।

सत्यपि पूर्वं सामध्ये<sup>16</sup>तत्सन्निधावेव<sup>33</sup>तस्य <sup>33</sup>तत्कर्तृत्वं सामश्रीतः कार्यभावात् नान्यदेति २० चेत् ;तदापि<sup>3</sup> तस्य यद्यनुपचरितमेव तत्कारित्वं कथमुक्तम्—

"गुणकर्नृ त्वेऽपि तथा कर्त्तेव भवत्युदासीनः।" [ सांख्यका० २० ] इति ?

उपर्चारतमंत्रोति चेत् ; वस्तुतस्तर्हि निष्कल एव पुरुष इति कथं भोगात्तरनुमानम् तस्याऽतत्फलत्वात् ?ततो निषिद्धमेवतत् (मेतत् )''पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्'' [सांख्यका०१७]

१ विषयदर्शनात्मकस्य भोगस्य । २ परिच्छंद्दिव । ३ चेतनस्यापि परिच्छंद्दस्य । ४ तदा-पराधि-आ०, ब०, प०। ५ भोग्यसिन्धिना । ६ भोगनित्यत्वम् । ७ हि भोगो-आ०, ब०, प०, स०। ८ ''वुद्धेरेव पुरुपार्थापरिसमाप्तिर्वत्धः, तदर्थावसायो मोक्षः''-योगभा० २।१८ । ''तदर्थावसायः विवंकर्ष्यात्या पुरुषार्थसमाप्तिः''-योगवा० २।६८ । ९ मोग्यतित्य-आ०, व०, प०, स०। १० ''दुःखत्रयाभिधान्ताजिज्ञासा तद्पधातके हेती''-सांख्यका० १ । १६ भोगसिनिध्यनित्यत्वेऽपि । १२ पुरुषच्छेद-आ०, ब०, प०, स०। १३ –दत्तथ-आ०, ब०, प०, स०। १४ पुरुषात् । १५ भोग्यसिन्धिकालेऽपि । १६ भोग्यसिन्धिविव । १७ पुरुषस्य । १८ प्रतिविम्व । १९ भोग्यसिन्धिकालेऽपि ।

इति सप्तिकारस्य, ''अयमेव च तस्य भोगो यत्तत्र छायासङ्क्रमणसामर्थ्यम्'' [ ] इति च तन्निबन्धनकारस्य।

अपि च, तेन भोगेन भोग्यं भुञ्जानः पुमान्न ैतावद्भुक्तेनैव भोक्तुमहिति, मुक्तात्म-नोऽपि तैन्त्वप्रसङ्गात् । तैस्य स भोग एव न भवति तेन तस्याननुभवादिति चेत् ; इतरस्यापि ५ न स्यात् तेनापि तैदननुभवस्याविद्योपात् । भुक्तेनैव भुङ्क्ते इति चेत् ; कुतस्तद्भुक्तिः ? स्वत इति चेत् ; व्यर्थं तद्भोगकल्पनम् , भोगस्यापि स्वत एव तत्प्रसङ्गात् । भोगान्तरेण तत्प्रतिच्छा-यालक्ष्रणेनेति चेत् ; न;तत्रापि तदन्तरकल्पनायामनवस्थानात् । तत्र भोगेन पुरुपस्य साफल्यम् ।

नापि केवल्यार्थनोपक्रमेण; भोगाभावे तस्यैव वैफल्यात् । भोगोपरम एव हि ँकैव-ल्यम्, भोगस्य च स्वत एवाभावान् किं तदुपरमार्थनोपक्रमेण ?

भोगाभावे स्वतः सिद्धे किंशके पाटलत्ववत । १० कस्तदर्थं प्रवर्तेत यदि नोन्मादवान जनः ॥६४९॥ सत्यं र्नं तस्य भोगस्तन्निवृत्त्यै नापि वर्तनम् । सदा शान्तस्वभावत्वात दृशिमात्रस्य तत्त्वतः ॥६५०॥ केवलं बुद्धिसत्त्वस्थो भोगादिरूपचर्यते । तत्र स्वामिनि राज्ञ्येव सेनाव्युह्मतो जय: ॥६५१॥ 24 इति चेद्रपचारस्य निष्फलस्यैव कल्पने। ततोऽन्यत्रापि तत्हृप्तिरनवस्थानमानयेन् ॥६५२॥ प्रमाणाविषये तस्मिन्तपचारः कथञ्च वा । प्रतीत एव यल्लोके हरूयते त्त्प्रवर्तनम् ॥६५३॥ न पुमान् तादृशः कापि प्रत्यक्षेणावलोक्यते । 20 यादृशं कापिलाः प्राहु: प्रशान्तत्रह्मवादिन: ॥६५४॥ भोगादेलिङ्गतः पूर्वं तस्य ज्ञानं निवारितम् । प्रत्यक्षाद्यपरिज्ञानं कथमात्रोऽपि नं वदेन ? ॥६५५॥ आप्तत्वस्येव तज्ज्ञानरहिते सम्भवात्ययात् । आप्तान्तरोपदेशेन तज्ज्ञाने चानवस्थितेः ।। ६५६॥ २५ नापि दृष्टानुमानाप्तवचनेभ्यः प्रमान्तरम् । यतस्तत्प्रतिपत्तिः स्यादित्यसन्नेव ते प्रमान् ॥६५७॥

१ ताबद्धक्ते-आ०, **ब०, प०, स० । २** तत्प्रस-आ०, ब०, प०, स० । भोक्तृत्वप्रसङ्गात् । ३ सुफ्तस्य । ४ तदनुम-आ०, ब०, प०, स० । ५ 'पुरुषस्य उपचरितभोगाभावः शुद्धः, एतस्याम-वस्थायां केंबल्यं भवति ।''-योगभा० ३।५५ । ६ न सत्यभो-आ०, ब०, प० स० । ७ कथन्न वा आ०, ब०, प०, स० । ८ उपचारप्रवृत्तिः । ९ अतो नानुमानात्तवृतिः । १० -ते आ०, ब०, प०, स० ।

तन्न भाक्तोऽपि भोगादिस्तत्रेति सुविवेचैयन् । इदमाह् वचो देवो 'यदाकिश्चित्करेण किम' ॥६५८॥

सेनाव्यृहजयस्योपपन्न एव राजन्युपचारस्तस्य प्रमाणतः प्रतीतेः । प्रतीतिविपयतया चोपचारस्य छोके प्रवृत्तिदर्शनान् । न चैत्रं पुरुषे भोगस्य छुतश्चित्तस्य वानिधगमात् । न हि प्रस्थलेण बुद्धिसत्त्वव्यतिरिक्तस्य चिदृषस्याधिगतिः; तस्य स्वयमचेतनत्वान् । सांसर्गिकाच्च ५ चैतन्याद्यतिरिक्त्य प्रहणानुषपत्तेः । नाष्यनुमानान् ; भोगादेिर्छङ्गस्य निषिद्धत्वात् , छिङ्गान्तरस्य च यथास्थानं निराकरणान् । नाष्यागमात् ; तस्याप्तवचनात्वात् , आप्तेश्चापरिज्ञाते तस्मिन् कस्याश्चिद्सम्भवान् । आप्तान्तरोपदेशात्तत्परिज्ञाने चानवस्थानदोषात् । न चापरं प्रमाणम् , यतस्तत्प्रतिपत्तिः ''त्रिविधं प्रमाणमिष्टम्'' [ सांख्यका० ४] इति वचनान् । ततो निःशेषप्रमाणव्यापारदृरपथपरिवर्त्तित्वेन व्योमारिवन्दमकरन्दसौरभसन्निभ एव पुरुष इति कथं १० तस्योपचारादिष भोगवत्त्वं यतो निष्कलं तत्परिकल्पनं न भवेन् ? इति सर्वमेतच्चेतिस कुर्वतो देवस्येदं वचनमाविभूतम्—'अिकिञ्चित्करेण किम्' इति ।

विकल्पान्तरमुपक्षिपँति—'अथ' इत्यादि। 'अथ' इति वितर्के । परिच्छेदोऽर्थनिर्णयो नीयं न प्रत्यक्षः, किन्त्वचेतन एवासाविति यदि अयं परस्याभिप्रायः । तत्रोत्तरम्, अकि-किन्त्वरेण तत्परिच्छेदेन किम् १ न किञ्चित् । असिद्धं तस्य अकिञ्चित्करत्वं भोगापव- १५ गार्थत्वात्, ''भोगापवर्गार्थं दृश्यम्" [ योगस्० २।१८ ] इति वचनात् । भोगार्थत्वं तु भोग्यप्रतिविक्ष्वावहत्वात् । विषयो हि तंत्र प्रतिविक्षित्रत एव पुरुपस्य भोग्यो भवति, ''बुद्ध्यध्य-वित्तमर्थं पुरुपश्चेत्वरते'' [ ] इति वचनात् । अपवर्गार्थत्वञ्च रजस्तमोभ्यामन-भिभूतस्य सत्त्वभूयिष्टतया नितान्तिर्मिष्ठस्य स्वरूपतच्छायागतपुरुपविवेकप्रतिपत्तिकरत्वात् । सिति तद्विवेकपरिज्ञाने तत्रापि निर्विण्णस्य चेतनस्य वैराग्यवछेन वैतंत्प्रतिरोधेन स्वरूपप्रतिष्ठान- २० स्यापवर्गस्योपपत्तेरिति चेत् ; उच्यते—तत्परिच्छेदः पुरुपस्यात्मनमनुपदर्शयन् कथं भोग्यमुप-दर्शयत् विवेकपरिज्ञाते एवद तद्नतरप्रतिबिक्ष्वतमुपदर्शयति तदा तदन्तरमप्यपरतदन्तरप्रतिविक्षित्रतम् एव दर्पणादेस्तं प्रति विक्षात्वप्रसिद्धेः । आत्मानमुपदर्शयत्रि, तत्राप्येवमित्यपरापरतत्परिच्छेदकल्पनायामनवस्थानात्र विक्षेत्रतम्यप्रपर्वत्तं सम्भवतीति कथं तस्य भोगार्थत्वं विवयसयैव तथा तद्वपदर्शनोपपत्तेः ।

१ -वेचयेत् आ०, ब०, प०, स०। २ -स्य एलोके आ०, व०, प० स०। ३ उपचारः इति शेषः। ४ प्रत्यक्षस्य। ५ नाष्युपगमा-आ०, व०, प०, स०। ६ कश्चिद्स-आ०, व०, प०, स०। ७ -श्चिपतैथे-आ०, व०, प०, स०। ८ नायं प्र-आ०, व०, प०, स०। ९ दुद्धौ। तत्प्रति-आ०, व०, प०, स०। १० तत्प्रतिविरो-आ०, व०, प०, स०। ११ -द्पणादावेव दर्श-आ०, व०, प०, स०। १२ मुख्यायु-आ०, व०, प०, स०। १३ प्राक्तनभो-आ०, व०, प०, स०। १४ यदि कि-आ०, व०, प०, स०।

अकरणा न विषयप्रतिपत्तिः कियात्वात् छिदिकियादिवत् । करणञ्च मुख्यं तत्परिच्छेद एत्र व्यवसायम्बभावत्वात्, व्यवसायोपलव्धस्येत्र विषयस्य उपलब्धत्वोपपत्तेः, नेन्द्रियादिकं
विषययात् । नापि तत्प्रतिपत्ती करणान्तरकल्पनायामनवस्थानं स्वत एव करणत्वात् , अकरणस्य हि तद्ग्यतः प्रतिपत्तिः । करणस्य तु तद्रूपतया परत्र ज्ञानमुपनयतो नितरामात्मनि
' तदुपनयनं प्रवीपवत् । प्रदीपस्य हि प्रकाशकृपतया प्रसिद्धमेव परत्रेवात्मन्यपि परिज्ञानोपनयनम्।
तत्र तित्ररपेक्षस्य विषयस्येत स्वरूपोपदर्शनमिति कथं तस्याकिञ्चित्करत्वमिति चेत् ? इद्मप्य
किञ्चित्करमेव वचनम् । तथाहि—यदि विषयोपल्यमस्वभावः पुरुषः किं तैत्परिच्छेदेने ?
पुरुपवत्तदुपल्यमस्यापि निद्यतया तित्ररपेक्षत्वात् , निष्पललकल्पनायामनवस्थानात् । तस्यातत्स्त्रभावत्वे उपि नितरां तैस्य निष्फलत्वम् अन्धं प्रति प्रदीपवत् । तत्सित्रधौ तम्य तदुपल्यम्भनमिति

श्वेत् ; नः स्वयमशक्तस्य तद्योगात् व्योमकुसुमवत् । स्वयमपि शक्तौ सेव तत्र साक्षात्
करणम् , तर्वे सत्यामसत्यपि प्रदीपादौ नक्तञ्चरेषु सान्धकारकृपदर्शनस्य प्राणिमात्रे अन्धकार
दर्शनस्य च भावादिति किं तत्कल्पनेन ? तेंदुपधानेन व्यवसायस्वभावत्वं तदुपलम्भस्यिति चेत् ;
नः स्वत एव तस्यापि भावात् । तत्परिच्छेदस्यापि तदुपस्त (ष्ट)म्भादेव तत्स्वभावत्वं न
स्वतोऽचेतनत्वात् । तत्र तस्यै भोगार्थत्वम् ।

१५ अत एवं नापवर्गार्थत्वम् , अपवर्गस्य भोगनिवृत्तिरूपतया भोगाभावेऽनुपपत्ते: । विवेकश्रतिपत्त्वङ्गतया च तस्यापवर्गार्थत्वम् । न च तस्य तदङ्गत्विमिति निवेदितिमिवार्थविचारे । तंतः सृक्तम् 'अकिश्चिरकरेण किम्' इति ।

अपि च, नीळादिसुग्वादिविपयोपस्थापनेन हि तस्य भोगार्थत्वम्, तद्वपस्थानञ्च तत्वितिविन्वात् । तद्दिप कुतस्तस्यावगन्तत्व्यम् ? तत एव "तत्परिच्छेदात् , स एव हि भयीदं प्रतिविन्वभन्मादर्थादुपजातम्' इति प्रत्येतीति चेत् ; नः तस्य अचेततत्वेन तद्योगात् । चिच्छायासङ्क्रमाच्चेतन एव स इति चेत् ; नः तत्सङ्क्रमस्य पुरुपादनन्यत्वे वश्च्यमाणोन्तरत्वात् । अन्यत्वे तु न तस्य स्वतश्चेतनत्वं "तस्य पुरुपधर्मत्वेन अन्यत्रायोगात् "चैतन्यं पुरुपस्य स्वस्पम्" [योगभा० १।९] इति वचनात् । चिच्छायान्तरसङ्क्रमकल्पना-यामनवन्थानात् । भवन्नपि कथिन्नच्चेतनो यदि पृथगेवार्थं पद्यति किं प्रतिविन्व-कल्पनेन ? पुरुपस्यापि तथा तद्दर्शनोपपत्तेः । यदि न पद्यतिः कथं तत्कार्यतया प्रतिविन्व-विन्वं प्रतीयात् ? अप्रतिपन्ने कारणे तत्कार्यत्वस्याद्यक्षप्रतिपत्तिकत्वात् । इन्द्रियस्याप्रतिपत्ताविप तत्कार्यत्या कृपदिज्ञानं कथं प्रतीयत इति चेत् ? नः स्वतस्तदनभ्युपगमात् । न हि तदेवे-निद्रयज्ञानमात्मन इन्द्रियकार्यत्वं प्रत्येतिः तत्न्वार्तिरेकादेव लिङ्गात्तर्पतिपत्तेः । वद्यति चैतत्— "अक्षादेरप्यद्यस्य तत्कार्यव्यति क्रार्यव्यत्वे रेखिनः" [न्यायवि० इक्षो० १७९] इति ।

५ अर्थपरिच्छेदेन । २ विषयोपलम्भस्वभावाभावे । ३ विषयपरिच्छेदस्य । ४ शक्ती सत्याम् । ५ तदुपाधानेन ता० । ६ पुरुपस्य । ७ एवावर्गा-आ०, ब०, प० । ८ -ति वेदि-आ०, ब०, प० । ९ अतः आ०, व०, प० । १० विषयपरिच्छेदात् । ११ चेतनत्वस्य । १२ -तदभ्युपगमात्-आ०, ब०, प० ।

Ų

80

२०

२५

अत्राप्येविमिति चेत्; आस्तां तावत्। तन्न तत एव तत्कार्यत्वावगमः । प्रत्यक्षाद्ग्यत इति चेत्; नः तस्याप्यर्थाविषयत्वे ततोऽषि तदसम्भवात् । अर्थविषयत्वकच चित् प्रतिविम्वमन्तरेणः प्रथमप्रत्यक्षेऽषि व्यर्थं तैत्करूपनम् । प्रतिविम्वेनेति चेत्; तदर्थकार्यत्वस्यापि न स्वतोऽवगमः पूर्ववत् । अन्यतः प्रत्यक्षादिति चेत्; नः 'तस्याप्यर्थाविषयत्वे' इत्याद्यनुवन्धाद्व्यवस्थितेः ।

एतदेवाह---

### प्रत्यक्षं करणस्यार्थप्रतिथिम्यमसंविदः ॥२५॥ इति ।

करणस्य बुद्धिविवर्त्तस्य स्वस्य परस्य वा प्रत्यक्षं स्कृटसंवेद्यम् अर्थप्रतिविम्बम् अर्थकार्यः प्रतिबिम्बम् 'अयुक्तम्' इत्युपरिभागस्थेन सम्बन्धः । कुतः ? इत्याह-असंविदः अचैतनत्वान् । न ह्यचेतनेन कम्यचित्प्रत्यक्षत्वमुपपन्नम्, चेतनकल्पनावैफल्यापन्तेः । चेतनत्वेना- प्युक्तन्यायेनासंविदोऽसम्प्रतिपत्तेः । तन्न प्रत्यक्षात्तत्परिज्ञानम् ।

नाष्यनुमानात्; प्रत्यक्षाभावे तद्प्रवृत्तेर्लिङ्गाभावाच । विषयिनयमो ि छङ्गमिति चेत्; नः; तस्य 'एतेन' इत्यादिना निराकरणान् । कार्यव्यतिरेकस्तर्हि छिङ्गम्, कार्यस्य प्रतिविम्ब-छक्षणस्य सत्यिप कारणान्तरसाकस्ये कदाचिद्नुत्वद्यमानत्वादिद्मवगम्यते – अस्ति कारणान्त-रमप्यस्य यदभावादिदानीमनुत्वितिरिति, स चार्था व्यवदिद्यत इति चेत्; नः; व्यातिरेकस्या-सिद्धेः, सित पूर्वज्ञानादो तस्यावद्यमभावात् । भवतु प्रतिविम्बसाद्यये तस्मादेव तस्योत्पत्तिः, १५ तद्वैसाद्यये तु कथम् १ अतोऽर्थादेव ताद्यशात्तदुपजननिमिति चेत्; ताद्रशत्वेऽप्यर्थम्य कथं तद्वपजनकत्वम् १ शक्तेरिति चेत्; सा किमन्यत्र तत्कारणे नास्ति १ तथा चेत्; कथमेकप्रधान्तात्मकत्वं जगतः १ शक्त्यभेद एव तद्वपपत्तेः, शक्तेरव प्रधानार्थत्वात् ।

शक्तीनां यदि भिर्नेत्वं द्यस्यात् प्रतिकारणम् (१) ।
भेदान्तरवदेवासामि कार्यत्वमापतेत ॥६५९॥
तद्धेतुष्विप शक्तीनामेवं भेदप्रकल्पने ।
शक्तिभेदप्रवन्धस्यानादितायां कथं भवेत् ॥६६०॥
एकशक्तिनिवद्धत्वं जगद्भेदस्य कल्पितम् १ ।
यतः प्रैधानं तत्त्वं ते छट्धसञ्जीवनं भवेत् ॥६६१॥
तदेकशक्तिमद्भावे प्रतिविम्बविधायिनाम् ।
असस्यिप कवित्कार्यं व्यतिरिच्येत तत्कथम् ॥६६२॥

तन्न कार्यव्यतिरेकस्यापि लिङ्गत्वभिति नानुमानाद्वि तत्परिज्ञानम् ।

भवतु पुरुषादेव तत्परिज्ञानं तस्य साक्षादेवोपछव्धिरूपत्वादिति चेन् ; न ; तेनापि पृथगर्थतत्प्रतिविम्वयोरपरिज्ञाने तयेार्हेतुफछभावस्य दुरवबोधत्वात् । तत्परिज्ञानञ्च यदि तत्प्रति-

९ प्रतिबिग्वकल्पनम् । २ न्यायवि० श्लो० ९८ । ३ पूर्वज्ञानादेव । ४ भिन्नत्वं हि स्या-प० । ५ कारणागे-आ०, ब०, प० । ६ प्रवादं तत्त्वं आ०, ब०, प० ।

₹0

विम्बवतो विज्ञानात् ; तस्यापि कुतस्तत्कै।र्यत्वमवगन्तव्यं तत्कार्यात्ततेस्तद्वगतेरयोगात् । पुरुपादेवेति चेत् ; न ; तत्रापि 'तेनापि' इत्यादेः प्रसङ्गादनवस्थोपनिपाताच । स्वत एव तैयो-स्तेनं परिज्ञाने व्यर्थं सार्थप्रतिविम्बस्यापि ज्ञानस्य कल्पनम् विनापि स्वत एव पुरुषस्यार्था-वगमनसद्भावात् । भवत्ये (त्वे)विमिति चेत् ; तिर्हि न कैवल्यम् , सर्वदाऽर्थस्य भावेन तँ इर्शन-स्यानिवृत्तेः । अभावे वा पुरुपविकलमेव कैवल्यं भवेत् , तदा हदयाभावेन 'तदर्शनस्य कैवल्ये 'तदेकरूपस्य पुरुषस्यासम्भवात्' । आत्मदर्शनरूपस्तदा पुरुष इति चेत् ; न ; तदर्शनस्यापि 'हैं इयदर्शनादभेदान् , अन्यथा निरंशत्वव्यापत्तेः ।

भवतु तर्हि <sup>अ</sup>तदा तस्य ''स्वपरविपयत्विवशेषणरिहता हृशिरेव रूपम्, ''द्रष्टा हृशि-मात्रः'' [योगस्० २।२०] इति वचनादिति चेत्; कथिमदानीं प्रागतद्वपत्वे तदापि 'हतद्वपत्वं रे कौटरथ्यव्यापत्तेः ? प्रागिप तद्वप एव स इति चेत्; कथं हृश्यदर्शित्वम् ? इत्ययत्तिसिद्धमेव कैवल्यं भवेत् । सत्यम्, न तदापि तस्य तद्शित्वम्, हृश्यसित्रधानादेव केवलं 'त्व्यपदेशात् , संसारस्य च पत्मार्थतोऽसम्भवादिति चेत्; कुतः सित्रिधिज्ञानम् ? नतावद् हृश्यात् ; अचेतन-त्वात् , विच्छायासङ्क्रमाच्च चेतनत्वस्य प्रतिपिद्धत्वात् । नापि पुरुपात् ; तस्य वस्तुतो निर्विपयत्वात् । सित्रधेरिप 'तदन्तरवशाद्शिनकरूपनायाम् अनवस्थानात् । ततो दुर्भापितमेवेदं स्व विन्ध्यवासिनः—''तस्माचित्तवृत्तियोधे पुरुपस्यानादिः' सम्बन्धो हेतुः'' [योगभा० १।४] इति; तस्यैव सम्बन्धस्यापरिज्ञानात् । न चापरिज्ञातिवपया प्रेक्षावतां वचनप्रवृत्तिः । सत्यपि सित्रधाने न तावता तस्यै तद्शित्वम्'ः, तद्वहणपरिणामे सत्येव तदुप्पत्तेः । अन्यथाप्रवृत्तस्यापि तद्शित्वप्रसङ्गान , सर्वगतत्वेन सर्वदा अतसित्रधानभावात् । तपरिणामश्च न तस्याविकारिणः सम्भवतीति न पुरुपस्यापि वस्तु तदुपरक्तं वा चित्तं संवेद्यं सम्भवतीति । तदेवाह—

## अवत्यक्षं स्वसंवेद्यमयुक्तमविकारिणः । इति ।

पुरुपस्य हि दृश्यमप्रस्यक्षेमेव प्रत्यक्षेण तत्प्रतिविम्बवन् , अतः (अन्तः) करणलक्ष्णेरभनापरिज्ञातेन र्वतत्प्रतिपत्तोरयोगान् , रवद्परिज्ञानस्य च निवेदितत्वान् । भवतु स्वतस्तस्य
तत्संवेद्यं न प्रस्यक्ष इति रविने ; 'स्वसंवेद्यम्' इसप्ययुक्तम् त(क)स्य ? अविकारिणः
स्वतस्तद्वेदनाभावस्याभिद्दितत्वान् । ततो यदि रभवित्तस्य दृश्यत्वम् स्वसंविदितमेव तद्भ्युपगन्तव्यं

१ अर्थकार्यत्वम् । २ विज्ञानात् । ३ एवानयो - आ०, ब०, प० । ४ अर्थतत्प्रतिविम्बयोः । ५ पुरुपेण । ६ ज्ञानकल्पनां विनापि । ७ अर्थदर्शन । ८ अर्थस्याभावे । ९ - भावे सदर्थदर्श-आ०, व०, प० । १० दृश्य-दर्शनस्य । ११ दृश्यदर्शनात्मकस्य । १२ - स्यासद्भावात् आ०, ब०, प० । १३ दृश्यदर्शनामे - आ०, ब०, प० । १४ केवल्यकाले । १५ स्वपर्विपयत्विमिति विशे - प० । - यत्विमितिशे - आ०, व० । १६ दृशिमात्रस्वरूपम् । १७ दृश्यदिशित्वव्यपदेशात् । १८ दृश्यसिक्षधानान्तर । १९ - चित्रवृत्तिबोधे - आ०, ब०, प० । २० - नादिसम्बद्धो हे - आ०, व०, प० । " - नादिसम्बन्धो" - योगभा० । २१ पुरुषस्य । तस्य दिशि - आ०, व०, प० । २२ दृश्य-दिशित्वम् । २३ - स्यापि दिशि - आ०, व०, प० । २४ दृश्य-सिक्षधान । २५ - परिज्ञानेन आ०, व०, प० । २६ दृश्यप्रतिपत्तेरयोगात् । २७ तद्ज्ञानस्य आ०, व०, प० । २८ चेत् संवे - आ०, व०, प० । २९ चेत्तस्य प० । चेतस्य आ०, व० । ३० - त्वमस्व - आ०, व०, प० ।

पुरुपवशेन तदनुपपत्तेः । कथं पुनिश्चत्तस्य दृश्यत्वे स्वसंविदितत्वम् ? कथं च न स्यात् ? अन्यत्र चक्षुरादो शब्दादो वा दृश्ये तददर्शनादिति चेत् ; मा भूदन्यत्र तदर्शनं चित्ते तु विद्यत एव । विद्यमानमि तद्भान्तमेव, पुरुपसिन्निधिबल्लेन भावादिति चेत् । नः तदपरिज्ञाने तद्भचनानुपपत्तेः । तत्परिज्ञानमिप यदि पुरुपात् 'ममेदं सिन्निहितम्' इति, यदि वा चित्तात् 'ममायं सिन्निहितः' इति; तदा तर्रस्यावश्यम्भावि स्वपरिविपयत्विमत्यफल्ल्मुँभयपरिकल्पनं ५ चित्तत एव सकल्पसमिहितपरिनिष्पत्तेः । स्वसंवेदने कथं तस्यार्थवेदनम् ? निर्णयरूपं हि वेदनम्, न होकनिर्णयसमय एव निर्णयान्तरम् ; युगपत्तदप्रतिवेदनात् । तथा च सूत्रम्—''एकसमये चोभयानवधारणम् ।'' [ योगस्० ४।२० ] इति । प्रंसिद्धञ्चार्थवेदनमेव चित्तस्यति न तस्य स्वतो दृश्यत्वम् । नापि चित्तान्तरात् ; अनवस्थानात् तस्यापि तदन्तरदृश्यत्वात् । अर्हश्यत्व-मेवेत्यपि न युक्तम् ; तत्प्रचारसंवेदनेन सत्त्वानां प्रवृत्तिदर्शनात्—'क्रुद्धोऽहम्, भीतोऽहम् , अमुत्र १० मे रागः, अमुत्र मे क्रोधः' इति । ततोऽन्यदेव तत्र दर्शनमभ्युपगन्तव्यम् । न चैवं चित्तव-त्त्रदृश्यत्वार्, तस्य स्वतः परतिश्चादृश्यत्वात् । विपयोपलम्भमात्रस्येव तेष्ट्रपत्योपगमादिति चेत् ; न ; दत्तोत्तरत्वात् ।

अपि च, दर्शनायत्तं तस्यैं दश्यत्विमिति कृत इद्मवगन्तव्यम् ? अनन्तरान्न्यायादिति चेत्; न; तेनापि दर्शनदृश्ययोव्येवसाये ततोऽपि तद्योगात्। तद्वथवसाययोश्चे भेदे कथं १५ योगपद्येन भावो दश्याद्न्यदेव दर्शनिमिति "एक समयं च" इत्यादिस्त्रविरोधात्। एक एव तदुभयव्यवसायी न्याय इति चेत्; चित्तमप्येकमेव स्वपरव्यवसायि किन्न स्यात् ? यतस्तस्मा-द्न्यदेव दर्शनं न भवेत्। अवश्यं "चेद्मभ्युपगन्तव्यम्, अन्यथा वनादिव्यवहारोऽपि न भवेत् व्यवसायवहुत्वे तद्नुपपत्तेः! न तत्र व्यवसायबहुत्वम्, एकस्येव धवखदिरादिविषयम्पै मेचकस्य व्यवसायस्याभ्यनुज्ञानादिति चेत्; न; स्वपरयोरि तस्यैकस्य प्रसङ्गात्। एकव्यवसा- २० यविषयत्वे कथं वैत्योभेद इति चेत् ? न; धवखदिरादाविष समानत्वात्। वित्रापि प्रतिनिषयं भिन्ना एव व्यवसाया इति चेत्; कुतस्तेषामवगमः ? अनवगतानामभ्युपगमिवरोधात्। कुतश्चिद्यवसायादिति चेत्; न; वित्रापि प्रतिव्यवसायं दित् चेत्; न; वित्रापि प्रतिव्यवसायं दित्वेतः स्वादिपश्चादिनिष्ठापत्तेः । न प्रतिविषयं तद्भेदः "तस्मादेकमनेकार्थमवस्थितं च चित्तम्" [योगभा० १।३२] इति भाष्यविरोधाच । ततो यथा विदः कथिवद् विपयभेदास्रवसायभेदेऽपि विज्ञानमेकमेव २५

१ दश्यंत तद्-आ०, ब०, प०। २ चित्तापिश्चाने । ३ चित्तस्य । ४ -मुभयकल्प-आ०, ब०, प०। चित्तपुरुषानुभयम् । ५ प्रतिसिद्धः भा०, ब०। प्रतिषिद्ध-प०। ६ अदृश्यमेवे-आ०, ब०, प०। ७ तत्प्रचारसत्त्वानां आ०, ब०, प०। चित्तप्रचार । "स्वयुद्धिप्रचारप्रतिसंवेदनात् सत्त्वानां प्रवृक्तिदृश्यते कुद्धोऽहं भीतोऽहम् अमुत्र मे रागः अमुत्र मे क्रोध इति"-योगभा० ४।१९। ८ दर्शनस्य । ९ दर्शनस्य । १० चित्तस्य । ११ अन्तरान्त्याय-आ०, ब०, प०। अनन्तरोरपञ्चानुभवात् । १२ अनन्तरानुभवेनापि। १३ दर्शनह्य्यवसाययोः । १४ यतः दृश्यादिभिन्नमेव दर्शनिमिति । १५ उभयव्यवसायि ज्ञानम् । १६-स्य व्यव-आ०, ब०, प०। १७ स्वर्परयोः । १८ धवखदिरादाविष । १९ कुतर्चेद्व्य-आ०, ब०, प०। २० व्यवसायविषयकव्यवसायमेदे । २१-दिनिष्टापत्तेः ता०।

२०

तथा स्वपरयोरिप इति नार्थस्तदर्शनार्थेन दर्शनकल्पनेनेति । व्याख्यातमनिन्द्रियप्रत्यक्षम् ।

सोगतः प्राह-भवतु स्वसंविदितमेव ज्ञानं तस्य तु कथं बिह्विपयत्वम् ? न सत्त्व-मात्रेण, अतिप्रसङ्गात् । सकलविपयसाधारणं हि तत्सत्त्वम् , तेन च तस्य बिह्विपयत्वे सर्वे सर्वविपयमेव संवेदनमिति कथं प्रतिकर्भव्यवस्था-'नीलस्येवेदं संवेदनं न पीतस्य' इति ?

प्रस्थानमतम् आलोचनाज्ञानेन्द्रियतद्विषयसन्निकर्णादेरेव तद्व्यवस्थितिः तन्नः तैस्यापि साधा-रणत्वान् । असाधारणस्य हि व्यवस्थापकत्वम् । न चासो तथा नीलाधिगमवत् पीताद्यधिगमेऽपि भावात् , तद्धिगमोत्पादकत्वाच् । न हि तदुत्पादकस्येव तद्व्यवस्थापकत्वम् ; एकिन्नयानिमि-त्तस्य क्रियान्तरं प्रत्यनङ्गत्वान् । अन्यथा यतः कुतिश्चिदिक्तियानिष्पत्तोनं कस्यचिद्प्यभिमत-क्रियावैकल्यं भवेन् । अर्थेनैव तर्हि संसर्गिणा तद्व्यवस्था, संम्पृष्टस्येव नीलादेवेदनं नापरस्येति १० चेत् ; न ; तैस्याप्यज्ञातस्य व्यवस्थापकत्वेऽतिप्रसङ्गान् । न चाव्यवस्थायां तज्ज्ञानम् । तज्ज्ञाना-[ त् ]व्यवस्थायां परस्पराश्रयान् । तस्मात्तदात्मभूतस्येव कस्यचिद्धेदस्य व्यवस्थापकत्वम् । स चार्थाकार एव , तैत एवाधिगमस्यार्थचटनोपपत्तेः । अन्यस्य तु मान्द्यपाटवादेः सतोऽपि तद्भेदस्य साधारणनया तदनङ्गत्वात् । तथा च वात्तिकं तिन्नवन्धनञ्च—

''तसाद्यतोऽस्यात्मभेदादस्याधिगतिरित्ययम् ।

क्रियायाः कर्मनियमः सिद्धा सा तत्प्रसाधना ॥ [ प्र॰ वा॰ २।३०४ ]

यतः स्वरूपभेदादस्य संवेदनस्य अयमस्य नीलस्य पीतस्य वाधिगंतिः इति नियमः साधि-गतिस्तत्साधर्ना सिद्धा, तन्मात्रभावादेव नियमस्यास्य भावात् । तथा चाक्तम्-"भावा-देवास्य तद्भावे" [प्रवाव ११६] न चयमर्थघटना सारूप्यादन्यतः संवेदनस्य । यतः-

> अँथेन घटयत्येनां न हि मुक्त्वार्थरूपताम् । अन्य[ः]स्वभावां ज्ञानस्य भेदकोऽपि कथञ्चन ॥ तसात्प्रमेयाधिगतेः साधनं मेयरूपता । साधनेऽन्यत्र तत्क्रमेसम्बन्धों न प्रसिद्ध्यति ॥ [ प्र० वा० २।३०५,६ ]

तदाकारं हि संवेदनमर्थं व्यवस्थापयति नीलमिदं पीतं वेति। यथा आकारयोगि-त्वं ज्ञानस्य तथोत्तरत्र प्रतिपादयिष्यामः । अन्यत्र तु साधने तेन कर्मणा सम्बन्धो न

१ आलोचनाज्ञानादेरिष । २ गंसिंगणोऽयेरय । ३ अयोकारादेव । ४ अर्थघटनानङ्ग्वात् । ५-गति-नियमः आ०, व०, प० । ६-नात्सिद्धा आ०, व०, प० । ७ "एनामधिगतिम् अर्थक्ष्यताम् अर्थस्क्ष्यतां मुक्त्वा न ह्यन्यः कश्चिदिन्द्रियादिः स्वभंदात् कथञ्चन केनापि प्रकारेण ज्ञानस्य भेदकोऽप्यर्थेन ज्ञेयेन घटयति योजयति नीलस्ययमधिगतिः पीतस्य चेयमित्यादि । . . . . . . तस्मात्प्रमेयाधिगतेः फलगूतायाः व्यवस्थाप्यायाः साधनं प्रमाणं मेयरूपता । अर्थेन सारूप्यं तस्य प्रतिविषयं भिज्ञस्य स्वलक्षणत्वात् । सारूप्यात् पुनरन्यत्र साधने तस्याः कियायाः कर्मसम्बन्धो नीलस्ययमधिगतिः पीतस्य चेत्यादि न सिष्यति । इन्द्रियाधिगतिविशेषस्य सम्भवेऽप्यनुभवमात्रात्म-कज्ञानस्य विशेषकत्वायोगात् । ज्ञानगतस्यापरविशेषस्य लक्षणभेदेनानुगलक्षणात् ।''-प्र० वा० म० वृ० रे। २०५-३०६ । ८ अन्यस्य भावो आ०, व०,प० । ''अन्यः स्वभेदात्''-प्र० वा०म०वृ० । ९ सम्बद्धो आ०,व०,प० ।

20

प्रसिध्यति । संवित्तेस्तदाकारता चेत् परित्यज्यतेः कथं तस्य संवदेनिमिति नियमः ? साक्षात्करणादेव नियमो भविष्यतीति चेत्ः किमिदं साक्षात्करणमर्थस्य रूपम् , अथ सवेदनस्य, अथान्यदेव किञ्चित् ?

> अर्थस्य साक्षात्करणं यदि रूपं वदिष्यते । साक्षात्कारि हि विज्ञानं कथमर्थस्य तद्भवेत् ? ॥ अथ संवेदनस्येव रूपं साक्षात्किया मता । साक्षात्कृतः कथं सोऽर्थो न द्यन्यस्यान्यरूपता ॥ अन्यत्वेऽप्येप दोपस्तु भवेदेवानिवारितः ।

तथा हि-यदि साक्षात्करणमर्थस्य स्वभावः \*नीलादिवत्साधारण इति सर्वस्य संविदितः सोऽर्थो भवेत्। साक्षात्किया चार्थस्य न युक्ता ज्ञानधर्मत्वात्। अथ ज्ञान १० धर्मोऽसावर्थविषयः तेनार्थः संविदित उच्यतेः अर्थविषय इति को हि विषयार्थः ? अर्थसंवेदनस्यत्वादिति चेत्ः अर्थस्य संवेदनिमिति किम्?अर्थस्यत्वात्संवेदनस्यति चेत्ः सेवार्थाकारता संवेदनस्य। अथार्थाज्ञातत्वादर्थसंवेदनम्ः तथा सित चक्षपोऽपि ज्ञातत्वात् चक्षः संवेदनिमिति प्राप्तम्। अर्थ पश्यति न चिक्षरिति चेत्ः अर्थ पश्यतीति कोऽर्थः ? अर्थ पश्यत् दृश्यते तेन पश्यतीत्युच्यतेः केन पश्यति ? स्वस्रपेण। यथेव ति स्वस्पं १५ संवेदनस्येण पश्यति तथा अर्थमर्थस्रपेणत्यर्थस्यता अर्थस्य साधिका, संवेदनस्यता संवेदनस्यति तदाकारतेव सर्वस्य साधिका। नान्यः स्वभावो भेदकोऽपि ज्ञानस्यार्थेन घटयति। । १८ वार्तिकाल० २।३०४ ] इति। अत्राह—

एतेन वित्तिसत्तायाः साम्यात्सर्वेकवेदनम् ॥२६॥ प्रस्तपन्तः प्रतिक्षिष्ठाः प्रतिविम्बोदये समम् । इति ।

प्रतिन्तो निरुपपत्तिकमभिजलपन्तसाथागताः प्रतिक्षिप्ताः । कि प्रतिपत्तः शिस्ते सर्वे सर्वे

१ साक्षारकार-आ०, ब०, प०। २ अन्यथान्य-आ०, ब०, प०। ३ संदिश्य-आ०, ब०, प०। सिद्ध्य-प्र० वार्तिकाळ०। ४ नीलतादि-आ०, ब०, प०। ५ कोऽपि वि-आ०, व०, प०। ६ द्वितीयैक-वसनम्।७ -गमात् आ०,व०,प०। ८ -न सित कापिल-आ०,ब०,प०। ९ शक्तिनियमस्य।१० विषयिनियम् मोऽपि।११ -गम्यत इति आ०, ब०, प०।

ર્ષ

इति चेत् ? न ; तन्नियमस्यै प्रत्यक्षत एव सिद्धत्वात् । केवलं 'स कुतः' इति प्रदने तैन्नियमेन प्रत्यवस्थानं तस्यावदयम्भावेनाभ्युपगम्यत्वात् , अन्यथा सारूप्यासम्भवस्यापि निवेदिनात् । ततो यद्यर्थस्य परिच्छेदो व्यवसायोऽभ्युपगम्यते तस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वात् , तिहं तत्रान्यत एव विषयनियमादिकञ्चित्करमेव सारूप्यकल्पनिति किं तेन ? तदाह—

प्रत्यक्षोऽर्थपरिच्छेदो यचिकिञ्चित्करेण किम् ॥२७॥ इति ।

पंक्षान्तरमाह्-

## अथ नायं परिच्छेदो यदि [ अकिश्चित्करेण किम् । ] इति ।

अथ इति वितर्के । यदि अयम् अनन्तरपिर्च्छेदो नीलादिव्यवसायरूपो न न विद्यत इति तत्राह्-अिकिश्चित्करेण किम् सारूप्यकरपनेन विषयाभावात् ? न हि निर्विषयं १० तत्करपनमुपपन्नम् ; व्योभकुसुमेऽपि तत्प्रसङ्गात् । साङ्ख्यकरिपतं चेतन्यं तद्विपय इति चेत् ; न ; तस्यासत्त्वात् । कथमन्यथा "संसर्गाद्विवेकश्च[श्चत्]" [प्रव्वाव्रार्थण्ण] इत्यादिना तन्निराकरणम् ? सतस्तद्योगात् । स्वल्क्षणवद्भ्युपगमसिद्धस्य तस्य तद्विपयत्वभिति चेत् ; न ; तत्सिद्धस्यापरमार्थत्वात् । अपरमार्थत एव संवेदनं तत्सारूप्यं चेति चेत् ; कृतः कि सिध्येदित्यन्धमूकं जगद्भवेत् ? स्वप्रसिद्धमेव तर्दि निर्विकरपकं दर्शनं तद्विपय इति चेत् ; न ; तस्यापि प्रतिश्चेष्स्यमानत्वात् । ततो निर्विपयत्वादुपपन्नमेव तत्परिकरपनस्याकिव्यत्करत्वम् ।

भवतु तिहं व्यवसायस्येव तिहृपयत्विभिति चेत्; नः तस्य खतः प्रत्यक्षत्वे सारूष्य-स्यापि तदात्मनः प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् । अस्तु को दोप इति चेत्; नः निर्विवादत्वेन तत्साधन-प्रयासवैफल्यापत्तेः । तैत्प्रत्यक्षस्याष्यव्यवायत्वेन विवाद इति चेत्; कथं पुनर्व्यवसायस्याव्यव-सायखभावः स्यात् विरुद्धधर्माध्यासेन भेदात् ? इत्यखसंवेदनमेव व्यवसायस्याभ्युपगमविरुद्धमाप-२० तितमिति कुतस्तिसिद्धिः अन्यतस्तित्सद्धेरनभ्युपगमात् ? स्वसंवेदनादेवान्यत इति चेत्; 'न तस्य स्वतः' इत्यादिश्रसङ्गाश्चक्रकापत्तेरनवस्थानाच । ततः सव्यवसायमेव तैत्स्वसंवेदनं तेन च तत्स्वरूपवत् सारूष्यस्यापि व्यवसायात्र तत्र विवाद इत्यिकिञ्चत्कर एव तत्साधनप्रयासः । तदाह्— प्रत्यक्ष्तेष्ठथपरिच्छेदो यद्यिकिञ्चत्करेण तत्प्रयासेन किम् ? न किञ्चिदिति ।

यदि चायं निर्वन्धो व्यवसायस्य स्वसंवेदनमव्यवसायमेवेति ; तदेवाह-'अथ नायं परिच्छेदो यदि' इति । 'अथ' इति पूर्ववत् यदि अयम् अनन्तरः परिच्छेदो व्यवसायस्य स्वसंवेदनं व्ययसाय एवेति निश्चयो न न विचते इति । तत्राह-अकिश्चित्करेण किम् सारूप्येण न किश्चित्फल्फिति यावत् । विपयनियमस्तस्य फल्लिति चेत्; न; अव्यवसितात्तत-स्तद्योगात् क्षणिकत्वादिवत् । न हि क्षणिकत्वादौ नास्त्येव सारूप्यं नीलादाविप तर्द्व्यतिरिक्ते

१ विषयनियमस्य । २ शक्तिनियमेन । ३ -पि वे-आ०, ब०, प० । ४ प्रत्यक्षान्तरमाह आ०, ब०, प० । ५ तदप्रयो-आ०, ब०, प० । ६ सलक्षणवदनभ्युप-आ०, ब०, प० । ७ व्यवसायप्रत्यक्षस्य । ८ -स्याप्यव-आ०, व०, प० । ९ तत्संवे-आ०, व०, प० ।

24

तद्भावप्रसङ्गात् । भवतु तैत्रापि संवेदनस्य तैत एव तैन्नियम इति चेत् ; किमिदानीमनुमानेन ? व्यवसार्यं इति चेत् ; न ; बहिःसाकारस्येव झानस्य व्यवसायत्वात् । अव्यवसायत्वेऽपि किं तद्यवसायेन ? प्रवृत्तिरिति चेन् ; न ; तस्या दर्शनादेवोपपत्तेः ''तत्प्रधानत्वात्'' [ प्र० वा० १।५ ] इति वचनात्ं, श्लाणिकत्वादेरप्रवृत्तिविपयत्वाच ।

समारोपव्यवच्छेद इति चेत्; तेनापि किम्? विषयिनयम इति चेत्; नः <sup>६</sup>संवेदना- ५ दर्थान्तरात्ततस्तदयोगात्, "तस्माद्यतोऽस्यात्मभेदात्" इति वचनव्यापत्तेः । अनर्थान्तराद्य्य-सारूष्यरूपात्र "ततस्तित्रयमः "तस्मात्प्रमेयाधिगतेः साधनं मेयरूपता" [प्र०वा० २।३०६] इत्यस्योपद्रवात् । सारूष्यरूपत्वे तु तस्य संवेदनकारणादेव भावात् विकलमनुमानम् । तन्न विषयनियमः तज्ञवच्छेदात् ।

संवाद इति चेत्; नतु सोऽपि संवेदनिवप्यस्येत्थम्भावत्यवसाय एव, स च घटना- १० देव भवित घटनस्य व्यवसायरूपत्वात् । 'क्षणभङ्गादेरिदं संवेदनं नान्यस्य'इति नियमनं हि घटनम्, तच व्यवसायात्मकमेव उल्लेखरूपत्वात् अतद्र्पस्य व्यवसायान्तरस्याप्यभावात् । घटनमपि 'तत्र्यवच्छेदादेवेति चेत्; न; तस्य विपयसारूप्यादेव भावात् । तद्व्यवच्छेदसहाय-मेव 'तद्र्पि तन्निवन्धनं' न केवलं समारोपे तद्र्प्रतिवेदनादिति चेत्; न तर्हि सिति 'तिस्म-न्नवस्यम्भावी तन्नियम इति दुर्भापितमेवेदम्—'भावादेवाऽस्य तद्भावे'' [प्रव्वावशिक्षणम् अवि-र्थावक्षेत्रायः तस्यं विवशेषे तत एव तन्नियमो न साम्ह्रप्यात् । अविशेषे तु न 'तद्षेक्षणम् अवि-र्थापकारिण्यपेक्षाया अनभ्यपगमात् । तत्सहायत्वमेव विशेष इति चेत्; न;

पृथक् तस्य समर्थत्वे सहायेनेह किं फलम् ? ।
पृथक् तस्यासमर्थत्वे सहायेनेह किं फलम् ॥ ६६३ ॥
भिसामध्ये तादृशं तस्य सारूष्यस्य मतं यदि ।
सहायं यद्पेक्ष्येव कुर्वीत घटनिक्रयाम् ॥ ६६४ ॥
सहायनियमेनेव स्वहेतुवलभाविना ।
चैतन्यं नित्यमध्येवं किन्न स्यान्नियतार्थदृक् ॥ ६६५ ॥
सारूष्यमन्तरेणापि कत्रार्थनियमस्थितेः ।
तत्साधनप्रयासोऽयं धर्मकीर्त्तोरतो वृथा ॥ ६६६ ॥
भाव्यं तेनात्मना येन प्रतिकर्म विभज्यते ॥'' [प्र० वा० २।३०२] इति ।

१ क्षणिकत्वादाविष । २ सारूप्यादेव । ३ एव नियम आ०, ब०, प० । विषयप्रतिनियमः । ४ व्यवसायः सारूप्यस्य फलमिति चेत् । ५ "प्रवृत्तेस्तरप्रधानस्वात्"-प्र० वा० । ६ संवेदनाद् भिन्नात् समारोपव्यवच्छेदात् । ७ समारोपव्यवच्छेदाद् विषयनियमः । ८ अनुल्लेखात्मकस्य । ९ समारोपव्यवच्छेदादेव । १० विषय-सारूप्यम् । ११-नं केवलं आ०, ब०, प० । १२ सारूप्ये । १३ सारूप्यस्य । १४ समारोपव्यवच्छेदापेच्चणम् । १५ सामर्थ्यात्ताद-आ०, ब०, प० । १६ चैतन्ये ।

Ų

सहायसिन्नधीनेऽपि तैदसिन्निधिवत्स चेत् ॥ ६६८ ॥ कथमर्थविदित्येप सारूप्येऽपि समो नयः ।

तत इद्मप्यलङ्कारवचनं प्रत्युक्तम्—

''यथा तद्घोधकं वस्तु तथेव तद्वोधकम् । <sup>\*</sup>यदा तद्घोधकं वस्तु केन नेष्टमबोधकम् ॥''[प्र० वार्तिकाल० २।३०२] इति ।

सारूष्येऽपि समानत्वात् । तन्न तस्सहायत्वमपि तस्य विशेष इति निष्फलं तद्पेक्ष-णम् । अतः अणअयादो सारूष्यस्यैव विषयनियमनिवन्धनत्वात् कथन्न वैयर्ध्यमनुमानस्य ? तद्दनिच्छता च न तैत्र तस्यं तीन्नवन्धनत्वमभ्यनुज्ञातव्यम् । तथा च कथं नीलादाविष तस्य तत्त्वमविशेषादिति सूक्तम्-'अथ नायम्' इत्यादि । तन्न व्यवसाये सारूष्यस्य कल्पनं १० प्रत्यक्षविरोधात् । स्वतस्तिन्नश्चये च तत्त्रयासवैफल्यात् । अनिश्चये च तस्याकिञ्चित्करत्वात् ।

भवतु साङ्ख्यस्येव चैतन्ये तरकल्पनम्, इदमेवाह—'अध्र' इत्यादिना । कापिछीयः पुरुषः अग्नं सारुष्यविषय इति पिरच्छेदो निश्चयः सोगनम्य ग्रदि इति ; तत्राह—अकि-विचत्करेण पुरुषेण किम् ? न किञ्चित । विषयाधिगमस्य तत्रिक्ठत्वात कथं तस्याकि-ञ्चित्कर्रविति चेत ? न ; आकारवादे प्रथक्तद्धिगमाभावात् । आकारद्वारा तद्धिगम इति चेत् ; आकारस्येव कुतोऽधिगमः ? स्वत इति चेत् ; न; कापिछोरतद्वनभ्युपगमात् । विषयाधिगमादेव स्वाधिगमो व्यवस्थाप्यते तद्भावं तद्वुपपत्तेरिति चेत् ; न ; प्रथक् तद्धिगमाभावस्य प्रमाणत्वे कथमाकारकल्पनम् ? तद्भाव एव तदुपपत्तेः । अप्रमाणत्वे तु न प्रथक् तद्धिगमः, यतः स्वाधिगमसम्पादनम् ? आकारद्वारादेव तद्धिगमात्तत्त्वसम्पादनिति चेत् ; न ; तद्भ्युपगमस्य प्रमाणत्वे कथमाकारकल्पनम् ? तद्भाव एव तदुपपत्तेः । अप्रमाणत्वे तु न प्रथक् तद्धिगमः, यतः स्वाधिगमसम्पादनम् ? आकारद्वारादेव तद्धिगमात्तत्त्वस्पादनिति चेत् ; न ; तद्भयपादने तस्यैवासिद्धेः 'वत्सम्पादनात्तिसद्धौ च परस्पराश्रयात् । तन्न विषयाधिगमादपि तत्सम्पादनसुप-पन्नम् । तत्त इदं साङ्ख्यसिद्धान्तानभिज्ञतयैव परेणोक्तम्—''यथेव तर्हि स्वरूपं संवेदनरूपेण पर्यति तथार्थमर्थरूपेण'' [प्र० वातिकाळ० २।३०६] इति । ततो विषयाधिगमस्याकारवतस्त-च्वैतन्यादभावाद्वपपन्नम्-'अकिश्चित्तरंण किम् इति ।

नापि निरंशे दर्शने तत्कल्पनमुपपन्निमत्यावेद्यति—'प्रत्यक्षम्' इत्यादिना ।
२५ करणस्य इन्द्रियस्य कार्यं प्रत्यक्षं साक्षात्कारिज्ञानम् । उपलक्षणमेतत् प्रत्यक्षान्तरस्यापि । तत्
अर्थप्रतिविम्बम् अर्थाकारिभति अयुक्तं युक्तिवर्जितम् । विषयनियम एव संवेदनस्य तत्र
युक्तिः तद्भावे तद्नुपपत्तेरिति चेत् ; न; निरंशस्यै एतस्यैवाननुभवात् । न हि निरंशं

१-थानोऽपि-आ०, ब०, प०। २ समारोषव्यवच्छेदासिचिधानतुल्यं स विशेषः। ३ सदा आ०, ब०, प०। ४ क्षणिकत्वादीं। ५ सारूप्यस्य। ६ विषयनियमनिबन्धनत्वम्। ७ चेत् आकार्-आ०, ब०, प०। ८ -त्तेः प्रमा-आ०, ब०। ९ तद्धिगमात्तत्सम्पादने आ०, ब०, प०। विषयधिगमात् स्वाधिगमसम्पादनम्। १० स्वाधिगमासम्पादने । ११ स्वाधिगमसम्पादनात्। १२ यदैव आ०,ब०,प०। १३-स्य त-आ०,ब०,प०।

किञ्चित्तसंवेदनं किचित्रियमबदुपल्रब्धं यतस्तस्य तद्न्यथानुपपन्नत्वमवसीयेत । "अन्यथानुपपन्नत्वमसिद्धस्य न सिध्यति" [न्यायवि० इलो० ११ ] इति वचनान् । एतदेवाह—
असंविदः असम्प्रतिपत्तेः निरंशस्य प्रत्यक्षस्येति । तन्न व्यवसायादन्यत्र साकृष्यकल्पनमुपपन्नम् । नापि व्यवसाये तस्य निराकारस्यैवानुभवान् । न तीवता सर्वस्य विपयत्वम्; तस्य
तथानुभवाभावान् । तर्हि न किञ्चिदपि तस्य प्रत्यक्षमाकारस्येति चेन्; अत्राह—'अप्रत्यक्षम्' ५
इत्यादि । अविकारिणः आकारविकारविकलस्य व्यवसायस्य यत् स्वम् आत्मीयं संवेद्यं
नीलादि तन् अप्रत्यक्षमित्ययुक्तम् अत्र 'अनुभववाधनान्' इति भीवगतो हेतुः
प्रतिपत्तव्यः ।

यदि च, निराकारत्वे ज्ञानस्य प्रत्यासत्तिनियमाभावात्सर्ववेदनत्वम् ; तत एव सर्वा-कारत्वमि भवेत् । सर्वस्य तत्कारणत्वाभावान्नेति चेत् ; न; तत्रापि समानत्वात् प्रदनस्य १० 'सर्वमिप किन्न तस्य कारणम्' इति ? अतोऽत्रापि तदेव सर्वविषयत्वम् । एतदेव कारिकाशेषेण दर्शयति -प्रतिविम्बोदये आकारवत्त्वे ज्ञानस्य समं सद्दशं सर्वेकवेदनम् ।

स्यानमतम्-न वस्त्वरयेव सर्वं सर्वस्य कारणं शक्तिप्रतिनियमात् । प्रतिनियतशक्तयो हि भावाः प्रतिनियतमेव कार्यं कुर्वीरन् न सर्वम् । न च कारणमित्येव चक्षरादिकमपि तत्र स्वाकारसमर्पणक्षमम् , तच्छक्तिविशेषस्य नीलादावेव स्वहेतुवलभाविनो भावात् । ततो न १५ सर्वाकारत्वेन सर्वविपयत्वम् । नापि चक्षुदादिविपयत्विमितिः, तन्नः, शक्तित एव नियतविपयत्वो-पपत्तेः आकारवादवैयध्यापत्तिः । कल्पयताऽपि ह्याकारं शक्तिरभ्यूपगन्तव्या, तद्भावे तुँस्यैव नियतस्थासम्भवात् । तथा च तदवस्थ एव अर्थः स्वशक्तितो वेदनस्य विपयनियममव-कल्पयतीति व्यर्थमर्थाकारकल्पनं संवेदनस्य । युक्तञ्चैतत् अर्थस्यैवमेव सिद्धेः । आकारवादे हि न तस्य मिद्धि: पृथादर्शनात् । आकारदर्शनमेव र्तस्यापि दर्शनं साहश्यादिति चेत् : नः २० पृथगृहष्टे तस्मिन् तत्साहदयस्यैव दुरवगमत्वात् । न चानवगतं साहदयमुपचारकल्पनायालमिति निवेदितं पूर्वम् । तस्मान्नेदमत्र निदर्शनमुपपन्नम्-''यथा पितुः सद्दशः पुत्र उत्पत्तिमान् ंपितू-रूपं गुह्णानीति व्यपदिश्यते लोके विनापि ग्रहणव्यापारेण तथा विज्ञानेऽपि व्यपदिश्यते'' [ प्र० वार्तिकाल० २।३०५ ] इति: वैपम्यात् । उपपन्नं खल्विदम्-पुत्रः पितृरूपं गृह्णातीति पृथगेव पितापुत्रयोस्तत्साहद्वयस्य चोपलम्भात् । न चैवमत्र, पृथग् अर्थतद्याकारयोस्तत्साधम्यस्य ३५ चाप्रतिवेदनान् । तस्यादर्थशक्तित एव विषयनियमो युक्तः । "वस्तुतस्तु ज्ञानस्यैव "तत्र शक्तिः, अर्थस्य ज्ञानं प्रत्यकारणत्वात् । न च ज्ञानमशक्तमेवः तत्र तदाकारस्याप्यभावप्रसङ्गात् व्योमकु-सुमवत् । शक्तस्याप्याकारद्वारेणेव बहिर्विपयत्विमति चेत् ; न; पारम्पर्यदोपात् । भवति ह्येवं पारम्पर्य्यम् - 'शक्तित आकारः, ततोऽर्थवेदनम्' इति ।

१ निराकारत्वेन । २ हृदयगतः । भगवतो आ०, ष०, प० । ३ पत्तेः क-ता० । ४ आकारस्येव । ५ पृथगद्-आ०, ष०, प० । ६ अर्थस्यापि । ७ पृथग्द-आ०, ब०, प० । ८ अर्थे । ९ पितृह्पम् आ०, ष०, प० । १० वस्तुतस्तज्ज्ञा-आ०, ष०, प० । ११ विषयनियमे ।

निराकारज्ञानमेव नास्ति अप्रतिवेदनात् तत्कथं तच्छक्तितस्तन्नियम इति चेत् ? नः तस्यैव 'नीलमहं वेद्वि' इत्यनुभवात् । एवमिप कथं तस्य बहिविंपयत्विमिति चेत् ? कस्यायं प्रकार-प्रयोजकस्य, प्रकारस्य, ज्ञापकस्य वा ? प्रयोजकस्तु 'प्रतिपादित एव । प्रकारः शक्ति- लक्षणः । ज्ञापकश्च स्वसंवेदनरूपः, स्वत एव तत्र बहिविंपयत्वस्यानुभवात् । तेदेव कीदृशमिति ५ वेत् ? नीलमिप कीदृशम् ? यादृशमनुभवेन द्रश्यते तादृशमेविति चेत् ; नः प्रस्तुतेऽपि समानत्वात-बहिविंपयत्वमिप ज्ञानस्य यादृशमनुभवोपारुढं तादृशमेव तदिति । ततो निराक्तः त्वमेतत्"—''नीलादिसुखदिकमन्तरेणापरस्य ज्ञानाकारस्यानुपलक्षणात्" [ ] इतिः अपरस्येद स्वपरपरिच्छेदरूपस्य तद्वाकारस्य दर्शितत्वात् । साक्षात्करणक्र्य तस्यैव धर्मो नार्थस्य । कथमेवमर्थः साक्षात्कृत इति व्यपदेश इति चेत् ? नः साक्षात्करणविषयत्वादेव १० तदुपपत्तेः । स्वयं तस्य विद्वमेत्वे तु 'साक्षात्कर्तां सः' इति स्यात्र 'साक्षात्कृतः' इति । न हि भवति छेदनधर्मैंच खङ्गः छित्र इति, 'छेत्ता' इति तत्र व्यपदेशदर्शनात् । तत इदमिप शब्द-न्यायापरिज्ञानादेव परस्य वचनम्—''अथ संवेदनस्यैव'' इत्यदिक्तिं (दिकम् ।) ततो यदि निराकारत्वे सर्वविषयत्वं संवेदनस्य आकारवत्त्वेऽपि भवेत् , शक्तेरनियामकत्वे तदाकारिन-यमस्याप्यसम्भवात् । इति सूक्तम्—'प्रतिविम्वोदये समम् ।' इति ।

पुनरपि साकारवादं दूपयन्नाह—

## सारूप्येऽपि समन्वेति प्रायः सामान्यदृषणम् ॥२८॥ इति ।

२५ अथ नीलं जाङ्यादन्यदेव तत्कथं तत्र<sup>१३</sup> साम्ह्ये जाङ्येऽपि तन्नियम इति चेत् ? उच्यते—

१ प्रतिवादिन एत । २ बहिविषयत्वमेव । ३ चेन्न नी-आ०, व०, प० । ४ ''तस्मात्सुखादिनीला-दिव्यतिरिक्तमपरिमेह जगित संवेदनं नास्तीति''-प० वार्तिकाल० ३।५०६ । ५ ज्ञानाकारस्य । ६ तद्धमं प्रत्येतुं सा-आ०, व० । ७ ए० २४१ पं० ६ । ८ किं भवित सा-आ०, व०, प० । ९-व साह्य्यत्वाद् द्य-आ०, व०, प० । १० कचित् अट्य्यत्वे कचिच द्र्यत्वे । ११-त्वे वि-आ०, व०, प० । १२ कचिद् द्य्यत्वस्य कचिचाद्य्यत्वस्याविरोधात् । १३ नीले ।

जडत्वात्रीलमन्यच्चेजाडं नीलं कथं भवेत ?। सम्बन्धाच्चेज्ञडत्वेन सोऽपि कः परिकल्प्यताम ? ॥६६९॥ न तादात्म्यं विभिन्नत्वात्तदत्पत्तेस्त्रं सम्भवे । जडत्वान्नीलमुत्पन्नं जडमेव पुनर्भवेत ॥६७०॥ प्रागुक्तस्तत्र दोपश्च तज्ज्ञाने जडतेत्ययम् । पुनस्तद्भेद्दक्लृप्तौ स्याद्नवस्थानद्वणम् ॥६७१॥ जडत्वेतरनिर्मुक्तं नीलं चेदुपकल्प्यते । स्कन्धान्तरं तदापत्रं तच्च नानभ्यपागमान् ॥६७२॥ तन्निर्मुक्तरेपि ज्ञानं तदाकारतैयोद्भवत् । तैन्निर्मुक्तं भवेन्नीलप्रभवोत्तरनीलवत् ॥६७३॥ १० <sup>४</sup>नीलादिवा( दिव ) कथं<sup>े</sup>तस्मान्नीलस्याधिगमस्तदा । चेतनस्यैव धर्मोऽयं यतो लोके प्रसिद्धिमान ॥६७४॥ तस्मादधिगमोऽन्यस्मात्तादृशादेव वेदनात् । इत्यवस्थानवैधुयोदर्थवृत्तिः क्षयं गता ॥६७५॥ तम्र जाड्यात्प्रथङनीलकल्पनेयं फलावहा । १५ तथापि नीलसंवित्तेरक्तं नीत्याऽनवापनात् ॥६७६॥ अतदाकारया वित्त्या जाट्यस्य यदि वेदनम् । नीलस्यापि तयेवेति ज्यर्थमाकारकल्पनम् ॥६७७॥ अविज्ञाते तु जाङ्यस्य कथं तत्र प्रवर्त्तनम् ? । नीलमात्रावयोधाच्चेत्कथं नातिप्रसञ्यते ॥६७८॥ 20 सम्बन्धो जाड्य एवेति यदि तत्रैवै वर्त्तनम । कथं तैस्मित्रविद्याते सम्बन्धोऽप्यवगम्यताम् ॥६७९॥ साधनज्ञानतोऽप्येयं साध्ये वर्त्तनसम्भवात । अनुमानप्रमाणस्य केमर्थ्यक्येन पोपणम् ॥६८०॥ °अप्रवृत्ति[:]कुतो जाङ्ये? <sup>?</sup>°स्नानादेः प्रापणं कथम्? । 24 नीलमात्रप्रवृत्त्या चेजाङ्यमन्यद्वथा भवेत् ॥६८१॥ तथा च नीलमेव स्वादिना जाड्येन चेतनम् । चैतन्येतरनिर्भक्तेस्तत्र पूर्वं "निषेधनात् ॥६८२॥

१ -सेरसंभवात् प० ।-सेस्तुरसंभवेत् आ०, ब०। २ तयोद्भवेत् आ०, ब०, प०। ३ जडत्वेतर-निर्मुक्तम् । ४ नीलादेवाकथं सा०, ब०, प०। ५ जडत्वेतरिनर्मुक्तज्ञानात् । ६ -क्तरीत्यानवा-आ०, ब०, प०। ७ जाड्ये एव। ८ जाड्ये। ९ प्रवृत्तौ दोषापादनात् जाड्ये अप्रवृत्तिरेवास्तु इत्युक्ते प्राह। अप्रवृत्ति-कृतोजाङ्ये ता०, अ०, व०। २० यतः । १२ निवेदनात् आ०, व०, प०।

दूपणं चेतर्नत्वेपि पुरस्तादिभिधास्यते । तद्छं त्वरितत्वेन प्रस्तुते दीयतां मितः ॥६८३॥

ततो न सारूप्यवादे बहिर्थवेदनम् , ईत्यसरूपमेव ज्ञानमभ्यनुज्ञातव्यम् ।

कथं पुनरतह्रपेण तद्वेदनमिति चेत् ? कथमसामान्यस्वभावैः खण्डादिभिः समानप्रत्यय-५ जननम् ? स्वहेतुनियतान् कुतश्चित्प्रत्यासत्तिविशेपादिति चेत् ; अनुकूलमाचरसि, निराकारादिष वेदनात्तत एव विषयाधिगमोपपत्तेः । सकलविषयाधिगमः कस्मान्न भवतीत्यपि न युक्तम् ; खण्डादीनामेवं सकलसमानप्रत्ययहेतुत्वापत्तेव्यवहारसाङ्कर्योपिनिपातात् । प्रतिनियतसमानप्रत्यय-हेतुरेव तर्त्रै तद्विशेपो<sup>ँ</sup> न सर्वतस्प्रत्ययनिबन्धनमित्यपि समानमन्यत्र, निराकारेऽपि वेदने प्रतिनि-यतार्थाधिगमनिवन्धनस्यैव तिद्वशेषस्य भावात् । सारूप्यमेव तत्र तिद्वशेष इति चेत् ; खण्डा-**१०** दिष्वपि सामान्यमेव तद्विशेप: कस्मान्न भवति तद्भावेऽप्येकप्रयोजनजननस्योपसम्भात ? विक लभ्यन्ते हि चक्षुरालोकादयस्तदेकसामान्यानिष्ठिता अपि रूपज्ञानमेकमुपजनयन्तो ज्वरो-पशमनादिकं वा गुहूच्याद्यः , तथा खण्डाद्योऽपि "तादृशा एव समानप्रत्ययमेकमुपजनय-न्तीति कि तत्र सामान्यकल्पनयेति चेत् ? न ; जाड्यवत्रीलादेरपि निराकारादेव वेदनाद्धिगम-प्रसङ्गान् पूर्वोपादेयत्ववद्या । न हि नीलस्य पूर्वकृणोपादेयत्वमसंवेद्यमेव नीलस्यापि <sup>८</sup>तत्त्वापत्ते:, १५ निरंशवादे भागशस्तद्वेदनविरोधात् । न च "तदाकारत्वं "तद्वेदनस्य; "तस्वापि ' तदुपादेय-त्वप्रसङ्गात् । न चेद्मुचितम् ; चेतनस्याचेतनोपादेयत्वानभ्यपगमात् , अचेतनमेव तद्पि प्राप्तम् , तथा च कथं ै "ततस्तद्वेदनम् ? अन्यतस्तद्वेदनिमति चेत् ; न ; तस्यापि तदाकारत्वे पूर्वत्रत्वस-ङ्गात् , पुनरन्यतन्तद्वेदनपरिकल्पनायामनवस्थापत्तेः न किञ्चिद्र्थवेदनमिति सुव्यवस्थितः साह्य-प्यवादः तद्विपयाभावात् । ततो दूरमनुसृद्यापि निराकारमेव तद्वेदनमभ्युपगन्तव्यं नियतविष-२० यञ्च, तद्वर्ज्ञालवेदनमपीति नार्थः सारूप्येण यतः स एव तत्र <sup>१६</sup>तद्विशेपः स्यात् ।

कस्तर्हि तद्विशेष इति चेत् ? अतदर्थपराष्ट्रत्तत्वमेव । तदेवाह—
अतदर्थपराष्ट्रत्तमतद्रूपं तदर्थदक् । इति ।
अतद्रूपम् अनीलादिरूपम् अपिशब्दो द्रष्टब्यः, तादृशमपि वेदनं तन्नीलादिक-

मेवार्थं पश्यतीति तदर्थद्दश् अवधारणगर्भत्वात्समासस्य। क्रुत एतत्? अतदर्थपरावृत्तं यत इति । नीलादेरर्थादन्यः पीतादिरतदर्थः तस्मात्परावृत्तं तद्वहणपराङ्मुखत्वात् , तत्कथं तेन तद्दर्शनम् ? न हि तत्परावृत्तमेव तद्दर्शनं भवति । ननु अतद्वपत्वे तत्परावृत्तत्वमेव कथमिति प्रश्नविषयः, तत्कथं तस्येवोत्तरत्वम् ? प्रश्नविषयस्यैवोत्तरत्वे न कचित्साधनसाफल्यम् , विवादविषयादेव तिसद्धेरिति चेत् ; नः शक्तिगतस्य तत्परावृत्तत्वस्य हेतुत्वात् , अधिगमगतस्य च साध्यत्वात् । ५ तैद्यमर्थः –शक्तिनियमान् संवेदनस्याधिगमनियम इति । एतदेवोत्तरार्थं विवृण्वन्नाह्-

## अथेदमसरूपं किमतदर्थनिवृत्तितः ॥२९॥ तदर्थवेदनं न स्यादसमानामपोहवत् । इति ।

अथेति प्रश्ने। इदं स्वसंवेदनवेदं ज्ञानम्। कीदृशम् शिक्षसूत्रम् अविषयाकारम्। अनेन तत्साम् प्र्यासेव प्रत्यक्षवाधनमुक्तम्। तद्रथ्वेदनं तस्य नीलादेर्श्यस्य वेदनं तत्परिच्लेदि १० किन्न स्यात् ? स्यादेव। कुत एतत्? अतद्रथिनिवृत्तितः। व्याख्यातमेतन्। सेव कथमसम्प्र्य-स्येति चेत् ? खण्डादीनामिवति हूमः। तदाह—'असमानामपोह्चत्' इति। यथा कर्काद्यपोहः खण्डादीनामसरूपाणामेव तथा तद्वेदनस्यापीत्यर्थः। तिन्नवृत्तेनीम्पत्वात्वायं ततो व्योमकुसुमादिव नियतमर्थवेदनिमिति चेत् ? न ; सर्वथा तन्नीम्पत्वस्यासिद्धत्वात् , कथिचद्भावतादात्म्येनेव तत्प्रतिपत्तेः।

''नात्यन्तमन्यत्वमनन्यता च विधेनिंपधस्य च शृन्यदोपान् ''[बृहत्स्व०इलं ०४२] इति वचनाच्च । परस्य तु भवत्येवायं पर्यनुयोगः किं तेषुँ तॅद्पोहस्य फल्लमिति ? समानप्रत्यय इति चेन ; न; नीम्प्पात्तद्योगान् । प्रसिद्धञ्च तस्य तन्नीम्प्पत्वं ''स्प्पं तस्य न किञ्चन'' [प्रव्वा० २।३०] इति वचनात् । 'वासनाप्रबोधादेव तत्प्रत्ययः, तत्र केवलं तद्पोहस्य सहकारिभाव एव'इत्यपि वासनामात्रविलिसतमेव; कारणस्येव सहकारित्वोपपत्तेः । न च नीम्प्पम्य कार- २० णत्वम् ; वस्तुत्वानुपङ्गान् , तम्य तृष्ठभुणत्वान, अन्यथा स्वलभ्रणस्यापि तद्भावोपनिपातान्न किञ्चद्भवेत् ।

यत्पुनरंतन् - "समानप्रत्ययः समानतामन्तरंण सर्वस्य विस्तृत्वात्कथमुद्यी ?" [प्रव्वार्तिकाल ४।१२] इति पूर्वपक्षियत्वा प्रतिपादितम् - "तद्नयव्यायृत्तिमात्रादेव निया- मकात्कचिदेव तदुदयः" [ ] इति ; तत्प्रतिविहितम् ; तन्मात्रस्य नीक्पत्वेन २५ व्योमकुसुमवत्त्य्रत्ययनियामकत्वायोगात् ।

यद्प्यन्यदुक्तम्--

''आरोपितो य आकारो वासनाबीजयोधतः । तावन्मात्रेण पर्याप्तं जातिरन्या दृथा न किम्।।'' [प्र०वार्तिकाल०४।१२] इति;

१ तद्यमर्थशक्ति । २ प्रत्यक्षाबाध-आ०, ब०, प० । ३ खण्डादिषु । ४ कर्काद्यपोहस्य । ५ वस्तुनः । ६ कारणलक्षणत्वात् । ७ "अथवा तदन्यव्यात्रृत्तिमात्रमेत्रास्तु सामान्यमिति न क्षतिः ।"-प्र० वार्तिकाल० ४।१२ ।

तद्पि न किञ्चित्; 'तद्यकारस्य नीरूपत्वे ततोऽपि तद्दन्यापोह्वत्समानप्रत्ययायोगात्। वस्तुरूपत्वे तु स एव वस्तुभूतः समानाकार इत्यसङ्गतमेतत्-"जातिरन्या वृथा न किम्'' इति । ततो न कुतिश्चिद्पि नीरूपत्वात् समानप्रत्ययः।

भवत्वेवम्; तैस्येवाभावात् । विशेषान्तरव्यापिरूपत्वे हि समानत्वम् । न च प्रत्ययस्य ५ रूपं तैदन्तरव्यापि, तैन्मात्रपर्यवसायिन एव तस्य प्रतिभासनात् । ततः स्वलक्षणमेव तत् , न सामान्यम् । तथा च परस्य वचनम्—"स च बुद्ध्याकारः स्वलक्षणमेव न तत्सामान्यं बुद्ध्य-न्तरस्य तदानीमभावात् अर्थगतत्वाभावाच्य" [प्रव्वार्तिकालव्धाश्यः इति । ततो न समान्त्रस्ययाभावो दोपायेति चेत्; न ;

> ''प्रत्ययो यदि नामायं कचिदेव प्रवर्त्तते । नियमो हेतुमात्रे स्यात् सामान्ये तु गतिः कथम् १॥''[प्रव्वार्तिकालव्य।१२]

इत्यस्य विरोधात् । अनेर्न सामान्यप्रत्ययमभ्युपगम्य तन्नियामकत्वेन सामान्याद्रग्येस्य अन्यापोहस्य प्रतिपादनात् । असत एव तस्याभ्युपगम इति चेत् ; नः प्रयोजनामावात् । व्यवहारः प्रयोजनामिति चेतः ; नः तस्याप्यसतस्ततोऽसम्भवात् अप्रतिवेदनाच । कृतो हि व्यवहारस्य प्रतिवेदनम् ? दर्शनादिति चेतः ; नः ततः स्वलक्षणस्येव प्रतिवेदनात् । न च तम्येव व्यवहार१५ त्वमः निरंशक्षणश्लीणत्वात् , व्यवहारस्य च पूर्वापरभावाधिष्ठानप्रवृत्त्यादिम्पतया तद्विपरीतत्वात् , तत्र च दर्शनस्याप्रर्वृत्तेः । विकल्पादिति चेतः ; नः समानप्रत्ययापलापे तस्येवासम्भवात् तस्य तद्वपत्वात् । अङ्गीकाराद्रस्येव तत्प्रत्यय इति चेतः ; नः तदर्थापरिज्ञानात् । दर्शनमङ्गीकार इति चेतः ; नः तत्र समानाकारस्याप्रतिभासनात् । प्रतिभासनेऽपि स्वलक्षणवदसत्त्वानुपपत्तेः । विकल्प इति चेतः ; नः समानप्रत्ययाभावे तदभावस्योक्तत्वात् । अङ्गीकाराद्रस्त्येव तत्प्रत्यय इति चेतः ; नः (तदर्थापरिज्ञानातः) इत्याद्यनुबन्धादनवस्थापत्तेः । न दर्शनमङ्गीकारो नापि विकल्पः किन्तु तदभिनिवेशमात्रमिति चेतः ; नः तस्यापि चिद्रपत्वे दर्शनविकल्पान्यतरकोटिव्यतिकमान्यप्रतिभिन्तेः । अचिद्रपत्वे तु न तनस्तत्प्रत्ययप्रतिपत्तः, ज्ञानकल्पनावेपल्यदेगादः। इति न विकल्पान्यवहारप्रतिवेदनम् । नापि व्यवहारान्तरात् अनवस्थानात् । ततो न कृतश्चिद्रपि तत्परिज्ञानम् । अतः प्रतिपिद्धमेतन्—

''व्यत्रहारमात्रमित्रचारिततत्त्रयापि जात्या सम्पाद्यते''' [प्रव्वातिकाल० ४)४२]इति; अपरिज्ञातस्य<sup>े ''</sup>तया सम्पादनमिति दुरववोधत्वात् । अपि च, किमिद्मित्रचारिततत्त्वयां<sup>३३</sup> इति **१ विचारमीरुस्वमावयां**<sup>३३</sup> इति चेत् ; ननु—

५ आरोपिताकारस्य । २ समानप्रत्ययस्थितासावात् । ३ विशेषान्तर्ञ्यापि । ४ स्त्रमात्र । ५ -कारख-भार, बर, पर । ६ श्टोकेन । ७ -न्यरयापोद्दस्य आर, बर, पर । ८ -मृत्तिवि-आर, बर, पर । ९ तद्वप-त्वाङ्गी-आर, बर, पर । १० न्यवहारस्य । ११ जात्या । १२ -तत्व हति आर, बर, पर । १३ -भीर स्वभाव इति आर, बर, पर ।

Ų

विचारो हि विकल्पात्मा तद्भावे कथं भवेत् ? ।

यतस्तद्भीकता जातितस्वस्येयं प्रंकल्पते ॥६८४॥

अङ्गीकारात्तद्दस्तित्वं पूर्वमेव निवारितम् ।

मं एव नास्ति तस्माच तद्भीतिरिति दुर्घटम् ॥६८५॥

नित्यादिरूपं तत्प्राप्तं सामान्यं निरुपद्रवम् ।

श्रूणभङ्गिजगद्वाद्वैतथ्यावेदनक्षमम् ॥६८६॥

तस्माद्विचारसद्भावे विकल्पो निरुपद्रवः ।

स च सामान्यनिर्भोसस्तिन्निषेधस्ततः कथम ? ॥६८७॥

तस्माद्रस्तुसन्नेव समानप्रत्ययः। न च तस्य नीम्ध्याद्रयापोहादुत्पत्तिरिति दुरितक्रमोऽयं दोपापानः सौगतस्य। शास्त्रकारेण तु तद्दभ्यर्नुङ्गामात्रेण टद्रमभिहितम् - 'असमानामपोहवत्' १० इति । ततः स्थितम् – यथा समानपरिणामविकलानामेवान्यापोहस्ततश्च नियत एव समानप्रत्य- यः तथा साम्ब्यविकलस्यैव संवेदनस्यातदर्थनिवृत्तिः, अतश्च नियतमेवार्थवेदनमिति ।

तनु यावद्तदर्शन्याष्ट्रस्या नियतार्थत्वं ज्ञानस्य तावद्तद्याकारत्यावृत्त्येव करमाञ्च भविति ? अतदाकारत्यावृत्तिर्गाम तद्याकारत्यमेव, तच्च न कचिद्व्युपल्लभ्यते, तत्कर्थं तेन नियतार्थत्वं व्यपुष्पेणे(णे)विति चेत्; नः अन्यत्रापि तुल्यत्वात्। अतदर्थन्यावर्त्तनमपि तद्याभिमु- १५ ख्यमेच तेनापि कथं नियतार्थत्वं तस्यैवादर्शनात्। अप्राप्तदर्शनमपि अर्थप्रतिपत्त्यन्यथानुपपत्त्या परिकल्प्यत इति चेत्; नः प्रतिकर्मनियमान्यथानुपपत्त्या तद्याकारत्वस्यापि परिकल्पनात्। 'कुत-स्तर्यापि नियमः नियमविकल्पात् प्रतिकर्मनियमायोगात् ?' इत्यपि न युक्तः प्रदनः; तद्याभिमु-ख्येऽप्येवं प्रदनापनेः। शक्तितस्तु (शक्तिस्तु) न तत्रेव पक्षपातमुद्रहति। ततो यद्याकारवनो नार्थवेदनं तद्यत्यतोऽपि न भवेत्। तुल्यदोपतत्परिहारत्वात् इति उत्साद् एव बहिर्थस्य। स २० चामिप्रेत एवाद्वेतवादिनः। न हि संवेदनस्यान्यत् वेद्यम् उक्तादोपात्। तत एव न तृत् अन्यस्य वेद्यमिति स्वप्रकाद्यमेव तद्विश्चप्येत। तदुक्तम्—

"नान्योऽनुभाव्यो बुद्ध्यास्ति तस्या नानुभवोऽपरः । तत्रापि तुल्यचोद्यत्वात्स्वयं सैव प्रकाशते ॥" [प्रव्वाव २।३२७]

इति चेन : अत्राह-

२५

अत्राक्षेपसमाधीनामभेदे नूनमाकुलम् ॥३०॥ खचित्तमात्रगत्तीवतारसोपानपोषणम् । इति ।

अत्र अनयोः निराकारेतरज्ञानयोः आक्षेपसमाधीनां चोद्यपरिहाराणाम् उक्तप्रकारेण अभेदे विशेपाभावे सति । नु इति वितर्के । यत्स्वचित्तमात्रं संविद्द्वैतं स एव गर्त्तवत् दुःस्वापा-

१ प्रकल्यते प०। २ विचार एव। ३ दोषोपनिपातः आ०,व०,प०। ४ ─नुज्ञानमात्रेण आ०, व०, प०। ५ संवेदनम्।

दहेतुत्वान् गत्तः तस्यावतारसोपानमवतरणमार्गः "नान्योऽनुभाव्यः" इत्यादिस्तस्य पोषणं समर्थनं तदाकुलं न भवति । कुतः ! कतं यतः । अवनमवगमनम् कः अवतेरवगमनार्थत्वात् किपि त्वर्ज्वल (ज्वरत्वर) [पा०व्या०६।४।२०] इत्यादिना सीचो वकारस्य कजा (कडा) देशे सत्येवंक्पान् उवा अवगत्या कनं हीनम् अवगमरहितं यस्मादित्यर्थः ।

पाद्याद्यपरिज्ञानादिति चेन ; न; अपरिज्ञानान् कस्यचिद्प्रतिपत्तेः, अतिप्रसङ्गान् । तद्परिज्ञानमेव तिन्नपेथापेश्चया परिज्ञानम् । न चेदं व्याह्तम् ; विषयभेदान् , परिज्ञानस्योपरिज्ञानस्वन् अपरिज्ञानस्यापि परिज्ञानस्वोपपत्तेः । प्रसिद्धं हि रूपपरिज्ञानस्यापि रसादावपरिज्ञानस्वमिति चेत ; उच्यते –यदि तत्पैरिज्ञानान्निपेधस्यान्यत्वम—''नान्योऽनुभाव्यो वृद्ध्या'' इति व्याह-रेव न्येत, तॅन्निपेधस्य तत्परिज्ञानान्निपेधस्यान्यत्वम—''नान्योऽनुभाव्यो वृद्ध्या'' इति व्याह-रेव तंत्परिज्ञानरूपत्वादिति चेत् ; अप्रतिपन्ने प्राह्यादों कथं तस्प तंत्पर्युद्यसरूपत्वमि शक्यम्यगन्तुम् ? अप्रतिपन्ने कल्कशादौ भृतलादेस्तत्पर्युद्यसरूपत्या प्रतिपत्तेरप्रतिवेदनान् । एकान्तापरिज्ञाने जीत्यन्तरस्य कथं तंत्पर्युद्यसरूपत्वमवगन्यत इति चेत् ? क एवमाह् —नेकान्तपरिज्ञान-भिति ? सम्यगेकान्तस्य नेगमादिना नयविभागेन मिध्येकान्तस्य च परपरिकल्पनया प्रति-रेव वेदनान् । प्राह्यादेरपि कल्पनयैव वेदनमिति चेत् ; न; तत्पर्युदासरूपादेव ज्ञानात्त्वरूपना-नुपपत्तेः, ततस्तत्पर्युदासस्यव प्रतिवेदनात् । अन्यतस्तत्कल्पनायामहैतव्यापत्तिः ।

अपि च, अन्यस्यापि "तत्कल्पकत्वं तिन्नभासित्वमेव। तच्चानुपपन्नम् "अविभागोऽपि वृद्ध्यात्मा" [ प्र० वा० २।३५४ ] इत्यस्य व्याघातात्। सत्यम् ; न "तम्यापि वस्तुत-स्तिन्नभासित्वम् , अन्यत एव तत्र तत्कल्पनादिति चेत् ; न; तम्यातिन्नभासत्वे ततस्तत्र २० तत्कल्पनानुपपत्तेः। न ह्यस्पिनभासमेव ज्ञानमन्यत्र तिन्नभासित्वं कल्पियतुमलम्। भवतु तस्य तिन्नभासित्वमिति चेत् ; न; अविभागबुद्धिप्रतिचातस्योक्तत्वात्। तत्रापि तद्न्यतस्तत्क-ल्पनायाम् अनवस्थापत्तेः। तन्न कुतिश्चिद्पि प्राह्यादिप्रतिवेदनम्। तत्कथमेतत्—

#### "ग्राह्यग्राहकसंवित्तिभेदवानिव लक्ष्यते ।" [ प्र० वा० २।३५४ ] इति ।

े तहश्रणस्य स्वतः परतश्चासम्भवान् । े विचारावरुद्धं विशीर्धत एव तहश्चणम् , ६५ अकृत्वा तु विवारायं तद्भ्युपगम्यत इति चेत् ; नः विचारस्यैव परामर्शमेदाधिष्ठानस्य वस्तु-वृत्तेनाभावात् । अवस्तुभूतात्तु तत्त्वतो न ततः क्वचित्तदभावप्रतिवेदनम् ।

<sup>११</sup>म्बसंवेदनादेव तत्प्रतिवेदनं सर्वज्ञानानां प्राह्यादिभेदनिर्भासविक**लतया स्वतः प्रतिवे**-

१ "ज्वरत्वरिक्वव्यविभवामुपधायाथ्य"-पा०सू० । २ अच्सिह्तस्य वकारस्य 'श्रव' इत्यस्य । ३ प्राह्या-दिनिषेधपरिज्ञानात् । ४ प्राह्यादिनिषेधस्य । ५ प्राह्यादिनिषेधपरिज्ञान । ६ प्राह्यादिनिषेधस्य । ७ प्राह्यादिपर्युदास । ८ अनेकान्तस्य । ९ एकान्तपर्युदास । १० -हानेकान्त-आ०,व०,प० । ११ -स्य कल्प-आ०,व०। १२ प्राह्या-दिकल्पकत्वम् । १३ अन्यज्ञानस्य । १४ प्राह्यादिमेदवानिव प्रतिभासस्य । १५ विचारागृहं वि-आ०, व०, प० । १६ विचारविषयस्वम् । १७ संवे-आ०, व०, प० ।

दनादिति चेत्; नः तैनिनर्भासावेदने तद्वैकल्यस्य तैतोऽपि दिर्यगमत्यात् । मत्यपि कचित्तद्वेदने कृतः क्वचित्तद्वेकल्यवेदनम् ? न तायत्तिनर्भासादेवः तेन तद्वैकल्याधिकरणस्य ज्ञानस्याप्रतिवेदनात् । तदप्रतिवेदने तदाधेयस्य तद्वैकल्यस्य दुरवबोधत्वात् । न च तदिधिकरणस्य
तेन प्रतिपत्तिः, ''तस्या नानुभवोऽपरः'' [ प्र० वा० २।३२७ दृद्धस्य-व्याघातात् । नापि
तदिधकरणेनैव ज्ञानेन तद्वैकल्यवेदनम् ; तेनापि तन्निर्भासस्यानवबोधात् । न च निपेध्यान- ५
वगमे तन्निपेधपरिज्ञानम् । न चोभयविषयमेकं संवेदनमस्ति यतस्तद्वैकल्यस्य कचिदवगमः;
तत्रापि ''तस्याः'' इत्यादेरुपद्रवात् ।

कथमेवमेकान्तप्रतिषेधस्य जात्यन्तरे परिज्ञानम् ? जात्यन्तरिविषयं हि प्रमाणम् । न च तेन प्रतिषेध्यस्यैकान्तर्य प्रतिपत्तिः, येन च तस्य प्रतिपत्तिन्येनं न तेन तिन्नपेधाधिकरणस्य जात्यन्तरस्य प्रतिषेध्यस्य न चोभयविषयमन्यनः ; तस्यापि प्रमाणत्वे एकान्तियिष्यत्वस्य नयत्वे जात्यन्तर- १० विषयत्वस्य चायोगात् । प्रमाणनयभाविकल्छेन तु [ न ] तत्परिज्ञानम् ; प्रमाणादिपरिकल्पनावेष्कल्यापत्तेः । न च कुतिश्चित्रिपेधाधिकरणपरिज्ञानमन्तरेण तिन्नपेधप्रतिपत्ति-रुपपत्तिमतिति चेतः ; नः आत्मनस्तद्वभयविषयस्य भावात् । आत्मा हि नयपर्यायात्प्रमाण् - पर्यायमुष्पधावत्र सर्वथा तन्छित्तं परित्यज्ञति यतस्तिष्ठिपयपरिज्ञानाभावानिष्ठिचित्ततया जात्यन्त-रस्य परिज्ञानं न भवेत् । तत्परित्यागे हि जिरन्वयवादादात्मेव न स्यात् । न चेथम् , तस्य १५ व्यवस्थापनात् । प्रमाणपर्याय एव नयज्ञक्तिभावे पर्यं प्रमाणत्वमेव तस्य न नयत्वमपीति चेतः ; एकान्ततः ज्ञिमाणत्वानप्रयुपगमात् । अतः एव स्थात्प्रमाणम् , स्यादप्रमाणम् इत्यादि सप्तभङ्गीप्रवर्तनम् । न चेवं परस्यापि प्राह्णादितिन्नप्रेधाधिष्ठानविषयं किञ्चित्तमम्भवति यतस्तिष्ठवेकपरिज्ञानं वविद्ववेत् । तदिद्भप्रतिपत्रविषयमेव परस्य वचनम्-''अविभागोऽ पि चुद्धात्मा'' [ प्रव्यावर्श्वावरुष्ठम् अवगमरिहतस्यात् इति । एतौ अन्तरद्रशेको ।

म्यानमतम् "साह्यप्येऽपि' इत्यादिना साह्य्य-सामान्ययोः साधारणो <sup>श</sup>दोपसमन्वयः प्रतिपादितः, ततश्च कथं साह्य्यवत्सामान्यस्यापि वस्तुत्वम् ? मा भूदिति चेत् ; न; तस्य 'सामान्यविकोषार्थात्मवेदनम्' <sup>अव</sup>इत्यनेन प्रत्यक्षविषयत्विनवेदनात् , अवस्तुनः प्रत्यक्षविषयत्वानुपपत्तोरिति ; तत्राह्—

# सामान्यमन्यथा सिद्धम् [ न हि ज्ञानार्थयोस्तथा ॥३१॥ अदृष्टेरर्थस्त्पस्य प्रमाणान्तरतो गतेः । ] इति ।

१ ग्राह्यादिप्रतिभासावेदने । २ स्वसंवेदनादिष । ३ ग्राह्यादिवेदने । ४ तहुँकल्यादिकार-आ०, ब०, प० । ५ ज्ञानस्य । ६ -स्या व्या-ब० । ७ एकान्तस्य । ८ -न तन्नि-भा०, ब०, प० । ९ हि नैय प-भा०, ब० । हि नेयं प-प० । १० -णनयप-आ०, ब०, प० । ११ झणिकत्वप्रसङ्गात् । १२ प्रमात्वा-भा०, ब० । १३ ग्राह्यादिविवेकपरिज्ञानम् । १४ दोषमन्वयः आ०, ब०, प० । १५ न्यायवि० रङो० ३ । थेन हि प्रकारेण सामान्यं दुण्यति 'व्यक्तिभ्यो व्यतिरेकेण-व्यतिरेके हि 'तामां तत्त्' इति व्यपदेशो न स्यात् , असम्बन्धात् । न चानुपकारे सम्बन्धोऽपि अतिप्रसङ्गात् । व्यक्तिभिस्तद्भिव्यक्तिरुपकार इति चेत् ; अभिव्यक्तिरपि नियताभिरेव कुतः ? कुतश्चित्प्रत्या-सत्तेरिति 'चेत् ; तया ताः' समानप्रत्ययमेव कुर्वन्तु कि सामान्येन ? सत्यपि तस्मिन् तत्करूप-प्रत्यासत्तेरिति 'चेत् ; तया ताः' समानप्रत्ययमेव कुर्वन्तु कि सामान्येन ? सत्यपि तस्मिन् तत्करूप-प्रत्यासत्तेरिति विद्यत्ये हि परम्पर्यपरिष्रमः परिष्टतो भवति, अन्यथा नियमेन तस्योपनिपातत्त्वात्-प्रत्यासत्तेरिकिव्यक्तिः सामान्यस्य ततश्च समानप्रत्यय इति । नित्यत्वेन च-नित्यत्वे हि तस्य नित्योपन्यस्मनं तैन्छक्तेनित्यत्वात् । न तस्याः कुतश्चित्प्रतिवन्धो नित्यत्वहानेः । अतन्छ-किक्तत्वे तु न कहाचिद्पि दर्शनं व्योमारिविन्वत् । न च तस्य कुतश्चित्रकर्त्तांधानम् अनित्य-त्वोपनिपातात् । एतेन व्यापित्वमपि चिन्तितम् । व्यापित्वे हि तस्य सर्वत्र प्रतिपत्तिः तन्छक्ते । अतन्छक्ते तु न कवचिद्पि स्यात् । शक्तिप्रतिवन्धनद्याचात्योः पूर्ववद्योगात् दित् । न तथा स्याद्याहिनां सामान्यं तिद्धं किन्तु अन्यथा अन्येन कथिचचव्यतिरेकस्थापि दर्शनात् । न च तस्य निर्यत्यमेव हि सामान्यं ते व्यक्तिभ्यो व्यतिरिक्तमेव तद्व्यतिरेकस्थापि दर्शनात् । न च तस्य निरयत्वमेव इव्यते नित्यत्वेऽपि पर्यायतो विपर्ययात् । नापि व्यापित्वमेव, एकत्वोपचारतो व्यापित्वेऽपि वस्तुतः प्रतिव्यक्ति पर्यवमानात् । प्रसिद्धवच सामान्यभीदशं सोगतस्यापि प्रत्यक्ष-रुप्ति विप्यत्या तस्याभ्यस्तुलानातः "दर्श्य यमलादिष्य" । विच वा २ १ ३ ४ ४ । इति वचनातः ।

नसु एतमर्थज्ञानयोर्गप न दुष्यत्येव साम्रद्यं दृषणनिवन्धनस्य नित्यत्वादेस्तँत्राष्य-भावादिति चेत ; अत्राह्-'ने हि ज्ञानार्थगोस्तथा' इति । तात्पर्यमत्र—मा भूत्साम्प्ये नित्यत्वादेः सामान्यधर्मस्यामावात् तत्प्रयुक्त उपप्रवो निगंशत्वस्य तु स्वलक्षणेष्ववद्यम्भावात , ''तत्प्रयुक्तस्य तु तस्य नास्त्येव पिद्दारः, तत एव प्रायद्यः सामान्यदृषणभित्युक्तम् । तत्र सर्वात्मना साम्रुप्ये अर्थवत् ज्ञानस्यापि जडत्वादर्थस्येव जीवनं ''न ज्ञानस्येति कस्य साम्रुप्यम् ? ज्ञानवद्-र्थस्यापि वा चेतनत्वाज्ञानस्येवावस्थानं नार्थस्येति कंन सारुप्यमिति ? ततो न तथा जैन-कित्पनेन प्रकारेण ज्ञानार्थयोः सामान्यं सामुद्यं सिद्धम् ।

अपि च, सारूष्यं नाम द्विष्टों धर्मः, तद्धिकरणप्रतिपत्तायेव शस्यते प्रतिपत्तुं नान्यतरप्रतिपत्तिमात्रादिति ज्ञानवद्योऽपि प्रतिपत्तत्यः । भवत्येवमिति चेत्; कुतस्तत्यतिपत्तिः ? तत
, एव प्रत्यक्षात् यस्य सारूष्यं परिजिज्ञास्यत इति चेत्; ततोऽपि यद्यसारूष्योपायमेव तद्वहणं
व्यर्थमेव सारूष्यकल्पनम् । सारूष्योपायमेवेति चेत्; नः, परस्पराश्रयप्रसङ्गात्-'प्रतिपत्तावर्थस्य
तत्सारूष्यपरिज्ञानम्, परिज्ञाते च तस्मिस्तदुपायमर्थप्रतिवेदनम्' इति । तत्र ततोऽर्थदर्शनम् ।
तदेवाह-'अद्देष्टेर्थरूपस्य' इति । साधनमिदम्, 'न हि' इत्यादि साध्यम् ।

१ चेन्न तथाः स-आ०, ब०, प०। २ व्यक्तयः। ३ तच्छिक्तिनि-आ०, ब०, प०। ४ -क्त्यादान-आ०, ब०, प०। ५ नतु तथा आ० ब०, प०। ६ साहश्यपर्याय-आ०, ब०, प०। ७ न तद्यक्ति-आ०, व०, प०। ८ तस्य द्रव्यत्व-आ०, ब०, प०। ९ तत्राभावा-आ०, ब०, प०। १० न विज्ञा-आ०, ब०, प०। ९१ निरंशस्वप्रयुक्तस्य। १२ नार्थज्ञानस्येति तस्य आ०, ब०, प०। १३ तिद्द्ष्णे आ०, ब०, प०।

भवत्वन्यत एव तत्प्रतिपत्तिरिति चेतु : तद्दिष यदि प्रत्यक्षम् ; स एव दोपः-सारू-प्यानपेक्षे ततस्तत्परिज्ञाने सारूष्यकल्पनावैफल्यस्य, तदपेक्षे ततस्तत्प्रतिवेदने परस्पराश्रयस्य चाविशेपात् । पुनर्पि प्रत्यक्षान्तरात्तत्प्रतिपत्तिकरूपनायामनवैस्थानान् । ततो नान्यतोऽपि प्रत्य-क्षादर्थवेदनं सम्भवति । तदेवाह-'प्रमाणान्तरतोऽगतः' इति । प्रत्यक्षाद्न्यरप्रत्यक्षं प्रमाणं तदन्तरं तस्माद अगतेरप्रतिपत्ते: 'अर्थरूपस्य' इति ।

अनुमानात्तरप्रतिपत्तिरिति चेत् ; नः लिङ्गाभावात् । नीलाद्याकार एव लिङ्गं तस्यार्थ-कृतत्वादिति चेन : अत्र विश्वरूपस्य प्रत्यवस्थानम्-'क तन्निवन्धनं ज्ञानस्याकारवत्त्वं दृष्टं येनैवम्रच्यते ? आकारद्वयदर्शनाभावात् । न हि ज्ञानाकारादन्योऽर्थाकार उपलभ्यते यतस्तत्कृतत्वं ज्ञानाकारस्योपलभ्यते । उपलम्भं वा तस्यापि प्रतिभासमानलात् ज्ञानाकार-तैयेति तिन्नवन्धनमन्य एवार्थाकार उपलब्धच्यः । तत्राप्येवंकल्पनायामनवस्येव । १० ततोऽर्थस्य वाङ्मात्रेण सत्ताभ्युगमो न प्रमाणनिवन्धनः" [ अन्वयबळात् तद्तुमानानभ्युपगमात्। न हि बोद्धस्य संवेदनाकाराद्विपयाकारानुमानम् अन्वयब-लात् येनैवंप्रसङ्गः स्यात् , अपि तु व्यतिरेकसामध्यदित्र । तथा च तस्य वचनम्-''चक्षरालो-कमनस्कारंपु सत्स्वपि न भवति स्तम्भशून्याभिमते स्तम्भाकारमत्त्विज्ञानम् , अन्यत्र-झटिति एव भवति ततो ज्ञायतं-अन्येन केनचिद्त्र वस्तुना भवितव्यम् , यदभावादन्य- १५ त्राभावः स तथाभृतोऽथः प्रमेयो बाह्यः'' [प्र०वातिकाल० ३।३९०] इति । व्यतिरेकवला-द्पि गमनमनुमानमिति प्रसिद्धमेव । नैयायिकस्यापि अन्तःकरणादेस्तत एव प्रतिपत्तेः ।

भवत तर्हि व्यतिरंकवलादेव ज्ञानाकारस्य लिङ्गत्विमिति चेतः, नः, असिद्धत्वातः । असिद्धो हि तदाकारो निराकारस्यैव ज्ञानस्यानुभवान , तत्कर्य नम्य व्यतिरेकः ? सिद्धस्येव क्वचित्तदूप-पत्तेः । सिद्धेऽपि तदाकारे ततोऽर्थस्य नान्यादशस्यानुमानम् : सारूप्याभावप्रसङ्घात् । 'अन्या- २० दृशश्चार्थः, तरसरूपञ्च संवेदनम्' इति व्याघातात् । अथ यादृशं संवेदनं नीलरूपं तादृशस्यैव ततोऽनुमानम् ; कुत एतत् ? तादशादेव तादशम्य सम्भवादिति चेत् ; नः अन्यादशादिष तादृशस्य असम्भवदर्शनात् यथा निर्विकल्पाद्विकलपस्य । त्रैवापि विकल्पवासनासहायादेव विक-ल्पत्विमिति चेतु ; आकारवत्त्वमध्याकारवासनासाहाय्यादेव किन्न स्यात् यतस्ततोऽर्थस्य तादश-म्यानुमानम् ? वासनाप्रभवत्वे 'विकल्प एव दर्शनं भवेदिति चेत् ; किमिदं विकैल्पत्वं नाम ?, ३५ साधारणाकारत्वमिति चेत ; अवासनात्रभवत्वं तत् किं नास्ति ? तथा चेत् ; मनोऽपि कथम-तदाकारं तदाकारज्ञानं जनयेत् ? तदाकारमेव मन इति चेन् ; तद्वेदनं तर्हि सविकल्पकं प्राप्तम् , नानावयवसाधारणस्य स्थुलकृषस्य तेन प्रतिवेदनान् । सत्रस्विति चेत् ; नः तैद्वदेव षहिरर्थवेदनस्यापि सविकल्पकत्वोपपत्तेः । अन्तरिव बहिरपि स्थूलकृपस्य परमार्थसत्त्वाऽविरो-धान्। तदुक्तम्-

१ -वस्था स्यात् आ०, ब०, प०। २ व्यतिरेकबलादेव । ३ सम्भवति दर्शनात् आ०, ब०, प०। ध विकल्पेऽपि । ५ विकल्पमेव द्वतार । ६ विकल्पकत्वं तार । ७ -वत्येतिस्कि भार, घर, पर । ८ तद्वदेव बहिरर्थवदेव बहि-आ०, ब०।

''चित्रार्थज्ञानधिचत्रं वस्तुरूपं न किं बहिः।'' [

] इति ।

विचारासहत्वात्र विहः स्थृलहत्पं परमार्थः इति चेत्; नः अन्तरि तदसहत्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्। माभूदुभयत्रापि तदिति चेत्; असतः कथं तस्यावभासनम् ? मरीचिकातोय-विदिति चेत्; नः स्वतोऽवभासँने तदसत्त्वविरोधात्, स्वसंवेदनस्य मिथ्यात्वानभ्युपगमात्। अन्यतोऽपि न निराकारात् तदवभासनम् ; साकारवादवैफल्यापत्तेः। आकारवत्त्वे तु तद्त्य-सदेव भवेत् असदाकारत्वात्। तस्याप्यन्यतस्त्रथाविधादवभासनमिति चेत्; नः अनवस्थानात्। मा भृदवभासनमित चेत्; नः इष्टत्वात्। दष्टं हि तस्यावभासनम्, तदपह्नवे नीलादौ निरंशे कः समाश्वासो यत्र दर्शनगन्धोऽपि नास्ति ? भवतु सर्वाभावः तस्यापि कैश्चित्प्रतीक्षणा-दिति चेत्; ननु इदमत्यद्भुतमवभाति यत् 'सर्वं नास्ति, तैत्प्रतीक्षणं च विद्यते' इति। तद्ष्युक्तम्—

"चित्रमेकमनिच्छद्भिश्वत्रं शून्यं प्रतीच्यतं" [ ] इति ।

तत्र स्थृलाकारस्य प्रतिक्षेपो न्याय्यः ।

नाष्यसत एव तस्य प्रतिभासनम् । न च मरीचिकातोयमत्र निदर्शनम् ; तस्याष्यसतः साकारवादे प्रतिभासायोगात् , पूर्वोक्तन्यायात् । ततः स्थृष्टाकारमेवँ दर्शनम् , तस्य च साधार-णाकारतया विकल्पत्वमत्रासनाप्रभवत्वेऽिष समानम् । न समानम् अनतुसन्धायित्वात् , अतु१५ सन्धायित्वं हि विकल्पकत्वम् , तद्भावात्साधारणाकारमि दर्शनं निर्विकल्पकमेवेति चेत् ; नः वासनाप्रभवत्वेऽिष समानत्वात् । "तत्प्रभवस्यापि स्थृष्ठप्रतिभासस्याननुसन्धायित्वाविशेषात् । तथापि तस्य न वासना कारणभिति चेत् ; विकल्पस्यापि न स्यात् । ततो निर्विकल्पाद्विकल्प-स्थेव निराकारादेवार्थाद् आकारवतोऽिष झानस्यात्पत्तिसम्भवात् न तदाकारादर्थस्य ताद्दशस्यानु-मानमुपपन्नम् । एतदेवाह-प्रमाणान्तरतोऽगतेः । प्रद्यक्षादन्यत्प्रमाणं तदन्तरम् अनुमानं तस्माद् अगतेरप्रतिपत्तेः 'अर्थस्यपस्य' इति । तथा च निषिद्धमेतत्-''नह्याभ्यामर्थं परि-च्छिद्य प्रवर्त्तमानः'' [ ] इति, प्रत्यक्षानुमानयोरन्यतरस्याप्यर्थस्याप्रतिवेदनात् । ततः स्थितम्-

#### सामान्यमन्यथासिद्धं न हि ज्ञानार्थयोस्तथा ॥ अद्दृष्टेरर्थस्यस्य प्रमाणान्तरतोऽगतेः । इति ।

स्थानमतम्-निराकारत्वे ज्ञानस्य कम्तस्य विषयः स्यात् ? समकालो नीलादिरिति चेत् ; न; तत्र प्रतिवन्धाभावात् । अप्रतिवन्धस्यापि तद्विषयत्वे सर्वस्य सर्वदर्शित्वप्राप्तेः । हेतुस्वेन प्रतिवद्ध एव सोऽपीति चेत् ; न तर्हि तत्समकाल्त्वम् । न हि हेतोः फलेन समकाल्त्वम् । तत्त्वे हि प्रीगसत्त्वम्, असत्त्र्यासामर्थ्यं प्राक् । पश्चात्कार्यकाले सामर्थ्यमिति

१ परमार्थिमिति आ०, ब०, प० । २ -भासमाने आ०, ब०, प० । ३ तन्त्रत्यक्तं वि-आ०, ब०, प० । ४ -व निदर्श-आ०, ब०, प० । ५ तन्त्रतिभासस्यापि । वासनाप्रभवस्यापि । ६ -रादेवासाधारणाकारवतोऽपि आ०, ब०, प० । ७ प्रतिवन्धरहितस्यापि । ८ तुलना-प्र० वार्तिकाल० २।२४७ ।

चेत् ; कार्यकाले कार्यस्य विद्यमानत्वाद् व्यर्थं सामर्थ्यम् । एवं हि कार्यस्य कालो यदि तैदा कार्यस्य सत्त्वम् । तस्मात् प्रागेव सत्त्वं सर्वहेत्नाम् । अतोऽर्थोऽपि हेतुर्ने फलभूतस्वयाहक-विज्ञानसमानकालभावी । तदुक्तम् –

''असतः प्रागुसामध्यीत्पश्चाचानुपयोगतः ।

प्राग्भावः सर्वहेतृनां नातोऽथः स्वधिया सह ॥'' [प्रव्वाव्र।२४६] इति । ५

भवतु तर्हि प्राग्भाविन एव विषयत्वं तस्य हेतुत्वेन ज्ञाने प्रंतिबन्धादिति चेन्; न; ज्ञानकाळे तस्याभावात्। न ह्यसतस्तत्काळे तद्विषयत्वम्, एवं हि निर्विषयत्वमेव ज्ञानस्य स्यात्। साकारवादिनां तु नायं दोषः, स्वाकारज्ञानहेतुतयेव तस्य तद्विषयत्वोषपत्तेः। तद्ध्युक्तम्—

> "भिन्नकालं कथं ग्राह्ममिति चेद्राह्मतां विदुः । हेतुन्वमेव युक्तिज्ञा ज्ञानाकारापणक्षमम् ॥" [प्रव्वाव्रार्थण] इति ; तत्राह-

अतीतस्यानभिव्यक्ती कथमात्मसमर्पणम् ॥३३॥ असतोऽज्ञानहेतुत्वे व्यक्तिरव्यभिचारिणी । इति

यदि ज्ञानकाले अतीतस्य तलेतोरभावात् अनिक्यिक्तः अप्रतिपत्तिः ति तस्यासम्युपगम्यमानायां कथमात्मसमपेणं संवेदने स्वाकारोपनिधानम् ? 'अतीतस्य' इति १५
सम्बन्धः । कदेतिदिति चेन् ? असतो ज्ञानकाले अविद्यमानस्यातीतस्य अज्ञानहेतुत्वे
ज्ञानहेतुत्वाभावे तलेतोरेव हि तत्रात्मसमर्पणं परस्याभिष्ठेतम् ''हेतुत्वमेय युक्तिज्ञाः'' इत्यादिवचनान् । असतश्च ज्ञानकाले यदि तल्लेतुत्वं तल्लेयत्वमेप स्यान् , निर्विपयत्वमेवं संवेदनस्य
स्यान् । 'असतस्य वेद्यम्' इति 'सन्न वेद्यम्' इत्यर्थादिति चेतः , निर्हेतुकत्वमध्येवं स्यान्
'असत्तस्य हेतुः' इत्यत्रापि 'सन्न हेतुः' इत्यर्थान् । स्वकाले सत एव हेतुत्वान्न निर्हेतुकत्वभिति चेन् ; निर्विपयत्वमिष न भवतः , स्वकाले सत एव तस्य तल्लेयत्वान् । अन्यकालस्यापि
वेद्यत्वे तद्विशेषान् चिरातीतमिष वेद्यं भवदिति न तत्र प्रमाणान्तरकत्वनं फलवन्, प्रत्यश्चत
एव सिद्धेरिति चेन् ; नः हेतुत्वेऽप्येयं प्रसङ्गान् । अन्यकालैत्वाविशेषेण चिरातीतस्यापि हेतुत्वे
स्वात्मसमर्पणे च प्रत्यश्चसिद्धेः प्रमाणान्तरवेफलस्य चाविशेषान् । शक्तस्येव हेतुत्वम् , न च
चिरातीतस्य शक्तत्वम् अनन्तरस्येव संवेदनोपजनने सामध्यात् , ततो नायं प्रसङ्ग इति चेत् ; नः 
प्रसङ्गान्तरस्याप्येवमनुपपत्तेः । शक्त्यस्येव हि वेद्यत्वम् , न चिरातीतस्य शक्तत्वम् , अल्पकाल्यातीतस्य प्रतिपत्तिनं व्यभिसारशीला अनन्तरविष्ठमृत्तेष्वप्रतृतेः ।
व्यक्तिः अतीतस्य प्रतिपत्तिनं व्यभिसारशीला अनन्तरविष्ठमृत्तेष्वप्रतृतेः ।

यरपुनरेतत्—अतीतादेरिप प्रत्यक्षविपयत्वे वर्त्तमानत्वमेव अभिमतवर्त्तमानवदिति;

१ कार्यात् प्राक्काले । तदाकारस्य-आ०, व०, प० । २ प्रवन्धा-आ०, व०, प० । ३ कथिकि-दात्मसमर्पणं संवेदनस्वा-आ०, व०, प० । ४ तदसत्तस्य आ०, व०, प० । ५ -कालेस्यापि आ०, व०, प० । ६ -लत्वादवि-आ०, व०, प० । ७ प्रसङ्गादकालान्तरस्याप्यंव-आ०, व०, प०, स० ।

तत्रापि किमिदं वर्त्तमानत्वमेव नाम ? प्रत्यक्षविषयत्वमेवेति चेत्; न; साध्यस्यैव हेतुत्वायोगात्, तद्विषयत्वमेव हेतुस्तदेव साध्यमिति कथिमव न्यायवेदिनः प्रतिपद्येरन् ? 'अनित्यम्
अनित्यत्वात्' इत्यादिवत् साध्यत्वानुपपत्तेश्च सिद्धत्वात् । सिद्धं हि तद्विषयत्वमतीतादेः ।
न च सिद्धमेव साध्यम्; असिद्धस्य तत्त्वेन प्रसिद्धत्वात् । वर्त्तमानत्वं वर्त्तमानव्यवहारिवषय' त्वम्, तदेवातीतादो प्रत्यक्षविषयत्वेनोपपद्यते, न हि विषयत्वाद्ग्यत् त्रव्यवहारिवबन्धनं
तैस्यैव तैन्निवन्धनत्वेन प्रसिद्धेऽपि वर्त्तमाने प्रतिपत्तिरिति चेत्; किमेवं नीले पीतव्यवहारविषयत्वन्न प्रकल्प्यते ? प्रसिद्धे पीते तद्विषयस्यैव तत्र्यवहारिवबन्धनत्वेन प्रसिद्धेः, तस्य च
नीलेऽपि भावात् । एवं लोको न क्षमते तस्य तथा प्रकल्पनाभावादिति चेत्; न; अन्यत्रापि
तुल्यत्वात्—लोकस्यातीतादाविष वर्त्तमानव्यवहारकल्पनस्याभावात् । वर्त्तमानकालसम्बन्धत्वं
श्व वर्त्तमानत्विमिति चेत्; न; कालस्य तत्र प्रमाण(णा)भावोपन्यासेन स्वयं प्रतिक्षेपात्। अप्रतिक्षेपेऽपि
यथा कस्यचित्प्रत्यक्षविषयस्य वर्त्तमानकालसम्बन्धाद् वर्तमानत्वम्, एवम् अतीतादिकालसम्बन्धाद्वितिादित्वमि भवेदिति कथं सर्वस्य प्रत्यक्षविषयस्य वर्त्तमानत्वोपपादनमुपपद्येत ?

यदि चायं निर्वन्धः प्रत्यक्षवेद्यं वर्त्तमानमेव नातीतादिकमिति ; तर्हि प्रत्यासन्नमेव तंत्र दूरादिकमित्यपि भवेत् । शक्यं हि वक्तुम् 'पर्वताद्योऽपि दूरादितयाभिमताः प्रत्यासन्नाः प्रत्यक्षवेद्यत्वात् वापीकूपादिवत्' इति । प्रत्यक्षवाधनान्नैविभात, प्रत्यक्षेणैव पर्वताद्रौ दूरादित्वस्य प्रतिपत्तेरिति चेत् ; नः अन्यत्रापि समानत्वात् , अतीतादाविप वर्त्तमानकल्पने प्रत्यक्षवाधनस्याविशेपात् , अतीतादेरतीतादितयेव प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तेः । अतीतादौ प्रत्यक्षमेव न वर्तते तृत्त्वाले तस्याभावात् , परप्रसिद्धेन तु तस्य विपयत्वेन वर्त्तमानत्वापादनमिति चेत् ; दूरे पर्वतादाविप न तत्प्रवर्त्तते तदेशेऽपि तस्याभावात् , अतदेशेऽपि तत्प्रवृत्तौ अतत्कालेऽपि स्यात् । अवदयं चैतदेवमभ्युपगन्तव्यम् , कथमन्यथा योगिप्रत्यक्षस्यातीतादौ प्रवृत्तिः ? वर्तमानमात्र-विपयत्वे तस्याशेपज्ञत्वविरोधात् । तृदंपेक्षया सर्वे वर्त्तमानमेवेति चेत् , कथमेवमतीर्तादित्वेन भावानामुपदेशो वर्त्तमानतयैव तदुपपत्तेः, वर्त्तमानतया प्रतिपन्नस्यातीतादित्वेनोपदेशे तृस्य वक्ष-कत्वेन प्रामाण्याभावानुपङ्गात् । अस्मदाद्यपेक्षयाऽतीतादित्वमप्यस्थेव तेपामिति चेत् ; अस्मदादेशे तर्हि तथा तदुपदेशो युक्तो न योगिनः, तद्येक्षया वर्षेतु ग्री तद्भावात् ।

२५ 'विक वेदम्-अस्मदायपेक्षयापि तेपामतीतादित्वम् १ अदर्शनविषयत्वमेव । ''तस्मादती-तादि परयतीति कोऽर्थः १ अन्येनादृश्यमानं परयति'' [ प्र० वार्तिकाल० १।१३८ ] इत्यलङ्कारवचनादिति चेत्ं, नः, तात्कालिकस्यापि व्यवहित्तविष्रकृष्टादेरन्येनादर्शनसम्भवात् । अहद्रयमानं कथमस्ति उपलम्भलक्षणत्वात्सत्ताया इति चेत् १ किमिदानीं यावदेव दृश्यमस्मदादे-स्तावदेवास्कि १ तथा चेत् ; योगिनापि तावदेव दृश्यमिति न योगीतरयोः कश्चिद्विशेषः स्मात् ।

१ -मानस्वं नाम आ०, ख०, प०। २ विषयस्वस्येव। ३ व्यवहारनिबन्धनत्वेन। ४ "न प्रमाणे-केनापि गतिः कालस्य विद्यते।"-प्रश्वातिकालः १।१३८। ५ प्रत्यक्षवेद्यम्। ६ अतीतकाले। ७ योग्य पेक्षया। ८ -दिमत्वेन आ०, य०, प०। ९ योगिनः। १०अर्थेषु। ११ अतीतादिस्वाभावात्। १२ किञ्चेदनम् प०।

ર્ષ

अस्मदादीनां दृष्टमतीतम् , द्रक्ष्यमाणमनागतिमिति चेत् ; तत्ति कथं योगिदर्शनापेश्चयापि यर्त्तमानं भवेत् उपरतत्वादनुत्पन्नत्वाच । अस्मदादिदर्शनस्यैव तिद्वपयस्योपरमानुत्पत्ती न वस्तुन इति चेत् ; तैस्य तिर्दि स्यादश्चणिकत्वं पूर्वोपरकालव्यापित्वात् । तन्न अस्मदाद्यपेश्च्या भावाना-मतीतादित्वात्तथात्वेनोपदेशः । तेषामुपदेशोऽपि वर्त्तमानतयेव तथेव स्वयं परिज्ञानादिति चेत् ; न तिर्दि तदुपदेशादुपायोपेयैभावपरिज्ञानम् , वर्त्तमानतयोपदिष्टानां तद्भावाभावात् । ५ निद्द वर्त्तमाना एव भावाः केचित्केषाव्यवद्यपायत्वमुपेयत्वं वा प्रतिपद्यन्ते 'प्राग्मावः सर्वहेत्नाम्'' [ प्र० वा० २।२४६ ] इत्यस्य व्याघातात् । अतो व्यर्थमेव तद्नवेपणम् , सोपायहेयोपा-देयतत्त्वपरिज्ञानस्य तद्नवेपणादिष्टत्वात् , तस्य च तत्तोऽसम्भवात् । ततो न सुभापितमेतत्त—

"ज्ञानवान् मृग्यते कश्चित्तदुक्तप्रतिपत्तये।" [प्र० वा० १।३२] इति । तस्माद्तीतादितया प्रतिपन्नत्वादेव भादानां योगिना तथोपदेश इत्यङ्गीकर्त्तव्यम्, अन्यथा १० योगिन एवाभावापत्तेः—यद्यसो वर्तमानतयैव सर्वं पदयितः स्वसन्तानभाविनः पूर्वोत्तरसमय-भाविनिरवशेपक्षणानिष तथैव पद्यतीति नासौ कस्यचित्कार्यं पूर्वोभावात् , नापि कस्यचित्का-रणमुत्तराभावादित्यसन्नेव खरविपाणवत् । ततस्तैद्भावमनभ्युपगच्छता यथास्वकालभाविन एव तान् स पद्यतीति वक्तव्यम् । तथा च वितेष व्यभिचाराद्युक्तमेतत्—'अतीतादिकमिष वर्त्तमानं प्रत्यक्षविपयत्वात् प्रसिद्धवर्त्तमानवत्' इति । तस्मात्तत्त्कालभावितयैव अतीतादेरस्म- १५ दादिश्रत्यक्षव्यक्त्यापि प्रतिपत्तिः, न तस्याः कालव्यत्ययलक्षणो व्यभिचारोऽस्ति । तदेवाह्—व्यक्तिरव्यभिचारिणी ।

साकारमेव तु विज्ञानं व्यभिचारि द्विचन्द्रादेर्वेहिरभावेऽपि तदाकारस्य ज्ञानस्योपल-म्भात्। न "तन्मात्रात्तद्वस्तुप्रतिपत्तिर्विशिष्टादेव" वहिर्भावोपनीतात्ततस्तत्परिज्ञानोपगमात्, तस्य चाव्यभिचारादिति चेत्; स्यादेतदेवं यदि बहिर्भावस्य पृथग्दर्शनं भवेत्—'इदं वहिर्भावोपनीत- २० माकारवद्विज्ञानम् इदमन्यथा' इति । न चैवम् , सर्वदा ज्ञानाकारादेव तत्प्रतिपत्तेः, तस्य च सत्यसति चार्थे विशेपाभावात् ।

नन्वेवं निराकारापि व्यक्तिव्यभिचारिण्येव <sup>93</sup>द्विचन्द्रादौ बहिरसत्यपि तद्दर्शनात्। निर्वाधात् तद्यक्तिरव्यभिचारिण्येव, द्विचन्द्रादिव्यक्तिस्तु बाधावतीति चेत् ; न; बाधकस्यास-म्भवात्। तथा हि-

> ''बाधकः किं तदुच्छेदी किं वा ग्राह्यस्य हानिकृत्। ग्राह्याभावज्ञापको वा त्रयः पक्षाः परः कुतः ? ॥

यदि बाधको बाध्यप्रत्ययस्याभावं करोति तदालम्बनस्य वाः तदा "तत् जातम्, अजातं वा ?

१ वस्तुनः । २ अतीतादीनाम् । ३ कार्यकारणभाव । ४ योग्यन्वेषणम् । ५ -यतत्परि-आ०,प०,ब० । ६ तत्त्वपरिज्ञानस्य । ७ योगितः । ततो न संभ-आ०, ब०, प० । ८ दृश्यते आ०, ब०, प० । ९ योग्यभावम् । १० अतीतादिभिरेव । ११ तदाकारज्ञानमात्रोपलम्भात् । १२ -तिर्विशेषादेव आ०, ब०, प० । १३ -व तद्द्रि-चन्द्रा-आ०,ब० ।-व तद्धि चन्द्रा-प० । १४ बाध्यम् ।

१५

२५

अजातस्य कथं तेनै तैस्याभावो विधीयताम् । नै जातु खरशृङ्गस्य ध्वंसः केनचिदिपितः ॥ जातस्यापि न भावस्य ततोऽभावो विधीयते । <sup>\*</sup>तदस्ति देतोस्तन्नास्ति वाधकादिति साहसम् ॥

पद्मजातोऽसौ भावः केन तस्याभावः ऋियते ? देवरक्ताः किंशुकाः कस्तान् पुना रञ्जयित ? अथ जातः कारणात् ; तथा सित यथा जातस्तथास्ति, कथं तत्र विनाशावेशः ? तथा सित तदेव नष्टं तदेव सिदिति महद्समञ्जसम् । अथ यथा न जातस्तथा विनाश्यते; तथा सित-

अन्यरूपेण जातस्य यद्यन्येन विनाश्यता । नीलादेरन्यपीतादिरूपेणास्तु विनाश्यता ॥

न च तस्य र्तृंड्पिमिति सैव देवरक्तता । तेन च रूपेणासी पश्चाहिनाश्यते । अथ सर्वेदाः

यदि पश्चाद्विनाश्येत पूर्व तद्द्यता भवेत्।
तेन रूपेण जातस्य कथं पश्चाद्विनाशनम् ?।।
तदेव तेन रूपेण जातः पश्चाद्विनाश्यते ।
पश्चात्तद्वयता नास्ति देवरक्तः स किंशुकः ।।
पूर्वमेवास्य नाशश्चेत्कारंणादेव तत्तथा ।
नाशकेन परं कार्यं किमस्येति निरूप्यताम् ?॥

एतदालम्बनविनाशेऽपि समानम् । तथा हि-

२० यथा स जातस्तेनास्य है रूपेण न विनाशनम् । यथा न जातस्तेनापि न रूपेण विनाशनम् ॥ व्यर्थकत्वादशक्यत्वात् प्रमाणेनाप्रतीतः । अर्थस्यास्य कथं तु स्यात्कल्पनापि सचेतसाम् ॥

<sup>ें</sup>अथ आलम्बनाभावं ज्ञापयति बाधकः; तद्प्यसत्–

यदा स दृश्यते भावस्तदाऽभावो न बोध्यते । वैयदा न दृश्यते भावो [ऽ] दर्शनं तस्य बोधकम् ॥ वैतदा भावप्रसिद्धौ च नाभावः "सविशेषणः ।

१ बाधकेन । २ बाध्यप्रत्ययस्य तदालम्बनस्य वा । ३ न जातखर-आ०, ब०, प० । ४ बाध्यम् । ५ स्वकारणात् । ६ अन्यरूपम् । ७ सर्वधा आ,० व० । सर्वथा प० । ८ पश्चात्तृपनास्तित्वे दं-आ०, व०, प०, प०बातिकाळ० । ९ उत्पादकहेतेरिव । १० तेनास्यरूपेण आ०, व०, । ११ कथं तु स्यात् व० । कथज स्यात्-प्र० वार्तिकाळ० । १२ अधनालम्ब-आ०, व०, प० । १३ यथा न आ०, व०, प० । १४ तदमावप्र-प० । भावाद्र्यानकाळे । १५ यस्य अर्थम्य अभावः कियते तेन विशेषणीभूतेन अर्थेन भवितव्यम् , तदभावे च कथमभावः सविशेषणः ।

१०

विशेषणाप्रसिद्धौ च बोधशक्तिः कथं वैतव ? ॥
विशेषणमथान्यत्र सिद्धमत्रानुवादवत् ।
भावरूपं हि तत्तत्र नाभावस्य विशेषणम् ॥
वैतदेवान्यत्र नास्तीति यद्येवं प्रतिपद्यते ।
तथेव प्रतिपन्नस्य निपेधोऽयं किमर्थकः ? ॥
अन्यथा प्रतिपन्नस्य तथापि न निपेधनम् ।
प्रागुक्तमेतदेवेति न पुनः पुनरुच्यते ।
न दृश्यते व्यदा भावस्तदा न स्यान्तिपेधनम् ॥
स्मृत्याध्याहृत्य तत्रास्य क्रियते चेन्निपेधनम् ।
स्मृत्या स्वरूपग्रहणे न कथित्रिन्निपेधनम् ।

स्मृत्या स्वरूपग्रहणे नाभावस्य विशेषणम् ॥" [ प्रव्वातिकालव ३।३३० ] इति चेत्; किमर्स्य विचारस्य प्रयोजनम् १ न किश्चिदिति चेत्; नः निष्प्रयोजनन्व वचनस्य असाधनाङ्गवचनत्वेन निष्रहावाप्तेः । वाधकसङ्गावपरिज्ञानस्य नाशः प्रयोजनमिति चेत्; नः तस्याजातस्य तद्योगात्, तत्र 'यद्यजातोऽसौ भावः' इत्यादेर्रापात् । नापि जातस्यः तत्रापि 'अथ जातः कारणात्त्रथा सिते' इत्यादेः प्रसङ्गस्यापि विशेषात् । अथ येन १५ रूपेण न जातस्तेनास्य नाशः क्रियते; तत्रः तत्रापि 'अन्यरूपेण जातस्य' इत्यादेरिवकलस्या-विशेषात् । तत्र तैत्परिज्ञानस्य विचारात्रार्शः तद्विपयस्य वाधकस्येति चेत्; नः तत्राप्यस्य प्रसङ्गस्य तुल्यत्वान् । तस्यापि 'यथा स जातः तेनास्य रूपेण न विनाशनम्' इत्यादिनैव प्रतिपादनात् । तत्र तद्विपयस्यापिं ततो नाशः । तिर्हं तत्परिज्ञानस्य निर्विपयत्वं तेन ज्ञाप्यते इति चेत् ; किमिदं निर्विपत्वन्नाम १ तद्विपयस्य वाधकरैस्यासत्त्वमेवेति चेत् ; नः तत्रापि 'यदा स २० दृश्यते भावः' इत्यादेरपर्पणात् ।

अपि च, नाप्रसिद्धे बाधके तदिशिष्टत्वमभावस्य, न च तथा प्रतिपत्तिः 'तदा भावाप्रसिद्धौ च' इत्यादेन्यायात् । प्रसिद्धे च तस्मिन् भाव एव नाभावः, भावाभावयोर्निष्पर्यायँमेकत्र विरोधात् । अन्यत्र प्रसिद्धमन्यत्रानुवादोपनीतं निषिध्यत इति चेत्; नः तत्रापि
'भावरूपं हि तत्तत्र' इत्यादेर्नूपणस्यानुपङ्गात् । न चापरिज्ञातस्यानुवादोऽपि । परिज्ञानञ्च न २५
दर्शनमेव, निषेधसमये तदभावात् । स्मरणमिति चेत् ; तेनापि यदि तत्स्वरूपप्रहणं सम्भवत्यनुवादो न निषेधः, स्वरूपतः प्रतीयमानस्य तदयोगात् । अथ न स्वरूपप्रहणम् ; न तर्हि
तस्याभावविशेषणस्वम् , 'स्मृत्या स्वरूपप्रहणे' इत्यादिना स्वयमप्येवमभिधानात् ।

ततो न विषयाभावस्यापि परिज्ञानं तत्कथमुक्तो वाधकाभावनिर्णयः ? यतो निर्वाधैव

१ तमः आ०, व०, प०। २ तदैवान्य-आ०, व०, प०। विशेषणीभूतं वस्तु। ३ नास्तीति रूपेण। ४ प्रतिपाद्यते आ०, व०, प०, प० वार्तिकाल०। ५ यथाभावः आ०, व०, प०। ६ -मस्य प्रयो-आ०, व०, प०,। ७ बाधकसद्भावपरिज्ञानस्य। ८ -न्नाशः प्रयोजनिमिति चेन्न तभाष्यस्य आ०, व०, प०। ९ -कत्व-स्यास-आ०, व०, प०। १० युगपत्।

द्विचन्द्रादिन्यं (दिन्य) क्तिभवत । ततो विचाराद्वाधकं निषेधता तैस्य तदभावज्ञापकत्वमनुमन्त-व्यम् । तथा च द्विचन्द्रादेरिप किञ्चिदभीवमवबोधयत् किन्नबाधकं भवेत् ? तस्य प्रतिभासे कथमभावबोधनमिति चेत् ; कथं वाधकस्य ? तद्पि मदीयमेव चोद्यभिति चेत् ; उच्यते-भैवेदिदं चोद्यम् . यदि प्रतिभासनादेव सत्त्वम् , सति तस्मिन् कथमभावबोधनं विरोधादिति ? न ५ चैवम् , अर्थिकियासामध्यीदेव सत्त्वोपपत्तेः । प्रतिभासनमात्रादेव तु सत्त्वे नित्यादेरप्रतिषेध-प्रसङ्गात् , तस्यापि स्वप्राहिणि विज्ञाने प्रत्यवभासनात् । नास्त्येव तादृशं ज्ञानं लोक इति वेत ; कीदृशमस्ति ? सौगतकत्पितमनित्यादिविपयमेवेति चेत् ; न; विप्रतिपत्त्यभावप्रसङ्गात् । तथा च व्यर्थमेव प्रमाणशास्त्रप्रणयनं तस्य प्रमाणविषयविप्रतिपत्तिनिराकरणार्थत्वात् । स्वत एव च तंदभावे किं तदर्थेन तत्प्रणयनप्रयासेन किंशुके पाटलिमापादनप्रयासवत् । सोऽपि नास्त्येवेति १० चेतु ; नः हष्टत्वात् । भ्रम एवायं तत्रेति चेतु ; किमिदं भ्रम इति ? असत्यिप ँतत्त्रयासे तत्परिज्ञानमिति चेत् ; अस्ति तर्हि प्रतिभासनमसतोऽपि इति कथमुपलभ्यमान-स्याभावज्ञापनमनुपपन्नम् ? यत: किञ्चित्कस्यचित् बाधकं न भवेत् । ततो बाधवत्त्वाद्यपन्नं द्विचन्द्रादित्र्यक्तेर्व्यभिचारित्वं नार्थव्यक्तेर्विपर्ययात् । विपर्ययप्रतिपत्तिश्वाभ्यासे स्वतः, अन-भ्यासे च परतः । न चैवमनवस्थानम् ; पर्यन्ते कस्यचिद्भ्यासवतो ज्ञानस्यावदयम्भावात् । १५ तदाह-डयक्तिः निराकारबुद्धिः अडयभिचारिणी व्यभिचारशीला न भवति, ततो बहिरर्थ-प्रतिपत्तिस्तत एवेति भावः ।

ंनिराकारव्यक्तिरेव नास्ति नीलादिसुखादिव्यतिरेकेण तदसम्प्रतिपत्तेस्तःकथं क्विच-द्याभिचारित्वं तस्या इति चेत् ? नः स्वसंवेदनतस्तत्प्रतिपत्तेर्निवेदितस्वात् ।

अपि च, निराकारेव वहिर्थव्यक्तिः, "भिन्नकालम्" [प्र० वा० २।२४७] २० इत्यादिप्रक्रनस्यान्यथानुपपत्तेः । न द्यपरिज्ञातविषयः प्रेश्वावतां प्रक्रनः । परिज्ञानकच भिन्नकाल-स्यार्थस्य न प्रत्यक्षात् ; तेन "पृथक् तस्याप्रतिवेदनात् । पृथक् प्रतिवेदने हि तस्य भिन्नकाल्ख-सन्यद्वा "तत्त्वं शक्यमवगन्तुम् । न चैत्रम् , तदाकारस्यैव तेन प्रतिपत्तेः, तस्य च तदनुप्रविष्टस्य तात्काल्कित्वात् । नापि तत्कादाचित्कत्वलिङ्कोपजनितादनुमानात्तत्परिज्ञानम् ; "तस्यापि प्रत्यक्ष-वित्राकारस्याभावात् । आकारवत्त्वे तु तेनापि स्वरूपस्यैव परिज्ञानं न पृथगर्थस्येति न ततोऽपि २५ तत्परिज्ञानम् । पुनरपि तदाकारकादाचित्कत्वलिङ्कोपजनितादनुमानात्तत्परिज्ञानपरिकल्पनायाम् अनवस्थानमसमञ्जसमासज्येत । न चापरं तत्परिज्ञानकारणिमिति कथमयं प्रश्नः "भिन्नकालं कथं प्राद्यम्" इति १ प्रक्रनोपनिवन्धनस्य भिन्नकालवस्तुपरिज्ञानस्याभावे तदनुपपत्तेः । कथं वा तत्रेदमुत्त-रम्—"हेतुत्वमेव" इत्यादि । तस्यापि भिन्नकालवस्तुपरिज्ञानस्याभावे तदनुपपत्तेः । कथं वा तत्रेदमुत्त-स्यानभिव्यक्तौ कथमात्मसमर्पणम् । इति ।

३ विचारस्य । २ -भावमेवबो-आ०, ब०, प० । ३ भवदिदं आ०, ब०, प० । ४ नित्यादेरिप । ५ विवादाभावे । ६ शास्त्रप्रणयनप्रयासः । ७ शास्त्रप्रणयनप्रयासे । ८ -त् सा बाध-आ०, ब०, प० । ९ -रा व्य-आ०,ब०,प० । १० प्रसक्तस्या-आ०,ब०,प० । १३ -तत्कथमश-आ०,ब०,प० । १२ भिन्नकालस्य अर्थस्य ।

ધ્ય

80

अभि मुखी विषयं प्रति न पुनस्तदाकारा ट्यक्तिः बुद्धिः अभिव्यक्तिः तदन्या अनिभ्यक्तिः आकारवती व्यक्तिः तस्याम् , आत्मसमपेणं स्वाकारनिवेशनम् अतीतस्य तज्ज्ञानात्प्राच्यविषयस्य । कथम् न कथिक्चत् अवगम्यत इति शेषः । ततो भिन्नकालविषयं प्रश्नमुत्तरञ्च प्रतिपौद्यता तत्परिज्ञानमभ्यनुज्ञातव्यम् । तच्च निराकारयैव व्यक्त्या उपपद्यत इति उपपन्नं तद्क्व्यानुपपत्त्या तद्यक्तिव्यवस्थापनम् । तदेवाह्—

#### असतो ज्ञानहेतुत्वे व्यक्तिरव्यभिचारिणी । इति

असतः अतीतस्य तस्य ज्ञानकाले व्यतिक्रमात् ज्ञानहेतुत्वे स्वाकारज्ञानजनकत्वे व्यक्तिः निराकारा वित्तिः, अन्यतस्तत्परिज्ञानयोगात् अव्यभिचारिणी प्रमाणमिति यावत् ।

यदि निराकारैव व्यक्ति: कथं ततः प्रकाशननियमः-'नीलस्यैत्रायं प्रकाशो न पीता-देः' इत्येवं रूप इति चेत् ? अत्राह—

# प्रकाशनियमो हेतोर्बुद्धेर्न प्रतिबिम्बतः ॥३४॥ अन्तरेणापि ताद्रूप्यं ग्राह्मग्राहकयोः सतोः । इति

प्रकाशोऽधिगमः तस्य नियमोऽवधारणमुक्तरूपम्, स कस्याः सम्बन्धां ? बुद्धेः प्रत्यक्षलक्षणायाः ततस्तस्य भावात् । स कृतः ? इत्याह—हेतोः बुद्धेर्यो हेतुरिन्द्रियादिलक्षणः प्रकाशावरणक्षयोपशमादिसव्यपेक्षस्तत इति । एतदुक्तं भवति—स्वहेतोरेव बुद्धिः नियतप्रकाशः १५ शक्तिकत्वेनोत्पत्रा यतो नियत एव ततो विपसप्रकाश इति । अवदयाभ्युगमनीयश्चायं स्वहेतु-निबन्धनः शक्तिनियमो भावानाम्, अन्यथा 'नीलज्ञानस्य नीलक्त्पीताद्योऽपि किन्न सर्वे हेतवः तर्ज्ञानं वा नीलवित्कन्न सर्वेषां कार्यम् ? कारणत्वेन च नीलस्य आकारियत्वत्वे तद्विशेषात् चक्षुराद्योऽपि ज्ञानस्य कृतो नाकारियतारः ? कृतो वा स्वलक्षणदर्शनं नीलवत्क्षणभङ्गा-दाविप न निश्चयमुपजनयित यतस्तत्र समारोपः तत्नवच्छेदार्थमनुमानञ्च परिकल्प्येत' इत्या- २० यतिप्रसङ्गपर्यनुयोगे कः परः परिहारः ? ततो यथा शक्तिनियमादेव अत्र कारणत्वादिनियमः तथा प्रकाशनियमोऽपि बुद्धेरिति व्यर्थं तद्र्थमाकारपरिकल्पनम् । न चातीतपरिज्ञानार्थम् ; तस्यापि शक्ति एवोपपत्तेः । ततो यदत्र वार्तिकम्—

"ज्ञानशब्दप्रदीपानां प्रत्यत्तस्येतरस्य च । जनकत्वेन पूर्वेषां त्तणिकानां विनाशतः ॥ श्राँक्तिः क्रुतोऽसतां ज्ञानात्" [प्रव्वाव्रा४१७] इति;

२५

तत्प्रतिविहितम् ; सन्निधानं यदि प्रहणनिबन्धनं भवेदतीतस्य शब्दादेरप्रहणम् असन्नि-धानात् । न चैवम् । शक्तेस्तन्निँबन्धनत्वात् , तस्याश्च भिन्नकालभावापेक्षयापि भावात् , अन्यथा तदपरिज्ञानमेवेति निवेदितत्वात् । यदपि समानकाले परिज्ञानेऽतिप्रसङ्गपरं वार्तिकम्—

१ अभिमुखिवि—आ०, ब०। २-द्यिति त→ आ०, ब०, प०। ३-स्य ज्ञान-आ०, ब०, प०। ४ नीलज्ञानं वा। ५ कारणस्वाविशेषास्। ६ 'व्यक्तिः कुतोऽसताम्'-प्र० वा०। ७ प्रहणनिबन्धनत्वात्।

## ''अन्यस्यानुपकारिणः ॥ व्यक्तौ व्यक्येत सर्वोऽथः'' [प्रव्वाव्राष्ट्रशट] इति ।

यचात्र निबन्धनम्—''न समानकालस्य हेतुता; तथाऽप्रतीतेः । 'असम्बन्ध(द्ध)प्रहणं च सर्वमेव गृह्येत'' [प्रव्वातिकालक] इति ; तद्यि प्रत्याख्यातम् ; न हि कालसाम्याद्विषयपरि- ५ ज्ञानं यद्यमितप्रसङ्गः, किन्तु शक्तः, तस्याश्च स्वहेतुबलभाविनो नियमात् नियतस्यैव समसमयस्यान्यस्य वा परिज्ञानमिति किमेतावता न पर्याप्तम् ? यत इदं वालविप्रलम्भनमाका-रपरिकल्पनया कल्प्यते । कथञ्चार्यम् ''स्पर्शस्य स्पहेतुत्वात्'' [प्रव्वावशिष्ठ । इत्यादिव्याख्याने ''परस्परवियोगेन समानकालयोरिप हेतुत्वात्'' [प्रव्वार्तिकालक] इत्यनेन समसमयस्यापि सर्पर्शस्य रूपहेतुत्वं प्रतिपाद्यन्नेय निवन्धनकारः तादृशस्यैवार्थस्य १० ज्ञानहेतुतां प्रत्यावक्षीत ? यत इदम् ''न समानकालस्य'' इत्यादि सूक्तं भवेत् ? तद्यं प्रज्ञाकरोऽपि विस्मरणशील इति सविस्मयमस्मिन्चित्तमावर्तते ।

यद्पि हेतोः प्रकाश्यप्रकाशनियम एव ''तद्वेतोर्नियमो यदि'' प्रि०वा०२।४१८] इत्यमेन पूर्वपक्षयित्वा समाधानमुक्तम्-''नेपापि कल्पना ज्ञाने" प्रिव्वावर । ४१९ ] इति । निवन्ध-नमत्र-"[न] प्रतिनियतग्रहणपनया कल्पनया। हेतुनियमो हि पदार्थानां स्वरूपे, १५ कॅार्यकरणं वा ? न तावत्खरूपं ; खरूपप्रतिनियमं हि कारणतः खरूपमेव तयोस्तथाभृतं यदवभासते ततः खरूपावभासनमव प्रसक्तः तत्पूर्वकारणाधीनं न परस्पराधीनमिति न परस्परं ग्राह्मग्राहकभावः समानकालतयोदयात । यदधीना हि तयोग्रीह्मग्राहकता तँस्य हि तौ प्राह्यप्राहकाविति युक्तम् । न च संविदितान् स्वरूपादपरा प्राह्यप्राह्यकता । कथं तर्हि 'ग्राहकोऽहं ग्राह्यं ममदम्' इति प्रतीतिः ? नः तदपरस्य सम्बन्धस्याप्रति-२० भासनात् । कल्पनामात्रमेव अनादिवासनाधीनमेतत् । तथा चोक्तम्-''सव्या-पारिमवाभाति'' [प्र०वा०२।३०८] इति । तस्मात्स्वरूपं स्वहेतुनियमान्न ग्राह्मग्राहक-भावः । अथ कार्यकरणे हेत्नियमः; तदापि यदि ताभ्यां प्रतिनियतस्य कार्यात्मना जननम्; कथमिव ग्राह्यग्राहकभावः सहकारिभाव एव भवेत् ? न च तावता ग्राह्यग्राहक-भावः, तस्मान हेत्ता ग्राह्मग्राहकभावः'' [प्रव्वार्तिकाछ०] इति । तत्र स्वरूप एव हेतुनियमः, ३५ न तावता स्वरूपप्रतिभासनमेव नीलतहेदनयोः । नीलस्य हि स्वहेतुनियतं प्राह्यस्यं नियतवेदना-पेक्षमेव न तु निरपेक्षं तत्कथं तस्य स्वतोऽवभासनम ? तद्वेदनस्यापि तीन्नयतप्राहकत्वं नियत-नीळापेक्षं स्वापेक्षकच, तत्कथं तस्य स्वावभासनमेव । न चैवं सित 'कारणमेव नीळस्य प्राहकं 

१ 'असम्बद्धग्रहणे'-प्र० वर्गतिकाल्छ०। २ प्रश्लाकरगुपः। ३ स्पर्शस्यापि छप-आ०, ब०, प० । ४ कार्ये कारणे वा आ०, व०। कार्येकारणे वा प०। ५ तस्य हेनी आ०, व०, प०। ६ संविदितस्वछ-आ०, ब०, प०। 'संविदितस्वस्वरूप'-प्र० वार्तिकाल्छ०। ७ -ह्यपस्यस्वहें- आ०, ब०, प०। ८ स्वहेतुनि यतप्राहक्ष्वम्।

नियमात् न खापेक्षस्य । अवदयञ्चैतदेवमङ्गीकर्त्तत्र्यम् , अन्यथा नीलतद्वेदनयोहेंतुफलभावेऽिप तत्त्रसङ्गात् । तद्वेदनं हि कारणमेव कस्यचित् , अन्यथा तद्वस्तुत्वापत्तेः । कारणत्वद्ध तस्य कार्योपजननशक्तिलक्षणं खकारणादेवेति तदेव तैस्य नीलं कार्यं नै पुनस्तत्तस्येति प्राप्तम् । तथा च न तत्तस्य याद्यमेव औहेतोस्तदनभ्यपगमात् । ततो निराक्षतमेतत्—

# "ज्ञानं त्वर्थावभासतः। तं व्यनक्तीति कथ्येत तदभावेऽपि तत्कृतम् ॥" [प्रव्वावराष्ट्ररू] इति ।

नील्रज्ञाने नील्रज्ञतत्वस्य तद्वभासस्य च तदाकारतालक्षणस्यानन्तरनीत्या निषेधात् । तस्मादत्र कारणेन कार्यान्तरापेक्षमेव तस्य कारणत्वमापाद्येत नात्मापेक्षमित्येतदेवोत्तरम् । एतच्च प्राह्यप्राह्कभावेऽिष समानम्—नीलतद्वेदनयोः परस्परसञ्यपेक्षस्यैव तँद्भावस्य तत्का-रणेनोपसपेणात् । ततो दुर्व्याहृतमेतत्—''यद्धीना हि तयोः'' इत्यादि । नीलतज्ज्ञानस्वरूप- १० व्यतिरिक्तः तद्भावं एव नास्ति तत्कथं तिचन्तेति चेत् १ नः कार्यकारणभावस्यापि तत्र्यितिः रिक्तस्याभावात् तिचन्तनस्याभावापतेः । कार्यं ज्ञानं तस्य कारणञ्च नीलमिति प्रतीतेः अस्त्येव तद्भाव इति चेत्; नः प्राद्धं नीलं तस्य प्राहकं च ज्ञानमित्यिष प्रतीतेः ।

'कल्पनामार्त्रमेवैतद्नादिवासनाधीनम्' इत्यपि न युक्तम् ; कार्यकारणभावप्रतीता-वष्येवंप्रसङ्गात् । कल्पित एव तद्भावोऽपि परमार्थतो बहिर्र्थस्याप्रतिवेदनात् । न हि प्रत्यक्षेण १५ तत्प्रतिवेदनम् ; आकारवतो ज्ञानस्यैव ततः प्रतिवेदनात् । नाष्यनुमानेन; तस्य प्रत्यक्षपूर्वकत्वेन तद्भावेऽनवतरणात् ।

> ''प्रत्यत्तपूर्वकं सर्वमनुमानं प्रवर्तते । प्रत्यत्तस्यानुमापेत्ता यद्यन्योन्यसमाश्रयः ॥

न यात्रद्रनुमानं प्रमाणं तात्रत्र प्रत्यक्षं प्रमाणीभवित बाहोऽर्थे । न च प्रत्यक्ष- २० स्य प्रामाण्यासम्भवेऽनुमानम् , तत्पूर्वकत्वात् , अन्यथा अन्धपरम्परा भवेत् । तस्मात्पर- मार्थतः स्वरूपमेव संवेदनस्य संविदितं नार्थः ।" [प्रव्वार्तिकाल् २।४२०] इति नास्त्येव वस्तुतस्तस्य कारणत्वं तत्कार्यत्वञ्च ज्ञानस्य, कल्पनैव केवलं तद्भावमुपदर्शयतीति चेत् ; नः बहिरर्थवेदनस्य सविकल्पकत्वेन प्रत्यक्षत्वाभावप्रसङ्गात् । न हि कल्पनारोपितगो वरस्य निर्विकल्पकत्वमुपपत्रम् । सत्यम् , मिध्याभिनिवेशरूपेण विकल्पेन सविकल्पकत्वम् अपरामर्शरूप- २५ कत्वात्तित्रिर्विकल्पकत्वमुच्यत इति चेत् ; कथं तथापि प्रत्यक्षत्वं भ्रान्तत्वात् ? न हि मिध्या- विषयमश्रान्तमुपपत्रम् ; अतिप्रसङ्गात् । इदमपि सत्यमेव वस्तुवृत्त्या सर्वस्यालम्बने भ्रान्तत्वात् , क्षभिनिवेशकभावाभावाभ्यां तु सम्यिङ्गिध्याज्ञानावभागः, यत्र हि व्यवहर्त्तुर्थाभिनिवेशः

९ नीलवेदनस्य । २ न पुनः नीलवेदनं नीलस्य कार्यं नीलाभावादिति भावः । ३ अकारणस्य । ५ प्राह्यप्राहृकभावस्य । ५ प्राह्यप्राहृकभावः । ६-मेव तदना-आ०, ब०, प० । ७-वेदनम् आ०, ब०,प० ।

[तत्] सम्यक्तानं "प्रामाण्यं व्यवहारेण" [प्रव्वावशाण] इति वचनात्। यैत्र तु तद्भावः तैमिरिककेशादौ मिथ्यैव ज्ञानम् "केशादिनीथींऽनेथीियमोत्ततः" [प्रव्वावशार] इति वचनादिति चेत्; अनाकारमेव तर्हि विज्ञानमभ्यनुज्ञातव्यम्, व्यवहारस्य तथैव भावात्। न हि व्यवहारी नीलमेव विज्ञानमनुमन्यते 'नीलमहं वेद्वि' इति नीलादन्यत्रैव तक्ज्ञाने प् तद्भीनवेशदर्शनात्। न चासौ कत्रविदनुगम्यते क्वचित्रेति निर्निमत्तमुपपत्रम्। सत्यपि तथा व्यवहारे प्रकाशनियमाय साकारवाद इति चेत्; न; हेतुबलादेव तन्नियमान्न विषयाकारात्। पतदेवाह—न प्रतिविभ्वतः। प्रतिविभ्वं विषयसारूष्यं न ततः प्रकाशनियम इति। कदैतत् ? इत्याह—अन्तरेणापि विनापि। किम् ? ताद्रुष्यं विषयाकारत्वं ग्राह्मग्राह्-कयोनीलतद्वेदनयोः सतोव्यवहारतो विद्यमानयोरिति । विद्यत एव व्यवहारतो नीलतद्वे- दनयोरन्यत्वम् । न चैवमनुभव इति चेत्; न; अन्वयव्यतिरेकानुभवस्यैव भेदानुभवत्वात् , अन्वयव्यविद्वानमनुभूयते व्यतिरेकवच्च नीलादिकम् । तथा हि—

पीते प्रवत्तं प्रत्यक्षं यदान्यत्र प्रवर्तते । तदा तैंदन्वितं पीतं व्यतिरेकि च दृश्यते ॥६८८॥ पीताद्व्यतिरेके तु तेंद्वत्तस्यान्वयः कथम् ?। अन्वितस्य च तैंस्यास्ति दुर्शनं सार्वछौकिकम् ॥६८९॥ १५ पीतं मया पुरा दृष्टमधुना दृश्यते परम् । इत्यन्वितस्य बोधस्य स्वतोऽनुभवनिर्णयात् ॥६९०॥ अभेदे त्वन्वितज्ञानात्पीतमप्यन्वितं भवेत । न ह्यन्विताद्भिन्नं तदुपपन्नमनन्वितम् ॥६९१॥ विपयान्तरसञ्चारः प्रत्यक्षस्य तदा कथम् । २० पीतस्यैव सदा वित्तेस्तज्ज्ञानाव्यतिरेकिणः ? ॥६९२॥ अन्वयव्यतिरेकेऽपि यद्यभेदप्रकल्पनम्। पीततःज्ञानयोर्लोके न किञ्चिद्धिन्नतो त्रजेतु ॥६९३॥ विरुद्धधर्माध्यासाद्धि भेदोऽन्यत्रापि नापरः । अभेद्इचेद्सावत्र कथमन्यत्र भिद्भवेतु ॥६९४॥ 24

निवदं वालोपलालनमेव यदन्वयव्यतिरेकाभ्यां भेदप्रकल्पनम् , प्रमाणाभावात् । न हि किञ्चित्स्वविद्गिवतं कुतश्चिद्धावृत्तमित्यपि प्रमाणमस्ति, प्रत्यक्षस्य तत्राप्रवृत्तेः । प्रत्यक्षेण हि तात्कालिकत्वमेव भावानां प्रतिपत्तव्यं तथा तद्धेतोर्नियमान्न पौर्वापर्यम् , अतिप्रसङ्गात् । न च तद्पप्रतिपत्तौ ततस्तदन्वयव्यतिरेकपरिज्ञानम् ; तस्य तद्विनाभावात् । असति च

९ अत्र आ०, व०, प०। २ अर्थबुद्धभावात् । ३ ज्ञानाभिप्राय । ४ प्रत्यक्षम् अन्वितम् । ५ पीतवस् श्रानस्य । ६ ज्ञानस्य । ७ पौर्वापयोप्रतिपत्तौ ।

प्रत्यक्षे नानुमानम् ; तत्पूर्वकत्वात् । प्रमाणान्तरं तु नास्त्येव यतस्तत्प्रतिपत्तिः । अतोऽनादितद्वासनाविकासोझासिता विकल्पिकेव बुद्धिरन्वयव्यतिरेकावुपदर्शयति । तद्दिभप्रायेण च
पीततज्ज्ञानयोभेंदकल्पनमनुमन्यत एव, परमार्थत एव तदनभ्युपगमात् , "परमार्थतस्तु
तद्तद्दाकारं परापरं विज्ञानमेव" [प्र० वार्तिकाल० २।३०७] इति वचनादिति चेत् ;
कुतः पुनिरदमपरापरत्वं विज्ञानानामवगन्तव्यम् ? तेपामेव कुतिश्चदन्यतमादिति चेत् ; न; ५
तस्य स्वाकारमात्रपर्यवसायित्वेनान्यत्राप्रवृत्तेः । न हि तदन्यत्राप्रवर्त्तमानं तद्रतमपरापरत्वं
प्रत्येतुमहिति; धर्मपरिज्ञानस्य तद्धिकरणपरिज्ञानाविनाभाविनयमात् । तत्रेकस्मात्तत्परिज्ञानम् ।
भवतु बहुभिरेव तत्परिज्ञानम् , तानि हि परस्परमनुप्रयेशरितमात्मानमात्मानुभवस्वभावतया
प्रतिपद्यन्ते, तदेव च तेषामपरापरत्वपरिज्ञानमिति चेत् ; नन्वदमेव दुरववोधं यद्येकं तद्गोचरं
विज्ञानं न भवेत् । भवतु तदिति चेत् ; न; वक्ष्यमाणोत्तरत्वात् । तत्र प्रत्यक्षात्तदपरापरत्व- १०
परिज्ञानम् । नाष्यनुमानात् ; प्रत्यक्षाभावे तदनुत्पत्तेस्तत्पूर्वकत्वात् । प्रमाणान्तरस्य
चानभ्युपगमात् ।

तद्परापरत्वमि तद्वासनोपनीतेन विकल्पेनैव कल्प्यत इति चेत् ; नः ''प्रमार्थतः'' इत्यस्य विरोधात् , कल्पितस्यापरमार्थत्वात् । अस्ति वस्तुतस्तद्परमार्थत्वम् , तत्परमार्थत्वकथनं तत्र लोकाभिप्रायानुरोधादिति चेत् ; नः अन्वित एव ज्ञाने तत्कथनप्रसङ्गात् । तत्त्रैव (तत्रैव) १५ लोकस्यै परमार्थत्वाभिप्रायात् ।

कस्य वा वस्तुतः परमार्थत्वम् ? पीतवेदनाकारमात्रस्याद्वैतवेदनस्येति चेत् ; पीतमपि कीदशम् ? स्थूलमिति चेत् ; नः तस्यानभ्युपगमात् । ''तस्मान्नार्थपु न ज्ञाने स्थूलाव-भा(लाभा)सः'' [प्र० वा० २।२११ ] इति वचनात् । परापरपरमाणुरूपमिति चेत् ; तत्यसाणुषु तिहि वेदनमेकं प्रवर्त्तमानमात्मानमपरापरतदाकारानुगतं तदाकाराश्च (कारांश्च) २० परस्परच्यितरेकिणः प्रतिपद्यत इति कथं प्रत्यक्षसिद्धावेवान्वयव्यतिरेको न भवेतां यतः पीततद्वेदनयोः पारमार्थिक एव भेदो न भवेत् ? प्रतिपरमाणु भिद्यत एव तद्वेदनं तद्यमदोष इति चेत् ; कथमद्वैतं कथं वा तद्वेदनानां बहुत्वस्य परिज्ञानं स्वरूपवेदनिवयमेन परस्परमिव- वयीकरणात् ? अन्यस्य चैकस्य तत्परिज्ञानुरभावात् । भवत्वेकपरमाणुरूपमेव पीतिमिति चेत् ; नः तस्यानवभासनात् । न हि निर्भेदस्य संवेदनस्यावभासनं प्राह्यप्राह्महकादिभेदप्रतिभासवत २५ एव तस्य प्रतिवेदनात् । स्वतो निर्भेदमेव तत् , तद्भेदप्रतिभासस्तु तस्योपप्रव एव ''ज्ञानस्याभे- दिनो भेदप्रतिभासो ह्युपप्रवः'' [प्र० वा० २।२१२ ] इति वचनादिति चेत् ; तदुपप्रवो द्वितस्य स्वत एवः कथं निर्भेदत्वम् ? न हि स्वत एव भेदेन प्रत्यक्षभासमानं निर्भेदमित्युप- पन्नम् , पीततयाऽवभासमानस्याप्यपीतत्वप्रसङ्गात् । अन्यत एव तस्य तदुपप्रवः स्वतस्तु तिन्नर्भेद- भेवावभासत इति चेत् ; कथं तिर्हे तस्यासत्त्वोपपादनम् , यथातत्त्वं प्रतिभासमानस्य तदः -

१-ज्ञानं तद्भ-आ॰,ष०,प०।२ त एव प०। अत्र ताडपत्रं तुटितम् । ३-स्यापरमा-आ॰,ष०,प०। ४ अत्र ताडपत्रं तुटितम्।

योगात् ? तदिष नेति चेत्; किं पुनिरिद्युन्मत्तभाषितम्-"ज्ञानमिष स्वरूपेणौप्रतिपन्नमस-देवेति शून्यतैवाविवश्ष्यते" [प्र० वार्तिकाल् २।२१२] इति ? शून्यवादिन एवेदं वचनं न ज्ञानवादिनः, तेन निर्भेदतयैव तिन्नभीसस्य तत्सत्त्वस्य चाभ्युपगमात् । तथा च तस्य वचन्नम्-"अविभागोऽपि बुद्ध्यात्मा" [प्र०वा०२।३४५] इति, "स्वसंवेदनप्रसिद्धमेत्तैत्" ५ [प्र०वार्तिकाल् २।३५४] इति च । इति चेत्; उच्यते -

निर्भेद एव बद्ध्यात्मा स्वतश्चेदवभासते । श्राह्यादिभेदनिर्भासस्तत्र कस्मादुपक्कवः ? ॥६९५॥ अन्यतस्तस्य भावस्तु नैवाद्वैतनिपीडनान् । न स्वतो नान्यतश्चैप यदि निर्भासते कथम् ? ॥६९६॥ मायामरीचित्रभृतिरिव चेन्नेदमुत्तरम् । 80 न हि तस्थापि निर्भासः स्वपरापेक्षया विना ॥६९७॥ तथापि तस्य निर्भासे तद्वदुद्ध्यात्मनो न किम् । स्ववेदनप्रसिद्धत्वं यतस्तत्रोपवर्ण्यते ? ॥६९८॥ नास्त्येव तस्य निर्भास इत्यप्यइलीलभाषितम् । र्प्राह्मप्राहकसंवित्तीत्यादेः स्वोक्तस्य वाधनात् ॥६९९॥ 24 <sup>°</sup>दृष्ट्रश्चायं न दृष्टस्य लोपो बुद्धो प्रसङ्गतः । शून्यतैव भवेतत्त्वं बुद्धेरुक्तञ्च कैश्चन ॥७००॥ ''र्तत्रीकस्याप्यभावेन द्रयमप्यवहीयते । तसात्तदेव तस्यापि तत्त्वं यो द्वयशुन्यता ॥" प्रिव्वावर।२१३] इति । शृन्यता परमार्थश्चेत्केदमाकारकल्पनम् । २० यतः प्रयासः सर्वोऽयं तव साफल्यमुद्धहेत् ?॥७०२॥ प्रमाणविरहाच्चायं परमार्थः कथं भवेत ?। अज्ञून्यमेव तत्त्वं स्यादन्यथा सकलं जगत् ॥७०३॥ प्रमाणं चेन्न श्रन्यतं प्रमाणस्यैव भावतः । शून्यत्वं चेत्प्रमाणं नेत्येतत्पूर्वं निवेदितम् ॥७०४॥ 44

१-णप्रति-आ०, ब०, प०। २ ज्ञानवादिना। ३-मेतदिति चेत् आ०, ब०, प०। ४-तं नि-आ०, ब०,प०। ५ 'भायामरीचिप्रसृतिप्रतिभासवदसत्त्वेऽपि न दोषः।''-प्रव्वार्तिकाल०२।२१०। ६ 'भावामहक्तं-वित्तिभेदवानिव लक्ष्यते''-प्र० वा० २।३५४। ७ दृष्टेश्वायं न दृष्टस्य लोपे बु-आ०, ब०, प०। ८ 'तित्र एक ज्ञानात्मनि विरुद्धं द्वयं न युक्तमित्येकस्य प्राह्यत्वस्य प्राह्यत्वस्य वावस्याभ्युपगन्तव्यत्वेनाभावेन द्वयमप्यवद्वीयते। अन्योन्यसापेक्षयोरेकाभावेऽपराभावस्य न्यायप्राप्तत्वात्। तस्मात्तस्य ज्ञानस्यापि तत्त्वं तदेव या द्वयेन प्राह्यप्राह्यकान्द्राण शून्यता नाम।''-प्र० वा० म०वृ० २।२१३। ९ यद्द्ययग्न-ता०।

२०

ततो नाद्वैतज्ञानं तच्छन्यत्वं वां परमार्थतः; तह्यवस्थापनोपायाभावात् ।

भवतु बुद्ध्यात्मैवाऽविभागः पर्रेमार्थः, तस्य स्वसंवेदनप्रसिद्धत्वात् । न चैवं प्राह्मा-दिभेदनिभीसस्योपप्रवस्याभावात्-''ग्राह्यग्राहकसंवित्तिभेदवानिव लक्ष्यते" २।३५४] इति वचनव्यापत्तिः; तदुपप्तवस्य बुद्ध्यन्तरेणोपकल्पनात् , वुद्धिभेदस्यानिराकरणात् , बहिरर्थस्यैव प्रमाणाभावेन प्रतिक्षेपादिति चेत् ; नः बुद्ध्यन्तरस्याप्यविभागितयैव स्वतः प्रसिद्धेः ५ ततोऽपि तद्यकल्पनानुपपत्तेः । तत्रापि तदन्तरात्तद्वपकल्पनपरिकल्पनायामन्यवस्थापत्तेः । अपरापरश्च बुद्धिभावो न तद्विपयमेकज्ञानमन्तरेण शक्यः प्रतिपत्तुम्, तदभ्युपगमे च पीतादेरेवा-परापरस्य तद्भ्युपगन्तव्यम् अविशेपात् । तथा च तदेव पीतादौ क्रमेणानुवृत्तिमात्मनः पीता-देश्च परस्परतो व्यावृत्तिं प्रतिपद्यतः इति प्रत्यक्षसिद्धावेव संवेदनतद्वेद्यगतावन्वयव्यतिरेकौ न कल्पनामात्रविरचितौ । ततः प्रतिपिद्धमेतन-

> ''अन्वयव्यतिरेकाभ्यां भेदव्यापारकल्पना । अनादिवासनासङ्गान्न तावध्यक्षपूर्वेकौ ॥ सजातिपूर्वविज्ञानाऽनुभवाहितवासना । व्यतिरेककल्पनाबीजं केवलान्धपरम्परा ॥"[प्र०वार्तिकाल० २।३०८]इति ।

प्रत्यक्षतश्चान्वयव्यतिरेकयोः प्रतिपत्तौ प्रतिपन्न एव पीततद्वेदनयोर्भेदः, तुर्य तुँद्रपत्वात्। १५ तेंद्रपत्वेऽप्यभेदे नीलधवलादावपि न भवेत् । न हि विरुद्धधर्माध्यासादपरस्तत्रापि भेद: । स चेत् पीततद्वेनयोर्भवन्नपि न भेदः परत्रापि न भवेत् । तस्मादनुभवोपारूढमेव ज्ञानतद्विषययो-नीनात्वं न व्यवहारमात्रप्रसिद्धम् । तदेवाह-'अन्तरेणापि' इत्यादि । सत्तोरुपलम्भविषय-योस्तद्विपंयतयेव परेण सत्त्वोपगमान् ''उपलम्भः सत्ता'' [प्र० वार्तिकाल० ४।२६३] इति वचनात् । शेषं पूर्ववत् । ततो यदेतद्वार्त्तिकं तन्निबन्धनञ्च-

> "नार्थोऽसंवेदनः कश्चिदनथं वापि वेदनम्। दृष्टं संवेद्यमानं तत्त्रयोनीस्ति विवेकिता ॥" [ प्र० वा० २।३८८ ]

"अनन्वयव्यतिरेकित्वात् एकमेव नीलसंवेदनमन्योन्यव्यतिरेकेणादर्शनात । तथाहि-

> नार्थोऽसंवेदनो दृष्टोऽनर्थक्वच न वेदनम् । सदापि योगादेकं तदर्थसंवेदनं ततः ॥ भेदेन विनियोगार्थं भेदविद्धे दिमच्छति । स चेनास्ति ततो भेटाभेटयोः कैव भिन्नता ॥

तस्मादत्र भेद इति नाममात्रमेव परेण विधातव्यम् न परस्य काचित् चतिः । हेयो-

१ वा नापर-आ०,व०,प०। २- मार्थतस्तस्य आ०, व०, प०। ३ भेदस्य । ४ अन्वयव्यतिरेकह्रप-विरुद्धधर्माध्यासारमकत्वात् । ५ विरुद्धधर्माध्यासारमकत्वेऽपि । ६ विरुद्धधर्माध्यासः । ७ उपलम्भविषयत्यैव ।

Q0

पादेयविभागश्चेत्तत्र नास्ति किंपीदृशा भेदेन" [प्रव्वार्तिकाल २।३८८] इति; तस्प्रतिविहितम्; 'अनन्ययव्यतिरेकित्यात्' इत्यस्यासिद्धेः; वस्तुतस्तद्भावस्य प्रतिपादनात्। अन्योन्यव्यतिरेणार्थतद्वेदनयोर्दर्शनस्योपपत्तेः, अन्वितानन्वितरूपत्वेन ज्ञानार्थयोर्दर्शनस्यैव तैद्यतिरेकदर्शनत्वात्। न च तद्यतिरेकस्य निष्फलत्वम्; व्यतिरेकेणैव विनियोगात्। नीलमैव हि वस्नादिकभाच्छादनादौ विनियुज्यते न तज्ज्ञानम्, तेन कस्यचिदाच्छादनाभावात्, तदेव च तज्ज्ञानं विपयान्तरपरिच्छित्तायुपयुज्यते न नीलं तेन कस्यचित्परिच्छेदायोगात्। यथा च तज्ज्ञानस्य विपयान्तरपरिच्छित्तो विनियोगस्तथा प्रतिपादितमेव। ततो 'भेदेन' इत्यादि प्रज्ञावलविकलतयैव
प्रज्ञाकरेण प्रतिपादितम्। यत्पुनरुक्तम्—

"दधानं तच तामात्मन्यशीधिगमनात्मना । सच्यापारमिवाभाति च्यापारेण स्वकर्मणि ॥

तद्वशात्तद्वयस्थानादकारकमि स्वयम् ॥" [प्र०वा० २।३०७-८ ] इतिः तदिष महतस्तमसो विलिसतमेवः "संवेदनमात्मिन विषयाकारतां धत्ते" [ ] इत्यस्य प्रतिक्षेपात् , तद्वशादिधगमव्यवस्थानस्यासम्भवात् । तदसम्भवे तिन्नवन्धनस्य 'स-व्यापारिमवाभाति' इत्यस्यानुपपत्तेः , वस्तुत एव तस्य सव्यापारत्वाच । न हि तस्मिन्नेव तदिवेति व्यपदेशो नील एव नीलिमवेति तत्प्रसङ्गात् । वस्तुतः सव्यापारत्वव्य तस्य परापरिविप्याभिमुख्यलक्षणस्याधिगमव्यापारस्य तत्र प्रतितेः । नापि तस्याकारकत्वम् ; वस्तुसित व्यापारे तदपेक्षया कारकत्वस्यैवोपपत्तेः । ततो हेतोरेव प्रकाशनियमो बुद्धेर्नाकारिनयमादिति सूक्तम्-'प्रकाशिनयमः' इत्यादि ।

भवतु नाम सत्यर्थे हेतोरेव तत्प्रकाशिनयमो न ताद्व्यात्, यत्र तु तैमिरिकज्ञाना२० दावर्थ एव नास्ति तत्र कथम्? न हि तत्र प्रकाश एव सम्भवति तस्य प्रकाश्यनिष्ठत्वेन तद्भावेऽनुपपत्तेः । सम्भवतश्च कुतश्चित्रियमो नान्यस्य । तत्रापि विद्यत एव केशादिः प्रकाश्य इति
चेत्; नः तस्यानर्थत्वात् । न हासावर्थः; अर्थित्रियाविरहात्। अर्थ एवायं अलौकिकः, लौकिककस्यैवायं नियमो यद्र्थित्रियया भिवतव्यमिति चेत्; नः तस्य "अभिन्नदेशकालानाम्"
इत्यादौ स्वयमेव निराकरणात् । तस्मादसौ तब्ज्ञानस्यैवाकारो न वाह्यस्य प्रकाशविषयस्य
२५ सतो गत्यन्तराभावात् । प्रकाशविषयेण हार्थेन वा भिवतव्यं ज्ञानेन वा । तत्रार्थत्वाभावे
अवश्यम्भावि ज्ञानत्वम् , अर्थज्ञानाभ्यां राश्यन्तरस्याभावादिति सिद्धं तत्केशादेस्ताद्वर्प्यादेव
प्रतिवेदनम् , ततस्तत्र विपर्ययस्यत्येव भवदुक्तो न्यायः । तदेवाह्—

अनथीकार राङ्केषु त्रुट्यत्येष नयो यदि ॥ ३५॥ इति । अर्थस्य वाह्यस्याकारः स्वरूपं तस्य शङ्का 'किमयमर्थाकारो भवति न वा' इति

९ किमीहरोनेति आ०, ब०, प०। २ ज्ञानार्थव्यतिरेक। ३ विषयाकारतावशात्। ४ संवेदनस्य। ५ कथं तर्हि प्र−आ०, ब०, प०। ६ प्रकाशस्य। ७ न्यायवि० रङो० ४६। ८ −सौ ज्ञान−आ०, ब०, प्०।

प्रत्यवमर्शनम् अर्थाकारशङ्का, न विद्यते सा येषु तैमिरादिज्ञानविषयेषु ते अनथीकारशङ्काः शङ्काभावनिवेदनेन तत्र निर्णयस्यात्यन्ताभावमावेदयित । तेषु चुट्य ति शिथिलीभवति एषः अनन्तरोक्तः 'प्रकाशनियमो हेतोः' इत्ययं नयो न्यायः ताद्रप्यादेव तत्प्रकाशनियमात् । सिद्धे क्विचित्तरतित्रयमे अन्यत्रापि तदेव नियामकम् । तथा हि—'विवादापन्नस्तत्प्रकाशनियमो विषय्याकारादेव, तत्प्रकाशनियमत्वात् , तैमिरकेशादिप्रकाशनियमवत् ' इति परस्याकृतम् । यदि ५ इति तदाकृतद्योतने । तत्रोत्तरमाह—

# सर्वं समानमर्थातमासम्भाव्याकारडम्बरम् । इति ।

अर्थरन आत्मा च ज्ञानस्वभावस्तद्दन्यस्य तस्याभावात्, तयोः असम्भाव्यस्तद्भ्यत्वेनाभावात् तस्याकारस्य केशादिलक्षणस्य उम्बरं तज्ज्ञाने प्रतिभासनम् । तदयमर्थः—नायमर्थक्ष्यः केशादिनीपि ज्ञानक्ष्यः विकत्त्वविद्यमान एव तज्ज्ञाने प्रतिभासते तत्कथं १०
तैत्रानन्तरनयस्य त्रोटनम् १ कथं वा तिन्नदर्शनबलाद्विवादापन्नेऽपि विषयाकारसाधनम् १
सत्येव तस्य ज्ञानक्ष्यत्वे तदुपपत्तेः । असतः प्रतिभासमानमेव न सम्भवति प्रतिभास्याभावादिति
चेत्; नः तैस्येव प्रतिभास्यत्वात् । कथं तस्य प्रतिभास्यत्वमिति चेत् १ किस्मन प्रकारे
प्रक्रनः १ विषयगत इति चेतः 'केशादिक्षपेण' इति त्रृमः । कथमसतस्तद्रपत्वमिति चेत् १
सत्तोऽपि कथम् १ तथा दर्शनात् समानमन्यत्र—असतोऽपि केशादिक्षपस्योपल्यभात् । असतोऽ १५
सत्त्वेनेवोपल्यभ्यनमुपपत्रं न तद्भपतयेति चेतः नः सतोऽपि सत्त्वनेव तद्भपत्रं न तद्भपतयेत्यपि प्रसङ्गात् । तद्भपतेव तस्य सत्त्वमिति चेतः असत्त्वमिपि तद्भपत्रयेविति किन्नानुमन्यते १
सद्सतोरविशेपापत्तेरिति चेतः नः शिक्तभावाभावाभ्यां तत्परिहारात्—यस्य हि तद्धिकियायां
शक्तिः स साक्षात्केशादिः अन्यस्तु तदाभास इति । तन्नायं विपयगते प्रकारे प्रकः । तज्ज्ञानगत इति चेतः नः तत्रापि शक्तिक्षपेणोत्तरवचनात् । असदिप केशादिकं ज्ञानेन प्रतिभास्यते २०
तन्छक्तिमत्त्वादिति । तदेव कथमसद्विपयमिति चेतः आह—

'सर्व समानम्' इति । चोद्यं तत्समाधानं च सर्व समानं सद्दशम् तद्वहणे तद्वुकरणे च । तथा हि यद्यसतो न प्रहणम् अनुकरणमि कथं यतो ज्ञानं तदाकारम् ? न तद्वुकरणात् तस्य तदाकारत्वमि तु पूर्वज्ञानादिति चेत्; नः तस्यापि तदाकारत्वं यदि पूर्वज्ञानात्तस्यापि तत्पूर्वज्ञानादित्यनादेः केशनिर्भासस्य प्रसङ्गात् । न चैवम्, विषयान्तरिनर्भासे- २५ वर्षवधानस्य दर्शनात् । व्यवहितस्यैवाकारापंकत्विमिति चेत्; ताद्दशस्यैवार्थस्य प्रतिभासनं किन्न भवेद्यतः केशादिज्ञानंमर्थवन्न भवेत् ? भवत्येवमितप्रसङ्गो जन्मान्तरावगतस्यापि प्रतिभानसोपप्रतिति चेत्; नः आकारापंणेऽपि तत्प्रसङ्गात् । शक्तिनियमतस्तत्पिरहारस्यान्यत्रापि प्रत्यवान्याभावाद् । वर्त्तमानतया प्रतिभासमानस्य कथं व्यवहितत्वं केशादेरिति चेत् ? वहिर्भावेन

१ न्यायतास्ता - आ०,ब०,प०। २ किय वि-आ०,ब०,प०। ३ तत्रानन्तरस्य त्रो-प०। तत्रानन्त-नयस्य आ०, ब०। ४ असत एव। ५ तथा तद्दर्भ-आ०, ब०, प०। ६ केशादिरूपत्या। ७ अपि केशा-आ०, ब०, प०। ८ तर्हि यद्यसतोनुग्र-आ०, ब०, प०। ९-शानमर्थज्ञानं आ०, ब०, प०।

प्रतिभासमानस्य कथं तस्य ज्ञानान्तर्गतत्वम् ? तैद्भावस्य मिध्यात्वादिति चेत्; नः, वर्त्तमानत्वस्यापि तत्त्वाविशेषात् । मिध्याकारस्य कथमर्थत्वमिति चेत् ? ज्ञानत्वमिष कथम् ? न बहिभावेन ज्ञानत्वं केश।दितयैव तत्त्वादिति चेत्; अर्थत्वमि तयैव किन्न स्यादिविशेषात् ? ततो न पूर्वज्ञानेनापि तदाकारेण तद्रपंणम् । अतदाकारेण तु तद्रहणवन्न तद्रपंणमध्युपेपन्नम् अति । अतिप्रसङ्गाद् दोषादिति स्कम्-सर्वं समानम् इति ।

शक्तिनियमान्नियतस्यैव तदाकारस्यापेणे तत एव यहणमपि नियतस्यैव भवेत्। तिन्नयमश्च वस्तुसत्त्केशादिविपर्यंदर्शनाहिततद्वासनापरिपाकवशात्, भवन्मतेन वस्तुसत्तदाकार-दर्शनार्पिततद्वासनापरिपाकवशात्तिवयमवत् । एतदेवाह-

# तद्भान्तेराधिपत्येन [ सान्तरप्रतिभा सवत् ॥३६॥ ]

तत् अनन्तरोक्तम् अर्थात्मासम्भाव्याकारङम्बरं भ्रान्तेः मिध्याज्ञानस्य आधिपत्येन सामध्येन । दृष्टान्तमाह—सान्तरप्रतिभास्तवत् इति । अन्तरं व्यवधानं तेन सह वर्त्तमानं सान्तरं केशादि तस्य ज्ञानात् वहिव्येवधानंवन्त्वेनैव प्रतिभासनात् तत्प्रतिभासः स इव तद्वदिति । तात्पर्यमत्र—केशादिप्रतिभासोऽयम् अवस्तुविपयः वाध्यमानत्वात् सान्तरप्रतिभास-वदिति । साध्यविकछं निदर्शनम्, तत्प्रति भासस्यापि वस्तुविपयत्वात् । अन्तरस्यापि ज्ञाना-१५ कारत्वेन वस्तुत्वादिति चेत्; न तद्दि केशादेस्तदाकारत्वम् अन्तरितस्य तदयोगात् , सर्वस्यापि तदाकारत्वापत्तेः । अतोऽवस्त्वेव केशादिकम् अज्ञानत्वे गत्यन्तराभावात् , अर्थत्वस्य स्वयमनभ्यु-पगमात् । तद्यं शमनप्रयोगादेव प्रकोपो दोपस्य केशादिप्रतिभासस्यावस्तुविपयर्त्वमुपशम-यितुमुद्भावितादेव निदर्शनस्य साध्यवैकल्यात् "तत्यितभासस्य तद्विपयत्वोपनिपातात् । तदि-दं दोपमपिससारयिषता नान्तरस्य ज्ञानाकारत्वमुररीकर्तव्यमिति "सिद्धं तस्यावस्तुत्वेन तत्प्रतिभा-२० सस्यावस्तुप्रतिभासित्वमिति न साध्यवैकल्यं निदर्शनस्य ।

संवृतिरेवायमन्तरप्रतिभासो नाम । दर्शनं हि केशादेस्तद्र्पमेव नापरमसम्प्रतिपत्तेः । न च तदेव स्वतः स्वस्य व्यवधानमुपदर्शयति विरोधात् । संवृतिस्तु व्यवधानवासनापरिपाकाद्युत्पद्यमाना व्यवधानस्य तद्गतत्वेनोपदर्शनात् अन्तरप्रतिभास इत्युच्यते । न च तस्यावस्तु- विषयत्वेनान्यथा वा विचारसहत्वम्, वत्सहत्वस्यैव वत्र्यत्वात्, ततः सन्दिग्धसाध्यमेव २५ निदर्शनम् ; अवस्तुविपयत्वस्य साध्यस्य तत्रानिश्चयनादिति चेत् ; न; केशादिप्रतिभासस्यापि संवृतित्वप्रसङ्गात् तस्यापि तद्वासनापरिपाकाभावेऽनुत्पत्तेः । अतस्तस्यापि तद्विषयादन्यत्वानन्य- त्वाभ्यां विचार(रा)क्षमत्वात् कथं निश्चितं तस्य तदाकारत्वं यतस्तद्वष्टम्भेनान्यस्यापि वेदनस्य

१ तदमावस्य मि-आ०, ब०, प०। बहिर्मावस्य । २-न्नमितप्रसङ्गादिदोषा इति आ०, ख०, प०। ३ -यमनिश्चयव-आ०, ब०, प०। ४-यहेतुत्वाद्वास-आ०, ब०, प०। ५-प्रानत्वेनैव आ०, ब०, प०। ६ केशादिप्रतिभासस्यापि। ७ ज्ञानाकारत्वाभावे। ८-त्वमुपदर्शयितु-आ०, ब०, प०। ९ सान्तरप्रतिभासस्य । १० ६शादिप्रतिभासस्य । १० सिद्धान्तस्य आ०, ब०, प०। १२ विचरासहृदस्यैव। १३ संवृतिस्वहृपत्वात्।

विषयाकारातुमानमुपपत्रं भवेत् ? स्पष्टप्रतिभासत्वात्र केशादिप्रतिभासस्य संवृतित्वम् । न हि संवृतेः स्पष्टत्वम् । "न विकल्पानुविद्धस्य स्पष्टार्थप्रतिभामिता ।" [प्र० वा० २।२८३] इति वचनादिति चेत् ; न; अन्तरप्रतिभासस्यापि स्पष्टस्यैवोपलस्भान् तस्य चावस्तुविपयतया निश्चयात्र सन्दिग्धसाध्यत्वं निदर्शनस्य ।

नापि बाध्यमानत्वस्य हेतोरसिद्धत्वम् , 'नायमित्थमेव केशादिः' इति बाधकप्रत्ययस्य ५ तत्रोपनिपातात् । वाध्यवाधकभावस्य च तात्त्विकस्यैव व्यवस्थापनात् । यदि तज्ज्ञानादन्य एव केशादिरँन्येनापि कस्मान्नोपलभ्यते नानाप्रतिपत्तृसाधारणत्वाद्विविष्यस्य सत्यकेशादिवत् ? तिमिरादेस्तदुपलव्धिनिबन्धनस्याभावादित्यपि न युक्तम् ; परस्यापि तिमिरादिसम्भवात् । तत्समभवे भवत्येव तस्यापि तदुपलम्भ इति चेत् ; नः अन्यस्येव केशादेस्तेनोपलम्भात् । कथं तिहि तैमिरिकयोरेकवाक्यत्वम् 'आकाशे केशस्तवकोऽयमास्ते' इति ? नः सादृश्यनिबन्धनत्वान् १० त्तरेकवाक्यत्वस्य, एकस्यैवोपलम्भे तयोरन्यतरस्यान्यैत्रोपलम्भो न भवेत्तस्यैवीन्यत्र सम्भवात् । भवति च भिन्नदिग्देशतया तदुपलम्भनं तैमिरिकस्य, तस्मात्तादृशोऽन्य एवासो केशादिरिति तज्ज्ञानानुप्रविष्ट एवायम् अनन्योपलभ्यत्वात् तज्ज्ञानस्वरूपविति चेत् ; नः पश्चस्य प्रत्यक्षवाधितन्त्वान्, तदननुप्रविष्टस्यैव केस्य प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तेः, बहिस्तस्यैअन्तस्तज्ज्ञानस्यं च प्रतिभासनात् ।

न च 'तब्ज्ञानस्वरूपे तद्तुप्रविष्टत्वे सित अनन्योपलभ्यत्वमुपल्य्धम्' इंत्येव "तस्य १५ गमकत्वं यावद्विपक्षे विरोधो न गम्यते । गम्यत एव सहानवस्थानं "तद्विरोध इति चेत् ; न; "सहावस्थानस्येव प्रतिपत्तेः "वद्ननुप्रवेशसहितस्येवानन्योपलभ्यत्वस्य प्रतिवेदनात् । परस्पर-परिहारस्तद्विरोध इति चेत् ; न; अन्योपलभ्यत्वापेक्षयेव "तस्य भावात्, हेतुविरुद्धेन अन्योपलभ्यत्वेत साध्यविपक्षस्य व्याप्तत्वत् । अग्त्येव "तेनापि तस्य विरोध इति चेत् ; क्व पुनस्त्रव्यापिप्रतिपत्तिः ? सत्यकेशादाविति चेत् ; न; तत्राप्यन्योपलभ्यत्वस्य वग्तुतः स्वयमनभ्यु- २० पगमात् । पठित च प्रज्ञाकरः—''परेण तद्भावेऽपि दृश्यते इति विपर्यासमारोप्य तथा व्यवहारः'' [ ] इति । न च वैपर्यासिको धर्मस्तात्त्वकस्य बाधको माणवके सिहत्ववन्मनुष्यत्वस्य । ततो व्यभिचारी हेतुः, सत्यकेशादावतःज्ञानानुप्रविष्टेऽपि भावात् । नायं दोषः, तत्रापि तदनुप्रवेशस्यव भावादिति चेत् ; क्व पुनरिदानीं हेतुविरोधिना साध्य-विपक्षस्य व्याप्तिपरिज्ञानं यतो विपक्षव्यावृत्त्या हेतोर्गमकत्वम् ? क्वचित्साहचर्यदर्शनमात्रेण २५ गमकत्वे तत्पुत्रत्वेऽपि प्रसङ्गः इयामेऽपि क्वचित्तस्य दर्शनात् । नैविमिति चेत् ; न; प्रकृतेऽपि समानत्वात् अनन्योपलभ्यत्वस्य।पि साध्यविपर्यये दर्शनात् । तद्यथा—सान्तरत्वेन हि

१ पुरुषेण । २ पुरुषस्य । ३-न्यत्र तदुप-आ०, घ०,प० । ४ केशादेः । ५ ज्ञानभिष्ठस्यैव । ६ केशादेः । ७ केशादेः । ८ केशादिज्ञानस्य । ९ इत्यन्वयमात्रेण । १० तस्यगमस्वं व० । तस्य गमगत्वं आ० । ११ विपक्षविरोधः । १२ सहामवस्था-आ०, व०, प० । १३ तदनुष्रदेश-आ•, व०,प० । १४ विरोधस्य । १५ तदनुष्रवेशेनापि । १६ सत्यकेशादावपि ।

20

<sup>१</sup>तद्पि स्वयमुपलभ्यमानमन्येन शक्यमुपलव्धुं केशाद्वित् । न च तस्य तज्ज्ञानानुप्रवेश इति प्रतिपादितमनन्तरमेव । ततो नातस्तैमिरकेशादेस्तज्ज्ञानानुप्रवेशः सिद्ध्यति यतस्तत्र प्रकाशनि-यमस्य ताद्रप्यनिवन्धनत्वनिर्णयात् अन्यत्रापि तस्यैव तन्निबन्धनत्वसाधनभुपपद्येत । ततो बोधशक्तित एव तत्केशादाविप तन्नियमस्य भावादन्यत्रापि तत एव तन्नियमः प्रतिपत्तव्य इत्य-लमभिनिवेदोन ।

स्यान्मतम्-यदि संविद्नुप्रवेशो नार्थस्य कथमवभासनम् ? स्वरूपेणैव पुरोवर्तिनेति <sup>ु</sup>चेत् ; कथं दूरेऽपि न तथैव दर्शनम् ? कथं ध्यामिटतत्वेन प्रहणम् ? न ह्यन्यरूपेण तद्ग्रहणम् । अँथ तद्रुपमेव मन्दालोकसम्पर्कानमन्द्रतया प्रकाशतेः तद्रुपपन्नमः यतः-

> अर्थस्य प्रतिभासः स्याद्यदि भासा समन्वितः । र्अन्येन सहिताभासे नं स्यान्मन्दावभासिता ॥७०५॥

परस्परव्यातृत्तालोकहृपप्रतिभासे हि तयोरेव तथावभासनमिति नाऽस्पष्टहृपप्रतिभास: । न खल्वन्यस्मिन् स्वरूपावभासवति तद्परस्तथा भवति । भवत्येव कुसुम्भरागवस्नान्तरितवस्तुप्रति-भासवदिति चेत् ; न; तत्रापि समानत्वान । स्वँरूपेण प्रतिभासने <sup>३६</sup>नेरताव(न रक्तताव )भासः । तदेव तस्य रूपमिति तथावभामनाभ्यपगमे प्रकृतस्याप्यालोकमन्दत्या तदेव रूपमिति सकलस्य **१५ तथावभासनात् कु**तो वृद्धिभेदः ? तस्मादालोकभेदेऽपि न भेदावभासः । <sup>37</sup>तस्माद्बुद्धेरेवायमाकारो मन्द्रूपः तथा व्यक्तरूपश्चेति, तन्न समीचीनम् ; मन्द्रूपस्यापि बाह्यस्वात् । ननु अर्थस्यात-द्रुपत्वात्कथं तथा प्रतिभासनम् , मन्दालोकवलात्तत्रतिभासनस्य प्रतिविहितत्वादिति चेत् ? न ; यस्मात्-

मन्दालोकान्वयादर्थी मन्द्रश्चेत्रावभासते । <sup>33</sup>बुद्ध्यात्मारोपसम्पर्कात्तद्रूषो भासते कथम् ?॥७०६॥ मिथोव्यावृत्तयोर्बोधभेदोपप्रवयोस्ततः । प्रतिभासे कथं बोधरूपे स्थात्तद्वपद्भव: ॥७०७॥ निरुपप्रवताभावे तत्रेदं कथमुच्यते ?। ''ज्ञानस्याभेदिनो भेदप्रतिभासो ह्यपष्ठवः ॥'' [ प्र० वा० २।२१२ ] मोहाभाव कथं च स्यात् "शास्त्रं मोहनिवर्त्तनम् ।" [ प्र० वा० १।७ ] 24 असतः खरशृङ्गस्य किं किञ्चित्स्यान्निवर्त्तनम् ॥७०९॥

१ देशादि । २ सत्यवेशादाविष । ३ चेत्थं दू-आ०, व०, प० । ४ अतद्रूप-आ०, व०, प० । ५ तुलना-प्र० वार्तिकाल० २।४१६ । ६ अनेन स-आ०, घ०, प० । ७ न सन्मन्दा-आ०, ब०, प० । ८ -ति स्प-आंब्,बंब,पंब । ९ ह्पेण आंब्,बंब,पंब । १० -नेन न रताव-आंब्,बंब । -ने न रक्ततावभास:-प्रव् वार्तिकालव । ११ कस्मा-आव, वव, पव । १२ बुद्धशासालीकस-आव, बव, पव ।

विवेकविकलस्यायमस्त्येवोपग्नुवो यदि । तस्यैवार्थोऽपि मन्दावभासः किन्नोपपत्तिमानः ? ॥७१०॥

सत्यपि बुद्ध्यात्मनो प्राह्यादिविकल्पस्य चान्योन्यव्यावृत्ततया प्रतिभासने तिहिवेकद्याः किविकलस्य भवत्येव बुद्ध्यात्मनि प्राह्यादिभेदप्रतिभासोपप्टव इति चेत् ; नैवम ; मन्दावभान् सस्याप्युपप्टवस्य सम्भवात् । भन्दालोकरूपयोरपि विविक्ततया प्रत्यवभासनस्य तिहवेकवेकल्यस्य ५ च किचित्प्रतिपत्तिरिति सम्भवानिवारणात् । तस्मात्—''मन्दालोकसाहित्येन रूपेऽपि मन्दप्रतिभासोपपत्तेर्थस्य प्रतिभासः स्यात् ।'' [ ] इत्यादिकैमपर्यालोचितवचनमेव निवन्धनकारस्य । धर्मकीर्तिस्तु ''मनसो युगपद्वनः'' [ प्र० वा० २।१३३ ] इत्यादिना दर्शनविकल्पयोरन्यतरधर्मस्यान्यत्र प्रत्यासत्तिवशाद्ध्यारोपं अवाण एव आलोकमान्यस्य तत्याटवस्य वा रूपेऽपि कथमध्यारोपमपाकुर्वात ? यतस्तद्ध्यारोपयशादेकाकारस्यापि रूपस्य १० स्पष्टेतरात्मना भेदेन प्रतिभामो न भवेत् । ततस्तस्यापीदमपर्यालोचितमेवाभिधानम्—

"मान्द्यपाटवभेदेन भासो बुद्धिभिदा यदि । भिन्नऽन्यस्मिन्नभिन्नस्य कथं भेदेन भासनम् ? ॥"[प्र०वा०२।४११]इति ।

न च वयमालोकमान्यनिवन्धनत्वं मन्दावभासस्य त्रूमः, सत्यिप तस्मिन् वालके परि-स्फुटस्यैव रूपदर्शनस्य भावात, असत्यिप तस्मिन् परिणतवयिस<sup>\*</sup> मन्द्रयेव रूपप्रतिभासस्यो- १५ पलम्भात्, अपि तु तज्ज्ञानाशक्तिनिवन्धनत्वभेव । यदुक्तम्- 'तद्भान्तेराधिपत्येन' इति ।

ननु यावत्तद्धिपत्येन विहरसत एव मन्दाकारस्य प्रतिभासनं तावत् ज्ञानाकारस्यैव कस्मान्न भवति ? प्रतीतिश्चैवमनुगृहीता भवति । तथा हि 'प्रतीतिरेवं मम ध्यामलितरूपोदिता' इति जनः प्रतिपत्तिमानिति चेत् ; नः तद्वहिर्भावेन प्रतिभाममानस्य तदाकारत्वानुपपत्तेः । 'प्रतीतिरेवं मम ध्यामलितरूपोदिता' इति तु प्रतिपत्तिर्विहःस्थस्यान्तरुपचारात् । ननु कार्यधर्मस्य २० कारणे भवत्युपचारो यथा चक्षुपि दर्शनमान्द्यस्याध्यासात् 'मन्दं चक्षः' इति । दर्शनस्य तु न विषयः कार्य नाष्यन्यत् यतस्तन्मान्द्यस्य तत्राध्यासात् 'मन्दं दर्शनम्' इत्युच्यते । विषयत्वादेव तद्ध- मस्य विषयिण्युपचार इति चेत् ; नः मान्यवत् धर्मान्तरस्यापि तद्गतस्य तत्रीध्यासप्रसङ्गात् । तथा च कुड्यादित्वेनापि दर्शनस्य व्यपदेशः स्यात् न चैवमनुमितः भवतः । तस्मादस्पष्टत्वं नाम दृष्टेरेव रूपं सर्वजनप्रसिद्धत्वात्। न च सार्वजनिकस्य निश्चयस्य निर्निवन्धनमेव विश्वमत्वव्यव- २५ स्थापनत्वमुपपत्नम् । तदुक्तम्—

"मम ध्यामिततं चत्तुस्ताद्यदर्शनसङ्गमात् । तत्कार्यदर्शनादेव व्यपदेशस्तथास्तु सः ॥

१ मन्दावलोक-आ०, ब०, प०। २ -दिकथम-आ०,ब०,प०। ३ आलोकमान्ये। ४ बृद्धे। ५ -हेव-मध्या-आ०, ब०, प०। ६ -स्य तु विषयिः का-आ०, ब०, प०। ७ दर्शने। ८ -मनुभवतिर्भ-आ०, ब०, प०।

दृष्टेस्तु कार्यं नास्त्यन्यकार्थः कार्यतया स्थितः । तथा समागमादेव यदि नीलापि सोच्यताम् ॥ कुड्यं ममेयं दृष्टिहिं न कदाचिच्वयेष्यते । तस्मादस्पष्टता दृष्टेः सर्वेलोकप्रतीतितः ॥

निश्रयो न हि सर्वेपामकस्माद्भान्त उच्यते ॥" [प्रव्वार्तिकालः २।४१०]

इति चेत्; नः तिन्नश्चयस्योपचारेण भावात्, उपचारस्य विषयभावेनोपपत्तेः । न चैवं धर्मान्तरस्याप्युपचारः ; वा (वा) हीके गोत्ववितष्ठनमूत्रत्वस्यापि तत्त्रसङ्गात् । कदाचिदस्त्येवायमपीति
चेत् ; नः दर्शनेऽपि कदाचिद्विपयव्यपदेशस्य भावात् , 'पावकोऽत्र धूमात्' इत्यत्र धूमदर्शंनस्यैव
धूमत्वेन व्यपदेशात् । ततः 'कुङ्यं ममेयम्' इत्यादि पराभिष्रायान्भिज्ञत्वयेव प्रतिपादितम् ,
कादाचित्कस्य विपयव्यपदेशस्य विपयिणि परेणाभिष्रेतत्वात् । न च तिन्नश्चयस्याकस्मादेव
भ्रान्तत्वमुच्यते, वाधकादेव तदंभिधानात् । तचः विहिभावेन प्रतिभामनमेव ।

नतु न संवेदनात्तस्य विहर्भावः, तस्यैव तद्यितिरिक्तस्याभावादनुपल्लम्भात् , असतिश्चानपादानत्वात् । न च तदात्मर्न एव तस्य विहर्भावो विरोधात् । 'ममायं विहरेव ध्यामलाकारः'
इति व्यवहारस्तु शरीरापेक्षयेव, ममत्वेन शरीरस्य व्यपदेशात् । स्वरूपप्रतिभासे' हि न तट१५ स्थातटस्थते ''व्यवहारमात्रमिदम्', आश्रयापेक्षया परम्' [ ] इति वचनादिति
चेत् ; न; शरीरस्यापरिज्ञाने ममत्वेन निर्देशानुपपत्तः सुप्रशरीरवत् । न च तस्य परतः
परिज्ञानम् अनभ्युपगमात् । स्वत्यतु परिज्ञाने भवतु 'मम' इति न पुनध्योमलाकार इति तस्य
तेनापरिज्ञानात् । ''न हि स्वसंवेदने परसंवेदनम्'' [ ] इति वचनात् । मा
भूच्छरीरापेश्चयापि 'वस्य वितस्य वितस्य वित्त चेत् ; कथं तत्र्यत्रहारः श संवृतिमात्रादिति चेत् ;
२० 'कृतस्त्योहेतुफलभावप्रतिपत्तिः श न कृतश्चिदिति चेत् ; कथमभ्युपगमस्तद्विपर्ययवत् श न च
संवृतिमात्रात्तद्वावप्रतिपत्तिः तेन व्यवहारस्यापरिज्ञानात् । नापि व्यवहारात् ; तेनापि तन्मात्रस्याप्रतिवेदनात् । न च वित्योरेकेन परिज्ञानाभावे तद्वेतुफलभावस्य परिज्ञानम् । भवतु तदुभयविपयमेकमेव किश्चिद्विज्ञानमिति चेत् ; न; यतस्यत्रापि तयोरनुप्रवेशे न हेतुफलभावः तस्य
भेदनिष्ठत्वेनैकत्रासम्भवात् । अननुप्रवेशे सिद्धः 'वियास्तदपेश्च्यां तटस्थस्वम् । संवृत्या तद्यवन

१ - र्थका-आ०, व०, प०। २ दृष्टिः । ३ चेत् दर्श-आ०, व०, प०। ४ - निभज्ञातयैप्र-आ०, व०, प०। ५ भ्रान्तस्वकथनात् । ६ वाधकथ । ७ ध्यामलाकारस्य । ८ यतः ध्यामलाकारसंवेदनगेरभेदः अतः तस्यैव संवेदनस्वकारस्येव ध्यामलाकारस्य कथं तस्याद् व्यतिरिक्तस्विमिति भावः । ९ प्रथगनुपलब्धस्य संवेदनस्य 'संवेदनात्तस्य बहिर्भावः' इत्यत्र न अपादानस्य युज्यते । तद्यानुगादान-प०। -तद्वानुपाधान-आ०, व०। १० तस्वक्यादेव संवेदनात् तस्य ध्यामलाकारस्य । ११ -सेन तटस्था तटस्थवत्त्वे प०।-सेन तटस्थातटस्थते आ०, व०। १२ -मायापेश्व-आ०, व०।-मात्रःपेच-प०। १३ ध्यामलाकारस्य । १४ तद्वस्थत्विमिति आ०, व०, प०। १५ संवृति-व्यवहारयोः । १६-रेकापरि-आ०, व०, प०। १७ उभयविषयकज्ञानपेक्षया ।

हार इत्यपि संवृत्येव न वस्तुतः । ततो यदि तस्य विचार्यमाणस्यायोगो न कश्चिहोपो विचाराक्ष-मत्वस्येव <sup>१</sup>तद्रपत्वादिति चेत् ; न; वास्तवस्येव तद्यवहारस्य प्रसङ्गात । तन्मिश्यात्वस्य र मिध्यात्वे गत्यन्तराभावात् ।

अपि च, द्वितीयस्यामिप संवृतौ पूर्ववत्त्रसङ्गः तस्यास्तत्फलस्य चापरिज्ञाने न वत्राव-स्याभ्युपगमः । परिज्ञानस्त्र यदि कवचिदननुप्रविष्टतयैव किन्न वस्तुतः तटस्थतयैव प्रतिभास- ५ नम् ? तयोरिप संवृत्यैव तद्भावः परिकल्प्यते तस्य च विचारपरिशिथिलत्वं न दोषायेति वित् ; तन्न; अञ्यवस्थापत्तेः । ततो दूरमनुस्तृत्यापि कयोश्चित्संवृतितत्फल्योः पारमार्थिक एव तद्भावोऽभ्युपगन्तन्यः । स च तयोः कवचिद्रहिभूतयोरेव प्रतिभासते(ने)सम्भवति नान्यथा । तथा च ध्यामलाकारस्यापि तज्ज्ञानवहिर्भूतस्यैव प्रतिभासनिति सिद्धं तदेकत्विनश्चयस्य तेन वाधनाद्विश्रमत्वम् ।

यदि र्घंन (पुन) रसत एव तदाकारस्य भ्रान्तिसामध्येंन बहिरवभासनं कथं तज्ज्ञान-स्याप्षष्टस्वं यतः परोक्षतया प्रमाणस्वम् ? कथं वा बहिरभिव्यक्तेन रूपेण तज्ज्ञानस्य स्पष्टस्वं यतः प्रस्यक्षतया प्रमाणस्विमिति चेत् ? नः अभिप्रायापरिज्ञानान् । न ह्यालोकालिङ्गितवस्तुविपयतया स्पष्टस्वं प्रस्यक्षस्य श्रोत्रादिष्रस्यक्षस्य र्तद्भावा (तदभावा)पत्तेः, अपि तु क्षयोपैशमादिनिमित्तो ज्ञानस्य विशुद्धिविशोप एव । अस्पष्टस्वमप्यपक्षप्टम्तद्विशोप एव न ध्यामलाकारकवलितवस्तु- १५ प्रतिभासित्वमेव, स्मरणादो तदभावापत्तेः । प्रतिपादितं चेतत्पूर्वम् । ततो नानर्थाकारशङ्कोऽपि तैमिरविपयादौ प्रकाशनियमस्य हेतुनिवन्धनस्यं बुट्यति यतोऽन्यत्रापि तन्निद्रशसेन तत्बुट्यता व्यवस्थाप्येतेति स्थितम् ।

इदानीं 'प्रकादानियमो हेतोः' इत्यादिकमेव व्याचिख्यासुरवसरप्राप्तं चोद्यसु-त्थापयति--

## यथैवात्मायमाकारमभूतमवलम्बते । तथैवात्मानमात्मा चेदभूतमवलम्बते ॥३७॥ इति ।

यथैव येनैव भ्रान्तेराधिपत्येन प्रकारेण नापरेण आतमा स्वभावो ज्ञानस्य तस्यैवा-लम्बक्तवोपपत्तेः अयं प्रत्यात्मवेदनीय आकारं तैमिरकेशादिकम् अभूतम् अविद्यमानम् अवलम्बते जानाति तथैव तेनैव प्रकारेण आतमानं स्वरूपम् आतमा अभूतम् २५ असन्तम् अवलम्बते चेत् यदि । तथा हि, यद् बोधाधिपत्येनावलम्बते तदभूतम् यथा तैमिरकेशादि, बोधाधिपत्येनावलम्ब्यते च बोधात्मेति । तत्रोत्तरमाह-

# न स्वसंवेदनात् [ तुल्यं भ्रान्तेरन्यत्र चेन्मतम् । ] इति ।

१ संकृतिस्वरूपत्वात् । द्रष्टव्यम्-पृ० १४ दि० ४। २ 'संकृत्या व्यवहारः' इत्यस्य मिथ्यारूपत्वे । ३ हेतुफलभावस्य । तद्भावस्याप्युपग-आ०, व०, प० । ४ वस्तुतट-आ०, व०, प० । ४ वेज्ञाव्यव-आ०, व०, प० । ६ घनस्तत प० । ताडपत्रं त्रुटितम् । ७ -ज्ञानं न-आ०, व०, प० । ८ तद्भावोपपत्तेः प० । तद्भावोपपत्तेः प० । तद्भावोपपत्तेः भ०, व०, प० । ८ तद्भावोपपत्तेः प० । तद्भावोपतिः आ०, व० । ९-श्रमनादि-आ०, व०, प० ।

Q0

१५

आत्मानमात्मा अभूतमवलम्बने इत्येतत् न । कृतः ? स्वेन आत्मना संवेदनात् प्रतिपत्तेस्तदात्मनः । तात्पर्यमत्र—यद्याधिपत्यं तस्याभूतमेव कृतस्तेनात्मनस्तत्केशादेर्बावलम्बनम् ? इत्यसिद्धं साधनं तद्विकलता च दृष्टान्तस्य । भूतमेवेति चेत् ; कृत एतत् ? तथैव स्वसंवेदना-त्प्रत्यक्षात्प्रतिपत्तेरिति चेत् ; प्रत्यक्षवाधितस्तर्धि भवदीयः पक्षस्तस्य कथं हेतुवलेन व्यवस्था- ५ पनम् ? 'न तस्य हेतुभिस्नाणमुत्पतन्नेय यो हतः'' [ ] इति न्यायात् । न भूतं नाष्यभूतं तत् , तस्य तदुभयविकल्पातीतत्वादिति चेत् ; तत्र; यस्मान--

तद्विकल्पव्यतीतस्तं यद्यभूतमुदीर्यते ।
तयोरन्यतरः कल्पो भयेदुक्तंप्रतिकियः ॥७११॥
भूतं चेदाधिपत्यञ्च तद्वद्भृतं न कि मतम् ? ।
भृताभृतविकल्पाभ्यां निर्मुक्तं तद्पीति चेत् ॥७१२॥
अनत्रस्थानदोपेण तदेतत्पीडितं वचः ।
वक्तुश्चित्तपरिक्वेशमावहत्यतिदुःसहम् ॥७१३॥
तस्मादूरमुपेत्यापि तद्भृतमंभिवाञ्छता ।
वोधात्मा भृत एवायमभ्युपेतो भवत्यलम् ॥७१४॥
तम्मादालम्बनं तस्य नाभूतस्योगपद्यते ।
वैद्दि स्किमिदं देवेः 'न स्वसंवेदनात्' इति ॥७१५॥

पर आह-तुस्यं सदशम् आत्मनीवाकारेऽपि तत्केशादौ स्वसंवेदनं तस्यापि तदन-र्थान्तरत्वेनैव प्रतिवेदनात् । न हि तत्रापरं तहेदनमुपलभ्यते । इदमेव च स्वसंवेदनं यदन्य-निरपेक्षमुपलम्भनमिति भावः परस्यं ।

ननु इदं प्रागेव प्रतिविहितम् अन्योपलम्भस्य व्यवस्थापनात् , तिकं पुनरुपक्षेपेणेति चेत् ? नः अन्यथा दूपणप्रतिपादनार्थस्वात् । तदेवाह-भ्रान्तिरिति । 'न' इत्यनुवृत्तम् । यँदुक्तं 'तुल्यम्' इति । तत्रः कुतः ? भ्रान्तेर्विभ्रमात् मिध्यात्वात्तदाकारस्य । न हि ज्ञानाकारस्य मिध्यात्वमुपपत्रं ज्ञानस्यैव तत्प्रसङ्गात् । प्रसिद्धश्च भ्रान्तितया तदाकारः । ततो न स्वतस्तस्य संवेदनम् । अभ्रान्तिरेवासो ज्ञानरूपतया भ्रान्तिन्तु बहीरूपत्वेनैवासतेति चेत्ः नः तस्य तथाऽ । नभासनात् , अन्ताकृपतयैव प्रतिपत्तेः, अप्रतिभासने च न भ्रान्तिः, अतिप्रसङ्गात् । प्रतिभासत् सत एव ज्ञानान्तरे तद्रपतया । तदाह 'अन्यन्न चेत्' इति । अन्यन्न ज्ञानान्तरे तत्प्रतिभासं इति भ्रान्तिः तद्गकारः चेत् यदि इति । तत्रोत्तरमाह—'मतम्' इति । 'न' इत्यिधकृतम् । इदमभिमतं न सम्भवतीरयर्थः । न हि ज्ञानाकारस्य ज्ञानान्तरे प्रतिभासनम् अनन्यवेद्यतया

१ -क्तप्रतीतितः आ०,व०,प०। २ -तमपि वा-आ०,व०,प०। १ ततः सूक्त-आ०, व०, प०। ४ तदर्था-आ०, व०, प०। ५ "एतदेव स्वसम्वेदनं यदन्यागोचरत्वै सित प्रकाशनं नाम।"-प्र० वार्तिकास्त्र० १।४६६। ६ युक्तं आ०, व०, प०। ७ -सवित आ०, व०, प०।

तद्भ्युपगमात् । अन्यस्येव तत्र प्रतिभासनिमिति चेत् ; कथं तत्केशादेर्भ्रोन्तित्वम् ? अन्यस्येव तद्युपपत्तेः । तत्सादद्यादिति चेत् ; तस्यापि कथं तत्त्वं येनेवमुच्येत । तत्र बहिरसतः केशादेः प्रतिभासनादिति चेत् ; नः प्राच्येऽपि तज्ज्ञाने तथैव तत्प्रसङ्गात् । इति सिद्धं मुख्यत- येव तस्य भ्रान्तित्वं तैतश्चाऽस्वसंवेदनिमिति विद्तीयेऽपि ज्ञाने तदनुप्रविष्टस्येव तस्य प्रतिभास- नम् । बहीरूपत्वं तु ज्ञानान्तरोपदर्शितमेवेति चेतः नः तत्रापि 'न हि' इत्यादेदींपस्य परिश्र- ५ माद्व्यवस्थापत्तेः ।

<sup>3</sup>एतनैव तद्पि प्रस्युक्त यदुक्तमलङ्कारे—''विकल्पो ग्राह्यग्राहकोल्लेखेनोत्पत्तिमान् सोऽपि स्वरूपं ग्राह्यग्राहकरूपरहित एव परेण तथा व्यवस्थाप्यते न तस्यापि स्वतो व्यवस्था'' [ प्र० वार्तिकाल० ३।३३० ] इति । कथम् ?

> विकल्प एव नैवं स्यादनवस्थानदोपतः । १० तद्भावे कथं नाम वचोऽप्येतत्त्रवर्राताम ॥७१६॥ ''वाच्यवाचकसम्बन्धज्ञाने हि वचनं भवेत्। नापरं तच विज्ञानमन्यत्र सविकल्पकात ॥" [ तत्संस्काराद्वचोवृत्तिरित्यप्यतेन दृपितम् । विकल्पभादिसंस्कारस्तदभावं न यद्भवेत ॥७१८॥ १५ तद्वचोऽपि न चेन्नास्य नियद्धस्यावछोकनात । म्रान्तिरेव त्रवेयं चेत्केयं भ्रान्तिर्निगद्यताम् ॥७१८॥ र्वेचस्यविद्यमानेऽपि तत्सत्त्वारोपणं यदि । विकल्पादेवं नन्वेतत्तवभावस्ततः कथम ? ॥७२०॥ मिध्याज्ञानं ततः किञ्चिद्वस्त्वत्रस्यैव कथ्यताम् । 20 बाह्यमेव च तद्वाह्यं तन्मिथ्यारूपिमस्यपि ॥७२१॥ तज्ज्ञानस्य स्वरूपञ्च तद्वन्मिथ्या भवेद्यदि । तद्वदेव न तस्य स्यात्स्वसंवेदनमाञ्जसम् ॥७२२॥ अस्ति चैतत्ततस्तन्नासत्यं सुक्तमिदं ततः । 'न स्वसंवेदनात्त्रुल्यं भ्रान्तेरन्यत्र चेन्मतम्' ॥७२३॥ इति । २५

कथं पुनर्बोद्यस्य महणम् ? कथञ्च न स्यात् ? स्वाभिमुखेन रूपेण तद्योगात् । स्वरूपस्यैव हि तेन महणमुपपत्रं न बाह्यस्य, तद्भिमुखेनैव रूपेण महणं न स्वाभिमुखेनेति चेत् ; किमेवं द्वे रूपेस्तः ?तथा चेत् ; कुतस्तयोः प्रतिपत्तिः ? परस्पराभ्याभिति चेत् ; तथा

१ ततश्च स्व-आ०, ब०, प०। २ द्वितीये वि-आ०, ब०, प०। ३ एकेंनेतद्पि आ०, ब०, प०। ४ विकल्पे एव आ०, ब०, प०। ५ निबन्धस्वा-आ०, ब०, प०। ६ वाच्यस्य वि-आ०, ब०, प०। ७-व तन्नेत-आ०, ब०, प०।

सित देवदत्तयज्ञदत्तपरिष्ठिन्नमित न द्वयमिति वेद्येत, 'मया विदितमेतत्' इति च न स्यात् कर्तुरसंवेदनत्वेनानवभामनात्। ततश्च ते एव स्वसंवेदने स्याताम्। तथा च सन्तानान्तरप्रतिपन्नवद्प्रतिपत्तिर्द्वयोः। अत एवात्मा द्वयोः प्रतिपत्तेष्यते, अन्यथायं प्रसङ्ग इति परः; अत्रोच्यते—

स्ववेदनेतरत्वेन पूर्वन्यायानतिक्रमात् । सोऽपि पर्यनुयोगेन नैवानेन विमुच्यते ॥७२४॥

यदि स्वसंवेदनरूप आत्मा तस्य स्वात्मनि निमग्नत्वात् न परवेदनम् । परस्यापि वेदने को विरोध इति चेत ? 'तेन रूपेण परं वेत्ति परेण वा' इति विकल्पयोरेकत्र स्था-तब्यम् । 'स्वरूपेण वेत्ति' इति न युक्तम् , 'स्वरूपस्य स्वात्मनि व्यवस्थानात् । स्वरूपे विनिवेष्टं १० यद्रपं म्वाभिमुखमेव, तत्कथं परं वेत्ति ? अन्यमुखञ्चेत् ; तेन तर्हि स्वात्मा न प्रतीयते । ततः सन्तानान्तरवेदनवन्न द्वयप्रतीतिः । यस्य तदाभिमुख्यद्वयं स एक एवेनि चेत् ; 'द्वयमेतत्' इति कः प्रतिपत्तिमान् ? स एव इति चेत् ; पुनराभिमुख्यद्वयेन प्रयोजनमित्यनवस्थानं स्यात् । ततः स्वसंवेदनरूपत्रयम् ततस्तद्वेदने पर आत्मोपगन्तव्यः पुनरपर इति महत्यनर्थपरम्परा । तत: स्वविषयमेव ज्ञानं न बहिर्विषयमिति चेतु : कथमेवं कवित्कस्यचिद्विश्रम: स्यातु ? १५ असद्वभासित्वं हि विभ्रमः, तच वहिर्विषयस्यैव सम्भवति न स्वरूपविषयस्य, स्वरूपस्य विद्यमानत्वात् । विश्वम एव मा भूदिति चेत् ; नः तस्य प्रसिद्धत्वात् । विचारासहैव तत्त्रसिद्धिरिति चेत ; कोऽसौ विचारो यदसहत्वं तत्त्रसिद्धेः ? 'कथं पुनः बाह्यस्य प्रहणमृ' इत्यादिरेत्रेति चेत् ; नः तस्य जडत्वे स्वयमेवासम्भवादप्रतिपत्तेः। न हि तस्य स्वतः प्रतिपत्तिर्जाङ्यान् । परतः इति चेत् ; नः ततोऽपि स्वरूपमात्राभिमुखात्तदयोगान् 'स्वरूपस्य स्वान २० त्मिनि इत्यादिवचनात् । विचारेऽप्यभिमुखमेव तदिति चेत् ; नः तत्रापि 'किमेवं द्वे रूपे स्तः' इत्यादेनिरवशेषस्य प्रसङ्गस्योपनिपातान् । तन्न जैंडो विचारः । चेतन एवेति चेत् , तस्याप्येका-कारत्वे कथं तत्र परापरस्य पूर्वपश्चोल्छेखस्य तदुत्तरोल्छेखस्य चोपदर्शनं विरोधात् ? अनेकाकार-स्वेऽपि यदि प्रत्युल्लेखं तद्भेद्स्तदा कुत 'इदमत्रोत्तरम्' इति पूर्वपक्षतदुत्तरयोर्विपयविषयि• भावज्ञानम् ? पूर्वपक्षोल्छेखस्य तदुत्तरं तदुल्छेखस्य च पूर्वपक्षे प्रतीत्यभावात् । न च हत्द्भान २५ वापरिज्ञाने विचारः, तस्य ताद्रूप्यान् । सन्तानरूपेण भेदो विद्यत इति चेन् ; नः तस्यावस्तुसत्त्वे विचारस्यापि तत्त्वापत्तेः ताद्रूप्यान् । तत्र च दोपस्य वक्ष्यमाणत्वान् । वस्तुसदेव तद्रुपमिति चेतु : नः "आत्मसिद्धिप्रसङ्गात् , परापरज्ञानपर्यायाविष्वग्मावस्यैवात्मत्वात् , सति तस्मिन् निर्वाधमेत्र बाह्यप्रहणं स्वपररूपगोचरस्याभिमुख्यद्वयस्य तत्र भावात् । तद्द्वयप्रतिपत्तावष्यपरे-

१ स्वरूपं स्वा-आ०, ब०। स्वरूपस्या-प०। २ विशिष्टं प०। ३ तस्याविद्धस्वात् आ०, ब०। ४ विश्रमप्रसिद्धिः । ५ जातो वि-भा०, ब०, प०। ६ विषयविषयिभावापरिज्ञाने । ७ नासिद्धि-आ०, ब०, प०। ८ स्वरूपगो-आ०, ब०, प०।

णाभिमुख्यद्वयेन प्रयोजनं तत्प्रतिपत्ताविप तदन्येनेत्यनवस्थानमिति चेत् ; नः विचारोल्छेखभेद-प्रतिपत्ताविप एवंप्रसङ्गात् तत्रापि तदाभिमुख्यभेदेन प्रयोजनं तत्प्रतिपत्ताविप तदन्येन तत्प्रति-भेदेनेत्यनवस्थानस्याविशोषात् । नास्त्यनवस्थानम् , परतस्तदुल्लेखानामपरिज्ञानान् । 'परतो हि तत्परिज्ञाने तत्राभिमुख्यभेदापेक्षणात्तद्भवत्यनवस्थानं तत्परिज्ञानेऽपि तद्परौभिमुख्यभेदस्यावश्यापे॰ क्षणीयत्वात , न चैवम , स्वत एव तेपां परिज्ञानात् । स्वतः परिज्ञाने परस्परस्वरूपापरिज्ञानात् ५ कथं तन्नानात्वपरिज्ञानम् ? इत्यपि न मन्तव्यम् ; तत्परिज्ञानस्य तर्वविष्वगभावात्मना विचारे-णैव भावात, तस्य निरवशेपतदुल्लेखविपयत्वादिति चेत् ; सिद्धं नः समीहितम्, आत्मरूपयोरिप स्वपराभिमुखयोरेवमात्मनैव तदभेदिना प्रतिपत्तरनवस्थानदोपानवतारात् । पराभिमुख्यस्यापि स्ततः परिज्ञाने तद्पि स्वाभिमुखमेव भवेत . अन्यथा ततस्तत्परिज्ञानायोगादित्यन्यदेव पराभि-मुखं तद्भयुपगन्तव्यम् . तस्यापि स्वतः परिज्ञानेऽपि ततोऽपि परं पराभिमुखमभ्युपगन्तव्यः १० मिति कथं तदोपानवतार इति चेत् ? नः परापरस्य स्वाभिमुख्यस्याभावात् । कुतस्तर्हि परा-भिमु ख्यस्य परिज्ञानमिति चेत् ? प्रथमादेव स्वाभिमुखतः, तस्मात्तस्य कथि चद्व्यतिरेकात् . आत्मन स्तद्विवर्त्ते झीनस्वपराभिमुख्ययोर्प्येकमेव स्वसंवेदनमिति न स्वसंवेदनरूपत्रयं सम्भवति । व्यंतिरेकनयार्पणया सम्भवत्येवेति चेत् ; नः तथापि तत्परिज्ञानार्थमात्मान्तरपरिकल्पनं नय-तोऽप्येकान ततस्त तिरेकस्याभावात् . अन्यथा विचारात्तदुरुलेखानामपि ततस्तथा व्यतिरेके १५ तत्प्रतिपत्त्यर्थं विचारान्तरपरिकल्पनस्यापि प्रसङ्गात । तत इदमंविचारञ्जतयैव प्रतिपादितम-'तत: स्वसंवेदनरूपत्रयम्' इत्यादि ।

कथं पुनः स्वपराभिमुखयो रूपयोरात्मनश्चान्वियव्यितरेकितया विरुद्धधर्माध्यासे सित परस्परमिथिव्यमाव इति चेत् ? नः विचारतदुष्ठेखानामिप तत एव तद्भावापत्तेः । विचारोऽपि मा भूदिति चेत् ; क पुनिरदानीं भवतः "स्थितः (ता) प्रज्ञता ? संवेदनाद्वैत २० इति चेत् ; भेदे जीवित कथं तद्द्वैतम् ? निराकृते तिसमन् तिदिति चेत् ; नः विचारादेव तिन्नकरणात् तस्य चाभावात् । अविद्योपप्छतानामस्त्येव विचारः, तत्परिशुद्धावेव तद्दभावादिति चेत् ; कुतः पुनस्तदुपप्रवापेक्षणं विचारस्य ? स्वयमप्युपप्रवत्वादिति चेत् ; कथं ततस्तात्त्वकं भेदिनिराकरणं तिद्विधिवत् ? कथं वा सित तिसमिन्नकपप्रवं तद्द्वैतम् ? तस्याप्यन्यतो विचारान्नराकरणादिति चेत् ; नः अनवस्थाप्रसङ्गात् । नायं दोपः प्रदीपकरुपत्वादिचारस्य । २५ प्रदीपो हि तैछवत्त्यादिकं निर्देद्ध स्वत एवोपशाम्यति न तत्र निमित्तान्तरमपेक्षते तद्विद्धान्ररोऽपि भेदजाळं निराकृत्य स्वत एव निराक्रियते न तत्र विचारान्तरमपेक्षते इति चेत् ; ततस्त-निराकरणं त्वाम तद्भाववेदनमेव । तच्च न स्वयम् ; तद्वपत्वेन विरोधात्—'अभावश्चेत्र वेदनम् , तच्चेत् नाभावः' इति । अविरोधे वा तद्वैतस्याप्यभावस्यैव वेदनत्विति नोपप्रवात्तस्य विशेषः ।

१ परतोऽपि तत्प-आ०, ब०, प०। २ -ज्ञानस्वरूपाभि-आ०, ब०, प०। ३ भेदविवक्षया। ४ भेद-ग्राहिनयेनापि सर्वथा भेदस्य सिद्ध्यभावात्। ५ -मिवचारितयेव आ०, ब०, प०। ६ विचारात्तदुल्लेखनमपि प०। विचारातदुल्लेखनमपि। आ०, ब०। ७ स्थितः प्रज्ञा सं-आ०, ब०, प०। ८ तदद्वैतस्याप्य-आ०, ब०, प०। ९ -दिकरैर्निद्-आ०, ब०, प०। १० नाम निवे- प०। नाम तदभावे निवे-आ०, ब०।

नापि तद्धेतुत्वेन ; अभावस्य वत्योगात् । ततो नोपप्तवरूपाद्विनारात् भेदिनिराकरणम् । अतु-पप्तवरूपत्वे तु तस्य तदेकयोगक्षेमत्वेन आत्माप्यनुषप्तव एव स्वपरपरिच्छेदस्वभावाविष तस्येति कथन्न बाह्यप्रहणम् ? तदेवाह् –

# सत्यं तमाहुराचार्या विद्यया विश्वमैश्च यः ॥३८॥ यथार्थमयथार्थं वा प्रभुरेषोऽवलोकते । इति ।

सत्यम् अवितथम्। तम् आत्मानम् । आत्मन एव विचारविषयतया प्रस्तुतत्वात् । आहुः आवेदयन्ति । के ? आचार्या विचारज्ञानप्रवर्त्तका इति । अनेन सत्यात्मवादित्वाभावे तेषां तत्प्रवर्त्तकत्वाभावं पूर्वोक्तन्यायमावेदयन् अनुमानसिद्धं तत्सत्यत्वमावेदयति—कीदृशं तम् ? इत्याह—योऽयलोकतं पद्मति । कया ? विद्याया यथाविश्वतवस्तुम्प्पावलोकनशक्त्या । तद्-१० नेन 'साम्ह्रप्यमवलोकनिनिमत्तम्' इति प्रत्युक्तम् ; शक्तरेव तिन्निमत्तत्वोपपत्तेनिवेदितत्वात् । कमवलोकते ? यथार्थ यो येन स्वभावेन श्थितोऽधीः स्वयार्थस्तिमित्तं, सुंप्सुपेति समासः । तद्नेन 'सर्वमुपप्रव एव' इत्येकान्तः प्रतिविहितः । तथा हि — तद्कान्तस्य नाप्रतिपन्नस्येवाभ्युपमाः अनुपप्रव वत् । नापि क्रतिश्चिद्धपप्रवादेव तत्प्रतिपत्तिः तद्वतेष, अनुपप्रवात्तु तिंद्रप्रमाः अनुपप्रव हति ? न विधिमुखेन क्रतिश्चित्तत्वादिति, तद्धश्चणदोपोद्धावनेन प्रतिश्चेन्यप्रव एव प्रतिश्चित्वयते तैन्प्रमाणस्य प्रत्यक्षादेरसम्भवादिति, तद्धश्चणदोपोद्धावनेन प्रतिश्चेन्यप्रव एव प्रतिश्चित्ते चानुपप्रवे पारिशेष्यादुपप्रवस्ययेवावस्थानं गत्यन्तराभावादिति चेत् ; नः तत्रापि प्राच्यादेव दोपात् पारिशेष्यस्याप्युपप्रवत्वे ततोऽप्युपप्रवस्य र्तद्विपर्ययवद्व्यवस्थितेः । अंनुपप्रवत्वे तदेकान्तपरिहाणेः । उपप्रवस्थाप्युपप्रवत्वे ततोऽप्युपप्रवस्य र्तद्विपर्ययवद्व्यवस्थितेः । अंनुपप्रवत्वे तदेकान्तपरिहाणेः । उपप्रवस्थाप्युपप्रवत्वे ततोऽप्युपप्रवत्वत्वात् , व्यभिचरित कथमुपप्रवत्वम् ? न व्यभिचरितः चेत् ; तथापि कथं तत्त्वम् ? अव्यभिचारिस्वरूपस्यैवानुपप्रवत्वात् , व्यभिचरितः यथार्थावलोकनत्वादिति सूक्तं यथार्थमवलोक्तनः इति ।

पुनरिप तत्स्वरूपमाह-विभ्नमैश्च मिश्याकारमहणशक्तिविशेपेश्च । चशब्दः पूर्वसमुचयार्थः 'अयथार्थं मिश्याकारं योऽवलोकते' इत्यनेनािप मिश्याज्ञानसङ्गावमावेदयता
ज्ञानानां स्वत एव प्रामाण्यमिति प्रतिविहितम् , तत्र मिश्याज्ञानाभावप्रसङ्गात् । तथा हि —
स्वशब्देन ज्ञानस्वरूपमेवोच्यते । तद्यदि प्रामाण्यस्य प्रयोज्ञकं मिश्याज्ञानेष्विप भवेदिवशेषात्
दे इत्यभाव एव तेषां भवेत् , सित प्रामाण्ये मिश्यात्विदरोधात् । अभावे च मिश्याज्ञानानां चोदनावत् प्रस्रागमस्यापि धर्मे तज्ञ्ञानजननद्वारेण प्रामाण्यात् ''अधर्मे चोदनैव प्रमाणम्''
[ ] इस्यपर्यालोचितमेव वचनं भवेत् ; "अन्ययोगव्यवच्छेदाभावेनावधारणानुपपत्तेः ।

१ हेतुत्वायोगात् । २ बौद्धमतम् । 'साधनं मेयहपता''-प्रश्वातिकालः २।३०६ । ३ सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते । ४ उपष्ठवैकान्तप्रतिपतो । ५ इति कथन्न वि-भाग्नवः,पः । ६ भनुपष्ठवत्वप्राहकप्रमाणस्य । ७ -पात्तरप्रति-भाग्नवः,पः । ८ अनुष्ठववत् । ९ पारिशेष्यस्य अनुपष्ठवह्नपत्वे । १० -पि तयादि-भाग्नबः,पः । ११ -चरतीति भाग्नवः,पः । १२ तद्वलोकस्य भाग्नबः,पः । १३ -न स्व-भाग्नबः,पः । १४ 'चोदनैव प्रमाणश्चे रयेतद्धमे ऽवधारितम्'-मी० इलो० चो० सू० इलो० ४ । १५ -द्रष्टव्यम्-पृ० २५ टि० १४ ।

मिथ्याज्ञानेषु प्राप्तमिष प्रामाण्यं वैद्याधकप्रत्ययेनापोद्यत इति चेत् : तदादि तेपामेव स्वरूपम-विशिष्टं कथमपवादः ? तेषामेव तत्त्रसङ्गात । न चैवम , सत्यपि वाधकप्रत्ययोपनिपाते तैमिरि-कस्य द्विचन्द्रप्रतिभासानियत्तेः । तत्स्वरूपादन्यदेव अप्रामाण्यमिति चेत् 🖫 तत्रापि यदि ज्ञान-स्वरूपस्य निरपेक्षं प्रयोजकरवं स एव दोपो मिध्याज्ञानेष्विप तुरुपसङ्घ इति । बाधकप्रत्यय-विरहृज्यपेक्षस्यैव तेंस्य तेत्र प्रयोजकत्विमिति चेतु : न तिह स्वतः प्रामाण्यम् , परसञ्य- ५ पेक्षत्वे परत एव तदुपपत्तेः । र्ज्ञानरूपमेव ै तँद्विरहः भावान्तरस्वरूपत्वादभावस्य, तस्मादयम-प्रसङ्ग इति चेतः नः मिथ्याज्ञानेष्यपि तद्भुपसद्भावेन तृद्धिरहप्रसङ्गात् । भवतोऽपि भूतलः मेव घटाभावं व्रवतः सवटमि भूतलं तद्भावः कस्मान्न भवतीति चेत् ? न भूतलस्य तद-भावत्वम् अपि तु तत्कैवल्यस्यैव "एकस्य कैवल्यमेव परस्य वैकल्यम्" [हेतुवि० ५० १८८] इति वचनान् । न च कैवल्यं भूतलमेव; ैंतद्भेदस्यापि तत्र प्रतिभासनान् । बाधाविरहस्यापि १० <sup>99</sup>ज्ञानात् कथञ्चिदर्थान्तरःवे नैकान्ततः स्वतः प्रामाण्यम्, निरपेक्षतया ज्ञानमात्रादेव भावे तदे-कान्तोपपत्तेः । न हि तद्विरहापेक्षया भवतो निरपेक्षत्वम् । <sup>अत्</sup>तद्विरहोऽपि ज्ञानमेव, कथिन्वन् <sup>२३</sup>तद्द्यतिरेकात् . अज्ञानस्येतद्नुपपत्तेः । न ह्यज्ञानस्य ज्ञानात् <sup>अ</sup>कथश्चिद्प्यव्यतिरेकः । ततस्तद्-पेक्षत्वेऽपि तत्प्रामाण्यस्य न म्वतस्तद्भावविरोधः, स्वतःशब्देनं अज्ञानस्यैवापेक्ष्यतया प्रत्या-ख्यानादिति चेत् ; न; सत्यपि ज्ञानत्वे तेन<sup>ग्ट</sup> <sup>अ</sup>तद्र्यतिरेकानपह्नवात् । तदनपह्नवे च कथं १५ तदपेक्षस्य स्वतो भाव: १ परत एव भावोपपत्तेः, परनिरपेक्षस्यैव भावस्य स्वतो भावत्वान् ।

परिच्छेदकत्वमेव प्रामाण्यम् , तच स्वन एव ज्ञानानाम् , तिकं तत्र वाधाविरहस्य व्यपेक्षयेति चेत् ? नः "तन्मात्रस्य मिध्याज्ञानेष्विप मावान् । न तन्मात्रं प्रामाण्यम् , अपि तु यथार्थप्रतिमासरूपस्तिद्विशेप ६ति "चेतः ; "तस्य तिई किमन्यत्प्रयोज्ञकम् अन्यत्र वाधाविर- हात् ? तिद्वेशेपोऽपि स्वतः एवं , वाधाविरहात् तस्य ज्ञप्तिरेवेति चेतः ; नः स्वतस्तद्भावे अति २० प्रसङ्गस्यामिहितत्वान् । स्वतोऽपि शक्तिविशेपाधिष्ठानादेव "तिद्वेशेषो न "वन्मात्रादिति चेतः ; नः शक्तिविशेपस्यैव प्रयोज्ञकत्वे परतः प्रामाण्यापत्तेः । एतद्र्थमेव शक्तिविशेपवाचिनो विद्यापदस्यात्रोपादानम् । तत्र व न मिध्याज्ञानसम्भवः, ज्ञानमात्रस्य तत्प्रयोज्ञकस्य वित्रप्ति भावेन प्रामाण्यस्यैव प्राप्तेः । न च मिध्याज्ञानामावः, दत्तोत्तरत्वान् । तस्मादुपपत्रं मिध्याज्ञानसद्भावेन २५ "स्वतः प्रामाण्यप्तर्याख्यानम् ।

१ बोधकप्र-आ०,व०,प०। २ अप्रमाणिम-आ०,व०,प०। ३ प्राप्ताण्यप्रसङ्गः। ४ ज्ञानस्वरूपस्य। ५ अप्रमाण्ये। ६ ज्ञानस्वरूप-ब०। ७ बाधकविरहः। ८ बाधिवरहः। ९ घटासावः। १० कैवल्यभूतलयोर्भेदस्य। ११ -नार्थिद्विद-आ०, ब०, प०। १२ बाधाविरहोऽपि। १३ -त्तद्व्यिति-आ०, ब०, प०। १४ क्यि द्वद्य-आ०, ब०, प०। १५ काधाविरहेण। १७ ज्ञानभेदाविलोपात्। १८ परिच्छेदमात्रस्य। १९ चेत् न स तस्य आ०, ब०, प०। २० परिच्छेदविशेषस्य। २१ उत्पद्यते इति शेषः। २२ परिच्छेदविशेषः। २३ न ज्ञानसामान्यसामग्रीतः। २४ इलोके।-त्रोपादानात् आ०, ब०, प०। २५ प्रामाण्ये। २६ मिथ्याज्ञानेऽपि। २७ -वे स्वतः प्रामाण्येन प्र-आ०, ब०, प०।

कः पुनरसौ यो विद्यया यथार्थं विभ्रमैश्चायथार्थमवलोकते ? इत्याह-एषः प्रत्या-रमवेदनीयः इति । अनेन प्रत्यक्षवेद्यत्वमारमनः प्रतिपादयता तन्निपेधवादिनः प्रत्यक्षवाधनं प्रति-पादितम् । कीटशः पुनरेपोऽपि ? इत्याह-'प्रभः' इति । प्रभुत्वं पुनस्तस्य यथार्थाद्यवलोकने विषयाकारस्य व्यतिरिक्तविज्ञानस्य चानपेक्षणात् । एतदपि कृत इति चेत ? तथैव तस्य स्वतो 4 ऽनुभवात् । निरूपितञ्चैतत् । कतः <sup>१</sup>पुनर्यथार्थत्वमवलोकनस्य परिज्ञायत इति चेत् ? कृतश्च न परिज्ञायते ? तदुपायस्याभावादिति चेतु : कथं तदपरिज्ञाने तद्वचनम् ? परिज्ञानपूर्वकत्वात्प्रे-क्षावतां वचनप्रवृत्ते: । अग्त्येव तस्य परिज्ञानमिति चेतः तस्य तर्हि यथार्थत्वं कृतश्चित्परि-ज्ञातव्यम् अन्यथा तदुपायाभावस्य तत: परिज्ञानायोगात् । न तस्य यथार्थत्वं नापि तद्विपर्ययः र्तेदुभयविकल्पनिर्मुक्तत्वादिति चेत् ; नः तस्याप्यपरिज्ञाने वचनायोगात् । परिज्ञाने च यथार्थत्वं **१० त**स्य क्रतश्चिदवगन्तव्यम् , अन्यथा ततस्तन्निम् कत्वाप्रसिद्धेः । तत्परिज्ञानस्यापि तद्भयवि-करुपनिमु क्तिरेवेति चेत् ; नः प्राच्यादेव प्रसङ्गात , अव्यवस्थापत्तेश्च । ततो दूरमनुसृत्यापि यथा-र्थादेव कुतश्चिद्वेदनात्कचित्तन्नि म् तत्वपरिज्ञानम् । तस्य च यथा यथार्थत्वपरिज्ञाने कश्चिदु-पायस्तथा विषयावलोकनस्यापीति नोपायाभावात्तत्परिज्ञानप्रतिक्षेपः । तदनेन अयथार्थत्वपरि-ज्ञानस्याप्यप्रतिक्षेपो निरूपितः । <sup>४</sup>तत्रापि वाधकस्योपायस्याभावात् तस्यापि प्रतिक्षेप इति चेत् : ्प<sup>ं</sup>अस्ति तर्हि बाधकः बाधकादेवास्यापि<sup>६</sup> "तदुपपत्तेः । न मया कुतश्चित्तत्परिज्ञानं प्रतिक्षिप्यते यतोऽयं प्रसङ्गः अपि तु परप्रतिपादितस्य तत्परिज्ञानोपायस्य बाधावैधुर्यादेरनुपायत्वमेवापाद्यत इति चेतु : न: अनुपायस्य तदापादनस्याप्ययोगात् । व्यभिचारादिदोषोद्भावनं तत्रोपाय इति चेतु : नः ततोऽप्ययथार्थात् तदयोगात् । यथार्थमेव तदिति चेतु : सिद्धं तिह यथार्थत्वमव-लोकनस्यापि तद्दोपोद्धावनवत्तस्यापि कुतश्चित् तत्त्वपरिज्ञानोपपत्तेः । ततः सक्तम-'सत्यम' २० इत्यादि ।

यदि पुनर्नील्झानं न नीलाकारम् अपि तु बोधरूपमेव कथं नीलस्यैवेदिमिति विशेषो बोधरूपतया विपयान्तरं प्रत्यपि तस्याविशेषात् ? नील एव व्यापारात्तस्यैव तन्न पीतादेरिति विशेषो चेत्; न; निराकारत्वे व्यापारस्यैव तादशस्याप्रतिवेदनात् । अस्ति चायं विशेषो विषयान्तरव्यावृत्तिलक्षणः, ततो नील्बोधरूपतया द्विरूपमेव नील्झानम्, तथैवानुस्मरणाच । अनुस्मर्थ रणं हि तस्य द्विरूपतयैव 'नील्झानमासीत्' इति नील्बोधरूपद्वयोरुलेखेन तदुत्पत्तेः प्रतिवेदन्तात् । न हि स्वयमनुभयरूपस्य उभयरूपतया स्मरणे अधिरोहणमा तस्मर्पणमुपपन्नम् । अवद्यं चेद्मुपगन्तव्यम्, अन्यथा वितत्तरस्तरस्मरणस्य वित्तरस्तरस्मरणस्य वित्तरस्तरस्मरणस्य वित्रस्तरस्तरस्व विशेषाः वित्तरस्तरस्मरणादेरेकाकारादिकत्वान

१ पुनर्ष्ययथात्वं आ०, ब०, प०। २ तदुपायवि-प०। ३ तस्य यथार्थत्वं प-आ०, ब०, प०। ४ अयथार्थत्वपित्ञाने। ५ यतः अप्रसिद्धप्रतियोगिकोऽभावो नास्ति अतः बाधकाभावस्य प्रतियोगिभूतो बाधकोऽ-प्यस्त्येव। ६ अयथार्थत्वपरिज्ञानस्यापि। ७ अप्रतिक्षेपोपपत्तोः। ८ प्रसङ्घाद्पि तु आ०, ब०,प०। ९ न तन्नीला-आ०, ब०, प०। १० चेन्निरा-आ०, ब०, प०। ११ -त्मसर्पणमु-आ०, ब०। १२ प्रथमज्ञानात्। १३ विषयस्मरणस्य। १४ द्वितीयज्ञानात्। १५ प्रथमज्ञानस्मरणादेः।

नुपपत्ते: । एकाकारादिकञ्च ततस्तत्स्मरणम् , ततोऽपि तत्स्मरणादिकमुपलभ्यते । तथा च वा-तिकं तन्निबन्धनञ्च—

''अन्यथा द्यतदाकारं कथं ज्ञानेऽधिरोहित ।'' [ प्रव्याव २१३८० ] इति । ''यदि तत्तदाकारमात्मानं स्वसंवेदनेन नानुभवेत् कथं तदाकारतया ज्ञाने स्मरणे अधिरोव हेत् । अधिरोहणं तदाकारजननम्, तदिधरोहतीति क्रुतः ? तथैव प्रतिपत्तेः ।

#### एकाकारोत्तरं ज्ञानं तथा ह्यत्तरमुत्तरम् ।

#### तस्यार्थरूपेणाकारावात्माकारश्च कश्चन । द्वितीयस्य तृतीयेन ज्ञानेन हि विभाव्यते ।

द्वितीयज्ञानं पूर्वज्ञानद्वयाकारं स्वाकारञ्च विभाव्यते तृतीयेन, चतुर्थेन तदेव त्रयमेका-काराधिकमिति यावद् गणियतुं स्मर्जं वा शक्रोति ।'' [ प्र० वार्तिकाल० ] इति । ततो विपयज्ञानस्य विपयान्तरव्यावृत्तिलक्षणान् । तज्ज्ञानस्य चाकाराधिक्यलक्ष्णाद्विशेपादाकारवत्त्वमेव १५ अर्थज्ञानस्योपपन्नम् । तत्कथं विपयाकारिनरपेक्षत्वं तदवलोकैने प्रमुत्वमुच्यत इति चेत् ? अत्र पूर्वोक्तमेवोत्तरं विस्मरणशीलानुप्रहाय प्रतिनिर्दिशन्नाह—

#### विषयज्ञानतज्ज्ञानविशेषोऽनेन वेदितः ॥३९॥ इति ।

विषयज्ञानं नीलादिज्ञानं ताङ्कानं तिष्ठिपयमनुस्मरणम्, तयो विदेशेषो व्याख्यातः। अनेन 'प्रकादानियमः' इत्यादिना । वेदितो निक्षितः । तथा हि- यग्रन्यथानुपपन्नत्वं २० तिष्ठशेषस्य भवत्येव ततो विषयाकारव्यवस्थापनम् । न चैवम् ; तस्यासम्भवान् । तथा हि— स्वहेत् पैनिवद्धादेव शक्तिविशेषाद्विपयान्तरव्याष्ट्रितियमे किं तद्र्येन तद्कारितयमकल्पनेन ? कल्पयतोऽपि तिन्नयमं तच्छिकिविशेषस्यावद्याभ्युपगमनीयत्वात् , अन्यथा तिन्नयमस्यैवासम्भवादिति प्रतिपादितत्वात् । सति च तिद्वशेषे किमनेन परिश्रमहेतुना पारम्पर्येण—'तिद्वशेषात् ज्ञानाकारस्याकारिवशेषः, तंतोऽपि विषयनियमः' इति ? तिद्वशेषादेव तिन्नयमोपपत्तेः। ततो न २५ तिन्नयमलक्षणात् विषयज्ञानविशेषात् आकारवत्त्वव्यवस्थापनमुपपन्नम्, अन्यथेव तस्योपपत्तेः। नापि तद्नुस्मरणगतादाकारत्रयलक्षणादिशेषात् ; तस्यैवासिद्धेः । सिद्ध एवासौ विषयज्ञानो-पसमिर्पताभ्यां नीलवोधाकाराभ्यां स्वाकारेण च, तत्र तल्लक्षणस्य विशेषस्य विभावनादिति

१-कनप्रमु-आ०, व०, प। २ यदन्यथा-आ०, व०, प०। ३-पिनवन्धादेव आ०, व०, प०। ४ शक्तिविशेषा पत्तो वि-आ०, व०, प०। ६ शक्तिविशेषादेव। ७ -वासिद्धिः आ०, व०, प०। ८ स्वाकारी च आ०, व०, प०।

चेतु : नः विषयज्ञाने विषयाकारस्यानन्तरन्यायेनाभावातु , तेन तत्समर्पणानुषपत्तेः । कथमेवं तस्य तदाकारत्वेन स्मरणम्-'नील्झानमासीत्' इत्युल्लेखरूपमिति चेत् ? भवेदेवेदं यदि 'नील-मेव ज्ञानं नीठज्ञानम्' इति तदुरुछेखार्थः स्यात् । न चैवम्, 'नीठस्य 'ज्ञानं नीठज्ञानम्' इति तदर्थस्वात् देवदत्तकम्वलवत् । एवमपि कथं नीलस्य स्मरणिमति चेत् ? रेतज्ज्ञानस्य कथम् ? - ५ तदाकारस्यानुकरणादिति चेत्; नः <sup>अ</sup>तस्यैव स्मरणापत्तेः । तत्र च 'आसीत्' इत्युल्छेखानुपप-निः,तदाकारस्य स्मरणगतस्यातीतत्वाभावात् । तात्कालिकस्यापि अतीततःज्ञानरूपतयाऽध्यारोपाः त्तदुपपत्तिरिति चेतु: कोऽसो तद्ध्यारोपः ? तदेव स्मरणिमति चेतु : कुतस्तर्हि तत्र तदाकार-स्य परिज्ञानम् ? न स्वतः; तेन तस्य बहिर्भु तस्यैव परिज्ञानात् । अन्यतस्तत्स्मरणादिति चेत : नः अनुभवाभावे तदनुषपत्तेः । न च स्वसंवेदनादपरस्तत्रानुभव इत्यपरिज्ञानमेव तस्य प्राप्तम । १० तन्न तदेवाध्यारोपः । नापि परः; 'तत्रैवासीत्' इत्युहेस्वप्रसङ्गात् । न चैवम्; 'नीलज्ञानमा-सीत्' इति विषयज्ञानस्मरण एव तद्वपलम्भात् । तद्परत्यापारस्य तत्रारोपात्तथा तद्वपलम्भ इति चेत ; कस्तर्हि तस्य तात्त्रिको व्यापारः ? निर्व्यापारस्य व्योमकुसुमाविशेषेणाभावापत्तेः । आत्मन्येव विषयज्ञानाकारस्य स्मरणमिति चेत् ; न तर्हि तत्रातीतत्वारोपः, तत्काछतया स्मरणेन निश्चयात् , निश्चिते च विपर्ययानुत्पत्तेः । अनिश्चयात्मना तत्रैव तज्ज्ञानं तद्घापार इति १५ चेन् ; न; विरोधान 'स्मरणं च, अनिश्रयात्मकं च' इति 'माता च वन्ध्या च' इतिवन् । ततो नापरस्तत्र्यापार इत्यतीतपरामर्शे एव नज्ञापारोऽनुमन्तव्यः । स च तद्गुप्रविष्टत्वे तद्विष-याकारस्य न सम्भवतीत्यॅननुप्रवेश एव तत्र तस्य वक्तव्य इत्यसिद्ध एवाकारत्रयात्मा विशेष:, स्मरणस्य स्वाकारस्यैकस्यैव भावात् । न च तस्यान्यथानुपपन्नत्वम् ।

## ''अन्य<mark>थानुपपन्नत्वमसिद्धस्य न सिद्ध्यति ।'' [न्</mark>यायवि० दलो० ११]

इति न्यायात् । तत्कथं ततो विषयज्ञानस्याकारवत्त्वमनुमानपद्वीमुपनीयते ? कथं पुन-स्तदाकारेण स्मरणेन नीलस्य तज्ज्ञानस्य वा परिज्ञानमिति चेत् ? नः 'स्वहेतृपनिबद्धादेव शक्ति-विज्ञेपात्' इति दन्तोत्तरत्वात् । अयमेव विषयज्ञानतज्ज्ञानयोर्विशेषो यद्विपयज्ञानस्य नीले स्वात्मिन शक्तिः स्मरणस्य तु 'नीले तज्ज्ञाने स्वात्मिन चेति । तस्मादप्रातीतिकमेवेदम्— 'तस्यार्थह्रपेणाकारी' इलादि ।

२५ कस्मात्पुनः शक्तिविशेपाडिपयज्ञाननःज्ञानयोर्विशेप उच्यते, न प्राह्मभेदादेव तद्भेदो वक्तव्यः ? प्राह्मभेदस्य नील्पीतादिलक्षणस्य परिम्फुटप्रतिभासविषयतया फलभेदान् , अनुमेय- शक्तिविशेपापेक्षया चातिप्रसिद्धत्वान् । अत एव च भट्टेन प्रतिपादितम्—

५ ज्ञानिसिति त—आ०, ब०, प०। ₹ तस्य ज्ञानस्य आ०, ब०, प०। ३ आकारस्यैव । ४ —नाद्यतः भा०, व०, प०। ५ —त्यनु—आ०, व०, प०। ६ -व वा भा—आ०, व०, प०। ७ नीलतङ्ग्रानस्वा-त्मिनि च आ०, ब०, प०।

"विर्थयव्यपदेशाच्च नर्ते ज्ञानिक्रियणम् । तज्ज्ञानात्मैन्यनेकत्वे य्राह्यभेदनिवन्धनः ॥ संवित्तिभेदः सिद्धोऽत्र किमाकारान्तरेण नः ।''. [

इति चेत् ; उच्यते-प्राह्यभेदः संवित्तिं भिन्दन् यदि तद्नुप्रवेशेन भिनत्ति ; कथन्नाकारवत्त्वं यत इंदं शोभेत-'किमाकारान्तरेण नः' इति । नात्स्येव तस्य तदन्त्रववेश इति चेतः कथं ततः संवित्ति- ५ भेदो गगनस्यापि र्तंत एव तँत्प्रसङ्गान् । तस्य तेनानवष्टम्भान्नेति चेतः संवित्तेः कस्तेनावष्टम्भः ? विषयत्वमेवेति चेतु ; र्तद्पि नीलसंवित्तो नीलवनु पीतादेरपि कस्मान्न भवति ? अशक्तेरिति चेतु : कस्याशक्तिः ? विषयस्यैव पीतादेरिति चेतु : नः तदश ।वपि संवित्तिसामर्श्ये तदि-पयभावस्यावश्यम्भावात् , अन्यथा श्रीकिरूप्यादेरविषयत्वापत्तेरिति निवेदनात् । संवित्तरेवाशक्तिः, नीलादौ नियत एव विषये तस्याः शक्तिभावान विषयान्तरे विषयेयादिति चेन ; सिद्धस्तर्हि १० शक्तिभेदादेव संवित्तिभेदो न बाह्यभेदान् , <sup>३९</sup>नद्भेदस्यापि संवित्तिभेदादेवोपपत्तेः । स्वहेतोरेव <sup>श</sup>तद्भेदो न संवित्तिभेदादिति चेत् ; न; ततो नील्धवलादिरूपस्यैव भेदात् । <sup>भ</sup> ब्राह्यरूपमपि तदेवेति चेत् ; भवत्वेवम् , तथापि कुतत्तद्वगमो यतस्तन्निवन्धनं संवित्तिभेदं व्यात् ? संवित्ति-भेदादेव , न चैवं परस्पराश्रयः; संवित्तिभेदस्य तद्भेदादनवगमान् । <sup>35</sup>तद्भेदोऽपि हि संवित्तिं भिनत्त्रेव, न पुनस्तद्भेद्मवगमयति तस्यान्यत एवावगमादिति चेत् ; कुतस्तर्हि विश्वमसंवित्तीनां १५ भेदः ? तद्विपयात् केशोण्डुकादेरेव भेदादिति चेत : नः तस्यासत्त्वान : न चासतो भेदकत्वम तस्य वस्तुधर्मत्वेन तत्रासम्भवात् । विषयत्वमसतः कथमिति चेत् ? नः तस्यापि तद्वछेना-भावात् , संवित्तिवलादेव तदुपपत्तेः । ततो न बाह्यभेदस्य भेदकत्वम् अञ्चापकत्वात् । शक्ति-भेदस्य तु भेद्कत्वे नायं दोपः, सर्वसंवित्तिषु तद्भावान् । "तद्भेदस्यापि कुतोऽवगमो यत-स्तन्निबन्धनः संवित्तिभेद्रस्वयापि निक्ष्यत इति चेतः 'संवित्तिभेदादेव तन्निबन्धनान' इति २० वृमः । ततो न वाह्यभेदात्राप्याकारभेदात् संवित्तिभेदः शक्तिभेदादेव तदुपपत्तेरित्युपपन्नमक्तम्-'विषय' इत्यादि ।

यदि ज्ञानमर्थाकारं न भवति कथं तत्स्मरणे अर्थस्यापि नियमेन स्मरणम् 'नीलज्ञानमा-सीत्' इति ? सित भेदे घटस्मरणे <sup>१६</sup>पटस्येव तद्योगात् , तद्याकारत्वे तु तस्य भवत्येव तथा स्मरणं तत्र्यतिरेकेण ज्ञानस्येव स्मर्तुमशक्यत्वात् । सत्यत्यर्थात्तज्ज्ञानस्य व्यतिरेके तत्सङ्कल्लितः २५ स्येव स्मरणं विश्वभात् । विश्वभस्य च निमित्तं तस्य वैत्र तद्व्यापारः, तत्कार्यत्वं वा । ततो विषयसङ्कल्लितज्ज्ञानस्मरणस्य अन्यथेव भावात् न ततो विषयाकारव्यवस्थापनं विज्ञानस्योपपन्न-मिति चेत् ; उच्यते—

१ विषयस्योपदेशाचानर्थे प० । विषयस्यपदेशाचनर्थे आ०,व०। २ -त्मनैकत्वे आ०,व०,प०। ३ इतीदं आ०,व०,प० । ४ ब्राह्ममेदस्य । ५ संवित्यनुप्रवेशः । ६ ब्राह्ममेदादेव । ७ मेदप्रवक्षात् । ८ विषयत्वमपि । ९ श्रुक्तिरूपादेः आ०,व०,प०। रजतस्य । १० ब्राह्ममेदस्यापि । ११ ब्राह्ममेदः । १२ ब्राह्मस्पमेत्र तदेवेति आ०,व०, प० । १३ ब्राह्ममेदोऽपि । १४ मेदकत्वस्य । १५ शक्तिमेदस्यापि । १६ घटस्येव प० । १० तत्राच्यापा – आ०,व०,प०।

સ્ષ

30

''अर्थकार्यतया ज्ञानस्मृतावर्थस्मृतेर्यदि । भ्रान्त्या सङ्कलनं ज्योतिर्मनस्कारेऽपि सा भवेत् ॥

भ्रान्तिरिति सम्बन्धः । यद्यर्थस्य कार्यं विज्ञानम् अथाप्यर्थे कार्यं व्यापारा यस्येति ज्ञानः स्मृतौ नियमनार्थस्मरणम् अतस्तद्वमूढमतिसन्तानस्य तथा भवति प्रतिपत्तिः, एवं तर्हि ५ ज्योतिर्मनस्कारेऽपि तथा प्रतीतिः स्यात्। यथा विषयकार्यता विज्ञानस्य तथा आलोककार्यता मनस्कारकार्यतापि तेन द्वयसङ्क लनेनापि प्रतीयत । न हि कार्यत्वे कश्चिद्विशेषः । अथ विषये व्याष्ट्रतत्वात्तरसङ्कलनम् , मनस्कारे तत्राव्यापृतत्वात् तदा तस्यालांकेऽपि समान एव व्यापारः । न द्यालोकमपहाय रूपे व्याप्रियते । तदसदेतत्-तसाद्यथा आलोकप्रतिमासमिति न भवति तथा रूपप्रतिभासमिति न स्यात् । अथालोकोऽपि विषय १० एवान्तर्गतत्वात् 'रूपप्रतिभासम्' इति निश्चयेनैव गतः; न; आलोकस्य प्रकाशकत्वेन विषयत्वाभावात कथं तत्र व्यापारः ? अथ प्रकाशकोऽप्यालोको रूपनिपतितत्वादृप-मेव सम्पद्यत इति विषयः; तथा सति ज्ञानमपि प्रकाशकं रूपनिपतितत्वादृपमेवेति साका-रालोकवत् विज्ञानमपि साकारम् । यथा न रूपेण विनाऽऽलोको न ग्रहीतुं (-को ग्रहीतुं) शक्यस्तथा विज्ञानमपि, न हि रूपादिकं प्रकाश्यं विना विज्ञानं ममास्तीति कश्चिद्विजाः १५ नाति । तसाद्रपाद्याकारमेव विज्ञानम् एवमन्यथा तद्तुस्मृतौ रूपादिसारणायोगादति-प्रसङ्गात" [ प्र॰ वार्तिकारु० २।३८० ] इति चेत्; नायमपि दुँष्परिहरो दोपो यस्मान्न विषय इत्येव सर्वत्र स्मरणम् , यत्र शक्तिस्तत्रैव तदुभावात् । न च शक्तिरिष विषयनिबन्धना यतो नीलबदालोकेऽपि भवेत् , अपि तु तत्कारणादेव संस्कारात् । "तस्याप्य-नुभवाद् भावं नीछवदाछोके किन्न भावस्तस्यापि तद्वत्तद्विपयत्वात् , न ह्यसौ विपयंऽपि २० क्वचिदेव संस्कारकारी नान्यवेत्युपपन्नम् , एकम्पत्वादिति चेत् ; न; एकम्पत्वस्यासिद्धत्वात् , स्वहेतृपनिबन्धस्य प्रतिविषयं शक्तिविशेषस्य भावात् । अवदयं चैतदेवमङ्गीकर्त्तव्यम् , अन्यथा विषयाकारेऽपि ज्ञाने दोपोपपत्तेः । तथा हि-

यदि नीलस्य तज्ज्ञानाकारत्वात्तसमृतौ समृति: ।
आलोकोऽपि तदाकारस्तस्याप्येपा न किं भवेत् ॥७२५॥
नीलज्ञानमनालोकाकारं चेत्तदृशिः कथम् ?
तथापि तद्दशो व्यर्थं नीलेऽप्याकारकस्पनम् ॥७२६॥
आलोकादर्शने नीलमात्रस्येव दशिः कथम् ?
अन्यथा हि वचो न ह्यालोकमित्यादि दुष्यति ॥७२७॥
म्पे निपतनात्तर्यं तद्दष्टच्येव दृश्यिदि ।
नीलस्यापि भवेदेपा तिम्रपाताविशेषतः ॥७२८॥

१ ''विनालोको प्रहीतुम्''-प्र० वार्तिकाल० । २ -ना ज्ञानं ता० । ३ दुष्परिहारी आ०, व०, प० । ४ संस्कारस्यापि । ५ -ले व्यापा-आ०, व०, प० । ६ आलोकस्य ।

24

रूपमात्रावभासं तदर्थज्ञानं ततो भवेत् । न त्वालोकावभासं तन्न च नीलावभासनम् ॥७२९॥ विज्ञानं नीलनिर्भासमासीदिति ततः स्मृतिः । कथं यैतोऽर्थज्ञानस्य नीलाकारस्य कल्पनम् ॥७३०॥ विशेषापेक्षया नीले रूपदृष्ट्या न चेदृहिशः। 4 आलोकेऽपि विशेष: किन्नैव यन्नैवमुच्यते ॥७३१॥ यदर्थज्ञानमालोकाकारं प्राप्तं विशेपतः । ततः सङ्कलितालोकं तज्ज्ञानस्मरणं भवेत् ॥७३२॥ विषयाकारवादेऽपि तद्विपर्ययवादवत् । स्मरणातिप्रसङ्गस्य हन्त हन्ता कथं भवान् ? ॥७३३॥ 80 एतेन क्षणभङ्गाद्याकारत्वादर्थसंविदः । तस्सङ्कछनतस्तत्र स्मृतिः स्यादिति दर्शितम् ॥७३४॥ स्मृत्या च क्षणभङ्गादो नीलादाविव निश्चिते । प्रयासमात्रं तैत्र स्यादनुमानोपकल्पनम् ॥७३५॥

तस्माद्विपयाकारेऽपि विज्ञाने 'नीलसङ्कलितस्यैव तस्य स्मरणं नालोकादिसङ्कलि- १५ तस्य' इत्यत्र नापरमस्ति निवन्धनमन्यत्र तादृशाच्छिक्तिविशेप।दित्ययुक्तं तदृशैनाद्विपयाकारै- विज्ञानकल्पनं शक्तिविशेपादेव तस्य भावात् । न चान्यथैव भवतस्ततस्तत्कल्पनं धूमादेर्जलादि- कल्पनस्यापि प्रसङ्गात् ।

यत्पुनर्विपयकार्यतया विज्ञानस्य विषयसङ्कालितत्वेन स्मरणेऽतिप्रसङ्काय प्रतिपादितं 'यथा' इत्यादि, यचेदमपरम्-

''सर्वेपामिय कार्याणां कारणैः स्यात्तथा ग्रहः । कुलालादिविवेकेन न स्मर्थेत घटस्ततः ॥" [ प्र० वा० २।३८१ ] इति ; तदिष न शोभनम् ; शक्तिकल्पनयैव तस्यापि परिहारात् , अन्यथा इदमिष शोभनं भवेत्— 'यदि विषयकार्यस्वात्तदाकारं तज्ज्ञानं मनस्कारकार्यस्वात्तदाकारमिष भवेत् , न हि कार्यस्वे कश्चिद्विशेषः' इति । तथेदमिष्ं—

> सर्वेषामि कार्याणां कारणेः स्यात्समाकृतिः । कुलालाकारशुन्यस्य न घटस्योद्भवस्ततः ॥७३६॥ इति

तदिदमतिप्रसङ्गापादनं चपलकपिशावकस्य सुप्तभुजङ्गोत्थापनिमव परस्यैव विपत्तिमापादयित न निराकारज्ञानवादिनः, शक्तिप्रतिनियमादेव तेन तत्परिहारस्याभिधानात् । तदेवाह-

१ यथार्थशा—आ०, ख०, प०। २ क्षणभङ्गसिद्धौ। ३ -कारकत्पनं आ०, ख०, प०। ४ शोभनं भवैदिति शेषः।

# अर्थज्ञानस्मृतावर्थस्मृतौ नातिप्रसज्यते । इति ।

अर्थो नीलादिस्तस्य ज्ञानं तस्य स्मृतौ येयमर्थस्यापि तज्ज्ञानसंसर्गित्वेन स्मृतिस्तस्यां निराकारज्ञानवादिसम्मतायां नातिप्रसज्यते सैवार्थस्मृतिः 'ज्योतिर्मनस्कारादिभिः' इति शेपः।

कथं पुनर्नातिप्रसज्यते यावता निराकारज्ञानस्य साधारणतया सर्वविषयत्वं तत्स्मरण-५ स्यैवे च सर्वत्रेवानुभवविषये प्रवर्त्तनमापद्यत एवेति चेत् ; अत्र पूर्वोक्तमेव शक्तिनियममुत्तरी-कुर्वन्नाह-

## सरूपमसरूपं वा यत्परिच्छंदशक्तिमत् ॥४०॥ तद्वयनक्ति ततो नान्यत् व्यक्तिश्चेदसतः कथम् ? इति ।

यस्य नीलादेः परिच्छेदो व्यवसायो यत्परिच्छेदस्तस्य शक्तिः सा विद्यतेऽस्येति यतप-क्षणपरिणामादिकमालोकादिकं च न **ठयनिक्त** तत्परिच्छेदशक्तिमस्वाभावात् । कीदृशं तत यत्तच्छव्देन निर्दिश्यत इत्याह<sup>4</sup>-सस्तपं सस्वभावं रूपशब्दस्य स्वभाववाचित्वात् नीरूपः प्रध्वंस इतिवन्। कुतः पुनरिद्मवगनं यिङ्गानशक्तित एव विषयव्यक्तिनियमो न पुनस्तद्धत्पत्ति-सारूप्याभ्यामन्यतो वृति चेत् ? तदिदं निदर्शनेन प्रत्यादिशन्नाह्-असरूपम अविद्यमानं १५ तदिव बाशब्दस्येवार्थत्वान् । तात्पर्यमत्र-यदि तदुत्पत्त्यादेरेव ैतन्नियमः तेमिरिककेशादी न भवेत् तस्य नीरूपत्वेनाक।रार्पणक्षमस्य हेत्त्वस्य योग्यत्वादेश्चाभावात् । ज्ञानस्वरूपतया सरूपं एव तत्केशादिरपीति चेतु: नः तस्य ज्ञानादु 'बहिष्ट्रेनैव प्रतिभासनात्। भ्रान्तमेव बहिष्टुमिति चेन् ; किमिदं भ्रान्तमिति ? अविद्यमानमिति चेन् ; तस्य तर्हि कर्थं व्यक्तिः तदा-कारापेणक्षमस्य हेतृत्वस्य तत्राप्यभावान् ? तद्धि ज्ञानस्पतया सरूपमेवति चेत् ; नः तस्यापि २० तत्केशाद्यधिष्ठानतयैव प्रतिभासनात् । भ्रान्तमेव तद्धिष्ठानत्विमिति चेत् ; नः तत्रापि 'किमिदं भ्रान्तम्' इत्याचनुबन्धादृब्यवस्थापत्तेश्च । कुतो वा ज्ञानस्य तदाकारत्वम् ? अहेतुकत्वे नित्यत्वादिदोपान् । अनन्तरज्ञानादिति चेन् ; नः तस्मिन्नतादशेऽपि तदर्शनान् । अतादशादिप तद्भावे सन्मात्रमेव तत्त्वं भवेत् । तत एव सकलस्यापि विज्ञानवैश्वमध्यस्य सम्भवात् । तादः-शादेव व्यवहितादिति चेत् ; न; पूर्वं निमिरादिरहितस्य तद्भावात् । प्राग्जन्मभाविन इति २५ चेतु : प्रागपि तद्भावं कथमिदानीं तिमिरादिभावेऽपि तस्य तदाकारत्वम् ? अत एव तद्भाव-स्यानुमानमिति चेन् ; कथमेवं विधवागर्भाद्पि चिरव्यवहितस्य पतिसम्पर्कस्यैव नानुमानं यतो जारसम्पर्कद्वेषेण विधवा दृष्येत । सन्निहितादेव तत्सम्पर्काद्नयत्र गर्भाधानदर्शनादिति चेत् ; नः कथं तिह चिरव्यविहतस्य केशादिज्ञानस्यापि तदाकारापिकत्वम् ? सिन्नेहित एव नीलादौ

१ इति विशेषः आ०, ब०, प० । २ -वानुभव-प० । ३ अर्थज्ञानस्य तद्यदित्यु-आ०, ब०, प० । ४ -इ खखमा-आ०, ब०, प० । ५ विषयनियमः । ६ स्वरूप आ०, ब०, प० । ७ बहिः सत्त्वेनैव प० । ८ प्रतिभासात् आ०, ब० । ९ -निर्माते आ०. ब०. प० ।

तस्यापि दर्शनात् । चिरापकान्तादपि लाक्षासंस्कारात् कार्पासफलादो रागदर्शनादिति चेत् ;
नः तद्वद्विधवागर्भस्यापि ताह्यात्पतिसम्पर्कादेव प्रसङ्गात् । न च कार्पासरागस्यापि व्यवहितादेव
तत्संस्काराद्भावः, तदुपहिताद्वीजशक्तिप्रवन्धादेव सित्रिधिमतस्तद्भावात् । भवतु केशाद्याकारमपि
ज्ञानं सित्रिहितादेव तज्ज्ञानशक्तिप्रवन्धादिति चेत् ; तत्प्रवन्धो यदि तदाकारः कथन्न प्रवन्धतस्तदर्शनम् १ अतदाकारत्वे तु कथं ततस्तैमिरिकज्ञानस्य तदाकारत्वम् १ तत्प्रवन्धस्य तत्करण- ५
स्वभावत्वादिति चेत् ; तत्र्यक्तिस्वभावत्वमेव कस्मान्न भवति १ असतो व्यक्तिविपयत्वायोगादिति चेत् ; करणविपयत्वं कथम् १ द्रयत इति चेत् ; व्यक्तिरिप द्रयत एव । ज्ञानाकारत्वेन
सत एव साहद्यत्वेनासत इति चेत् ; नः तज्ज्ञानरूपत्वपरिज्ञानाभावस्य पूर्वं निवेदितत्वात् ।
तस्माद्सत एव तदाकारस्यापि ज्ञानशक्तितो व्यक्तिः । अत इद्मुच्यते सरूपकेशादिव्यक्तिरिप
विज्ञानशक्तित एव व्यक्तित्वात् असरूपतद्यक्तिवदिति ।

भवतु नाम वर्त्तमानस्य तच्छक्तितो व्यक्तिः सति तत्र शॅक्तिसम्भवात् , अतीतादेश्तु कथम् ? असति तत्र तदसम्भवादिति मन्यमानश्चोदयित<sup>\*</sup>—

#### 'टयक्तिश्चेदसतः कथम्' <sup>१</sup> इति ।

सत् वर्त्तमानम् असत् अतीतादि तस्य, कथम्? न कथव्चिद्रश्यक्तिः। चेच्छब्दः पराभिश्रायं द्योतयति ।

तदिदमर्पि निदर्शनबलेन तत्रापि शक्तिमबस्थापयन् परिहरति-

#### आरादपि यथा चक्षरचिन्त्या भावशक्तयः ॥४१॥ इति ।

आरादिप द्रादिष न केवलमासत्र एवेत्यिषशब्दः । यथा येन शक्तिभावप्रकारेण चक्षः तज्ञनितं झानं कार्ये कारणोपचारान् , तथैव अतीतादेरसतोऽिष व्यक्तिरिति । अयमत्र भावः – यदि झानसमये अतीतादेरभावात्र तत्र तच्छिक्तिव्यक्तिर्या दृरचन्द्रादाविष न भवेत् २० तस्यापि झानदेशे [ऽ]भावात् , अन्यथा नयनगोलक एव तत्प्रतिभासप्रसङ्गात् , तस्यैव तदेश-त्वात् । न चैवम् , द्वीयमि गगनतल एव तदुपलम्भान् । तदाकारापेकस्य तदेशत्वात्तस्यापि तदेशतयोपलम्भ इति चेत् ; नः पितरि विष्रकृष्टे पुत्रस्यापि तँतस्वरूपस्य विष्रकृष्टतयोपलम्भ-प्रसङ्गात् । झानस्यापि स एव देशो यत्र चन्द्रादिरिति चेत् ; त्थापि कथं तत्र दूरप्रतिभासनं ना (झाना)पेक्ष्या तँदेव प्रत्यासन्तप्रतिभासनप्रसङ्गात् । न चैवम् , सर्वदा चन्द्रादो दूरप्रतिभासन- २५ स्यैव भावात् । शरीरस्थस्यापि झानस्यातद्विषयत्वे न तद्पेक्षमिप दूरप्रतिभासनम् ; इन्द्रियान्तरज्ञानापेक्ष्यापि तत्त्रसङ्गात् । तद्विपयत्वे तदिष प्रथमझानवज्ञन्द्रादिदेशमेवेति कथं तद्वशादिप

१-पि तह्-भा०, ब०, प०। २ प्रतिबन्धस्तह्-भा०, ब०, प०। ३-पि ज्ञान-भा०, ब०, प०। ४ शिक्तसद्भावात आ०,ब०,प०। ५ चौदित आ०, ब०, प०। ६-पि द-आ०, ब०, प०। ७ तत्स्वरूपवि-भा०, ब०, प०। ८ तथाहि भा०, ब०, प०। ९ तदेव भा०, व०, प०। १०-त् वि-भा०,ब०,प०।

दूरप्रतिभासनम् १ पुनरि शरीरस्थापैरज्ञानापेश्चया तत्परिकल्पनायाम् अव्यवस्थापत्तिः । विषयदेशज्ञानकल्पनायाद्व योगिज्ञानस्य प्रैतिविषयदेशं भेदापत्तेनं योगी नाम कश्चिदेको भवेत् । सत्यिप भेदे तदेकमेव मेचकज्ञानस्याभ्युपगमादिति चेत् ; न; व्यापकात्मवादस्य व्यवस्था-प्रसङ्गात् । नापि तात्त्विके तद्भेदे तदेकमुपपन्नम् ; भेदेतरात्मवादस्यानभ्युपगमात् , नीलबोध- रूपतया तात्त्विक एव भेदे तदुपपत्तिप्रसङ्गाच । तथा च यत्तस्य कल्पितत्वप्रैतिपादकमलङ्कार- वचनम्—

''नीलान्न व्यतिरेकेण विषयिज्ञानमीक्ष्यते । ैज्ञानपृष्ठेन भेदस्तु कल्पनाशिल्पिनिर्मितः॥''[प्रव्वार्तिकालव्यावर्षेक्षा

\*तदश्लीलभाषितं भवेत् । अतात्त्विके तु तद्भेदे कथं तस्य विषयप्रहणम् ? आकारबलाभावात् । स्वाक्तित एवेति चेत् ; उपपत्तिमदेतत् , अन्यथा "कालदेशविष्ठष्टतया भावोपदेशस्याभावप्रसम्भात् , किन्तु नयनज्ञानाद्षि स्वविषये भिन्नदेशेऽपि व्यक्तिः स्वशक्तित एव भवेत् तथैव निरविद्यानुभवात् । तथा च कथं भिन्नदेशवत् भिन्नकालस्यापि स्मरणादेनं व्यक्तिः ? तन्नेर्व तत्रापि ज्ञानशक्तरेनिवारणात् । भिन्नकालवस्तुज्ञानं निर्विपयमेव तत्काले तद्विपयस्याभावादिति चेत् ; भिन्नदेशवस्तुज्ञानमपि कथं सविषयं तदेशे तद्विपयस्याप्यभावात् ? तस्य देशान्तरे विद्यमानत्वादिति चेत् ; इत्तरस्यापि कालान्तरे विद्यमानत्वादिति चेत् ; इत्तरस्यापि कालान्तरे विद्यमानत्वादिति समः समाधिः । सर्वस्यापि कालान्तरवर्त्तिनः किन्न व्यक्तिरिति चेत् ? देशान्तरवर्त्तिनोऽपि किन्न स्यात् ? स्वहेतुनिबद्धाच्छिक्तिनयमादिति चेत् ; नः अन्यत्राप्यस्यैव परिहारत्वात् । कथं पुनः शक्तयोऽपि देशकाल्यवित्रष्टप्रभावापेक्षप्रादुर्भावा इति चेत् ; नः तथा तासामचिन्त्यस्वात् । न हि शक्तयः 'कथिमत्थमेवोत्पन्ना नान्यथःपि' इति विचारयितुं प्रार्थन्ते । प्रमाणवलोपनीतास्तु परमभ्यतु- ज्ञायन्त एव, अन्यथा न किक्चिद्भवेत् अपहस्तितत्रहलावलस्यनस्यान्यत्रापि वस्तुव्यवस्थापनस्यासम्भवात् । तदेवाह—'अचिन्तया भावदाक्त्याः' इति । स्वपद्व्याख्यातमेतत्र' । चोद्यमानस्यासम्भवात् । तदेवाह—'अचिन्त्या भावदाक्तत्वः' इति । स्वपद्व्याख्यातमेतत्त्वः' । चोद्यमान्यव्यवस्थापन-स्यासम्भवात् । तदेवाह—'अचिन्त्या भावदाक्त्वाः' इति । स्वपद्व्याख्यातमेतत्वः' । चोद्यमान्ववः ।

## विषमोऽयमुपन्यासस्तयोश्चेत्सदसत्त्वतः । इति ।

अयमनन्तरः आरादिखादिः उपन्यासो दृष्टान्तो विषमो दार्ष्टान्तिकसहशो न भवति । ६५ सहशोन च दृष्टान्तेन भवितव्यम् । तृष्टेपम्यञ्च तयोदेशकालविश्रकृष्टयोः सदसत्त्वतः देश-व्यवहितस्य है हि तज्ज्ञानदेशे असत्त्वेऽपि व्यक्तिरूपपत्नैव तज्ज्ञानकाले भावात्, न कालव्यव-

१ -परिविद्या-आ०, ब०, प०। २ प्रतिविषयं देशभेदा-आ०, ब०, प०। ३ -वादप्रसङ्गान ह्युप-आ०, ब०, प०। ४-प्रतिपादितम-आ०, ब०, प०। ५ विज्ञानत्वेन भेद-प०। ६ तदक्रमलमा-आ०, ब०, प०। ७ कालदेशे पि प्रकृ-आ०, ब०। कालदेशेऽपि विप्रकृ- प०। ८ तत्रैव आ०, ब०, प०। भिन्नदेश इव। ९ भिन्नकालेऽपि। १० ज्ञानदेशे। ११ चेदन्य-आ०, ब०, प०। १२-वादिति आ०, ब०, प०। १३ -ख्यानमेतत् आ०, ब०, प०। १४ -हि तस्य हितस्य ज्ञानप्रदेशे प०। -हितस्य ज्ञानदेशे आ०, ब०।

हितस्य, तैदेशवत्तत्कालेऽप्यभावात् । चेत् शब्दः पराकृतभवद्योतयति । तैदिदं परिहरन्नाह -

#### यदा यत्र यथा वस्तु तदा तत्र तथा नयेत् ॥४२॥ अतत्कालादिरप्यातमा न चेन्न व्यवतिष्ठते । इति ।

यदा यस्मिन् काले यत्र यस्मिन् देशे यथा येन प्रकारेण वस्तु नीलधवलादि 'स्थितम्' इति शेपः । तद्वस्तु तदा तस्मिन् काले तत्र तस्मिन् देशे तथा तेन प्रकारेण प्रमित् प्रापयेत् व्यक्तिम् 'व्यक्तिः' इत्यनुवर्त्तमानस्य विभिन्तपरिणामेन सम्बन्धात् । क इत्याह—आतमा जीवः । अतत्कालादिः न विद्यन्ते तस्य वस्तुनः कालादयः काल-देशप्रकारा यस्यासावतत्कालादिः । अपिशब्दान् तत्कालादिरिप । यँगेवं तत्प्रकारत्वाद्विपया कारत्वं तस्यापद्यत इति चेत् ; सत्यम् ; सत्त्वप्रमेयत्वादिना तद्भयनुज्ञानान् , अन्यथा नीह्र-पत्वापत्तेः । अतत्प्रकारत्वं तु नीलाद्याकाराभावादिति निरवद्यम् ।

विपक्षे दोपमाह — चेत् एवमात्मा व्यक्ति न नयित चेतः न व्यवितिष्ठते न वस्तुव्यवस्थां प्रतिलमते । तत्वलु व्यवस्थां प्रतिलममानं कालदेशाकारमेदेनैव प्रतिलमते । तथा तत्प्रतिलम्भश्च कथं भवेत् आत्मा चेदतत्कालादिरिप तत्कालादिकं वस्तु न व्यव्य्यान् ? तदाकारज्ञानादेवित चेतः नः ततः स्वरूपमात्रपर्यवसायिनो भिन्नदेशादित्या तस्य तत्प्रति-लम्भानुपपत्तेः । न हि तात्कालिकनिरंशज्ञानानुप्रविष्टस्येव विषयाकारस्य भिन्नदेशादित्वम् । १५ तदाकारज्ञनकस्य भिन्नदेशादित्वात्तस्यापि भिन्नदेशादित्वमिति चेतः ; कृतस्तदाकारज्ञनकस्य भिन्नदेशादित्वम्वगतम् ? अन्यतस्तदाकारज्ञानादिति चेतः नः तत्रापि 'ततः' इत्यादेरनवस्थान-दुस्तरद्रोस्थ्यपतिवन्धनिवन्धनस्य प्रसङ्गस्योपनिपातान् । तद्रपितस्याकारस्य भिन्नदेशादित्वादिति चेतः ; नः परस्पराध्ययद्रिति चेतः ; तद्रपि कृतोऽवगतम् ? तज्जनकस्य भिन्नदेशादित्वादिति चेतः ; नः परस्पराध्ययद्रिति चेतः ; तद्रपि कृतोऽवगतम् ? तज्जनकस्य भिन्नदेशादित्वादिति चेतः ; नः परस्पराध्ययद्रिति चेतः ; तद्रपि कृतोऽवगतम् ? तज्जनकस्य भावातः । तच्चापेक्षकत्वातः । आपेक्षिकं २० हि भिन्नदेशत्वादिकम् ; किञ्चदपेक्षयेव तस्य भावातः । तच्चापेक्षयं नात्मैव, तत्र तज्ञाचानतात् । नाष्यन्यतः ; तस्य स्वाकारमात्रपर्यवसितेर्नाऽपरिज्ञानात् । न चापरिज्ञाते तरिमस्तदपेक्षं भिन्नदेशत्वादिकं सुपरिज्ञानम् , परिज्ञात एव प्रामादौ तदपेक्षया पर्वतादौ भिन्नदेशत्वादिपरि-क्रानस्योपल्यम्भान् । तत्र किञ्चदेततः ।

भवतु तर्हि तत्त्वं संविद्द्वैतमेव, देशादिभेद्रत्तु कल्पनारोपित एवेति चेत् ; तद्दिप २५ कल्पनं करमात् ? अहेतुकत्वायोगात् । प्राच्यादेव तत्कल्पनादिति चेत् ; तत्र भिन्नदेशत्वादिकं तत्परिज्ञानञ्च यदि परमार्थत एव किमन्यत्रापि न भवेत् ? कल्पनारोपितमेवेति चेत् ; न; 'तद्पि' इत्याद्यनुगमनाद्यद्(नाद) नवस्थोपनिपातात् । तदाह—यदा यत्र यथा वस्तु देशादि-

१ ज्ञानदेशवत् ज्ञानकालेऽपि । २ यदिदं प-आ०, व०, प० । ३ व्यतितिष्ट−ता० । ४ यदेवं आ०, व०, प० । ५ तस्य वि–आ०, व०, प० । ६ -तेन परि–आ०, व०, प० ।

સ્પ

भेदकल्पनं कार्यकारणरूपेण स्थितं तद्वस्तु तदा तत्र तथा नयेत् व्यक्तिम् । अतत्का-लादिरप्पात्मा सम्यग्बोधस्वभावो न चेन्न व्यवतिष्ठते तद्वस्तु व्यवस्थाविकलं भवतीत्पर्थः ।

विकल्पनमिप मा भून निर्विकल्पस्याद्वैतस्यैव भाषादिति चेत्; तदिप कुतः अनवगतस्या-५ व्यवस्थितेः ? "स्वस्पस्य स्वतो गितिः" [ प्र० वा० १।६ ] इति चेत् ; तत्कथमद्वैतम्, वेद्यवेदकावगमभेदस्यैवमिभधानात् ? तद्भेदेऽपि तदेकमेवेति चेत् ; नः क्रमेणावप्रहादि-भेदेऽपितदेकत्वप्रसङ्गान्। तथा च निव्यक्तिळं देशादिभेदेनै वस्तुव्यक्तिनयनम् , तन्नयनविधातुरा-त्मनो निव्यक्तिळत्वात् । व्याकुळ एवासी भेदे सत्येकत्वस्य व्याधातादिति चेत् ; अत्राह-न चेदातमा न व्यवतिष्ठते वेद्यादिभेदाकान्ताद्वैतैवास्तवव्याधातस्याविशेषादिति भावः । १० कल्पित एव तत्र वेद्यादिभेदो वस्तुतो निर्भेदस्वादद्वैतस्येति चेत् : नः कल्पमे यदा यत्र इत्यादेनिव्याकुळत्वस्याभिहितस्वान् । पुनर्षि विषक्षे दोषमाह—

#### व्यवहारविलोपो वा [ मोहाच्चेद्यथार्थता ] ॥४३॥ इति ।

'न चेत्' इति, एवं न चेत् 'घदा' इत्यादिप्रकारेण वस्तु व्यक्तिं नयस्यात्मा ; तदा व्यवहारः प्रवृत्त्यादिलक्षणस्तस्य विलोपो विलयः स्यात् । तथा हि-व्यवहारः कचिढिः १५ पये तदनुभवार्थिनो भवन् भिन्न एव भवति नात्मिनि, तस्यानुभूयमानत्वेन तद्विपयःवानुपपत्तेः । भिन्नेऽपिं नाऽप्रतिपन्ने मर्वत्र तत्प्रसङ्गात् । न चाकारवादिनो भिन्नप्रतिपत्तिरस्तीति निवेदितम् । अतो विल्रुप्यत एव व्यवहारः । वाशव्दः पूर्वदोपसमुचये ।

नास्त्येव देशादिभेदः प्रवृत्त्यादिरूपो व्यवहारो वा कवित्तदाश्रयस्य बहिर्भावस्यैवा-भावात् । तत्प्रतिभासम्तु विपर्यासोपनीत एव 'प्रितिभासः समस्तोऽपि वीसनावलनिर्मितः।'' २० [प्र० वार्तिकाळ० ३।३६५ ] इति वचनात् । तस्माद्यमयथार्थ एव । तदेवाह—'मोहा-चेदयथार्थता' इति । देशादिभेदव्यवहारयोरप्रथार्थत्वमविद्यमानस्वम् । कुतः ? मोहात् तत्प्रत्ययस्य विपर्यासम्बद्धात् चेत् शब्दः पराकृतद्योतने । तत्रोत्तरमाह—

> अत्यन्तमसदात्मानं सन्तं पद्यन् स किं पुनः । प्रस्फुटं विपरीतं वा न्यूनाधिकतयापि वा ॥४४॥ प्रदेशादिव्यंपायेऽपि प्रतियन् प्रतिकृष्यते । इति ।

न तावद्यमारोपितोऽपि देशादिभेदो व्यवहारो वा तद्विकल्पमनुप्रविशति तावन्मात्रस्यैव प्रसङ्गात् । न च तावन्मात्रं तद्भेदो व्यवहारो वा छोकस्यैवमनभिनिवेशादप्रतिपत्तेश्च । बैहिर्ग-

१ चेत्कथ-आ०, ब०, प०।२ तदभेदे-आ०, ब०, प०।३ -न च वस्तु-आ०, ब०, प०। ४ -तवस्तुब्या-आ०, ब०, प०।५ एव न चेत् आ०, ब०, प०।६ भिन्नेन विना प्र-आ०, ब०, प०। ७ ''भावनाभावनिर्मितः''-प्र०वार्तिकाल०। ८ -व्यवाये-आ०,ब०,प०। ९ बहुर्यतस्य तस्येव ते-आ०.ब०.प०।

तस्यैव तस्य तेनोपदर्शने पुनः अत्यन्तं पररूपवन् रैस्वरूपेणापि असदातमानम् अविद्यमानस्वभावं विपयविपयिणोर्देशादिभदं प्रवृत्तिप्राप्त्यादिरूपं व्यवहारञ्च पर्यम् अवलोकयन् ।
कथम् ? सन्तं विद्यमानमिव, असित सच्छव्दप्रयोगीत् इवार्थप्रतिपत्तिः 'अग्निमीणवकः' इतिवत् । सः अनन्तरोक्त आत्मा तस्यैव तथादिर्शित्वोपपत्तेः । किम् ? कस्मीत् । पुनरिति शिरःकस्पे प्रतिरूध्यते निषिध्यते, नेव निषिध्यतं इति यावत् । किं कुर्वन् ? प्रतियन् प्रतिपद्य- ५
मानः । किम् ? सन्तं विद्यमानमिष सन्तमित्यस्यावृत्त्या सम्बन्धाद्वस्यमाणस्य अषिशव्दस्य च
भिन्नप्रक्रमेण योजनात् । कस्मिन् सित प्रतियन् शप्तदेशादिव्यंपायेऽपि । प्रदेशव्यपाये चन्द्रादिकम्
कालव्यपाये अतीतादिकम् , द्रव्यव्यपाये काचादिव्यवहितमिति । एतदुक्तं भवति—यथाऽयम्
अतत्कालादिरेव आरोपिताकारं पद्यन्न प्रतिरूध्यते तथा अनारोपितमिष । इत्यारोपितवद्दनारोपितस्यापि आत्मशक्तित एव परिज्ञानोपपत्तेः । कथं सः प्रतियन् ? प्रस्फुटं प्रकर्षणं स्पष्टम् १०
अनेन प्रत्यक्षपर्यायकृपतया सन्तं प्रत्येतीति प्रतिपाद्यति । यथा चेद्मपपन्नं विधा प्रतिपादितं प्रागिति न पुनरूच्यते । पुनरिष कथं प्रतियन् विपरीतं वा स्पाप्त्यविकलं वा तदनेनापि स्मरणादिपरोक्षपर्यायक्रपेण सन्तं प्रत्येतीति निवेद्यति ।

नतु यदि प्रत्यक्षवत्स्मरणादाविष वस्तुनः स्वक्षेण प्रतिभासनमः कथमस्पष्टत्वमः ? तत्स्यक्ष्पप्रतिभासं स्पष्टत्वस्यैवोषपत्तेः । न हि तत्स्वक्ष्पप्रतिभासाद्वरमध्यक्षेऽिष स्पष्टत्वम् । १५ ततो यदि स्वक्ष्पतस्तेन वस्तु प्रतिपत्तं स्पष्टक्ष्पमेव तत् । यदि स्वक्ष्पतो न प्रतिपत्तमः अप्रतिपत्तमेव सर्वथा तद्भवेत । स्वक्ष्पप्रतिपत्ताविष तद्स्पष्टमेवित चेतः , तर्हि नीलादेस्तद्वेदनात् कथं भेदः ? कथक्य न स्यात् ? अवियेचनात् । यदि हि नीलादिस्ततो वेदनान्तरेऽिष प्रतिभानसेत भवेद्विवेचनं तत्रश्च भेदः । न चैवमः , प्रत्यक्षप्रतिभासिनः स्पष्टात्मनस्तस्य स्मरणादावन्य- व्यविभासनात् , तत्रास्पष्टात्मनस्तद्वपरस्यैव प्रतिभासोपल्यक्षेः । नीलादिक्ष्मयत्रैकक्ष्प एव न २० तस्य स्पष्टत्वमस्पष्टत्वं वा, तयोविज्ञानधर्मत्वादिति चेतः , कथं तर्हि स्पष्टो नीलादिरस्पष्टो वा इति तत्र व्यपदेशः अन्यधर्मणान्यत्र विद्युपपत्तेः ? स्पष्टादिज्ञानसंसर्गादिति चेतः , ननु संसर्गस्तद्भेद एव 'स्पष्टो नीलादिः' इत्यभदेनैव प्रत्यवभासनात् , तथा च ज्ञानान्तर्गत एवासो इति कथं तद्परत्या व्यवस्थाप्येत ? तदेकतां प्राप्रस्येव तस्माद्भेदानुपपत्तेः । तथा च परस्य वचनमः

## 'स्वरूपेण प्रतीतं चेत्सान्नात्करणमेव तत्। स्वरूपेणाप्रतीतं चेत्सर्वथास्याप्रतीतता॥

१ सह-आ०, ब०, प०। २-गादेवार्थ-आ०, ब०, प०। ३ निपंध्यते आ०, ब०, प०। ४-दिव्यवाये-आ०, ब०, प०। ५-वदनाकारोपि तस्यात्मशक्ति-आ०, ब०, प०। ६-ण स्फुटम् आ०, ब०, प०। ७ यथा प्र-आ०, ब०, प०। ८ स्फाट्यविकलं तदनेनापि स्मरणेनापि परोक्षव्यवायह्न-आ०, ब०, प०। ९-सनम-स्पष्ट-आ०, ब०, प०। १० प्रतिभिन्नं स्प-आ०, ब०, प०। ११ नीलादेः। १२-त्र प्र-आ०, ब०, प०। १३ व्यवदेशानुपपत्तेः।

स्वरूपेण प्रतीतेऽपि तदसाक्षात्कृतं यदि । नीलरूपस्य संवित्तेभेंदस्तिहं कथं भवेत् ?।। प्रतीतिभेदाक्नेदो हि नीलादेरेकरूपता । भिन्नेऽन्यस्मिन्कथं भेदस्तद्न्यस्य प्रमान्वितः ।। तत्संसर्गात्त्रथात्वं चेदपरोऽर्थः क्रतो भवेत् ?

तदेकतां प्रपन्नस्य ततो भेदः कुतो मतः १।'' [ प्रव्वार्त्तिकाल ० २।३२९ ] तनो न ज्ञानसंसर्गान्नीलादेः स्पष्टात्मत्वम्, तस्यैव<sup>'</sup> बहिर्भूतस्याभावप्रसङ्गान् , अपि तु स्वत ए**व** तस्य च प्रत्यक्ष्वत्स्मरणादाविप प्रतिभासने तद्पि स्पष्टमेवेति न युक्तमुक्तम्-''विपरीतं वा प्रति-यन्' इति चेत् ; <sup>¹</sup>तदिदमपि प्रज्ञापरिपाकवैकल्यमेव प्रज्ञाकरस्य ज्ञापयति-स्वरूपप्रतीत्या १० वैशयानुपपत्तेः, उपद्भुतज्ञाने तद्भावप्रसङ्गात् । अस्ति च कामिन्यादिविपर्यस्योपद्भुतज्ञानस्या-पि वैशयम् । न च तत्र स्वरूपपरिज्ञानं कामिन्यादीनामभावात् । ज्ञानाकारतया वियन्त एव त इति चेतः नः ''अभृतानिष पर्यन्ति'' इत्यस्य विरोधात् विद्यमानानामेवाऽभूतत्वायोगात् । ''पुरतोऽवस्थितानिव'' इत्यपि न युक्तम् ; ज्ञानापेक्षया तदाकाराणामेव पुरतो भावानुपपत्तेः, एकत्र निष्पंयायं भिन्न देशत्वासम्भवात । कल्पितस्तद्भार्वं इति चेत् ; न, ''प्रयन्ति'' इत्यस्या-१५ योगान् कल्पनस्य दर्शनरूपत्वासम्भवान् । दर्शनसाहवर्यात्तद्पि दर्शनमेत्रेति चेत् ; नः तत्रापि दर्शनवद् अन्तःप्रविष्टतयैव तत्प्रतिभासप्रसङ्गान् । पुनरपि कल्पितस्य पुरतोभावस्थापने व्यवस्थावैकल्यापनोः । अतो दूरं गत्वापि वस्तुत एव तेपां कचित्पुरतो भावो वक्तव्य इति कथं ज्ञानाकारत्वम् ? तद्भिन्नदेशानां तदाकारत्वानुपपत्तेः अतिप्रसङ्गादित्यसतामेव तेषां दर्शनमिति कथं तत्र वैशराम् ? असतां स्वरूपेण प्रहणायोगान् । नीठादिना स्वरूपेणैव तेपामपि प्रहणमिति २० चेन् ; कथमिदानीं <sup>\*</sup>नीरूपत्वमिति सति स्वरूपे तदनुपपत्ते**:** ? बाध्यमानत्वादिति चेन् ; न; तस्री-रूपत्वे तत्प्रयुक्तस्य वैशवस्यापि तत्त्वप्रसङ्गान् । नीरूपमेव तदपीति चेत्; नः दर्शनस्यापि तद-नर्थान्तरस्वेन नीम्पत्वापत्तेः । तस्माद्यीन्तरमेव द्र्शनमिति चेत् ; कुतस्तर्हि तस्य वेदनम् ? स्वत एवेति चेत् ; नः व्याधातात् । व्याहतं खल्विदं यत्-'नीरूपम् , स्वतश्च वेदाते' इति त्र्योमकुसुमादिवत्। तत एव दर्शनादिति चेत् ; न; तस्याविशद्त्वे दर्शनत्वायोगात् । विशद्मेव २५ तदिति चेत्; नः विषयविषयितया वैशद्यस्य तत्रानवभासनात्। सद्पि तद्वैशद्यं नीरूपमेव, तत्प्रयोजकस्य विषयवैश्यम्य नीम्पत्वात् । भवतु नीम्प्पमेव तद्पीति चेत् ; न; तत्रापि 'द्र्श-नस्यापि' इत्यादेरनुगमादनवस्थानदोपोपनिपातात् । ततो न विषयस्वरूपप्रहणप्रयुक्तं वैशद्यम् , निर्विपयकामिन्यादिदर्शने तदभावानुपङ्गात् । भावनापरिपाकप्रयुक्तं तर्त्रं वैशद्यमिति चेत् ;

१ -माबहिर्म्-आ० ब० प०। २ तदैवमपि आ०, ब०, प०। ३ -यस्योपरतज्ञा-आ०, ब०, प०। ४ "कामशोकभयोग्मादचौरस्वप्नाखुपप्छताः। अभूतानपि पदयन्ति पुरतोऽवस्थितानिव ।"-प्र० वार्तिकाछ० २।३८२। भ युगपत्। ६ पुरतो भावः। ७ -लादीनां स्व-आ०, ब०, प०। ८ नीलक्ष्प-आ०, ब०, प०। ९ नीलक्ष्प-आ०, व०, प०। ९ नीलक्ष्प-आ०, व०, प०।

नः सत्यपि विषये 'तत्प्रयुक्तस्यैव 'तस्य प्रसङ्गान् । भवत्विति चेत् ; यत्र तर्हि तत्परिपाको नास्ति तत्र सत्यपि विषयप्रहणे न वैशद्यम् । नायं दोषः, सत्येव तत्परिपाके विषयप्रहणस्यापि भावादिति चेत् ; नः भावितस्यापि विषयस्य प्रहणप्रतीतेः । अन्यथा अनभ्यासंदशायां जला-देरदर्शने लिङ्गाभावात् कथमर्थिकयानुमानं यतः स्नानपानाद्यर्थिनः प्रवृत्तिभवेदिति न विषय-स्वरूपवेदनादेव वैशद्यम् , सत्यपि तस्मिन्नन्तरङ्गमलविशेषमलीमसत्वेनावैशद्यस्यापि सम्भवात् । पित्रतो न सूक्तिमदम् – 'स्वरूपण प्रतीतं चेत् ' इत्यादि ।

नन्वेवम् अन्तरङ्गमलिविगमाविगमप्रयुक्तत्वे वैशयोतरयोर्ज्ञानधर्मत्वमेवेति कथमन्य-स्ताभ्यां व्यपदिश्यते 'स्पष्टो नीलादि: अस्पष्टो वा' इति? <sup>६</sup>इति चेत् ; न; तथाविधज्ञानविपय-तथैव तथा व्यपदेशोपपत्तेर्न तादात्म्यरूपात्तत्संसर्गात् । तत इदमपि न सुभापितम् – 'त्तर्संस-र्गात्तथात्वं चेत्' इलादि, तत्र्यपदेशस्य तत्संलगीभावेऽप्युपपत्तेः ।

पुनरिष कथं प्रतियन्नित्यत्राह—स्यूनाधिकतयापि वा । स्यूनतया पूर्वं गृहीः तस्याल्पस्यैव स्मरणात् अधिकतया तस्यैव कालाधिकस्यानुस्मरणात् । अथवा पर्वताद् गण्डरीः छस्य न्यूनतया ततः पर्वतस्याधिकतया प्रतियेदनात् ।

स्यान्मतम्-विषयाकारवैकल्यभेवात्र व्यवस्थापियतुमिनप्रेतम्, तच 'प्रदेशादि' इत्यादिनेव प्रतिपादितम्, तिक्कमनेन 'प्रस्फुटम्' इत्यादिना 'न्यून' इत्यादिना च प्रयो- १५ जनाभावादिति ? तन्नः आत्मव्यवस्थापनस्य तत्प्रयोजनत्वान् । किं पुनरात्मा 'प्रतिरुध्यत इति ? अत्र परो न्नूयान्-'प्रमाणाभावान्' इति ; तत्रेदमुत्तरम्-'प्रस्फुटम्' इत्यादि । व्यवस्थापित एव पूर्वमात्मेति चेत् ; नः, प्रकारान्तरेणेदानीं तद्यवस्थापनात् । तथा हिं यद्यात्मा नाम न भवेत् कुतस्तदा प्रस्कुटेतररूपतया विज्ञानेषु न्यूनाधिकस्वभावतया च विपयेषु राशिद्वयप्रतिपत्तिः ? "एकराशिविषयस्य ज्ञानस्य रादयन्तरं प्रत्यतुषक्रमे तत्यतिपत्तेरनुपपत्तेः, प्रतियोगिपरिज्ञान- २० मन्तरेणैकराशिपरिज्ञानमात्रादेव 'तत्प्रतिपत्तेरनुपलम्भात् । तत्र ततुपक्रमे च न सम्भवत्येवात्म-प्रतिपेधः परापरविषयप्रहणोपक्रमाधिष्टानस्य ज्ञानस्यैव आत्मत्वेन आत्मतत्त्ववेदिभिरभ्यनुज्ञानात् । न च राशिद्वयपरिज्ञानमसिद्धम् ; प्रसिद्धव्यतात् । प्रसिद्धिरप्येकराशिपरिज्ञानस्यैवति चेत् ; कुत एतत् ? तथानुभवादिति चेत् ; नः, रादयन्तरज्ञानेऽपि तदविशेपात् । तथापि तस्य प्रसिद्धवपलापे तदपरस्यापि भवेदित्यभाव एव बहिरन्तश्च भावानामापयेत । न चासो शक्यव्य- २५ वस्थापनः प्रमाणवेकल्यात् । ततोऽनुभववलादेकराशिपरिज्ञानमभ्यनुज्ञानतो राशद्वयपरिज्ञानादानसभ्यव्यन्तर्यरिज्ञानादान् सभ्यप्रमाविषय एव । एतदर्थमेवेदमुक्तम्-'प्रतियन् दित् । तस्मादुपपन्नं राशिद्वयपरिज्ञानादानसम्वयवस्थापनं तत्प्रतिपादनार्थं 'प्रस्फुटम्-'प्रतियन् इत्यादिकं 'न्यून' इत्यादिकञ्च वचनम् ।

१ भावनापरिपाक प्रयुक्त स्थेव । २ वेश शस्य । ३ चेदन्यत्र आ०, ब०, प० । ४ -व परि-आ०, ब०, प० । ५ -सभूतद्शा-आ०, ब०, प० । ६ इति तत्र आ०, ब०, प० । ७ -स्य संस-आ०, ब०, प० । ८ -या ग्र-आ०, ब०, प० । ९ -ताद्य अस्य न्यून-आ०, ब०, प० । १० प्रतिषिद्धते आ०, ब०, प० । ११ एक वि-आ०, ब०, प० । १२ तत्प्रतिपत्ते रूप-आ०, ब०, प० । १३ - नुज्ञानतो आ०, ब०, प० ।

साम्प्रतं 'विप्रीतं वा प्रतियन्' इत्येतत् स्मरणपर्यायेणेवै प्रत्यभिज्ञानादिना पर्यायेणापि वस्मयत्राह्-

## एतेन प्रत्यभिज्ञानाचतीतानुमितिर्गता ॥४५॥ इति ।

प्रसिक्षानं तदेवेदं तादशमिद्मिति वा ज्ञानम् , तदादिर्येपां तकीनुमानश्रुतानां तानि ५ प्रत्यभिज्ञानादीनि तेः अतीतस्य उपलक्षणिदं वर्तमानस्यानागतस्य च अनु पश्चात् पूर्वपूर्वस्मादृर्ध्वमुत्तरोत्तरैः मितिः परिज्ञानं गता निश्चिता । केनेति चेत् १ एतेन 'यदा यत्र' इत्यादिना ।

> तैथा हि स्मरणं यद्वदतत्कालाद्यपि स्वयम् । नियतप्राहि तद्वत्स्यात् प्रत्यभिज्ञाद्यपि स्फुटम् ॥७३७॥ सामर्थ्योत्तादृशात्तस्य तिक्कयातो विनिश्चयात् । जडचेष्टितमेवातस्तत्कालादित्वकल्पनम् ॥७३८॥

प्रतिपन्नविषयमेव प्रत्यभिज्ञानम् 'अनु' इति वचनात् । न च पुर्वापरयोरेकत्वं सादृश्यं वा कुतश्चित्प्रतिपन्नं तत्कथं तस्य प्रत्यभिज्ञानेन प्रमितिरिति चेत् ? नः प्रत्यक्षतोऽपि तत्प्रतिपत्तेः। सिन्निहितस्यैव पर्यायस्य तेर्ने प्रतिपत्तिर्ने पूर्वस्य तत्कथं तद्देकत्वस्य तत्सादृश्यस्य वा तेन परिज्ञानमिति चेत् ? किमपेक्ष्य तस्य सन्निधानम् ? प्रत्यक्षमेत्रेति चेत् ; नः विषयस्य तज्ज्ञा-नापेक्षया समकाळ्त्वानभ्युपगमात् ''नातोऽर्धः स्विधया सह'' [ प्र० वा० २।२४६ ] इति वचनात् । तदर्भजातस्याकारस्य तैत्समकालत्वमेव तैस्यापि तत्समकालत्वम् , तैत्परिज्ञान-स्यैव विषयपरिज्ञानतयाऽभ्यनुज्ञानादिति चेत् ; अनुपकारे तदाकारस्यापि परिज्ञानं कथम् ? ] "इत्यस्य विरोधात् । व्यतिरिक्त एवायं विषये ''नाकारणं विषयः'' [ न्यायः, न चाकारस्य ज्ञानाद्यतिरेक इति चेत् ; कस्तर्हि तत्र न्यायो यतस्तत्परिज्ञानम् ? स्वहेतोस्तत्स्वभावतयोत्पत्तिरेवेति चेत् ; व्यतिरिक्तेऽप्ययमेव कस्मान्न भवति यतस्तत्र निष्प्र-योजनमेव हेतुभावपरिकल्पनं न भवेत् ? अहेतोरिप परिज्ञाने किन्न सर्वस्य परिज्ञानम् अहे-तुरवाविशेषादिति चेत् ? नः आकारस्याप्यहेतारेव वेदनात् , तत्राप्येवमतिप्रसङ्गस्योपनिपातात् । स्वहेतुनिबद्धेन" शक्तिनियमेनाहेतुत्वेऽपि तस्यैव ततः परिज्ञानं न सर्वस्येति चेत् ; न; व्यति-इंद् रिक्तपरिज्ञानेऽप्येवमेव समाधानोपपत्तेः, व्यतिरिक्तस्यापि तादृशादेव तन्नियमात् नियतस्यैव परिज्ञानं न सर्वस्येति । शक्तितश्च विषयपरिज्ञाने कथं सन्निहितस्यैव प्रसक्षेण दर्शनं नातीता-देरपि तत्रापि तस्य शक्तिसम्भवात ।

भवतु पूर्वापरयोक्तरर्थं प्रवृत्तिस्तथापि न ततस्तत्रैकत्वं प्रतीयते, भेदस्यैवैकान्ततः

१ - णैव आ०, व०, प०। २ ''निवेद्यन्नाह इति पाठेन भाव्यम्''-ता० टि०। प्रत्याचक्षाण आह इत्यर्थः । ३ ''इलोकार्वेनोक्तार्थं दलोकद्वयेन विवृणोति''-ता० टि०। ४ - तोपि नि-आ०,व०,प०। ५ पूर्वप्रयो-आ०, व०, प०। ६ प्रत्यदेण । ७ ज्ञानसमकालत्वमेव । ८ अर्थस्यापि । ९ आकारपरिज्ञानस्येव । १० ''नाऽहेतु-विषयः''-प्रव्वार्तिकाल्व०३।४०४। ११ - तुनियमेन श-आ०,व०।-तु नियमेनाहेतु-प०। १२ प्रत्यभिज्ञानस्य ।

गतिपैत्तेरिति चेत् ; एकसमवायात् , अनेकसमवायाद्वा ? न तावेदकसमवायात् ; तत एकस्व-भावादेकेस्यैव पर्यायस्य परिज्ञानप्रसङ्गात् । पर्यायान्तरस्यापि तत एव परिज्ञानमिति चेत् ; त; परत्वाभावापत्तेः। न हि तत्पर्यायाभिमुख्यैकस्वभावसंवेदनवेद्यस्य तदर्थान्तरत्वं तत्स्वरूपवदु-ग्रम्भ ; एकस्वभावनित्यनिवन्धनत्वेऽपि कार्याणामपरापरत्वस्यानिवारणप्रसङ्गात् । भवतु तत्स्तस्यैकस्यैव परिज्ञानं न परस्येति चेत् ; कथं तस्य वतो भेदपरिज्ञानम् ? अपरिज्ञाते ५ तिस्मिन् तदनुपपत्तेः । तस्य तत्स्वभावत्वादपरिज्ञातेऽपि तिस्मिन् भवत्येव परिज्ञानम् अन्यथा तत्स्वभावत्वस्यैवाभावप्रसङ्गादिति चेत् ; नः तत्स्वभावत्वस्यासिद्धत्वात् । भेदो हि पूर्वस्योत्तर-स्मात् , त्रत्राभाव एव, सँ च तद्धिकरणतया पश्चादेव भवन् कथं पूर्वस्य स्वभावः स्यात् ? पूर्वस्यैव तद्रूपतयाऽविधितिमत्त्वेनाक्षणिकत्वापत्तेः । व्यूर्वमेवायमभावो न पश्चादिति चेत् ; भावस्तिर्ह विध्रादिति कार्यासमकालत्वं कारणस्य पूर्वमेव विश्रतानव्यवस्थां कथत्र १० विध्रीकुर्यात् ? कथञ्चेदमपि सुभापितम्-

"न तस्य किञ्चिद्भवति न भवत्येव केवलम्" [ प्र० वा० ३।२७७ ] इति ? सिति "पश्चाद्भावे "न भवत्येव" इति वचनानुपपतेः । भावोऽपि तस्य वछादापिततः प्रागेव कित इति चेत् ; पश्चात्ति किं " स्यात् ? न किञ्चिदिति चेत् ; नन्वेवमभाव एवोक्तः स्यात् , तद्पपत्य न "किञ्चिद्धि किं" स्यात् ! न किञ्चिदिति चेत् ; नः 'स च तद्धिकरणतया' इत्यादे- १५ देर्गप्याभिहितत्वात् । पुनरपि शाग्मावपिकल्पने प्रसङ्गः 'भावस्ति हैं' इत्यादिः अनवस्थादोप- मन्वाकपत्रापत्ये त । 'न देत्रस्य पश्चाद्भावो नाष्यभावः इत्यपि न युक्तम् ; उभयाभावस्य न किञ्चित् दर्थत्वापत्तेः वतस्य पश्चाद्भावयोः प्राच्यदोपानितक्रमात् । तत्रापि 'न तस्य' इत्यादिव- चने परस्यानवस्थादोपस्योपनिपातात् ततः वतः पश्चाद्भाव्ययेवाभाव दे हित नासो पूर्वस्य स्वभावः । यद्येवम् , अस्वभावात्ततोऽपि तस्य भेदो वक्तञ्यः तदस्वभावत्वस्यान्यथानुपपत्तेः । दे तस्य २० च यदि दे तत्स्वभावत्वं उपूर्वस्यापि स्याद्विशेषात् । अत्यापि पश्चाद्भाव्यमावत्वेन नास्येव वित्तस्वभावत्वमिति चेत् ; नः तत्रापि 'यद्येवम्' इत्यादेरनुबन्धाद्वन्ध्यानमुद्धहतश्चक्रकस्यानुष- ङ्वादिति चेत् ; नः तत्रापि 'यद्येवम्' इत्यादेरनुबन्धाद्वन्यश्चानमुद्धहतश्चक्रकस्यानुष- ङ्वादिति चेत् ; नः अत्याप्व वित्तयान्य प्राप्ति । तत्व एवाभावात्तदुपपत्तेः । स एव ह्यभावः प्राच्यस्य असङ्गः ?

<sup>1 -</sup>पत्तिरि-आ०, ब०, प०। २ -वादेवैक-आ०, ब०, प०। ३ तत्त्वभेद-आ०, ब०, प०। ४ परभेदस्वभावत्वात्। ५ तत्त्वभावाभावप्र-आ०, ब०, प०। ६ उत्तरे। ७ अभावः। ८ उत्तराधिकरण-त्या। ९ उत्तरह्वत्या। १० पूर्व एव आ०, ब०, प०। ११ उत्तराधिकरणकः पूर्वभावः। १२ यदि उत्तरकाले पूर्वभावः नास्ति किन्तु पूर्वभेव तिर्द्ध पूर्वस्य सद्भाव एव प्राप्तः। १३ नष्टम्। तथा च कार्यकारणयोरेककालत्वे कथं सन्तानव्यवस्था स्यादिति भावः। १४ पूर्वक्षणस्य। १५ पूर्वक्षणस्य। १६ उत्तरक्षणतः। १७ किन्न स्यात् आ०, ब०, प०। १८ किन्निद्धं-आ०, ब०, प०। १९ भवत्येव-आ०, ब०, प०। २० पूर्वभावस्य पूर्वचणवृत्तित्वकल्पने। २१ इत्यादेरन-आ०, ब०, प०। २२ पूर्वस्य। २३ तस्य प-आ०, ब०, प०। २४ प्रवादभाव एवा-आ०, ब०, प०। २५ पूर्वभावः। २६ पूर्वभावादिष। २७ पूर्वस्य। २८ पूर्वभावाद् पूर्वभेदस्य। २९ पूर्वभावादम्। २० पूर्वभावस्य। ३० पूर्वभावस्य। ३० पूर्वभावस्य। ३० पूर्वभावस्य। ३० पूर्वभावस्य। ३० पूर्वभावस्य। ३० पूर्वभावस्य।

पश्चाद्भावी भाव एव किन्न तन्निबन्धनं ततोऽपि परस्याभावस्यापरिज्ञानादिति चेत् ? उच्यते—

सर्वधाऽर्थान्तरं भावादभावश्चेत्रिपिध्यते । <sup>६</sup>निषिध्यतां न किञ्चित्र क्षणं स्याद्वादवेदिनाम ॥७३९॥ कथिकच सत्तु तद्भे दो नासौ शक्यनिपीडन:। 4 प्रतीतिद्यिताइस्रेपस्टम्धस्यारभ्यसुम्बो ह्ययम् ॥७४०॥ पदयन्तः कलशं यस्माङ्जायमानं स्वहेतृतः । नष्टो मृत्पिण्ड इत्येवं निश्चिन्वन्ति विपश्चितः ॥७४१॥ एकान्तभावरूपे तु कल्झे नाशनिर्णयः । कथं तत्रोपजायेत तन्मिश्यात्वत्रसञ्जनात् ॥७४२॥ १० निश्चयो न च मिध्यासौ निर्भासस्य समुद्धवात । तस्माद्धावातिं रिक्तोऽयमभावोऽग्ति कथञ्चन् ॥७४३॥ स एव नाशः प्राच्यस्य प्रतीत्या सुहदोच्यते । कथञ्चित्तरभेदेन नाशोक्तिसर्वं (स्त् ) त्तरोद्ये ।। ७४४॥ <sup>१२</sup>तत्रोत्तरस्यासंवित्तो तदुभावाभाववेदनम् । १५ एकस्वभावमध्यक्षं न च तद्वेदनक्षमम् ॥७४५॥ यद्यनेकस्वभावं 13तदक्रमेणोपगम्यते । एकानेकरवभावं तत्क्रमेणापि न किं मतम ? ॥७४६॥ अनेकसमयं तच्चेन्न्यायादागतम्च्यते। तेन पूर्वापराभेदः सुवोधो भेदवन्न किम् १॥७४७॥ २० तदन्तर्वेहिरप्येवमेकत्वेऽध्यक्षतो गते। निरवप्रहमेवात्र प्रत्यभिज्ञाप्रव<sub>य</sub>नम् ॥७४८॥ साद्धये प्रत्याभिज्ञानमेतेन प्रतिवर्णितम् । प्रत्यक्षादेव तस्यापि<sup>36</sup> प्रहणस्योपदर्शनात ॥७४९॥

२५ एतदेवाह-

प्रायक्षोऽन्यव्यवच्छेदे प्रत्यग्रानवबोधतः । इति ।

प्रत्यग्रं च तद्वर्तमानत्वात् प्रतिनवम् अनवं च तद्तीतत्वाच्चिरतनं तस्य बोधः "परिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानादेः स प्रत्यग्रानवबोधः तस्मात्तत इति । उपलक्षणमेतत्-'सदृशबोधतः'

१ उत्तरक्षण एव । २ किं तिज्ञब-आ०, व०, प० । ३ उत्तरक्षणात् । ४ भिज्ञस्य । ५ निषेध्यते आ०, ब०, प० । ६ निषेध्यताम् आ०, ब०, प० । ७ -ितरेकोऽयम-आ०, ब०, प० । ८ नः आ०, ब०, प० । ९ प्रतीच्या आ०, ब०, प० । १० -स्तरोध-आ०, ब०, प० । ११ -िक्तस्सू "त्रु० "ता० । १२ तत्रोत्तर-प० । १३ अध्यक्षम् । १४ -िष प्रत्यप्रस्योप-आ०, व०, प० । १५ परिज्ञानं प्रत्यभिज्ञानं प्रत्यभिन्ञानं प्रत्यभिन्नानं प्रत्यभिन्यभिन्नानं प्रत्यभिन्नानं प्रत

२०

24

इत्यपि द्रष्टव्यम् । इद्मिभिहितं भवति -अतत्कालादित एव प्रत्यभिज्ञादेर्यत एकत्वसादृ यपिक्जानं भावेषु प्रतीयते तत 'एतेन' इत्याद्यपपन्निमिति ।

कथमेवं प्रत्यभिज्ञादेः प्रामाण्यं प्रत्यक्षप्रतिपन्नविषयत्वेनापूर्वार्थत्वाभावात् , अपूर्वार्थेञ्च भवतां प्रमाणम् "प्रमाणपनिधगतार्थाधिगमज्ञानम्" [ े ] इति वचनादिति चेत्? अत्राह—अन्यट्यचच्छेदे इति अन्यत् एकत्वादेकान्तिकं नानात्वं साददयाच्च ५
वैद्यक्षण्यमध्यारोपितं तस्य ट्यचच्छेदो निरासस्तिस्मन् , तन्निमित्तं यः प्रत्यप्रानवबोधस्तत
इति । एतदुक्तं भवति-प्रत्यक्षप्रतिपन्नस्यापि समारोपव्यवच्छेदविशिष्टतया प्रत्यभिज्ञानादिना
प्रतिपत्तेः कथिव्चदपूर्वार्थमेव तत् ततश्च प्रमाणमनुमानवदिति । तथा च सूक्तं चृणौ देवस्य
वचनम्—

''समारोपव्यवच्छेदात् प्रमाणमनुमानवत् । स्मृत्यादितर्कपर्यन्तं लिङ्गिज्ञाननिबन्धनम् ॥'' [ ] इति ।

कथमेवं प्रत्यक्षविषये सर्वत्रापि न प्रत्यभिज्ञादिकं यतः <sup>3</sup>प्रघट्टकादेरप्रत्यभिज्ञानात्कस्य-, चिदनुवादभङ्गो भवेदिति चेत् १ न; स्मर्थमाण एव तत्र <sup>\*</sup>तदुपपत्तेः । न च स्मरणस्यापि तत्र सर्वत्रापि भावः; संस्कारगोचर एव तस्य भावात् तथैव प्रतिपत्तेः । एतदेवाह—'प्रायद्याः' इति । प्रायद्यो बाहुल्येन यः प्रत्यभिज्ञादेः प्रत्यग्रानवषोधस्तत इति । यावत् नित्येतरात्मकं १५ वस्तु सादृश्येतरात्मकं चाभ्युपेयते तावत्तद्विपरीतमेव कुतो नाभ्युपेयत इति चेत् १ अत्राह्—

#### अविज्ञाततथाभावस्याभ्युपायविरोधतः ॥४६॥ इति ।

अविज्ञातः अपरिज्ञातः तथा तेन परोक्तेनैकान्तक्षणक्षयादिप्रकारेण भावः सत्ता यस्य चेतनस्येतरस्य वा तस्य योऽभ्युपाय अङ्गीकारः तस्य विरोधतो वाधनादतिप्रसङ्गेनेति भावः । तथा हि—

एकान्तक्षणभङ्गादि यद्यज्ञातमुपेयते ।
तद्वदेकान्तिन्यत्वाद्युपेयं किन्न ते मतम् ॥७५०॥
सर्वप्रवादिनामेवमभिन्नेतन्यवस्थिते: ।
पराजयः क सम्भान्यस्तद्भावे जयोऽपि वा ॥७५१॥
तस्याभ्युपगमस्तस्माङ्ज्ञातस्यैवोपपत्तिमान्।
न च तस्य परिज्ञानमिति पूर्वं निवेदितम् ॥७५२॥

त इमे 'यथेवात्मायम्' इत्यादयोऽन्तरक्लोकाः 'प्रकादानियमः' इत्यादेस्तैर्व्या-ख्यानात् ।

स्यान्मतम् - यदुक्तम् असन्नेव केशादिः तैमिरिकस्य प्रतिभासते भ्रान्तेराधिपत्येन इति;

१ -ण्यं प्रमाणप्रत्यक्ष-आ०, ब०, प०। २ ''प्रमाणमिवसंवादिशानमनिधिगतार्थाधिगमलच्चणत्वात्''-अष्टशा०, अष्टसह्र० पृ०१७५। ३ प्रस्फुटकादै-आ०,ब०,प०। ४ अनुवादभन्नोपपत्तेः । ५ तदु-आ०,ब०,प०।

र्भ यदि चायं विद्वविषयो भावो <sup>36</sup> भाविक एव कथं तस्येच्छानुवर्तनम् अन्यत्र <sup>38</sup>ताहशे तद्दर्शनात् । अस्ति चेच्छानुवर्तनं विद्वविषयस्य कामिन्यादेरिच्छया पुरतः पाद्वेतश्चोपछन् स्भात् । अनियतदेशगतत्वात तथा <sup>36</sup>तस्योपछम्भो नेच्छात इति चेत्; न; <sup>38</sup>अन्यस्यापि तदुपछम्भ- प्रसङ्गात् । सामग्रीवैकल्यान्नैवमिति वेत्; सित चक्षुरादो कथं <sup>33</sup>तह्वैकल्यम् १ विद्ववापेक्षमेव <sup>33</sup>तदिप सामग्री न केवछमिति चेत्; न; वस्तुसति <sup>33</sup>विषये विद्ववस्यानुपयोगात् <sup>34</sup>, अन्यथा अन्यत्रापि तदपेक्षणप्रसङ्गात् । वस्तुसत्यपि अछोकिक एव <sup>34</sup>तदपेक्षणं नान्यत्रेति चेत्; कथमेवं तस्य विद्ववत्वं वस्तुसहिपयोपछिधिनवन्धनस्य <sup>36</sup>तत्त्वायोगात् अतिप्रसङ्गात् । अनिष्टत्वात् <sup>38</sup>तह्विपयस्येति चेत्; न; विपादिविपयस्य चक्षुरादेरिप <sup>36</sup>तत्त्वापत्तेः । न चानिष्ट एव <sup>38</sup>तस्य विपयः कामिन्यादेरिष्टस्यापि तद्विपयत्वात् । अर्थक्रियाविरहादनिष्ट एवायमपीति चेत्; न; तद्दर्शनस्यैवार्थिनस्तद्र्थक्रियात्वात्, <sup>39</sup>गेयस्य श्रवणवत् । न हि गेयस्य श्रवणादन्यदेव फळम् ,

१ तती आ०, ब०, प०। २ तीमिरिककेशादिः । ३ -दा तद्गतयाह-आ०, ब०, प०। स्वप्ने । ४ कार्यम् उपाध्यायः ज्ञापको यस्य । ५ शक्तिमत्त्रस्य । ६ शक्तिमत्त्वज्ञानादेव । ७-नस्य साधन-आ०, ब०, प०। ८ चैत्यवन्दनज्ञानादेव चैत्यवन्दननिष्टस्वर्गप्रापणशक्तिमत्त्वस्य उपपादनापत्तेः । ९ ''तस्मात् चोदनैव प्रमाणं धर्मस्य इति स्थितः प्रतिज्ञार्थः ।''-नृह० ११९१७। १० चैत्यवन्दननिष्ठस्वर्गप्रापणशक्तिज्ञानम् । ११ बौद्धागमादेव । १२ चैत्य-वन्दनाख्यविषयात् । १३ चैत्यवन्दनस्य । १४ कार्ये ठेश-आ०, ब०, प०। १५ चैत्यवन्दनस्य । १६ मावि कथं आ०, ब०, प०। परमार्थसन्तेव । १७ परमार्थसद्वस्तुनि । १८ विष्ठवविषयस्य । १९ ''प्रतिपत्तुः'' ता० टि०। २० -कल्यात्मैवमिति आ०, ब०, प०। २१ सामग्रीवैकल्यम् । २२ चक्षुराद्यपि । २३ विषयविद्ध-आ०, ब०, प०। २४ नगदन्यत्रापि-आ०, ब०, प०। २५ विष्ठवापेक्षणम् । २६ विष्ठवत्वायोगात् । २७ विष्ठवविषयस्य । १८ विष्ठवत्वायात्तेः । २९ विष्ठवत्वषयस्य । १८ विष्ठवत्वायात्तेः । २९ विष्ठवत्वषयस्य ।

तस्यैव प्रीतिरूपस्य तत्फल्लवेन प्रसिद्धत्वात्, तद्वत्कामिन्यादेरिप तद्दर्शनस्यैव <sup>१</sup>प्रीतिरूपस्य फल्लवोपपत्तेः नार्थिक्रयाविरहाद्निष्टत्वमुपपन्नम् । तथा च कस्यचिद्वचनम्—

## "ज्ञे यस्वरूपसंवित्तिरेव तत्र किया मता । चित्रेऽपि <sup>३</sup>दृष्टिमात्रेण फलं परिसमाप्तिवतु ॥ [प्र० वार्तिकाल० १।१] इति ।

तद्पि उद्शंनं न कामिन्यादेः अपि त्विन्द्रियादेरेवेति चेत्; कथमतत्कार्यस्य तिद्विपयत्वम् १ ५ स्वशक्तित इति चेत्; नः असद्विपयत्वस्यापि प्रसङ्गात्, तत्कथं कामिन्यादेरलोकिकत्वेन सत्त्वम् १ तिन्नर्वन्धे वा तत्कार्यमेव तद्दर्शनमिति कथमर्थिक्रियाविर्द्वात्तस्यानिष्टत्वम् , यतस्तदुपल्लिधहेताः "काचोन्मादादेविद्वत्व्वम् १ अविद्वत्व्वे च कथं तद्दपनयने लोकस्य प्रयासश्चक्षुराद्य-पन्यनवत् १ ततो न वस्तुसद्दर्शने विद्ववापेक्षणं विद्ववस्येव तत्रानुपपत्तेः । अतश्चक्षुरादिरेव तत्र सामग्रीति तत्सामग्रीतः परस्यापि समानदेशकालस्य तद्विपरीतस्य च तद्दर्शनं भवेत् , अनि- १० यतदेशादेरर्थस्य नियतप्रतिपत्तृवेद्यत्वाप्रतिवेदनात् । ततो न स्वत एव तस्यानियतदेशादित्वम् , अपि त्विच्लानुवर्तनादेव, इच्लयेव तद्भावनालक्षणया परितः कामिन्यादेरपलम्भात् । अतो न तस्य पारमार्थिकं बहिरर्थत्वम् ।

एतदेवाह-

## अभिन्नदेशकालानामन्येषामप्यगोचराः । विष्कुताक्षमनस्कारविषयाः किं वहिः स्थिताः ॥४७॥ इति ।

किं नेव बहि: स्थिताः? के श विष्कुताक्षमनस्कारविषयाः । विद्युताक्षः विषयाः केशादयः विद्युत्तमनस्कारविषयाः कामिन्यादयः । कीदृशास्ते न बहि: स्थिताः श अभिन्नदेशाकालानाम् विद्युतेन सहाभिन्नो समानौ देशकालो येषां तेषाम्, इदं कामिन्यादीनां नियतदेशादित्वापेक्षयोक्तम्, अन्येषामिष भिन्नदेशकालानामिष, एतदनियतदेशत्वाद्यपेक्षयाप्रतिः २० पादितम् । तेषामगोचरा अविषयाः इति । तात्पर्यमत्र—यदि परमार्थसन्तोऽपि नियतदेशाद्ययस्तदा तेन विद्युतेन अभिन्नदेशकालानां विषया एव भवेयुः । अनियतदेशादयः पुनरन्येपामिष, तथैव परत्र परमार्थसित दर्शनात् । न चैवम्, अतो न ते बहिर्विद्यन्त इति ।

तद्नेन '''स्वप्नान्तिकशरीरं वस्तुसत्' इति प्रत्युक्तम् ; वस्तुत्वे तस्य यथा तेनान्येषां दर्शनं तथाऽन्यैरप्यभिन्नदेशकालैस्तर्यं' दर्शनं भवेत् , अस्वप्नान्तिकशरीरवत् , अन्यथा ''तस्यापि २५ परेरप्रहणापत्तेः कथं सन्तानान्तरव्यवस्थापनं यत इदं सूक्तं भवेत्—

''बुद्धिपूर्वा क्रियां दृष्टा स्वदेहेऽन्यत्र तद्वहात्।" [ सन्ताना० रहो० १ ]

१ प्रतीतिरूपत्वस्य आ०,व०। २ दृष्टमा-आ०,व०,प०। ३ द्र्शनं तु का-आ०,व०,प०। ४ कामि-ग्यायकार्यस्य । ५ कामिन्यादिविषयत्वम् । ६ -विरहार्थस्य आ०,व०,प०। ७ काचोमान्दादे-आ०,व०,प०। ८ काचायपनयने । ९ कामिन्यादेः । १० स्वापान्तिकश्च-आ०,व०,प०। ''यथा स्वप्रान्तिकः कायः त्रासलङ्घनधावनैः। जाप्रदेहविकाराय तथा जनमान्तरेष्विषि"-प्र०वार्तिकाळ० १।६६। ११ स्वप्रान्तिकशरीरस्य । १२ काप्रक्छरीरस्यापि ।

इत्यादि'।

न तैत्रापि परमार्थतः परस्परतो दर्शनम् , व्यवहारमात्रेण त तदभ्यनुज्ञानमिति चेत् ; तस्य स्वप्नान्तिकेऽपि भावात् । अस्ति हि तत्राप्येवं व्यवहारः 'परमहं पदयामि परोऽपि माम्' इति । तथा च सुप्तोत्थितो यथा परं कथयति 'मया त्वं स्वप्ने दृष्टः' इति ५ तथा परोऽपि त्र्यात् 'मयापि त्व' दृष्टः' इति । व्यवहारप्रसिद्धमपि तत्रै परस्परदर्शनं मिध्यै-वेति चेतु : तच्छरीरदर्शनमपि तथा स्यादविशेषात ।

किञ्च तच्छरीरस्योपादानम् ? अनुपादानस्य वस्तुसत्तानुपपत्ते:, अन्यथां आदिजन्म-नोऽपि तथैव र्तदापरोने परलोकसिद्धिर्भवेत् । भवत् स्वप्नान्तिकमेव परं तस्योपादानमिति चेत् ; तर्हि सन्तानान्तरमेव तदिति कथं तस्य ताडनादौ सुप्तशरीरस्योत्त्रासनादिकम् ? न १० ह्यन्यस्य "वटकभक्षणे परस्य पिपासया मरणमुपलब्धम् । सुप्रशरीरमेव तस्योपादानमिति चेत्<sup>र</sup>; <sup>°</sup>तत्तर्हि निःसन्तानं भवेत् , एकस्य सन्तानद्वयोपादानत्वानुपपत्तोः । तदुपपत्तौ वा यथा ततः क्षे स्वप्नान्तिके बुद्धीन्द्रियादेः सन्तननं तथोत्तरसुप्तशरीरेऽपीति कथं तस्य सुप्तत्वम् <sup>33</sup>बुद्धयमानत्वात् स्वप्नान्तिकवत् । कथ<sup>्र</sup>वं मात्रादिशरीरमेवापत्यसन्तानस्य स्वसन्तानस्य<sup>3</sup>रे चोपादानं न भवेद्यतः परलोकसिद्धिरिति दुस्तरोऽयं दोपापातः । तन्न तस्य परमार्थसत्त्वम् , १५ अर्थम्हपतया च तत्सत्त्वे कथं निदिछद्रपिहितेऽपि गर्भगृहादो तस्य प्रवेशः तदन्यत्र <sup>अ</sup>तद्दर्शनात् । <sup>9'</sup>अप्रतिघत्वेनान्यविलक्षणत्वात्तस्येति चेत् ; नः अलौकिकार्थवादप्रत्युज्जीवनापत्तेः. अलौकिकस्यैव अप्रतिघ इति नामान्तरप्रतिपादनात् , ततो विजयी भीमांसकः स्यात्र ताथागतः । वोधरूपतया तु तस्य परमार्थत्वमाकारवाद्प्रतिश्लेपादेव प्रतिक्षिप्तिमिति न पुनः प्रतिश्लिप्यते । ततो न बहिर-र्थतया स्वप्नान्तिकस्य कामिन्यादेवा सत्त्वं बहिरवस्थितस्य नानाप्रतिपत्त्तसाधारणत्वप्रसङ्गात् । नायं दोष:, "तस्यान्तर्देहवृत्तित्वादिति चेत् ; इदमेवोल्छिख्य "परिहरन्नाह-

> अन्तः शरीरवृत्ते इचेददोषोऽयं न ताहशः । तत्रैव ग्रहणारिकं वा रचितोऽयं शिलाष्ट्रशः ॥४८॥ इति ।

शरीरस्यान्तः अन्तःशरीरम्, अन्तःशब्दस्य ''पारे मध्येऽन्तः'' शाकटा० २।१।९ ] इति स्कत्वात् पूर्वनिपातः । तत्र वृत्तिर्वर्त्तनं कामिन्यादेस्तस्याः चेत् यदि २५ अदोबो दोवो न भवति अयम् 'अभिन्नदेशकालानाम्' इत्यादिः। तत्रोत्तरमाह-न इति। नास्त्यन्त:शरीरवृत्ति: । अत्रोपपत्तिमाह-तादृशः कामिन्यादिप्रकारस्य तन्त्रेव बहिरेव, विहरित्यस्य प्रस्तुतत्वान् , ग्रहणान् परिज्ञानान् । न ह्यन्तःशरीरवृत्ती बिहर्प्रहणसुपपन्नमिति

१ "मन्यते बुद्धिसद्भावं सा न येषु न तेषु धाः ।" इत्युत्तरार्धम् ।-सिद्धिवि० द्वि० परि० । उद्धत-मिदम्-राजवाः पृ० १९।२ जायच्छरीरे। ३ स्वमान्तिके। ४ -थाद्विजन्म-आ॰, व०, प०। ५ अनुः पादानतर्यव । ६ वस्तुसत्तापरोः । ७ 'दहीबड़ा' इति भाषायाम् । ८ -त्कस्तिहि आ०, ब०, प० । ९ सुप्तशरीरम् । १० सप्तस्य कामिन्यादेवी दारीरात् । ११ बुद्धायमानस्वात् भा०, ब०, प० । १२ ससन्तानस्य आ०, ब०, प० । १३ स्वप्नान्तिकशरीरस्य । १४ तद्दर्श-आ० ४० प० । १५ प्रतिघातरिहतस्वेन । १६ स्वप्नान्तिकस्य कामि-न्यादेशी । १७ परिहारवन्नाह आ० ख० प० ।

२५

भावः । विश्रमबलादन्तःशरीरवर्त्तिनोऽपि बहिर्भावेन यहणमविरुद्धिमित चेद्त्राह-किं वा किमिव, रचितो निर्मितः अयं परेणोच्यमानः दिशलाष्ट्रवः अश्रद्धेयतया शिलाष्ट्रवसमानत्वा-चिल्लाष्ट्रव इति । शरीरान्तर्वर्त्तिनो विहः प्रतिभास उच्यते । एतदुक्तं भवति—यथा शिलायां निमज्जनमेव श्रद्धेयं गुरुत्वान्न प्रवनं लघुत्वाभावात् तथा कामिन्यादेरन्तरेव प्रतिभासनं श्रद्धेयम् अन्तर्भवनस्य तत्र भावात् , न बिहः बिहर्भवनस्याभावात् । असद्पि बिहर्भवनं श्रान्तिबला- ५ तप्रतिभासत इति चेत् ; कथमेवं कामिन्यादिरेव असत्र प्रतिभासेत श्रान्तिबलस्य सम्भवात् ? वाध्यमानतया बिहर्भावास=चवत् तदस्त्वस्यापि परिज्ञानात् । तस्मादसन्नेव कामिन्यादिर्नालौ-किकोऽर्थो नापि ज्ञानाकार इति ।

स्यानमतम्-भ्रान्तमि ज्ञानं न कामिन्यादेर्व्यतिरिक्तमिस्त तदप्रतिवेदनात् , तत्कथं तद्भित्रति एव तस्य परिज्ञानमिति ? बहिर्भावस्य कथम् ? मा भूदिति चेत् ; न; हष्ट- १० त्वात् । दृष्टं हि बहिर्भावस्य परिज्ञानम् , 'बहिर्यं कामिन्यादिः' इति । न च दृष्टस्यापह्नवः कामिन्यादिज्ञानेऽपि प्रसङ्गात् ।

नतु न ज्ञानादेव तर्स्य विहर्भावो न च तस्य तस्माद्यितरेकः तदप्रतिवेदनात् । न चाव्यितिरिक्तादेव बिहर्भावो विरोधादिति चेत् ; न ; कामिन्यादेर्ज्ञानमिति व्यँतिरेकस्यापि परिज्ञानात् । मिथ्येव तत्परिज्ञानं 'शिलापुत्रकस्य शरीरम्' इत्यादिवदिति चेत् ; कुतस्तस्य १५ मिथ्यात्वम् ? तद्विपयस्य व्यतिरेकस्यासत्त्वादिति चेत् ; किं पुनरसतोऽपि प्रतिभासनम् ? तथा चेत् किन्न कामिन्यादेरेवासतः प्रतिभासनं यँतस्तस्य ज्ञानाकारत्वकस्पनम् । ततो वस्तुसन्नेव कामिन्यादेस्तःज्ञानाद्यतिरेक इति बहिरेवासौ न तँदाकारः । बहिरिप न सन्नेव बाधावत्त्वात् । ततो यदुक्तम्

''आत्मा स तस्यानुभवः स च नान्यस्य कस्यचित्। प्रत्यक्षप्रतिवेद्यत्वमपि तस्य तदात्मना।'' [ प्रव्वाव २।३२६] इति;

तत्प्रतिविहितम् ; तद्नुभवस्य तद्योन्तरत्वेन 'आत्मा' इत्यादेरयोगात् , अर्था"न्तरस्यैवानुभवस्यासौ वेद्यतया "सम्बन्धी इति 'स च' इत्यादेरसम्भवात् । प्रत्यक्षप्रतिवेद्यत्वमिष तस्यार्थोन्तरादेवानुभदान्न पुनः स्वयमनुभवात्मत्वादिति 'प्रत्यक्ष' इत्यादेरप्यनुपपत्तेः ।
यद्य्युक्तम्—

"नीलादिरूपस्तस्यासौ स्वभावोऽनुभवश्च सः। नीलाद्यनुभवः रूयातः स्वभावानुभवोऽपि सन्॥"[प्रव्वाव २।३२८] इति; तदपि न सुभाषितम्; नीलादेरपि कामिन्यादिवदतदाकारेणैव ज्ञानेन परिज्ञानात्, तस्य

१ कामिन्यादेरेव आ०, ब०, प०। २ कामिन्याद्यसत्त्वस्यापि। ३ श्रान्तिबलात्। ४ कामिन्यादेः। ५ दृष्टं बहि—आ०, ब०, प०। ६ कामिन्यादेः। ७ भेदस्यापि। ८ यत्तस्य आ०, ब०, प०। ९ ज्ञानाकारः। १० -न्तरस्यैवास्यानुभ-आ०, ब०, प०। ११ सम्बन्धेति सचेदित्या-आ०, व०, प०।

२०

तत्स्वभावत्वानुपपत्ते: । कथमतदाकारेण तद्वहणम् ? प्रतिबन्धाभावेन सर्वप्रहणप्रसङ्गादिति चेत् ; नः प्रतिबन्धस्य शक्तिनियमलक्षणस्य प्रतिपादितत्वात् , कथमन्यथा विष्ठुताकारप्रहणम् ? न हि तत्र तादात्म्यम् , विष्ठुतेनाऽविष्ठुतस्य तदयोगात् । नापि तस्मादुत्पत्तिः, तस्याशक्तः त्वात् समकालत्वाच । ततः शक्तिनियमादेव तैत्परिज्ञानम् , तद्वन्नीलादेरपि इति । न च विष्ठु-५ ताकारज्ञानं नास्त्येवः स्वयमेव तद्भ्युपगमात् । अत एवोक्तम्—

> ''अवेद्यवेदकाकारा यथा भ्रान्तिर्निरीच्यते । विभक्तलक्षणग्राह्यग्राहकाकारविष्ठवा ॥'' [ प्रव्वाव २।३३० ] इति ।

यतोऽपि ब्राह्यादिभेदंविफलवन्नि (विष्लववन्नि) रीक्षणं ततोऽपि न वस्तुतस्तन्निरीक्षणम् ; स्वरूप-मात्रविषयत्वात् । अन्येन तु तद्विषयत्वं तत्रोपकल्प्यत इति चेत् ; सिद्धं तर्हि तदन्यस्य तद्वि-१० षयत्वम् अतद्विषयेण तदुपकल्पनायोगात् । तत्राप्यन्यतस्तदुपकल्पनायामनवस्थानदोषात् । ततो दूरं प्रपलायितेनापि स्वत एव कुतश्चित् तद्विष्लवस्य परिज्ञानमभ्युपगन्तव्यम् , तद्विहर्भूत-स्येव तच्छक्तिनियमादिति च ।

ततो यदुक्तम्---

''संवेदनेन बाह्यत्वमतोऽर्थस्य न सिद्धाति । संवेदनाद्विर्भावे स एव तु न[सिद्धाति ॥ यदि संवेद्यते नीलं कथं बाह्यं तदुच्यते ? ।

न चेत्संवेद्यते नीलं कथं वाद्यं तदुच्यते ? ॥"[प्र॰ वार्तिकाल० ३।३३१] इति; तत्प्रतिक्षिप्रम् : विद्ववेऽपि समानत्वात् । तथा हि—

संवेदनेन वाह्यत्वं विष्ठवस्य न सि<sub>द्ध्य</sub>ित । संवेदनाद्वहिर्मावे स एव तु न सि<sub>द्ध्य</sub>ित ॥ ७५३ ॥ विष्ठवो यदि वेद्येत कथं वाह्यः स उच्यते । विष्ठवद्येत्र वेद्येत कथं बाह्यः स उच्यते ॥ ७५४ ॥ इति ।

ततो यदि सस्यिप वेदने विष्ठवस्य बाह्यस्वमिविरुद्धं नीलादेरिप स्याद्विशेषात् । यद्येवं नीलादिज्ञानमिप वितथावभासं ज्ञानस्वात् काभिन्यादिज्ञानविदिति चेत्; कथं पुनः साधर्म्यमात्रस्य रूप गमकत्वम् , तस्पुत्रस्वादाविप प्रसङ्गात् । विपक्षेऽिप भावान्नेवं चेत् ; ज्ञानस्वस्य विपक्षव्यावृत्तिः कुतोऽवगता ? अनुपल्लम्भादिति चेत् ; न ; तैतस्तैद्वगमायोगात् , वक्तृस्वादाविप तत एव तेद-वगमप्रसङ्गात् । न हि तैस्यापि विपक्षे सर्वज्ञादावुपल्लम्भोऽस्ति । तथा च 'सुगतो न सर्वज्ञो बीत-रागो वा वक्तृस्वादे रूप्यापुरुपवत् , इत्यस्यापि गमकत्वं भवेत् । अनुपल्लम्भेऽपि विरोधाभावास्स-न्दिग्धेव तस्य विपक्षंव्यावृत्तिरिति चेत् ; किं पुनर्ज्ञानस्वस्य विपक्षेण विरोधः ? तथा चेत् ; कोऽसो

१ विष्तुतपरिज्ञानम् । २ –भेदफल–आ०,व०,प० । ३ अनुपलम्भात् । ४–तदपगमा–ता०। विपक्षव्यायः त्तिज्ञानाभावात् । ५ तदपगमप्र–ता०। ६ वकतृत्वस्य । ७ विपक्षविरोधाभावात् । ८ वकतृत्वस्य । ९ –क्षाव्यावृ–ता० ।

विपक्षः ? वितथावभासनिवृत्तिमात्रमिति चेत् ; न; तस्य तुच्छंस्याप्रतिपत्तेः । अवितथावभासि-त्विमिति चेत् ; तदिप यदि वस्तुसदेव कथं तेने तैस्य विरोधः ? न ह्यज्ञानस्य तद्वभासित्व-मुपपन्नम् . ज्ञान् ] कल्पनावैफल्यापत्तेः । अँसदेव कल्पनारोपितत्वादिन्ति चेत् : तेनापि कस्तस्य विरोधः ? सहानवस्थानमिति चेत : न: सहैव तदवस्थानात । सत्येव तंज्ज्ञाने तत्कर्ल्यनस्यो-पपत्ते:. निरिधष्ठानस्य तस्यायोगात् । परस्परपरिहार इति चेत् ; नः ज्ञानत्वस्याज्ञानत्वेनैव तँद्भावात् ५ न सम्यगवभासित्वेन । तद्विरुद्धव्याप्तत्वात्तेनापि तस्यै तद्धावः . सम्यगवभासित्वविरुद्धं हि मिथ्यावभासित्वं तस्य परिहारेणावस्थानात्, तेन च व्याप्तं ज्ञानत्वम्, अतस्तस्यापि नैतद्भाव इति चेत् ; कुतस्तस्य तत्राप्तत्वम् ? तद्विपर्ययविरोधादिति चेत् ; नः परस्पराश्रयात्-तद्विपर्ययविरोध धात्तस्य तत्वाप्तत्वम् . ततश्च तद्विपर्ययविरोध इति । कामिन्यादिज्ञानेपु सत्येव तस्मिन्<sup>१3</sup> तस्यै दर्शनात्त्रद्याप्तस्वनिश्चय इति चेतः; न रथ्यापुरुषादौ सत्येव किञ्चिज्ज्ञस्वादौ वक्तृस्वादेरपि १० दुर्शनात् तस्यापि "तद्याप्तत्वनिश्चयापत्तेः । अतस्तस्यापि" विरोधवलादेव विपक्ष्व्यावृत्ति-सम्भवात्कथं सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वं यत्र गमकत्वं भवेत् । तथा चासङ्गतमेतद्-

#### ''उक्त्यादेदीपसंचयः।

नेत्युक्ते व्यतिरेकोऽस्य सन्दिग्धो व्यभिचार्यतः॥" [प्र०वा १।१४४] इति।

विरोधवलादेव विपक्षव्यावृत्तिनिर्णये तत्र सन्देहानुपपत्तेरव्यभिचारित्वस्यैव सम्भवात । १५ ज्ञानप्रकर्पतारतम्येऽपि वक्तृत्वादेरपकर्पतारतम्यानवहोकनात् । अत्यन्तप्रकर्पप्राप्तेऽपि<sup>रे</sup> ज्ञाने तत्स-म्भावनादविरोध एव तेर्ने तस्ये तदयमदोप इति चेत् ; न तर्हि सत्येव तिसम् तद्दर्शनास्त्राप्तत्व-निर्णयः, सत्येव किञ्चिञ्चत्वादौ दृष्टस्यापि वक्तत्वादेस्तद्विपक्षेऽपि सम्भावनात् । तथा च कथं ज्ञानत्वस्यापि वितथावभासित्वेन व्याप्तिर्यतस्तद्वलात्तद्विपर्ययेर्णे तस्यै विरोधः स्यादिति तदवस्थं तस्यापि सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वेनागमकत्वम् ।

नन्वत्र सम्यगवभासित्वमेव विपक्ष: तच्च न ज्ञायते किमिद्मवभासस्य सम्यक्किमिति ? वस्तुसद्विपयत्विमिति चेत् ; विषयस्यापि कुतो वस्तुसत्त्वम् ? न प्रतिभासनात् ; तस्यावस्तुसत्यिप कामिन्यादो भावात । बाधविरहविशिष्टादिति चेत : तद्वैशिष्ट्यस्यैव कुतोऽवगमः ? बाधानुप-जननादिति चेत् ; नः तद्नुपजननस्योत्पत्तिसमये कामिन्यादिज्ञानेऽपि भावात् । पश्चादपि भाविनः ततस्तद्वगमें इति चेत् ; नः कामिन्यादिज्ञानेऽपि पश्चाद्पि तत्सम्भवात् । न सर्वेदा पश्चा- २५ त्तत्र 'तुरसम्भव इति चेतु : नः नीलादिज्ञानेऽपि समानत्वात । न हि तत्रापि सर्वथा पश्चात्त-त्सम्भवः ; चिरकालानुपजातबाधस्यापि पुन: कुतश्चिद्वाधोपद्दीनात् शास्त्रार्थविपर्ययज्ञानवत् ।

१-स्याप्रतिपत्तितो वि-आ०, ब०, प०। २ अवितथावभासित्वेन । ३ ज्ञानत्वस्य । ४ यदि अवितथाव भासित्वमसदेव । ५ -व ज्ञाने आ०, ब०, प० । ६ -नोपप-आ०, व०, प० । ७ परस्परपरिद्वारसद्भावात् । ८ सम्यगवभासित्वेनापि । ९ ज्ञानत्वस्य । ९० परस्परपरिहारलक्षणो विरोधः । ११ ज्ञानत्वस्य । १२ भिथ्या-वभासन्याप्तत्वम् । १३ विथ्यावभासित्वे । १४ ज्ञानत्वस्य । १५ असर्वेज्ञत्वन्याप्तत्व । १६ वक्तृत्वादेर्षि । १७ -रे विज्ञा-आ०, व०, प०। १८ सर्वज्ञरूपविपश्चेण । १९ वक्तृत्वादेः । २० अवितथावभासित्वेन । २१ ज्ञानत्वस्य । २२ बाधानुपजननात् वैशिष्ट्रयावगमः । २३ बाधानुपजननसम्भवः ।

₹'₹

तथा तत्सम्भवेऽपि न तस्य कुतश्चित्परिज्ञानम् ; तत्परिज्ञानवतः सर्वज्ञत्वापत्तेः । न हि निरव-शेषानागतकार्लपर्यायपरिज्ञानाभावे तद्धिष्ठानस्य बाधानुत्पादस्य परिज्ञानं सम्भवति । किञ्चिज्ज्ञा-नस्यापि भवत्येव क्रमेण तत्परिज्ञानमिति चेत् ; न तर्हि कदाचिदपि तद्वैशिष्ट्यस्य निश्चयः. परापरसमयभाविवाधानुत्पादप्रतीक्षायामेवासंसारं व्यापारात् । तत्र वाधाविरहविशिष्टादपि प्रतिभासाद्विषयस्य वस्तुसत्त्वव्यवस्थापनम् । अस्खिळतप्रत्ययविपयत्वादित्यपि न युक्तम् ; बाधा-विरहादपरस्य तदस्यळनस्यैवासम्भवात् । तस्यै च प्रतिविहितत्वात् । यस्तु लोकस्य तत्रास्खळ-नाभिमान: स वासनादाढ्योदेव न विषयस्य वस्तुस वात्। तन्न तद्विषयतया कस्यचित् सम्यगः वभासित्वमिति कथं तत्र साधनस्य सम्भावनम् , असति तदयोगादिति न सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्ति-कत्वेनानैकान्तिकत्वं तस्येति चेत्; तन्न समीचीनम् ; वाधावैकल्यस्य कचिदन्तरङ्गसामध्ये स्वत एव परिज्ञानसम्भवात् । नियतदेशाद्यपेक्षयेव तत्सम्भवो न देशादिसाकल्यापेक्षयेति चेतु : नः तदपेक्षयापि तदिवरोधात्। उतस्माकल्यापरिज्ञाने कथं तदपेक्षयापि तदिवरोध इति चेतः नः तथा शक्तत्वात् तस्य फलतोऽवगमात् । सम्भवति च तत्फलमेवम् , एविमदं देशकालनरान्तरापेक्षयापीति परिज्ञानम् एवं प्रतीतिभावात् । अवदयं चैतदेवमभ्यनुज्ञातव्यम् ; अन्यथा भवद्विचारेऽपि तद्वैकल्यस्यापरिज्ञानप्रसङ्गात्। तथा च ततोऽपि कथं बाधावैकल्यस्याभावो भावतः सिद्ध्येत् ? न मया कुतश्चित्तद्वैकॅल्यस्याभावः साध्यते यद्यं प्रसङ्गः. केवळं तत्र परोक्तमेव प्रमाणं प्रतिक्षि-प्यत इति चेत् ; तत्प्रतिक्षेपस्तर्हि विचाराद्वस्तुसन्नेव सिद्ध्यतीति वक्तव्यम् ; अन्यथा तस्यैव वैयर्थ्यापत्तेः । न च वाधावैकल्यमन्तरेण ततस्तित्सिद्धिः, प्रतिभासमात्रस्यासंत्यपि विषये भावा-दिति स्वत एव तस्यापि तद्वैकल्यम् , स्कलदेशकालनरापेक्षयापि सुपरिज्ञातमभ्यनुज्ञातब्यम् । तत्प्रतिश्चेपोऽपि न मया ततः क्रियते परव्यामोहनस्यैव करणादिति चेत् ; तद्धेतुत्वं तर्हि तस्य निश्चेतन्यम् , अन्यथा तँदर्थं तस्यैवोपादानानुपपत्तेः । न चानिश्चितबाधावैकल्यात्कुतश्चित्तन्निश्चयो बाह्यनिश्चयवत् । न च तत्र तन्निश्चयोऽन्यतः अनवस्थादोषात्। पर्यन्ते यदि स्वत एवोक्तरूपस्त-निश्चयः ; तिह बिहर्वेदनेऽपि भवेदिति सम्भवत्येव तत्र वस्तुसिद्विपयत्वेन सम्यगवभासित्विमिति तत्र सम्भाव्यमानमनैकान्तिकमेव ज्ञानत्वं विपश्चव्यावृत्तेः संशयात्। तदिदमतिसुकुमारप्रज्ञगोचर-मिष हेतुदोषमन्तरङ्गतमोबाहुलकाद्वतिषयमानैरेव परैः प्रकृतमनुमानमुपद्शितमित्यावेदयन्नाह्-

## विष्कुताक्षा यथा बुद्धिर्वितथप्रतिभासिनी । तथा सर्वत्र किन्नेति जडाः सम्प्रतिपेदिरे ॥४९॥ इति ।

विष्छतानि कामोन्मादकाचादिभिरुपहतानि अक्षाणि मनःप्रभृतीनिन्द्रियाणि यस्यां तत्र कर्तव्यायां सा विस्तृताक्षा बुद्धिः प्रतीतिः, सा यथा येन बुद्धित्वादिप्रकारेण वितथन्नति-भासिनी मिथ्याकामिन्याद्युपदिर्शनो तथा तेन प्रकारेण सर्वेत्र सर्वो बुद्धिः 'सर्वत्र' इत्यः

 <sup>-</sup>पर्ययपरि-आ०, ब०, प०। २ बाधाविरहस्य । ३ देशादिसाल्याज्ञाने । ४ बाधावैकल्यस्य ।
 ५-सत्यविषये आ०, ब०, प०,। ६ सकलनरा-आ०, ब०, प०,। ७ -त्वं हि तस्य आ०, ब०, प०।
 ८ -तदर्थस्यंवी-आ०, ब०, प०।

स्य सप्तम्यन्तप्रतिरूपकस्य प्रथमान्तस्य भावात् । किञ्ज वितथप्रतिभासिनी भवत्येव इति एवं जडाः व्यभिचारदोषपरिज्ञानविकलास्ताथागताः सम्प्रतिपेदिरे सम्भूय प्रतिपन्ना इति । यत्पुनरेतन्मण्डनस्य-

> ''प्रत्येकमनुविद्धत्वादभेदेन मृपा मतः। भेदो जलतरङ्गाणां भेदाद्भेदः कलावतः॥'' [ब्रह्मसि॰ का॰ ३१]

''अभेदानुविद्धत्वात्प्रत्येकं विश्वस्य भेदो मृषा यथा जलतरङ्गेषु चन्द्रमसः, तंत्र हि प्रत्येकं चन्द्रमा इत्यन्वयः । तथा विश्वस्य भेदेऽपि प्रत्येकिमदं 'तंत् अर्थो वस्तु' इत्यमेदान्वयः, तरुभेदस्तु यद्यपि न मृषा वनिमत्यँभेदाऽनुगत[म]श्च न तु प्रत्येकम् । न हि प्रत्येकं तरुषु वनिमिति वुद्धिरतो न तेन व्यभिचारः । एतद्थं व्च प्रत्येकिमित्युः क्तम्'' [ ब्रह्मसि० व्या०] इति; तदिष तस्य बल्ववतस्तमसो विलिसतमेव ; तथा हि— १० किमिदं भेदस्याभेदानुविद्धत्वम् ? एकस्वभावान्वय इति चेत् ; नः, जलतरङ्गचन्द्रेष्विप तद्भावात्, तत्प्रतिपत्तिवैकल्यात् । न हि तत्राष्येकतरङ्गचन्द्र एव परापरप्रतिपत्तिरस्ति युगपन्नानारूपत्येव तत्रित्रतिवैकल्यात् । चन्द्रश्चन्द्रः' इत्यनुगमव्यवहारस्तु तत्र साहद्यनिवन्धन एव नैकत्वायत्तः, तेषां परस्परं सदद्यतयेव प्रतिपत्तेः । भवतु साहद्यमेव तत्राभेदानुगम इति चेत् ; न तस्यापि गमकत्वम्, धर्मिहेत्वादिज्ञानेव्यभिचारात् । न हि तेषु 'इदं ज्ञानिमदं ज्ञानम्' इति १५ प्रत्येकमनुगमो नास्ति, सुप्रसिद्धत्वात् । न च तेषां मृपात्वम् , तत्कथन्न व्यभिचारी हेतुः ? त्रीन्यिप मृषेति चेत् ; कथं तेभ्यस्तात्त्वकं भेदमृपात्वानुमानम् ? अमृपात्वेन कल्पनादिति चेत् ; नः, माणवकाद्ष्यमृपापावकतया कल्पितात्तात्त्वकस्यैव दाहादेः प्रसङ्गात् ।

ननु किल्पतोऽपि च अहिदंशो मरणकार्याय करूपते प्रतिर्सूर्यकश्च प्रकाशकार्याय, तद्वत्किल्पतरूपेभ्य एव तैं ज्ञानेभ्यः किन्न तात्त्विकं तदनुमानिमिति चेत् ? तैस्तिहि मरणादि- २० भिव्यभिचारः साधनस्य । तेपाम् 'इदं मरणकार्यम् , इदं प्रकाशकार्यम्' इति प्रत्येकमभेदानु- गमे सत्यपि मृषात्त्राभावात् । मृषेव तान्यपीति चेत् ; न; यस्मात्—

अमृषाकार्यनिष्पत्तो मृषाक्ष्पात्रिमित्ततः । दृष्टान्तत्वं कथं तेषां मृषेव यदि तीन्यिष ॥ ७५५ ॥ लोकप्रसिद्धितस्तेषाममृषात्वेन तैद्यदि । तेनेव व्यभिचारित्वमिष कस्मान्न मृष्यते ॥ ७५६ ॥ वस्तुतो व्यभिचारित्वं ततश्चेन्न प्रसिद्ध्यति । दृष्टान्तत्वं कथं तस्माद्वस्तुभूतं प्रसिद्ध्यति ॥ ७५७ ॥

१ तत्र तर्हि आ०, ब०, प०। २ तद्थोंऽवस्थित्यभे-आ०, ब०, प०। ३ -त्यभेदोऽनुग-आ०, ब०, प०। "वनमित्यभेदानुगमञ्च"-ब्रह्मसि० व्या०। ४ तेषां तत्प्रत्यव-आ०, ब०, प०। ५ धर्मिहेत्वादिज्ञानानि। ६-सूर्यकःच आ०, ब०, प०। ७ धर्मिहेत्वादिज्ञानेभ्यः। ८ मरणादीन्यपि। ९ दृष्टान्तत्वम्।

ų

२५

वस्तुवृत्त्या तद्ध्येतद्वस्तु यदि वर्ण्यते ।
अनुमानं कथं वस्तु तद्वलेनोपकित्पतम् ॥ ७५८ ॥
विश्वभेदमृपात्वस्य यतस्तस्माद्वावस्थितिः ।
न ह्यवस्तुवशात्किष्ट्विन्मेयं शक्यिनरूपणम् ॥ ७५९ ॥
तत एवान्यथा विश्वभेदयाथात्म्यनिर्णयात् ।
कुतश्चित्तन्मृषावादः क्वास्पदं प्रतिपद्यताम् १ ॥७६०॥
अवस्तु न हि नामेह त्वयैव सुलभं सुवि ।
तत्कृता तत्त्वनिर्णीतिर्यत्तवैवेति करूप्यताम् ॥ ७६१ ॥

तस्माद्वस्त्वेवानुमानम् अन्यथा ततोऽन्ययोगव्यवच्छेदेन साध्यव्यवस्थापनानुपपत्ते: । १० अतस्तत्सत्यःवनिदर्शनं मरणादिकमपि वस्त्वेवेत्युपपन्नस्तेन व्यभिचारः साधनस्य ।

विद्याऽविद्याभेदेन च। न हि विद्याविद्ययोरभेदः। न च विद्याविद्ययोरियमियञ्चेत्यादिः प्रत्येकमनुगमो नास्ति मृपात्वाभावेऽपि इति । तद्भेदस्यापि मृपात्वमेवेति चेत् ; कुत इदानीं संसारः ? तिन्नवन्धनस्य पृथगिवद्यारूपस्याभावान् ? किल्पतादिति चेत् ; कुतस्तत्कैल्पनम् ? प्राच्यादेव तद्भपादिति चेत् ; न; तस्यापि वस्तुतो विद्यापृथग्भूतस्याभावात् । तदिप किल्पत- १ मेवेति चेत् ; न; 'कुतः' इत्यादेः प्रसङ्गादनवस्थानात् । नायं दोपः, अनादित्वात्तंत्प्रवन्धस्योति चेत् ; तस्य तिर्व वस्तुत एव विद्यापृथग्भावे तद्वस्थं व्यभिचारित्वम् । अपृथग्भावे तु स एव प्रसङ्गः 'कुत इदानीं संसारः' इत्यादि । पुनरिप 'किल्पतान्' इत्यादिवचने 'कुतस्तत्कल्पनम्' इत्यादिप्रसङ्ग आवर्ष्तमानो महान्तमनवस्थादोपमुपनिपातयेन् । तस्मादितदृरमभिल्प्यापि तस्यै तत्युथग्भावस्तात्त्विक एव वक्तव्यः । कथमन्यथा अयमान्नायः—

२० "विद्यां चाविद्याश्च यस्तद्वेदोभयं सह" ।। [ईशा०दछो० ११] ईति ।

"विद्यांविद्ये न्ये ( द्वे ) अप्युपायोपेयभावात् सहिते" [ब्रह्मसि० व्या० ए० १३] इति च तद्विवरणं "मण्डनं (नस्य); निरवकाशस्वात् । तथा हि—

यदि विद्यापृथग्भावो वस्तुनः कल्पितस्य वा । "तत्प्रबन्धस्य नास्त्येव कव प्रतिष्ठा तस्त्रह श्रुतेः ॥ ७६२ ॥ सत्येव यत्पृथग्भावे वत्प्रयोगस्य दर्शनम् । "सह चैत्रेण मैत्रोऽयं स्थृल इत्यादिषु स्फुटम् ॥ ७६३ ॥

१ अतस्तरविन-आ०, ब०, प०। २ विद्याऽविद्याभेदस्थापि। ३ अविद्याहपक्षत्वनम्। ४ अविद्याहपात्। ५ अविद्याहपात्। ५ अविद्याहपस्य। ७ विद्याप्रथमभावः। ८ मैत्रा० ७।९। भवसन्त० ३।१। ९ विद्याविर धेरवे प०। विद्याविद्येन्वे आ०, ब०। १० मण्डनस्तुनि-आ०, ब०, प०। भण्डनम्' इति पाठे 'मण्डनकृतम्' इत्यथीं प्राधः। ११ अविद्याप्रबन्धस्य। १२ 'यस्तद्वेदोभयं सह' इत्यत्रोक्तस्य सहशब्दस्य। १३ सहशब्दप्रयोगस्य। १४ समाचे-स०।

10

24

उपायोपेर्यंभावश्च (श्चाऽ) पृथग्भावे कथं भवेत् ? । तद्विद्याविद्यायोर्येन 'सुमण्डं मण्डनोदितम् ॥ ७६४ ॥

स्यानमतम् न तस्यै विद्यापेक्षं पृथक्त्वं नाष्यपृथक्त्वम् , अवस्तुत्वान् । वस्तुन एव हि कस्यचित्कुतश्चित्पृथक्त्वापृथकत्वाभ्यां व्यपदेशो नावस्तुन: । तद्यं ताभ्यामनिर्वचनीर्यं एवेति; तद्दि न सङ्गतम् : यस्मात्-

अयमेव च विद्यायाः स्वभावो यदि कल्प्यते ।
साप्यविद्यैव विद्याया वार्त्तापि क्वोपल्लभ्यताम् ? ॥ ७६५ ॥
विद्यायाश्चेरस्वभावोऽन्यो वास्तवः पॅरिपष्ट्यते ।
अविद्यातः पृथग्भावः कथमेवं निषिध्यताम् ?॥७६६॥
स्वभावभेद एवायं पृथग्भावः प्रसिद्धिमान् ।
भावेषु यस्मात्तन्नेयं चर्चितार्था वचोगतिः ॥७६७॥
कथं चैवं पृथग्भावस्तस्याविद्यान्तराद्षि ।
तैद्येक्ष्यापि यत्तस्या वस्तुत्वं तद्वस्थितम् ॥७६८॥

मा भूदिति चेत् ; कथिमदानीं तस्याम्नायोपजनितात्मेकत्वादिज्ञानलक्षणस्य प्रपञ्चरूपमृत्युं प्रति प्रत्यनीकतया तन्निस्तरणत्वम् ? यतं इदं स्वाम्नातं भवेत्—

"अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्चुते" [ईशा० व्लो० ११] इति ।

सत्येव मिथः पृथग्भावे विषादेविषान्तरोपशमनादेरुपलम्भात् । अवस्तुसतोऽपि अवि-द्यान्तरात्पृथग्भावे तद्वदेव विद्यातोऽपि भवेन् अविशेषादित्युपपन्नो व्यभिचारः साधनस्य, वि-द्याविद्याभेदस्यामृपात्वेऽपि तद्भावात् । ततो मण्डनादिभिरपि व्यभिचारदोषमजानानैरेव प्रकृतम-नुमानमुपदर्शितमित्यावेदयित 'विष्त्कृताक्षा' इत्यादिना ।

विविधं प्रुतं प्रवनं तरङ्गादिषु यम्य स विष्ठुतो जलचन्द्रादिः, तमक्त्णोति विषयत्वेन व्याप्नोतीति विष्कुताक्ष्मा युद्धिः यथा येन तिष्ठप्यस्याभेदानुविद्धत्वादिना प्रकारेण वितथ-प्रितिभासिनी मृपाचन्द्रादिभेदोपदिर्शिनी, तथा तेनैव प्रकारेण सर्वन्न बुद्धिः किन्नेति जडाः ब्रह्मविदः सम्प्रतिपेदिरे। जाङ्यं तु तेपां व्यभिचारदोषापरिज्ञानात् अविद्यापरिकिल्पिन्तात्मवाद्वा प्रतिपत्तव्यम्।

यत्पुनरेतत् कामिन्यादिबुद्धिवत् तरङ्गचन्द्रादिवच्चेति निदर्शनम्-तत्रापि वितथप्रति-

<sup>3 -</sup>वरचेत् पृ-स॰। र सुष्ठु मण्डनं समर्थनं यस्य तत् सुमण्डम्। ३ अविद्याप्रबन्धस्य । ४ "ना-विद्या ब्रह्मणः स्वभावः, नार्थान्तरम्, नात्यन्तमसती, नावि सती, एवमेवेयमविद्या माया भिथ्या प्रतिभास इत्युच्यते । स्वभावरचेत् कस्यचित्, अन्योऽनन्यो वा परमार्थ एवेति नाविद्याः, अत्यन्तासत्त्वे खपुष्पसद्दशी, न स्यनहाराङ्गं तस्मा-दिनर्वचनीया"-ब्रह्मसि० पृ० ९ । ५ परिपथ्यते ता० । ६ तदपेचायत्तस्य प० । तदपेचापि यत्तस्य भा०, व० । ३ इदं साम्नातं भा०, व०, प० ।

भासित्वस्य मृषात्वस्य च यैत: प्रतिपत्तिः, तस्य चेत् अवितथप्रतिभासित्वं कथन्न व्यभिचार: ? सत्यपि ज्ञानत्वे वितथप्रतिभासित्वस्य, तद्विपये च मृपात्वे सत्यपि इदिमदिमित्यभेदानुगमे मृपात्वस्याभावात् । वितथप्रतिभासित्वे तु ततः कथं तैत्सिद्धिः तद्विपर्ययवत् । अतो निदर्शनस्य साध्यवैकल्यमित्यावेदयन्नाह—

## प्रमाणमात्मसात्कुर्वन् प्रतीतिमतिलङ्घयेत्। वितथज्ञानसन्तानविद्योषेषु न केवलम् ॥५०॥ इति ।

प्रमाणम् अवितथनिर्भासं ज्ञानम् आत्मसात्कुर्वन् प्रतीतिं यथार्थपरिच्छित्तिम् अतिलङ्घयेत् प्रत्याचक्षीत । सौगतो ब्रह्मवादी वा। क तामतिलङ्घयेत् १ वितथा मिध्याभि मता ये ज्ञानानां सन्तानविशोषाः कामिन्यादिविषयाः तरङ्गचन्द्रादिविषयाश्च प्रवाहभेदाः १० तेषु, न केवलं न प्रमाणमन्तरेण, तद्नतिलङ्घनस्यापि तथा प्राप्तेः । न च तदात्मसात्करणं परस्योपपन्नम्, व्यभिचारदोपस्य तत्रोपद्शितत्वात् । ततो निद्र्शनस्य साध्यवैकत्यादपि न प्रकृतानुमानयोर्गमकत्वभित्यभिप्रायो देवस्य ।

अपि च, यदि मिध्यावभासनमेव ज्ञानम्, कृतः सन्तानान्तराणां प्रतिपत्तिर्यतस्तेषामनित्यत्वादिर्धर्मोऽवबुध्येत ? कृतो वा जीवान्तराणां यतस्तेपामप्यात्मा विभिन्नत्वादिस्वभावो
१५ विभाव्येत, धर्मपरिज्ञानस्य धर्मिपरिज्ञाननान्तरीयकत्वात्। मिध्याज्ञानाच न यथावत्तत्रतिपत्तिः,
बिह्ररर्थतत्त्रपञ्चयोरपि ततं एव तथा तत्प्राप्तेः अयथावदेवं तत्प्रतिपत्तिः, तेपामपि वाद्यभेदवदपरमार्थत्वात् , प्राह्यादिसन्तानान्तरजीवान्तरभेदप्रतिभासस्तु विपरीतवासनावलादिवद्यावलाद्वा
परिकल्पित् एव । तदुक्तम्,—

''अविभागोऽपि बुद्ध्यात्मा विषयीसितद्शीनैः ।

र॰ ग्राह्मग्राह्मकसंवित्तिभेदवानिव लच्यते ॥

मन्त्राद्युपप्छतात्ताणां यथा मृच्छकलादयः ।

अन्यथैवावभासन्ते तद्रूपरहिता अपि ॥'' [प्र॰ वा॰ २।३५४, ५५] इति ।

''यथा विशुद्धमाकाशं तिमिरोपष्ठतो जनः ।

सङ्कीर्णमिव मात्राभिर्भिन्नाभिरपि पश्यति ॥

स्थेदममलं ब्रह्म निर्विकल्पमविद्यया ।

कल्चपत्विमवापत्रं भेदरूपं प्रतीयते॥'' [बृहदा॰भा॰वा॰३।५।४३,४४] इति च।

तदेवाह —

#### अद्वयं द्वयनिर्भासं सदा चेदवभासते । इति ।

९ ज्ञानात् । २ ज्ञानत्वेन वि-आ०, व०, प० । ३ वितथप्रतिभासित्वसिद्धिः । ४ मिथ्याज्ञानादेव । ५ अयथावधृतत्तत्प्र-आ०, व०, प० । अयथावदेतत्प्र-स० । ६ -त एतदु-आ०, व०, प० ।

अद्वर्यं संवेदनतत्त्वम् आत्मतत्त्वञ्च द्वयिन भीसं प्राह्यादिभेदिन भीसम् । इव शब्दोऽत्र द्रष्टव्यः । तदिन भीसे तिन्न भीसवचनादिग्निमीणवक इत्यादिवन् । कदा तद्द्वयम् १ सदा सर्वकालं भेदप्रतिभासद्शायां तदुवसंहारद्शायाञ्चेति चेत् शब्दः पराकृतचोनने । वत्रोत्तरमाह्-

## न स्वतो नापि परतो भेदपर्यनुयोगतः ॥५१॥ इति ।

तस्य खलु संविद्द्वैतस्य स्वतो वाऽवभासनं परतो वा गत्यन्तराभावात् १ स्वत एव ५ ''स्वयं सेव प्रकाशते'' [प्रव्वावर।३२७] इति वचनादितिं चेत् ; कथमेवमात्मतत्त्वस्यापि स्वतोऽनवभासनम् १ ''अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिभैवति'' [बृहदाव ४।३।५,१४] इत्या-देर्वचनात् ।

नतु आत्मा नाम नित्यः । नित्यत्वञ्च कालत्रयानुपातात् । तत्र मध्यकालानुपातिनो रूपात कालान्तराज्ञपातिनो रूपस्य यद्यभेदः : तावनमात्रमेव तदिति कथं नित्यत्वम् ? भेदे त्वप- १० रापरं संवेदनमेव तदिति नासावारमा नाम । न चारमन्यद्वेते कालसम्भवो यतस्तत्त्रयानुपातान्नित्य-त्वम् । तन्न तस्य स्वतोऽवभासनम् । अवभासनाच<sup>ी</sup>तद्स्तित्वे भेदस्यापि स्यात्<sup>ी</sup>तद्विशोपादिति चेत् ; न ; संविद्द्वैतेऽपि समानत्वात् । न हि 'तस्यापि क्षणमात्रमग्नस्य निरंशस्यावभासनम् । न च तंदद्वेते कालसम्भवो यतस्त्रत्कमानुपातामावादनित्यत्वं भवेत ? अवभासनाच तदस्तित्वे याह्यादेरपि स्यात्तद्विशेपात् । बाधकाभावाभावाभ्यां विश्लेष इति चेत् ; न ; आत्मप्रप**छ- १५** प्रतिभासयोरिप तत एव तदुपपत्तेः । कथं पुनः प्र्षपञ्चप्रतिभासस्य वाधनम् ? कथं च न स्यात् ? तरप्रतिभासस्यात्मप्रतिभासाद्मिन्नत्वात् ''आत्यनि विज्ञाते सर्वे मिदं विज्ञातं भवति'' ] इँत्याम्नायादिति चेन् ; प्राह्यादिभेदप्रतिभासस्यापि कथम् ? तत्प्रतिभासस्यापि संवित्प्रतिभासादन्यत्वस्यानभ्यपगमान् । वस्तुतो नास्त्येव र्तत्प्रतिभासो विचारासहत्वान केवछं करूपनामात्रतस्तद्भ्युपगमः तत एव तस्य बाधोपपत्तिरपीति चेत्; न ; प्रपञ्चप्रतिभासेऽपि २० समानत्वात् । न हि प्रपञ्चस्यापि वस्तुतः प्रतिभासनम् , प्रमाणविरहात् । केवछं मायानिबन्धन तदम्युपगमः, ''इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते'' [बृहदा० २।५।१९] इत्यादि वचनात् । तत एव तस्यापि वाधोपपत्तिरितिः । तत्र संविद्द्वेतस्य स्वतोऽवभासनं पुरुपाद्वेतेऽपि ैततस्तदनुपङ्गात् । न चेद्रमुचितम् , उभयप्रतिभाससद्भावे वस्तुसिति अद्वैतन्यापत्तेरिदमेवाह – न स्वतः इति । न स्वतोऽद्वयस्यावभासनम् । कुतः ? भेदेन 'वतुभयाद्वयरूपेण २५ पर्यन्योगतः अद्वयस्य प्रतिविधानत इति ।

परतस्तद्वभासनेऽप्याह-'न।पि परतः' इति । कुतः ? भेदपर्यनुयोगतः सित परिसम् भेदस्यावश्यम्भावात् तेन चाह्र तप्रतिविधानादिति ।

१ सीगतः । र आत्मिनित्यत्वास्तित्वे । ३ अवभासनाविशेषात् । ४ तस्यापीक्षण-आ०, ब०, प०, म० । ५ संवेदनाहिते । ६ बाह्यवटपटादिप्र विचयित्तासस्य । ७ "आत्मिनि सत्वरे दृष्टे श्रुते मते विद्यात इदं सर्वे बिदितम्"-बृहद्वा० ४ । ५ । ६ । उद्धृतिमिदम्-ब्रह्मास० ए० ८ । ८ प्राह्यादिमेदप्रतिभासः । ९ प्रपत्र्वा- भ्रयुपगमः । १० -ति चैत्र अग्०, ब०, प०, स० । ११ स्वतः प्रतिभासश्रवद्वात् । १२ सति सत्यसत्यद्वी-आ०, ब०, प०, स० । १३ तदुभयद्वयह्न-आ०, ब०, प०। १४ -भावापत्तेनचाह्वी-आ०, ब०, प०, स० ।

स्यान्मतम्-न 'तेन तस्य प्रतिविधानं 'तस्यावस्तुत्वात् । न ह्यवस्तु वस्तुरूपप्रतिविधान नाय समर्थं तरङ्गचन्द्रादिवश्चन्द्रादेरिति ; तदसङ्गतम् ; आत्माद्वेतस्याप्येवं परत: प्रतिभास-प्रसङ्गात् , परस्याप्युक्तन्यायेन ँतव्यापित्तिनिबन्धनत्वाभावात् । कथं पुनः परतस्तस्य प्रतिभास: ? कथं च न स्यात् ? परस्याविद्यामयत्वात् , अविद्यायाश्च मिथ्याज्ञानत्वात्— ५ ''अविद्या माया मिथ्यावभासः'' [ब्रह्मसि० पृ० ९] इति मण्डनेन तद्र्थाभिधानात् । न च मिथ्याज्ञाने तत्त्वप्रतिभासनं <sup>ँ</sup>तज्ज्ञानत्वविरोधात् । तत्त्वं च तद्द्वेतं तस्यैव परमनि-श्रेयसत्वेन परेरम्युपगमात् । ''तदेतत्प्रेयः पुत्रात् प्रेयो मित्रात् प्रेयोऽन्यसात्सर्वसात्" [बृहदा० १।४।८] इस्राम्नायादिति चेत् ; न ; संविदद्वैतस्यापि तद्वस्परतोऽनवभासनापत्तेः परस्य विकल्पत्वेनावस्तुप्रतिभासित्वात् ''विकल्पोऽवस्तुनिर्भासः'' [ **१० वचनान् । न चावस्तुवेद**ने वस्तुप्रतिभासनं 'तहेदनत्वविरोधान् । वस्तु <sup>"</sup>च तदह्रौतं तस्यैव काष्ठाग-तिनःश्रेयसत्वेन भवद्भिः प्रतिष्ठापनान्, ''यद्यद्वेते न तोपोऽस्ति मक्त एवासि सर्वथां''' प्रि० वार्तिकारु० १।३६] इति वचनात् । सत्यम् ; न परतम्तत्प्रतिभासनं प्राह्यादिभेद्समारोपव्यव-च्छेदस्यैव ततो भावात् । सति हि तह्यवच्छेदे निर्व्याकुछं स्वत एव तद्वभासनं तह्याकुछत्व-हेतोस्तदारोपस्याभावादिति चेतुः नः आत्मन्यपि समानत्वात् । न हि तस्यापि परतः प्रतिभासन-६ म् । तत्रापि परस्याम्नायादेः प्रपञ्चारोपनिवारण एव व्यापारान् , तन्निवारणे च स्वत एव तस्य निर्व्याकुळमवभासनं तुज्जाकुळत्वनिबन्धनस्य तदारोपस्याभावात् । तदुक्तम्-

> ''आम्नायतः प्रसिद्धिश्च ऋवयोऽस्य प्रचक्षते । भेदप्रपञ्चिवलयद्वारेण च निरूपणम् ॥'' [ ब्रह्मसि० १।२ ] इति ।

"कः पुनस्तत्त्रपञ्चस्य विलयो नाम ? नीरूपं निवृत्तिमात्रमिति चेत्; न, "तस्यानिरूपित-२० रूपस्य कार्यत्वानुपपत्तेः कारणत्ववत् , अन्यथा तस्यैव सकलप्रपञ्चकारणत्वेन ब्रह्मभावोपपत्तेः तद्परस्य निरतिश्यानन्दादिरूपस्य ब्रह्मणः परिकल्पनमप्रयोजनमेव , तत्प्रयोजनस्यान्यत्रैव परिसमाप्तत्वात् । तत्र तित्रवृत्तिमात्रं तद्विलयः ।

नापि भेदप्रतिभासकालुष्यपरिशुद्धों जीवस्वभावः, तस्य ब्रह्मणो भेदे वस्यैव तद्द्वारेण निरूपणापत्तेर्न ब्रह्मणः । ब्रह्मणश्च तथा निरूपणमभिष्रेतम् "नमस्यामः प्रजापतिरित्य-२५ "नन्तमाम्नायते" [ ] इत्यादेर्वचनात् । नास्त्येव "तस्य "तस्माद्भेदः "अनेन जीवेनात्मना" [ छान्दो० ६।३।२ ] इति जीवब्रह्मणोरभेदस्याम्नायादिति चेत् ; न; ब्रह्मवत्तस्यापि नित्यपरिशुद्धिप्रसङ्गात् , अभेदस्यैवंलक्षणत्वात् । अभेदेऽपि मुखतत्प्रति-

१ भेदंन । २ भेदस्य । ३ परो यतोऽवस्तु अतः न तेन अहंतबाधेत्यादिन्यायेन । ४ अहेतव्या-धात । ५ अहेतस्य । ६ मिल्प्याज्ञानत्व । ७ अवस्तुवेदनत्व । ८ च हैतं आ०,ब०,प०,स० । ९ —र्वदा इति चेन्न परतः स० —र्वथा इति चेन्न परतः आ०,व०,प० । १० सीगतः प्राह । ११ निवृत्तिमात्रस्य । १२ —परिवि-शुद्धो आ०,ब०,प०,स० । १३ जीवस्य भावस्यैव । १४ —त्यनन्तरमान्मा—आ०,व०,प०,स० । १५ जीवस्य । १६ ब्रह्मणः । १७ जीवस्यपि ।

विम्बयोर्मुखस्यैव परिशुद्धिर्न तत्व्रतिविम्बस्य तस्यै मणिक्रपाणादेः रागादिना कालुष्य-स्योपलम्भात् । तद्वद्भेदेऽपि ब्रह्मण एव नित्या परिशुद्धिर्ने जीवस्य तत्राविद्याकालुष्यस्योप-लम्भादिति चेतु : नः प्रतिविम्बस्य भ्रान्त्यपद्शितत्वेनावस्तुसतोऽपि मुखादभेदानुपपत्तेः, तद्वनमु-खस्याप्यवस्तुसत्त्वप्रसङ्गात् । 'ममेदं मुखम्' इत्यभेदपरामर्शोऽपि तत्र साददयातिशयादेव <sup>र</sup>चित्रार्पितात्माकारवत् , नाभेदात् । अभेदे तु वस्तुनस्तत्रापि<sup>३</sup> मुखप्रयोजनेन भवितव्यम् , न ५ चैवम् , आलापकवलप्रसनादेस्तत्रानुपलम्भात् । "अवस्तुसतः कथं प्रतिभासनमिति चेत् ? 'मुख-तद्रातिरेकवत्' इति व्रम: । जीवोऽपि भ्रान्त्युपद्र्शितत्वादवस्तुसन्नेवेति चेन् ; व्याहतमेतत्-'अवस्तुसंश्च ब्रह्मणश्च न भिद्यते' इति, ब्रह्मणोऽप्यवस्तुसत्त्वापत्तेः । ब्रह्म तस्माद्भिद्यत एव स एव तु ब्रह्मणो न भिद्यते तस्माद्यमदोप इति चेत् ; न; जीवस्य तद्भेद्रमैन्तरेण ब्रह्मणोऽपि <sup>°</sup>तद्भेदानुपपत्तेः भेदस्योभयनिष्ठत्वात् । तस्मादश्रद्धेयमेवेदं <sup>८</sup>भौतोपाख्यानवत् । तद्यथा–कृपो या- **१०** मस्य समीपो प्रामस्तत्कृपस्य<sup>°</sup> नितरां दुर इति । तस्माज्जीवस्य ब्रह्माभेदे ब्रह्मणोऽपि <sup>१</sup>°तद्भेदस्याव-इयम्भावात् । यद्विद्याकालुष्यं जीवस्य या च तत्परिशुद्धिरागन्तुकी "तदुभयं प्रमापि (ब्रह्मापि) <sup>१९</sup>परिस्पृशन्त्ये (शत्ये)वेति न सुभाषितमेतत्-"तद्धि सदा विशुद्धं नित्यप्रकाशमना-गन्तकार्थम्<sup>33</sup>??[ब्रह्मसि० पृ० ३२] इति । <sup>अ</sup>तथेदमपि-''तस्माद्विद्यया जीवाः संसारिणो विद्यया विमुच्यन्ते" [ब्रह्मसि० १० १२] इति । ब्रह्माधिष्टानस्य सदाविशुद्धत्वादेरभेदे सति १५ जीवेऽप्यनुपातान् । भिद्यत एव जीवो ब्रह्मणः कल्पनारोपितत्वात् , ब्रह्मणश्च तद्विपर्ययादिति चेतः का तर्हि तस्य<sup>ं ।</sup> परिशक्तिः <sup>१६</sup>स्यात् यदन्वितो जीवस्वभावः प्रपञ्चविलयत्वेन व्यपदि-इयेत ? अविद्याकालुप्यनिम् किरेवेति चेत् ; न; स्वतोऽपि निर्मुक्तिप्रसङ्गात् , स्वरूपस्याध्या-रोपितस्याविद्यामयत्वात् । भवत्विति चेत् ; नः नीरूपस्य तन्निर्मुक्तिमात्रस्यासम्भवादिति प्रतिपादनात् । तत्र परिशुद्धो जीवस्वभाव एव तत्प्रपञ्चविलयः तत्परिशुद्धेरेवापरिज्ञानात् ।

भवतु नित्यपरिशुद्धं े त्रिह्मैव <sup>१</sup> तिद्विलय इति चेन् ; न ; नित्यस्य विलयस्य प्रसङ्गात् । तथा च किं तत्र परापेक्षया नित्यस्य निरपेक्षत्वात् , नित्ये तिद्वलये <sup>१९</sup> परस्याभावाच्च । ततो यदुक्तम्-"अविद्यया श्रवणादिलज्ञणया अविद्येव निवर्च्यते मृत्युरित्यविद्येवोच्यते" [ब्रह्मसि०पृ० १३] इति ; तत्प्रतिविद्दितम् ; नित्ये भेरप्रपञ्चिवलये निवर्त्यनिवर्त्तकयोरिव- द्ययोरेवासम्भवे तद्वचनस्यासम्भवद्विषयत्वात् । तन्न तत्प्रपञ्चिवलयः कश्चिद्पि शक्यिनिरूपणो २५ यद्द्वारेण परतः प्रजापतेर्निरूपणिमिति चेन् ;

१ प्रतिबिम्बस्य । २ चित्रार्षिताकारवत् आ०, ब०, प०, स० । चित्रार्षितनात्माकारवत् चा०(१) ६ प्रतिबिम्बस्य । ५ अवस्तुसतो जीवात् । ६ तदमेद-आ०, ब०, प०, स० । ब्रह्ममेद । ७ जीवमेदानुपपत्तेः । ८ मौतापा-आ०, ब०, प०, स० । ९ तस्य कूपस्य आ०, व०, प०, स० । १० तद्भे दस्य आ०, ब०, प०, स० । ११ तद्दुत्यं ता० । १२ परस्पृशान्त्येवे-ता० । १३-कार्थकाम् आ०, ब०, प०,स० । १४ जीवस्य । १६ स्याद् मेदप्रजीवेष्यनुविलय-आ०, ब०, प०, स० । १७ प्रद्यवित्तयः । १९ आम्नायादेः ।

भवन्मतेऽपि कोऽयमारोपस्य व्यवच्छेदो नाम १ नाश एवेति चेत्; न; वस्य निहेंतुकत्वेन परतोऽनुपपत्तेः । तस्यैवाशक्तिकरणिमित चेत्; न; तस्य निपेत्स्यमानत्वात् । तदेव संविदद्व तिमिति चेत्; न; तस्यापि कार्यत्वापत्तेः । न चेदमुचितम्-"न कारणं न कार्यं च तत्" [ ] इति स्वयमभ्युपगमात् । कीदृशं च तत् १ निरंशं परमाणु- मात्रमिति चेत्; न; तस्याप्रतिवेदनात् नीरूपाभाववत् । वित्रमेव तत् "चित्रप्रतिभासाप्येक्तेव चुद्धिः" [प्रवार्तिकाल० २।२१९] इति चचनादिति चेत्; किमिदं चित्रमिति १ नानानीलाद्याकारिभिति चेत्; न; तथा नानाशक्तिकत्वस्यापि प्रसङ्गात् । को दोप इति चेत् १ न; एकया शक्त्या आत्मनः तदन्यया च तद्परस्य परिज्ञानापत्तेः, तथा च परमार्थत एव प्राह्म- प्राह्कभावस्य भावात्कथं तस्यारोपितत्वं यतस्त्व्यवच्छेदृह्वारेण तदृष्ठतिनिरूपणम् १ यदि परमार्थत एव तद्भावः; कथं तद्धिकल्यत्या संवेदनस्य विकल्पप्रतिसंहारवेलायामनुभवो नारो- पितस्य १ वैकल्यानुपपत्तेरिति चेत्; न; निष्पपञ्चस्यात्मन एव तदानीमनुभवाद् । प्रपञ्च- ज्ञानस्यैर्वारोपितविषयस्वोपपत्तेः । तदुक्तं केश्चित्—

"सत्यमाकृतिसंहारे स्वयं तद्व्यविष्ठते ॥" [वाक्यप० ३।२।११] इति । तथा परै:-

('अध्यारोपापवाद।भ्यां निष्प्रपश्चं प्रपञ्चयते ॥'' [सर्ववेदान्त० २५] इति । वचनमात्रमेवेतत् , निष्प्रपश्चस्यात्मनः कवचिद्ष्यननुभवादिति चेत् ; न ; प्राह्यादिभेदिविकलस्य संवेदनस्याप्यननुभवात् । अननुभवमि तद्विचार्यदवगम्यते विचारणैव तद्भेदारोपं व्यवच्छिन्दता तद्दित्त्वस्यापि प्रत्यायनादिति चेत् ; न ; एवम् 'आम्नायादेवात्मनोऽप्यवगमप्रसङ्गात् । तेनैवैं 'वेप्रपञ्चारोपं प्रत्याचक्षाणेनात्मनोऽपि 'बुँद्धावुपस्थापनात् । तत्त्रपञ्चप्रत्याख्याने किमविशिष्यते यस्यात्मत्वेन बुद्धावुपस्थापनम् श्रि प्राह्यादिभेदप्रत्याख्याने कस्यावशेषो यस्य संवेदनत्वेन बुद्धो समर्पणम् ? 'तेद्भेदसाधारणस्य प्रतिभासमात्रस्येति चेत् ; अन्यत्रापि तस्यैव किन्न स्यात् ? कथमेवमात्मसंवेदनयोभेद इति चेत् ? आत्मनो नित्यत्वाद् अन्यस्य तद्विपर्ययात् ।

कथं पुनरात्मनः शब्दज्ञाने प्रकाशनं ैतस्याविद्याभेदत्वेन भिष्याज्ञानत्वात् ? न हि मिष्याज्ञाने तत्त्वप्रकाशनम् ; तिमध्यात्वस्यैवाभावापत्तेः । एवं हि प्रत्युत्पन्नशब्दज्ञानमात्रस्यैव स्फल्यभेदप्रपञ्चप्रलयोपिनपातेन प्रवृत्त्यादिः सर्वोऽपि संसारव्यापारो न भवेत् , आत्ममननध्याना- युपदेशश्चापार्थकतां प्राप्तुयात् तस्यापि तत्प्रपञ्चप्रलयार्थत्वात् , तत्प्रलयस्य च शब्दज्ञानमात्रादेव

१ सीगतमते । २ प्राह्मादिनेदसमारोपस्य । ३ नाशस्य । ४ चित्रमात्रमेव आ०, अ०, प०, स० । ५ -स्यामा-आ०, अ०, प०, स० । ६ संवेदनाह्नैत । ७ प्राह्मप्राह्मकाकाराक्रान्तस्य । ८ -वानिकृषितिव-आ०, अ०, प०, स० । ९ अनुभवागम्यमपि संवेदनम् । १० अम्नायादेवाप्यात्म-आ०, अ०, प० । ११आम्नायेनैव । १२ प्रचारोयं प्र-आ०, अ०, प०, स० । १४ -नम्य बाह्मादि-आ०,अ०, प०, स० । १४ प्राह्मप्राह्मादिनेद । १६ शब्दक्ञांनस्य ।

भावात् । न तन्मात्रादेव तद्भावः किन्तु तन्मननायुपैसंस्कृतादेव, तदुपसंस्कृतं हि तिज्ज्ञानम्, इतरिनरवशेपाविद्याविद्यासानुपरमयत् आत्मानमप्युपरमयति "यथा पयः पयो जरयति स्वयमि जीर्यति, विपञ्च विपान्तरमुपशमयति स्वयमि उपशाम्यति, अपरतसकलतद्विलास-वेलायाञ्च स्वत एव निष्प्रपञ्चमात्मतत्त्वं प्रकाशत इत्येवम्प्रकारं शब्दज्ञानस्य तत्प्रकाशनिवन्ध-नत्विमिति चेत्; ननु अयमप्यर्थः कुतिश्चिदारनायज्ञानादेव ज्ञातव्यः। तस्यैव मिण्यात्वे ५ तज्ज्ञानात्कथं तत्प्रतिपत्तिः ? न चापरमुपायान्तरं यतस्तत्परिज्ञानमित्पर्यर्गतितिकमेवेदम्—

## ''संहताखिलभेदोऽतः सामान्यात्मा स वर्णितः । हेमेव परिहार्यादिभेदसंहारस्रचितम् ॥'' [ब्रह्मसि० १।३] इति ।

तर्ज्ञ भेदप्रपञ्चसंहारवती वेटा नाम काचिन्छक्यनिह्नपणा यस्यामात्मतत्त्वस्य निष्प्रपञ्चस्य प्रकाशनमिति चेत्; संविद्द्वैतस्यापि कथं विचारज्ञाने प्रकाशनम् ? तस्यापि विकल्प- १०
त्वेनावस्तुगोचरत्वाद् अन्यथा तस्य तद्गोचरत्वविरोधात्। एवञ्च प्रत्युत्पन्नविचारज्ञानस्यैव
सकलप्राह्मभेदारोपप्रलयोपनिपातेन तद्द्वैतप्रकाशनात् निष्फल्लमेव तद्भ्यासोपकल्पनं भवेत्,
"तस्यापि तत्प्रकाशनाद्ग्यस्य फलस्याभावात्, तस्य च प्राथमिकादेव विचारज्ञानादुपपत्तेः।
अभ्यासपरिपाकाधिष्ठितमेव "तत् प्रकाशनिवन्धनं न केवलम्, "तत्स्वलु निखलमप्यपरमध्यारोपमपाकुर्वत् आत्मानमप्यपाकरोति यावदारोपभावित्वात्तस्यै , यथा प्रदीपस्तैलवत्त्यादिकं प्रति- १५
संहरन्नात्मानमपि प्रतिसंहरति। संहतसकलभेदारोपवेलायां तु वेदस्य चतः प्रकाशनमिति
चेत्; न; अस्याप्यर्थस्य कुतश्चिद्विकल्पादेवावगमात्। "र्तस्य च मिध्याज्ञानत्वेन तदवगमानुपायत्वान्, उपायान्तरस्य चाभावात्। तस्मादिदमप्यप्रातीतिकमेव—

"''<mark>ग्राह्यग्राहकवेधुर्यात् स्वयं सैव प्रकाशते ।''</mark> [प्रव्वाव २।३२७] इति । तन्नात्रापि विकल्पप्रतिसंहारवती वेळा नाम काचिच्छक्यनिरूपणा<sup>र्</sup> यस्यां तदद्वैतस्य <sub>२०</sub> स्वतः प्रकाशनमुपकल्प्येत । तदेवाह—

#### प्रतिसंहारवेलायां न संवेदनमन्यथा । इति ।

व्यक्तमेतन् ।

इदमपरं व्याख्यानम्-यदुक्तम्-'अद्वयं द्वयनिभीसम्' इति । कुतस्तस्यं ' तन्निभीसस्वम् ? स्वत वेति चेत् ; अत्राह्-'न स्वतः' इति । उपपत्तिमत्राह्-'भेदपर्य- २५ नुयोगतः' इति । भेदः संवेदनस्याविभागलक्षणो विशेषस्तस्य पर्यनुयोगः 'स कथं

१ शब्दमात्रादेव । २ - युपस्कृतादेव । ३ शब्दज्ञानम् । ४ ''यथा पयः पयो जरयित स्वयं च जीर्थित यथा च विषं विपान्तरं शमयित स्वयं च शाम्यिति''- ब्रह्मसि० पृ० १२ । ५ आम्नायस्यैव । ६ - त्यप्रती किक-आ०, ब०, प०, स० । ७ परिहार्य कटकम् । ८ नन्यभेदे प्रपञ्चसंहारवित वेला आ०, ब०, प०, स० । ९-पिकित्पित्तत्वेन आ०, ब०, प०, स० । ९० अभ्यासस्यापि । १२ विचारज्ञानम् । १२ विचारज्ञानस्य । १३ मां तद्-आ०, घ०, प०, स० । १४ विकत्पस्य । १५ ''तस्यापि तुल्यचोद्यत्वात् स्वयं सैव प्रकाशते''-प्र०वा० १६-णा यत्तद्वै-आ० व०, प०, स० । १७-स्य नि-आ०, व०, प०, स० ।

सम्भवति' इति प्रद्रनः, तस्मात्तत इति । कथं खळु स्वत एव विभागरूपतया प्रतिभासमान-मविभागमुपपन्नम् ? विभागस्यासत एव प्रतिभासनादिति चेत् ; कथिमदानीमसदवभासि-नस्तस्य सम्यग्ज्ञानत्वम् ? यतस्तस्मात् दुःखहेतुप्रैहाणं प्रकरुप्येत, मिथ्याज्ञानात्तदयोगात् नित्यादिज्ञानवत् । अभिमतञ्च ततस्तत्प्रहाणं परस्य, ''नेरातम्यदृष्टेस्तद्युक्तितोऽपि वा" प्रव्याव १।१३९ ] इत्यत्र युक्तिशब्देनाद्वैतेवेदनस्यापि तत्प्रहाणकारणतया प्रज्ञाकरेण वैद्याख्यानात् । तदेवाह —भेदपर्यनुयोगतः । भेदस्तत्प्रहाणकारणत्वविशेषः तत्पर्यनुयोगः 'स कथम' इति प्रदनः तत इति । तन्न स्वतस्तस्य द्वयनिर्भासत्वम् ।

परतोऽपि नेत्याह-'न।पि' इत्यादि । उपपत्तिमाह-'भेद' इत्यादि । परमेव भेदस्तस्य पर्यनुयोगः 'तत्कथम्' इति प्रदनः, तत इति । अद्वौते परस्यैवासत्त्वादिति मन्यते ।

१० किल्पतं तत्सत्त्वमिति चेत्; नः तत एव तत्कल्पनायोगादसत्त्वात् । कल्पनया सत्त्वस्त्रेत् ; नः परस्पराश्रयात्—'कल्पनया सत्त्वम्, तत्रश्च कल्पना' इति । अन्यत इति चेत्; नः तत्राप्येवं प्रसङ्गात् । "तस्याप्यन्यतः कल्पनायामनवस्थानात् । नानवस्थानम्, अनादित्वात्तत्त्रवन्यस्येति चेत्; कृतस्तित्सिद्धः ? स्वत इति चेत्; नः स्ववेदनस्य वस्तुसत्संवेदनधर्मत्वेन तत्रायोगात् । 'तदिप विकल्पितमेवेति चेत्; कथं ततः कचिदित्थम्भावस्य सिद्धः अनित्थम्भाववत् ?

१५ कृतो वा परमार्थसन्नेव तत्प्रवन्धो न भवेत् ? प्रतिसंहतत्त्प्रवन्धस्यैव संवेदनस्य सत्यभ्यास्पादवे प्रतिवेदनादिति चेत्; नः कदाचिदिष तदनुभवाभावात् । तदाह—'प्रतिसंहार' इत्यादि । सुवोधम् ।

एतेन पुरुपाद्वेतस्यापि द्वयनिर्भासत्वं प्रत्युक्तम् । न हि तस्यापि स्वतस्तिव्निर्भासत्वं भेदपर्यनुयोगतः। भेदस्य 'एकमेवेदमद्वितीयम्' इति विशेपस्य पर्यनुयोगात् 'स कथम्' इति रु प्रदन्तत् । न हि स्वत एव भेदेनावभासमानस्य तद्विशेपसम्भवः। भेदस्यासत एव प्रतिभासनात्त-त्सम्भव इति चेत् ; कथमसद्वभासिनस्तस्य स्वज्ञानत्वम् । यतः ''सत्यं ज्ञानपनन्तं ब्रह्म'' [तैति० २।१।१] इत्याम्नायेत । मिण्याज्ञानत्वे तु कथं तद्दर्शनात्सकळदुःखनिवर्द्दणम् ? यत इदं स्वाम्नातं भवति –

'भिद्यते हृद्यग्रन्थिशिष्ठद्यन्ते सर्वसंशयाः । ज्ञीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ।।''[मुण्डको० २।२।८] इति । तन्न तस्य स्वतो हयनिर्मासत्वम् ।नापि परतो भेदपर्यनुयोगतः तद्द्वैते परमेव भेदस्तस्य पर्यनुयोगतः 'तत्संभवप्रदनः कथमसाबद्वैतव्यापत्तेः' इति ततस्तस्मादिति । परस्य

१-प्रमाणं आ०, व०, प०, स०। २-तशब्दवेद-आ०, व०, प०, स०। ३ ''अथवा युक्तियोंगः परस्परमङ्गताद्वेतम्, अहे तद्दिनोऽपि।'' -प्र० वार्तिकाळ० २।१३९। ४ -स्य स्वयंनि आ०, व०, प०, स०। ५ तत्राप्यन्यतः आ०, व०, प०, स०। ६-स्थानम् ना-आ०, व०, प०, स०। ७ वस्तुसन्दं संवे आ०, व०, प०, स०। ८ वेदनमपि। ९ संवेदनानुभवाभावात्। १० एकमेवाद्वितीयमिति विशेषस्य। ११ परापरे आ०, व०, प०, स०,।

करुपनया सत्त्वात्र दोप इति चेत्; नः 'तत एव' इत्यादेः 'अनित्थम्भाववन्' इति पर्यन्तस्यान्त्रापि समानत्वात् ।

यदि वा, भेदः ''तमेव श्रा(भा)न्तमनुभाति सर्वेम् , तस्येव भासा भाति" [कटोप० ५।१५ ] ैइत्याम्नातः पुरुपाधीनो भेदप्रतिभासस्तत्पर्यनुयोगः 'कथमयम्' इति प्रदनः, तस्मादिति । परतो भेदप्रतिभासे पुरुपायत्त्त्वया तदाम्नायो विरुद्ध्येतेति मन्यते ।

परतो द्वयनिभीसं ब्रवाणः प्रतिपीडयेत्। पुरुपायत्ततः द्वावमामनन्तं निजागमम् ॥७६९॥ <sup>3</sup>विवेकाशक्त<u>म</u>द्दिदय प्रतिपत्तारमागमः । पुरुपाइदेनिर्भासमन्वाहेति मतं यदि ॥७७०॥ परतो भेदनिर्भासः कस्येदानीं विवेकिनः । १० न विवेकेऽनुपायत्वात्परस्यैवानवस्थितेः ॥७७१॥ कल्पनातः परं स्याच्चेत्सेव कस्मादिवेकिनः । विश्रमाद् बलिनस्तिहं विवेकी सुमहानयम् ॥७७२॥ विभ्रमप्रतिरोधी हि विवेक: सार्वहौिकक: । स चास्ति विभ्रमश्चेति न श्रद्धेयमिदं वचः ॥७७३॥ १५ सत्येव पाटवे तस्यैं तंदिरोधोपकल्पने । पाटवं किमिदं पुंसः स्वरूपप्रहर्णं यदि ॥ ७७४॥ तिकमुत्पन्नमात्रस्य विवेकस्य न विद्यते । तथा चेत्तस्य वेद्यं स्याद्विद्याकरिपतं परम् ॥७७५॥ न विवेकस्तथा चासौ मिण्यार्थत्वात्तदन्यवत् । 20 न विवेकाश्रयं तस्मात्परतो भेदभासनम् ॥७७६॥

ततः सृकम्-'भेदपर्यन्योगतः' इति ।

कुतश्च भेदप्रपञ्चः परमार्थसन्नेव न भवेद्यतस्तस्य कुतश्चिद्यरोपितस्वं परिकल्प्येत ? प्रंतिसंहततस्प्रपञ्चस्यैव परमात्मनः कदाचित्प्रतिवेदनादिति चेत् ; न ; तादद्यस्य कदाचिद्-प्यनुभवाभावात् । तदाह-'प्रतिसंहार' इत्यादि । तन्नाद्वैतवादः श्रेयान् । २५

विश्रमवाद एवास्त्विति चेत् ; न ; तस्य 'विष्कुत' इत्यादिना प्रतिक्षेपात् । तदेव ब्याचक्षाणस्तत्प्रतिक्षेपमेव दर्शयति-

> इन्द्रजालंदिषु भ्रान्तमीरयन्ति न चापरम् ॥५२॥ अपि चाण्डालगोपालबाललोलविलोचनाः । इति ।

१ इवेता० ६ ११४। मुण्डको०२।२।१० । २ -त्ततथायाततदा-आ०, ब०, प०, स०, । ३ विवेका-शक्तिमु-आ०, ब०, प०, स० । ४ विवेकस्य । ५ विद्यमिविरोधकल्पनायाम् । ६ -णं धियः आ०, ब०, प०। ७ -परिसं आ०, ब०, प०, स०।

व्यक्तः शब्दार्थः। तात्पर्यार्थस्तृंच्यते-यदिन्द्रजालस्वप्नादिविषयेषु विप्नवव्याप्तं प्रत्ययत्वमन्यद्वा न तज्जायदर्थविपयेष्वस्ति, स्वयमेव प्राणिनां तत्र विष्ठवप्रतिपत्तिप्रसङ्गेन अनु-मानस्य वैफल्यापत्ते: । अनुमानान्तरेऽप्येत्रं प्रसङ्गः, कृतकत्त्रादेरिप घटादावनित्यत्वव्याप्तत्या प्रतिपन्नस्य शब्दे धर्मिण्यभावात् । भावे स्वत एव पुंसां तत्राष्यनित्यत्वप्रतिपत्तेः, अनुमान-५ वैफल्याविशेषादिति चेतु : सत्यम् : तर्त्रं बालाबलागोपालादीनां स्वत एवानित्यत्वप्रतिपत्तिः । न चैतावता तद्नुमानवैफल्यम् ; आगमाहितसंस्कारस्य तत्र नित्यत्वाध्यारोपे तस्य तत्र्यवच्छे । दार्थत्वात् । जायत्त्रत्ययेषु त्वागमवतामेवं विष्ठवप्रतिपत्तिर्ने बालादीनां ''प्रामाण्यं व्यवहारेण'' [ प्र०वा० १।७ ] इत्यस्य विरोधात् , वालादिपरिज्ञानादन्यस्य व्यवहारस्याभावात् । <sup>र्</sup>तस्य च विष्ठवगोचरत्वे <sup>°</sup>कथं ततः प्रामाण्यव्यवस्थापनं विष्ठवव्यवस्थापनस्यैवोपपत्तेः ? **१०** तस्माद्विष्ठत्रज्ञानमेव तित्र तैपाम् । न च विष्ठवात्मन एव <sup>अ</sup>प्रत्ययत्वस्य तत्र भावे तद्रपपन्नम् । सत्यपि "तस्मिन्नविद्यवसंस्काराद्रपपन्नमेवेति चेत् ; न ; तेपामिदानीं तरसंस्कारहेतोरनुपलम्भात् । न चाहेतुकस्तरसंस्कारो नित्यत्वापत्ते: । प्राक्तनात्तरसंस्कारादिति चेत् ; न ; "रेस्वरूपसत्यत्वेऽपि प्रसङ्गात् , तस्यापि संस्कारबळादेव सत्यतया परिज्ञानसम्भवात् वस्तुतो विद्ववस्येवोपपत्तेः । कथं पुनः स्वरूपविद्ववे बहिर्विद्ववपरिज्ञानं सत्येव <sup>१३</sup>तद्विद्ववे १५ ै तदुपपत्तेस्तस्य तद्पेक्षत्वादिति चेत् ? कथिमदानीमेकचन्द्रादिविद्ववे द्विचन्द्रादिविद्ववपरि-ज्ञानम् ? सत्येवेकचन्द्रादेरविष्ठवत्वे द्विचन्द्रादिविष्ठवस्यापि परिज्ञानसम्भवात् । परिकल्पितेन ैतंद्विष्ठवेन <sup>र</sup>र्तद्परविष्ठवपरिज्ञानमिति चेत् ; स्वरूपाविष्ठवेनापि <sup>र</sup>र्ताट्झेनेव बहिर्विष्ठवपरिज्ञानं भवतु विशेषाभावात् । ततः स्वरूपवदसंस्कारवलोपनीतमेव बहिरर्थसत्यत्वमिति न विप्लवात्मकं <sup>१९</sup>तत्प्रस्रयेषु प्रस्ययत्वम् , बालादीनामपि तत्र विष्ठवप्रतिपत्तिप्रसङ्गात् । न चैवम् , अविष्ठवपरि-२० ज्ञानस्य तत्र तेपां भावादित्यसिद्धो हेतु:, अतश्च तद्वादिनां जडत्विमिति। तथा च "यज्ञातइच दमं ( यज्ञातमाश्चर्यं ) तदाह-

## तत्र शौद्धोदनरेव कथं प्रज्ञापराधिनी ॥५३॥ वभूवेति वयं तावत् षहुविस्मयमास्महे । इति

तत्र जाग्रस्प्रत्ययाविष्ठवं शोद्धोदनेरेच सकलज्ञानधन्यस्मन्यस्य बुद्धस्यैव न चाण्डा-२५ लादीनामल्पप्रज्ञानां कथं प्रज्ञा बुद्धिः अपराधिनी स्खलनवती ''सर्वमालम्बने आन्तम्' [प्रव्वार्तिकाल० २।१९६] इत्युपदेशान् बभूव इति एवं वयं परीक्षाचक्षुपः तावत् क्रमेण

१ -र्थः सूर्य-आ०,व०,प०,म० । २ शब्दे । ३ मीमांसकागम । ४ -रोपितस्य -आ०,व०,प०, स० । अनुमानस्य । ५ बौद्धानाम् । ६ बालादिब्यवहारस्य । ७ कथज ततः आ०, ब०, प०, स० । ८ जाप्रत्यत्यये । ९ वालावलादीन म् । १० प्रत्ययस्य आ०, ब०, प०, स० । ११ विहवात्मिन । १२ संवेदन-स्वरूपसत्यत्वेऽपि । १३ स्वरूपाविष्ठवे । १४ बहिविष्ठवोपपत्तेः । १५ एकचन्द्राविष्ठवेन । १६ द्विचन्द्र । १७ परिइ-िष्पतेनेव । १८ जाप्रत्यत्ययेषु । १९ यज्ञाश्वतदमं तदाह आ० । यज्ञश्वदमं तदाह स० । तथाघ तदमं तदाह ब० । यज्ञाश्व तदयं तदाह प० । २०-ज्ञानदन्यस्मन्य आ०, ब०, स० ।

बहुविस्मयम् अनल्पाश्चर्यम् आस्महे । भवति हि प्रेक्षावतामाश्चर्यवहुलमासनं मनोऽवस्थानं यदि मन्द्बुद्धिगोचरे महामतेरेव परिस्खलनम् । अस्ति चेदं शौद्धोदने: । अविशेपेऽपि स्वरूपार्थ- ज्ञानानाम् अर्थज्ञानेष्वेव विद्ववोपगमात् । परमपि तदाह—

#### तत्राद्यापि जनाः सक्ताः [तमसो नापरं परम् । ] इति ।

तन्त्र तस्मिन् प्राक्कतजनप्रज्ञाविषयेऽपि परिम्बलनवि शोद्धोदनौ अद्यापि स्वलनव- ५ त्या परिज्ञानसमयेऽपि जना दिग्नागादयः सक्ताः तत्प्रामाण्ये कृताप्रहाः ''प्रपाणभूताय'' [प्रमा०स० रलो० १] इति वचनादिति च वयं बहुविस्मयमास्महे । भवति हि विचारश्रवेतसां साश्चर्यमवस्थानं यदि प्रज्ञाबलोपपन्नोऽपि लोकः परिज्ञान(त)दोपेऽपि आप्रबुद्धिमकु(बुद्धिं कु)- वीत । तद्वलोपपन्नाश्च दिग्नागादयः 'स श्रीपानकलङ्कथीः" [ ] इत्यादेः ''न्यायमागतुलारूढम्" [ हेतुवि० टी० पृ० १ ] इत्यादेश्च श्रवणान् । भवदपि कदाचि- १० त्रज्ञाबलम अध्यारोपेण तमसा प्रतिकृध्यते तद्यमदोप इति चेन् ; न, तमस एव तेन प्रतिरोधसम्भवान् तस्य वस्तुबलप्रयुक्तत्थान् , नमसश्च विषययान् । कदाचिदेवमिष स्यादिति चेन् ;

अत्राह्- नमसो नापरं परम् ॥५४॥ इति

तमसः अध्यारोपाद् अपरं प्रज्ञावलं प्रज्ञ किन्तु तम एव परम्, तस्यैव तद्वलप्रति-रोधित्वेन प्रक्रष्टत्वादिति च वयं बहुविस्मयमास्महे । भवति होतन् बहुविस्मयपादानं यदन्ध- १५ कारेणापि प्रदीपः प्रतिरुध्यते इति । भवतु बिह्रिवान्तरपि विद्वयो बुद्धवेदनेऽपि तद्वभ्युपगमान् । "भिन्नवोऽहमपि मायोपमः स्वमोपमः" [ ] इत्यादिवचनादिति चेन् ; न ; अत्रापि 'तन्न' इत्यादेविषस्याविशेषात् ।

अपि च, यद्यपरिज्ञानं तद्विष्ठवस्य कथमवैस्थापनम् अविष्ठवतन् ? परिज्ञानस्त्र यद्यविष्ठवम् ; कथं तेँदेकान्तः ? सविष्ठवं चेत् ; कथं ततस्तित्सिंद्धिस्तद्विपर्ययवन् ? तदेवाह—

#### विभ्रमे विभ्रमे तेषां विभ्रमोऽपि न सिद्धाति । इति ।

विभ्रमे बहिरन्तः सकलज्ञानविष्ठत्रविषये यसाद्विषयस्य ज्ञानस्य विभ्रमो विष्ठव-स्तस्मिन् तेषां ज्ञानानां विभ्रमोऽपि न केवलमविभ्रम इत्यपि शब्दार्थः, न सिद्ध्यति ।

अविभ्रमो यथा सर्ववेदनेषु न सिद्ध्यति । विभ्रमाविभ्रमोऽप्येवं विभ्रमान्न प्रसिद्ध्यति ॥७७७॥

24

ततः सूक्तमिदम्-

#### तन्त्राद्यापि जना सक्तास्तमसा नापरं परम् । विभ्रमे विभ्रमे तेषां विभ्रमोऽपि न सिद्ध्यति ॥ इति ।

९ -षे व्याप्त आ०, ब०, प०, स०। २ प्रज्ञाबलेन । ३ -मवस्था आ०, ब०, प०, स०। ४ विष्ठवै-कान्तः । ५ 'सर्वं विष्ठवम्' इति सिद्धिः । ६ विश्वमिविषयस्य ।

तैदसिद्धो दूपणान्तरमध्याह-

# कथमेवार्थ आकाङ्क्षानिवृत्तोरिय कस्यचित् ॥५५॥ व्यवहारो भवेजातिमूकलोहितपीतवत् । इति ।

अर्थे जलादौ ठयवहारस्तद्भिदानादिः स च आक्ताङ्कार्यो विश्रमाभिप्रायस्य ५ निवृत्तिः अर्थ इत्यँधमुक्तिरेव तस्यास्तद्भपत्वात् । तस्या एव एवकारस्यात्र दर्शनात् न वस्तुतोऽर्थस्य भावात् । विश्रमैकान्ते तदसम्भवात् । तिन्नवृत्तिश्च कस्यिचदेव दृढवायनावतो नापरस्य तस्य तत्र तदाकाङ्क्ष्या अनर्थव्यवहारस्यैव भावात् । अपिशंवदः 'च' इति शब्दार्थः, 'ठयवहारः' इत्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः इति । परमतं कथं नैय भवेत् १ दृष्टान्तमाह—'जाति' इत्यादि । जातिमृत्रेन जातिवधिरमुपलक्षयित नान्तरीयकत्वात्, लोहितादिशब्देनापि तद्यमर्थः—यथा जातिवधिरः शब्दार्थसम्बन्धमजानानः तिन्नवन्धनं 'लोहितं पीतम्' इति च शब्दिविकल्पात्मकं व्यवहारं न प्रतिपद्यते तथा विश्रमेकान्तमप्रति-पद्यमानोऽपि तचैवार्थिधिमुक्तिभावाभावाभ्याम् अर्थानर्थव्यवहार इत्यपि न प्रतिपत्तुमर्हतीति ।

परस्य मतम्-न प्राह्याकारेऽपि संवेदनानां विश्रमः, तत्र तेपामप्रवृत्तेः "नान्योऽनुः भाव्यो बुद्ध्यास्ति" [प्र० वा० २।३२७] इति वचनात् । न चाविषये विश्रमः ; नील्रज्ञानस्य पति तत्प्रसङ्गात् । तत्र तद्वत् स्वरूपे तत्करूपनम् , स्वरूपस्यानुभवाधिष्ठितत्वेन परमार्थसत एवोषपत्तेः, अन्यथा सकल्रव्यवस्थावैकरूयोपपत्तेरिति । तत्राह्-

# अनर्थानेकसन्तानानस्थिरानविसंविदः ॥५६॥ अन्यानिष स्वयं प्राहुः प्रतीतेरपळापकाः । इति ।

अन्यान् अविद्यमानविषयान् प्रत्ययान् प्राहुः प्रतिपाद्यन्ति 'प्रत्ययान्' इत्यध्याहा-रात् । कीद्यान् ? एकसन्तानान् अभिन्नसन्तानान् । पुनस्तद्विशेषणम् अस्थिरान् क्षणिकान् अन्यानिष भिन्नसन्तानानिष ताद्यान् प्राहुः स्वयं बौद्धाः । तद्विशेषणम् अविसंविद इति । न विद्यते स्वपरविषयतया विविधा संवित् सम्यग्झानं येषां ते तथोक्ताः । कृतस्ते तथेति चेन् ? आह—प्रतीतरपलापका यत इति । प्रतीतेः स्वपरविषयतया लोकप्र-मिद्धाया अपल्पनादेव तेषाम् अविसंवित्त्वं न पुनर्वस्तुतस्तद्भावादेव, अन्यथा सन्तानसन्ता-नान्तरनद्गतानेकस्वक्षणभङ्गादीनामप्रतिपत्तिप्रसङ्गान् । तद्नेन प्रतीत्यपलापादनवधेयवचनस्यं नेषामुपदर्शयति ।

भवतु तत्त्वं संविद्द्वैतमेवति चेत्; दत्तमत्रोत्तरम्-'अद्वयं द्वयिनभीसम्' इत्यादिना । तदेव विस्तारयत्राह-

विश्रमासिद्धो । २ -या वावि-आ०, ब०, प०, स० । ३ इत्यादिसु-आ०,ब०,प०,स० । ४ -कान्ते-न तह्सं-आ०, ब०, प०, स० । प शब्द्दरैनेदिति आ०, ब०, प०, स० । ६ विश्रमप्रयु-आ०, ब०, प०, स• । ७-प्रयत्वास्त्र-आ०, ब०, प०, स० । ८ विस्तरप्रशा-आ०, ब०, प०, स० ।

### स्वतस्तत्त्वं कुतस्तत्र वितथप्रतिभासतः ॥५७॥ मिथस्तत्त्वं कुतस्तत्र वितथप्रतिभासतः । इति ।

स्वतः स्वस्मात् तत्त्वम् अद्वयस्पं 'कुतो' नैय 'सिंद्ध्येत्' इत्यध्याहारः । हेतुमाह-'वितथं' इत्यादि । वितथो प्राह्यादिनीलादिरूपो भेदस्तस्य प्रतिभामनं वितथप्रति-भासः तस्मात् इति । एतदुक्तं भवति-सकलभेदप्रतिभासविकलं हि संविन्मात्रं परस्याद्वैतं ' न चित्राकारम् , सित तैस्मिन् बहिर्धसन्तानान्तरप्रत्युज्जीवनापत्तेः । तस्य च न स्वतः सिद्धिः ; स्वतोऽपि भेदाधिष्ठानस्यैव संवेदनस्य प्रतिभासनात् , तस्य च भिध्यात्वादिति । परतस्तितिद्धं प्रत्याचक्षाण आह-'मिथ' इत्यादि मिथ इति 'अन्यतः' इत्यर्थो निपातत्वात , निपातानाञ्चानेकार्थत्वान् । 'मिथः' परतश्च तत्त्वम् अद्वयं कुतो नैव सिद्ध्यति । कुत एतत् ? , वितथप्रतिभासतः न हि परतोऽपि निरंशस्य प्रतिभासनं भेदवत एव तत्रापि तद्विपयस्य १० प्रतिभासनात् । तत्रास्य च मिध्यात्वादिति भावः ।

ननु च स्वतः प्रतिभासने निरस्ते निरस्तमेवाद्वयम्, परतस्तु तत्प्रतिभासनं परस्याप्यनिभिष्ठेतमेव ''तस्या नानुभवोऽपरः'' [प्र०वा० २।३२७] इति वचनात् तत्कथं तस्योपक्षेपः परप्रसिद्धस्यैवोपक्षेपोपपत्तेरिति चेत् ? किभिदानीम्—''आत्मा स तस्यानुभवः''
[प्र०वा० २।३२६] इत्यादेविचारस्य फल्रम् ? न किश्चिदिति चेत् ; न ; असाधनाङ्गवचन- १५
त्वेन तद्वादिनो निप्रहावाप्तेः । तस्मादद्वैतपरिज्ञानमेव तत्फलं भेदसमारोपत्र्यवच्लेदस्यापि
तंत्परिज्ञानक्षपत्वात् , अन्यथा बेफल्यापत्तेः । अतो विद्यत एव परस्यापि परतस्तत्प्रतिभासनभित्युपपन्न एव तदुपक्षेपः । तदेवाह—

### यतस्तत्त्वं पृथक् तत्र मतः किर्चिद्धधः परः ॥५८॥ इति।

वुधः प्रतिपत्ता कश्चिद् विचारात्मा परः प्रकृष्टः पृथग् भिन्नः तन्न अद्वैते मतः २० अभिप्रेतः परस्य । कीदृशोऽसो १ यतो यस्माद् बुधात् तत्तरम् अँद्वयं प्रतिभातीति शेपः । तत एव तर्दि विचारात्मनो बुधात्तस्यं प्रतीयतामिति चेत् ; आह्-

#### ततस्तन्वं गतं केन [क्रतस्तन्वमतन्वतः] इति।

ततो बुधात् तत्त्वमद्वयं गतं प्रतिपन्नम् । केन १ न केनचिन् । तथाहि-विचारो नाम विकल्पज्ञानविशेष एव ।

विकॅलपकञ्च विज्ञानमभिलाप्येतरात्मकम् ।
तत्त्र्वेन सम्भवत्येव निरंशज्ञानवादिनः ॥७७८॥
कल्पितं सम्भवत्येव तच्चेत्तत्कल्पनं कुतः ?
परतद्यचेद्विकल्पान्न तस्याप्यन्येन कल्पनात् ॥७७९॥

६ सिड्यतीत्य-आ०, ब०, प०, स०। २ चित्राकारे । ३ अद्वेतस्य । ४ -ने निरस्तमे-आ०, ब०, प०, स०। ५ अद्वेतपरिज्ञान । ६ अन्वयं आ०, ब०, प०, स०। ७ विकल्पश्च-आ०, ब०, प०, स०।

अनवस्थानदोषोऽयमनिवार्यः प्रसज्यते । तस्मान्न सम्भवत्येव विज्ञानं ते विकल्पकम् ॥७८०॥ न चासम्भवतस्तस्मानत्त्वस्य प्रतिवेदनम् । व्योमाम्भोहह्सोरभ्यादपि तस्यै प्रसञ्जनात् ॥ १८१॥

तदेवाह-'कुतस्तस्वमतस्वतः' इति । कुतो नैव तस्वम् अद्वयम् अतस्वतः
 अविद्यमानसङ्घावीद्विचारात् गतमिति ।

एतेनानुमानं विचार इति प्रत्युक्तम् । अपि च,
अनुमानं भवेद्र्याप्तो साध्यवित्तया च तँद्रतिः ।
तँद्वित्तर्यदि चाध्यक्षान् प्राप्तं निःश्रेयसं भवेन् ॥७८२॥
१० न च निःश्रेयसप्राप्तस्यानुमानं प्रकल्प्यते ।
विध्तकल्पनाजालं यंत्ते निःश्रेयसं मतम् ॥७८३॥
विकल्पः साध्यधीश्चेत्र तस्य खांको व्यवस्थितेः ।
साध्येकत्वावसायाच्चेत्तत्त्ं शस्येवमुच्यते ॥७८४॥
वस्तुनो न तथाप्यस्ति साध्यवित्तिस्ततः कथम् ।
व्याप्तिधीनुरमानं यदद्वौतविषयं भवेन् ॥७८५॥
याद्दशं व्याप्तिविद्यानमयथार्थं भवेत्तः ।
ताद्दगेवानुमानं चेत्ततस्त्यगितः कथम् १ ॥७८६॥

तदाह—'कुत्तस्तत्त्वमतत्त्वतः' इति । न विद्यते र्तत्त्वम् अद्वयं विषयत्वेन यस्मिन् तद् अतत्त्वम् अनुमानं तस्मात् कुत्तस्तत्त्वं गतमिति यदि निरंशस्य स्वतः परतश्च न २० प्रतिभासनम् ।

तद्पि सा भृतः सर्वाभावस्यापि वाँहोः सिद्धान्तीकरणादिति कश्चित् । निरंशेतरनित्ये-तरादिविकल्पैनिविकल्पस्येव तत्त्वस्य परिकल्पनादिति परः । तत्राह् -

> यथा सत्त्वं सतत्त्वं वा प्रमासत्त्वसतत्त्वतः ॥५०॥ तथाऽसत्त्वमतन्त्वं वा प्रमासत्त्वसतत्त्वतः । इति ।

२५ यथा येन गत्यन्तराभावप्रकारेण सत्त्वं ज्ञानज्ञेयरूपस्यार्थस्य विद्यमानत्वं प्रमास-त्वतः प्रमाणभावात । तथा तेन प्रकारेण 'तस्य असत्वमि प्रमासत्त्वतः प्रमाणभावा-देव । तात्पर्यम्—

> प्रमाणनिरपेक्षस्य सर्वाभावस्य कल्पनम् । न युक्तम्, तद्विपक्षस्य <sup>र</sup>तथाक्लृप्तिप्रसञ्जनान् ॥७८७॥

९ तत्त्रप्रतिवेदनस्य । २ --वा विचा-ता० । ३ व्याप्तिज्ञानम् । ४ साध्यज्ञानम् । ५ बौद्धस्य । ६ तत्त्वमन्वयं-आ०, व०, प०, स० । ७ अर्थस्थ । ८ प्रमाणनिरपेच्चतया ।

प्रमाणीत्तत्त्रक्छिप्तिस्तु न भवत्येव सर्वथा । प्रमाणस्येव सद्भावात्तत्र्येक्छिप्तिविघातिनः ॥७८८॥ इति ।

तम्र शून्यवादः श्रेयान् ।

निर्विकल्पकवरंतुवादिनोऽपि सतत्त्वं विकल्पत्वम्, 'सह तैर्निरंशादिभिर्विकल्पैर्वर्तत इति सतत् तस्य भावः सतत्त्वम्' इति व्युत्पादनात् । तत् यथा प्रमासतत्त्वतो भावस्य ५ तथा अतत्त्वम् अविकल्पत्वम् न विद्यन्ते ते विकल्पा यस्य तदतत्तस्य भावोऽतत्त्वमिति व्यु-त्पादनात् । तदिपि प्रमासतत्त्वतः प्रमाणस्य सविकल्पत्वात् । वाशव्द उभयत्रापि पक्षान्तर-द्योतने । तात्पर्यमत्रापि—

सर्वविकल्पातीतं तत्त्वं न विना प्रमाणतः सिद्ध्येत् ।
तिद्वपरीतस्यापि च तत्त्वस्यैवं प्रसिद्धिभयात् ॥ ७८९॥
तत्र सद्पि प्रमाणं सर्वविकल्पव्यतीतमेव मतम् ।
यदि तस्य न प्रसिद्धिः स्वतोऽस्ति तिन्नश्चयाभावात् ॥ ७९०॥
अविनिश्चितमपि तच्चेत् ; स्वतः प्रसिद्धं प्रमाणमिकल्पम् ।
सिवकल्पमेव न तथा किमित्यवस्था कुतस्तत्त्वे ॥ ७९१॥
परतस्तत्प्रतिपत्तो तद्पि परं निर्विकल्पमेव यदि ।
तत्राप्ययं प्रसङ्गो भवन्नशक्यो निवारियतुम् ॥ ७९२॥
पुनरपरनिर्विकल्पप्रकल्पनायामवस्थितिर्ने स्थान् ।
तस्मात्प्रमाणमन्ते सिवकल्पकमेव वक्तव्यम् ॥ ७९३॥
तस्य स्वतोऽनुभवनात् युगपतस्वपरार्थनिर्णयप्रकृतेः ।
एकान्तनिर्विकल्पं प्रभवित तस्मिन् कथं तत्त्वम् ॥ ७९४॥ इति ।

भवतु प्रमाणादेव सविकल्पकादेव च भावेष्वसत्त्वमतत्त्वञ्च, तत्तु न परमार्थतः, विचाराक्षमत्वात्, अपि तु व्यवहारेणैव संवृतिरूपेणेति चेत्; नः, ततोऽसत्त्वातत्त्वयोरिव सत्त्वसतत्त्वयोरिव सत्त्वसतत्त्वयोरिय सत्त्वसतत्त्वयोरिय मावेषु कल्पनापत्तेः व्यवहारस्य तत्राष्यविद्योपात् । न चेद्मुचितम् ; विरोध्यात् । यदि तेषु सत्त्वसतत्त्वे तदा कथमसत्त्वासतत्त्वे । ते चेत् ; कथं सत्त्वसतन्त्वे इति ? तदेवाह-

२५

तदसत्त्वमतत्त्वं वा परसत्त्वसतत्त्वयोः ॥६०॥ न हि सत्त्वं सतत्त्वं वा तदसन्वासतत्त्वयोः । इति ।

तद् अनन्तरोक्तम् असत्त्वमतत्त्वं च वाशब्देन समुचयात्। न हि नैव सम्भवति। कदा ? परयोस्तद्विरोधिनोः सत्त्वसतत्त्वयोः सतोः तथाऽसत्त्वं सतत्त्वं च। वाशब्देना-

१-णात्तत्र क्छप्ति-आ॰, ब॰, प॰, स॰। २ सर्वाभावकल्पनाप्रतिपक्षभूतस्य।३ सविकल्पत्वम्।

त्रापि समुच्चयात् । तत् अनन्तरोक्तम् 'न हि' इति सम्बन्धः । कदा ? असत्त्वासतत्त्वयोः सत्त्वसतत्त्वत्रत्यनीकयोरस्त्तासतत्त्वयोः सतोरिति ।

स्यान्मतम्-सांवृतमपि विज्ञानमसत्त्वादिविषयमेव तत्त्वसिद्धिनित्रन्थनं न सित्त्वादिवि धयमिति; उत्रः, मिध्यात्वाविशेषात् । मिध्याज्ञानमपि मणिप्रभामणिज्ञानमेव तिन्नवन्धनं तत्र मणिप्राप्त्या परितोपदर्शनात् न प्रदीपप्रभामणिज्ञानं विषयेयात्, तद्वदत्रापीति चेत्; नः, तत्रापि विश्रमे तद्गुपपत्तेः । तथा हि—न मणिप्रभामणिज्ञानं तिन्नवन्थनं भ्रान्तत्वात् प्रदीपप्रभामणिज्ञानवत् । कथमेवं ततः प्रवृत्तस्य मणिप्राप्तिरिति चेत् ? नः, सिन्नहितस्यान्यत एव सत्यज्ञानात्रप्राप्तेः । तदेवह

### परितुष्यति नामैकः प्रभयोः परिधावतोः ॥६१॥ मणिभ्रान्तेरपि भ्रान्तौ मणिरत्र दुरन्वयः ॥ इति ।

परिधावतोः प्रवर्त्त मानयोर्मध्ये एकः परितुष्यित मणिप्राप्ता नापरो विपर्य-यात् । कुतः परिधावतोः ? मिणिभ्रान्तेरिप न केवछं तद्भ्रान्तेः । क्व तद्भ्रान्तेः ? प्रभयोः द्विवचनान्मणिप्रदीषप्रभयोरिति । नामशब्देनात्रारुचिमावेदयन् तत्रोपपत्तिमाह-भ्रान्तौ अत्र मणिज्ञाने मिणिद्धेरन्वयो दुरनुगमो दुरवायो वेति । तद्नेन माध्यसमस्वं १५ दृष्टान्तस्य दर्शितम् । परो दृष्टान्तसमर्थनमाह-

# सति भ्रान्तेरशेषश्चेत् [ तत्कुतो यदि वस्तु न ] ॥६२॥ इति ।

सित हि मणो तत्त्रभामणिज्ञानात्मा श्रान्तिनोसति, तस्माददापः मणिरत्र दुरन्वयः इति दोषो नास्ति, सत्येव मणो भैवन्त्यास्ततस्त दुन्वयस्यावदयम्भावादिति भावः । तदुक्तम्-

# ''मणिप्रदीपप्रभयोर्मणिनुद्भचाऽभिधावतोः ।

भिश्याज्ञानाविशेषेऽपि विशेषोऽभेक्रियां प्रति ॥" प्रि० वा० २।५७] इति । चेच्छन्दः पराभित्राये । तत्रोत्तरमाह-'तत्कुतो यदि वस्तु न' इति । वस्तु मणिहपं यदि न विद्यते तत् 'सति' इत्यादि कुतो न कुतिश्चिदपि । तथा हि -कीहशं तद्वस्तु ? शृत्यमिति चेत्; सुस्थितं तस्यास्तत्त्रापकत्वम् । सकलविकल्पविकलमिति चेत्; नः, तस्याप्यन- नुभवात् । निरंशपरमाणुरूपमित्यपि श्रद्धानमात्रम् ; अनुभवप्रत्यनी हत्वात् । नानावयवसाधारणं स्थूलमिति चेत्; अत्राह-

### कामं सति तशकारे तद्भान्तं साधु गम्यते ।

१ असतत्त्वयोः - आ०, ब॰, प॰, स॰। २ सतत्त्वादिवि - आ॰, ब॰, प॰, स॰। ३ तिम - आ०, ब॰, प॰, स॰। ४ तत्त्विसिद्धिनिबन्धनम्। ५ सम्ये मणी आ०, ब॰, प॰, स॰। ६ श्रान्तैः। भवन्त्या-स्तदन्व - आ०, ब॰, प॰, स॰। ७ मणिप्रोप्तेः। ८ मणिश्र-तैः। ९ मणिप्रापकृत्वम्।

Ч

80

प्रसिद्धः सांशस्थूल आकारो यस्य तिस्मन् वस्तुनि सिति भ्रान्तं मणिश्रमणं यदि-त्यधिकृत्य सम्बन्धः तदा कामम् अतीव त्रद्धान्तं साधु शोभनं मणिप्राप्याऽवगम्यते । नै चैवम्; अनेकान्तविद्वेषिणस्तदाकारस्य वस्तुनोऽसम्भवादिति भावः । असंवृत्या तदाकारमेव वस्तु परस्यापि प्रसिद्धमिति चेत्; नः दृष्टान्तवदार्ष्टान्तिकेऽपि सांवृतस्यैव वस्तुनो मिथ्याज्ञानतः प्रसिद्धिप्रसङ्गात् । अभवत्येवमिति चेत्; नः परमतानितिशायनात् ।

सत्त्वादिवदसत्त्वादि संवृत्येव यदीष्यते ।
परपक्षाद्विशेपस्ते कस्तदा वस्तुतो भवेन् ? ॥७९५॥
संवृत्या च वरं तत्त्वं सत्त्वाद्येवोपकिष्पतम् ।
तत्र स्वर्गापवर्गादिसुम्बसम्प्राप्तिसम्भवात् ॥७९६॥
न सर्ववस्तुनेरात्म्यनिर्विकल्पादि तत्रवन् ।
न ह्यलौकिकमन्यद्वा किञ्चिदिष्टमवाष्यते ॥७९७॥
प्रयोजनवदुनमुच्य निष्प्रयोजनमाश्रयन् ।
प्रेश्लावत्तां कथं नाम कक्षीकर्तुं क्षमो भवान् ॥७९८॥

तन्न सांवृतं तत्त्वमित्युपपन्नम् ।

भवतु वास्तवमेवेति चेन्; नः, तस्य मिण्याज्ञानादिसद्धेः । सर्वेषामि तर्तं एवामि- १५ मनिसिद्धिप्रसङ्गान् । तदाह-

अयमेवं न चेत्येवमविचारितगोचराः ॥६३॥ जायेरन् संविदातमानः सर्वेषामविद्योपतः ॥ तावता यदि किश्चितस्यान् सर्वेऽमी तत्त्वदर्शिनः ॥६४॥ इति ।

अयं बहिरन्तश्च प्रतीयमानो भाव: एवं शन्यतादिरूपेण न वा नैव एवं सत्त्वादि- २० रूपेण एविमित्यस्य इति शब्दव्यविह्तस्यात्र सम्बन्धात् । इत्येवमिवचारितगोचरा अनाव्रातिविषया जायेरन् उत्पद्ये रन् संचिदातमानो विज्ञानस्यभावाः सर्वेषां प्रवादिनाम् अविद्योषतो विशेषमन्तरेण । ततः किम् ? इत्याह—तावता तज्ञननमात्रेण यदि चेत् किञ्चित् शृत्यादिकं स्यात् भवेत् सर्वे निरवशेषा अभी वैशेषिकादयस्तत्त्वदर्शिनः स्वाभिमतद्रव्यादिषदार्थतत्त्वदर्शनशीलाः स्युरिति वचनपरिणामेन सम्बन्धः । २५

द्रव्यादीनां विचारासहत्वाद्यथार्थत्वमेवेति चेत्; न; शुन्यादाविष तदसहत्वाविशेष्यात् । कथं वा द्रव्यादेविंचारासहत्वम् १ कथक्च न स्यात् १ शून्यनिर्विकल्पवादिनोविंचार-स्यैवासम्भवात्, सतोऽिष तस्य स्वांशमात्रपर्यवसानात् । तदाह्—

२०

24

# पर्वतादिविभागेषु स्वांशमात्राविलम्बिभिः ॥६५॥ विकल्पैकत्तरेवेति तन्वमित्यतियुक्तिमत् । इति ।

पर्वत् प्रहणं सर्वद्रव्योपलक्षणं पर्वतस्य द्रव्यत्वेन ततः विज्ञातीयोपलक्षणोपपत्तेः । आदिशब्देन गुणादिपरिष्रहः । पर्वत आदियेंपां ते पर्वतादयः, त एव परस्परतो विभज्य- भानतया विभागाः विशेपास्तेषु । तत्त्वम् अयथार्थत्वम्, 'तेपामयथार्थानां भावस्तत्वम्' इति व्युत्पादनात् । तत् वेत्तित्वज्ञानाति सौगत इत्यतियुक्तिमद् अतिशयेन सयुक्तिकम्, उपहस्तनमेतत् अयुक्तिमत्येवमभिधानात् । कैः ? विकल्पैः विचारज्ञानैः । कीद्दशैः ? उत्तरैः उत्तरित व्यवस्थावैकल्यादुत्प्रवन्त इत्युक्तरास्तैः, इत्यनेनोपहासे कारणमुक्तम् । तदाह-

श्र्न्याविकल्पवादेषु विकल्पानार्मसम्भवात् । तैः क्वचित्तस्वविज्ञानमुपहासास्पदं न किम् १ ॥ ७९९॥ अनुपायं हि किञ्चित्र कस्यचित्सिद्धिमृन्छति । अनुपायेष्टसिद्धौ हि कस्य केन दरिद्रता ॥८००॥

भवन्तु वा विकल्पाः, तथापि तैः स्वांशमात्रे वापनारोपिताभिलाप्याकारलक्षणे पर्यवसितैः क्वचिद्न्यत्र तत्त्वपरिज्ञानमतियुक्तिमदेवेत्यावेदयन्नाह-स्वांशर्मात्रावलिक्सिः १५ इति । तथा हि-

स्वरूपमात्रनिर्मग्नैविकलपैस्तत्त्ववेदनम् ।
कथमन्यत्र यद्द्रव्याद्ययथार्थः प्रकल्पते ।।८०१।।
अनुमानादिवान्यत्र तदाभासादिप स्वयम् ।
तत्त्वज्ञानं कृतो न स्यादिवशपाद्विदोस्तयोः ।।८०२॥
अनुमानस्य साध्येन सम्बन्धाच्चे द्विशिष्टता ।
सम्बन्धोऽपि विकलपात्र परतः शक्यवेदनः ।।८०३॥
र्ततोऽपि स्वात्मनिर्मग्नात्सम्बन्धप्रतिपत्कथम् ।
सम्बन्धे तस्य सम्बन्धादेवं सत्यनवस्थितिः ।।८०४॥
विकलपजननान्मानं येन प्रत्यक्षमुच्यते ।
अनयेव च पद्धत्या निषिद्धः सोऽपि बुद्ध्यते ।।८०५॥
शुक्लस्य दर्शनं यद्धन्मानं शुक्लविकल्पतः ।
स्यात्पीतादिविकल्पाद्यविशेषात् पुरोदितान् ॥८०६॥

१-मात्रविलम्बि-ता॰। २ सर्वत्रप्र-आ०, ब०, प०, स०। ३ ततः खत्राती-आ०, ब०, प०, स०। ४-नां च संभ-आ०, ब०, प०, स०। ५-णार्थ-स०। ६-मात्रविलम्बि-ता॰। ७-चेद्विशिष्यता आ०, ब०, प०, स०। ८ विकल्पादपि।

शुक्ले शुक्लविकल्पस्य सैम्बन्धाच्चेद्विशिष्टता । न तस्यापि प्रमाणत्वप्रसङ्गादनुमानवत् ।।८०७।। गृहीत्विपयत्वं तु स्वांशमात्रावलिम्बनः। न तस्य शक्यते वक्तं यतः स्याद्प्रमाणता ।।२०८।। <sup>२</sup>एकत्वाध्यवसायेन स्वयं दृइयविकल्प्ययोः । 4 गृहीतप्रहणं तत्र कल्प्यते यदि सौगतै: ॥८०९॥ एकत्वं व्यवसायस्यैवांज्ञो स्वयविकल्प्ययोः । कथं यतो विकल्पस्य गृहीतम्रहणं भवेत् ॥८१०॥ एकत्वाध्यवसायेनेत्यादेः पुनरुदीरणे । तदेवोत्तरमेवं स्यादनवस्था महीयसी ॥८११॥ १० गृहीतार्थत्वमीह्थमनुमानेऽपि विद्यते । तत्कथं स्यादप्रमाणं यदप्रमाणद्वयमाञ्जसम् ॥८५२॥ प्रयोजनविशेपाश्चेत्तन्मानं कः सं कथ्यताम ? । निश्चयश्चेत्र शुक्छादिविकल्पेष्चपि <sup>४</sup>तद्गते: ॥८१३॥ प्रवृत्तिरिति चेन्नास्या अपि तत्रोपलम्भनात् । १५ निश्चयादेव नीलादी यतो लोकः प्रवर्तते ॥८१८॥ समारोपनिपेधश्चेत्सोऽपि <sup>६</sup>तेष्वस्ति येन तै: । अप्रामाण्यसमारोपो दर्शनेषु निपिध्यते ॥८१५॥ न तंत्र तर्समारोपो यस्य तैः स्यान्निपेधनम् । इति चेत्किमिदानीं तद्विकल्पानामपेक्षया ॥८१६॥ 20 अंपेक्ष्येत पर: कार्य यदि विद्येत किञ्चन । यद्किञ्चित्करं वस्तु किं केनचिद्पेक्ष्यते ? ॥८१७॥ ततःतेषु तदारोपो गम्यतां तदपेक्षया। तित्रवेधात्प्रमाणत्वं तिद्वकल्पेष्त्रपि स्कृटम् ॥८१८॥ तस्मान्नासी विशेषः सः, वस्तुलंशपहो यदि । 24 विकल्पेप स कि नास्ति "शक्तारेरुपप्रहान ॥८१९॥ स्वांशमात्रावलम्बित्वात्तल्लेशमहणं कथम् । तेषु रे चेदनुमानं किं स्वांशादन्यत्र वृत्तिमत् ॥८२०॥

<sup>ा</sup> सम्बन्धरचेद्विशिष्टतः आ०, ब०, प०, स०। २ एकःवाद्यवसा—आ०, ब०, प०, स०। ३ प्रयोजन-विशेषः। ४ तद्रतैः—आ०, ब०, प०, स०। ५ चेत्तस्या अपि आ०, ब०, प०, स०। ६ विकल्पेषु। ७ द्रांने। ८ अप्रामाण्यसमारोपः। ९ प० वा० ३।२७९। १० समारोपनिषेषः। ११ द्युक्तवादे—आ०, ब०, प०, स०। १२ विकल्पेषु।

अभिन्नयोगक्षेमत्वे सत्येवमनुमानवत् । मानत्वं चेद्विकल्पानां मानद्वित्वं विलुप्यते ॥८२१॥ अमानत्वेऽप्यमानत्वादनुमानस्य किं च तैः । कथं प्रत्यक्षमानत्वं स्वांशमग्नैः प्रदीयताम् ॥८२२॥ इति ।

प्रवितादि' इत्यादि । पर्वत आदिर्येषां समुद्रादीनां ते पर्वतादयः । विभज्यन्ते विशेषेण परिच्छिद्यन्ते यैस्ते विभागाः पर्वतादीनां विभागाः पर्वतादिविभागास्तेषु
संविदात्मसः । 'संविदातमानः' 'इत्यन्येह विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात् । तत्त्वंप्रमाणत्वम् ,
तच्छव्देन 'प्रमाणमात्मसात्कुर्वन्' इत्यतं इहोपरिथतस्य प्रमाणस्य परामर्शः । वेति
जानाति । कः १ सौगतः । केः १ विकल्पः व्यवसायेः । कीहरोः १ उत्तरेः प्रत्यक्षोत्तर१० काछभाविभिः इत्यत्त्युक्तिमत् । अत्रोपपत्तिमाह-'स्वांदा' इत्यादि । सुगमम् ।

यत्युनरेतत्—''आवरणं तर्हि परमाणूनामसंसर्गीत्कथम् ? इति न युक्तम् ; न ह्यवयवित्रतिबद्धमावरणं काप्युपलब्धं येन तैत्त्वाभावे परमाणुषु न स्यात् , तैथा प्रति-घाताद्यः । अथेवमुच्यते—

> छिद्रत्वात्परमाणूनां संहतेः स्यात्पटादिकम् । कथमावरणं वातस्यातपस्य जलस्य च ॥

अवयविसंयोगमन्तरेण परमाणव एव केवलाः अव्याहतपरम्पैरान्तरानुप्रवेशाः कथमावरणभाजः ? अत्रोच्यते -असंसृष्टाः कथमवयविनं जनयन्ति ? संसर्गश्च नैकदे-शेन; तदभावात् । न सर्वात्नाः; अणुपात्रपिण्डप्रसङ्गात् । संयोगस्य पदार्थान्तरस्य जननेनिति चेत्; तमेव संयोगं सान्तराः कथं जनयन्तीति सपानः प्रसङ्गः । संसर्गे ए परमाणुपात्रपिण्डप्रसङ्गः । संसर्गश्चेत्; किं संयागेनापरेण तथा अवयविना ? अथ सान्तरा एव संयोगमवयविनश्च जनयन्ति तथा सत्यावरणादिकार्यपपि किन्न जनयन्ति ?'' [प्र० वार्तिकाळ० १।९१] इति ।

तत्राह-'पर्वत' इत्यादि । विभज्यन्त इति विभागा विशेषाः स्वलक्षणपर-माणवः तेषु तत्त्वम् । किं तत् ? इत्याह-पर्वतादि । पर्वणो भावः पर्वता सा च आवेष्ट-२५ कत्वमेव वंशादिपर्ववत् । अनेनावरणमुक्तम् । पर्वता आदिर्यस्य प्रतिघातादेः क्रियान्तरस्य तत् पर्वतादि । तिकम् ? वेत्ति जानाति प्रज्ञाकरः । कैः ? विकल्पैः अनन्तरिवचारैः । कीद्दशैः ? उत्तरैः । नैयायिकादिं प्रति उत्तरीकृतैः इति अतियुक्तिमत् । अत्रोपपत्ति-माह-'स्वांदाम त्र' इत्यादि ।

१ इको० ६४ । २ इल.० ५० । ३ संसर्गामावप्रयुक्त अवयवित्वामावे । ४ तथा हि प्रति—आ०, ब०, प०, स० । ५ स्याद्ध्या—आ०, ब०, प०, स० । ६ —स्परानुप्र—आ०, ब०, प०, स० ।

स्ववित्तिनियतैर्वेत्ति विचारै: परमाणुपु । कार्यमावरणादीति नोपहास्यमिदं कथम ? ॥८२३॥ अन्यथा नीउविज्ञानात्तत्वं त्रैलोक्यगोचरम् । जन: सर्वेऽपि जानीयात सर्वज्ञोऽपि स्फ्टं भवेत ॥८२४॥ तेपामणुप सम्बन्धात्स्वांशमात्रविदामपि। Y तेभ्यस्तत्तत्त्वसंवित्तिरित्यष्यज्ञानकल्पितम् ॥८२५॥ तज्ज्ञत्वं न हि तेपां यत्तत्सम्बन्धेऽपि विद्यते । अन्यथा साध्यसम्बन्धालिङ्गं साध्यज्ञतां व्रजेत ॥८२६॥ लिङ्गाहिङ्गिनि विज्ञानमनुमानं यद्च्यते । तत्त्र्रह्यतां क्वचित्रीःचा ततो निष्फलकल्पनम् ॥८२७॥ 80 तेभ्योऽप्यन्ये विकल्पाइचेद्णुतत्त्वब्रहक्षमाः। तत्राप्ययं प्रसङ्गः स्यत्स्वांशमात्रावलम्बनात् ॥८२८॥ तेभ्योऽप्यन्यविकल्पानां प्रक्लुप्रावनवस्थिते: । अणुनत्त्वपरिज्ञानं न यगेनापि सिज्यति ॥८२९॥ अवञ्चकत्वानमानत्वं विचाराणां यदीष्यते । १५ अवञ्च क्रत्वमेवेदमतज्ज्ञत्वे कथं भवेत् ॥८३०॥ सम्बन्धाच्चेत्र लिङ्गेष्वप्येवमेव प्रसञ्जनात । लिङ्गानामेव मानत्वे व्यर्थिकैवानुमा भवेत् ॥८३१॥ तन्नार्थोनयभासित्वे युक्तमर्थेष्ववञ्चनम् । विकल्पानामतद्येदं कार्त्तेरज्ञानँकीर्त्तितम् ॥८३२॥ 20 ''लिङ्गलिङ्गिधियोरेवं पारम्पर्येण वस्तुनि । प्रतिबन्धात्तदाभासशुन्ययोरप्यवञ्चनम् ॥" [प्र०वा० २।८२] इति ।

कथं वा सम्बन्धादपरिज्ञानादेव क्वचिद्वञ्चनम् ; सर्वस्य प्रसङ्गात् । परिज्ञाता-देवेति चेत ; न ; परमाणूनामदर्शने तत्परिज्ञानानुपपत्ते: । भवतु तद्दर्शनमपीति चेत् ; न ; अस्मदादौ तैस्याभावात् । भावे तदेव तिष्ववयव्यादिकल्पनस्य वाधकं स्यात् । तथा च यदुक्तम् – ६५ ''अत्राप्यतीन्द्रियदर्शियोगिप्रत्ययो भवति वाधकः, यदि योगी भवेत'' [प्र०वार्तिकाल्ल० १।९१] इति ; तद्त्यन्तैफल्गुजल्पतम् ; सन्निहितादस्भदादिदर्शनादेव तद्वाधने विषकृष्टपुरु-पप्रत्ययात् तत्कल्पनानुपपत्तेः । योगिशब्देनास्मदादिरेवोच्यते तस्यापि देशतोऽर्तान्द्रियाथेदर्शि-त्वादिति चेत् ; न ; 'यदि' इत्यादिविरोधौत् । प्रत्यात्मवेदनीयस्यास्मदादिभावस्य अनाश-

९ विचाराणाम् । २ परमाणुसम्बन्धेऽपि । ३ अविसंवादित्वात् । ४ कीर्तनम् आ०, ब०, प०, स० । ५ परमाणुदर्शनस्य । ६ परमाणुषु । ७ -न्ताघजल्पि-आ०, ब०, प०, स० । ८ -दिविधानात् आ०, ब०, प०, स० ।

क्कास्पदस्वात् । आश्रङ्कयते चानेनै योगिभावो यदिशंब्दोपादानान् । भवतु योगिनैव तेपां दर्शनमिति चेत् ; इदमपि कस्मात् ? तेपामेव विचारक्षमत्वान्नावयव्यादीनां विपर्ययादिति चेत् ; किमिदं तेपां तत्क्षमत्वम् ? न तावत्तद्विपयत्वम् ; अनभ्युपगमात् । तत्क्षित्वद्ध-विपयत्विमिति चेत् ; तद्दिप कुतः ? तेपामेव तेन दर्शनादिति चेत् ; न ; परस्पराश्रयात्— 'तेपाम्' इत्यादिना 'तत्व्रतिबद्ध' इत्यादेश्तेन च 'तेपाम्' इत्यादेश्येवस्थापनात् । भवतु वा सित योगिनि तेन तेपामेव दर्शनम् , असित तु कथम् ? न चैकान्तेन सन्नेवासौ यदीत्या-शङ्कावचनानुपपत्तेः तस्य पाक्षिकाभावसव्यपेक्षत्वात् । तन्न किञ्चितत् । ततो विचारसा-फल्यमभ्युपगच्छता वक्तव्यं बहिर्थविषयत्वं विकल्पानाम् , अन्यथोपहासास्पदत्वेन तस्सा-फल्यानुपपत्तेः ।

प्रकारान्तरेणापि <sup>३</sup> तेषां तद्विपयत्वं दुर्शयन्नाह्-

सन्तानान्तरसङ्कृतेइचान्यथानुपपत्तितः ॥६७॥ विकल्पोऽर्थेकियाकारविषयत्वेन तत्परैः । ज्ञायते न पुनश्चित्तमान्नेऽप्येष नयः समः ॥६८॥ इति ।

धर्मकी तें: " सन्तानाद्द्यस्तिच्छ्ण्यादिसन्तानः सन्तानान्तरं तस्य सद्भृतिः
१५ सद्भावः । सैव कस्मादिति चेत् १ शास्त्रकरणात् । न हि १३ तत् स्वार्थम् ; निश्चिततद्यंत्वात् , अन्यथा करणायोगात् । काळान्तरतिश्चयार्थत्वात्स्वार्थमेवेति चेत् ; न ; तिश्चयस्यापि प्वंतिश्चियादेव भावात् । कदाचिष्ठिच्छिद्येतापि १३ तत्करणम् , तच पराभावे न सम्भवति । मा भूदिति चेत् ; न ; उपलम्भात् । सोऽपि खप्नादिवत् भ्रम एवेति चेत् ; किमस्ये वचनस्य फलम् ?
२० तद्धमज्ञानमिति चेत् ; अस्ति परः, तद्भावे तज्ज्ञापनानुपपत्तेः । इदमपि नास्त्येव वचनमिति चेत् ; न ; 'उपलम्भात्' इत्यादेरनुवन्धाद्वयवस्थापत्तेश्च । ततः पर्यन्ते किश्चिद्वचनं परमार्थिकं परार्थेश्च वक्तव्यम् , तद्वच्छास्त्रं चेति सिद्धा सन्तानान्तरसद्भृतिः, तस्या अन्यधानुपपत्तिः, ज्ञायते प्रतीयते । कः ? विक्रस्पो व्यवसायः । वेनात्मना ? अर्थिकि-याकारविषयन्वेन अर्थिकिया स्नानपानादिः तां करोतीत्वर्थिकयाकारो जलादिः स विषयो यय तस्य भावस्तत्त्वं तेन । कैर्ज्ञायते ? तत्परेः सः अर्थिकयाकारः परः प्रधानो येवां तैर्ज्ञतेः ।

कथं पुनर्विकरुपैर्ज्ञ छादेर्घहणम् ? कथं च न स्यान् ? स्वप्रहणस्वभावेन 'तैंदयोगात्। परप्रहणस्वभावेनेति चेन् ; न ; स्वभावभेदे विकरूपस्यापि भेदात्मनो भेदापत्तेः। भवस्वन्य

१ प्रज्ञाकरेण । २ परमाण्नाम् । ३ परमाण्नामेव । १ विचारक्षमन्वम् । ५ तत्प्रतिबन्धवि-आ०, व०, प०, स० । ६ थोगिना । ७ -बन्ध-आ०, ब०, प०, स० । ८ योगी । ९ -ता वद वक्त-आ०, ब०, प० । १० विकल्पानां बहिरथैविषयत्वम् । १९ धर्मकीर्तिम्-आ०, व०, प०, स० । १२ शास्त्रकरणम् । १३ शास्त्रकरणम् । १६ जलादिग्रहणायोगात् ।

एवार्थविकल्प इति चेत् ; न ; तंस्याप्यस्ववेदिनोऽर्थविपयत्वासम्भवात् घटादिवत् । स्वेवेदने तु ततोऽप्यन्य प्वार्थविकरूपः स्यात् । न चेद्गुचितम् । तत्राप्येवं विचारे अनवस्थापैत्तेरिति चेत् ; र्नं ; स्वपरविषयस्वभावभेदाधिष्ठानस्यैकस्यैव विकल्पस्य भावान । कथमेकस्यानेक स्वभावत्वं विरोधादिति चेत् ? कथमन्तरविचारस्यं अनेकपरामर्शाधिष्ठातत्वम् ? प्रति परामर्शं भिन्न एव विचारोऽपीति चेत : किं तद्धेदकल्पनया बहिरर्थवेदनस्यैकेनैव प्रतिक्षेपसम्भवात । ५ बहुभिरेव तत्प्रतिक्षेप इति चेत् ; नः बहुनां युगपदसम्भवात् विकल्पानां तदनभ्यपगमात् । क्रमेण सम्भव इति चेत् ; न ; क्रमवतामेकत्र कार्य व्यापारानुपपत्ते:. अन्यथा कन्याभा-विवराभ्यामपि गर्भनिष्पत्तेर्न कन्या गर्भवती दृष्या भवेत् । तस्मादेक एव परामर्शभेदेपि विचारो वक्तव्यः, तथा स्वपरमहणस्वभावभेदेऽपि विकल्प इत्यूपपन्नं तस्यार्थिक्रयाकारविषयत्वम्। अवद्यं चैतदेवमङ्गीकर्त्तव्यम् . कथमन्यथा सन्तानान्तरस्य परिज्ञानम् ? तत्राप्यस्य विचारस्याप्रति १० रोधान् । न चापरिज्ञातस्यैव र्तस्य सत्त्वं नित्यादिवन् । न च तन्नास्त्येव ; विचारकरणान् । परार्थं हि "तत्करणं कथं पराभावे भवेत्। संशयितेऽपि परे भवत्येव तत्करणम्-'यदि स्यात्परस्तदर्थमिदम् , न चेन् न' इति बुद्ध्येति चेत् ; न ; अनेकान्तविद्वेपे संशयस्यैवा-सम्भवात् , तस्य 'इद्भित्थभन्यथा वा' इति परामर्शद्वयात्मकत्वे सत्येवोपपत्तेः । तद्द्वयात्म-नस्तस्यै सम्भवे वा विकल्पेन कोऽपराधः कृतो येन स एव स्वपरवेदनस्वभावद्वयात्मा न १६ भवेदित्युपपम्नं तेर्नं वहिरर्थस्य वेदनम् , अन्यथा ''तहलेन सन्तानान्तरस्याप्यव्यवस्थितेः ।

ननु यावदर्थान्तरस्येव जलादेविंकल्पवेद्यत्वमनुमानादुच्यते तावदनर्थान्तरस्य कस्मान्न कथ्यते तद्गुमानस्यापि भावात् ? तथा हि—जलादिस्तद्विकल्पादनर्थान्तरम् , तद्वेद्यत्वात् , तत्स्व-रूपविदिति चेतः ; न, सन्तानान्तरेण व्यभिचारात् , तस्य तद्वेद्यत्वेऽपि तद्र्थान्तरत्वात् । न च व्यभिचारिणो गमकत्वम् अन्यथानुपपत्तिवैकल्यात् । इद्मेवाह—न पुनः नैव तद्विकल्पानर्थान्त- २० रतया चित्तमेव न जडमिति चित्तमात्रं जलादि तस्मिन् साध्ये, न केवलं जडरूप इत्यपिशव्दः, एषोऽनन्तरोक्तो नयः न्यायोऽन्यथानुपपत्तिरूपः समः सदशः तत्र तद्भावात् ।

ननु सन्तानान्तरस्य विकल्पो न तावत्त्रद्यक्षम्; परचेतसां साक्षाद्व्रतिभासनात्। श्रनुमानमिति चेत्; न; लिङ्गाभावात्। व्याहारादेस्तु<sup>त</sup> न लिङ्गत्वम्; गाढमूच्छांदो तद्भावेऽपि भावात्। तिद्वेशेपस्य<sup>ति अ</sup>तत्त्वमित्यपि न युक्तम्; असिद्धे साध्ये तस्येव दुरवबोधत्वात्। सिद्धे २५ तिस्मन्<sup>ति</sup>तद्भुद्धिरिति चेत्; न; पग्स्पराश्रयात्—साध्यसिद्धया तिद्वेशेषस्य तित्सद्ध्या च साध्यस्य व्यवस्थापनात्। तदेवाह—

१ - प्यस्वसंते - आ०, व०, प०, स०। २ - संवेदने - आ०, व०, प०, स०। ३ - पत्तिरिति आ०, व०, प०, स०। ४ न पर - आ०, व०, प०, स०। ५ "कथं पुनर्विकल्पैर्जलादेग्रहणमित्यादिकस्य" - ता० टि०। ६ मन्तानान्तरस्य । ७ विचारकरणम् । ८ इदमित्यर्थमन्य - आ०, व०, प०, स०। ९ संशयस्य । १० विकल्पेन । ११ विकल्पेन । १२ व्यवहारे व०। १३ सन्तानान्तराविनाभाविनी व्याहारादिविशेषस्य । १४ लिङ्गत्वम् । १५ सन्तानान्तरे साध्ये ।

### अन्योन्यसंश्रयान्नो चेत् [ तित्कमज्ञानमेव तत् । ] इति ।

उक्तरूपात् परस्पराश्रयात् नो चेत् न यदि सन्तानान्तरसङ्ग्तिरिति सम्बन्धः । ननु श्रयमन्यत्रापि प्रसङ्गः—पावकादौ धूमादेरिप न लिङ्गत्वम् गोपालकलशादौ तदभावेऽपि भावात् । तिह्रशेपस्य तत्त्वमित्यि न सुन्दरम् ; पावकाद्यसिद्धौ तस्यैवापरिज्ञानात् । तिसद्धौ अत्राविद्याने पूर्ववत्परस्पराश्रयात् । तिह्रशेपस्य स्वसाध्यनियमलक्षणस्य धूमादिस्वरूपत्वात्, अपरिज्ञातेऽपि पावकादौ भवत्येव परिज्ञानिभत्यिप न शोभनम् ; व्याहारादिविशेपस्याप्येवं परिज्ञानप्रसङ्गादिति चेत् ; सत्यम् ; अर्तादं समाधानं सुवोधत्वात्, तत्र गजनिमीलनं छत्वा समाधानान्तराभिधित्सया परं पृच्छन्नाह्—'तित्कम्' इति । तत् तस्मात् सन्तानान्तरं नो चेदित्यस्मात्, किं तव सिद्धम् १ पर आह 'अज्ञानमेव तत् ' इति । तद्विकल्पस्यार्थिक- याकारविपयत्वम् अज्ञानम् अप्रतिपत्तिकं सन्तानान्तरसङ्गावलिङ्गस्य तज्ज्ञानस्य तिलङ्गाभावेऽ- सम्भवादिति भावः परस्य । तत्रोत्तरमाह्—

#### अद्वयं परचित्ताधिपतिप्रतययमेव वा ॥६९॥ वीक्षते किं तमेवायं विषमज्ञ इवान्यथा । इति ।

न ताबज्ञाहारादिरप्रतिपन्न एव व्यभिचारोद्धावनस्य तत्रामम्भवात्। प्रतिपत्तिरिप न निर्वि१५ कल्पात्; ततस्तस्यानिश्चयात्, अनिश्चिते च व्यभिचारोद्धावनस्यासम्भवात्। नापि विकल्पात्;
तस्याप्यनुभयस्वभावत्वे तदसम्भवात्। तथा हि-तमेच प्रसिद्धमेव । कमेव १ परिचत्ताधिपतिप्रत्ययं परिचत्तं सन्तानान्तरज्ञानम् अधिपतिप्रत्ययो निमित्तकारणं यस्य सः परिचत्ताधिपतिप्रत्ययो व्याहारादिः तमेव, 'असहायं न तज्ञाभिचारादिकम्' इत्येवकारार्थः, किम् १
इत्याह-वोक्षाते प्रतिपद्यते किं नैव । यः १ अयम् अनन्तरोक्तो विकल्पः । कृत इत्याह'अद्वयम्' इति । एवकारः प्रथमोऽत्र सम्बध्यते । द्वो अवययो यस्य तद्द्वयं द्विरूपं वस्तु तस्मादन्यद् अद्वयं तदेव यत इति, विकल्पविशेषणमपि अद्वयभिति नपुसंकमेव, परविद्वन्नत्तत्त्वरुपस्य । तदिदमभिभिहितं भवति-

म्बग्रहेकस्वभावोऽयं विकल्पस्त्वन्मते स्थित: । व्याहारादेः कथं तेन विहर्ग्यस्य वीक्षणम् १॥ ८३३॥ अवीक्षणे कथं तस्य व्यभिनारः प्रकल्प्यताम् । सन्तानान्तरसद्भावज्ञानं तस्मान्न यद्भवेन् ॥८३४॥ तस्माद्धेतोरनेकान्ते विकल्पो दर्शयन्त्रयम् । युक्तस्तद्विषयो न स्यादन्यथा तृहतिस्ततः ॥८३५॥

१ पावकाभानेऽपि । २ पावकाविनाभाविनो धृमस्य । ३ पावकसिद्धौ । ४ विकल्पेन । ५ व्याहारादेः ।
 ६ व्याहारादिव्यभिचारपरिज्ञानम् ।

सन्तानान्तरिकङ्गस्यासम्भवेऽपि ततः स्थितम् । विकल्पो बहिरर्थस्य वेदितेत्युदितान्नयात् ॥८३६॥

उक्तसमर्थनं दृष्टान्तमाह — विषमं स्थपुटितप्रदेशं जानातीति विषमज्ञः सं इव यद्वत् अयम् अन्यथा अन्येन समप्रकारेण । किम् ? वीक्षते । तद्वत्स्वरूपमात्रविषयोऽपि विकल्पो व्याहारादिकमपरम् । किम् ? वीक्षता इति । वाशव्हो थितर्के । 'किम्' इत्यस्यानन्तरं ५ दृष्टव्यः । प्रयोगश्चात्र—यद्यस्माद्न्यविषयं न ततस्तस्य वीक्षणं यथा विषमज्ञानात् समभावस्य व्याहारादेरन्यविषयश्च विकल्पः स्वरूपमात्रगोचरत्वात् तन्मात्रस्य व्याहारादेविभिन्नत्वात् । ततो न तैतस्तस्य व्यभिचारोद्भावनमुपपन्नम् तदुद्भावने वा तस्य विदिर्वपयस्वमङ्गीकर्त्वयः मिति भावः ।

व्याहारादेव्येभिचारात्र ततः सन्तानान्तरप्रतिपत्तिः, तद्भावाच न तद्वलेनार्थिकयाकार- १० विपयत्वपरिज्ञानम् । विकल्पस्य किमिदानीं<sup>६</sup> तत्त्वं भवेत यत्र भवत: स्थिरप्रज्ञत्वम् । सर्वव-स्तुनैरात्म्यं सर्वविकरूपातीतं सं।वन्मात्रं वेति चेत् ; कुत एतत् ? तस्यैव विचारसहत्वादिति चेतुः अत्राह — 'अद्भयम' इत्यादि । 'नो' इत्यनुवर्त्तमानं' वाशब्दवन किम: परं द्रष्टुव्यम् । किं वा नो वीक्षते ? किन्तु वीक्षत एव । कः ? अयम् अद्वैतादिविचारः । कम् ? तमेव प्रसिद्धमेव । कीटशम् ? अन्यर्थेव इति । प्रथमस्यैवकारस्यात्र सम्बन्धः । 'भूतम्' १५ इत्यध्याहारश्च कर्त्तव्य: । तर्यमर्थ:—अन्पर्थेच परपरिकल्पितादृद्वैतादिप्रकाराद्रन्येनैव प्रकारेण भूतमिति । तं किरूपं वीक्षते ? अद्वयम् उपलक्षणमिदम्, तेन श्रन्यमपीति । हृष्टान्तमाह-'विषमज्ञ इव 'इति । यहदन्यथाभूतमेवाज्ञो जनो विषं वीक्षत इति । कुतः पुनरेतत्— द्वैतमेवाद्वैतम् अशृत्यमेव शृत्यं तद्विचारो वीक्षते द्वैतादेरेवाविद्यमानत्वान् अविद्यमानस्य चान्यथा वीक्षणायोगाविति चेत ; नः तस्य प्रमाणविषयतया विद्यमानत्वात् । तदाह - 'परचि - २० त्ताधिप्रतिप्रतययम्' इति । परं प्रकृष्टमिवचिलतत्वेन वित्तं ज्ञानं यस्य सः परचित्तः निर्वोधप्रतिपत्ति रु इत्यर्थः । अधिपत्यतेऽधिगम्यतेऽनयेत्यधिपतिः अधिगतिस्तस्याः प्रत्ययो विद्वा-सः संवादो यस्मित्रसौ अधिपतिवत्ययः संवादिज्ञानविषय इत्यर्थः । परिचत्तश्चासावधि-पतिप्रत्ययश्चेति परचित्ताधिपतिप्रत्ययः तमिति । परचित्तपदेन स्वप्रसिद्धाः अधिपति-प्रस्ययपदेन "परप्रसिद्धवा द्वैतादेविंद्यमानत्वमावेदयति । तथा हि-२५

> अस्खल्दप्रतिभासं यत् ज्ञानं संवादवत्तथा । द्वैतादि तस्य संवेद्यं विद्यमानं कथं न तत् ? ॥८३७॥ ततो नाद्वैतादेर्विचारादवस्थापनम् , <sup>१९</sup>आत्मादिविचारवत्तद्विचारस्यापि<sup>१३</sup> विपर्योसहूप-

१ स इव द्वयम-आ०, ब०, प०, । २ व्यवहारादे-आ०, व०, प०, स० । ३ व्याहारादेः । ४ विक-व्यस्य । ५ विकव्यस्य । ६ -नीं तत्सर्त्वं भवतः स्थितप्र-आ०, ब०, प० । ७ ६९ इलोवतः । ८ किशब्दात् । ९ ते तद्दैता-आ०, ब०, प० । १० जैन । ११ सौगत । १२ आत्मश्रन्देनात्र वेदान्तिभरभ्युपगतं ब्रह्म प्राह्मस् सा० दि० । १३ अदैत्विचारस्यापि ।

त्वेन विशेषाभावादिति निरूपितत्वात् । विशेषे वा तैद्वत् बाह्यविकल्पस्थापि स्वप्नविकल्पा-त्तदुपपत्तौ नार्थिक्रियाकारविषयत्वं तस्य नै स्यात् । न विचारविकल्पेरप्यद्वेतादेर्प्रहणं येनायं दोप: । न चैतावता वैफल्यमेव <sup>ह</sup>तेषाम् ; समारोपव्यवच्छेदेन फल्लेन फल्लवत्त्वात् । तदेवाह-

### समारोपव्यवच्छेदः साध्यइचेत्सविकलपकैः ॥७०॥ इति ।

५ सुबोधमेतत् । अत्रोत्तरमाह-

#### नैषापि कल्पना साम्यादोषाणामनिवृत्तितः । इति ।

एषापि अनन्तर्रापि करूपना न । कुत एतत् ? साम्यात् पूर्वन्थायस्यात्रापि सदशस्वात्। तथा हि—यथा तै: 'स्वांशमात्रार्वलम्बिभिनं द्वेतादे: परिच्छेदस्तथा तज्ञवच्छेदोऽपि । न ह्यपरिज्ञाते तस्मिन् तद्गतविपरीतारोपनिवर्तनम् । परिज्ञात एव मरीचिकादौ तद्गतज्ञलाद्यारोपनिवर्त्तन१० स्योपल्लम्भात्। हेत्वन्तरमाह -दोषाणाम् अनुक्तानामपि उक्तानां साम्यात् इत्यनेन गतस्वात्'
अनिवृत्तितो निवर्त्त नाभावात् । तथा हि—

कोऽयं समारोपस्य व्यवच्छेदो नाम ? 'तत्त्वज्ञापनिमिति चेत् ; कि 'तस्य तत्त्वम् ? अतिस्मन् 'तद्वद्वस्विति चेत्' ; न ; तस्य तत्स्वसंवेदनादेव परिज्ञानात् । तस्य' निर्विक-स्पत्वात्तदपरिज्ञातमेवेति चेत् ; न ; अज्ञातार्थिविषयतया विकल्पानां प्रमाण्यप्रसङ्गात् । १५ तेऽपि तत्र समारोपमेव व्यवच्छिन्दन्ति न 'तत्त्वं प्रतिपद्यन्त इति चेत् ; न; तत्रापि 'कोऽयम्' इत्याद्यज्ञबन्धादव्यवस्थापत्तेश्च । तत्र तत्त्वज्ञापनं तत्रावच्छेद: ।

तन्नार्शं इति चेत्; कस्तद्नाशे दोपः ? तत्त्वझानप्रतिवन्ध इति चेत्; कृत े एतत्? तस्य विश्रमत्वादिति चेत्; न; म्वतस्तत्परिझाने तदनुपपत्तेः । न हि गुडे विपञ्चानं विश्रमरूपतया प्रतिपन्नमंव गुडतत्त्वपरिझानं विश्रमत्वादिति चेत्; कथिमदानीं तस्य तत्त्वझानप्रतिबन्धित्वम् अनुपदिर्शत विस्तरूपस्य तदसम्भवादिति चेत्; कथिमदानीं तस्य तत्त्वझानप्रतिबन्धित्वम् अनुपदिर्शत विद्युपपत्तेः । न च विकल्पात्त्वनाशः विकल्पात्त्वनाशः विकल्पात्वेषणम् ? अझाते तस्मिन् तदनुपपत्तेः । न च विकल्पात्त्वनाशः विकल्पात्त्वनाशः विकल्पात्वनाशः विकल्पात्वनाशः विकल्पात्वनाशः विकल्पात्वनाशः विकल्पात्वनाशः विकल्पात्वनाशः विकल्पात्वनाशः विकल्पात्त्वनाभ्युपगमान् । विकल्पात्त्वनाशोऽपि विकल्पात्त्वनाशोऽपि विकल्पात्त्वनाशः विकल्पात्त्वनाशः विकल्पात्त्वनाशः विकल्पात्त्वनाशः विकल्पात्वनाशः विकल्पात्त्वनाशः विकल्पात्त्वनाश्चनात्त्वनाशः विकल्पात्ति विकल्पाति विकलि

तदुत्पत्तिप्रतिबन्ध इति चेत् ; कस्तद्प्रतिबन्धे दोप: ? तत्त्वज्ञानप्रतिबन्ध इति चेत् ; द्य न ; उक्तोत्तरत्वात् । कथं वा सति समर्थकारणे वतत्प्रतिबन्धः कुतश्चित् ? असमर्थे तु न

१ तद्वाह्यवि-आ०, ब०, प०, । २ -त्वं तस्यान्याग्यविचा-आ०, व०, प०। ३ 'न' इति निरर्थकं भाति । ४ विकल्पानाम् । ५ नेषा विक-भा०, ब०, प०। ६ -राविकल्प आ०, ब०, प०। ७ सांशमात्रावक्ष-रिविभिने हैं-आ०, ब०, प०। ८ -मात्रविल-ता०। ९ -त्वादित्यनुगृत्ति-आ० ब०, प०। १० ''समारोपत्व''-ता० टि०। ९१ समारोपस्य । १२ तद्वहणमि-आ०, ब०, प०। १३ चेत्तस्य आ०, ब०, प०। १४ स्वसंविदनस्य । १६ समारोपनाशः। १७ एव तत्तस्य आ०, ब०, प०। १८ प्रतिबन्धमई-आ०, ब०, प०। १९ स्वभावस्य आ०, ब०, प०। २० समारोप। २१ विकल्पस्यास्तन्ना-आ०,ब०,प०। २२ नाशस्य। २३ तत्त तस्मात् कारणात् नाशोऽपि। २४ -पि तद्य-आ०, ब०, प०। २५ तत्त्वज्ञानप्रतिबन्धः।

2.

રપ

किञ्चिद्धिकल्पेदेंवसिद्धत्वात् 'तत्प्रतिबन्धस्य। कारणस्येव सामध्यं तै: प्रतिरूध्यत इति चेत् ; न ; असतः प्रतिरोधासम्भवात् । स्वहेतुवलोपनीतत्वेन सत एवेति चेत् ; न ; तस्या-प्यत्पत्त्यवस्थायां वतदयोगात . अन्यथा तदत्पत्तेरेव प्रतिरोधप्रसङ्गात् । न चेद्मुचितम् . सति \*समर्थे कारणे तत्प्रतिरोधस्याप्यनुपपत्ते: । तत्रापि कारणस्यैव सामध्यें तैः प्रतिरुध्यतं इति चेत : न : 'असतः' इत्याद्यनुबन्धाद्वयवस्थानुपङ्गाच्च । पश्चात्तत्रतिरोध इति चेत् ; न ; ५ तदा तस्य स्वयमेव नाज्ञात . विकल्पानां मृतमारणत्वापत्तेः । समर्थमपि कारणं विकल्पाभावे सत्येव समारोपम्यजनयति न पुनस्तद्भावे तादृशत्वात्तत्सामध्येस्येति चेत् : नैवम् , नित्यस्या प्यनिषेधप्रसङ्गात् । तदपि हि सत्येव सहकारिणि कार्यकारि न तदभावे तच्छक्तेरपि ताह-शत्वात् . सहकारिणा तद्नुपकारस्यान्यत्रापि समानत्वात् । ततो नेवं तैस्तदुत्पत्ति-प्रतिबन्धः ।

स्यान्मतिरेषा भवत:–विकल्पसहायः <sup>६</sup>समारोपक्षणस्तदुत्तरक्षणमसमर्थ सोऽप्यसमर्थतरमसमर्थतमं च सोऽपि, ततश्च कार्यानुत्पत्तिरित्येवं प्रकारः, वैस्तदुत्पत्तिप्रति-वन्ध इति ; साऽपि न ज्यायसी ; यस्मात्तःक्षणस्य समर्थस्यैवोत्तरक्षणस्य जनने यदि शक्तिः कथं विकल्पसाहाय्येऽपि वेअन्यथा तज्जननम् ? वेअथासमर्थस्येव : तथापि किं विकल्पै-स्तर्त एव तदुत्वत्तेः ? कथं वा तद्न्यक्षणस्य वस्तुत्वम् . सजातीयमतन्वतस्तद्योगात् ? १५ विजातीयतननादिति वेतु ; न ; अशको तस्याप्ययोगात् । शकाविति चेतु ; न ; सजाती-यस्यापि तत्प्रसङ्गात् । अशक्तिरेव <sup>१४</sup>तत्रेति चेत् : नः शक्ताशक्ततया <sup>१५</sup>तद्भेदापत्ते: । विजातीय-तनने १ शक्तिरेवेतरत्राशक्तिरिति चेतु : न : ' इतरस्यापि विषय: तन्न प्रसङ्गात (इतरस्यापि तननप्रसङ्गात्) अशक्तिरिति वशक्तिरेवाभिधानात् । भवत्यपि शक्तिस्तन्न तनोतीति चेत् ; विजा-तीयमपि न तनुयात् अविशेपात् इत्यवस्तुत्वमेव "तस्य। भवत्विति चेत् ; कथं तस्य क्रुतश्चिद- २० त्पत्तिः अवस्तुनस्तदयोगात् व्योमारविन्दवदिति ? तद्धेतोरप्यवस्तुत्वमजनकत्वात् . एवं तद्धे-तोरपीति सर्वस्यापि तत्प्रबन्धस्यावस्तुत्वमापतितम् । ततः समारोपस्यैवाभावात्र तद्यवच्छेदेनापि विकल्पानां साफल्यमतो वस्त्वविषयत्वेनैव तद्पपत्तिः ।

एवं विकल्पानामर्थेक्रियाकारविषयत्वन्यवस्थापनेन बहिरर्थमवस्थाप्य प्रकारान्तरे. णापि तमवस्थापयन्नाह-

### न हि जातु विषज्ञानं मरणं प्रति धावति ॥७१॥ असंश्रेद्वहिरथीत्मा प्रसिद्धोऽप्रतिषेधकः । इति ।

१ तत्त्वज्ञानप्रतिबन्धस्य । २ विकल्पैः । ३ प्रतिरोधायोगात् । ४ समर्थका-आ ०,व०,प० । ५ नैव तै-ता०। ५ विकल्पैः। ६ समारोपळच-आ०,ब०,प०। ७ विकल्पैः । ८ समारोपञ्चणस्य । ९ विकल्पसाहाय्यस्यान्य-आ०. **४०,प० । १०:असम**र्थक्षणजननम् । ११ अथासामर्थ्यस्यै-आ०,ब०,प० । १२ तत एतद्ध-आ०,ब०,प०। अस-मर्थसमारोपक्षणादेव । १३ -यतानना-भा०, ब०, प० । १४ सजातीयोत्पत्ती । १५ समारोपचणे भेदः स्यात । १६ सजातीयेऽशक्तिः । १७ सजातीयस्यापि । १८ शक्तिरेवा-भा० व०.प० । १९ समारोपक्षणस्य ।

न हि नैव जातु कदाँचिदिष विषज्ञानं विषाकारं वेदनं मरणं प्रति धायति कारणत्वेनोपसपित सर्वस्यापि तज्ज्ञानवतो मरणप्रसङ्गात् । न चैवम् , नियतस्यैव तद्दर्शनात् । न रूपमात्रविषज्ञानं येनायं प्रसङ्गः किन्तु रसिवशेषज्ञानमेव । न चेदं सर्वस्यास्ति ; उपस्य त्वस्ति तस्य भवत्येव मरणिमिति चेत् ; कृतोऽस्यास्तित्वम् ? तद्वासनात इति चेत् ; न ; तस्या अपि सर्वत्र भावात् । तत्प्रबोधादिति चेत् ; न ; तस्यापि स्वरसतो भावे नियमा-योगात् । अन्यतः प्रबोधकादिति चेत् ; तदिष यदि वासनान्तरम् , स एव प्रसङ्गः, तस्यापि सर्वत्र भावात् । तत्प्रबोधस्यापि तद्वन्तरापेक्षायाम् अनवस्थादोषात् । ततो न विपज्ञाना-नमरणिमिति सूक्तम्-'न हि' इत्यादि ।

कदैतत् ? इत्याह-असन् अविद्यमानः चेत् यदि वहिरथीतमा बहिरर्थस्वभावो १० विपाख्य इति शेपः । सति तु बहिरथीत्मिनि विपतदास्वादनादेर्भवति मरणमिति यावत् । तदयं प्रयोग:-बहिरर्थरूपमेव विपं ततो मरणस्यान्यथानुपपत्तेः ।

कृत: पुनर्विपान्मरणिमित परिज्ञानम् ? न तावद्विपञ्चानात् ; तस्य "मरणे भाविन्यप्रवृत्तेः । न हि तदानीमिवद्यमानं तत्र प्रवृत्तिमहुपपत्रम् । नापि मरणज्ञानात् ; तस्यापि प्रागसतो विपविपयस्वानुपपत्तेः । न चोभयसमयव्यापकमेकज्ञानं सम्भवति ; तस्यापि स्वतः १५ पूर्वसमयव्यापिना रूपेणोत्तरसमयव्यापिनः तेन च पूर्वसमयव्यापिनः परिज्ञानाभावे रूपद्वयाधिष्ठानतया दुरवगमत्वात् । "अन्यतस्तद्वगम इति चेत् ; न ; तत्राप्येकसमये समयद्वयवित च पूर्ववहोपात् । पुनस्तद्वयपरिकरूपनायाम् अनवस्थानात् । न च विपमरणयोरपरिज्ञाने "सुपरिव्योधस्तद्वते हेतुकलभावः, इत्यसिद्धमेतन् - 'विपान्मरणम्' इति यदन्यथानुपपत्त्या बहिर्थविषस्ताधनिति चेत् ; अत्राह-प्रसिद्धः प्रमाणिनिश्चितो बहिर्थितमा । 'कीद्दशः' इत्यपेक्षायां भरणं प्रति भावन् देति प्रस्यपरिणामेन सम्बन्धः । तत्र हेतुः—अप्रतिपेधकः न विद्यते प्रतिपेधको यस्यत्यपरिणामेन सम्बन्धः । तत्र हेतुः—अप्रतिपेधकः न विद्यते प्रतिपेधको यस्यत्यपरिणामेन सम्बन्धः । यद्प्रतिपेधकं तत्प्रसिद्धं यथा परस्य संविद्देतम् , अप्रतिपेधकश्च बहिर्थात्मा उक्तविद्येषण इति ।

नतु यथा तस्य न प्रतिवेधकं तथा न साधकमि ततः साधक-बाधकप्रमाणाभावा-त्सन्देह एव । न च सन्दिग्धस्य प्रसिद्धत्विमिति चेन् : अत्राह--

#### सन्देहरुक्षणाभावान्मोहइचेद्यवसायकृत् ॥७२॥ ैवाधकासिद्धेः <sup>।</sup> स्पष्टाभात्कथमेष विनिश्चयः । इति ।

३ -चिद्धि-आ०,ब०,प०। २ विषरसहानम् । ३ तस्यास्ति आ०, ब०, प०। ४ वासनाप्रबोधस्य । ५ वासनान्तरापेद्वायाम् । ६ विज्ञाना-आ०, ब०, प०। ७ इति तु रोषः आ०, व०, प०। ८ -नि विरोध-आ०, व०,प०। ९ सीगतः प्राह् । ३० -ज्ञानान्न आ०, ब०, प०। १९ सरणभा-सा०,ब०,प०। १२ -मेव ज्ञानम् आ०, व०, प०। १३ उत्तरसमयव्यापिना रूपेण । १४ अन्यज्ञानात् 'विषान्मरणम्' इति ज्ञानम् । ३५ ''उपहासवचनमेतत्''-ता० टि०। १६ ''पञ्चमं लघु सर्वत्र' इति नियमस्याभावादेवस्प्रयोगः । स्वामिभिर्षि देवागम-स्तोत्रे तथा प्रयुक्तम् । अवाद्यतैकान्तेऽप्युक्तिरिति ।''-ता० टि०। १७ स्पष्टाभावात् आ०, ब०, प०।

१५

सन्देहेन लक्षणं सन्देहलक्षणं यथोक्तस्य बहिर्श्वात्मनः तस्याभावात् , निश्चये-नैव तहक्षणस्य भावान् प्रसिद्ध इति ।

> विषक्षे हि 'वाह्यार्थं मरणं प्रति धावति । सन्देहो नास्ति लोकस्य निश्चयस्यैव दर्शनान् ॥८३०॥ अस्त्ययं निश्चयः किन्तु प्रमाणान्नेष साधकान् । उक्तनीत्या प्रमाणस्य तत्राभावनिकृषणात् ॥८३४॥ अनादिवासनोहासकृषाद्यामोहतः परम् । ईह्शो निश्चयः पुंसां न्यायाघातक्रियाक्षमः ॥८४०॥

तदाह<sup>2</sup>—'मोहश्चेद्यावसायकृत्' इति । तत्रोत्तरम् 'वाधकासिद्धेः' इति । वदयमाणमत्र 'कथम्' इति सम्बन्धनीयम् । वाधकम् उक्तविपयस्य प्रमाणस्य निपेधकम् , तस्यासिद्धेः १० कारणात् । कथम् ? न कथित्रवत् , मोहो व्यवसायकृत् इति ।

प्रमाणस्य निपेधश्चेद्विपतत्कार्यवेदिनः ।
कुतश्चिन्निश्चयम्ताद्यक् व्यामोहादिति युक्तिमत् ॥८४१॥
न चैवं वाधकस्यैवाप्रसिद्धेर्ननु चोदितः ।
विचारो वाधकश्चेत् प्राक् कुतस्तस्यापि सम्भवः ॥८४२॥
व्यामोहाच्चेत् कथं तेन तन्निषेधस्य साधनम् ।
निश्चयादपि तादृशादुक्तसिद्धिप्रसञ्जनात् ॥८४३॥
प्रस्थाच्चेन्न तन्नैवं परामृष्टेरसम्भवात् ।
विकल्पात्मा परामृष्टिर्नाविकल्पे हि युज्यते ॥८४४॥

तदाह-स्पष्टाभात् प्रत्यक्षात्। कथम् ? न कथित्रत्वत्। एष पूर्वोक्तो विचारात्मा निश्चय २० इति ।

यदि च विषप्रत्यक्षमेवात्मनो मरणे तँत्प्रत्यक्षमेव वा विषे प्रवृत्त्यभावं परामृशति तैद्भावमेव किन्न परामृशति विशेषाभावात् । एतदेवाह् –

'विपर्यासोऽपि किन्नेष्टः' [आत्मिन भ्रान्त्यसिद्धितः] ॥७३॥ इति ।

कथं पुनरतद्विपयस्य तत्परामर्शित्वमिति चेत् ? कथमतद्विषयत्वम् ? अतत्का- २५ लत्वादिति चेत् ; न ; तत्कालेऽपि तस्य कथिद्वदन्वयःत् अन्यस्यापि प्रतिपत्तेः । वक्ष्यति चैतत् – 'भेदज्ञानात्' इत्यादिना ।

आन्तिरेव तत्प्रतिपत्तिरिति चेत् ; न ; बाधकाभावात् । न भेद्ज्ञानं बाधकम् ; तस्यैवात्यन्तभेदविपयस्याप्रतिभासनात् । कथि चिद्रोदिवपयस्य तु न बाधकत्वम् ; अविरोधात् ।

१ बाह्में डिभा०, ब०, प० । २ तथाह आ०, ब०, प० । ३ -इल्पो हि आ०, ब०, प० । ४ मरण-प्रत्यक्षमेव । ५ ''तर्हि''-ता० टि० ।

तदेवाह—'आत्मिनि भ्रान्त्यसिद्धितः' इति । ज्ञानानामन्वय आत्मा तत्र भ्रान्तेरसिद्वितो निर्वाधप्रतिपत्तेरेव सिद्धितो विपर्यासोऽपि किन्नेष्ट इति । अवश्यश्चैतदेवमभ्युपगन्तव्यम् , अन्यथा तत्र प्रयुत्तेरिव तदभावस्याप्यपरामर्शप्रसङ्गात् । न द्यातद्विषयं तत्रात्मनः
प्रयुत्त्यभावं पराम्रष्टुमर्हति । मा भूदुभयथापि परामर्शः तदुपायस्यान्वयस्यैव दुरवबोप्रत्वादिति चेत् ; कस्येदानीं सुखावबोधत्वम् ?, अद्वयवेदनस्यैव, ''स्रह्मप्स स्वतो गतेः''
[प्र०वा० ११६] इति चेत् ; न ; तस्यापि यथाकल्पनमप्रतिभासनात् । न हि यथा तैत् परैः
परिकल्प्यते व्यपगिलितसकँलकल्पनाजालकल्माषं तथा तस्य प्रतिभासनमस्ति, प्राह्यादिभेदकल्पनाकल्पिकृतवपुष एव प्रत्यवलोकनात् । अन्यैव तत्कल्पनिति चेत् ; न ; अद्वैतक्षतेः,
अन्यत्वस्यानवलोकनाच्च । विभ्रमात्तदनवलोकनिमिति चेत् ; कस्य विभ्रमः ? तत्कल्पन।या
एविति चेत् ; यदि नाम तस्या विभ्रमः किमद्वैतस्यागतं यतस्तत् यथापरिकल्पनमेव आत्मानं
नोपदर्शयति ?

उन्मत्तो यदि नामैको लोष्टं पदयति हेमवत् । अनुनमत्तोऽपि छोक: किं तथा तत्प्रतिवीक्षते ? ॥८४५॥ यथाकरूपनमस्त्येव स्वतस्तस्योपदर्शनम् । बलिना तद्विकल्पेन छादानिश्चीयते र्न चेत् ; ॥८४६॥ 24 दर्शनान्निर्विवादं चेतु का दोषो निश्चयाहते। निर्विवादं तंतरचेन्न तद्र हटं वः स्वतः कथम ? ॥८४७॥ तदेव तेन दृष्टं यत् विवादाद्येनमुच्यते । सविवादं च हष्टं चेत्येतन्नातिप्रसञ्जनात् ॥८४८॥ तत्करूपनायां न भ्रान्तिगर्देतस्येव तद्यतः । 20 निर्भेटं भेदवस्वेन स्वरूपं पश्यतीति चेत् ॥८४९॥ तन्नैवं तत्स्वरूपस्य स्वतो दृष्टेर्विछोपनात । विभ्रमस्तत्त्ववित्तिश्च तत इत्यतिसाहसम् ॥८५०॥ भेद एव भ्रमस्तस्य चिदादौ नात्मनीति चेत् । विश्रमेतररूपं तदेकं संवेदनं कथम् ॥८५१॥ २५ तथैव प्रतिभासाचेदेतदेवाह सौगतः-अद्वयं द्वयनिभीसमात्मन्यप्यवभासते । इति ।

संवेदनं खंड अद्वयम् अभिन्नम् । कीटशमि ? द्वयनि भीसमिप विश्रमेतरो-भयाकारमि । अपिशब्दस्य भिन्नप्रक्रमत्वात् । तस्य ताटशत्वं कस्मिन् ? आस्मिनि

१-यं हि प-आ०, ब०, प०। २ दुबेंध-आ० ब० प०। ३ अद्वयवेदनम्। ४-कलकल्मा-आ०, ब०, प०। ५ कल्पनायाः । ६ न चित् आ०, ब०, प०। ७ दर्शनात्। ८ विवादोऽनेन मु-प०। विवादा-नेवमु-आ०, ब०। ९ खल्बन्वयं आ०, ब०, प०।

१५

20

स्वरूपे । तादृशमपि तदृद्धयं कृत इति चेत् ? अवभासने यत इति । न हि प्रतिभासमान-मन्यथाकल्पनमर्हति. अतिप्रसङ्घादित्येवमंक्रमानेकान्ते परेण निरूपिते सत्याह-

> इतरत्र विरोधः क एक एव खहेतुतः ॥७४॥ तथा चेत्खपरात्मानौ सदसन्तौ समइनुते दिति।

इतरत्र क्रमानेकान्ते, कः न कश्चिद् विरोधः । कदाविद्यदि समदन्ते सम्यक् प बुद्ध्यन्तरपरिहारेणाइनुने ज्याप्नोति । कः १ एक एव बोधात्मा न द्वौ । कौ १ सदसन्ती सन् वर्त्तमानो विपवाही पर्यायः, असन् अनागतो मरणवाही तो । कीहशौ ? स्वपरात्मानौ स्वात्मानौ स्वस्वभावौ कथञ्चित्तयोस्तरमाद्व्यतिरेकातु . परात्मानौ च कथञ्चिद्विपर्ययातु । कुतः पुनरित्थम्भाव इत्याह-स्वहेतुतः म्वकारणादिति ।

> अपरापरपर्यायव्यापी बोधः स्वहेतुतः । तादृशादुपजानो यन्न विरोधेन दुष्यति ॥८५२॥

तत्रोपपत्तिमाह-'तथा' इति । तेन' प्रतिभासनप्रकारेणेति । तथा हि-

यथैक एव बोधातमा विभ्रमाविभ्रमात्मकः । निर्वोधप्रतिभासत्वाद्युगपत्परिकल्प्यते ॥८५३॥ क्रमेणापि तथा किन्न परापरविवर्तामः। बोधात्मैकः प्रकल्प्येत निर्भासादनुपद्रवात ॥८५४॥

न विश्रमः संवेदनस्य स्वभावः तृंद्विवेकस्यैव तत्स्वभावत्वात् । न चैतावता तत्र निर्विवादं तद्विवेकस्य "सतोऽप्याबोधिमार्गमनवभासनात् . सञ्चेतनादिस्वभावतयैव तस्य प्रत्यवलोकनात्। तन्न विभ्रमेतराकारतयोभयाकारं संवेदनं यत्तदवष्टमभेन क्रमानेकान्तव्यवस्थापनमिति चेतु ? अत्राह-

> तत्प्रत्यक्षपरोक्षाक्षक्षममातमसमातमनोः ॥७५॥ तथा हेतुसमुद्धतमेकं किन्नोपगम्यते । इति ।

तत संवेदनम् उपगम्यते सौगतैः । कीटशम् ? प्रत्यक्षः सदादि परोक्षो विभ्रमविवेकस्तयोः अक्षणं व्यापनम् अक्षः तं क्षमत इति क्षमं तदात्मकम् । पुनरपि तद्वि-शेषणम् आत्मानम् सजातीयाद्विजातीयाच्च स्यति व्यावत्तीयति इति आत्मसम् , निरंशक्ष- २५ णिकरूपमिति । तस्योपगमने किम् ? इत्याह-'एकम्' इत्यादि । 'तद' इत्यनुवर्त्तानीयम् । तत् संवेदनं किन्नोपगम्यते उग्गम्यंत एव । कीटशम् ? एकमिभिन्नम् । कयोः ? आतमनोः क्रमस्वभावयोः । अक्रमस्वभावयोः एकस्य परेणैवोपगमात् । कुतस्तत्तादृशम् ?

९ – व प्रक्र-- आ०, ब०, प०। २ तेन प्र-- आ०, घ०, प०। ३ यत्रैक आ०, घ०, प०। ४ विश्रम-विवेकस्येव । ५ सतोऽप्यवाधि-आ०, व०, प० । ६ -ते सौ-आ०,व०,प० । ७ -योःकस्य परे-आ०,व०,प० ।

80

२५

इत्याह-तथा तेन ताहशात्मना हेतोः खकारणात् समुद्भूतं समुत्पन्नं यत इति । इदमन तात्पर्यम्-

अनेकान्तभयाज्ञानं विश्वमाविश्वमात्मकम् ।

मुद्धतोऽप्यपरिद्याज्यं तत्प्रद्यक्षेतरात्मकम् ॥८५५॥
विरुद्धधर्माध्यासेऽपि कथव्चित्तद्यथा मतम् ।
एकं तद्वत्क्रमेणापि किमेकं नोपगम्यते १॥=५६॥
हष्टान्तः प्राच्य एवान्यो नेति नास्माकमाप्रहः ।
फलं हि केनाप्यस्माकमुपायेनाभिवाव्छितम् ॥८५७॥
यदि प्राच्यः प्रसिद्धस्ते तेन नः साध्यनिश्चयः ।
परश्चेद्भवतः सिद्धस्तेन नः साध्यनिश्चयः ॥८५८॥
न च तद्दितयत्यागे निर्विवादं मतान्तरम् ।
यत्र ते भवति प्रज्ञाऽनेकान्तभैयवर्जिता ॥८५९॥ इति ।

वर्त्तमानपर्यायादभेदे पूर्वापरयोः ; तयोरिष वर्त्तमानत्वमेव तैदभेदात् तत्स्वरूपविदिति तैन्मात्रमेवाविशिष्यते, तस्य चानभ्युपगमान् कथन्न नेरात्म्यवादः ? कथं वा तैत्प्रत्यक्षत्वे तैयो-१५ रिष न प्रत्यक्षःवं यतस्तत्र प्रमाणान्तरप्रवृत्तिः फलवती भवेत् ? तैथापि तत्परोक्षत्वे न सन्तान-भेदः सन्तानान्तराणामपि तदनर्थान्तराणामेव तद्वत् परोक्षत्वोपपत्तेरिति कथन्नैकात्मवाद इति चेत् ? अत्राह—

# सर्वेकत्वप्रसङ्गादिदोषोऽप्येष समो न किम् ॥७६॥ इति ।

सर्वेषां पूर्वापरपर्यायाणाम् एकत्वं वर्त्तमानादभेदस्तस्य प्रसङ्गः स आदिर्यस्य २० नैरात्म्यवादसन्तानभेदाभावादेः स चासौ दोषश्च न केवलमन्य एष त्वयोच्यमानः समः सहशो न किं सम एव भवेत् । 'संवेदनेऽपि' इति शेपः ।

तथा हि-

अभ्रमाच्वेद्भिन्नः स्यात् भ्रमः सोऽप्यभ्रमो भवेत् । भ्रमाभावे कथं सृक्तं 'शास्त्रं मोहनिवर्त्तनम्' ॥८६०॥ भ्रमाद्प्यभ्रमाभेदे भ्रम एवावशिष्यते । अविभ्रमव्यपोहे च कृतः किमवगम्यताम् १॥८६१॥ अध्यक्षाद्पि सत्त्वादेर्पाद्याकारच्यवो यदि । अभिन्नोऽध्यक्ष एवायमपि तत्त्वात्तरात्मवत् ॥८६२॥

३ एकं प्रत्यक्षेतरात्मकमिति । २ -कान्ते भय-आ०, ब०, प० । ३ वर्तमानाऽभेदात् वर्तमानस्वरूपवत् । ४ वर्तमानप्रत्यक्षत्वे । ६ पूर्वापरयोः । ७ प्रत्यक्षत्वेऽपि । ८ तद्थी-भा०, ब०, प० । ९ पूर्वापरवत् । १० प्र० वा० १।७ ।

अध्यक्षे तद्विवेके च प्राह्याकारगति: कथम ?। अविभागोऽपि बुद्ध्यात्मेट्यादि सूक्तं यतो भवेत् ॥८६३॥ परोक्षात्तद्विवेकाच सत्त्वादेरप्यभेदिनः । परोक्षभाव एव स्यात्तत्स्वरूपवदञ्जसा ॥८६४॥ तुतश्चेतन्यगन्धस्याप्यभावस्तस्य चाश्रये । ધ त्वमपूर्वोऽसि चार्वोकश्चिन्मात्रस्यापि छोपनात् ॥८६५॥ नायं प्रसङ्ग एकान्ताभेदस्याभावतो यदि । अयमेव परत्रापि समाधिः किन्न मृत्यते ? ॥८६६॥ कथञ्चिदेवाभेदोऽयं पूर्वापरविवर्त्तयोः । वर्त्तमानाद्यतो लोकस्तथैव परिपद्म्यति ॥८६७॥ 80 लोकदृष्टिमनादृत्य यदत्यन्तरकल्पनम् । तद्दन्ध्यास्ततसौन्दर्यकल्पनेकोदरोद्भवम् ॥८६८॥ अप्राप्तानुभवास्वादं स्ववृद्धिपरिक्रलिपतम् । मानं चेत्क्वचिदिष्टेऽर्थे किन्न कस्येह सिद्ध्यति ? ॥८६९॥ तस्माङ्घोकदृशा मानं तथा च स्वपरं जगत । १५ सर्वं भेदेतरात्मैवासाङ्कर्येण प्रतीयते ।।८७०।।

तदेवाह-

#### भेदाभेदव्यवस्थेवं प्रतीता लोकचक्षुषः । इति ।

सुवोधम् । ततो यदुक्तम्-'कुतो विपान्मरणिमिति परिज्ञानम् ? न तावद्विपज्ञानात् ? इत्यादि ; तत्प्रतिविहितम् ; विपज्ञानस्येव कथिक्चिन्मरणियाहितया परिवर्त्तानात् , तेनैव विप- २० मरणयोहें तुफलभावस्यापि सुबोधत्वान् । ततः सूक्तम्-'बाह्यमेव विषं ततो मरणान्यथानुपपत्तेः' इति ।

नं किञ्चिच्चेतनात्मकं यस्तु यतः <sup>\*</sup>सम्भवक्रमाभ्यामनेकान्तात्मनो बहिर्भावहेतुफल-भावादेः परिज्ञानम् , तत्परिज्ञानोपायाभावात् । <sup>\*</sup>विज्ञप्तिः स्वसंवदनात्मिका तदुपाय इति चेत्; न ; तस्या वहिरिवान्तरिप विश्वमत्वात् । न हि विश्वमाद्वस्तुपरिज्ञानम् अतिप्रसङ्गादिति चेत् ; २५ एतदेवाशङ्क्य परिहरन्नाह--

### विज्ञप्तिर्वितथाकारा यदि वस्तु न किश्चन ॥७७॥ भासते केवर्लं नो चेतिसद्धान्तविषमग्रहः । इति ।

१ प्र० वा० २।३५४ । २ मेदनः आः, ब०, प० । ३ ततस्वेदन्यगन्ध-आ०, ब०, प० । ४ -लस्य भाव-आ०, ब०, प० । ५ 'सर्विविश्रमवादी प्राह्''-ता० टि० । ६ यौगपद्य । ७ वितिः स- आ०, ब०, प० ।

ų

विज्ञिदितर्जुद्धिः वितथोऽसत्य आकारः प्रतिमासो यस्यां सा वितथाकारा । ततः किम ? वस्तु कार्यक्षमं किश्चन चेतनमचेतनं वा न भासते न प्रतिभासते न सम्यग-वगितमुपसपैति, तस्या एवाभावात् यदि चेत् ; अत्रोत्तरम्-केवलं प्रमाणसहायरहितं विज्ञप्ति-वितथाकारेति , ततश्चासिद्धम् ।

न हि प्रमाणसम्बन्धशून्यस्यास्तित्वनिर्णयः । बुद्धरिवभ्रमस्यैव विभ्रमस्योपपद्यते ॥८७१॥

कँदैतत् ? केवलं नो चेत् न यदि सिद्धान्त एव विषमो दुष्परिहरो यहः सिद्धान्त-विषमग्रहः, तदा तत्केवलम् , यदा तु स विद्यते न तदा तेंद्वहस्यैव ''भिक्षवोऽहमिप मायोपमः'' [ ] इत्यादेस्तत्र प्रमाणत्वात् । भवतु तत एव निर्णय इति चेत् ; १० न ; ततोऽपि विश्वमरूपात्तदयोगात् अन्यथा तादृशादेव प्रतिसिद्धान्ताद्पि तद्विपयस्य तैत्प्रसङ्गात् । तदेवाह—

### अनादिनिधनं तस्वमलमेकपलं परेः ॥ १८॥ सम्ब्रीतिपरितापादिभेदात्तरिकं द्वयात्मकम् । इति ।

तत्त्वं ब्रह्मलपम् , अलं समर्थं पुरुपार्थाय "तरित शोक्रमात्मिवित्" [छान्रो० १५ ७।१।३] इत्यादिना तद्वेदनस्य शोकनिरस्तर (निरतर)णकारणतया श्रवणात् । किटशम् ? अनादिनिधनम् अविद्यमानपूर्वापरपर्यवसानम् । "तदेतत् ब्रह्मापूर्वमनपरमनन्तरमबाह्म" [इहदा० २।५।१९] इति वचनात् । एकम् असहायम् "एक एवायमिद्वितीयः" [म०न्ना० २।४] इति श्रुतेः अलं पर्याप्तं परेः विहरन्तस्य भेदैः । श्रृयत एव केवलं ताटशं तत्त्वं न कदाचिदिष प्रत्यवभासत इति चेत् ; न ; विश्रममात्रोऽपि समानत्वात् , तत्प्रतिभासनस्यापि निरूपितत्वात् । प्रत्यवभासत एव ब्रह्मतत्त्वं सकलभेदानुयायिनः प्रतिभासमात्रस्योपलम्भात् , तस्यैव च ब्रह्मत्वेन तद्वादिभिव्यावर्णनात् । कथं तद्वितीयं भेदस्यापि प्रतिभासनात् । सित तस्मिन् द्वयरूपताया एवोपपत्तेः ? तदाह—तत् अद्वयं किम् ? नैवें, कि तिहें स्यात् ? द्वयात्मकम् उभयरूपं तत्त्वं भवत् । कृतः ? इत्याह सम्प्रीतिः सुखं परितापो दुःखं तावादी येपां भयशोकनिलधवलादीनां तेपां सम्प्रीतिपरितापादीनां भेदात् नानात्वात् , तस्य अद्वयतत्त्वे अत्य-र्भ नत्मसम्भवादिति भावः ।

एवं पातनिकायां प्रतिविधानमाह-

याद्ययाहकवद्धान्तिस्तत्र किन्नानुषज्यते ॥७१॥ इति । तत्र तेषु सम्प्रीत्यादिषु भ्रान्तिर्मिध्यावभासनं किं कस्माद् नानुषज्यते न प्रसज्यते

१ तदेतत् आ०, ब०, प०। २ दुष्परिहारो आ०, ब०, प०। ३ तद्वहणस्यैव आ०, ब०, प०। ४ निणैयप्रसङ्गत्। ५ नैवं आ०, ब०, प०, स०। ६ अद्वयत्वे आ०, ब०, प०।

24

प्रसज्यत एँवेति । निदर्शनमाह-ग्राह्मग्राहकयोः नीलतद्वोदनयोः इव तद्वदिति । हेतुरत्र 'भेदत्वातु' इत्यवगम्यते दृष्टान्ते तस्यैव भ्रान्त्यनुपञ्जनेन व्याप्तिपरिज्ञानात । तदयं प्रयोगः-सम्प्रीत्यादि: भ्रान्त्यनुपङ्गी भेद्रत्वात् प्राह्यादिवदिति । भ्रान्त्यनुपक्तिकथनेन सम्प्रीत्यादेर्भेदस्य वस्तुतोऽसत्त्वं कथयन् तस्याद्वेतप्रत्यनीकत्वं प्रतिपेधति । न हि भ्रान्स्यनुपक्तं द्वित्वं चन्द्रस्यै-कत्वप्रत्यनीकमपलच्धमिति ।

तदेवमङ्गीकृत्य सम्प्रीत्यादिभेदं तस्य वत्रत्यनीकत्वमपाकृतम् । इदानीं स्र एवो-पायान्नास्तीति निवेदयन्नाह-

#### भेदो वा सम्मतः केन [हेतुसाम्येऽपि भेदतः] । इति ।

भेद: सम्प्रीत्यादेनीनात्वम् । 'वा' इति पश्चान्तरयोतने. सम्मतः सम्यक् प्रतिपन्नः । केन ? न केनचिज्ज्ञानेन ततो न तस्ये तैंत्प्रत्यनीकत्वम् अज्ञातस्य व्योभकुसुमवन् तद्योगा । दिति भाव:।

कथं पुनः केनेति ? यावता प्रत्यक्षत एव सं परिज्ञायते सम्प्रीत्यादेर्भेदाधिष्ठानस्यैव र्तत्र परिस्फ्रटमवभासनात् । ततो नागमाद्रश्यभेद्प्रतिपत्तिः, भेद्प्रत्यक्षेण विरोधात् । भ्रान्ति-प्रतिपत्तिस्त तंतो भवत्येव, तद्विरोधिन्या एव तस्यास्ततः परिज्ञानादिति चेत् ; न ः प्रत्यक्षस्य विधिमात्रविषयत्वेन भेदगोचरत्वानुषपत्तेः। ैंव्यवच्छेदनिष्ठो हि भेदः, व्यवच्छेदश्च न विधि ३५ परस्य प्रत्यक्षस्य विषय: : तत्कथं तेनैं भेदमहणम ? व्यवच्छेदपरत्वमध्यस्त्येव प्रत्यक्षस्य तद्यमदोप इति चेत् ; न; युगपत्तद्सम्भवात् । न हि किञ्चित्कविचद् विद्धदेव प्रस्कृं तदेव तत्र तद्यवच्छेतुमर्हति, ''निष्पर्यायकमेकत्र विधिब्यवच्छेदयोरप्रतिपत्तोः । पर्यायेण तस्य<sup>े ३</sup> तत्प-रत्विमिति चेतु : विधिपूर्वस्तिहि व्यवच्छेदो वक्तव्यो विहितस्यैव 'अयमत्र नास्ति नासावयम' इति व्यवच्छेदप्रतिपत्तेः । उक्तञ्च-

### ''लब्धरूपे क्वचित्किञ्चित्ताहुगेव निपिध्यते । विधानमन्तरंणातो न निपंधस्य सम्भवः ॥" ब्रिह्मसि० २२ ] इति ।

भवत्येवमिति चेत् ; "न ; एकव्यापारत्वेन क्रमवत्त्वानुपपत्ते: । प्रत्यक्षं हि ज्ञानं क्षणिकम् , तद्यापारो विधिव्यवच्छेदौ क्रमवन्तौ भवेताम् , क्रमवतोर्हि व्यापारयोः पश्चात्तनो न तद्यापारः स्यात् । अपि च, जन्मैव बुद्धेर्व्यापारोऽर्थावमहरूपायाः, सा चेद्र्थविधानरूपोद्या विधिरेवास्या व्यापारः, न व्यवच्छेरो यौगपद्मनिषेधात् , उत्पन्नायाश्चानुत्पत्तेः ।

१ एवेति दर्श-आ०, ब०, प०। र भेदस्य। ३ अहै तप्रत्यनीकत्वम् । ४ भेद एव । ५ भेदस्य । ६ अद्वैतप्रत्यनीकत्वम् । ७ भेदः । ८ प्रत्यक्षे । ९ आगमात् । १० व्यवच्छेद रूपो हि । ११ प्रत्यक्षेण । १२ युगपत् । १३ प्रत्यक्षस्य । १४-पत्तिः आ०, ब०, प० । १४ ''न खल्वेकप्रमाणज्ञानव्यापारी सन्ती विधि॰ व्यवच्छेदौ कमवन्तौ युज्येते, क्षणिकस्वात् : कमवतोर्हि व्यापारयोः पश्चात्तनो न तद्यापारः स्यात् , व्यवधानात् । अपि च जन्मैव बुद्धेवर्षापारी अर्थावग्रहरूपायाः ; सा चेदर्थविधानरूपोदया. विधिरेवास्या व्यापारः यौगपग्रस्य निषेधात् , उत्पन्नायाश्च पुनरनुत्पत्तेः ।"-ब्रह्मसि० पृ० ४५ ।

ंअपि च, सिन्निहितावलम्बनं प्रत्यक्षं नासिन्निहितमर्थमवभासियतुमहिति । न चानव-भासमानं व्यवच्छेरां पर्याप्नोति । अनवभासे हि तत्र व्यवच्छेरो व्यवच्छेरमात्रं स्यात्, न व्यवच्छेरः कस्यिचित् । रतस्मान्नावभा(न्नानवभा)समाने विषये अन्यव्यवच्छेरः, अन्यस्य घटारेरसिन्निहितत्वेन तज्ज्ञानेऽनवभासनात् । ज्ञानान्तरेऽवभासनाव्यवच्छेर इति चेत् ; नः ५ स्वयं व्यवच्छेर्द्धता तद्ग्पासंस्पर्शे 'अस्यायं व्यवच्छेरः' इति प्रतिपत्त्यसम्भवात् । इदमप्युक्तम्

> ''क्रमः सङ्गच्छते युक्त्या नेकविज्ञानकर्मणोः' । [न] सिनिहितजं तच्च तदन्यासङ्गि जायते ॥'' [ब्रह्मसि० २।३] इति ।

ननु इदमेव द्र्शनस्यान्यव्यवच्छेद्कारित्वं यित्रयतिविषयत्वम् । तिद्ध यथा नीछं तदा-कारनियमाद् विधत्ते तथा तंदन्यन्न भवतीति व्यवच्छिन्च्यिष्, अन्यथा नियतनीछिविधाना-१॰ नुपपत्तेः । तिद्धधानादन्यस्य च अन्यव्यवच्छेदस्याभावात् । 'इदमिस्ति, इदमत्र नास्ति' इति तु विधिव्यवच्छेद्व्यवहारः द्र्शनवछभाविकस्पविकस्पित एवेति चेत् ; न ; नीछद्र्शनात् पीतादिवत् रसादेरिष व्यवच्छेद्यसङ्गात् तत्य्यतिनियमस्याविशेषात् । भव-त्येव तद्रपतर्यां तस्यापि व्यवच्छेदः, तदेशादितयेवं अनम्युपगमादिति चेत् ; नः पीतादाव-प्येवं प्रसङ्गात् , पीतादेसहेशादित्वं भवत्युपछम्भो नीछवत्तुस्योपछम्भयोग्यत्वात् । न चोप-१५ छिधः, ततस्तदेशादितया पीतस्य व्यवच्छेदः, रसादेस्तु न तयोग्यत्वम् अतो न विया विद्या-वच्छेद इति चेत् ; ताद्रप्येणापि न भवेत् , तहेशादित्ववदनुपछभ्यस्येव तस्य तद्रपतोपपत्तेः । उपछभ्यस्यानुपछभ्यत्वं कथं विरोधादिति चेत् ? अन्यतस्तर्हि विरोधाद् व्यवच्छेदो न दर्शन-नियमात् ? असति च व्यवच्छेदे कृतो विरोधः ? इतरेतराश्रयो वा–विरोधान् व्यवच्छेदस्य, ततोऽपि विरोधस्य व्यवस्थितेः । तस्मान्नेकविधिरन्यवच्छेदः ।

२० <sup>१२</sup>अपि च, एकनियमादन्यव्यवच्छेदे चित्रादिषु नीलादीनामेकदर्शनभाजां भेदो न सिद्ध्यंत्, एकज्ञानसंसर्गान् एकत्र च ज्ञानस्यानियमात् । इदमण्युक्तम्-

"विधानमेव नैकस्य व्यवच्छेदोऽन्यगोचरः ।

मा स भृद्विशेषण <sup>व</sup>मा न भृदेकधीजुपाम् ॥" [ ब्रह्मसि० २।४ ] इति ।

तत्र व्यवच्छेदव्यापारं प्रत्यक्षमिति न भेदविषयम् , ततो न तेनैकत्वास्नायस्य विरोधः ।

२५ तद्प्यभिहितम्-

१ ''अपि च सिन्निहितार्थालम्बनं प्रत्यशं नासिन्निहितमर्थमवभासियतुमहीतः; न चानवभासमानरूपं व्यव-रुछेनं पूर्याप्नीति;अनवभाष्ममाने हि तत्र व्यवच्छेयं व्यवच्छेद्मात्रं स्पातः, न व्यवच्छेदः कस्यचितः; सर्वस्यवा स्यातः। तम्मान्नानवभासमानं व्यवच्छेयं व्यवच्छेदः। न च सिन्निहितार्थावलम्बनं प्रत्यक्षेऽसिन्निहितावभासो युक्तः।'' -न्नह्मसि० पृ०४५। २ तस्मान्नावभासने आ०, व०, प०। ३ -णोःसिन्न-आ०, व०, प०। ४ ''न सिन्निहितजं तच्च तदन्यामिशं जायते।''-न्नह्मसि०। ५ नीलं पीतादिकं न भवति। ६ -त्यास्या-आ०, व०, प०। नील-रूपत्या। ७ रसादेरि। ८ नीलदेशत्येव रसादिव्यवच्छेदानम्युप्रमात्। ९ तुल्योपलम्भयोग्यत्वम्। १० नीलेद-शादित्या। ११ रसादेव्यवच्छेदः। १२ तुल्ना-नद्मसि० ए० ४७। १३ मा भूदेकिथियामिति आ०,व०,प०।

२५

"आहुर्विधात प्रत्यत्तं न निपेधु विपश्चितः। नैकत्व आगमस्तेन प्रत्यत्तेण विरुध्यते ॥" [ त्रद्यासि० २।१ ] इति । ततः स्थितम् 'भेदो ना' इत्यादि ।

कदैतत् ? इत्याह-'हेतुसाम्येऽपि' इति । हेतुनां प्रत्यक्षादिन्यायानां साम्यं विधिमात्रविषयत्वेनागमसाहदयं तस्मिन् । 'अपि' इति सौष्ठवे, कुतश्चायं नियमः सुखादिः ५ सुखादिरेव न दु:खादि:, सोऽपि स एव न सुखादिरिति यतस्तस्याद्वैतप्रत्यनीकत्वं भवेन ? एतेनैव स्वहेत्सामध्योद्धत्पत्तेरिति चेत् ; अत्राह-

#### भेदतः ।

#### तेषामेव सुखादीनां नियमश्च निरन्वयः ॥८०॥ इति ।

भेदतः भेदमाश्रित्य योऽपि नियमः परस्परामिश्रणात्मा । केपाम् ? तेषाम् १० अनत्तरोक्तानां सुखादीनाम् । स किम् ? निरन्वय एव अशक्यसाधन एव, भिन्नप्रक्रम-तया एचकारस्यात्र सम्बन्धात् । तथा हि-भेदो नाम व्यावृत्तिः, सा चानेकाधिष्ठाना प्रति-ज्ञायते प्रज्ञायते च । तथा च तस्या<sup>3</sup> एकस्या: अनेकग्रचेर्तस्वभावत्वेन वस्तनामपि सम्वा-दीनां भेदो न स्यात् । नैकस्माद्भिन्नमभिन्नस्वभावं भिन्नं युज्यते तद्वदेव । अविष च. भेदो नाम परस्परानात्मा स्वभावविशेषः । स चेद्रस्तुनः स्वभावः ; वस्तृनामभावप्रसङ्गः अभावात्म- १५ प्रतिज्ञानात् । प्रकारान्तरम् भेद्दचेद्वस्तुनः स्वभावो नैकं किञ्चन वस्तु स्यात् , भेदेन एकत्वस्य विरोधात परमाणूरपि भेदादनेकात्मक इति नैकः । तथा च तत्समुचयरूपो नैकोऽप्यस्यात्मा <sup>६</sup>नावकरूप्येत तत्रैकत्वानेकत्वयोरनुपपत्तेः, तृतीयप्रकारासम्भवाच्च वस्तुनो निःस्वभावताप्रसङ्गः। 'अथ मा भूदेप दोप इत्यर्थान्तरमेव च्यावृत्तिराश्रीयते तथापि च्यावृत्तेरस्वरूपत्वात् स्वरूपेण भावा न व्यावृत्ताः स्य: ।

<sup>°</sup>स्यान्मतम्– वस्तुन्ययं विकल्प: तत्त्वमन्यत्वं वेति नावस्तुनि । अवस्तु चायं **भेदो** विकल्पोपनीतत्वात् मायातोयवत् तत्कथमत्रायं विचार इति ? तन्न ; एवमपि निःस्वभावेन वस्तृनां वस्तुतो भेदाभावापत्ते:। कल्पितस्तु तद्भेदो न वार्यत एव ब्रह्मवादिनाप्यनाद्यविद्या-विलिसितस्य तद्भेदस्याभ्यनुज्ञानात् । तत्र सुखादीनां भेदतो नियमः, तस्यैव विचाराक्षमत्वेना-सम्भवात् । तदुक्तम्-

> "न भेदो वस्तनो रूपं तदभावप्रसङ्गतः। अरूपेण च भिन्नत्वं वस्तुनो नावकल्प्यते ॥'' [ब्रह्मसि० २।५] इति ।

१ तुलना-ब्रह्मसि० पृ० ४७ । २ -ते ज्ञा-आ०, ब०, प० । ३ व्यावृत्तेः । ४ तुलना-"भेदः प्रस्परानात्मस्वभावः ""'-ब्रह्मासि० पृ० ४७। ५ "अपरः प्रकारः भेदश्चेद्वस्तुनः स्वभावः"-ब्रह्मासि० पूरु ४८। ६ नावकल्यते आरु, बरु। नावकल्पते परु। ७ ब्रह्मसिरु पूरु ४७।८ ब्रह्मसिरु पूरु ४८। ९ वस्तुभेदा-आ०, ब०, प०।

तन्न विभ्रमेकान्तवादः, तहदाम्नायात् ब्रह्मवादस्याप्यवस्थिते: ।

भवतु तर्हि विज्ञानवाद एव, तस्य प्रत्यक्षबळादेवोपपत्तेः, न ब्रह्मवादो विपर्ययादिति
चेत् : अत्राह-

### प्रत्यक्षरक्षणं ज्ञानं मूर्चिछतादौ कथं ततः ॥ इति ।

प प्रत्यक्षं निर्विकल्पमनुभवनं तहःशणं प्रमाणं यस्मिन् तत् प्रत्यक्षस्यक्ष्मणं ज्ञानम् । कथम् ? न कथित्रत् । कृत एतत् ? मृर्चिछतो मोहाक्रान्त आदिर्यस्य 'सुपुप्तादेः तत्र ततस्तहःश्रणज्ञानप्रसङ्गात् । ननु तत्र तहःश्रणं प्रत्यक्षमेव नास्ति कथं तत्प्रसङ्ग इति चेत् ? कृतम्तन्नास्ति ? अनुपलम्भादिति चेत् ; न ; अन्यत्रापि समानत्वात् , अखण्डवेदनस्य जाप्रदादावर्यप्रतिपत्तेः ।

१० अपि च, मूर्च्छितादौ ज्ञानाभावे प्रयोधस्य कदाचित्कत्वेनाहेतुत्वायोगात् शरीरोपा-दानत्वप्रसङ्गः । तदाह्—

### अज्ञानरूपहेतुस्तदहेतुत्वप्रसङ्गतः ॥८२॥ प्रवाह [ एकः किन्नेष्टस्तदभावाविभावनात् ] । इति।

प्रवाहः प्रवन्धो ज्ञानस्य, 'ज्ञानम्' इत्यस्य विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात् । कदा १ मूर्चिछतादेरू ध्वेम् । 'मूर्चिछतादौ' इत्यस्यापि पश्चमीपरिणामेन योजनात् । किम् , अज्ञानम् अचेतनं रूपं स्वभावो यस्य शरीरस्य स एव हेतुः कारणं यस्य सः अज्ञान- रूपहेतुस्तत्प्रवाहः 'भवति' इति शेपः । कृत एतत् ? तस्य तत्प्रवाहस्य अहेतुत्वम् अकारणकत्वं तस्य प्रसङ्गतः प्रसञ्जनात् । तात्पर्यम्—

गाढामूर्च्छाच्यवस्थायां ज्ञानस्याभावकरूपने ।
तस्य प्रवोधहेतुस्वमसतो न भवेत्ततः ॥८७२॥
शरीरमेव तस्येदं कारणं परिकरूप्यताम् ।
अन्यथाऽहेतुतैव स्याद् गत्यन्तरपरिक्षयात् ॥८७३॥
अनित्यस्वमहेतोश्च कथं नामोपपत्तिमत् ?
''नित्यं सत्त्वमसत्त्वं वा'' इत्यादेः स्वोक्तस्यं पीडनात् ॥८७४॥
विरनष्टस्य हेतुस्वाद् दोपो नेप भवेद्यदि ।
चिरनष्टस्य हेतुस्वं कथं तस्योपकरूप्यताम् ॥८७५॥
स्वकाले तस्य भावाच्चेदात्मनः किन्न करूप्यते ?
नित्येकव्यापिनस्तस्याप्यभावाप्रतिचेदनात् ॥८७६॥

१ सुप्तादे—आ॰, ब॰, प॰। २ प्र॰ वा॰ ३।३४। ३ "गाढमुप्तस्य विज्ञानं प्रकोधे पूर्ववेदनात्। जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चितम्।।"-प्र॰ वार्तिकादः १।४९।

तदेवाह-

#### एकः किन्नेष्टस्तदभावाविभावनात् । इति ।

एकः हितीयरहित आत्मा इति यावत । किम् १ कम्मात् । नेष्टः १ इष्ट एव प्रवोधहेतुः । कृत एतत् १ तदभावस्य एकाभावस्य अविभावनादः अनिश्चयात् ।

नन् यद्यसी प्रामारामादेरन्य एव, कथमस्ति ? अप्रतिभासनात् । अस्तित्वेऽपि ५ ग्रामारामादिः किं भवति ? असन्नेवेति चेतः नः प्रतिभासनान । प्रतिभासवतोऽप्यसैन्वे तदा-स्मन्यपि प्रसङ्गान् । सन्नेवेति चेन् : नः अद्वैततदात्मवाद्व्यापाद्नान् । भवत् प्रामारामादि-रेवायमिति चेत् ; नः चित्राकारैकज्ञानाभ्युपगमेन बौद्धदर्शनस्येवैवं प्रतिष्ठानान् न ब्रह्मवादस्य, तत्र निराकारस्यैवात्मनः प्रसिद्धेः । ''अस्थुलमनवे (मनणु ) अहस्वमदीर्घमलोहितमस्ने-हमच्छायमतदो( मो )वायुअनाकाशम्" [ बृहदा० ३।८।८ ] इत्यादि वचनात् । १० तत्कथं तद्भावाविभावनं तदभावरयैव विभावनादिति चेत्; नः जाप्रज्ज्ञानेऽप्येवं प्रसङ्गात् । तद्यि च यदेतन 'नीलमहं वेद्या' इति स्वपरव्यवसायात्मकं ज्ञानं न ततो भिन्नमस्ति अप्रति-वेदनात् । अस्तित्वेऽपि वृद्धतं किं भविष्यति ? असदेवेति चेत् ; नः प्रसिद्धस्यासत्त्वे अन्यत्रा -प्यनाइवासात् । सद्वेति चेत् ; न; उभयाप्रतिवेदनात् । ''मनसोर्युगयदवृत्तेः'' [ प्र० वा० २।१३३ ] इत्यादेर्निपिद्धत्वात् । भवतु तदेर्वं तदिति चेत् ; नः अप्रतिवेदने तदेवेत्ययोगात् । १५ अस्त्येव स्वतस्तम्य प्रतिवेदनमिति चेत् ; निकन्नाम प्रमाणम् ? अप्रमाणात्तत्प्रतिवेदनायोगात् । प्रत्यक्षमिति चेत् ; न; तस्य निर्विकल्पकत्वात् । निर्विकल्पं हि प्रत्यक्षं तत्कथं तत्स्वैभाव-शून्यस्य व्यवसायस्य स्थात् ? अस्त्येव तस्यापि तत्स्वभाव इति चेत् ; न; 'व्यवसायश्च निर्विकल्पश्च' इति व्याघातात् । नायं दोप: ऐकान्तिकस्य व्यवसायस्यानभ्युपगमादिति चेतः एवमपि स्वतो निर्विकलपकस्वभावस्येव प्रतिवेदनं प्रत्यक्षं न व्यवसायात्मनः । पुनस्त- २० स्यापि निर्विकल्पस्वभावकल्पनायामनवस्थानम् , 'ब्यवसायश्च निर्विकल्पदच' इत्यादेरनु-बन्धात् । तन्न तत्प्रत्यक्षम् । नाष्यनुमानम् अलिङ्गजत्वात् । नापि प्रमाणान्तरम् अनभ्युपगमात् । ततो न स्वतस्तत्प्रतिवेदनम् । नापि परतः ''तस्या नानुभवोऽपरः'' [प्र० वा० २ । ३१७] इति व्याघातान् ,तद्वद्र्थस्यापि प्रतिवेदनप्रसङ्गाच । ततो न जाप्रज्ज्ञानं नाम किञ्चित्प्रति-विदितमस्ति यस्य प्रबोधहेतुत्वकल्पनम् । अप्रतिविदितस्यापि तर्त्कल्पने परब्रह्मण एव तदस्तु । ३५ ततः स्रक्तम् 'एक' इत्यादि ।

यद्येक आत्मा कथं प्रतिशारीरं जीवभेदः 'देवदत्तजीवो यद्यदत्तजीवः' इति ? अभिन्ना एव खल्वात्मनों जीवाः । तदेकत्वे च तेपामप्येकत्वमेव स्यार्न्न नानात्वम् , न चैवम् , नाना-त्वस्यैव तेषु दर्शनादिति चेत् ; न ; सम्यगेतत् ; उपाधिकल्पितेभ्यस्तेभ्यः परमात्मनोऽन्य-त्वात् । तद्यथा-घटाकाशादुपाधिपरिच्छिन्नात् अन्योऽनुपाधिरपरिच्छन्न आकाश इति । तद- ३०

१ -सत्येत-आ०, ब०, प०। २ 'नीलमहं वेद्यि' इति ज्ञानम् । ३ जाग्रज्ञानेऽपि । ४ जाग्रज्ञानमेव । ५ निर्विकल्पकस्वभाव । ६ हेतुत्वकल्पने । ७ ब्रह्मणः । ८ -न्न तन्नाना-आ०, ब०, प० । ९ जीवेभ्यः ।

4

भेदवचनं तु तेषामुपाध्युपरमे पृथगवस्थानाप्रतिवेदनात् , तद्विकारत्वाच्च । तस्यैव परमात्मनः खल्वेते विकारा य इमे जीवा अन्ये च भेदाः । तदुक्तम्-''यथाग्नेर्ज्वलतः सर्वा दिशो विस्फुलिङ्गा विप्रतिष्टेरन् एवमेव एतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्टन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यः लोकः (काः) ।" [कौपीत ० ३।३] इति । वतदेवाह—

### अविषक्रष्टदेशादिरनपेक्षितसाधनः ॥८३॥ दीपयेत् किन्न सन्तानः सन्तानान्तरमञ्जसा । इति ।

दीपयेत् दीप्यमानं प्रकाशमानं कुर्यात् , किन्न कुर्यादेव । किम् ? सन्तानान्तरं जीवादिछक्षणं सन्तानभेदम् । को दीपयेत् ? सन्तानः सम् मोहन्युनाधिकभावरहितस्तानो विस्तारो यस्य सः परमारमा, तस्येव वृद्धिपरिक्षयरहितविस्तारमूर्त्तिकतया ब्रह्मविद्धिरभ्यतुन् ब्रानात् । कथं दीपयेत् ? अञ्चसा परमार्थेन । परमार्थत्वं वलवदिवद्याभिप्रायवशात् वस्तुतः सन्तानान्तरस्यापरमार्थत्वात् । सः कीदृशः ? अविप्रकृष्टः सन्तानान्तरेण सह प्रत्यासन्नो देशादिर्यस्य स तथोक्तः । तदनेन देशकालाभ्यां प्रत्यासन्नत्वात्प्रवोधादो तस्येव हेतुत्वं न जाम्रज्ञानादेः विपर्ययादित्यावद्यति । पुनस्तद्विशेषणम् -अनपेक्षितं स्वोत्पिनां प्रति साधनं निमत्तं येन स तथोक्तः । तदनेनापि तस्य नित्यत्वमावदयित । अनित्यत्वे अनपेक्षितसाध-नत्वानुपपत्तेः । प्रसिद्धं चैतत् ब्रह्मविद्यम् - "न तस्य किथिजनको न चाधिपः" [इवेता० ६।९] इत्यागमात् । तदेतदमहमानः सोगत आह्-

#### अन्यवेद्यविरोधात् [ किमचिन्त्या योगिनां गतिः ]॥८४॥ इति ।

अन्ये भिन्नाः परस्परतः परमात्मनश्च जीवाद्यस्ते च ते वेशाश्च वेदनविषयाः तेषां विरोधात् । 'न दीपयेत्' इति योजनम् । इदमनेनावेदयित-प्रतिविदितानामेव तेषां स दीपकः परिकल्पयितव्यो नान्येषां व्योमकुसुमादिवत् , वेद्यता च तेषामनुपायत्वाहिरुद्धेति । न विरुद्धा, तेषां स्वत एव वेद्यत्वादिति चेत् ; नः वेदनस्य परमात्मधर्मत्वेन तेष्वसम्भवात् । ''नान्यद्स्ति द्रष्ट्व नान्यद्स्ति श्रोतृ नान्यद्स्ति मन्तृ नान्यद्स्ति विज्ञातृ" [बृहदा० ३।८।१] इति वचनात् । नायं दोषः, तेषामिषं तद्वयतिरेकानद्धर्मत्त्वोपपत्तेरिति चेत् ;न ; 'तेभ्यस्तस्य 'व्यतिरेके तेषामिषं ततों विव्यतिरेकस्येव न्याय(य्य)त्वात् , 'वस्योभयनिष्ठ-तयेव प्रयवलोकनात् । प्रसिद्धश्च 'तेभ्यस्तस्य' व्यतिरेकां ब्रह्मविदाम् , 'प्रमिश्चरस्तु अविद्याकिन्यताच्छारीरात्कर्तुं भोक्तु विज्ञानात्माख्यादन्यः, यथा मायाविनश्चमेखङ्गधरात् स्रत्रेणाकाद्यमधिरोहतः स एव मायावी परमार्थरूपो भृमिष्ठोऽन्यः" [ब्र० भा० १।१।१७] इत्यादिभाष्यश्रवणात् ।

१ तथैवाह आ०, ब०, प० । २ समी न्यूना-आ०, ब०, प० । ३ "अस्थूळमनण्वहास्वः" -बृहदा० ३/८।८ । ४-क्तः स्यादनेन आ०, ब, प० । ५ जीवानाम् । ६ परमार्थघ-आ०, ब०, प० । ७ जीवानामपि । ८ परमात्माऽव्यतिरेकात् । ९ जीवेभ्यः । १० परमात्मनः । ११ जीवानामपि । १२ ब्रह्मणः । १३ व्यतिरेकस्य । १४ जीवेभ्यः । १५ परमात्मनः । तेभयस्तव्यति-अ०, ब०, प० ।

सुवर्णस्य रुवकादिव्यतिरेत्रेऽपि रुचकाद्यस्तद्व्यतिरिक्ता एव तद्वत्परमात्मनो जीवादि-व्यतिरेकेऽपि जीवादयस्तद्व्यतिरिक्ताः किन्न भवन्तीति चेत् ? कुतः पुनः सुवर्णस्य रूचका-दिब्यतिरेक: ? 'तद्भावेऽप्यवस्थान्तरे भावादिति चेत् ; रुचकादीनामि तर्हि 'तद्यतिरेक:, तद्भावेऽपि <sup>अ</sup>द्रव्यान्तरे भावात् । अन्य एव ते रुचकाद्य इति चेत् : सुद्धर्णमप्यवस्थान्तरगत्तमन्यदेव किन्न स्यात ? प्रत्यभिज्ञानादिति चेत : नः 'अमी च रुचकादयः अमी च रुचकादयः' इति तत्रापि प <sup>\*</sup>तत्प्रवृत्तेरवछोकनात् । तीट्रयात्तत्प्रवर्तनं नेकत्वादित्यपि समानं स्वर्णेऽपि । नन् अस्ति तावदः दृर्व्याद-व्यतिरेक: रुचकादीनाम् , तत्त् द्रव्यं स्वर्णमन्यद्वेति किमनेन ? तदव्यतिरेकमात्रादेवं निदर्शनात परमात्माव्यतिरेकस्य जीवादिषुपकल्पनादिति चेत् ; नः अस्ति तावत्पर्यायतादात्म्यं सुवर्णस्य. ते च पर्याया रुचकादयोऽन्ये वेति किमनेन. तत्तादात्म्यादेव निदर्शनाञ्जीवादव्यतिरेकस्य च परमात्मन्यपपादनात् । एकैकपर्यायपरिहारेणेव सकलपर्यायोपसंहारेणापि सम्भवति सर्वणं १० तत्कथं तस्य र्तन्मात्रेणापि तादारम्यं यदेवमुच्यत इति चेतु ; नः एकैकद्रव्यपरित्यागेनेवं सकलद्र-व्यपरित्यागेनापि रुचकादीनां सम्भवाद्, अन्यथा अधिवचनानुपपत्तेः, कल्पनामात्रस्योभय-त्रापि समानत्वात् । तत्र व्यतिरिक्तादेव सुवर्णात् स्वस्तिकादीनामव्यतिरेको यतस्तज्ञतिरेकिण प्यात्मनो जीवादीनामव्यतिरेकात् तद्वच्चेतनधर्मत्वं तेपूपपाद्येत । तन्न<sup>क</sup>तेपां तास्विकं ज्ञानधर्मत्वम । १५

किष्पतमेव भवित्विति चेतः केन तत्करूपनम् ? अविद्याविद्यासेने ति चेतः नः जीवादिभेद्व्यतिरेकिणस्तस्येवे भावात् । प्राग्भवीयस्तद्भेदः एव तद्विद्यास इति चेतः ; नः तस्यापि वस्तुतो ज्ञानरूपत्वाभावात् । किष्पतमेव तत्रापि वस्तुतो ज्ञानरूपत्वाभावात् । किष्पतमेव तत्रापि वस्तुतो ज्ञानरूपत्वाभावात् । किष्पतमेव तत्रापि वस्तुता प्राग्भवीयेन तद्भेदेन । न चैवमन-वस्थानं दोपः, अनादित्वात् प्रवन्धस्येति चेत् ; तद्वत्तद्ज्ञानरूपत्वस्याप्यनादित्वात् । न चातद्रपा-देव क्वचित्तद्रपकरूपनम् ; अचेतने घटादिप्रवन्धेऽपि प्रसङ्गात् । तन्नाविद्याविद्यासेन तत्करूपनम् ।

अस्तु, परमात्मनेव तत्कल्पनम् ; तस्य ैतत्त्वत एव ज्ञानरूपत्वान् "सत्यं ज्ञान-मनन्तं ब्रह्म" [तेति॰ २।१।१] इति वचनादिति चेन् ; भवत्वेवम् ; तथापि कथं कल्पितस्य तद्भपस्य कवित्पतिपत्त्यङ्गत्वम् ? कल्पितस्य पावकस्य पावकाङ्गत्वादर्शनात् । कल्पितोऽण्य-हिदंशो भवत्येव मरणाङ्गमिति चेत् ; न ; वस्तुसतस्तदंशकल्पिनो ह्यानस्येव ैतदङ्गत्वात् । तदंशस्य तदङ्गत्वे अतिप्रसङ्गान् । भवत्वत्रापि वम्तुसतः परमात्मन एव तित्कल्पनाङ्गतस्तप्ति- २५ पत्त्यङ्गत्वम् , "तमेव भानतमनुभाति सर्वं तस्येव भासा सर्वंमिदं विभाति" [कठो०५।१५] इति वचनादिति चेत् ; किमिदानीं जीवेषु चेतनत्वकल्पनेन कल्पितेऽपि तस्मिन् विभादेव

१ हवकायभावेऽपि। २ मुवर्णव्यतिरेहः । ३ लोहादी । ४ प्रत्यभिज्ञानप्रवृत्तेः । ५ साहद्यात् । ६ -द्रव्यादिव्यति-आ०, घ०, प०। ७ -व दर्श-आ०, च०, प०। ८ पर्यायमात्रेणापि। ९ -गेनैव स-आ०, घ०। -गेनापि स-प०। १० जीवानाम् । ११ अविद्याविलासस्येव । १२ प्राग्मावीय-आ०, च०, प०। जीवादिमेद । १३ तद्वृतं प्राग्मावी-आ०, च०, प०। १४ तद्वत एव आ०, च०, प०। १५ -स्यवा पावकस्य पावकान्न-आ०, च०, प०। १६ -तदंश-आ०, च० प०। १० मरणान्त्वात् । १८ -नाकुतस्त-आ०, व०, प०। १९ पुरुषा-आ०, च०, प०।

तत्त्रितिपत्तोः वतस्तत्त्रितिपत्तिरेव तेषु तत्कल्पनिमिति चेत्; न; घटादाविष प्रसङ्गात्। एवख्र चेतन एव सर्वभेदो नाचेतन इति प्रतीतिविरुद्धमापयेत । पुरुषोऽिष तान् प्रतिपद्यमानः प्रतिपन्नः, तद्विपरीतो वा प्रतिपयेत ? तद्विपरीत एव, ''तद्वा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रष्टु अश्चर्तं श्रोतु अमतं मन्तु अविज्ञातं विज्ञातु''[बृहदा•३।८।११]इति वचनादिति चेत्; कथमिदानीं पतस्य सर्वज्ञत्वम्, आत्मापरिज्ञाने तदनुपपत्तेः । न चासर्वज्ञ एवासौ ''सर्वज्ञं ब्रह्म जगत्कारणम्'' [ ब्र० भा० १।१।१०] इति भाष्यात् । ''स वेत्ति विश्वम्" [ स्वेता॰ ३।१९ ] इति भाष्यात् । 'स वेत्ति विश्वम्" [ स्वेता॰

भवतु प्रतिपन्न एवेति चेत्; स भूमा, अल्पो वा भवेत् ? भूमा चेत्; तथापि कथं तस्य सर्वज्ञत्वं स्वरूपादन्यस्याप्रतिवेदनात् ? "यत्र नान्यत्परयति नान्यच्छुणोति नान्य-१० द्विज्ञानाति स भूमा" [ छान्दो० ७।२४।१ ] इति वचनात् । तद्वस्थायामन्यदेव नास्ति सर्वस्य भूमन्यनुप्रवेशात् । न चासतोऽपरिज्ञानादसर्वज्ञत्वम्, अपि तु सत एव सिवशेपात्परिज्ञानात् । न चेदं भूमन्यस्ति, सतो भूम्नः सर्वात्मना परिज्ञानात् । ततः स्वपरिज्ञानमेव तस्य सर्वज्ञत्विमिति चेत्; कथं तिहं तस्य जगत्कारणत्वं तद्त्यस्य जगत एवाभावात् । स एव जगिदिति चेत्; न; तस्य तत एवानुत्पत्तेः । यश्यसौ सन् किमुत्पत्त्या ? यश्यसन् ; छत उत्पत्ति१५ रिति ? कथं वा ततो जीवादेर्भेदस्य प्रतिपत्तिः तदानीमसतस्ततोऽपि तदनुपपत्तेः । तन्न भूमा जगत उत्पत्तेः प्रतिपत्ते वे निमित्तमुपपन्नम् ।

भवत्वरूप एव स इति चेत्; तेनापि यदि भूमनोऽपरिज्ञानं कथं सर्वज्ञत्वम् ? परिज्ञाने स एव भूमा 'भ्रह्मवद् ब्राँद्येव भवति'' [मुण्ड०३।२।९] इति कथमरुपत्वम् ? उपाधिपरिन्छित्रतया परिज्ञानादिति चेत्; नः तत्परिन्छेदस्यार्तद्रपत्वात्। न च अतद्रपपरि२० ज्ञानं तत्परिज्ञानम् अन्यत्र विभ्रमात्। विभ्रमे च कथं तस्य त्रह्मत्वं यतो द्विविधं त्रँह्मकरूपनं शोभेतः? अपहतपाप्मत्वादिभिर्त्रह्मधर्मेरिति चेत्; नः विभ्रमस्यैव पाप्मत्वात्। नायं पाप्मा अदुः- खहेतुत्वादिति चेत्; नः अस्मदादिविभ्रमस्याप्यतद्वेतुत्वापत्तः। तथा चासङ्गतमेतत् - 'मृत्योः स मृत्युमामोति य इह नानेव पश्यति" [कठो० ४।१०] इति । अत्रह्मज्ञानिभ्रमस्यैवापाप्मत्वं त्रह्मज्ञानक्वलनोपहतशक्तिकत्वान्नेतरिवभ्रमस्य विपर्ययादिति चेत्; नः त्रह्मज्ञानिभ्रमस्यैवापाप्मत्वं विभ्रम चेति व्याद्यातात्। अष्ठ तस्यापि इच्छया भवत्येव विभ्रम इति विभ्रम इति नः इच्छाविपयस्य विभ्रमात्प्रागदर्शनात् अद्दष्टतद्विपयस्य चेन्छानुपपत्तेः। प्राकृतद्दर्शनभावे च नेन्छातो विभ्रमः विभ्रमादेव तञ्ज्ञातात्। तथा च अनादिविभ्रममलोपहत्तस्य कथं तस्यापहतपाप्मत्वादिकं त्रिनः यतो

१ पुरुषात् १ २ प्रतीतिरुद्ध-भा०, ब०, प० । ३ ''अर्गाणिपादी जवनी गृहीता पद्मस्यच्छः स १ ११णोत्यक्णैः । स वेति विश्वं न हि तस्य वेत्ता तमाहुर्ध्यं पुरुषं महान्तम् ॥''-ता० टि० । ''सवेति वेद्यम्''-श्वेता० । ४ यत्तु ता० । ५ भूमावस्थायाम् । ६ श्रद्धाणः । ७ ब्रह्मश्च आ०, ब०, प० । ८ श्रद्धास्वरूरताभावात् । ९ ''हे ब्रह्मणो वेदित्वये ग्राच्द्बद्धा परध्य यत् ।''-मेश्वा०६।२२ । १० ''अहत्त्वाएमा होप ब्रह्मकोकः ।''-छान्दो० ८।४।१ । ११ विश्वमः । १२ विश्वसस्येवा-आ०,ब०,प० । १३ अर्थस्थिप छाया-आ०,व०,प० । १४ चेच्छा-आ०, ब०, प० । १५ -कं न यती-आ०, स०, प० ।

२५

ब्रह्मत्वमल्पस्य । तत्त्वेऽपि न तस्य स्ववेदने परवेदनम्, विश्रमाभावात् "अविज्ञातं विज्ञातृ" [ ब्रह्दा०३।८।११] इति वचनाच्च । परतस्तस्याविज्ञानादिविज्ञातस्वं वेनोच्यते स्वतस्तु विज्ञात एवाल्पोऽपीति चेत्; न तर्हि परिविज्ञानम् " विज्ञातं द्वैतं विज्ञेयं न विज्ञानाति" [ ] इत्यादिना आत्मज्ञस्य परिविज्ञानप्रतिपेधात् । भृमन्येव बेनापि तत्प्रतिपेधो नाल्पे तत्रात्मज्ञानवत् परज्ञानस्यापि भावादिति चेत्; नः तस्यापि भृमाभेदात्, तत्रापि तिन्नपेधात् । ५ उपाधिमत्तया भेद एव वतस्तस्येति चेत्; कथं तर्हि ज्ञत्वं तात्त्विकस्य ज्ञात्रन्तरस्यानभ्युपग्मात् , कल्पितेन च ज्ञत्वेन ब्रह्मत्वानुपपत्तेः ? ततस्तस्याप्यात्मज्ञत्वे न परवेदनिमिति न सन्त्येवं जीवाः स्वतः , परतश्चाप्रतिपत्तेः । तत्र तेपामेकेन दीपनिमिति सूक्तम्—'अन्यवेद्य-विरोधान्न दीपयेत्' इति ।

तत्रोत्तरमाह-'किमचिन्त्या योगिनां गितः' इति । किमचिन्त्या ? चिन्त्यैव १० गितः प्रवृत्तिः योगिनां सम्बन्धवताम् । तथा हि-पूर्वोत्तरज्ञानानां कार्यकारणभावः सम्पन्धस्तेषां सत्येव भेदे भवति, भेदश्च न तेषां कुतिश्चच्छक्यपरिज्ञानः, सर्वज्ञानानां स्वरूप-मात्रनिष्ठत्वेन प्रतियोगिन्यप्रवृत्तेः । अप्रतिपन्ने च प्रतियोगिनि 'अहं कारणमस्य अहं कार्यमस्य' इति व्यवस्थापियतुमशक्यम् । तत्कथं ब्रह्मवज्जामञ्ज्ञानस्यापि कचित्कारणत्वम् ? मा भूदिति चेत्; तत्राह-

# 'आयातम्' [अन्यथाऽद्वैतमपि चेत्थमयुक्तिमत् ]। इति ।

जायज्ञानं प्रबोधस्यानुपलब्धमिष कारणं ब्रुवाणस्यैकं दूपणमुक्तम् 'एकः किन्नेष्टः' इत्यादिना । दूपणान्तरमिदानीं वक्तव्यम् । तथा [ हि ] जायज्ञानं प्रबोधादुत्पन्नं यदि तैस्य जनकम्'; परस्पराश्रय:—'उत्पन्नेनै' तस्यै जननम् , जनिताच्चोत्पत्तिः' इति । अनुत्पन्नं चेत्; न; सर्वजननप्रसङ्गात् । तथा हि—

अनर्थजं चेद्विज्ञानमर्थवित् <sup>13</sup>सर्वविद्धवेत् । ज्ञानान्तरं वृथा प्राप्तमिति यद्वित्रगद्यते ॥८७७॥ तथेदमिष वक्तव्यं जायज्ञ्ञानं प्रवोधतः । अज्ञातं <sup>18</sup> तस्य हेतुइचेत्सर्वहेतुः प्रसज्यते ॥८७८॥ हेत्वन्तरं ततः प्राप्तं त्वन्मतेऽिष वृथेहितम् । एकहेतुप्रवादश्च ब्रह्मवादं प्रकल्पयेत् ॥८७९॥ प्रत्यासत्त्या स तस्यैव हेतुर्नान्यस्य चेन्मतः । तस्या <sup>90</sup> एवार्थनियमो ज्ञानस्याप्यनुमन्यताम् ॥८८०॥

१-ज्ञानत्वं-आ०, व०, प०। २ अविज्ञातमिति वचनेन । ३ विज्ञानद्वैतं-आ०, व०, प०। ४ परे वि-आ०, व०, प०। ५ अत्परमापि । ६ अत्पेटपि । ७ भूम्नः अत्परम । ८ प्रबोधस्य । ९ "जनकं तिर्हें"-ता० टि०। १० जाय्रज्ञानेन । ११ प्रबोधस्य । १२ "अर्थवित् तिर्हें"-ता० टि०। १३ "भवेत् तथा च"-ता० टि०। १४ अज्ञातं आ०, व०, प०। १५ प्रत्यासत्तेः ।

तरेवाह-'अविप्रकृष्ट' इत्यादिना । सन्तानः ज्ञानात्मा सन्तानान्तरम् अर्थाख्यं किं न दीपयेत् किं न प्रकाशयेत् ? कथम् ? अञ्चसा । कीदृशः ? अनपेक्षित-साधनः । अनपेक्षितम् अनाकाङ्क्षितं साधनं विपयकृतमुपकारस्क्षणं येन स तथोक्तः । तैदनपेक्षस्य तत्प्रदीपनेऽतिप्रसङ्गं परिहरति — अविष्रकृष्टः प्रत्यासन्नो देश आदिर्यस्य कालादेः स यस्य सः अविप्रकृष्टदेशादिः अविष्रकृष्टत्वं च देशादेर्योग्यतयेव न संसर्गितया व्यवहितदेशा-देरिप प्रदीपकृत्वात् । उक्तं चैतत्पूर्व 'यदा यत्र' इत्यादिना । ततो निराक्कलतया वहिर्थि-सिद्धेः कथं विज्ञानवाद इति भावः ।

नतु च योग्यतावगमः कार्यदर्शनादेव, तच कार्यं व्यतिरिक्तविषयदर्शनमेव, तच्च न, स्वरूपादन्यत्र ज्ञानप्रयृत्तेरनवलोकनात् , नीलादेरिष ज्ञानानुप्रविष्टस्येव प्रत्यवभासनात् , न बहि- श्रृतस्येति चेत् ; तदेवाह—'अन्यवेद्यविरोधात्' इति । अन्यच्च तज्ज्ञानात् व्यतिरेकात् वेद्यञ्च तद्विषयत्वात् तस्य विरोधात्। तथा हि—यदि नीलादिः संवेदनमननुप्रविष्टः कथं तत्स- मानाधिकरणतया परिज्ञानम् 'नीलादिः संवेद्यते' इति, तदनुप्रविष्टस्येव तथा तद्दर्शनात् नील- मुत्पलमितिवत् । अनुप्रविष्टश्चेत् कथं तद्वाह्यत्वम् अनुप्रवेशविरोधात् ? तदुक्तम्—

"यदि संवेद्यते नीलं कथं वाह्यं तदुच्यते ? न चेत्संवेद्यते नीलं कथं वाह्यं तदुच्यते ?" [प्र०वार्त्तिकाल० ३।३३१]इति ।

ततो 'अन्यवेद्यविरोधात्र सन्तानः सन्तानान्तरं दीपयेत्' इति । तत्रो तरमाह — 'किमचिन्त्या योगिनां गितः' इति । किं कुतो योगिनां परिशुद्धज्ञान-सम्पन्नानां बुद्धानां गितः बुद्धः अचिन्त्या अविचारियतव्या ? साप्येवं विचारियतव्येव। तथा हि—यदि सा स्वरूपादन्यत्र न प्रवर्त्तते कथं तया तेपां योगित्वम् अतिप्रसङ्गात् । प्रवर्त्तते चेतः कथमन्यत्रापि अन्यवेद्यविरोधो यतः सन्तानः सन्तानान्तरं न दीपयेत् ? दीपयेत् , तत्कृतमुपकारमपेक्षमाण एव उपकारित्वस्येव प्राह्यस्थ्रणत्वादिति चेत् ; न ; योगिज्ञानापेक्षयापि तस्येव तस्थ्रणत्वापत्तेः । तथा च यदक्तम्—

### "रूपादेश्वतसश्चेशमविशुद्धियां प्रति । ग्राह्मलज्ञणचिन्तेयमचिन्त्या योगिनां गतिः ॥ १ [प्र॰वा॰ २।५३२] इति ।

तद्पर्यालाचितवचनं भवेन् । तद्पेक्ष्याऽन्यदेव प्राह्मलक्षणं तत्तु नास्मदादिभिरित्यन्तय। शक्यिनिरूपणमतो नोच्यते । अस्मदादिज्ञानापेक्षमेव तु तल्लक्षणं शक्यिनिरूपणत्वादुच्यते इति चेत् ; न ; अनिरूपितेन तल्लक्षणेनै तेषां तज्ज्ञत्वे कणादादीनामिष तत एव तत्प्रसङ्गात् । तथा च कथं तैत्परिहारेण तथागतानामेव प्रीमाण्यपरिकल्पनमुपपद्येत । तदुपपादयता

<sup>9</sup> तदपेक्षस्य आ०, **४०, प०।** २ -त्वादित्युक्त-आ०, व०।-त्वादित्ययुक्त-प०। ३ प्राह्यस्वणेन । ४ कणादादिपरिहारेण । ५ "प्रमाणभूताय जगद्धिनीपणे प्रणम्य शास्त्रे स्गताय नाभिने । (प्रमाणसमु० दलोक १)"-ता० टि०।

शक्यिनिरूपणमेव तद्पेक्षमि तह्रक्षणमभ्युपगन्तव्यम् । तदाह्—'अन्य' इत्यादि । अन्ये च ते कणादाद्यो वेदिनश्च विश्वस्य तेपाम् अविरोधात् अविरोधप्रसङ्गात् । किमचिन्त्या १ शक्यचिन्तेव योगिनां बुद्धानां गतिर्वृद्धिरित्थंविपयवतीति । तत्त्व तद्पेक्षया तह्रक्षणं निरूप्यमाणं न योग्यताया अपरम् अतस्तदेवास्मदादिज्ञानापेक्षयापि भवतीति व्दर्थं तद्वत्पन्त्यादिकरूपनम् । अतदुत्पन्नादिना तत्प्रकाशनेऽतिप्रसङ्ग इति चेत्; न; ५ योग्यतानियमेन प्रकाशनियमस्याभिहितत्वात् । ततः स्कम्-'अविप्रकृष्ट' इत्यादि ।

योगिन एव मा भूवन् न काचित्क्ष्तिः संवृतिमात्रेणतद्भ्युपगमादिति चेत्; अत्राह-

# आयातमन्यथाऽद्वेतम् [अपि चेतथमयुक्तिमत् ।] इति ।

अन्यथा अन्येन 'ज्ञानमिष ज्ञानान्तरस्य न हेतुः,नांपि योगिनो विद्यन्ते' इति प्रकारेण आयातम् उपनतम् अद्वेतं निरंशसंवेदनेकव्यक्तित्त्वम् । तदिष सोगतस्याभिमतमेवेति चेत्; १० आह्—'अपि चेत्थमयुक्तिमत्' इति । 'इत्थम्' इत्यनन्तरम् 'अपिच' इति द्रष्टव्यम् । इत्थमनेनाद्वैतप्रकारेण । अपि च न केवलम् अन्यथेव अयुक्तिमत् तत्त्वं संविद्द्वैतस्य ब्रह्माद्वैतव-दनुपपत्तिमत्त्या प्रतिपादितत्वात् । ततः क्वचित् प्रज्ञास्थैर्यमन्विच्छता न बहिर्थः प्रतिक्षेप्रव्यः तत्प्रतिक्षेपे वदनुपपत्ते: ।

कथं पुनर्विहर्र्थस्य वस्तुसतः परिज्ञानम् ? न प्रतिभासात् ; तस्यासत्यपि <sup>3</sup>तस्मिन् १५ विष्ठवावस्थायां भावात् । <sup>8</sup>तिहिशेपादित्यपि न युक्तम् ; अवाधितत्वादेः तिहिशेपस्य निरा-करणादिति चेत् ; न ; तद्वत्सन्तानान्तरस्यापरिज्ञानापत्तेः । प्रत्यक्षतंस्तद्प्रतिवेदनात् , तिहि-क्षस्य च व्याहारादेरसत्यपि <sup>8</sup>तिस्मिन् विष्ठवद्शायां भावात् । तदाह—

#### व्याहारादिविनिभासो विष्कुताक्षेऽपि भावतः ॥८५॥ इति ।

व्याहारो वाख्यापारः आदिर्यस्य गमनादेः कायपरिस्पन्दस्य तस्य विनिर्भासनं २० व्याहारादिविनिर्भासः सन्तानान्तरं किन्न दीपयेत् इति <sup>अ</sup>नकारवर्जमधिकृत्य सम्यन्धनीयम् । अत्र हेतुमाह्-विप्त्कृताक्ष्तेऽपि स्वापाद्युपह्तेन्द्रियेऽपि प्रतिपत्तरि तद्विनिर्भासस्य भावतो विद्यमानत्वात्, न व्यभिचारिणो गमकत्वमिति भावः । परः परिहारमाह-

### अनाधिपत्यशून्यं तत्पारम्पर्येण चेत् [असत्] । इति ।

अधिपतिः निभित्तं सन्तानान्तरं व्याहारादेः स एवाधिपत्यं तेन शृत्यं आधिपत्य- २५ शृत्यम् , न आधिपत्यशृत्यम् अनाधिपत्यशृत्यम् आधिपत्यशृत्यम् आधिपत्यशृत्यम् आधिपत्यशृत्यम् आधिपत्यशृत्यम् आधिपत्यशृत्यम् आधिपत्यशृत्यम् विद्वति चेत् ? आह-तत् व्याहारादिकम् । कथं तत्तादृशम् ? इत्याह-पारम्पर्येण परम्परतया विष्ठुताक्षभावि व्याहारादिकं यद्यपि साक्षादाधिपत्यसहितं न भवति, परम्परया तु भवत्येव ।

१ भविरोधात् प्रस-ता० । २ प्रज्ञास्थैर्यानुपपत्तेः । ३ अर्थे । ४ प्रतिभासविशेषात् । ५ -तस्तवेद-आ०, ब॰, प० । ६ सन्तानान्तरे । ७ नाकार-आ०, ब०, प० । ८ -त्य सन्तिहित-आ०, ब०, प० ।

आधिपत्यसिहताद्याहारादित एव तद्याहारादेरुत्पन्नत्वात् ततस्तस्यापि परम्परया गमकत्वान्न व्यभिचार इति परस्य भावः । चेत्र्शब्दस्तमेव द्योतयित ।

तत्रोत्तरम्-'असत्' इति । असन् अप्रशस्तम् अनाधिपत्येत्यादि । हेतुमाह-

# 'अर्थेष्वपि प्रसङ्गश्च' [इत्यहेतुमपरे विदुः] ॥८६॥ इति ।

प च शब्दो यस्मादर्थे। यस्मात् अर्थेऽविष अर्थप्रतिभासेष्विष विषयशब्देन विषयिप्रतिवेदनात्, न केवलं व्याहारादिषु इत्यपिशव्दः। प्रसङ्गः पारम्पर्येणार्थसाहित्यस्य।
तया चार्थप्रतिभासानामिष विष्ठुताक्षभाविनाम् अर्थप्रद्यायनोपपत्तेनं व्यभिवार इति शास्त्रकारस्याभिप्रायः। ततश्च यदुक्तम् - 'ग्राह्यप्रतिभासः परमार्थसिद्धपयो न भवति तत्प्रतिभासत्वात् विष्तुतात्ततत्प्रतिभासवत्' [ ] इति ; तत्प्रतिविहितम् ; निदर्शनस्य
स्थ साध्यवैकल्यात्। तदेवाह-'इत्यहेतुपपरे विदुः' इति । इति एवम् अनन्तरहेतुम्
अहेतुम् अगमकम् अपरे अर्थवादिनो विदुर्विज्ञानित ।

त इमे 'इन्द्र जाल' इत्यादयो 'विप्लुनाक्ष' इत्यादेरेव व्याख्यानइलोकाः ।

कुतः पुनः सतोऽपि ब्राह्याकारस्य बहिरर्थत्वम् ? कुतश्च न स्यात् ? अर्थज्ञानाद्व्यति-रेकात् , तस्याप्यनुमानाद्वगमात् । तच्चेदम्—'यत्र 'सहोपलम्भिनयमः तत्र भेदः यथा चन्द्रह्ये' १५ सहोपलम्भिनयमश्च नीलतज्ज्ञानयोः, इति । 'नीलस्यैव केवलस्यानुभवो न 'तज्ज्ञानस्य तस्य परोक्षत्वात् , तत्कथं तत्र तन्त्रियम इति चेत् ; न ; अननुभवविषयात्ततः' सन्तानान्तरज्ञाना-दिवाऽर्थपरिच्छेदानुपपत्तः । 'ज्ञानान्तरानुभूतात्तु ततः तत्परिच्छित्तो अनवस्थानस्याभिधानात् । तत्रासिद्धो हेतुः । नापि रूपालोकाभ्यां व्यभिचारी ; तत्र "तद्भावात्—निरालोकस्यापि रूप-स्याञ्जनादिसंस्कृतलोचनेनोपलम्भात् , नीरूपस्याप्यालोकस्य गगनतले विलोकनात् । तस्मात्र तित्रयमो भेदे सति गवाश्ववदुपपत्तिमान् । ततो भवत्येव नीलतज्ज्ञानयोस्तस्मार्दभेदप्रतिपत्तिरिति चेत् ; अत्राह्—

#### सहोपलम्भनियमात्राभेदो नीलतद्वियोः । इति ।

तस्य धीस्तद्धीः, नीलं च तद्धीश्च नीलतद्धियौ । तस्येत्यत्र नीलस्येत्यपेक्षायामप्रवृत्तिः

१ "सङ्करसंवेद्यमानस्य नियमेन धिया सह । विषयस्य ततोऽन्यत्वं केनाकारेण सिद्यति ।। विषयस्य हि नीलादेधिया सह सङ्कदेव संवेदनम् । धिया सह न पृथक् । ततः संवेदनादपरो विषय इति अथम् ?"—प्रवार्तिकाळ पृ० ९१ । "यद् यस्मादपृथक् संवेदनमेव तत्तस्मादिमन्नं यथा नीलधीः स्वस्वभावात् । यथा वा तैमिरिकज्ञान-प्रतिभासी द्वितीय उद्धवः—चन्द्रमाः । नीलधीवेदनच्चेदम् इति पच्चधर्मापसंद्रारः । धर्म्यत्र नीलाकारतिद्धयौ तयोर्ग्यमन्तत्वं साध्यधर्मः, यथोक्तः सहोपलम्भनियमो हेतुः । ईदश एवाचार्याये प्रयोगे हेत्वर्थोऽभिन्नेतः ।"—तश्वसंव पं० पृ० ५६७ । र भीमांसकः"—ता०टि० । ३ नीळज्ञानस्य । ४ "उक्तच्च परः चं जैमिनेर्ज्ञानमिति, ज्ञाते त्वर्थे- उनुमानादवगच्छिति वृद्धिमिति च ।"—ता० टि० । ५ परोच्चानात् । ६ "यौगाम्युपगतात्"—ता० टि० । ७ सहोपलम्भनियमाभावात् । ८ सहोपलम्भनियमात् । ९ "सप्रेक्षमसमर्थं भवतीति" (पा० महा० २।१।१) न्यायात् सम्राक्षाभावः ।"—ता० टि० ।

अगमकत्वात् , अनपेक्षायां तु न नील्रिधिय एव प्रतिपत्तिः, अन्यिधियोऽपि ततः सम्भवात् । तथा च न सहोपलम्भिनियमः अन्यधीव्यपेक्षया नील्रस्य वैतद्प्रतिवेदनादिति चेत् ; नः प्रकरणाः दिवशात् तच्छब्दस्य नीलार्थनिर्णये बहिरपेक्षाविरहाद्रमकत्वोपपत्तेः वृत्तिविधानस्याविरोधात् । तयोरभेदः तादात्म्यं भेदाभावो वा । कुत एतत् ? सहोपलम्भिनियमात् । अस्यार्थः पश्चाद्विवरिष्यते । द्विचन्द्रादिवदिति निदर्शनमत्र दृष्ट्यम् , शास्त्रे वैरोणाभिधानात् ।

तिद्दं <sup>क</sup>िनपेधन्नाह—'न' इति । कुत एतदिति चेत् ? पक्षस्य प्रत्यक्षत्राधनात् । प्रत्यक्षं हि नीलं तज्ज्ञानात् नीलाच तज्ज्ञानम् अर्थान्तरतया जडेतररूपतया भिन्नजातीयत्वेन सकलप्रेक्षावत्साक्षिकतया प्रतिपद्यमानं तदभेदपक्षं प्रतिक्षिपत्येव, पावकानुष्णपक्षमित्र दहनोष्ण-प्रत्यक्षम् । तन्न 'तस्य हेतुत्रलात्परिपालनम् ।

"न तस्य हेतुभिस्नाणमुत्पतन्नेत्र यो हतः।" [ ] इति न्यायात्। १० तद्भे दप्रत्यक्षस्य भ्रान्तत्वान्न तेन तस्य प्रतिक्षेपः चन्द्राकादिस्थिरप्रत्यक्षेणेव तद्गतिपक्षस्येति चेन्; न; बाधकाभावान्। अन्यतस्तद्वाधने तत एव तद्मेदपरिज्ञानान्त्र्यश्चस्तित्रयमः स्यात्। तन्नियमादेव तद्वाधनं देशान्तरप्राप्तेरिव स्थिरप्रत्यक्षस्येति चेन्; भवेदेवं यदि तत्प्राप्तेरिव तिन्नियमस्याप्यविनाभावनिश्चयः मुलभः स्यात्। न चैवम्, तदलाभस्य वक्ष्यमाणत्वात्। ततो न नीलतद्वियोरभेदः, तत्पक्षस्य प्रत्यक्षेण बाधनात्।

कथिमदं कारिकाय।मनुक्तमिधीयत इति चेत् ? न ; सामर्थ्यप्रापितस्याभिधाने दोषा-भावात् । परेणैव हि नीलतिद्धियोरिति भेदं निर्दिशता, तत्प्रत्यक्षमुपस्थापितं तिन्निर्देशस्य शैतन्मूल्यत्वात् । शैतच्चोपस्थाप्यमानमभेदप्रतिक्षेपकमेव शैतत्प्रत्यनीकविषयत्वादिति न किञ्चिद-सामञ्जस्यम् , अतश्च न तयोरभेदः । इत्याह-

#### विरुद्ध।सिद्धसन्दिग्धव्यतिरेकान्वयत्वतः ॥८७॥ इति ।

व्यतिरेकश्चान्वयश्च व्यतिरेकान्वयौ । अन्वयशब्दस्य अजाद्यद्गत्तरया<sup>13</sup> पूर्वनि-पातेन भवितव्यं तत्कथमयं निर्देश इति चेत् ? न ; धर्मार्थादिषु दर्शनात् व्यतिरेकशब्दस्यापि पूर्वनिपातोपपत्ते : । सन्दिग्धो संशयितौ व्यतिरेकान्वयौ यस्य सन्दिग्धव्यतिरेकान्वयः । पुनर्विरुद्धादीनां द्वन्द्वं कृत्वा भावप्रत्ययः , तस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धश्च कर्त्तव्य इति । इद्मुच्यते— न नीलतिद्वियोरभेद्गतादात्म्यं सहोपलम्भनियमात् । कृतः ? तस्य विपक्ष एवं भावेन विरुद्धत्वात् । २५

१ सहोपलम्भिनियमाप्रतिवेदनात् । २ "वक्ष्यमाणप्रकारेणोभयोरिप चेतनस्वेनाविशिष्टस्वम्"-ता०टि० । ३ बौद्धेन । "भेदश्य भ्रान्तविज्ञानेर्ट्रयेतेन्दाविवाद्धये ।"-प्र० वा० २ । ३८९ । ४ निषेषयन्ना-आ०, ब०, प० । ५ पक्षस्य । ६ देशान्तरप्राप्तेरिव । ७ सहोपलम्भिनयमस्यापि । ८ पष्टीद्धिवचनप्रयोगेण । ९ तन्निद्रश्नस्य आ०, ब०, प० । षष्टीविभवस्या भेदिनिर्देशस्य । १० भेदप्रस्यक्षम् लक्ष्वात् । ११ भेदप्रस्यक्षम् । १२ अभेद । १३ "लघ्ष्यजायद्वपाजर्च्यमेक्स् (शा० २ । ११ १९) इतिसूत्रोक्तप्रकारेण"-ता० टि० । १४ -यौ च यस्य आ०, ब०, प० । १५ "भेद एव"-ता० टि० ।

Ų

80

१५

२०

वथा हि-

<sup>र</sup>तादात्म्ये यौगपदां न सहार्था नील३द्वियोः । यौगपदां यतो लोके भेदाधारं प्रतीतिमत ॥८८१॥ योगपदो च सत्यस्मिन बालिकाकुचयोरिव। तयो: परस्परैकत्वं कविभिः कल्प्यतां कथम् १॥८८२॥ <sup>3</sup>तःद्वेदनियतो हेत्निपेधत्येव ने मतम् । तत्कथं विपमञ्जासि सञ्जीवनिधया स्थित: ॥८८३॥ भेदे गवाश्ववन्नो चेत् सहद्दन्नियमस्तयोः । अभेदेऽपि कथं चन्द्रतदृद्धैरूप्यविवेकवत् ॥८८४॥ ैचन्द्रहृष्ट्येव हदयश्चेत्तद्विवेकोऽपि ते मत: । तद्विवेकानुमानस्य कैमध्येक्येन कल्पनम् ॥८८५॥ तस्येव निश्चयार्थं चेत्तत्करूपनमुदीर्यते । चन्द्रे Sपि निश्चयायैवं मानमन्यत्प्रकरूप्यताम् ॥८८६॥ प्रत्यक्षादेव निश्चेयइचन्द्रइचेत्तदभेदतः। तद्विवेकोऽपि तत्प्राप्तमनुमानं पनर्रथा ॥८८७॥ अभेदेऽपि न चेचन्द्रनिश्चये तद्विनिश्चयः । तददृष्टाविप तददृष्टिनेति "सिद्धं निद्धंनम् ॥८८८॥ स्वसामध्यास्तथोत्पत्तेः सहदङ्गियमो यदि । नीलतञ्ज्ञानयोरेव नाभेरेऽपि त्वदुक्तयो: ॥८८९॥ भेदेऽप्येप नयः कस्माद भवता भद्र नेष्यते । सहरङ्नियमस्तत्र यत्तयोर्ने गवाश्ववत् ।।८९०॥ व्यवसायोऽपि लोकस्य नीलतज्ज्ञानयोरयम् । भेद एवास्ति भेदेत्यनज (एवास्ति नाभेदे त्यज) निर्वन्धवैशसम् ॥८९१॥

तत: स्थितं सहोपलम्भिनयमस्य विरुद्धत्वात्र ततो नीलतज्ज्ञानयोरभेद इति ।

२५ अपि च, एवं विकल्पाविकल्पयोरिप मनसोरेकत्वप्रसङ्गः सहोपलम्भनियमात् । अस्ति हि तत्रापि तन्नियमः "मनसो युगपद्वत्तः" [प्र० वा० २।१३३] इति वचनात् । अनियतैव र्तत्र

१ द्रुळना-"तत्र भदन्तग्रुभगुष्तस्त्वाह-विरुद्धोऽयं हेतुः, यसात्-सद्याब्दध लोके स्यार्भवान्येन विना किचित् । विरुद्धोऽयं ततो हेतुर्यद्यस्ति सहवेदनम् ॥"-तत्त्वसं०पं०पृ० ५६७ । अक० दि० पृ० १४३ पं०२७ । २ 'नीलतिद्धयोः तादारम्ये सहार्थः यौगपद्यं न' इत्यन्वयः । ३ तत् तस्मात् । ४ नीकतिद्धियोः । ५ चन्द्रं ह्रिये भा०, ष०, प०, । ६ "प्रत्यक्षादेव निर्चेय इति सम्बन्धनीयम्"-ता० दि० । ७ सिद्धिनिद्-भा०, ष०, प० । ८ निर्विकत्यक्रपविकल्पक्रयोः ।

तैष्ठृतिः केवलस्यैव निर्विकल्पम्य प्रतिसंहारे विकल्पस्य वेन्द्रियव्यापारोपरमे दर्शनादिति चेत्; नः, तर्हि नीलतज्ज्ञानयोरि तिन्नियमः व वर्षस्यैव तज्ज्ञानस्य विषयान्तरे नीलस्यापि ज्ञानान्तरे दर्शनात् । तदन्यदेव ज्ञानं नीलं च, पूर्वापरेकत्वे प्रमाणाभावस्य निवेदनात् । ततो यन्नील-सहितं ज्ञानं ज्ञानसहित् ज्ञानं नीलं तदन्यदेवेत्यस्त्येव तत्र तिन्नियमं इति चेत्; कथमेवं विकल्पे-तरयोरप्यसहभाविनोरन्यत्वात् सहप्रतिपन्नयोस्तिन्नयमो न भवेत् ?

तथा च वस्तुवृत्त्येव तर्दभेद्व्यवस्थिते: ।
कथमुक्तमिदंम् "मूढः तयारेवयं व्यवस्यति" ॥ [प्र० वा०२।१३३]
दर्शनाभेदत: स्पाष्ट्यं विकल्पे तत्त्वतो भवेत् ।
"न ैविकल्पानुविद्धस्य" इत्यादि "तज्जडकल्पितम् ॥८९३॥
ैतद्वेद्यमपि सामान्यं वस्तु सत्स्यात्स्वलच्मवत् ।
"वैतद्वस्त्वभिधेयत्वात्" इति तन्मुग्धभापितम् ॥८९४॥
विकल्पधर्मयोरेवमभिलाष्येतरात्मनोः ।
सहोपलम्भादेकत्वे विकल्पो नावकल्पते ॥८९५॥

तथा हि—न 'तस्याभिलाप्येकस्यभावस्य स्वतो वेदनम्; 'तस्यानभिलाप्यस्य तत्रा सम्भवात्, अभिलाप्यस्यानभिलाप्यस्पानुपपत्तेः । अभिलाप्यमेव 'तद्पीति चेत् ; न तर्हि १५ प्रत्यक्षम्, 'तस्यानभिलाप्यस्येवाभ्यनुद्धानात् । तृतीयं तु प्रमाणं भवेत् अलिङ्गज्ञत्वेनानुमानेऽप्यनन्तर्भावात् । तत्रश्च 'प्रमेयद्वेविध्यात्' इति व्यभिचारी हेतुर्भवेत्, प्रमाणद्वेविध्याति-क्रमेणापि भावात् । 'नाप्ययमनभिलाप्यस्यभाव एव ; '''अभिलाप्संसर्ग'' [ न्यायवि० ए० १३] इत्यादेनिविषयत्वापत्तोः । अभिलाप्याकारिवपयं स्ववंतत् कथं तद्भावं निविषयं न भवेत् ? 'आरोपिततदाकारिवपयत्वात्र दोप इति चेत् ; न ; आरोपकस्याभावात् । २० विकल्प 'अप हि आरोपकारी, तस्य चोक्तन्यायादसम्भवे स्तः क्वित्कस्यचिदारोपणिभिति विकल्पविकलं सकलं जगङ्गवेदिति कथमनुमानं यतः सहोपलम्भिनयमादित्यसाधनाङ्गतया नियहाधिकरणं न भवेत् ? यदि पुनर्विकल्पाविकल्पयोर्विकल्पधर्मयोः अभिलाप्येतराकारयोर्वा सत्यिप सहोपलम्भिनयमे नाभेदः; कथं तदा तस्य गमकत्वं व्यभिचारात् ? तदेवाह—'विकद्ध-स्वात्' इति । विकद्धत्वं विपश्चित्रस्वीञ्चतत्वं तस्मादिति ।

१ युगपद्युत्तिः । २ "सक्छिविकत्यगंहारे सुगतावस्थायामिरयर्थः"—ता० दि० । ३ "केवलस्येति अत्रापि सम्बन्धनीयम्"—ता०दि० । ४ "पिहिते कारागारे"—ता०दि० । ५ सहोपलम्भिनयमः । ६ केवलस्य वि—आ०,ब०, प० । ७ सहोपलम्भिनयमः । ८ तद्मेदे व्यवस्थिते आ०, ब०, प० । निर्विकत्यसिवकत्पयोरभेदव्यवस्थितेः । ९ प्र०वा० २।२८३ । १० "सिवकत्यकस्य विकत्मक्तानस्येत्यर्थः"—ता०दि० । ११ तज्ज जिल्प—आ०,ब०,प०। १२ विकत्पत्तानवेद्यम् । १३ तत् सामान्यमवस्तु । प्र०वा०२।११ । १४ विकत्पस्य । १५ स्वरंवेदनस्य । १६ —हप्तत्वानुपपत्तः—आ०,ब०,प०। १० स्वतो वे र्नमपि । १८ प्रत्यक्षस्य । १९ "प्रमेयद्वैविध्यात् प्रमाणद्वैविध्यम्"—ता० दि० । २० विकत्यः । २१ "अभिलापसंसर्गयोग्यप्रतिभासप्रतीतिः कत्पनाः"—न्यायवि० । २२ कत्पितं-अभिलाष्याहार । २३ एव व्यवहारोप—आ०, ब०, प० ।

ધ

१०

२५

एतेन यत्परस्य मतम्-"न नीलतज्ज्ञानयोरेकत्वं तिश्वयमेन साध्यते अपितु उभ-योरपि चेतनत्वेनाविशिष्टत्वम्" [ ] इति ; तदपि प्रत्याख्यातम् । तथा हि-

यथैव तन्नियामेऽपि मनसोरविकल्पता ।
एकस्यैव विकल्पत्वं अपस्यैव न तूभयोः ॥८९६॥
नीलतञ्ज्ञानयोरेवं तञ्ज्ञानं चेन्न नीलकम् ।
तद्भिन्नं तु तञ्ज्ञानमिति भेदो दुरुत्तरः ॥८९७॥
अचेतनत्वात्संवित्तेनीलं चेतनमेव चेत् ।
अन्यतस्तर्हि <sup>४</sup>तचित्त्वं साध्यं तिन्नियमो वृथा ॥८९८॥
यथा चाचेतनस्यापि वित्तिः सम्भवति स्फुटम् ।
तथा निवेदितं पूर्वं तित्कमन्न <sup>६</sup>प्रयस्यते ॥८९९॥

किञ्चेदं ँनीछं तज्ज्ञानक्क, ययोस्तित्रिर्यमादभेदसाधनम् ? निरंशपरमाणुरूपिमिति चेत्; न; वक्ष्यमाणोत्तरत्वात् । यदेव प्रिसिद्धमिति चेत्; न; तस्य नानावयवसाधारणस्या-वयविसिद्धिभयेनानभ्युपगमात् । अभ्युपगमेऽपि न सिद्धो हेतु; नर्त्तर्भो पदयतस्तिद्वषयस्य परेण परिज्ञानेऽपि तज्ज्ञानस्यापरिज्ञानात् । तद्विपयस्यापि परेण कथं परिज्ञानमवगतम् ? १५ रोमहर्षादेस्तत्कार्यस्य दर्शनादिति चेत्; न; तस्य तदेकविषयकार्यत्वस्यानुपायत्वेनासिद्धेः, अनुमानाच्च तत्समानस्यैव परेण परिज्ञानं शक्यपरिकल्पनं न तस्यैव, तस्य सामान्यविषयत्वातः।

श्रापि च, रोमहर्पादिकार्यदर्शनात् स्वपरयोरेकविषयस्ववदेकसुत्वादिस्वमिष भवेत , भिन्न सुखादिस्वे भिन्नविषयस्वस्थाप्यनिवारणात् । देशभेदात् कथं सुखादेरेकस्वमिति चेत् ? नं "एक वे तहेशभेदस्यैवासम्भवात् । कितः कथं भिन्नदेशो रोमहर्पादिरिति चेत् ? नं अविरोधात् । अन्यथा एकस्माद्विपयादिष कितः कथं भिन्नदेशो रोमहर्पादिभेदाच सुखादेभेदे याह्यस्यापि सै किन्न स्याद्विशेषात् ? ततो यथा भिन्नादेव सुखादे खपरयोः रोमहर्पादिः तथा याह्याद्पीति न तदर्शनाद् खविषयस्य परवेद्यस्वं शक्यविधानं यतो हेतोरिसद्धत्विमिति । तदुक्तम् —

''अन्येन वेदनं चैतत्कुतोऽवसितमात्मना । तत्कार्यदर्शनाचैतत्कार्यत्वस्याप्रसिद्धितः ॥ अनुमानस्य सामान्यविषयत्वस्य वर्णनात् । स एव दृश्यतेऽन्येनेत्येतदेव न सिद्ध्यति ॥

१ सहोपलम्भिनियमेन । २ सहोपलम्भिनियमेऽपि । ३ परस्य न तूभ-आ०, ब०, प० । ४ नीले चेतन-त्वम् । ५ सहोपलम्भिनियमः । ६ प्रसञ्यते आ०, व०, प० । ७ नीलञ्च ज्ञानञ्च आ०, व०, प० । ८ सहोपलम्भिनियमात् । ९ व्यवहारप्रसिद्धम् । १० नर्तकीक्षणस्य । ११ रोमहर्षादेः । १२ अनुमानस्य । १३ प्रतिपन्नोः । १४ स्व-परप्रतिपन्नोभिन्नदेशवर्तित्वात् । १५ एकनैतदेश-आ०, व०, प० । १६ अभिन्नदेशात् सुखादेः । १७ भिन्नदेशीयरोमहर्पायभाव । १८ भेदः । १९ –त्वसुक्तमिति आ०, व०, प० ।

ų

यथा च रोमहर्पादिकार्यदृष्टेस्तदेकता ।
तथा सुखादेरेकत्वं तत एव प्रसिद्ध्यित ॥
अन्यदेव सुखं तस्य प्राह्ममप्यन्यदस्तु तत् ।
देशभेदात्सुखादीनामन्यत्विमिति चेन्मितिः ॥
एकत्वे देशभेदोऽपि कथं सिद्ध्यित तच्चतः ? ।
तत एव सुलादन्ये रोमहर्पाद्यां न किम् ? ॥
अन्यत्वाद्रोमहर्पादेः सुखस्य यदि भिन्नता ।

अन्यत्वे ग्राद्यमप्यन्यदिति बसाञ्च गृद्यते ? ॥" [प्रव्यार्तिकाछ० ३।३२१]

इति चेतु : असारमेतत् : एवं परार्थानुमानस्य व्यापत्ते: । तत्खळ अस्वहण्टार्थ-प्रकाशनम् । स्वटष्टस्य वादिप्रतिपन्नस्य त्रिरूपिछङ्गस्य परेणापरिज्ञाने कथं तं प्रति तँत्प्रकाशन- १० मर्थवत , जायन्यं प्रति रूपप्रकाशनवत् ? तद्यमन्यतरुसिद्धः सहोप्रस्मिनयमः प्रकाशित-स्यापि परेणापरिज्ञानान् । तत्समाजस्य परिज्ञानादरोप इति चेन : न : स्वतस्तत्परिज्ञाने तत्प्रकाशनवैफल्यान् । ततस्तत्परिज्ञानभिति चेन् ; न ; अपरिज्ञातस्य प्रकाशनासस्भवात् । परिज्ञानेऽपि तद्वस्थं तद्वौफल्यम् । यादिपरिज्ञातस्येति चेन् ; न ; दत्तोत्तरस्यान् , तत्रापि परेणापरिज्ञानान् । पुनरिप तत्समानस्य तेन परिज्ञानिमति चेन् ; न ; 'स्वतः' इत्यादेरनु- १५ बृत्तोरव्यवस्थापत्तोश्च । न च तत्रेव धार्विण्यपरस्तन्नियमोऽस्ति "तद्वतिवेदनात् , अप्रतिवेदितस्य च ज्ञानस्वभावत्वानुपपत्तेः । धर्म्यन्तरे विद्यत एयेति चेत् : तस्याप्यप्रतिपन्नस्य कथं प्रकाश-नम् ? स्वयं दृष्टार्थत्रहणिवरोधात् । प्रतिपन्नस्येति चेत् ; न ; दृत्तोत्तरत्वात् । तत्रापि तद्परस्य तरसमानस्य तेन परिज्ञानभिति चेत : न : 'खतः' इत्यादेर्दात्रात । एकत्र च धर्मिणि तन्नियम-भेदाभावात् । पुनरिव धर्म्यन्तरे तद्धेदकल्पनायां स एव प्रसङ्घः तस्यार्पात्यादिरँव्यवस्था च । २० तद्धर्मिगतस्तन्नियमा व्यवहारादेक एव ततस्त्रस्यैकत्र प्रकाशनमेव अन्यत्रापि प्रकाशनमिति चेत् ; न ; एकत्र परिज्ञानस्यैवान्यवापि परिज्ञानत्वव्रमङ्गात् । तत्तः किम ? अन्यतोऽपि किम् ? साध्यप्रतिपत्तिरिति चेत् ? ततोऽध्येकार्धपरिज्ञानमेत्र । ततस्तत्परिज्ञानमपरिज्ञानमेत्रीते चेत् : न : ततः साध्यप्रतियत्तरिप तद्यतिपनित्वायत्ते: । भवत्वेवं परस्येव "तत्यतिपत्तिमतोऽभावा-दिति चेत् ; न ; तद्मावेऽस्यापि वचनस्य वैयर्थ्यात । इद्मपि मा भूदिति चेत ; न ; २५ अत्राप्येत्रं प्रसङ्गात् । पुनरेवमभिधाने अनवर्ग्यादोपात् । ततो दूरप्रसारितस्यापि शब्दस्य परार्थत्विनयमान् कथं तद्मायः ? सर्वोऽपि परम्य प्रत्यक्षादेव ैतत्प्रतिपत्तिः न प्रकाशिताल्जिङ्का-दिति चेत् ; कुत "एतत् ? परस्य प्रह्मक्षं नीइतञ्ज्ञानाभेद्विपयं प्रत्यक्ष्त्वात् अस्मत्प्रत्यक्ष्र-

१ विषयस्य एकता । २ अभिजदेशात् । ३ "तत्र परार्थानुमानं स्वदृष्टार्धत्रकाश्चामोस्याचार्यायलक्षणम्"- प्र० वा० म० ४।१ । ४ त्रिरूपिळङ्गप्रकाशनम् । ५ अपरस्य सहोष्टम्मनियमस्यानुपळम्मात् । ६ -दिर्नवस्था च भा०, व०, प० । ७ -प्रतिपत्तितो न मा-भा०, व०, प० । ८ -स्थानदो-आ०,व०,प० । ९ नीकतज्ज्ञाः नाभेदप्रतिपत्तिः । १० एव तत् आ०, व०, प० ।

विदित चेत् ; कथिमदं द्विष्टकामित्वं स्वपरयोरेकविपयत्वभयान्न परार्थानुमानिमध्यते, तदेव च पोष्यते इति । ततो दुरितक्रममेव परिविपयस्य परेण परिज्ञानं विदर्शनस्य च । हदयते हि सामग्रीवशात् परदर्शनस्य प्रतिपत्तिनं तिद्विपयस्य 'पदयत्तयमास्ते स तु न ज्ञायते यं पद्मयिते' इति व्यवहारदर्शनात् । कथं पुनर्दर्शनस्येव परिज्ञानं न तिद्वपयस्यति चेत् ? न ; तत्रैवे पत्सामग्र्याः प्रतिवन्धात् । सामग्रीतस्तद्परिज्ञानेऽि विद्युमितादर्शनात्तत्परिज्ञानं विस्य हदय-शून्यस्यासम्भवात् , भ्रान्तस्याि केशोण्डुकादौ सत्येव हदये भावात् केवलं स तत्र मिथ्या, सत्यज्ञाने तु तथ्य इति विभाग इति चेत् ; भवतु नामेवम् , तथािप कस्तव परितोपः ? तथािप सहोपलम्भनियमस्याप्रसिद्धेः । न हि सामग्रीतो दर्शनस्येव ततोऽिप विपयस्येव प्रतिपत्तौ तिन्नयमः । ततो दुरालाप प्रवायम् अन्येन वेदनं चेतत् इत्यादिः । असाधारणत्वे विपयस्य विपयस्य वेयर्थ्यापत्तेः, प्रकाशितस्यािप परेणापरिज्ञानात् , अपरिज्ञातस्य च पाराध्यातुपपत्तेः । किङ्गवत्तत्समानपरिज्ञानाददोप इति चेत् ; न ; तस्यातद्वचनत्वेनं सत्यिप तद्दोपे तिन्नप्रहाभावप्रसङ्गात् । तद्वचनमेवेति चेत् ; न ; तद्दपरिज्ञाने तत्वप्रस्वतापरिज्ञानात् । तत्परिज्ञाने तु कथमसाधारणत्वं विपयस्य स्वपरप्रतिपत्तिथिपयस्य वित्रवानुपपत्तेः । तद्यं साधारणतां वचनस्य प्रतिपद्यमानो नीलादेरेव किन्न प्रतिपत्तेत ?

१५ यत्पुनरत्र चोद्यम्—"यदि च साधारणत्यं प्रतिभाति त्यया दृष्टं न वेति किमिति प्रश्नः ? प्रमाणान्तरसंवादार्थः । यदि प्रत्यक्षाच्च प्रत्येति वचनाद्यि नेव प्रत्येष्यति । 'तैत्द्यि स्वप्नतिभासमेव स्च्यति त्वं प्रति (त्वत्प्रति) भासितं मम प्रतिभाति इति । 'तेनापि पृष्ट्वेव ज्ञातव्यं तत इतरेतराश्रयदोपः । यच प्रत्यक्षेण न प्रतिपन्नं तत्कथं वचनात्प्रत्यतव्यम् ? न हि प्रत्यच्चेऽर्थे परोपदेशो गरीयान्" [प्र० वार्तिकाल० ३ । ३ ३ १] इति ; तदपि व्याकुलिचत्तामलङ्कारकर्जु रावेद्यति ; वचनसाधारणत्येऽपि प्रसङ्गात् । तस्यापि प्रत्यक्षतः प्रतिभासे किमित्ययं प्रदनः त्वयापि 'श्रुतं न वेति ? कदाचिद्दर्शनम्यापि भावात् । तददर्शने कथं तत्साधारणत्वं दर्शनापेश्वत्वात्तस्येति ' चेत् ; कथं वचनस्याप्यश्रवणे 'तत्त्वं तस्यापि श्रवणापेश्वत्वात् । श्रवणयोग्यतयेति चेत् ; न; परत्रापि दर्शनयोग्यतया भवेत् । दर्शनाभावे सेव कथं कार्यानुमेयत्वात्तस्या इति चेत् ; न; कदाचिद्दर्शनस्यापि भावात्, इत्थमेव वचनेऽपि तत्रवन् स्थापनोपपत्तेः । ततो न प्रत्यक्षप्रतिपत्र एव साधारणाकारे प्रमाणान्तरसंवादार्थः ' प्रदनः, किन्तु तस्यैव परदर्शनविशिष्टस्यप्रतिपत्तये । ततो न युक्तमुक्तम्—'यदि प्रत्यच्चात्' इत्यादि तथा 'तेनापि' इत्यादि । परस्परप्रदनमात्रात्तत्वित्तरस्तिपत्त्रस्त्रमम्युपगमात्। न च प्रत्यक्षाद्विपत्रस्यैव

१ परदर्शनस्य । २ परदर्शन एव । ३ सामध्यनुमितात् । ४ दर्शनिविषयपरिज्ञानम् । ५ दर्शनस्य । ६ दर्शनस्य । ७ विषयः । ८ सह्वोपल्डम्भनियमः । ९ लिङ्गनत् अमानेन परि-आ०, ब०, प० । १० वचनस्य विषयप्रतिपादकत्वाभावेन । ११ विषयापरिज्ञाने । १२ असाधारणत्वानुपपरोः । १३ वचनमिष । १४ तथैव प्र- आ०, ब०, प० । १५ श्रुतं तदेवेति आ०, ब०, प० । १६ साधारणत्वस्य । १७ तर्वस्यापि आ०, व०, प० । साधारणत्वम्य । १८ योग्यतायाः । १९ -रसंभवादयार्थः आ०, ब०, प० ।

वचनास्त्रतिपत्तिः, न च तत्र वचनस्यागरीयम्त्वं विशिष्टरूपप्रतिपत्त्यर्थतया तत्त्वोपपत्तेः । अत इदमप्यसङ्गतम् ; 'यज्ञा' इत्यादि । यच्चेदमन्यन् -

"प्रत्यत्तस्य प्रमाणत्वे वचनस्य प्रमाणत्वं (ता) ।

वचनस्य प्रमाणत्ये प्रंत्यत्तस्यंत्यसाध्यदः ॥" [प्रव्वार्तिकालः ३।३३१]इतिः तत्र युक्तं 'प्रत्यत्तस्य' इत्यादि , राति प्रत्यक्षसंवादे वचनप्रामाण्यस्य लीलागम्यत्वात् ; ५ 'वचनस्य' इत्यादिकं तु अयुक्तम् ; तत्संवादिनरपेक्षस्यैव प्रत्यक्षस्य सा(असा)धारणाकारे प्रामाण्यात् , तस्य च भवतोऽपि प्रसिद्धत्वात् , अन्यथा वाग्व्यापारवैयध्यापत्तेरिति निवेदनात्। ततः स्थितं विषयविषयिणोरेकस्य अन्यतरस्यापिज्ञानेऽपि परिज्ञानादसिद्धः सहोपलम्भनियमः, ततश्च न नीलतद्वियोरभेद इति ।

स्यादाकृतम्—भवत्ययं प्रसङ्गो यदि योगपद्यं सहश्चद्ययार्थः, न चैवम् , सस्यैकार्थत्वात् । १० द्रयते च तस्य विद्यंत्व्यम् , यथा सहोद्दर इति । तद्यमर्थः—सह एकस्य उपलम्भः , तस्य नियमः 'ज्ञानस्येव नार्थस्य' इत्यवधारणं तस्मादिति ; तन्न ; ज्ञानवन्नीलादेरप्युपलम्भात् । तदेवं ज्ञानमिति चेत् ; न ; तद्व्यस्येव तस्य 'अहम्' इति प्रतिवेदनात् । अहमित्यिप नीलाः चेव प्रतिवेदन इति चेत् ; न ; तस्य पीतादावभावप्रमङ्गात् । नीलवद्व्येदव तत्र तदिति चेत् ; कृत एतत् ? पीर्वापये प्रमाणाभाव।दिति चेत् ; न ; अन्यत्वस्याप्यपरिज्ञानप्रसङ्गात् । १५ न हि पूर्वापरयोरेकेनाऽप्रहणे 'पूर्वस्मादिदमन्यत्' इति सुपरिज्ञानम् । कृतश्चित्परिज्ञाने वा तदेकत्वपरिज्ञानमिप स्यादविशेषात् । ततो न नीलाचेव ज्ञानमित्यसिद्धं एकोपलम्भनियमः ।

सिद्धस्यापि किं तस्य साध्यम् ? नीलतिद्धियोरेकत्विमिति चेत्; न; तद्दर्शनस्यैवं हेतुत्वात्। तदेकत्वव्यवहार इति चेत्; कस्तिहि वंतव्यवहारो नाम ? तिन्नश्चयस्तद्भिधानञ्चेति चेत्; न; निश्चयाभिधानविपयस्यैव हेतुत्वात् नैकोपलम्भनियमो हेतुः।

पृथगुपलम्भाभाव इति चेत् ; कुतस्तत्प्रतिपत्तिः ? प्रत्यक्षादिति चेत् ; न ; प्रति-वन्धाभावात् । तादात्भ्यं प्रतिबन्ध इति चेत् ; न ; प्रत्यक्षस्य <sup>१3</sup>तद्वदभावत्वापत्तोः, हेतोर्वा प्रत्यक्षवत् भावकृपत्वोपनिपातात् । तदुत्पत्तिरिति चेत् ; न ; अभावस्य सकल्झक्तिविकल-तया कारणत्वानुपपत्तेः । न चाकारणस्य प्रतिपत्तिः, "नाकारणं विषयः" [ ]
<sup>१४</sup>इत्यस्य विरोधात् ।

नाष्यनुमानात्तत्परिज्ञानम् ; प्रत्यक्षाभावे तद्नवतारात् , लिङ्गाभावाश्व । तिष्ठ लिङ्गं न भावरूपम् ; तस्य प्रत्यक्षवत् तत्राप्रतिबन्धात् । न चाप्रतिबन्धस्य लिङ्गत्वम् ; तादात्म्यादिलिङ्गप्रतिबन्धकल्पनावैफल्यापत्तेः । नाष्यभावरूपम् ; तत्रापि 'कुतस्तःप्रतिपत्तिः'

१ प्रत्यक्षस्येत्यसंविदः"-प्र० वार्तिकाळ०। २ सहप्राब्दस्य। ३ एकार्थत्वम्। ४ नीलायिषि। ५ ज्ञानस्य। ६ अहमिति प्रतिवेदनस्य। ७ अहमिति प्रतिवेदनम्। ८ एकस्यैव प्रतिवेदनस्य क्रमशः नीळवत् पीतादौ सम्भवे। ९ "पुनः स ( भदन्तगुभगुप्तः ) एवाह्-यदि सहशब्द एकार्थस्तदा हेतुरसिद्धः ""-तस्वस॰पं॰प्र०५६८। अक॰टि॰प्र०१५९। १० एकत्वोपलम्भस्यैव हेतुत्वे असिद्धत्वमिति भावः। ११ व्यवहा-आ॰,व०,प०। १२-त्वात् तक्षेको-आ०,व०,प०। १३ पृथगुपलम्भाभाववत्। १४ द्रष्टव्यम्-प्र०२९८टि०१०।

इत्यादेः तादात्म्यादिपर्यन्तस्योपनिपातात् । पुनरभावरूपतहिङ्गपरिकल्पनायां चक्रकदोषाद-नवस्थापत्तेश्च । तन्नानुमानादपि <sup>१</sup>तत्परिज्ञानमित्यज्ञातासिद्धत्वादहेतुरेवायम् ।

कथं वास्यानर्थस्य हेतुत्वम, ''अर्थो हार्थं गमयति" [ ] इत्यस्य विरोधात्। संवृत्यार्थं एवार्यं परमार्थतः कृतकत्वादेरप्यर्थाभावात्। न हि निरंशे परमार्थतः कृतकत्वम-५ नित्यत्विभित्यादिसाध्यसाधनभूतमर्थद्वयं सम्भवतीति चेत्; आस्तां तावदेतत्। तन्नायमिष हेतुरसिद्धंत्वात्।

युगपदुपलम्भ एवास्तु हेतुरिति चेत्; नः तस्यापि विपँक्षेणाविरोधात् । अविरोधे गवाश्वादो किन्न तंदुपलम्भ इति चेत् ? अभेदेऽप्येकाणुमात्रे किन्न स्यात् ? स्वहेतुतस्तथातु-त्पत्तेरिति चेतः; नः इतरत्रापि रामानत्वातः, गवाश्वादेरपि ततस्तथानुत्पत्तेः । ततो यत्र स्वहेतु- सामध्यं तत्र भवत्येव भेदेऽपि तदुपलम्भ इति सिद्धं सन्दिग्धव्यतिरेकत्वम् । ततः सूक्तम् सन्दिग्धव्यतिरेकत्वम् । ततः सूक्तम् सन्दिग्धव्यतिरेकत्वतः इति , तथा सन्दिग्धान्वयत्वतः इति च, व्यतिरेकसन्देहे अन्वयसन्देहस्याप्यावद्यकान् (कत्वातः) ।

यत्पुनर्द्धिचन्द्रादिवदिति निदर्शनम् ; तदिष न शोभनम् ; साध्यविकल्लात् । न हि द्विचन्द्रादेस्तज्ज्ञानादभेदः, साकारवादप्रतिविधानात् । परस्परं तदाकारद्वयस्याभेद इति चेत् , १५ नः तत्रापि यथाप्रतिभासं भेदस्यैव भावात् । यथातत्त्वमभेद एव एकस्यैव चन्द्रमसो द्विरूप-तयोपलम्भादिति चेत् ; नः अन्यथास्यातेरिप प्रतिविधानात् । तत इदं कारणदोपवशादाकार-द्वयर्भसदेवावभासमानं यथाप्रतिभासंभिन्नमेवेति सिद्धं साध्यवैकस्यम् , अनश्चानुदाहरणमिति ।

[यत् ] पुनरेतत् परमाणुमात्रमेव "नीलत्ब्ह्ञानादिकं तत्र च कहिपत एव साध्यसाधनभेदः परमार्थतो नित्यत्वाद्यनुमानेऽपि तर्दभावात् इति; तद्पि न साधीयः; परिकिष्पताद्धेतोस्तत्त्वतः साध्यसिद्धेरसम्भवात् , अन्यथा तत एव भेद्स्यापि ताद्दर्शस्य सिद्धिप्रसङ्गात् । तथा हि— यथोः सहोपल्रम्भनियमस्तयोभेदो यथा सुगतेत्रस्योः तित्रयमद्यच नीलत्ब्ह्ञानयोरिति । सुगतोपलम्भसमये हि तद्न्यस्यानुपल्रच्धावभाव एव स्यात् सुगतस्यात्यन्तिकत्वात् । "तिष्ठन्त्रयेव पराधीनाः" [प्रव्वाव ११२०१] "इत्यादिवचनात् । न च तद्न्याभावे "तस्यापि सम्भवः, तस्य जगद्धितैपिणो जगद्भावेऽनुपपत्तेः, अन्योपल्रम्भे च सुगतस्यानुपल्रच्धो "तद्वि- कलं जगद्भवेत्, संसारिप्रवाह्म्याप्यपर्यन्तत्वात् । न चेदं पथ्यं भवताम् अनुमानसुद्राभेदापत्तेः, व्याप्तिपरिज्ञानस्य तदायत्तत्वात् , "न च सम्बन्धो व्याप्यसर्वविदा ग्रहीतुं शक्यः" [प्रव वार्तिकाल् ११२] इत्यलङ्कारवचनात् । सर्वविद्स्तब्ज्ञाने कथिमतरस्यानुमानमिति चेत् ? इदमिप भवानेव प्रष्टन्यो य एवं ब्रुते । तद्गित " तयोस्तिन्नयम इति न साधनवैक्रय-

१ तत्प्रतिज्ञा-आ०, ब०, प०। २ पृथगुपलम्भाभावः । ३ -त्याद् युगपदुपलम्भयदुपलम्भ-प०। -त्वाद् युगपदुपलम्भवत् युगपदु-आ०, ब०। ४ भेदेन । ५ युगपदुपलम्भः । ६ -मसदिवावभा-आ०,ब०,प०। ७ मीलपीतज्ञःना-आ०,ब०,प०। ८ साध्यसाधनमेदाभावःत् । ९ तात्विकस्य । १० ''अकल्पकल्पागङ्ख्येयभावना-परिवर्द्धिताः । तिष्ठन्त्येव पराधीना येपां तु महती कृपा॥''-अभिस् ० ए० १३४ । ११ सुगतस्यापि । १२ सुगतशुन्यम् । १३ सुगतेत्रयोः सहोलम्भनियमः ।

मुदाहरणस्य । नापि साध्यवैकरुयम् अभेदे संसारिणि सुगतत्वस्य सुगते च संसारित्वस्यान-भिमतस्य प्रसङ्गात । संसारीतरिवसाग एव नाग्ति संविद्द्वैतस्येव तन्वतो भावात तत्कथं तस्योदाहरणत्वभिति चेत् ? कथभिदानीं तैदभेदानुमानं तद्द्वैते धिमहेतृदूहहरणविभागाभावात , अनुमानस्य च तन्मृत्रत्वात् । तदिषि मा भूदिति चेत् ; न तिर्हि भवानस्माकं प्रतिवादी तद-नुमानवादिन एव तैस्वात् , तैन चास्यातिप्रसङ्गस्य दुष्पिरहरत्वादिति कथमतो न भेदिसिद्धिः ? ५

तद्यं प्रतिपक्ष्मनपाकुर्वत एव कल्पिनाद्धेनो: साध्यमिद्धं तात्त्विकीमन्विच्छन् कथ-मिव प्रज्ञावन्तमात्मानं प्रेक्षाबद्धाः प्रकटीकुर्यान<sup>४</sup>, यदि केनापि निष्ठुरहृदयेन विप्रलब्धो न भवेन् । तदेवाह—

> साध्यसाधनसङ्कलपस्तन्वतो न निरूपितः । परमार्थावताराय द्धतश्चित्परिकल्पितः ॥८८॥ अनपायीति विद्वत्ताकातमन्याञ्गंसमानकः । केनापि विप्रत्तव्योऽयं हा ! कष्टमकृषात्कृना ॥८९॥ इति ।

साध्यं नीलनब्ज्ञानयोरभेदः साधनं सहोपलम्भिनयमः , तयोः सङ्कल्पः समर्थनं स तत्त्वतः निरंशत्वस्तु समाश्रित्य न निर्म्हिपतः न स्थापितः, निरंशत्वे साध्यादिधर्मभेदस्य, तस्मिश्च निरंशत्वस्यासम्भवादिति भावः । कीदशस्ति स इत्याद-परिकल्पितः १ अध्यारोपितः । कृतः परिकल्पितः १ कुतःश्चिद्धिकल्पवृद्धिवलात् । किमर्थम् १ परमार्थावः नाराय परमार्थस्य नीलतब्ज्ञानाभेदस्यायतारः प्रतिपाद्यवेतसि प्रवेशनं तस्मै इति । कृतः पुनः परिकल्पितस्य तद्वतारार्थत्व(त्वम् १) इति चेत् १ अभनपायी अन्यभिचारी यत इति । न द्यपरिकल्पितस्यापि न र्थंत्वम् अन्यभिचाराद्व्यतः तस्यै । परिकल्पितेऽपि भावे कथं तस्यापि न तद्र्यंत्वमिति मन्यते । अत्र दृषणम् इति एवं विद्वत्तां प्रज्ञात्रललाम् आत्मिन २ स्वरूपं आद्यासमानतः ''न्यायमार्गतुलाहृद्धं जगदेकत्र मन्मितः' [ ] इत्याद्वित कुत्सितमाशंसमानः अयं प्रसिद्धो धर्मकीत्तिः केनापि दिङ्नागादिना विप्रलब्धो विद्वतः । कीत्रशेन १ अकृपालुना निष्कृपेण । सङ्गप्य परवञ्चकत्वासम्भवात् । वञ्चक्तवञ्च तस्यासत एव तत्मञ्चल्पस्योपदेशात् । कल्पनया सन्नेवासौविति चेत् ; नः, तस्या प्रव साध्यसाधनोभयवर्मपरामर्शद्धयात्मनो निरंशवस्तुवादेऽनुपपत्तेः । तस्या अपि कल्पनयोपपत्ता- २ व्यवयक्षापत्तेः । ततो न तात्त्वकस्तत्सङ्कर्पो नापि सांवृत इति कथं तदुपदेशी न वक्चको

१ नीलतिद्धियोरमेदानुमानम् । २ प्रतिवादित्वात् । ३ दुष्पिश्वार-आ०, ब०, प० । ४ -र्यादपि च यदि-आ०, ब०, प० । ५ निरंशं वस्तु आ०, ब०, प० । ६ परमार्थावतारार्थत्वम् । ७ अध्यभिचारस्य । ८ ''न्यायमार्गतुलाहढं जगदेकत्र यन्मतिः । (हेतु० वि० पृ० १) इत्यनेन अर्चटेन धर्मकीर्तिस्तवनं कृतम् । अनेन ज्ञायते यन् धर्मकीर्तिनापि कस्मिश्चिद्धन्थे 'न्यायमार्गतुलाहृढम्' इत्यादिभिरेत्र स्वस्तवनं कृतम् । ९ सङ्कल्पः । १० कृत्वनाया एव ।

8.

दिङ्नागादिः ? कथं वा तत्त्रामाण्याद्सन्तमेव तमनपायिनं प्रतिपद्ममानो न विष्रस्रवधो धर्म-कीर्त्तिः ? काल्पनिकस्य च तत्सन्त्वस्य प्रतिक्षेपात् । अप्रतिक्षेपेऽपि कुतस्तस्य तँदनपायित्वं प्रति-बन्धस्य तान्त्रिकस्याभावात् , कल्पितस्य विपक्षेऽध्यविद्योपात् । तस्माद्सन्तमसाध्यप्रतिबन्धञ्च तमनपायिनं प्रतिपद्ममानो विश्वत एवायम् , अतश्च यदस्य विद्वनाशंसनं तद्पि कुत्सितमिति ।

> साध्यसाधनसङ्कल्पवस्तुतत्त्वं न वेत्त्ययम् । वर्णयत्यपि तद्वित्त्वं मूढत्वं किगतः परम् ॥९००॥

शास्त्रकार: पुनरत्र विषादमावेदयन्नात्मनि कारुणिकत्वं प्रदर्शयति-'हा कप्रम्' इति-

अविद्योहासमुत्पदयन् दिङ्नागादी सुदुःखदम् । हा कष्टमिति देवोऽयं कृपाछुत्वाद्विपीदति ॥९०१॥

तस्मान्न कल्पितस्य तैन्नियमस्य सम्यग्हेतुत्वं यतो नीलतङ्ज्ञानयोरभेदः सिद्ध्येत् । कः पुनरयं नीलादिर्नाम यस्य तङ्ज्ञानभेदिनो विहर्श्यत्वं परिकल्येत ? परमाणु-सन्दोह इति चेत्; नः तत्र छायावरणादेर्श्यप्रयोजनस्यासम्भवात्। न हि परमाणवः छाया-विधायिनो विरत्नपरिमण्डलात्मनां छत्रादिरूपतानुपपत्तेः । अत एव न पततो जलादेराधार-स्वारिणः। कथं वा तत्रेकाकर्पणे नियममेनान्याकर्पणं भेदे तदनुपलम्भात् । नायं दोपो योग्यता-विशेषात्। हश्यते हि भेदेऽपि तैष्ठिशेपाद्यस्कान्ताकर्पणे लोहाकर्पणं तद्वत्परमाणुष्विप भवेत् । नापि तत्र छायावरणादेरप्यसम्भवः; योग्यतावलादेव तस्याप्युपपत्तेः, हश्यते हि तद्वलाद् बहुलिद्राणामिष घपकादीनां पतदम्भःप्रतिवन्धित्वमिति चेत्; स्यादेतदेवम्; यदि परमाणवः प्रतीयेरन्, न चैवम्, एक्रैकशः समुदायेन वा तत्प्रतिपत्तेपत्रितवेदनात् । न चाप्रतिपन्नेपु हृशन्तमात्राद् इदन्त्वम् अनिदन्त्वं वा शक्यव्यवस्थापनम् अतिप्रसङ्गात् । तन्न तैत्सन्दोहो नीलादिः । तदारव्योऽत्रयवीति चेत्; नः परमाणूनां निरपेक्षतया तदारम्भकत्वे पृथग्दशाया-मिष प्रसङ्गात् । संयोगसव्येपक्षाणां तत्त्वे संयोगो ययोकदेशेन, अव्यवस्थापत्तः । तदाह—

#### तत्र दिग्भागभेदेन षडंशाः परमाणवः । इति ।

तन्त्र तस्मिन् संयोगे दिश एव भागा दिरभागाः तैर्भेदस्तेन षडंशाः षडवयवाः परमाणवो भवेयुरिति शेषः । तथा हि-पार्श्वदिग्भागेषु चर्तुषु उपर्यधस्ताच व्यवस्थितैः परमाणुभिरभिसम्बद्ध्यमानस्य मध्यपरमाणोरवश्यम्भाविनः पडेकदेशाः तद्भावे प्रत्येकं तत्स-म्बन्धानुपपत्तेः । तथा च सुव्यवस्थितं निटात्वम्, सावयवत्वे विनाशस्यावश्यम्भावात् । कथं वा परमाणुत्वम्, सावयवस्य कार्यद्रव्यवत् स्थूल्स्वात् ? तद्वयवानां तद्यतिरेकादिति चेतः;

१-दिकः क-आ॰, ब॰, प॰। २ -स्य च प्र-आ॰,ब॰,प॰। ३ तदनुपायत्वं आ॰, ब॰, प॰। ४ सहोपलम्भिनियमस्य । ५ योग्यताविशेषात् । ६ परमाणुसमुद्यः । ७ "पट्केन युगपद्योगात् परमाणोः षडेश्वता । षण्णां समानदेशत्वातः पिण्डः स्यादणुमात्रकः ॥"-विज्ञप्ति । वि॰ पु॰ ७। चतुःश॰ पृ॰ ४८। तत्त्वसं॰ पृ॰ २०३।

कथमेवं 'तैस्तस्य सावयवत्वम् ? सम्बन्धादिति चेत्; नः तैरिपि दिग्भागभेदिभिरिभसम्बक्ता-मानस्य तस्य पुनः पडंशतापत्तेः । पुनः तदंशानां तद्यतिरेकपरिकल्पनायामनवस्थानं प्राच्य-दोपानितृत्तेः । न चापर्यवैसायिनस्तदंशाः प्रतीतिविषयाः । तन्नैकदेशेन तेषां संयोगः । सर्वा-दमनेति चेत् ; आह—

नो चेत्पिण्डोऽणुमात्रः स्यात् [न च ते बुद्धिगोचराः] ॥९०॥ इति । ५

नो चेत् न यदि पडंशाः परमाणव एकदेशेन संयोगस्याभावात् सर्वात्मनैव तदभ्युगमात्, तथा च पिण्डः परमाणुप्रचयः अणुरेव अणुमात्रः स्यात् भवेत्। दिग्भागभेदिनां
हि परमाणूनां सर्वात्मना मध्यपरमाणुना सम्बन्धे तद्नुप्रवेशस्यावदयम्भावात्। स एवैकोऽवशिष्यत इति मन्यते। तथा च न कार्यं तस्यैकद्रध्यस्यासम्भवात्, "[अ] द्रव्यमनेकद्रव्यं च
द्रव्यम्"[ ] इत्यभ्युपगमात्।

भवतु वा कथमपि संयोगः, स तु कथमप्रतिपन्नानाम्; अतिप्रसङ्गात्, अप्रतिपन्नाश्च परमाणवः प्रत्यक्षतस्तद्प्रतिनासनात् । तदाह—न च ते वृद्धिगोचराः इति । न च नैव ते परमाणवो बुद्धः अध्यक्षसंविदो गोचरा विषयाः स्थूटस्यैव स्तम्भा देस्तत्र प्रतिभासनात् । तथापि तत्कल्पनायाम् अव्यवस्थापत्तेः । अनुमानात्तिहे तत्प्रतिपत्तिः; तच्चेद्म्—विवादापत्रं तद्ब्रणुकं स्वतोऽल्पपरिमाणावयैवारव्धं कार्यत्वात् पटादिवत् । ये च १५ ततोऽल्पपरिमाणाः ते परमाणव इति चेत् ; न पटादेरेव 'परकल्पितस्याभावात्, निदर्शनत्वानु-पत्तेः। अभावश्च तस्य परिस्फुटमनवभासनात् । तदाह—

न चैकम् [एकरागादौ समरागादिदोषतः ।] इति ।

न च नेव एकम् अखण्डम् अवयवनिष्क्रान्तं <sup>33</sup>पटादि इति । 'कुतः' इति प्रक्रने 'न च ते' इत्यादि । न च तद्वुद्धिगोचर इति वचनपरिणामेन हेतुपद्मभिधातव्यम् । २०

हेत्वन्तरमाह-एकरागादौ समरागादिदोषतः इति । राग आदिर्थस्य चलनावरणादेः स तथोक्तः एकस्य प्रदेशस्य रागादिरेकरागादिस्तस्मिन् समः साधारणः प्रदेशान्तरस्य रागादिः स एव दोषस्तरमात्तत इति । एकत्वे हि शरीरादेः क्विचिद्रागादौ सर्वत्र तेन भवितव्यं रागादिमतः प्रदेशात्तदपरस्थानर्थान्तरस्वान् । न हि

१ पृथममूतावयवें: परमाणोः । २ स्वावयवें: । ३ अनन्ताः । ४ सम्बद्धेस्तत्तद्दनी—आ०, ब०, प०। प —िवशेषतः इति आ०, ब०, प०। ६ कार्यस्य । ७ "तथा छद्रव्यं द्रव्यमनेवद्रव्यं च द्रव्यमिति वचनव्याघातः । तथा हि न विद्यते जन्यं जनकं च द्रव्यमित्यद्रव्यम् । परमाण्नां जनकं नास्त्याकाशादीनां जन्यं नापि जनकमित्यद्रव्यम् , नित्यद्रव्यमिति यावत् । अनेकद्रव्यं त्वनेकद्रव्यं जनकमस्यत्यनेन स्वक्षेण द्विधमेवं द्रव्यमद्रव्यं नित्यमनेकः द्रव्यज्यं कार्यमिति । एकद्रव्यस्य च कार्यद्रव्यस्याभ्युपगमे व्याहतमेतद् भवतीति ।"—प्रश्च० व्यो० ए० २३६ । ८ —न्नं छ्य—आ०, ब०, प० । "तथा कार्याद्वपपरिमाणं समवायिकारणम् । तस्याप्यन्यद्वपपरिमाणमित्याद्यं कार्यनितिश्चयाणुपरिमाणराद्यमिति ज्ञायते ।"—प्रश्च० व्यो० ए० २२६ । "कार्यपरिमाणापेक्षया तद्वयवपरिमाणस्य लोकेऽल्बीयस्त्वप्रतीतेः यथ तस्यावयवः स परमाणुर्भविष्यति ।"—प्रश्च० कन्द० ए० ३१ । ९ —वयवकारणार्व्यं भा०,व०,प० । १० वरपरिक—आ०, ब०, प० । ११ घटादिति आ०, व०, प० ।

ंनिष्पर्यायं तत्रैव रागादिस्तदभावश्चोपपन्नो विरोधात्। ततः पाण्यादौ रागे चलने चावरणे च प्रदेशान्तरेऽपि तत्त्रितपत्तिः स्यात्, न चैवम्, तत्र तदभावस्यैव परिज्ञानात्। प्रदेशान्तर वद्वा पाण्यादाविष न तत्त्रितिः स्यात् ततः तस्यैकान्तेनाभेदात्। न चैवम्, पाण्यादौ तद्भावस्य प्रदेशान्तरे च तदभावस्य निर्विवादं प्रतिपत्तेः। भिन्न एव परस्परं प्रदेशाः प्रदेश्येव तद्भावस्य निर्विवादं प्रतिपत्तेः। भिन्न एव परस्परं प्रदेशाः प्रदेश्येव तद्भावस्य निर्विवादं प्रतिपत्तेः। भिन्न एव परस्परं प्रदेशाः प्रदेश्येव तद्भावस्य इति चेत् ; एवमिष प्रदेशगतश्चलनादिः प्रदेशिनं यदि नोपसपिति तत्रैव चलतः प्रदेशादचलतस्तस्य प्रविक्षानिः स्यात्। एवं रागादाविष । उपसर्पनिति चेत् ; न ; तत्रैव इतरेष्विष चलत एव तस्य परिज्ञानापत्तेः। एवं रागादाविष । न चैवम् । तन्न चलाचलादिः कश्चिदेकोऽवयवीति । तदुक्तम् —

"पाण्यादिकम्पं सबस्य कम्पप्राप्तेर्विरोधिनः ।
एकत्र कर्मणो[ऽ]योगात्स्यात्पृथिक्सिद्धिरन्यथा ॥
एकस्य चावृतौ सर्वस्यावृतिः स्यादनावृतौ ।
दश्येत रक्तो चैकस्मिन् रागो[ऽ]रक्तस्य वा[ऽ]गितिः ॥
नास्त्येकः सम्रदायोऽस्मात्" [प्र०वा० १।८६-८८] इति ।

अत्र यद्भासवैद्यस्य प्रस्तवस्थानम्- ''यत्तायन्नारत्येकोऽत्यवी तस्य पाण्यादिकम्पे सर्वसर्वकम्पप्राप्तेरिति ; तद्युक्तम् ; व्याप्तेरप्रसिद्धत्वात् । न हि यस्य पाण्यादिकम्पे सर्वकम्पप्राप्तिः तस्याभावः इत्यवं व्याप्तिः किच्छिह्हीता । नापि यस्य सत्त्वं तस्य न पाण्या
दिकम्पे सर्वकम्पप्राप्तिः इत्यवं व्याप्तिः परेण दृष्टा । न च दृष्टान्ताभावे स्वपन्नसिद्धौ परपन्निराकरणे वा कचिद्धेतोः सामर्थ्य दृष्टम् " [ ] इति ; तन्न युक्तम् ;
बौद्धमतानभिज्ञानात् । न हात्र वौद्धेन विशेष्यस्यवायविषनों निषेधः साध्यत्वेनाभिष्ठेतः , स्वयमिष व्यवहारप्रसिद्ध्या तस्याम्युपगमात् , अपि तु तिष्ठशेषणस्यकत्वस्येव तन्नेत विप्रतिपत्तेः ।
अत एव 'नास्त्येकः समुद्रायः' इत्युक्तम् , अन्यथा 'नास्ति समुद्रायः' इत्येवोच्येते ।
हेतुरत्र चरुच्छादिक्ष्पो विरुद्धधर्माध्यास एव, तस्यैव साध्यविपक्षे "तिष्ठिरुद्धधर्मप्रसङ्गापादन-

१ युगपत् । २ चलनादिपतीतिः । ३ प्रदेशिनः । ४ "न चेदिमिष्ठापाद्नं यीगानाम् तैरयुतिराद्ध्योः पृथक्सिद्धवनद्गीकारात्"—ता०िठः। ५ चलादिः आ०,व०,प० । ६ "पाण्यादिकम्पे सर्वस्य कम्पप्राप्तेः । यदि पाष्याद्योऽत्रयवा एवावयव्येकस्तरत्ता पाण्यादेः कम्पे सति सर्वस्य पाद्यदेरपि कम्पः प्रत्नोति । एव स्मिस्तस्मिन् कर्मणः
कम्पस्य विरोधिनाऽकम्पस्यायोगात् । अव्यावयवेभ्यो निष्नोऽत्रयवी । अतः एवकस्मिन्नवयवे कम्पमाने
नावयवानत्तरस्य कम्पः तदापि म्यारप्रधिवसिद्धरम्यथा अवयवात्यिवनोभेदे पृथकम्पमानादवयवादकम्पमानस्यावयिनः
समवेतस्य मेदेन तत्रेवावयवे सिद्धः स्थात् वस्त्रोदकवन् । अव्यानेदपक्षे एकस्यावयवस्यावृती सर्वस्यावृतिदव
स्यादिति प्रसतः । मेदपक्षमाधित्यानावृती चावयविनः स्वीकियमाणायामावृत एवावयवेऽनावृतोऽसी दृश्वेति प्रसतः ।
अथानेदपक्षे रक्ते चेकस्मिन्नवयवे सर्वत्रावयये रागो दृश्येतिति प्रसतः । मेदपक्षे तु रक्त एवावयवेऽरक्तस्य चावयविनो वाऽगतिः स्यादिति प्रसतः । अ–अनिव्यरणे—
आ०,व०,प० । ८ बीद्धस्य वि—आ०,व,प० । ९—च्यते आ०,व०,प० । १० तद्विरुद्धधर्माप्रस—आ०, व०, प० ।

व्याजेन कथनात् । तत्र चास्त्येव व्याप्तिप्रसिद्धिः न्यस्मिन् चलत्यपि यत्र चलति न तत्तेनेकं यथा पर्णन पापाणः, चलत्यपि पाणिशर्रारे न चलति प्रदेशान्तरशर्रारिभिति । तत्कथन्न दृष्टान्तो 'न च' इत्यादि सूक्तं भवेत् ? स्क्तमेवेदम् , अवयिनमनभ्युपगच्लतः पर्णपापाणयोरप्य-भावादिति चेत् ; न ; व्यवहारप्रसिद्धशा तदभ्युपगमस्योक्तत्वान् ।

यद्ष्येतद्परं तस्येव-"न ह्यं कश्चिद्नुनमत्तः प्रत्यवितिष्ठते नास्त्येको वन्ध्यापुत्रः ५ तस्य पाण्यादिकम्पे सर्वकम्पप्राप्तेः, अकम्पने वा चलाचलयोः पृथक्सिद्धिप्रसङ्गः खपुप्पख्रशृङ्गवत्" [ ] इति ; तद्रापे न सुभापितम् ; वन्ध्यासुनिवलक्षणस्यावयिनः खपुष्पादिविलक्षणयोश्च पर्णपापाणयोबीद्धमतेऽपि प्रसिद्धत्वात् । तद्वष्टमभेन प्रत्यवतिष्ठमानस्योनमत्तत्वानुपपत्तेः । तत्रागृहीत्व्यापको हेतुः ।

नाप्रसिद्धः ; तत्प्रतीतिभावात् । वनु चलप्रतीतिरचलत्यपि रूपादियच्चलावयवसम- १० वायात् , तथा चलत्यपि अचलप्रतीतिः अवलावयवसमयायान्निमित्तात् सम्भवति तत्कथं त्रंन्मात्रात् क्वचिचलाचलत्वं तत्त्वतः सिध्यति ? विभ्रमस्य असल्यपि तस्भिन् सम्भवात् , ततः सिन्द्रग्धासिद्धो हेतुरिति चेत् ; कथं ततः शरीरस्यापि सिद्धिः, विभ्रमस्तद्योगात् ? चलदि रूप एव तद्विभ्रमो न शरीर इति चेत् ; न ; विभ्रमेतररूपतया प्रत्ययभेदप्रसङ्गात् । न च भिन्न एव तत्प्रत्ययः, 'चलति शरीरम्' इति, विशेषणिवशेष्यविषयम्यैकस्येव तस्यानुभवात् । १५ भ्रान्तस्तद्नुभव इति चेत् ; कथं ततः प्रत्ययस्यापि सिद्धिः विभ्रमात्तद्योगात् ? तदेकत्व एव स विभ्रमो न प्रत्यये इति चेत् ; न; विभ्रमेतररूपतया तद्भेदप्रसङ्गात् । न च भिन्न एवानुभव 'एक एवायम्' इति विशेष्यविशेषणविषयस्यैकस्येव तस्यानुभवात् । भ्रान्तस्तदनुभव इति चेत् ; न ; प्राच्यप्रसङ्गानुबन्धादनवस्थानोपिनपातात् । ततः शरीरवचलाचल्रत्वादावष्यभ्रान्त एव प्रत्यय इति वस्तुत एव तिसद्धेः कथं सिन्दग्धासिद्धत्वं साधनस्य ?

मा भूत्सिन्दिग्धासिद्धत्वं सिन्दिग्यव्यितरेकत्वं तु म्यात्, संयोगवच्चलनस्यापि व्रदेशवृत्तित्वेनैकस्यापि चलाचलप्रत्ययविषयत्वाविरोधादिति चेत्; नः प्रदेशाभावे प्रदेशवृत्तिः त्वानुषपत्तेः । अव्यापकत्वमेव तम्य तः तित्विमिति चेत्; नः प्रदेशाभावे तस्येवानुषपत्तेः । तद्धिष्ठितेतरप्रदेशसद्भावे हि 'तंत्र तस्याव्यापकत्वं नान्यथा । संयोगस्य कथिमत्यिप न युक्तम् ; त्वापि समानत्वात् तत्पर्यनुयोगस्य, तस्याप्येकावयिति अव्यापकत्वानुषपत्तेरिति । व्याप्यस्ये २५ 'प्रदेशवत्त्वान्न संयोगस्याव्यापकत्वम् , अपि तु 'तेद्धर्मत्वात् । तथा च परस्य वचनम्- ''संयोगस्येव ह्येवं धर्मो येन यत्र यत्रावयवे सम्बद्धोऽवयवी दृश्यते तत्र नत्र रूपादिव-

१ अत्र 'यतः'इत्याध्याहार्यम् । २ भासर्वज्ञस्येव । ३ न चल-आ०, ख०, प० । ४ प्रतीतिमान्नात् । ५ अनुभवात् । ६ एवायमनु-आ०, ब०, प० । ७ अव्याप्यवृत्तित्वेन । ८ अव्याप्यत्वत्त्रस्यानुपपत्तः । ९ तद्धिष्ठित- प्रदेशाद् भिन्नप्रदेशसद्भावे । १० इतरप्रदेशे । १५ अन्यविनः । १२ प्रदेशत्वा-आ०, ब०, प० । १३ अव्या- पकृत्वं हि संयोगस्येव धर्म इति भावः ।

] इति । तस्मादेवं-त्तदपलम्भकारणावैगुण्येऽपि संयोगो नोपलभ्यते" [ धर्मत्वादेव संयोगादे: प्रदेशवृक्तित्वं न वव्याप्यस्य प्रदेशवत्त्वात् । तद्वच्चलनस्यापीति चेत ; न; तद्धर्मणः संयोगस्यैव बौद्धं प्रत्यसिद्धत्वेन दृष्टान्तत्वानुपपत्तेः । अप्रसिद्धोऽपि परप्रसिद्धेन हुप्रान्तेन समर्थ्यते । तथा च वचनं परस्य-''यथा खन्मते विविद्यल्पकेन ज्ञानेन तदेव . सविकल्पकं ज्ञानमात्मसदृशं कथश्चिद्धत्पादितं कथश्चिकेत्यभिन्नस्यैवांशः परिकल्प्यते तथा संयोगाद्याधारस्यापीत्यदुष्टं संयोगादेः प्रदेशवृत्तित्वम्" [ चेत् ; न ; वैपम्यादुपन्यासस्य । न हि विकल्पज्ञानम् एकान्तेनाभिन्नमेव, सदशेतरस्वभावयोः तदर्थान्तरत्वाभावानभ्युपगमात् । तदनर्थान्तरत्वे तु कर्थं ताभ्यामन्योन्यभेदिभ्यामभिन्नस्य एकान्ताभेदित्वम् ? येनोच्यते-'अभिन्नस्यैव' इति । न चावयविन्यपि कथक्किद् भेदवत्येव १० संयोगादेः प्रदेशवृत्तित्वम् , 'संयोगस्यैव'इत्यादिविरोधाद् , अनेकान्तवादोपाश्रयप्रसङ्गाच्च । बोद्ध-स्यापि कस्मान्न तत्त्रसङ्ग इति चेत् ? क एवमाह-'न' इति ? ''चित्रप्रतिभासाप्येकेंव बुद्धिः" [प्र० वार्तिकाल० २।२१५] इति वचनात् । क इदानीं जैनात्तस्यं विद्योप इति चेत्? न ; पर्यन्ते तस्यार्षि तेन निराकरणात् ''अविभागोऽपि बुद्ध्यात्मा'' [प्र० वा० २।३५४] इत्यादिवचनात् । तन्न संयोगहृष्टान्तेन स्वभाव्यादेव प्रँदेशयृत्तित्वं चलनम्य, अपि तुँ व्याप्य-१५ भेटादेव इति न सन्दिग्धो व्यतिरेकः, तन्निश्चयस्यैव भावात् । तस्मादुपपत्रमेतत्- नैकोऽवयवी चलाचलत्वात् , अन्यथा तद्योगादिति ।

ैतथा, 'आवृताऽनावृत्त्वान्' इति च । निन्वदम् अवयवेष्वेय भिन्नेषु नावयिति तस्माद्दसिद्धमिति चेन् ; अवयिविनि तिर्हि किम् ? आवरणमेवेति चेन् ; न ; मनागप्यदर्शन- प्रसङ्गात्। 'अनावरणमेव' इत्यिप न युक्तम ; अविकलस्य दर्शनापत्तेः। अविकल एव स दृश्यत २० इति चेन् ; न; तथानुभवाभावान् , सन्देह।नुपपत्तेश्च। न हि अविकलदृष्ट एव सन्देहः । भवित चायम् अर्धावृतं पद्यतः 'किमयं देवदत्तः किं वा तद्परः' इति च । अवयवायहणात् सन्देह इति चेन् ; तद्यहणेन तद्दर्शनस्य प्रतिबन्धे कथमविकलदृर्शनकल्पनम् ? अप्रतिबन्धे तु कथं तत्र सन्देहो निश्चिते 'तद्दनुपपत्तेः, निश्चयस्य तिष्ठरोधित्वान् । निश्चयस्यं च दर्शनम् , ''व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्'' [ ] इति वचनात् । कथं 'चायमवयवप्रहण-२५ मन्तरेण दृश्येत ? तद्वहलप्य तद्दर्शनं प्रत्यनङ्गत्वादिति चेन् ; न; कितप्यावयवप्रहणाभावेऽपि तद्वसङ्गान् । सकलावयवप्रहणमेव 'तद्वनङ्गिति चेन् ; कथिमदानी सकलावयवप्रहणमेव 'तद्वनङ्गिति चेन् ; कथिमदानी सकलावयवप्रहणाभावेऽपि

१ अवयक्तिः । २ [निर्वि हत्प कज्ञानेन । ३ -भावादनभ्यु-ता० । वि हत्पज्ञानात् तत्त्वभावयोभिन्न-त्वाभ्युपगमात् । ४ विकत्पज्ञानस्य । ५ बीद्धस्य । ६ विद्यातिभासाप्येकैव बुद्धिरिति वचनस्यापि । ७ प्रति-देश-आ०, ब० । ८ तु द्रव्यव्याप्य-भा०, ब०, प० । ९ नैकावयवी आ०, ब०, प० । १० तथा यथा नावु-आ०, ब०, प० । ''अथवा अन्यथाऽयं विरुद्धधर्मसंसर्गः । तथा हि-आवृते एकस्मिन् पाण्यादी स्थूल-स्यार्थस्य आवृतानावृतरूपं युगपद्भवन्तौ विरुद्धधर्मद्रयसंयोगमस्य आवेदयतः ।''-अवयविनिरा० ए० ८५ । ११ सन्देहानुपपत्तेः । १२ अवयविद्र्यानावृतरूप् ।

दर्शनम् , सत्येव तद्वहणे तदुपपत्तेः । मा भृदिति चेत् ; कथमिवकळैदर्शनं 'तन्निष्ठस्वभावन् विकल्पस्यैव दर्शनात् । तन्निष्ठस्वं नाम तत्समवायः, तम्य च "ततो भेदात् न तम्यादृशवण्यन् वयिवदर्शनस्य वैकल्यमिति चेत् ; कथमर्थान्तरस्व तस्य तेनं तन्निष्ठोऽवयवीति व्यपदेशः । सम्बन्धादिति चेत् ; तर्हि तत्स्वभावः कथं 'तददर्शने दृदयेत । तस्यभावत्या मादर्शीति चेत् ; न ; दर्शनवैकल्यस्योक्तवात् । तस्यापि ततो भेदाद्यमदोप इति चेत् ; कथं तेन प् सम्बन्धादिति चेत् ; न ; 'तिहिं' इत्यादेरावृत्त्या चक्रमापत्तेर- नवस्थानाच्च । ततो दूरमनुमृत्यापि कस्यविस्सम्बन्धस्य तत्स्वभावत्वं चेद्भयनुज्ञायेत प्राच्यम्य तिन्निष्ठस्वस्यैव तद्भयनुज्ञातव्यम् । न च तस्य सकलावयवप्रव्यक्षणमन्तरेण दर्शनम् , आधेयदर्शन्तस्याधारप्रहणसव्यपेश्वस्वात् । दद्यावयविष्ठतयैव तु दर्शनेऽपि सिद्धे विकलदर्शनम् । न च व्यवस्य अभावरणमावाज्ञासिद्धस्य माधनस्य । सन्दिग्धव्यति । रेक्त्वं तु पूर्ववदुः। व्यवस्य समाधातव्यम् । ततो भवत्येवास्मादिष हेतोनैकोऽवयवीति ।

तथा "रक्तारक्तत्वादित्यतोऽपि । रक्तारक्तैर्हि नन्तुभिरारच्ये पटे अवद्यमभवत्येव रक्तारक्तता तया रूपभेदो न भवत्येव तत्रैकस्यैव रूपस्य चित्रस्य भावान् । तथा च प्रतिपत्तिः चित्रमिदं रूपमिति चेन् ; न; 'चित्रं चैकं च' इति व्यावातान्-भेदस्य चित्रार्थत्वान् अभेदस्य चैकार्थत्वान् , भेदाभेद्योश्च परस्परपरिहारस्वरूपाधिकरणतया विरोधस्य सुप्रसिद्धत्वान् । उक्तञ्च- १५

# ''चित्रं तदेकमिति चेदिदं चित्रतरं ततः ।'' [प्र० वा० २।२००]

भवतु तदेश्वमेव न चित्रं नीलिपीतादिविशेषैरिनिर्देश्यत्वादिति चेत्; नः ताहशस्याप्रति-भासनात् । अप्रतिभासितस्यापि द्रव्यप्रहणादनुगमः, नीरूपस्य द्रव्यस्य दर्शनायोगादिति चेत्; कथमनुपल्रव्यस्य द्रव्यपितपत्त्यङ्गत्वम् अन्यत्रैवमदर्शनात् । तथापि तत्कल्पने किमरूपस्यैव द्रव्यस्य न दर्शनकल्पनम्, अविशेपात् ? भवत्वेकं तद्रपं प्रतिभासवच, तथापि कथं तत्र चित्र- २० प्रतिभासः ? चित्ररूपावयवसम्बन्धादिति चेत्; नः उपाधिकृतत्वेन विभ्रमत्वापत्तेः । न चासौ विभ्रम एव, चित्राकारवनद्भपस्यापि ततोऽसिद्धिप्रसङ्गात् । चित्रत्व एवासौ विभ्रमो न वैतद्भप इति चेत्; नः विभ्रमतेवात्ताना वैतस्यव चित्रत्वापत्तेः, तस्यौ च वम्तुतस्तत्त्ववे विभ्रमत्वापत्तेः । न चासौ विभ्रमो न वास्तविभित्त चेत्; नः तत्प्रतिभासस्यापि विभ्रमत्वापत्तेः । न चासौ विभ्रम एव । ततिश्चित्रत्ववत्प्राच्यप्रतिभासस्यापि असिद्धिप्रसङ्गात् । चित्राकार एवासौ विभ्रमो २५

१ - विकल्पद-आ॰, ब॰, प॰। २ अवयविष्ट । ३ समवायस्य । ४ अवयवात् । ५ सम-वायेन । ६ सम्बन्धिस्त्रमायः । ७ तह्शेने आ॰, ब॰, प॰। सम्बन्ध्यदर्शने । ८ मा न दर्शी-आ॰, ब॰, प॰। ९ सम्बन्धोऽन-आ॰, य॰, प॰। १० विकल्पदर्शनम् । ११ 'स्थूलस्यैकस्त्रभावत्वे मक्षिकापद-मात्रतः । पिधाने पिहितं सर्वमासज्येताविभागतः ।। रक्ते च राग एकस्मिन् सर्वं रज्येत रक्तवत् । विरुद्धधर्मभावे वा नानात्वमनुषज्यते ।।''-तत्वसं ॰ इलो॰ ५८३, ५८४ । 'तथा रागारागाभ्यां विरोधः सम्भावनीयः ।''-अवयवि-मि॰पृ०८५ । १२ तद्व्यारश्रतिभास इति आ॰, ४०, प॰। १३ अवयवस्यैत्र विश्रमाविश्रमित्रपत्वात् चित्रत्वं स्यादिति भावः । १४ अवयवस्य वस्तुतिश्रत्रत्वे । १५ अवयवस्यत्वे ।

२०

नै तत्प्रतिभास इति चेत् ; नः तत्रापि 'विश्वमेतरात्मना' इत्यादेः पौनःपुन्याद्नवस्थापत्तेश्च ।
ततो दूरं गत्वापि पर्यन्ते तत्प्रतिभासचित्रत्वं तात्त्विकमेव वक्तव्यम् , तद्वत्तद्व्यपिचत्रत्वमप्यविशेपान् । ततो यदुक्तं भासर्वज्ञेन—"तस्माद्विशेपतोऽनिर्देश्यरूपमात्रमेध तत्रोत्पत्रम् , चित्रप्रतिभासस्तु तत्र चित्रावयवसम्बन्धात् स्फटिके नीलादिश्रतिभासवत्'' [ ]
प इति; तत्प्रतिविहितम् ; तैस्वत एव तत्र चित्रत्वस्य भावान् ।

भवतु तत्त्वत एव तैत्र चित्रत्वम्, तत्तु न रूपस्य स्वरूपभेदात् , अपि तु नीळत्वपीत-त्वादिनानाजातिसम्बन्धादेव। न चैकत्र नानाजातिसम्बन्धानुपपत्तिः, कुसुमत्वोत्पटादित्वादिनाना-जातिसम्बन्धस्यैकत्रापि द्रव्ये दर्शनादिति चेत् ; जातयस्तद्वति व्याप्त्या वर्तेरन् , अव्याप्त्या वा ? व्याप्त्या चेत् ; न; तथाननुभवात् । न हि नीळत्वव्याप्तमेव तद्वपं प्रतीयते पीतत्वादेस्त-१० त्राप्रतिपत्तिप्रसङ्गात ।

> न हि नीछत्वमात्रेण व्याप्ते वस्तुनि युक्तिमन् । पीतत्वादिपरिज्ञानमन्यत्रेवमदर्शनान् ॥९०२॥ न च नीछत्वमात्रेण तिचत्रमुपपत्तिमन् । अभावासक्त्रनादेवमचित्रस्येव कस्यचित् ॥९०३॥ अव्याप्त्या तु न आतीनां जातिमद्यस्ति वर्त्तनम् । गोछाङ्गृलत्वगोत्वादिजातिप्त्रेवमदर्शनान् ॥९०४॥ नृत्वसिंहत्वयोरेकप्राणिन्यव्याप्य वर्त्तनम् । दृदयते चेन्न तत्रापि जातिष्ठित्वानपेक्षणात् ॥९०५॥ एकं हि तन्नृसिंहत्वं स्वाश्रयव्यापि हृदयते । न नरत्वं तत्रश्चान्यत् सिहत्वं चेकदेशिकम् ॥९०६॥ एवं चित्रत्वमप्येकं सामान्यमिति चेदसन् ।

यथैव नरसिंह्त्वपुरुपम् गत्वादिकं नरत्वादे जात्यन्तरमेकमेव स्वाश्रयव्यापि च, तद्विवन् त्वमपि नील्ठत्वादेर्र्थान्तरमेकमेव स्वाश्रयव्यापीति चेत् ; न; "एकस्याप्यनेकनीलादिधर्माधि- करणत्वेन चित्रप्रतिभामविषयत्वसम्भवात्" [ ] इत्यस्योपद्रवात् , एकस्यानेकः त्वायोगात् , नील्ल्वादिव्यपदेशानुषपत्तेश्च । कुनश्च तज्ञातिमतो रूपस्योत्पत्तिः ? पटादेवेति चेत् ; न; सर्वस्मादपि ततस्तत्वसङ्गात्र कश्चिद्ध्यचित्रः पटः स्यात् । प्राक्तनाचित्ररूपादेवेति चेत् ; न , प्रथमनिष्पत्रे पटे तह्न्याभावापत्तेः पूर्वं तद्भावात् । पटावयवरूपादिति चेत् ; न तस्य जात्यन्तरत्वेन

१ न तद्भृप इति आ०, व०, प०। २ तत एव आ०, व०, प०। ३ रूपे। ४ पटावयवरूपाद्गि।

ततस्त दुँत्पत्तोरयोगान् नीलादेः पीनादिवन् । हृपत्वमात्रेणैकजातित्वमेव न जौत्यन्तरत्वमित्यपि न युक्तमः ; नीलादेरपि पीनादिजनमापत्तोः । ततोऽवयवकृपान्तदुत्पत्तो तैस्यापि तज्ञातित्वमेव, तच्च न रूपत्वेनैय, तत्र चित्ररूपम्याभावापत्तोः । नाष्येकेन चित्रत्वेनः ; तत्र तद्भावस्याभिधान्नात् । नाष्येनेकनीलत्वादिनाः तस्य स्वाश्रयव्यापत्यभावानः । न च तद्व्यापि सामान्यमः ; सर्व-गतस्येव तस्योपगमात्, तद्व्यापिनश्च सर्वगतत्वानुपपत्तोः । ततो न नानाजातिसम्बन्धान् । हृपस्य चित्रश्रतीतिगोचरत्वम् , अपि तु स्वरूपभेदादेव । न च तस्यैकत्रावयविनि सम्भवः इत्युपपत्नं तद्वन्यथानुपपत्त्या तद्भावसाधनम् ।

भवन्त्रा कश्चिद्वयवी कुत उत्पद्यताम् १ समवाज्यादेः कारणादिति चेत् ; किं पुनर्झ-णुकस्य समवायिकारणम् १ अणुद्वयमिति चेत् ; नः परमाण्नामनुपलम्भेनासत्त्वात्, तत्र समवायिकारणत्वस्य तःसंथोगे चासमवायिकारणत्वस्यागम्भवात् । निमित्तमात्राच्च न तदुत्पत्तिः १० अनभ्युपगमात् , इत्यमस्त्रमेव व्यणुकस्य प्राप्तम् । तद्भावे च न तदुत्तरं द्रव्यम् , ततोऽपि न तदुत्तरमित्यन्त्यावयविपर्यन्तस्याभाव एव तद्द्रव्यस्यस्थात् । नार्यं दोषः तस्यादेतुकस्यैव भावा-दिति चेत् ; अत्राह्-

# ग्वतः सिद्धेरयोगाच [ तद्वृत्तेः सर्वधेति चंत् ; ] ॥९१॥ इति

स्वतो हेनुमन्तरेण सिद्धेर्निष्पतः अयोगाद् अघटनात्। 'न चैकम्' इति १५ सम्बन्धः। च शब्दः पूर्वहेतुसमुच्चये। परमध्यत्र हेतुमाह-'तद्वृत्तोः सर्वथा' इति। तस्य अवयविनः स्वावयवेषु वृत्तिर्वर्त्तनं तस्याऽयोगाच्च। 'न चैकम्' इति। कथं तदयोगः ? सर्वथा सर्वेण एकदेशेन सर्वात्मना वा इति प्रकारेण। तथा हि-सर्वात्मना र्नस्य तंत्र वृत्तोः वहुत्वम प्रत्यवयवं भेदात , एकावयवत्वं वा। देशतो वृत्तोः विवात तिव्रपेधात्। देशतश्चेतः ; २० न : प्रविवहोधादनवस्थानाच्च।

ननु <sup>33</sup>बहुष्वन्यतमो देशः, तत्साकल्यं च सर्वम् , न चावयिवनो निरंशस्य बहुत्वम् , अतो न सर्वात्मना देशतो वा तस्य वृत्तिः प्रकारान्तरेणैव तद्भावात् तस्य च विशेषप्रतिषेधा- देवाभ्यनुज्ञानात् , यथेव हि वामेन चक्षण दर्शननिषेधो दक्षिणेन दर्शनमभ्यनुज्ञापयित,

१ चित्रक्षपोत्पत्तेः । २ जात्यन्तरमि-आ०, ब०, प० । ३ अवयवक्षपस्थापि । ४ -ष्याभा-आ०, ब०, प० । ५ स्वाश्रयत्वापि । ६ स्वरूपमेदान्यथानुपर्या । ७ एव तङ्ग्षस्य आ०, ब०, प० । ८ अवयविद्याने १ अवयवेषु । १० देशानःम् । १९ "एकम्मिन् भेदाभावाद्धेदशब्दप्रयोगानुप्यत्तेरप्रकः-कि प्रत्यवयवं इत्स्नोऽवयवी वर्तते अधिकदेशेनेति नीप्ययते प्रकः । बस्मान् १ एकस्मिन् भेदाभावाद्धेदशब्दप्रयोगानुप्यत्तेः । 'कृत्स्नम्' इत्यनेकस्याशेषाभिधानम् , 'एकदेशः' इति नानात्वे कस्यचिद्भिधानम् , ताविमौ कृत्स्नैकदेशशब्दीः भेदिष्ययौ नैकम्मिन्नययिन्युप्ययते भेद्गभावादिति ।"-त्याय स्०, भा० ४। २ । ११ । "तथा हि बहूनामन्यतमाभिधानमेकदेशः । निरवशेषता च सर्वशब्दस्यार्थः । तथा विशेषप्रतिषेधस्य शेषाभ्यनुज्ञाविषयात् प्रकारान्तरेण वृत्तः प्राप्नोति । अन्यथा हि न वर्तत इति वात्यम् ।"-प्रश्चा० व्यो० पृ० ४६ ।

अन्यथा तदनुपपत्ते:, तथा सर्वाध्मैकदेशाभ्यां वृत्तिनिपेधोऽपि प्रकारान्तरेण वृत्तिमभ्यनुज्ञाप- यत्येव, अन्यथा 'न वर्त्तते' इति अविशेपेणैव वचनप्रसङ्गादिति चेत् ; तत्प्रकारान्तरं तस्य स्वकृपम् , अन्यद्वा गटान्तराभावान् ?

स्वरूपं तस्य वृत्तिश्चेत्पटो वत्त्वत इत्ययम् । विशिष्टप्रत्ययस्तत्र कथं नामोपपत्तिमान ? ॥९०८॥ 4 भेदे सत्येव यहोके विशेषणविशेष्ययो: । दण्डी मनुष्य इत्येवं स प्रंतीतिपथं गत: ॥९०९॥ भेदकल्पनयाऽसो चोत्तत्कृती तान्त्रिकी कथम ?। तद्वत्तिर्भागवान् थेन तात्त्विक: परिकल्प्यताम् ॥९१०॥ अतात्त्विकं तु तत्मत्त्वं न वौद्धोद्वेगकारणम् । 8. व्यवहारहशां तस्य तेनापि स्थितिसाधनात् ॥९११॥ अन्यैव तस्य वृत्तिश्चेत् समवायात्मिका मता। तयापि तस्यासम्बन्धे विशिष्टः प्रत्ययः कथम ? ॥९१२॥ सम्बन्धादेव दण्डादेर्यतोऽयं हइयते नरे। कथं वा तस्य सा वृत्तिः पटम्तन्तुपु यद्भवेन ॥९१३॥ १५ गर्दभोऽपि तया तेपु न भवत्यन्यथा कथम ?। लोकः कथं ततो वस्तां पटमेव न गर्दभम् ॥९१४॥ सम्बन्धोऽपि तया तस्य स्वतश्चेत् किन्न तन्तुभिः। इति व्यर्थेव सैवं चेन्नास्य पूर्वं निपेधनान् ॥९१५॥ अन्यतश्चेत्र तेनापि तस्याः सम्बन्धकरूपने । २० कथं तेन विशिष्टत्वं तस्य यत्तन्मतिर्भवेत् ॥९१६॥ कथं वा स्यास्त्रतिक्षिप्तं गर्दभातित्रसञ्जनम् । तेनापि तस्य सम्बन्धे स्वतोऽन्यत इति द्वयो: ॥९१७॥ पक्षयोरनवस्थानं प्राच्यदोपानिवैत्तीनात् । तन्नान्याप्यस्ति तद्वृत्तिरित्यवृत्तिक एव स: ॥९१८॥ २५

ततो यदुक्तं व्योमवता-"वृत्त्यनुपपितिरिति हेतुः स्वरूपासिद्धश्च वृत्तेः समवायस्य सिद्धलात्" [प्रश्च व्यो० ए० ४६] इति ; तत्प्रतिविहितम् ; उक्तेन न्यायेन समवायस्यापि वृत्तित्वासिद्धेः ।

मा भूद्वृत्तिः, तथापि कथमसत्त्वम् ? कथक्क न स्यात् ? वृत्त्या सत्त्वस्याव्याप्तेः ।

१ प्रतीतिकथं गतः आ०, **ब०, प०।** २ कल्पनाकृता । ३ विशिष्टप्रत्ययः । ४ –ते तराम् आ०, **ब०,** प०। ५ घारयेत् । ६वर्तनम् आ०, व०, प०।

न हि वृत्तावेव सत्त्वमाकाशादों परोपगते रूपादों च तदमावेऽपि भावादिति चेत्; सत्यम्; सत्त्वमात्रस्य न तद्व्याप्तिः, अवयव्यादिसत्त्वस्य तु विद्यत एव । कुत एतत् ? स्वबुद्धित इति चेत्; न; तदनिपेधप्रसङ्गात् । न हि स्वयं वृत्तिव्याप्ततया बुद्धयमानस्यैव तत्सत्त्वस्य निपेधनम् । परबुद्धितः इति चेत्; परस्यापि यदि तत्र प्रमाणमस्ति न तन्निपेधनम् , तदेनु-मानस्य तेन प्रतिक्षेपात् । तस्यैव तद्गुनानेन प्रतिक्षेप इति चेत्; न; तत्प्रतिक्षेपे तस्यैवानुत्पत्तिः प्रसङ्गात् , तन्मूलस्वात् , तेन तद्ध्वाप्तिपरिज्ञाने सत्येव तद्वत्यत्तेः । अथ नास्ति प्रमाणम् ; न तर्हि व्याप्तिनिश्चयः, तद्भावे च न तन्निपेधः । सत्येव तन्निश्चये व्यापकाभावात् व्याप्य-निपेधोपपत्तेरिति चेत् ; न; पप्रमाणादन्यतो वा' इत्यक्ततिचारस्यैव परबुद्धिमात्रस्योपाश्रयात् कथं तद्दाश्रयणेन कस्यचिन्निपेधंनम् , अतिप्रसङ्गात् । कथमद्वैतायेकान्तस्य ? न हि तस्या प्यपरिज्ञातस्यैव निपेधः तन्निपेधानुमानस्याश्रयासिद्धिदोपात् । स्वयंपरिज्ञाने च पूर्ववत्तदनुपत्तेः । १० परबुद्धमात्रस्योपाश्रयणं त्रीथानसस्याप्त्रमात्रम्या विचारे प्रागिव दोपात , अकृतिवचारस्यैव परबुद्धिमात्रस्योपाश्रयणं त्रीथानसस्यापि तद्भीष्टमुद्धहेदिवद्येपात् । ततः स्थितम् - न चैकं सर्वधा तद्भात्रमात्र दिति । साम्प्रतं पृर्वपक्षसमाप्तिम् इतिशव्देन चेच्छव्देन च पराभिप्रायं द्योतयन्नाहः (इति चेत्' इति ।

अत्रोत्तरमाह-

१५

एतत्समानमन्यत्र भेदाः संविदसंविदोः । न विकल्पानपाकुर्युर्नेरन्तर्यानुबन्धिनः ॥९२॥ इति ।

एतदनन्तरोक्तं 'तन्न' इत्यादि, समानं सदृशम्। क ? अन्यन्न । अपि शब्दांऽत्र द्रष्टव्यः । तद्यमर्था न केवलं बहिरधें अपि तु अन्यन्नापि विज्ञानेऽपि तस्येव तद्येक्ष्या अन्यत्वात् । तथा हि—विज्ञानमपि सांशत्वादिना दोपेण दोषवत् निरन्तरत्वात् बहिर्थ्वदिति । न चेदं स्वतन्त्रं साधनम् ; बहिर्थं तत्त्वतस्तद्वत्त्वोपगमनानिष्टापत्तः, २० अन्यथा तन्निदर्शनोपन्यासायोगात् , अपि तु प्रसङ्गापादनम् । तदपि न तत्त्वतस्तत्र तद्वत्त्व-व्यवस्थापनार्थम् अत्र स्वयमपि तद्नभ्युपगमात् , अपि तु व्याप्तिविघटनार्थमेव । यदि निरन्तरत्वं दोपवत्त्वेन व्याप्तं विज्ञानेऽपि तद्भवेत् तत्रापि तस्य विद्यमानत्वादिति । तस्यापि बाह्यवन् परित्यागे किमवलम्बनो बहिर्भावं दूपयेत् ? निरवलम्बनस्य तत्योपणस्याप्यनिवारणात् । ततो नास्ति तस्य क्वाप्तः , तद्विकलेऽपि विज्ञाने तस्य भावात् । ततोऽनेकान्तिकत्वान्नातो स्थ बहिर्थे तद्वत्त्वसाधनमुपपन्नम् । ततो यदुक्तं न्यायवार्त्तिके—''यः परेण क्वादितं दोषमन्न-

१ तदभावादि-आ०, ब०, प०। २ निषेधानुमानस्य। ३ प्रतिषेध आ०, व०, प०। ४ -पेघोऽति-आ०, व०, प०। ५ निषेधानुगपत्तेः । ६ तथाग-आ०, ब०, प०। ७ दोपदं आ०, ब०, प०। ८ स्वतन्त्रम्या-आ०, व०, प०। ९ निगन्तरत्वस्य। ५० दोषवत्त्वेन । ११ निगन्तरत्वात् । १२ बोधितम् आ०, ब०, प०।

94

खृत्य 'भवतोऽष्ययं दोषः' इति व्रवीति स निगृहोतो वेदितच्यः'' [न्यायवा० ५।२।२१] इति ; तत्प्रतिविहितम् ; 'दोषमनुद्धृत्य' इत्यस्यासिद्धेः, व्यभिचारोद्भावनादेव तदुद्धरणात् । 'भवतोऽषि' इत्यस्य च, व्याप्तिविघटनबलेन तदुद्धावनोपायत्वात् । एतद्प्यन्यत्तचैव '- ''यत एवासायुत्तरं वक्तव्यप्रसङ्गं करोति अत उत्तरापिरज्ञानानिगृद्यते'' [ न्यायवा० ५ ५।२।२१ ] इति ; तद्षि दुर्भाषितम् ; प्रसङ्गकरणस्यैवोक्तनीत्या सदुत्तरत्वेन तद्परिज्ञानस्याभावात् । अन्यद्प्युत्तरमेवविधे विषये सम्भवति, तस्यापरिज्ञानान्निगृह्यत इति चेत् ; न ; प्रकृतस्य परिज्ञानाज्ञयस्यापि प्राप्तेः । न चैतदुभयं योगपद्येन ; विरोधात् ।

निम्रहश्चेज्ञयो नास्ति जयश्चेन्नास्ति निम्रहः ।
निम्रहश्च जयश्चेति व्याहतं युगपद् द्वयम् ॥९१९॥
अपिद्धानमप्यस्य कस्माद्व्यतिपाद्नात् ।
न निम्रहभयात्तस्य परिज्ञानेऽपि सम्भवात् ॥९२०॥
एकदोपाभिधानेन परपक्षे हि दृषिते ।
दोपान्तरप्रवादो हि निम्रहायेव करपते ॥९२१॥
असतो दोपान्तरस्यापि निम्रहो यद्यर्कार्चनम् ।
सतो हेत्वन्तरस्यापि निम्रहः स्याद्कीर्चनम् ॥९२२॥
तनस्तर्कार्चनं योगेनिम्रहः करुप्यने कथम् ।
इदमेव स्वयं देवेरन्यत्र प्रतिपादितम् ॥९२३॥
''वादिनोऽनेकहेत्स्तौ निम्रहीतिः किर्लप्यते ।
नानकद्रपणस्योक्तौ वेतण्डिकविनिग्रहः ॥'' [सिद्धिव० परि० ५] इति ;

२० ततो न युक्तम्-'उत्तरापरिज्ञानान्निगृहातं' इति ; तदपरिज्ञानस्यैवासिछे: । एवमन्य-द्रिप समानदोपापादनं निर्दोपं प्रतिपत्तन्यम् । तन्न मतानुज्ञा नाम निष्रहम्थानं सम्भवति ।

मा भूत् 'चौरस्वं पुरुपत्वात्' इत्युक्ते 'भवानिष चौरः तत एव' इति प्रसङ्गकरणवुद्ध्या प्रतिवृवाणस्य तित्रवृहस्थानम् , चौर्यापादनवुद्ध्या तु प्रतिवृद्धते भवत्येव, परापादितस्य
चौर्यस्यात्मन्यभ्युगमात् , अनभ्युपगमं हि न पुरुपत्वं तत्र हेतुर्वेचच्यः किन्तु पदद्वव्येणाः
नितस्तृष्ट्वन सम्बन्धः, न चौक्तः 'सः, इन्यत्तरस्यापरिज्ञानेन परमतमनुजानतो भवत्येव
तित्रवृहस्थानिमिति चेत् ; कस्तेन तं निगृह्णीयात् ? वाद्येव ; परिपद्वलादिपरिवृहवैकल्यापत्ते : ।
परिपद्वलाद्य एवेति चेत् ; तेनािष वािदनो गुणाभावात् जयमपद्यन्तः कथिमतरं निगृह्णीयुः ?
जयाभावं निवृह्णनुपपत्ते : । न च तस्य स्वपक्षसाधनं गुणः, चौर्यं प्रति पुरुपत्वस्थानैकान्तिकत्वेनासाधनस्वात् । परत्र तद्भयुपगमकरणं स इति चेत् ; न ; तस्याप्यन्यायनिवन्धनत्वेन

१ न्यायवार्तिके उक्तम् । २ जयपराजयो । ३ स्वतो आ०, **४०, प० । ४** निम्नहस्थानम् । ५ अन्तिसृष्टः परद्रव्यसम्बन्धवस्त्र<sup>†</sup>दिति हेतुः । ६ गुणः ।

ર્ષ

दोषत्वात् । विजिगीपोः कथमपि तत्करणं गुण एवेति चेतः नः चपेटादिनापि तत्करणस्य गुणत्वप्रसङ्गात । तेन तत्करणं परिपत्पतिर्न सहते धर्मच्यतेरिति चेत : व्यभिचारिहेतुना तत्करणं कथं सहेत अविशेषात् ? स्वयमपरिज्ञानादिति चेत् ; न ; स्वतस्तस्यापरिज्ञानेऽपि प्रादिनकवचनात् परिज्ञानोपपत्ते:, प्रादिनकैश्च तद्वचनस्यावदयम्भावात् , अन्यथा तद्वैफल्यात् । परिज्ञातमि सहते न्यायशास्त्रे तस्य गुणत्वेनाभिधानादिति चेतु : शास्त्रान्तरे तस्य दोषत्वेना । ५ भिधानात न सहेतापि । तत्कथं तस्मादेकान्तेन वादिनो जयो यत रेइतरस्य नियहः स्यात ? तन्न कथक्किदपि मतानुज्ञानं निम्नहायेत्यलं प्रसङ्गेन ।

कथं पुनरचेतनार्थदोपेण चेतनस्य दुपणं तस्करदोपेण साधोरिप तत्त्रसङ्गादिति चेतु : स्यादेवम् : यद्यर्थेऽप्यचेतनत्वं तस्यावलम्बनम् , तद्भावाच्चोतने न भवेदिति । न चैवम् , अर्थेऽपि नैरन्तर्यस्य तद्वं त्रम्यनत्वात् , तस्य च चतनेऽप्यविशेषात् । न च तद्वत्रम्बनस्य चेतनभेदैः प्रतिश्लेषःः १० तस्यापि प्रतिक्षेपापत्ते: । तच्च दोपस्याभिधायिष्यमाणत्वात् । तदाह-भेदाः चेतनेतरत्वलक्षणाः, व्यक्तिभेदाद्वहृवचनम् । कयोस्ते ? संविदसंविदोः ज्ञानार्थयोः, विकल्पान् सांशत्वादिदोप-परामर्शीन् न अपाक्तर्यः, न प्रतिक्षिपेयः । असंविद्धहणं किमर्थम् १ तद्भेदैस्तदनपाकरणस्य परं प्रत्यपि प्रसिद्धत्वादिति चेत् ; न ; तस्य निद्र्शनार्थत्वाद् असंविद्भेदवत् संविद्भेदा अपि तात्रापाकुर्युरिति । तत्र हेतुमाह-नैरन्तर्यानुबन्धिन इति । नैरन्तर्यं प्रत्यासत्तिः, तदनुर १५ विधानस्तदवलियन इति ।

> नैरन्तर्यं भनस्यं ते दोषोत्पत्तिनिबन्धनम् । चिद्धेदास्तत्प्रयुक्तस्य दोपस्य क्षेपकाः कथम ? ॥९२४॥ <sup>°</sup>तस्यापि तै: प्रतिक्षेपे सान्तरत्वमबाधितम् । चेतनेषु भवेत्तस्य तद्भावत्वनिश्चयात् ॥९२५॥ निरन्तरेतरत्वाभ्यां निर्मका यदि संविदः । स्थूलस्तम्भावभासोऽयं कथं तासृषपद्यताम् ॥५२६॥ अन्यथा तादशैरेव वाह्येरप्यणुभिः स्वयम् । द्रव्यनिष्पादनात्किन्न नैरन्तर्येण नः फलम् ॥९२७॥ यत्सांशत्वादिदोपस्य तत्राप्यद्भावनं भवेत् । निरन्तरत्वस्याभावः सान्तरत्वं तदुच्यताम् ॥९२८॥

भवतु सान्तरत्वमेव संवेदनानामिति चेतु : न : व्यवधानाभावे तर्तुपपत्तेः । ठयवधानस्त्र न सजातीयैरव्यवहितैरेव : नैरन्तर्यदोपात् । व्यवहितैरेवेति चेत् : न : तद्यव-

१ चपेटादिना । २ उत्तरस्य आ०, ब०, प० । ३ -स्य भाष-आ०, ब०, प० । ४ अचेतनत्वाभावात् । दोषावत्तम्बनत्वात् । ६ नेरन्तर्यस्य । ७ चेतोगतम् (१) । ८ नेरन्तर्यप्रयुक्तस्य । ९ नैरन्तर्यस्यापि । १० किन्तु नै~आ०, ब०, प०।

80

8'4

धानस्यापि सजातीयैरव्यवहितैरनुपपत्ते: । व्यवहितैरेवेति चेत् ; न ; अनवस्थापत्तेः । तथा च नीलमणिसम्मतानां संवेदनपरमाणूनां परापरैरपरिमाणैः तत्परमाणुभिव्येवधानात् नीलव्याप्तं सकलं जगद्भवेत् ।

नीलव्याप्तं जगत्प्राप्तं पीतादिपरिवर्जितम् ।
तच प्रतीतिसोभाग्यप्रत्यनीकं प्रकल्पनम् ॥९२९॥
व्यवधानं विजातीयैर्यदापि स्यात्परापरैः ।
तदा नीलमणिनीम न कश्चिद्वतिष्ठते ॥९३०॥
न मेचकमणिज्ञानमपि तत्रोपपत्तिमन् ।
तेषु पर्यन्तवत्स्वेव तथा ज्ञानप्रवर्त्तनान् ॥९३१॥
उपदानान्ययोरेवं व्यवधानप्रकल्पने ।
अतीव कालदूरत्वं संवित्त्योः सम्प्रसञ्यते ॥५३२॥
ततश्चाव्यवधानेन नील्ज्ञाने क्रमः कचित् ।
प्रतीतिपथमापन्नो श्चद्रयत्येव भवन्मते ॥९३३॥
सज्ञातिव्यवधानेऽपि नीलमंवित्तिसन्ततेः ।
अनादिनिधनत्वाप्तिः प्रतीतिं प्रतिपीडयेत् ॥९३४॥
तस्मान्निरन्तरत्यं तद्वक्तव्यं वदनेष्वपि ।
सांशत्वप्रचयाभावदोपं तच्च प्रकल्पयेत् ॥९३५॥

तथा हि— नीलमणिसंवेदनपरमाण्नां देशतो नैरन्तये मध्यवित्तः पडंशाः प्राप्तुवित पड्मिर्दिग्मागिमन्ने र्ने रन्तर्यादिति । वैरिपि व्यतिरिक्त स्तस्य नैरन्तर्य पुनरन्ये पडंशा इति, तैरेव सकलस्यापि गगनतलस्य व्याप्तेरनवकाशास्तदन्ये भवेयुः । तथा क्रमवतामपि तत्परमाण्नां देशतो नैरन्तर्य मध्यवित्ति द्वो देशो पूर्वापराभ्यां द्वाभ्यां नैरन्तर्यत् , ताभ्यामपि तथा नैरन्तर्ये परो उभो देशाविति तैरेवानाद्यनन्तकालव्याप्तेः कालः कीद्रगुपादानादिप्रवन्धस्य भवेत् ? सर्वात्मना तु नैरन्तर्ये परमाणुमात्रत्यं प्रवयस्य, मिणपरमाण्नामेकन्नेवानुप्रवेशात् । सन्तानस्याप्येकक्षणत्वम् , एकन्नेव परापरतत्थ्यणानां प्रत्यस्तमयात् । न च प्रकारान्तरं नैरन्तर्यस्यास्ति यत्रायं दोपो न भवेत् । कथं नास्ति ? तेपामक्रमाणामन्योन्यात्मकतया स्थूलीभावेन क्रमवताक्च दीर्घीभावेन नैरन्तर्यस्योपपत्तिरिति चेत् ; न ; कालदैव्ये क्षणभङ्गवाद्व्यापत्तेः, देशदैव्येऽप्येव-यिवत् । एकत्र विलनादौ सर्वत्र तत्प्रसङ्गात् प्रचयवतामेव चलनादिः, न प्रचयस्येति चेत् ; न ; तेपां प्रचयेकरूपत्वेन रूपान्तराभावात् । भावे वा यत्रैव तेपां चलनादिस्तत्रैव प्रचयस्य तिवक्तस्य प्रतीतिप्रसङ्गात् ।

१ सम्बन्धे । २ परमाणोः । ३ अंशैः । ४ प्रवयस्य ता०, आ०, ब०। ५ -पवत्तिरिति आ०, ब०,प०। ६ चानादी आ०, ब०, प०।

तर्हि मा भूवन् तत्परमाणवः तत्सन्तानाश्च, तेपागिप वाह्यवद्प्रतिभासनान् , अद्वैतं तु संवेदनमस्त्वित चेत् ; न ; तस्य निरंशाणुरूपस्य निपेस्यमानत्वान् । नीलादिभेदा- धिष्ठानमेव तदिति चेत् ; किमिदं तेपां तेनीधिष्ठानम् ? तत्र वर्त्तनमिति चेत् ; न ; अवयिनविकरपादिदोपानुषङ्गात् । तदात्मत्विमिति चेत् ; न ; अवयिननोऽपि स्वावयवापेश्चया वित्यसङ्गात् । स्व एव नास्ति, कपाल्यवितरेकेणाऽप्रतिभासनादिति चेत् ; ज्ञानमपि नास्ति ५ नीलादिव्यतिरेकेणाप्रतिभासनात् । नोलादीनामेकत्वमेव तदिति चेत् ; अवयव्यपि कपालान् नामेकत्वमेव किन्न स्यात् ? विरुद्धधर्माध्यासादिति चेत् ; नीलादीनां कथम् ? अश्वव्यविवेचन् नत्वादिति चेत् ; न ; तेनापि विरुद्धधर्माध्यासादिति चेत् ; नीलादीनां कथम् ? अश्वव्यविवेचन् नत्वादिति चेत् ; न ; तेनापि विरुद्धधर्माध्यासादिति चेत् ; नीलादीनां कथम् ?

किञ्चेद्मशक्यविवेचनत्वम् १ युगपत्प्रतिभासनिमिति चेत्; न; तथापि भेद्स्यैवोपपत्तोः योगपद्यस्य तिन्नष्ठत्वात् । अग्रथपवेद्यत्वमिति चेत्; तद्दिष छतः प्रतिपत्तव्यम् १ १०
तदेकत्वादिति चेत्; न; परस्पराश्रयात्—अप्रथपवेद्यत्वेन तस्य, तत्रश्चापृथपवेद्यत्वस्य सिद्धेः ।
नीळादिभ्य एवेति चेत्; न; तैरिष परस्परस्यापरिज्ञाने तद्पेक्षस्य तद्वेद्यत्वस्यापरिज्ञानात् ।
परिज्ञाने तु नार्थनिषेधनम् अर्थस्याप्यन्यतस्तद्धपपत्तेः । अत एव नानुमानाद्दिष तत्परिज्ञानम् ।
न चानुमानमद्वैते सम्भवति विरोधात्, अद्वैतेन तस्य नैरन्तंयंतरिचन्तायां पूर्ववद्दोपाच । तन्नापृथपवेद्यत्वमशक्यविवेचनत्वम् । एकत्वेन प्रतिभासनिमिति चेत्; न; कपाळेष्विप तद्भावेनापृथ्वविसिद्धेरप्रतिपेधात् । तदेवाह—'एतत्सभानभन्यत्र' इति । एतत् परिचत्तस्थम्
अभेदप्रतिभासक्षमशक्यविवेचनत्वं समानभन्यत्रापि वहिरर्थावयवेष्विप ।

भवतु समानम् , तथापि "नातस्तत्र तिसिद्धिः, दूरिवरलकेशेषु "तद्भावेऽपि भावादिति चेत्; तेष्विप कुतस्तद्भावे तद्भावः? सिन्नवेशिवशेपादेकार्थकरणात् तद्भावः । च च "तत्रैकार्थकरणं नास्त्येव ; खरिवपाणवदः वस्तुत्वापत्तेः । कार्यकारणभेदे कथमद्भैतिमद्यपि न सारम् ; परस्येव दोपात् । न च "तद्भेदा एव 'सिन्नवेशिनवन्धनं तत्प्रतिभासनम्' इत्यादिविकल्पानपाक्कर्वन्ति, भेद्रत्वेन वाद्यभेदाविशे- षात् । तदाह—संविद्यसंविदोः । असंविद्ध हणमत्रापि निदर्शनार्थम्, असंविद् इव संविदोऽपि भेदा नीलाद्यो विकल्पान् परामर्शान् नाऽपाकुर्युः । कीट्शान् ? नैरन्तर्यानुवन्धनः नैरन्तर्यं सिन्नवेशिवशेषम् उपलक्षणमिदम्—तेनैकार्थकरणादिकमपि अनुवधनन्ति अनुपस्था- २५ पयन्ति एकप्रतिभासनमिति शीलान् इति ।

तत्त्वतश्चित्रमेकं<sup>१६</sup> ते विज्ञानं तत्कथं भवेत् । निर्वाधात्प्रतिभासाच्चेद् बाह्योऽप्यर्थस्तथेष्यताम् ॥९३६॥

१ नीलादिभेदानाम्। २ अद्वेतसंवेदनेन । ३ तदात्मत्वप्रसङ्गात् । ४ अवयवी । ५ ज्ञानम् । ६ विरुद्धधर्माध्यात्रस्य । ७ अन्यथा-विरुद्धधर्माध्यासामावे । ८ भेदिनिष्ठत्वात् । ९ एकत्वस्य । १० अभेदप्रतिभासस्वरूप-आ०,व०,प०।
११ अश्वक्यविवेचनत्वतः अवयवेषु अवयवसिद्धिः । १२ एकावयव्यभावेऽपि । १३ -र्थकारणात्तद्वासनाप्रतिबोधनाआ०, व०, प० । १४ संवेदनभेदेषु । १९ संवेदनभेदा एव । १६ -कं चेद्वि-आ०, व०, प० ।

नन्वेवमिष अवयवाविष्वग्भागलक्षण एवावयवी सिद्ध्यित । न चायं यौगस्याभिप्रेतः अवयवभिन्न एव तत्र तस्याभिष्रायात् । तस्य च न सिद्धिः, तद्दूपणस्य तदवस्थत्वादिति चेत् ; भवतोऽिष चित्रैककृषमेव संवेदनं सिद्ध्यित । न च तत्त्वाभिप्रेतम् "अविभागोऽिष बुद्ध्या-त्मा" प्र० वा० २।३,५४ ] इति विरोधात् । यत्त्वभिप्रेतं निरंशवेदनं तन्नाद्यापि सिद्धम् , तद्पप्रित्तितृपणस्याप्रतिक्षेपात् । अथ कदाचिदिदमिष तैवाभिप्रेतम् , यौगस्याप्यवयवाविष्वग्भावः किन्नाभिप्रेतः स्यात् ? प्रयोजनाभावादिति चेत् ; न ; बिह्रपर्थस्थापनस्यैव प्रयोजनत्त्वात् । स्याद्वादानुप्रवेशस्तु भवतोऽिष, वैवत्रैकचित्तवादस्यापि स्याद्वादत्वात् । अनुप्रविष्टस्यापि परित्यागादद्योपो यौगस्यापि, तदविष्वग्भावस्य परित्यागात् । तत्परित्यागे न कश्चिदवयवी, प्रकारान्तरस्य प्रतिक्षेपादिति चेत् ; चित्रैकचित्तपरित्यागेऽिष न किञ्चिद्विज्ञानं निर्भागतद्रपस्य प्रतिक्षिप्रत्वात् । १० ततो न बिह्निनिन्तः किञ्चिदिति सर्वनैरात्स्यम् ।

न तस्यापि <sup>क</sup>निष्प्रमाणा सिद्धिरितप्रसङ्गात् । प्रमाणक्क न तत्र वास्तवमस्ति तिद्विरो-धात् । अवास्तवमिति चेत् ; न तैतस्तस्य तत्त्वतोऽप्रतिपत्तेस्तद्विपर्ययवत् । नापि तद्प्रतिपन्नमेव प्रमाणम् ; अनभ्युपगमात् । तत्प्रतिपत्तिश्च न वस्तुभूतात्प्रमाणात् ; तस्यैवाभावात् । अवस्तु-भूतादिति चेत् ; न; तस्यापि ताह्यात्प्रतिपत्तावनवस्थानात् ।

१५ अपि च, किमिद्मवस्तुभूतमिति ? अविद्यमानमिति चेत् ; नः तस्याऽकिश्चित्करत्वेन प्रमाणत्वायोगात् । विद्यमानत्वेन कल्पनात्तत्त्वमिति चेत् ; कुतस्तत्कल्पनम् ? संवृतेरिति चेत् ; नः तस्या अपि मिध्याज्ञानव्यतिरेकेणाभावात् , तस्य चोक्तनीत्या निपेधात् । संवृतेरिप संवृत्या परिकल्पनायाम् अनवस्थादोषात् । तन्न सर्वनैरात्स्यमि तत्त्वम् ; तंत्र प्रमाणस्याभावात् । भावेऽपि न तेर्न तंस्य परिच्छेदः, प्रतिबन्धाभावात् । न हि तन्नेरात्स्येन तस्यै तादात्स्यम् ; रु ख्यं नैरात्स्यप्रसङ्गात् । नापि तदुत्पत्तिः; तस्यै सर्वशक्तिवैकल्यात् । न च योग्यत्वम् ; तस्य कार्योवसेयत्वात् । न च कार्यं तत्परिच्छेद्ररूपमुपलब्धम् ; तत्रैव विप्रतिपत्तेः । ततो न तस्य प्रमाणोपपन्नत्वं विचारचतुराः प्रवक्तुमर्हन्ति । ये तु ब्रुवन्ति ते विचारविकला इत्यावेद्यति—

# आहुरथेवलायातमनर्थमविकल्पकाः । इति ।

आहुः प्रतिपादयन्ति । किम् ? अनर्थम् अर्थस्य ज्ञानज्ञेयलक्षणस्याभावम् , अर्थाभावेऽन्ययीभावविधानात् । कीहराम् ? अर्थबलग्यातम् -अर्थते तत्त्वनिरूपणार्थि भिरित्यर्थः प्रमाणम् , तस्य वलं विषयप्रतिबन्धस्तेनागतम् अर्थबलायातम् । <sup>१3</sup>कयाहुः ? अविकल्पकाः न विद्यते विकल्पो निवेदितन्यायेन तस्य प्रमाणविषयत्वाभावनिर्णयो येषां ते तथोक्तास्ताथागता इति ।

१ अवयविभि-आ०,व०,प०। २ -सौगतस्य । ३ चित्रैकचित्रवा-आ०,व०,प०। ४ निष्प्रमाणसि-आ०, व०, प०। ५ सर्वनैरात्स्यविरोधात् । ६ अवास्तवप्रमाणात् । ७ तत्प्रमा-आ०, व०, प०। ८ प्रमाणेन । ९ नैरान्त्स्यस्य । १० प्रमाणस्य । ११ सर्वनैरात्स्यस्य । १२ निराचारवि-आ०, व०, प०। १३ के आहः ।

पतेन <sup>3</sup>सकलविकल्पविकलसंवित्तिमात्रं तत्त्विगित्यपि प्रत्युक्तम् ; तद्वैकल्यस्य नीरू-पनिपेधात्मत्वे प्रमाणविषयत्वासम्भवात् , तस्य तद्वलायात्वं ब्रुवतामप्यविकल्पकत्वाविशेषात् । पर्युदासमेव, तत् पर्युद्रतसकलविकल्पस्य संवेदनस्यैव तद्वौकल्यार्थत्वादिति चेत् ; इदमप्य-सङ्गतम् ; यस्मात् –

> विकल्पा यदि वेद्येरन निषेध्येरन सर्वथा । 4 विकल्पाश्चेत्र वेद्येरत्रिपेध्येरत्र ते कचित ॥९३७॥ न ह्यंविज्ञाय तद्र्षं तदुहुंखेन तान् क्वचित् । तत्रामी नेति निश्चेतुं निर्वक्तक्त प्रभुर्जनः ॥९३८॥ वस्तुतस्तद्वित्तावप्यारोपेण प्रवेदनात् । बैहुधानकवत्तेषां निषेध: सम्मतो यदि ॥ ९३९॥ १० तन्न सारं विकल्पादेवारोपस्यावकल्पनात् । आरोपात्तस्य क्लूप्तौ तु भवत्यन्योन्यसंश्रयः ॥९४०॥ अन्यारोपाद्विकल्पश्चेत्सोऽप्यन्यस्माद्विकल्पकात् । सोऽप्यारोपात्तदन्यस्मादित्थं स्यादनवस्थिति: ॥९४१॥ परकरुपनया चेत्स्युर्विकरुपास्तन्न सङ्गतम् । १५ आत्मेतरविकल्पे यत् विकल्पविरहास्यः ॥९४२॥ आरोपात्तद्विकल्पश्चेन्नेदानीं तन्निपेधनात । तस्माद्विकल्पासंवित्तेः तन्निपेधः क्वचित्कथम् ॥९४३॥ किञ्च तद्वेदनं यत्र विकल्पः पर्युदस्यते । नीलादिरूपं तच्चेत्स्यात् सावकल्पकमेव तत् ॥ १४४॥ 20 नानाभागस्वभावस्य तस्य स्थूलस्य दर्शनात् । एकानेकविकल्पस्य तत्रावदयमवस्थितेः ॥९४५॥ तद्विकल्पच्यपेतस्य न तस्यास्ति स्वतो गति:। अविवाद: स्वसंवित्तेविवादविषयेऽत्ययात् ॥९४६॥ अन्यतोऽपि न तादक्ष।त्तस्याप्यन्येन "तादृशात् । २५ प्रतिपत्तौ यतो दूरं प्रसरत्यनवस्थिति: ॥९४७॥ अतादृशाच्च तद्वित्तिस्तात्त्विकी कल्पितात्कथम् ? । अकल्पिताच्चेन्नन्वेवं तदेव स्याद्विकल्पकम् ॥९४८॥

१ सकलं संवि–आ०, ब०, प०। २ ह्यविज्ञेय-आ०, ब०, प०। ३ प्रधानवत्। ४ ताहशा आ०, बै०, प०।

तच्च सर्वविकल्पानामभावे दत्तबुद्धयः । बौद्धाः कथमिव ब्रूयुः विरोधापत्तिभीरवः ॥९४९॥

तदेवाह - 'आहुः' इत्यादि । 'न' इत्यनुवर्तनीयम् । नाहुः बौद्धाः । कम् ? अनर्थम् अर्थत इत्यर्थः सकलविकल्पाभावः तस्मादन्यं विकल्पभावम् । कीइशम् ? अर्थवल्यापातम् , अर्थमानं निर्विकल्पवेदनमर्थः तं बल्यति स्थापयतीति तद्वल्यतद्धिगमः, तस्मै तद्र्थम् आयातम् । कस्मान्नाहुः ? अविकल्पकाः विकल्पानामभावं कायन्ति कथयन्ति यत इति । ततो न सकलविकल्पातीतमपि तत्त्वम् , प्रमाणप्रणयनवैकल्यात् ।

अस्तु तर्हि विश्रममात्रं तत्त्वम् , अन्तर्विहिश्र यथाकल्पनप्रतिपत्तेः, यथाप्रतिभासनञ्च नानैकत्वादिधर्मैर्विचारायोगात् । तस्माद्विद्यमानमेव सुखनीलादि सर्वमवभासते "मायाम्री-१० चिप्रतिभासवदसन्त्वेऽप्यदोपः" [प्र० वार्तिकाल २।२१०] इति वचनादिति कश्चित् ; सोऽपि न विपश्चिदेव । यस्मान्-

सत्यश्रेद्विश्रमात्मासौ सर्वथा विश्रमः कथम् ?।

मिध्या चेत्; सुखनीलादि सत्यमेव प्रसज्यते ॥९५०॥

यतोऽपि विश्रमज्ञानं विचारात्परिकल्प्यते ।

तद्विश्रमे कथं तस्मादन्यविश्रमवेदनम् ?॥९५१॥

अन्यथा तत प्वान्यसर्वाविश्रमकल्पनात् ।

विश्रमैकान्तवादोऽयं नद्दयेत्पर्यन्त एव ते ॥९५२॥

तद्विश्रमपक्षे तु तद्वलात्सर्वविश्रमम् ।

न प्राज्ञा बुवते बृयुर्मेपकल्पाः परं परे ॥९५३॥

तदाह-'आहुः' इत्यादि । कम् आहुः ? अनर्थम्-न विद्यतेऽर्थोऽस्मिन् इत्यनथीं विश्रमः तम् । की शम् ? अर्थवलायातम् , अर्थो विचारः तस्य तत्त्वतो भावात् अन्यथा ततो विश्रमञ्यवस्थानुपपत्तेः, तस्य वलं सामर्थ्यं तेनायातम् । क आहुः ? अविकल्पकाः इति । अवयो मेपाः 'ईपद्समाप्ता (कल्पप्') अवयः अविकल्पा अनुकम्पिताः त एवाविकल्पका विश्रमवादिन इति । न मया तत्त्वतो भावनैरात्म्यादिकं कुतश्चित्तद्वलादागतं परिकल्प्यते यद्यं प्रसङ्गः, किन्तु परपर्यनुयोगेन विद्यप्यय एव निपिध्यते । निपिद्धे च तस्मिन् तदेव तत्त्वमवशिष्यते गत्यन्तराभावादिति चेत् ; न ; तत्पर्यनुयोगीदनर्थात्तन्नपेधे अतिप्रसङ्गात् । अर्थादिति चेत् ; न ; तस्यैव तद्वादिनामभावात् । भावे सिद्धं स्वत एव तस्यार्थबलायातस्य परिकल्पनं तत्र चायं दोपश्चेति मृक्तम्-'आहुः' इत्यादि ।

१ -चित्रमृतिभासवदसत्त्वमप्य-ता० । "प्रतिभासवदसत्त्वेष्यदोषः"-प्र० वार्तिकाल० । २ प्रतिषु उप लभ्यमानः कोष्टकान्तर्गतः 'कल्पप्' इति शब्दः ईषदसमाप्तौ कल्पप्प्रत्ययस्य सूचकः । ३ बहिरर्थादिसद्भावः । ४-गान्तदनर्था-भा०, ब०, प० ।

इदमेवानेकान्तवादिनमुपहसतः सौगतस्य प्रत्युपहासं दर्शयन् व्याचष्टे-चित्रं तदेकमिति चेदिदं चित्रतरं ततः ॥९३॥ इति

चिन्नं नानारूपं तद्वाहां चित्रपतङ्गादि, एकम् अभिन्नम् इति एवं चेत् यदि मन्यते जैनः हदम् अनन्तरोक्तं ततिश्चित्रात् अतिशयेन चित्रं चित्रतरं विस्मयनीयतरम् । तथा हि—यदि नानारूपं नैकं विरोधात्, इत्यसदेव एकत्वम्, तद्भावे च न नानारूपम्, 'तस्यापि ५ परमाणुरूपस्याबुद्धिगोचरत्वादित्यसन्नेव ताहशो बहिरर्थं इति भवत्येव तद्धादिनामुपहास इति भावः । परस्य तत्र प्रत्यपहासमाह—

### चित्रं शृत्यमिदं सर्वं वेत्सि चित्रतमं ततः । इति

ैचित्रं नानारूपं बाह्यं मयूरादि। की दशम् ? इदं प्रत्यक्षवेद्यं सर्वं निरवशेपं वेतिस जानासि। की दशम ? द्रान्यं नीरूपम्। 'इदम्' इत्यत्रापि सम्बन्धनीयम्। इदं परस्य वचनं १० ततिश्चित्रतरात् अतिशयेन चित्रं चित्रतमम्, अनुपायस्येव तदभाववेदनस्य प्रतिपादनात्। तत्प्रत्यक्षमेव तत्रोपाय इति चेत्; न; तेन तद्स्तित्वस्यैव प्रतिवेदनात्। अत एवोक्तम् 'इदम्' इति।

सत्यम् ; तेन तद्भावस्य वेदनम् , तत्तु तदन्तर्गतस्यैवेति चेत् ; न ; विद्मूत्तस्यै-वानुभवात् । भ्रान्तस्तदनुभव इति चेत् ; न ; सर्वदा तथेव भावात् । न च ताहशस्य १५ विभ्रमः ; स्वरूपेऽपि प्रसङ्गात् । तत्र प्रत्यक्षं तत्रोपायः । विरोध इति चेत् ; न; तस्याप्यप्रति पत्रस्यानुपायत्वात् । न प्रत्यक्षात्तःप्रतिपत्तिः , तेनैकैत्वाधिष्ठानस्यैव नानारूपस्योपल्लम्भात् । न हि तत्रैकत्वविकलस्य नानारूपस्य तद्विकलस्य चैकत्वस्य प्रत्यवभासनम् , तथा कदाचि-द्रयसंवित्तः । तदुक्तम्-

''न पश्यामः क्वचित्किञ्चित्सामान्यं वा खलत्तर्णम् ॥'' [सिद्धिवि०प०२] इति। २०

मा भूत्तनंग्तत्प्रतिपत्तिविचारादेव तद्भ्युपगमात् । तथा हि-यदि चित्रपतङ्गादौ नील्रपीतादिकमेकं न तिह 'नाना' इति कथं चित्रत्वम् ? कथि छिदेवैकं न सर्वथिति चेत् ; तत्रापि येन स्वभःवेनैकं येन च नाना तयोभेदे ; यदेकं तदेकमेव यन्नाना तद्पि नानैविति न चित्रमेकम् , नैकं चित्रमिति कथमनेकान्तवादः ? तत्रापि कथि छिद्वदेव भेदाद्यमदोप इति चेत् ; न ; तत्रापि 'तत्रापि' इत्यादिप्रसङ्गानिष्टत्तेरनवस्थोपनिपाताच्च । न चापर्यवसितानामेव भेदा- २५ भेद्स्वभावानाम् एकत्र परिकच्पनमुपपन्नं प्रतीतिप्रत्यनीकत्वात् । ततो यदि कि छित्रत्पर्यवसाने नानारूपमेकं न भवति प्रथममिप न भवेदिविशेषात् , इति सिद्धस्तस्य तत्परिहारलक्षणो

१ तस्यापर-ता॰ । २ चित्रमिति ना-आ॰, ब॰, प॰ । ३ प्रत्यक्षेण । ४ सर्वदा भवतः । ५ विरोध-प्रतिपद्धिः । ६ -काधिष्ठा-आ॰, ब॰, प॰ । ७ प्रत्यक्षे । ८ "जात्यन्तरं तु पश्यामः ततोऽनेकान्तसाधनम्" इत्युत्तरार्धम् । ९ प्रत्यक्षात् ।

विरोधः, तस्य बहिरर्थाभावप्रतिपत्तावुपायत्वक्च । तेनैकस्यानेकत्वे अनेकस्य चैकत्वे निषिद्धे परिशिष्टस्याप्रतिवेदनाद्भावोपपत्तेरिति चेत् ; न; विचारस्याप्रमाणत्वे ततो विरोधस्याप्रतिपत्तेः ।

प्रामाण्यञ्च न प्रत्यक्षत्वेन ; ततो विरोधपरिज्ञानाभावस्य निवेदितत्वात् । अनुमानः त्वेनेति चेतु : तत्र तर्हि विरोधप्रतिबद्धं किञ्चिष्ठङ्गमङ्गीकर्त्तव्यम् अन्यथा अनुमानस्यानुत्पत्ते:। तत्प्रतिबन्धस्य च न प्रत्यक्षात्परिज्ञानम ; तस्य विरोधाविपयत्वात् । न च विरोधमजानता कस्यचित्प्रतिवन्धः शक्यपरिज्ञानः. तन्निष्ठस्य तैस्य सत्येव तत्पिज्ञाने परिज्ञानोपपत्ते । । विचारादेव तस्यापि परिज्ञानं तेन विरोधस्यापि प्रतिपत्तेरिति चेत् ; न ; परस्पराश्रयात् प्रति-बन्धपरिज्ञानाद्विचार:, ततश्च तत्परिज्ञानमिति। विचारान्तरात्तत्परिज्ञानमिति चेत् ; न ; तेनापि विरोधस्याप्रहणे तदयोगात् । प्रहणे तु प्रकृतविचारवैयर्थ्यम् । अनुमानत्वे च विचारान्तरस्य १० तद्धेतोरि प्रतिबन्धपरिज्ञानमन्यतो विचारादित्यन्यवैश्थितो विचारः, स कथं नाम विरोधमु-पश्चंहयेत् ? ''खयं पतन्नोद्धरते पतन्तम्" [ े इति न्यायान् । ततो नातु-मानत्वेनापि विचारस्य प्रामाण्यम् । अतो विकल्पमात्रमेवेदमवस्तुसंस्पर्शिदुरागमानुरक्तानां <sup>³</sup>रक्तपटानाम् । न चातः क्वचिद्विरोधस्यान्यस्य वा प्रतिपत्तिः । न चैकानेकस्वभावयोरप-राविप तत्स्वभावी, अपि तु चित्रपतङ्गे य एव नीलादीनां परस्परमेकस्वभाव: स एव तयोरिप ध्य तस्त्वभाव:, य एव च तेपामन्योन्यं नानास्त्रभावः स एव तयोरिप तस्त्रभावः, तथैव परि-स्फट्रज्ञानवपुपि निरुपप्रवतया प्रत्यवभासनात् , तत्कथं तद्वलम्बनेनानवस्थापरिकल्पनमुप-पन्नम् । तत्र विरोधाद् येकानेकात्मनो बहिर्भावस्याभावपरिज्ञानं तस्यैवाप्रतिपत्ते: ।

नापि वैयधिकरण्यात् ; तस्यापि विरोधासिद्धावसिद्धेः तन्मृह्ह्वात् । नाष्युभयदो-षाद्परिज्ञानस्रक्षणात् ; तत्परिज्ञांनस्य प्रत्यक्षत एव प्रतिपादनात् । नापि साङ्कर्यसंशयाभ्याम् ; २० कथञ्चिदसाङ्कर्येणैव नि:संशयं तत्प्रतिपत्तेः । अतो निर्वाधप्रतिपत्तिविषयस्याभावमनुपायमाच-क्षाणो भवत्येवातीवोपहासविषय इति युक्तमुक्तम्-'चित्रं शुन्यम्' इस्रादि ।

ततो न यथोक्तं बाह्यमसत्, नापि विभ्रममात्रम् , सकलविकलपविकलं वा, तत्प्रति-पेथस्याभिहितत्वात् । नापि संवृतिमात्रम् , स्पष्टप्रतीतिविषयस्य तत्त्वानुपपत्तेः । तर्वेवाह्-

# तस्मान्नैकान्ततो भ्रान्तिनीसत्संवृतिरेव वा ॥९४॥ इति ।

सुबोधमेतत् । **चा**शब्दादनुर्क्तसमुच्चयः, तेन 'न सकलविकल्पविकलम्' इत्यपि प्रतिपत्तव्यम् ।

भवतु तर्हि तदेकव्यक्तिसंविन्मात्रमद्वैतिमिति चेन ; तद्यदि चित्रैकरूपम् , ''चित्रप्रति-भासाप्येकेव बुद्धिः'' [प्र० वार्तिकाल० २।२१९] इति वचनात् ; तदाऽतुकूलमागतम् , बाह्यस्यापि तद्रूपस्यानिवारणात् । न च वाह्यमपरिज्ञानान्नास्स्येव स्वतस्तस्यापरिज्ञानेऽपि परतः

९ सम्बन्धस्य । २ -व्यवस्थाविचारस्य आ०, ब०, प० । ३ बौद्धानाम् । ४ -ज्ञाने तस्य आ०, ब०, प० । ५ तदाह आ०, ब०, प० । ६ -क्तः समुचीयते तेन सकल-आ०, ब०, प० ।

परिज्ञानात् । तस्य<sup>े</sup> च स्वपरिवयस्वभावद्वयाधारस्याभ्युपगमात् । 'तत्स्वभावद्वयस्याप्यपरेण तद्द्वयेन तस्याप्यपरेण तेन परिज्ञानमित्यनवस्थानम्' इत्यपि चोद्यं न चित्रेकवादिनः सम्भवति <sup>र</sup>तत्रापि प्रसङ्गात् ।

भवत् बाह्यस्य परिज्ञानम् , तथापि कथं चित्रस्यैकत्वम् ? कथं ज्ञानस्य ? अशक्य-विवेचनत्वादिति चेतु : न : बहिरपि तद्भावस्य निवेदितत्वातु । अभिन्नयोगक्षेमत्वादिति ५ चेत : किमिदं तत्त्वादिति ? सहोत्पत्तिविनाशत्वात् , सहोत्पत्तिसंवेदनत्वाद्वेति चेत् ; न ; तस्य सन्तानान्तरज्ञाने वर्यभिचारित्वेनागमकःवात् । अस्ति हि <sup>ह</sup>ते पां तत्त्वं न चैकत्विभिति । <sup>''</sup>तान्येव न सन्ति अपरिज्ञानात् तत्कथं तेषु तत्त्वम् ? न हि तेषां प्रत्यक्षतः परिज्ञानम् ; शरीरवत्तत्रापि संशयाद्यभावापत्तेः। नाष्यनुमानातः । लिङ्गाभावात्। व्याहारादि लिङ्गामिति चेत् ; कुत एतत् ? तस्य संवेदनकार्यत्वेनात्मिन प्रतिपत्तेरिति चेत् ; तर्ह्वितस्य संवेदनस्य १० चैकमेव ज्ञानमभ्यपगन्तव्यम् - अन्यथा 'संवेदनस्य व्याहारादिः कार्यम् , तस्य संवेदनं कारणम्' इति परिज्ञानासम्भवात् । भवत्विति चेतु : नः तस्यापिं संवेदनसमयस्य व्याहारादौ तत्समयस्य च संवेदने प्रवृत्त्यभावान् , ँतत्काले भाविनि भूते वा स्वयमभावान् । अतत्कालेन च तत्प्रतिपत्तो अतिप्रसङ्घात । न चोभयकाल्यत्वमेकस्य : क्षणिकत्वात । भवत् वा "तस्य <sup>33</sup>तत्कार्यत्वम् , तथापि न गमकत्वम् ; गाढस्वापादौ साध्याभावेऽपि भावात् । अन्य एव स १५ व्याहारादिः, न च तद्यभिचारात्तद्विछक्षणस्यापि तत्रागमकत्वम् ; गोपाछघटिकाधूमव्यभि-चारातु पर्वतधुमस्यापि पावकं प्रत्यगमकत्वापत्तेरिति चेतु ; भवत्वेवं तथापि कथं तस्य सर्वत्र तत्कार्यत्वम् ? कचित्तथा दर्शनादिति चेत् ; न ; तेन तत्रैवै र तत्प्रतिपत्तिसम्भवान्न सर्वत्र तस्य तत्राऽत्रवृत्तेः । व्याप्तिज्ञानादिति चेत् ; कुतस्तस्योत्पत्तिः ? कचित्तथा दर्शनादिति चेत् ; न ; <sup>१३</sup>शाॡकस्यापि सर्वत्र <sup>१५</sup>गोमयकार्यत्वपरिज्ञानापत्तेः क्वचित्तथादर्शस्याऽविशेषात् । न २० चैवम् , े अन्यत्रान्यतोऽपि तस्योत्पत्तेः । तज्ज्ञानवतः सर्वज्ञत्वापत्तेश्च । तस्मादप्रतिपन्नव्याप्ति-कत्वान्न व्याहारादेस्तेषामनुमानम् , इत्यनुपलम्भात् न सन्त्येव सन्तानान्तरज्ञानानीति न तैरभिन्नयोगक्षेमत्वस्य व्यभिचार इति चेत् ; कोऽयमनुपलम्भो नाम ? उपलम्भनियृत्ति-मात्रभिति चेत् ; न ; ततो गगनकुसुमादिव कस्यचिद्प्यप्रतिपत्तोः । अन्योपलम्भ इति चेत् : तेनापि कथं भवेत्प्रतिपत्तिः ? तद्विविक्ततया तद्विषयस्योपलम्भादिति चेत् ; अस्तु तर्हि ३५ तत्रैव तद्भावो न सर्वत्र, अन्यथा प्रस्रक्षादेव स्वर्गोदिविविक्तभूतलादिविपयात् सर्वत्र

१ ज्ञानस्य । २ चित्रज्ञानेऽपि । ३ ''योगः अप्राप्तस्य विषयस्य परिच्छेदलक्षणा प्राप्तः, क्षेमः तदर्थिकयान्तुष्टानलक्षणं परिपालनम् ।''-हेतुबि० टी० पृ० ३६ । ''अलब्धधर्मानुवृत्तिः योगः, लब्धधर्मानुवृत्तिः क्षेमः ।''- प्र० वा० स्ववृत् । ४ सन्तानान्तरज्ञानानाम् । ५ सन्तानान्तरज्ञानानि । ६ व्याहारादेः । ७ ज्ञानस्यापि । ८ व्याहारादिकाले भाविनि । ९ संवेदनकाले भूते । १० व्याहारादेः । ११ संवेदनकार्थत्वम् । १२ यत्र दश्यते तत्रैव । १३ इन्दीवरकन्दस्यापि । १४ 'पङ्कात्तामरसं शशाङ्क उद्धेरिन्दीवरं गोमयात् काष्टादिनरहेःफणादिष मणिगोपित्ततो रोचनाः । इति पुरावनवचनम्''-ता० टि० । १५ तडागादौ । १६ पद्वादिष ।

स्वर्गोद्यभावप्रतिपत्तेः चार्वोकस्यापि किं तत्र प्रमाणान्तरपरिकल्पनया ? यत इदं शोभेत-''प्रमाणान्तरसद्भावः प्रतिपेधाच कस्यचित् ॥'' [ ] इति ।

कथं वा क्वचिद्पि तेपामदृश्यानां तस्माद्भावप्रतिपत्तिः ? 'दैश्यानुपलम्भस्यैव गमकत्वम्' इति स्वमतव्याघातात् । इदमपि भेद्वादिन एव मतं नाद्वैतवादिनः तेनानुपलम्भ- मात्रादभावप्रतिपत्तेरभ्युपगमादिति चेत् ; न ; एवं नीलेनान्याकारस्य तेन नीलस्यानुपलम्भात्, अभावप्रतिपत्तावभिन्नयोगश्चेमत्वस्याश्रयासिद्धिप्रसङ्गात् । नीलेतरयोरन्योन्यमनुपलम्भेऽपि स्वय- मुपलम्भान्नाभाव इति चेत् ; न ; सन्तानान्तरेष्विप स्वयमुलम्भस्य भावात् । सोऽपि परेणानुपलभ्यमानो नास्त्येवेति चेत् ; न ; नोलेतरयोरिप स्वयमुपलम्भस्य परस्परानुपलम्भे- नाभावापत्तेः । तन्नानुपलम्भनात्रादिप तदभावज्ञानम् ।

१० कथं वा तन्मात्रात्तदैभावज्ञानज्ञानम् १ कथं च न स्यात् १ तन्मात्रज्ञानेन तद्भावज्ञानस्य तज्ज्ञानेन च तन्मात्रस्याप्रतिपत्तेः, तत्काले तस्याभावात् , उभयसमयव्यापिनश्च
ज्ञानस्यानभ्युपगमात् । उभयोश्च कुतिश्चिदपरिज्ञाने तद्धेतुफलभावस्याशक्यपरिज्ञानत्वात् ।
सत्यम् ; न वस्तुतोऽनुपलम्भस्य तज्ज्ञानहेतुत्वम् "अशक्तं सर्वम्" [प्र० वा० २।४] इति
वचनात् , संवृत्या तु तद्भ्युपगम्यते ''संवृत्यास्तु यथा तथा'' [प्र० वा० २।४] इति
वचनादिति चेत् ; न ; व्याहारादेरिप कत्येत्र सन्तानान्तरपरिज्ञानहेतुत्वापत्तेः । संवृति
बलेन तत्परिज्ञानमपरिज्ञानमेवेति चेत् ; न ; तेनं तिल्लिपेधस्याप्यनिपेधत्वप्रसङ्गतः ।

अपि च, केयं संवृतिर्नाम ? तत्र हेतुफल्लभावमध्यारोपयन् कश्चिन्मिण्याविकस्प इति चेत्; न; तस्यापि हेतुसमसमयस्य तत्फल्ले तत्फल्लसमसमयस्य च हेतौ अप्रवृत्तेः, उभयसमसमयस्य च तस्यानभ्युपगमात्, कथं ततोऽप्यनुपल्लम्भस्य तद्धेतुत्वम् ? सत्यम् ; न तस्याप्युभयविषयस्वं वस्तुतः संवृत्यन्तरेणैव परिकल्पनादिति चेत्; न; तेनापि हेतु- तत्फल्लयोरपरिज्ञाने विकल्पतिद्वपयत्वस्याशक्यारोपणत्वात् । तस्यापि तद्नतरेण तद्विपयत्व- परिकल्पनान्न दोष इति चेत्; न; तत्रापि 'तेनापि' इत्याद्यनुवन्धादावृत्तिभतोऽनवस्था- दोषस्यापत्तेः । विचाराधिष्ठिता न सम्भवत्येव 'संवृतिः, लोकबुद्ध्येव केवलमभ्युपगम्यत इति चेत्; न सम्यगेतत्; लोकस्येव सन्तानान्तरस्वभावस्याभावात् । तद्यं लोकमेवानभ्यु- पगच्छन् तद्बुद्धा संवृतिमङ्गीकरोतीति कथमनुन्मत्तप्रज्ञः ?

भवतु वा संदृतिः, तथापि तया तद्भावज्ञानस्य किमारोपयितव्यम् ? अनुपछम्भ-

१ "तदुक्तं धर्मकीर्तिना-प्रमाणेतरसामान्यस्थितरन्यधियो गतेः । प्रमाणान्तरसद्भावः प्रतिपेधाच कस्य-चित् ॥'' प्र० परी० पृ० ६४ । प्रश्ना० कन्द्र० पृ० १५५ । प्रमाणमी० पृ० ८ । २ "प्रतिषेधसिद्धिरिष् यथोक्ताया एवानुपलब्धे:-यथोक्ताया दृश्यानुपलब्धिस्तत एव ।''-न्यायबि०, टी० पृ० ४३ । प्रमाणवा० स्ववृ० ११५ । प्रमाणवार्तिकाल० ४।२६२ । ३ -दभावज्ञानं क-आ०, ब०, प० । "अनुपलम्भमात्रात् सन्तानान्तरा-भावज्ञानमभृदिति ज्ञानम्'-ता० टि० । ४ संवृत्येव । । ५ संवृतिवलेन । ६ "सत्याभासः परन्तत्र न तत्त्वं पर-मार्थतः । विचार्यमाणश्चन्यत्वे संवृतिः सेति गीयते ॥''-प्र०वार्तिकाल० प्र०४८ ।

कार्यत्विमिति चेत्; न; असित तिस्मन् तदारोपणे तस्य निर्विपयत्वप्रसङ्गात् । सत्येवेति चेत्; तदापि किं तस्य प्रयोजनम् ? तदभावप्रतिपत्तिरिति चेत्; न; तस्यास्तत्सत्तामात्रेणैव भावात् तदभेदात् । तत्रैं नित्यत्वस्य निपेधः, तस्यै निर्हेतुकत्वे अवद्यं तत्प्रसङ्गादिति चेत्; न सम्यगेतदिष्, यस्मात्—

नित्यत्वं तत्स्वभावश्चेत्र कृतश्चित्रिपिध्यते । 4 तुँदेव तन्निपेधे हि निपिद्धं स्यादभेदतः ॥ १५४॥ तद्यं लाभमन्विच्लोर्मूलच्लेद्सतवागतः। जित्यत्वहानिकामस्य ज्ञाने तद्धान्यपस्थिते: ॥९५५॥ तहपं चेदनित्यत्वं नित्यत्वं दैवतो गँतम । तन्निपेधाय तद्वार्थं तत्कार्यत्वाधिरोपणम् ॥९५६॥ 90 आरोपितका नित्यत्वं तत्र नास्त्येव निश्चयान । निश्चयात्मानुमानञ्च प्रसिद्धं बौद्धशासने ॥९५७॥ स्वरूपे निश्चयस्तस्य नास्तीत्यपि न युक्तिमत् । विना तेनार्थनिणीतिर्नेति पूर्वं निरूपणात ॥९५८॥ तद्यक्तस्तदारोपो वैफल्यात्संवृतेरयम् । १५ दोपो न सौगतस्यास्ति तद्धत्तान्तानुवादिनः ॥९५९॥ न चासौ संवृतिः शक्या निपेद्धं हेतुसम्भवात् । तत्सम्भवोऽपि तद्धेतोस्तद्नादिक्रमागतात् ॥९६०॥ इति चेद्यक्तमेवेदं कार्यकारणतास्थितौ । सा त नास्ति तवाशक्तं सर्वेमित्यभिधायिनः" ॥९६१॥ 20 संवृतीनां प्रवाहेऽपि संवृत्या विद्यातिः। कथमेवमवस्थानं यतस्तन्निर्णयो भवेत ॥९६२॥ तस्मादयक्तमेवेदं कीर्तितं धर्मकीर्तिना । ''निष्वत्तेरपराधीनमपि कार्यं स्वहेतना ॥६६३॥ सम्बध्यते कल्पनया किमकार्यं कथञ्चन ॥ प्र० वा० २।२६] २५ इति कल्पनया तत्सम्बन्धस्यैवमसम्भवात् ॥९६४॥

भवतु स्वरूपमेव तस्य <sup>33</sup>तयाऽऽरोप्यमिति चेत्; न; अनुपलम्भस्य वैकल्यापत्तेः । संवृतित एव तत्स्वरूपस्यै<sup>3</sup> भावात् । भवत्विति चेत् ; न; अनुपलम्भवादिनोऽसाधनाङ्गवादित्वेन निप्रहोपनिपा-

१ सन्तानान्तराभावे । २ सन्तानान्तराभावप्रतिपत्तिः । ३ सन्तानान्तराभावसत्तामात्रेणैव । ४ तदभाव-ज्ञाने । ५ तदभावज्ञानस्य । ६ तदभावज्ञानमेव । ७ गतेः आ०, ब०, प० । ८ अनुपलम्भकार्यत्वाधिरोपणम् । ९ स्वरूपनिश्ययेन । १० प्र० वा० २ ४ । ११ संयृत्यादि ततः स्थितेः आ०,ब०,प० । १२ संयृत्या । १३ —स्या-भावा—आ०, ब०, प० ।

तात् । कथं वा ततस्तत्त्वतः सन्तानान्तराभावस्य परिक्वानम् १ आरोपितस्वरूपस्य तात्त्विकप्रयोजनिनवन्धनस्दानुपपत्तः तोयादिवत् । तद्प्यतात्त्विकमेवेति चेत् ; न ति तत्त्वतस्तद्भाव
इति कथन्न 'तेरभिन्नयोगक्षेमस्वस्य व्यभिचारः १ नायं दोषः; 'तेपामप्येकस्वेन पक्षीकरणादिति
चेत् ; न; व्यभिचारविपयस्य तदयोगात् , अन्यथा न किब्चित्तस्पुत्रस्वादिकमि व्यभिचारि
भ भवेत् , तत्रापि व्यभिचारविपयस्य पक्षीकरणात् । को वा विरोधो यन्नानास्व एव विषामिन्नन्योगक्षेमस्वं न भवेत् , अहदयात्मना तेन साक्षाद्विरोधद्वयस्यापि सर्वज्ञस्वेन वचनादेरिवासिद्धेः १
नानास्विकरुद्धेनैकस्येन तस्य व्याप्तस्वात् पारम्पर्यण तेनापि विरोध इति चेत् ; क्व पुनरेकस्वेन तत्र्याप्तः प्रतिपन्ना १ प्रकृत एव चित्रज्ञान इति चेत् ; तत्र यशेकस्वप्रतिपत्तिरन्यतः,
व्यर्थमभिन्नयोगचेमस्वम् , तस्यापि तदर्थस्वात् तस्याधान्यत एव भावात् । अत एव तस्प्रति१० पत्तौ परस्पराश्रयः –िनिश्चते नानास्वितरोधे ततस्तस्प्रतिपत्तां तेन तत्र्याप्तिनिश्चयः, ततश्च तद्विरोधनिश्चय इति । तन्नाभिन्नयोगक्षेमस्वं हेतुः, संज्ञायितविपक्षव्यतिरेकस्वात् , तद्वि नानास्वेन
साक्षास्परम्परया च विरोधासिद्धेः व्यभिचारनिश्चयाद्वा, निश्चितो ह्यत्र व्यभिचारः सन्तानान्तरज्ञानेषु व्याहारादिभेदाद्व भिन्नतयेव प्रतिपन्नेषु हेतुभावात् ।

यत्पुनरत्रोक्तम्—'तद्भेदस्य साकल्येन व्याप्तिपरिज्ञाने तत्परिज्ञानवतः सर्वज्ञत्वम् , १५ देशतस्तत्परिज्ञाने न गमकत्वं व्यभिचारसम्भवात्' इति ; तदिप न युक्तम् ; अभिन्नयोगक्षेम-त्वेऽपि तथा प्रसङ्गात् । नायं दोपः, तत्र पक्ष एव व्याप्तित्रहणादिति चेत् ; न ; व्याहा-रादिभेदस्यापि <sup>13</sup>तत्रेय तद्ग्रहणात् गमकत्वोपपत्तेः व्यभिचारदोपस्य परिहरणात् । तन्नाभिन्नयोग-क्षेमत्वादेकत्वं संवेदनाकाराणाम् ।

यत्पुन:–अभेदप्रतिभासादेव निर्वाधात् तथा<sup>?</sup> चेत् ; अर्थावयवानामप्येकत्वंतद्विशेषात् । २० प्रतिपादितञ्चेतत् -'**एतत्समानमन्यत्र**' इति । तदेव विस्मरणशीलानामनुप्रहार्थमावेदयन्नाह*—* 

# अतश्चार्थवलायातमनेकातमप्रशंसनम् । इति ।

अत्र च शब्दो भावनायाम् । अतः अस्मात् एकान्तविश्रमादेर्यदन्यत् 'अन्यन्न' इत्यनुवर्त्तमानस्य विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धात् । किं तद् ? अनेकातमप्रशंसनम् , अनेकात्मनः अनेकस्वभावस्य ज्ञानस्येव नार्थस्यानभ्युपगमात् , प्रशंसनं प्रतीतिवलेन स्तवनम् । २५ तिकम् ? अर्थस्य बाह्यस्य घटादेर्बलं स्वरूपाद्वच्यवनं तस्मै तद्र्थम् आयातम् आगतम् अर्थवलायातम् । तथा हि—

चित्रमेकं यथा ज्ञानं प्रतीतिबलतो मतम् । मन्यतां तद्वदर्थोऽपि तत एवानुपप्तवात् ॥९६५॥

१ सन्तानान्तरज्ञानैः । २ सन्तानाज्ञानानामि । ३ सन्तानान्तरज्ञानानाम् । ४ सहानवस्थापरस्परपरि-हारस्थितिलक्षणिवरोधद्वयस्यापि । ५ अभिजयोगक्षेमत्वस्य । ६ नानात्वेनापि । ७ एकत्वप्रतिपत्त्यर्थत्वात् । ८ एकत्व-प्रतिपत्तौ । ९ एकत्वव्याप्तत्वात् । १० विरोधसिद्धेः आ०, ब०, प० । ११ पक्ष एव व्याप्तिग्रहणात् । १२ एकत्वं संवेदनाकाराणाम् ।

Q

80

१५

न चंक्रमेकरागाद।वित्यादिरिष बोधवत्।
एकानेकस्वभावेऽर्थ विद्ववाय न कल्पते ॥९६६॥
कल्पते यत्र योगोक्ते सोऽस्माभिरिष नेष्यते।
तं दूपयन्नतोऽस्माकं प्रतिहस्तायते भवान ॥९६७॥
चित्रैकज्ञानवत्तत्र संशयाद्यपि दृषणम्।
प्रवर्त्तते न निर्योधनिर्णयाद्यतेपभूषिते ॥९६८॥
अद्वैतवेदनं तस्मादेकानेकात्मकं त्रुवन्।
न प्रभुविहर्षस्य तादृशः प्रतिषीद्यने ॥९६९॥

भवतु तर्हि तदेकमेत्र न चित्रम् ;

''ंकिं स्थात्सा चित्रतेकस्यां न स्थात्तस्यां मताविष । यदीदं स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र के वयम् ॥'' [प्र•वा०२।२१०]

इति वचनादिति चेत् ; न ; ताहशस्य कदाचिद्पि तस्याननुभवात् । अननुभाव्यमपि लिङ्का-द्वगम्यतः इति चेत् ; न ; तद्प्रतिवेद्ने तत्कार्यस्वभावतया कस्यचिद्पि परिज्ञानायोगात् , अतत्कार्यस्वभावस्य लिङ्कत्वानभ्युपगमात् । सुगतसन्निधानात्तद्वगम्यतः इति चेत् ; न ; अद्वैतवादे सुगतस्यैवाभावात् । भावेऽप्युत्तरमाह्—

> न ज्ञायतं न जानाति न च किश्चन भाषते ॥९५॥ बुद्धः शुद्धः प्रवक्तेति तत्किलैषां सुभाषितम् । इति ।

युद्धः सुगतो न ज्ञायते न विनेयैः प्रतीयते तस्य युद्धिरूपतयाऽनन्यवेद्यत्वात् "तस्या नानुभवोऽपरः" [प्र० वा० २।३२७] इति वचनात् । अपरानुभवभावे वा तद्व- तोऽपि सर्वद्शित्वं सकलविषयाकारगर्भस्य तेन परिज्ञानात् । तस्याप्यपरानुभवभावे तद्वतोऽपि २० सर्वद्शित्वम् । तत्राप्येवभिति सर्वस्यापि युद्धमनुभवतो विनेयवर्गस्य तद्नुभवाधिष्ठानस्यापि सर्वद्शित्वान्न किश्चिद् बुद्धेन ? बुद्धवदेव तस्यापि स्वत एव कत्त्वपरिज्ञानात् । तन्न तस्यापर- स्मादनुभवात्परिज्ञानम् । अनुमानादिति चेत् ; न ; ततोऽपि तस्य स्वरूपप्रतिवेदने पूर्ववद्दो- पात् , अन्यथा तद्दैयर्थ्यात् । समारोपज्यवच्छेदान्न तद्दैयर्थ्यमिति चेत् ; कि तद्यवच्छेदेन ?

१ न्यायिव रको ९१ । र -याशेपदृष्णे आ , ब , प । ३ "ननु यदि सा चित्रता बुद्धावे-कस्यां स्यात् तया च चित्रमेकं द्रव्यं व्यवस्थाप्येत तदा किं दूषणं स्यात् ? आह-न स्यात्तस्यां मनावि। । न केवलं द्रव्ये तस्यां मतावायेकस्यां न स्याचित्रता । आकारनानात्वलक्षणत्वाद्भेदस्य । नानात्वेऽिप चित्रता कथम् ? अनेकपुरुपप्रतीतिवत् । कथं तिर्हं प्रतीतिरित्याह-यदीदं स्वयमर्थानां रोचते तत्र के वयम् । यदीदम-ताद्वर्थेऽपि ताद्वर्पप्रथननर्थानां मासमानानां नीलादोनां स्वयमपरप्रेरणया रोचते तत्र तथाप्रतिभासे के वयमसहमाना अपि निषेद्वम् ? अवस्य च प्रतिभासते चेति व्यक्तमालीक्यम् ।"-प्र० वा० म • वृत्ति० २।२१० । ४ तत्परि-आ •, ब •, प •। ५ अनुमानवैयथ्योत् ।

सत्यपि तस्मिन् तरस्वरूपस्यात्रतिवेदनान् । प्रतिवेदने तु सिद्धं तक्वतोऽपि सर्वदर्शित्वं सकला-र्थाकारप्रतिवद्धस्य बुद्धस्वरूपस्य तेन प्रत्यवलोकनात् । तदुक्तम् –

> ''समारोपव्यवच्छेदात्तत्त्वसिद्धिमनिन्छताम् । अनुमानमनर्थं स्यादन्यथा सकलग्रहः ॥'' [ ] इति ।

तदनेन सुगतसन्निधानात्तत्वज्ञानमिति प्रत्युक्तम् ; सुगतस्यापरिज्ञाने तत्सन्निधानस्यापि दुष्परिज्ञांनस्वान् । अपरिज्ञातमेव तत् तत्परिज्ञांनस्य निवन्धनम् चक्षुरादिवह्न्पादिपरिज्ञानस्येति चेत् ; भवेदेवं यदि रूपादिज्ञानवत् निरंशवेदनिवपयं किञ्चिद्विज्ञानं विप्रतिपत्तिमलोपले१० पविकलेन प्रज्ञाप्रकाशेनोपदर्शितं भवेत् । न चैवम् , सर्वदा प्राह्मादिभेदमलाधिष्ठानस्यैव तस्य परिज्ञानावलोकनान् । प्रतिपादितं चैतत् प्राक्-'प्रतिसंहारचेलायां न संवेदनमन्यथा' इति । तदनेन तत्त्वज्ञानात्तत्सन्निधानपरिज्ञानं प्रत्युक्तम् ; उक्तनीत्या तत्त्वज्ञानस्यैवाप्रतिपत्तेः । तत्र तत्सन्निधानात्त्वगतिः ।

तद्वचनाद् "अद्वयं यानमुत्तमम्" [ ] इत्यादेस्तदवगतिरित्यप्ययक्तम् ; १५ <sup>६</sup>तद्परिज्ञाने तद्वचनस्याप्यशक्यपरिज्ञानत्वात् । कथं वा तस्यैव वचनं प्रमाणं न रथ्या-पुरुपादेरपि ? तस्यैव परिशुद्धज्ञानत्वादिति चेत् ; न ; स्वरूपापेक्षया रध्यापुरुपादेरपि तत्त्वात् । न सकछविपयापेक्षयेति चेत् ; न ; बुद्धेऽपि तदभावात् । न हि तस्यापि सर्वत्र परिशुद्धज्ञानं समकालभाविन्यभावात् , तस्याकारणत्वेन तद्विषयत्वात् । तद्दि कार-णमेव अविनाभावादिति चेन् ; न ; तस्यापि विषयत्वे ''नानोऽर्थः स्वधिया सह'' २० [प्र०वा०२।२४६] इसस्य विरोधात् । भवदपि तस्य सर्वार्थज्ञानं निराकारं चेत्; न तस्यैक-स्वभावस्य देशकालस्वभावभिन्नानेकवस्तुविपयत्वम् एकस्वभावज्ञानविपयत्वेन सर्वस्याप्येकत्वापत्तोः, अन्यथैकस्वभावहेतुकत्वेऽपि कार्याभेदप्रसङ्गाभावान् न नित्ये नानाकार्यविरोधः स्यात्। अनेकस्वभावमेव भवत तदिति चेत : कथं तदेकम् , प्रतिस्वभावं विरुद्धधर्माध्यासेन भेदोपनि-पातातु ? अन्यथा क्रमेणापि तदेकमेवानेकस्वभावं प्राप्तुयात् । शक्यविवेचनत्वात्रेति चेत् ; इत् किमिटं विवेचनं यच्छक्यमुच्यते ? कालकृतस्तरस्वभावानां क्रम इति चेत् ; न ; ैयुगपद्पि देशकृतस्य "तस्य भावात् । ततो" नात्यन्ताय भेदः, तेषामभेद्स्यापि प्रतिभासनादिति चेत् ; न ; कालभिन्नानामप्यभेदानुगमस्यावलोकनान् । मिथ्यैव तेषां <sup>3</sup>तंदनुगमो विकल्पोपनीतत्वादि-त्यपि नोत्तरम् ; देशभिन्नानां 'तैदनुगमस्यापि [विकल्पोपनीतत्वात् , स्पष्टप्रत्ययविपयत्वान्नेति

१ -ज्ञातत्वा-आ०,व०। २ सुगतसिव्धानम् । ३ -ज्ञाननिव-आ०, व०, प०। ४ किश्चिज्ञानं आ०, व०,प०। ५ पृ०३१७ पं०२२। ६ सुगतापरिज्ञाने । ७ समकालमाविनोऽर्थस्य । ८ सुगतज्ञानस्य । ९ कमयुगप-आ०, व०, प०। १० कमस्य । ११ देशकृतकमात् । १२ अभेदानुगमः । १३ अभेदानुगमस्यापि । '

चेत् ; अस्ति कालिभन्नानामि ] स्पष्टप्रत्ययविषयत्वम् । निरूपिययते च तत् । अनेन एकान्त-भेदप्रतिवेदनं विवेचनिमिति प्रत्युक्तम् ; प्रत्यक्षतस्तदभावात् । अनुमानस्य च तैत्पूर्वकतया तत्रा-प्रवृत्तेः । नापि सन्तानान्तरं प्रति नयनं विवेचनम् ; तस्याप्रतीतेः अनभ्युपगभाच । नाष्यन्य-वेचत्वम् ; युगपद्भाविनामिव क्रमभुवामिप तेषां परेण प्रत्यक्षेणाप्रहृणात् । अनुमानेन प्रहणस्य चोभयत्राविशेषात् । ततो भवत्येव क्रमवतामिष तेषामभेदः ; तद्भेदस्याभेदप्रत्यनीकत्वाभाव- ५ त्वात् । तद्ककम्—

> ''अन्तर्वेहिर्मुखाभादि संविदं न भिनत्ति चेत् । <sup>³</sup>अक्रमं न क्रमाधीनं भिन्द्यादेव सुखादिकम्।।'' [सिद्धिवि०प्र०परि०]इति ।

न चेद्मुचितं भवताम् ; बुद्धस्यैकान्ततः प्रतिसमयभङ्गुरत्वेन तदात्मत्वानुपपत्तेः। तन्न तज्ज्ञानस्य क्रमवद्क्रमेणाप्यनेकस्वभावत्वमिति न तेन तस्याशेषवदित्वं निराकारेण ।

नापि साकारेण ; तस्याप्याकारार्षकमात्रविषयत्वेनान्यत्राप्रवृत्तेः । सर्वमपि तँत्राकारार्षकमेवित चेत् ; उच्यते-पूर्वापरसमयभाविनो भावा नीलादिरूपिमव कालक्रममप्यात्म
नो यदि न तत्र समर्पयन्ति कथं तस्य तिद्वपयत्वं यतस्तेनाशेषज्ञत्वं वुद्धस्य ? कथं वा क्वचिद्धपायोपयभावस्य परिज्ञानम् ? तस्य कालक्रमालिङ्गितत्वेन तदनववोधे दुरववोधत्वात् । योगपद्यालिङ्गितत्वे तु तद्भाव एव न भवेत् कस्यविद्निष्पन्नस्यानुपायत्वात् , निष्पन्नस्यापि पुनरनुपयोगात् , स्वनिष्पत्तिसमय एवोषेयस्यापि निष्पत्तेः । अव्यभिचारादुपायत्वं न निष्पादकत्वादिति
चेत् ; कुतस्तर्हि तन्निष्पत्तिः ? न कुतश्चिदिति चेत् ; न ; भित्यसत्त्वादिप्रसङ्गात् । अन्यत
इति चेत् ; न; तस्यवोपायत्वापत्तेः , न प्रकृतस्य । भवित्विति चेत् ; न; तस्याष्युपेयसमसमयत्वे पूर्ववद्दोपात् । पुनरन्यतस्तन्निष्पत्तिकत्पनायाम् अनवस्थानात् । तद्विन्नसमयत्वे तु सिद्धः
कालक्रमालिङ्गिनस्तद्भावः । स च न बुद्धज्ञानस्य विषयः, अनिर्वितकारत्वादिति कथं तस्य २०
प्रामाण्यम् ? यत इदं सूक्तं भवंत्-

'हियोपादेयतत्त्वस्य साभ्युपायस्य वेदकः । यः प्रमाणमसाविष्टो न तु सर्वस्य वेदकः ॥'' [प्र० वा० १।३४] इति । ''तमपि ते तत्र समर्पयन्ति पूर्वापरभावेनैव तद्पिताकाराणां बुद्धवेदने ''व्यवस्थाना-दिति चेन् ; उच्यते—

> प्रत्याकारं यदि ज्ञानं तत्रैकान्तेन भिन्नते । प्रत्यर्थनियतस्वेन कथं सर्वार्थविद्भवेन ॥९७०॥

१ प्रथ्यक्षपूर्वकतया । २ कमभावेऽिष प० । क्रमभाव्यिष आ०, ब० । ३ अकमं ते क्रमादीनां आ०,ब०, प० । ४ बुद्धहाने । ए नायान्नीलादि—आ०, ब०, प० । ६ कालकमस्य आ०, व०, प० । ७ उपायोपेयभाव । ८ एवोपाय—आ०,व०,प० । ९ नित्यं रारवा—आ०,व०,प० । "नित्यं सत्त्वमसत्यं वा हेतीरन्यानपेक्षणात् । '-प्र० वा० ३।३४ । २० —स्थानं तृद्धि—आ०,ब०,प० । १२ कालकममि भावाः । १२ ०यवस्थापना—आ०,व०,प० ।

१०

तदाकारक्रमस्यापि परेण प्रतिवेदनम् ।
तदाकारेण तत्रापि तत्क्रमस्यान्यतो गतो ॥९७१॥
अनवस्थानदोषः स्यात्तन्नैकान्तेन तद्भिदा ।
प्रत्याकारे कथि चिन्नेदेनेकान्तः प्रशस्यताम् ॥९७२॥
आत्मानमेव जानानः क्रमाऽनेकान्तगोचरम् ।
युद्धः कथं ततो तृयादेकान्तक्षणिकं जगत् ॥९७३॥
तदन्वयस्य मिध्यात्वे मिध्येव स्यात्तथागतः ।
मिध्या च सर्ववेदी च प्रमाणक्चेति साहसम् ॥९७४॥
तन्न कालक्रनज्ञानं तस्य स्याद्वाद्विद्विषः ।
सोपायोपेयविज्ञानं नास्ति तस्य तदत्यये ॥९७५॥

तदाह-न जानाति न येति युद्धः। किम् १ किञ्चन उपयादि इति तत्त्वम् । भवतु तस्याज्ञेयत्वं तत्त्वापरिज्ञानञ्च तथापि शुद्ध इति चेत् ; आह-शुद्धः निर्मेटः। कः १ बुद्धः । इति एवम् , तत् क्रमायातवचनम् , केपाम् १ एषां बोद्धानाम् । 'किल्ट' इत्यक्तिच्योतने । सुभाषितम् अरुचिद्योतनाद् दुर्भाषितमिति यावत् । तथा हि-अपरिज्ञाते तस्मिन् कथं १५ तैच्छुद्धेः परिज्ञानम् १ कथं वा तत्त्वापरिज्ञानमटश्चितस्य शुद्धेः सम्भवोऽपि यतस्तद्वचनैमेतेपां सुभाषितं भवेत् ?

भवतु वा परिशुद्धो बुद्धस्तथापि कथं तस्य वचनम् ? कथञ्च न स्यान् ? कारणाभावात् । तस्यं हि कारणं विकल्पः, ''विकल्पयोनयः शब्दाः'' [ ] इत्यभिधानात् । न चासों बुर्द्धस्यः विधूतकल्पनाजालत्वात् । तद्मावेऽपि तत्कृतात्संस्काराद्वचनभिति चेत्ं; नः तस्यापि विकल्पत्वे तत्रासम्भवात् । अविकल्पत्वे तद्यभयस्वभाविकल्पत्वे च विनस्यानुत्पत्तेः, अन्यथा विकल्पयोनित्वनियमव्याघातात् । विकल्पादेव चिरापकान्तात्तस्यं वचनमिति चेत्, नः तस्यापि विरापकान्तवुद्धिप्रभवत्वशङ्कायां ततस्तत्परिज्ञानायोगात् । तथा च न चार्वोकस्येव बोद्धस्यापि विरापकान्तवेति चेत् ; विकल्पोऽपि तथाविध एव वचनमुत्पाद्यति, अस्मदादो तथा दर्शनात्र चिरापकान्त्व इति किन्नेप्यते ? स्वापादो विकल्पविकल्पयापि वचनस्योपलम्भादिति चेत् ; नः तदां विरापकान्त इति किन्नेप्यते ? स्वापादो विकल्पविकल्पयापि वचनस्योपलम्भादिति चेत् ; नः तदां विरापकान्त इति किन्नेप्यते ? स्वापादो विकल्पविकल्पयापि वचनस्योपलम्भादिति चेत् ; नः तदां विरापकान्तव इति किन्नेपते ? स्वापादो विकल्पविकल्पयापि वचनस्योपलम्भादिति चेत् ; नः तदां विरापकान्तव इति किन्नेपते ?

१ क्रमेनेका- आ०, ब०, प०। २ उपायादिकत्यं आ०, ब०, प०। ३ तच्छुद्धिप-आ०, ब०, प०। ४ -नमेषां-आ०, ब०, प०। ५ बचनस्य। ६ "विकल्पाः राष्ट्रयोनयः। तेपामन्योन्यसम्बन्धो नार्थान् प्राब्दाः स्प्रशन्त्यमी॥" इति रोपांशः। द्रष्ट्रव्यम्-न्यायक्कमु० पृ० ५३७ टि० ७। ७ विकल्पः। ८ शुद्धस्य-आ०, ब०, प०। ९ विकल्पाभावेऽपि। १० चेत् त-आ०, ब०, प०। ११ संस्कारात्। १२ सुद्धस्य। १३ चिराप्पकान्तस्य। १४ व्याहारादेन्तदिति आ०, व०, प०। १५ परार्धशा-आ०, ब०, प०। १६ स्वापादौ।

बुद्धिविकलस्यापि व्यापारादेः प्रतिपत्तेः। ततिश्चिरापकान्ताद्विज्ञानाद्यापारादिवत् न विकल्पाद्पि वचनिमति न कुतिश्चिद्दपि बुद्धस्य वचनम् । तदाह- न च नैव किञ्चन किमपि उपायोपेयतत्त्वं भाषते कथयति बुद्ध इति । यद्यपि नाम स्वमुखेर न च किञ्चन भापते बुद्धस्तथापि प्रवक्तेच कुङ्यादिभ्योऽपि तत्प्रभावोपजनितस्य तत्त्वोपदेशस्य तद्वचनत्वादिति चेत् ; कथं तेपामप्यविकल्पत्वे वचनम् ? विकल्पयोनित्वनियमव्यावातात् । अस्मदादिवचनस्यैव ५ तिन्नयमो न बुद्धवचनस्येति चेत् ; किमिदानीं कुङ्यादिभ्यम्तत्कल्पनया बुद्धादेव तदुपपत्तेः ? तथा च दुव्योहतमेतत् –

"ये कल्पयन्ति कवयः सुगतस्य वाच-स्ते कल्पनामपि सुनेः परिकल्पयन्ति ।" [ ] इति ;

बाचां करुपनाव्याप्तिवैकल्यात्।

१०

भवतु विकल्पत्वमेव कुड्यादीनामिति चेत्; किमिदानीं तत्र बुद्धप्रभावेन ? स्वयं विकल्पत्वादेव तेषां वचनोषपत्ते: । तिद्धिकल्पत्वं तत्प्रभावादिति चेत्; नः तस्य तद्धपादान्तत्वे तियां बुद्धिकसन्तानत्वेन बुद्धस्येत्र विकल्पकत्वप्रसङ्गात् । तत्सहकारित्वे तु तत्र किमुपादानम् ? कुड्यादिकमेवेति चेत्; नः तस्याचेतनत्वे तत्र्वायोगात् शरीरवत् प्रागपि विकल्पत्वेन चेतनमेव वित्ति चेत्; नः तस्याचेतनत्वे तत्र्वायोगात् शरीरवत् प्रागपि विकल्पत्वेन चेतनमेव वित्ति चेत्; नः तस्याप्रतीत्यभावात् । विकल्पाच विकल्प किं १५ वा तत्सहकारित्वेनास्मदादिविकल्पवत् । वित्तन्यविषयत्यं तस्य तत्र इति चेतः; न तिर्हि तद्प्रमाणम् । प्रमाणद्ध न प्रत्यक्षम् ; विकल्पत्वात् । नानुमानम् ; अलिङ्गजन्त्वादित्यन्यदेव प्रमाणमनिष्टं भवेत् । कथं वा कुट्यादिविकल्पविद्वनेयविकल्पस्येव वितस्तन्त्वविषयत्यं न भयेत् ? एवं हि पारम्पर्यं परिहृतं भवति—'कुड्यादिविकल्पस्य ततस्तत्त्वविषयत्वम् , ततो वचनम् , ततश्च विनेयानां तत्त्वज्ञानम्' इति । एवम्भूतस्तस्य प्रभाव एव २० नास्तीति चेत् ; कथं चिन्तामणिकल्पत्वम् ? यत इदं सुभाषितम्—

"चिन्तारलापमाना जगति विजयते विश्वरूपोऽप्यरूपः ॥ ''[ ]इतिः

चिन्तितप्रकारप्रदानसभर्यप्रभावे सत्येव चिन्तारत्नोपमत्वोपपत्ते: । ततो व कुड्या-दिभ्योऽपि तत्प्रभावात्तत्त्ववचनमिति न ततोऽपि तस्य वक्तृत्वम् । उतस्तःङ्गापणं परस्य दुर्भापणमेव । तदाह 'प्रवक्ता' इत्यादि । त्र्याख्यातमेतन् ।

२५

<sup>3 -</sup>विज्ञिविक-आ०, ब०, प०। २ "सम्भारावेधतस्तस्य पुंमिध्यन्ताभणेरिय। निस्सर्गत यथाकामं कुञ्जादिभ्योऽिष देशनाः ।"-तस्त्रसं० रलो० १६०८। ३ कुञ्जादीनां विकल्परहिन्त्वे। ४ कुञ्जादी। ५ विकल्पादेव आ०, ब०, प०। ६ कुञ्जादीनां विकल्पत्तम्। ७ वुडस्य कुञ्जादिविकल्शोपादानत्व। ८ कुञ्जादीनाम्। ९ विकल्पोपपदानत्वायोगात्। १० कुञ्जादि। १९ तत्सत्त्ववि-आ०, ब०, प०। १२ विकल्पस्य। १३ बुद्धसहकारित्वेन। १४ वुद्धसहकारितः। १५ वुद्धस्य।

तत्र बुद्धवचनाद्षि निरंशस्य संविद्द्वयस्य प्रतिपत्तिर्यतः सत्त्वम् । सतोऽपि भूतभवद्भ-व्यानां यद्यन्यतमेन कालेनावच्छेदः ; कालान्तरं तत्त्वशून्यं भवेत् । तथा कार्यस्यापि कस्य-चिद्रभावे व्योमकुषुमादिवद्वस्तुत्वम् । भावे त्वद्वैतव्यापत्तिः ।

नैष दोप: ; काल्रस्यैवापरस्याभावात् , असता च तस्यावच्छेदानुपपत्तेः । न च ५ कार्याभावादसत्त्वम् ; कार्येण सत्त्वव्याप्तेरभावात् । भावे कार्यसमसमयमेव कारणं स्यान्न पूर्वं कार्यस्याभावात् । तादृशस्य च न तत्कारणत्वम् अपि तु तदेककारणप्रभवत्वमेव । तत्कारणस्यापि कार्यव्याप्तसत्ताकत्वे कार्यसमसमयत्वेन तदेककारणप्रभवत्वम् , तत्कारणेऽपि तथा चिन्तायामसम्भाव्येव तत्क्रमो भवेत्। तथा कार्यक्रमोऽपि, कार्यस्यापि कार्यान्तरेण सत्त्व-व्याप्तौ तत्समसमयत्वस्यावद्यमभावात् । तत्समभविम्चलता च न कार्यव्याप्तं कस्यचित्सत्त्वम-१० भ्युपगन्तव्यमिति न कार्याभावात्तंदद्वयस्याभावः । एतदेवाह-

## न जातं न भवत्येव न च किश्चित्करोति सत् ॥ ९६ ॥ इति ।

अत्रैवकारो भिन्नक्रमो नकाराभ्यां परो द्रष्टव्यः । नैव जातं नैव भवति इति 'चिन्नं तदेकम्' इति 'ततः' 'तदेकम्' इति च अनुवर्त्तयितव्यम् । तद्यमर्थः नतत् संवेदनम् एकम् अयं नैय जातं नेवोत्पन्नम् , अनेन 'तस्यातीतत्वं प्रतिक्षिप्तम् । नैव १५ भवति नैव निष्पयते अनेनापि वर्त्तमानत्वम् । 'नैव भविष्यति' इत्यपि भावित्व- यतिक्षेपाय द्रष्टव्यम्—उक्तस्योपलक्षणत्वात् । उपपर्यते च तत्रातीतत्वादिप्रतिक्षेपः कालस्यैव निवन्धनस्याभावात् । न च नेव किश्चित्सजातीयमन्यद्वा कार्यं करोति जनयति तथापि सत् कार्येण सत्त्वव्याप्तेरभावात् । 'हेतुद्वयं चैतत् परस्याभिष्रायगतम् । अत्र पूर्वपक्ष- द्योतनं 'चेत्' इति द्रष्टव्यम् । उत्तरमाह—

तीक्ष्णं शौद्धोदनेः शृङ्गमिति किन्न प्रकल्प्यने ? इति ।

सुबोधमेव । तात्पर्यमत्र-

20

२५

निरंशं चेत्तदृढेतं मुक्तोपाधि कुतश्चन ।
प्रमाणादुपलभ्येत शोभतेवं भवद्वचः ॥९७६॥
प्रमाणं तुँ न तत्राम्ति प्रत्यक्षादीति भाषितम् ।
केवलं कन्पनेव स्यात्तदृक्तित्वे निवन्धनम् ॥९७७॥
न च वद्वास्तवं युक्तभन्यथा तन्निवन्धनम् ।
विषाणमिषि किन्न स्यान्निशितं बुद्धमस्तके ॥९७८॥

१ भवत्वद्धे-आ०, व०, प०। २ कार्यसमकालवर्तिः। ३ कारणकमः। ४ -त्तद्द्य-आ०, व०, प०। ५ दलोकात्। ६ तस्यापि तत्त्वं आ०, व०, प०। ७ ''दलोकं अविद्यमानं हेतुद्वयं कथमुच्यत इत्याश- क्कायामाह''-ता० टि०। ८ ''सीगतस्य''-ता० टि०। ९ -तमुक्ती-आ०,व०,प०। १० तन्न आ०,व०, प०। ११ ''कल्पनानिबन्धनं निरंग्रमद्वेतम्''-ता० टि०।

अद्वये नास्ति बुद्धोऽपि यत्र शृङ्गस्य कल्पनम् । इति चेत्कल्पना तस्य किन्न सत्त्वाय कल्पते ॥९७९॥ तद्द्वयञ्च बुद्धश्च तच्छृङ्गं चेति तत्त्वतः । त्रितयस्याप्यवस्थाने न भेदस्तान्त्विकः कथम् ॥९८०॥ तस्मात्कल्पितमद्वैतमवस्त्वेव यथोदितम् । तद्वष्टमभतस्तन्न बहिर्थनिपेधनम् ॥९८१॥ इति ।

तस्मादेकव्यक्तिकमनेकव्यक्तिकं वा चित्रमेव संवेदनमनुमन्तव्यम् । तच वहिरर्थमिष तादृशं प्रत्यवस्थापपित एकरागादो सर्वरागादेः सांग्रत्वादेश्च दोपस्य तद्वनदाकारवच बहिरर्थे तद्वयवेषु चाप्रवृत्तेः। यत्र तु प्रवृत्तियाँगकिल्पते अवयविनि तद्वयवेषु च तत्रास्माकंमिभरितरेव, ततोऽत्र तंत्प्रवृत्त्या[न]काचिद्ध्यस्माकं परिग्छानिः । यद्येवं कुतस्तत्र तद्दोपस्य 'एतत्समान- १० मन्यन्त्र' इत्यादिना समाधानम् ? आहितविषयस्याभ्युपगमनीयत्वादिति चेत् ; न हीदृशम् अकछङ्कदेवस्य चेष्टितं र्यद्यमन्यायेनापि दोषेण परपक्षं प्रतिक्षिपतीति । ततो युक्तं विज्ञानवद्र्थ-स्यापि प्रतीतिवछाद्वस्थापनम् ।

इरानीं वक्तव्यशेषं दशीयत्वा परिहर्तुं माह-

एकेन चरितार्थत्वात्तत्राऽविप्रतिपत्तितः ॥ ९७ ॥ अलमर्थेन चेन्नैवमतिरूढानुवादतः । इति ।

१५

अतं पर्याप्तम् अर्थेन घटादिना प्रयोजनाभावात्। उद्काहरणादिकमस्ति तस्य प्रयोजनमिति चेत्; कृतस्तद्स्तित्वम् ? प्रतिभासाच्चेत् ; प्रतिभासक्त्यमेव तर्हि तंत् तद्यतिरिक्तस्य
तद्योगात्। तच तृष्ट्रवादेव घटादेरिति किं तत्रार्थस्य कारणत्वेन ? तदाह—एकेन नानाकारसाधारणेन ज्ञानेन नार्थेन तृस्य 'अल्लम्' इति प्रवृद्धासात्। चिरतो निष्पादितोऽर्थः प्रयोजनं यस्य २०
तस्य भावान चिरतार्थत्वात् अर्थस्य। 'एकेन' इत्यपेक्षायामिप चिरतशब्दस्य 'यृत्तिर्गमकत्वात्।
तर्हि ज्ञानेनाष्यलम् अन्येन चिरतार्थत्वादिति चेत्; किं तदन्यन्? अर्थक्षेत्र; नः 'ततो जडत्वेन
गिःज्ञानार्थस्याधिगमस्यासम्भवात्। ज्ञानमेवेति चेत्; न तर्हि तेनालिमिति शक्यम्, अभ्युपगमात्।
तदाह—तत्र ज्ञाने अविप्रतिपत्तितो बौद्धवदर्थवादिनोऽपि विप्रतिपत्तेरभावात्, अन्यथा
नार्थसिद्धिः स्वतस्तदयोगादिति मन्यते। 'चेत्' इति परमतं चोतयन्नुत्तरमाह—नैवम्। एवम् २५
'अलमर्थेन' इति प्रकारेण । कृत एतत् ? अतिरुद्धस्य प्रमाणवलतोऽतिप्रसिद्धस्य अनुवादतोऽनुकथनान् (अर्थस्येति'। तात्पर्यमत्र—

१ चित्रज्ञानवत् । २ -कमनभिर-ता॰ । ३ तत्प्रवृत्तौ आ०, व०, प० । ४ यदन्यायेन आ०, व०, प० । ५ उदकाहरणादि । ६ प्रतिभासरूपादेव । ७ अर्थस्य । ८ अलंग्राव्देन । ९ समासः । १० अर्थात् । ११ ज्ञानस्यार्थस्य आ०, व०, प० । ज्ञानरूपप्रयोजनप्राप्तेः । १२ -नार्थस्येति आ०, व०, प० ।

प्रयोजनवज्ञादर्थः कल्पितो यदि कथ्यते । युज्येत तत्प्रतिक्षेपम्तदर्थस्यान्यतो भवात् ॥९८२॥ न चैवं मानसामर्थ्यात ज्ञानवत्तस्य वर्णनात् । निषेधे मानसिद्धस्य ज्ञानं जीवति तत्कथम् ? ॥९८३॥

किं पुनस्तत्त्रमाणं यतोऽतिरुहत्वमर्थस्येति चेत् ? तावत् 'प्रत्यक्षम्' इति त्रूमः । "तैत्रापि प्रतिभासान्तर्गतमेव नीलमवभामते नापरम् , ततः प्रतिभासन्यतिरेके न प्रमाणं ततो नाभ्युपगमः । अथ प्रतिभामान्तर्गतं तन्न प्रतिभासते प्रतिभासस्यान्तरत्वात् , नीलादेश्च वहिरवभासनात् ; न न्यतिरिक्तस्य सङ्घावे तस्य प्रतिभासनं स्वरूपेणा-परोच्नेण तस्य प्रतिभासनात् । यथा हि-

> ''व्यतिरिक्तस्य सद्भावे न नीलस्यापरोत्तता । स्वरूपेणापरोत्तत्वाच्न तस्यान्यापरोक्षता ॥''

> > [ प्र० वार्तिकाल० ३।३३३ ] इति प्रज्ञाकर:।

तत्र किं तत्प्रत्यक्षम् , यत्र प्रतिभासान्तगर्तमेव नीलमवभासेत ? नीलाद्नयदेवेति चेत् ; न; 'न व्यतिरिक्तस्य' इत्यादेविरोधात् । स एव प्रतिभासो यत्रान्तर्गमो नीलस्येति १५ चेत् ; तेन तिर्ह पूर्वापरीभूतेन भवितव्यम् , अन्यथा पूर्व विशेषणतया आत्मनः, पश्चात्तद्विन शिष्टतया नीलस्य ततः परिज्ञानायोगात् । सत्येव हि प्रागुपाधिपरिज्ञाने भवत्युपाधिमत्प्रतिपत्तः, ''विशेषणं विशेष्यं च'' [प्र० वा० २।१४५] इत्यादि वचनात् । प्रागधिगम्यं च तद्र्षं यद्यन्तर्गतनीलं तत्रीलस्यापि तदन्तर्गमस्तत्रेवात्रभासत इति तेनापि पूर्वापरीभूतेन भवितव्यम् अन्यथा तत्रापि 'अन्यथा' इत्यादिदोपार्त् । तद्रपस्यापि प्रागधिगम्यस्यान्तर्गतनीलत्वे पुनर्यमेव २० प्रसङ्ग इति अधस्ताद्विस्तारवतो नीलज्ञानस्य कथं क्षणभङ्गित्वम् ? कथं वा निर्विकल्पत्वं प्रतिभासोपाधिकतया नीलं परिच्लिन्दत्वो विकल्पकत्वस्येवोपपत्तेः ।

पतेन 'अन्तर्गतपीतं तत्' इति प्रत्युक्तमः , तुल्यदोपत्वात् । कथं वा तत् पश्चान्नीलस्य विशेषणम् ; विरोधात् । पीतस्य परित्यागादिति चेत् ; न तर्हि पीतमेव तत् , तत्परित्यागेन नीले तत्त्यागेनापि पुना कृपान्तरे प्रयुत्तेः, त्यायृत्तादनुवृत्तस्य विरुद्धधर्भध्यासेन भेदस्यैवोपपत्तेः । यदि पुनस्तत्र न किञ्चिद्प्यन्तर्गतम् ; कथं तज्ज्ञानम् ? अनाकारस्यानभ्युपगमात् । अन्यथा पश्चाद्प्यतदाकारमेव तत् नीलविषयं भवेत् । कथं तस्य तिद्विपयत्वम् ? क्षयं तद्ाकारस्य ? स्वहेतुवलात्त्रथेवोत्पत्तेः ; समानमन्यत्र । ततो न युक्तम-'प्रतिभासन्यतिरेके न प्रमाणम्' इति ; नीलस्य तज्ज्ञानाद्यतिरेके तस्येव प्रामाण्यान् ।

१ ज्ञानात् । २ उत्पत्तेः । ३ प्रत्यक्षेऽपि । ४ ''…सम्बन्धं लैकिकी स्थितिम् । गृहीत्वा सङ्गलस्यैतत्तथा प्रत्येति नान्यथा ।.'' इति रोषांशः । ५ यद्यनन्तर्गतं नी-आ०, य०, प० । ६ - भ्रमादृप-आ०, य०, प० । ७ - न्यकत्वं आ०, व० । ८ कथं वा तदा-आ०, व०, प० ।

पतेनेतद्दिप प्रत्युक्तम्-"यथंय ग्राहकाकारः स्वरूपेणापरोक्षो न ग्राहकान्तरभावात्, तथा तेन समानकालोऽपि नीलादिः" [प्रव्यातिकाल्व ३।३३०] इति ; कथम् ? प्राहके स्वत् प्रव प्राह्मे च परत एवापरोक्षत्वस्य दर्शनात्। दर्शनानुसारित्वाचाम्युपगमस्य। अन्यथा "यदेव दृश्यते तदेवाम्युपगम्यते" [प्रव्यातिकाल्व ३।३३०] इत्यसङ्गतं स्यात्। प्राहकसमकाल्या च प्राह्मस्य स्वयं प्रकाशत्वेऽपि इदमपि नीलं तत्समकाल्याद्भवेत्। प्रत्यक्ष- प्रवाधनस्य इतरत्रापि तुल्यत्वात्। न तत्समसमयत्वमात्रेण तस्य वत्वम्; अपि तु तद्भतद्भपतया चक्षुरादेवोत्पत्तेरिति चेत्; न ; तत्र्यापारात्पूर्वं प्रशादपि तद्भावात्। पौर्वापर्ये तस्य प्रमाणं नास्तिति चेत्; चक्षुरादिकार्यत्वमपि कथम् ? पौर्वापर्यप्रमाणवलादेव तस्यापि परिज्ञानोपपत्तेः। तथा च दुर्भापितमेतत्—"यथा चन्नुरादिकाद्भादकाकारस्तथा तत्समानकालो ग्राह्याकारोऽपि" [प्रव्यातिकाल्व ३।३३०] इति ; कल्पिते तु तस्य तत्कार्यत्वे तन्निबन्धनं स्वयं प्रकाशत्व- १० मिप कल्पितमेव न तात्त्विकम्। तत्र च न विप्रतिपत्तिः। तत्र नीलादेस्तत्प्रतिभासादेव तदन्तर्गतत्वपरिज्ञानम्।

भवत्वन्यत एवेति चेन् ; न ; तत्रापि विषयान्तर्गमंस्यान्येन परिज्ञाने अनवस्था दोषात् । अनन्तर्गामिन एव विषयस्य तेन प्रतिपत्तौ प्राच्येनापि स्यादित्ययुक्तमुक्तम्— 'प्रतिभासान्तर्गतमेव नीलमवभासते नापरम्' इति । अनन्तर्गतप्रतिभासे कथम् 'नीलं १५ प्रतिभासते' इत्यभेदावगम इति चेन् १ न ; एवमपि भेदस्यैवावगमात् । अभेदे हि 'नीलम्' इत्येव 'प्रतिभासते' इत्येव वा स्यात् न चोभयम् १ अभेदेऽप्यपोद्धार्रपरिकल्पनया द्वैरूप्यादेवमवगम इति चेत् ; स्यादेतदेवं यद्यभेदस्य कुतिश्चद्वगमः, स तु ततोऽन्यतश्च न प्रत्यक्षात् , उक्तनीत्या ततो भेदस्यैवावगमात् । तद्वैलभाविनो 'विकल्पादित्यप्ययुक्तम् ; ततोऽपि यथानुभवं प्रवृत्ताद्भेदावगमस्यैवोपपत्तेः । अनुभवातिक्रमप्रवृत्तात्तु न 'वतः कस्यचिद्पिप्रधानादि- २० विकल्पादिवावगमः सम्भवति । विकल्पाचाभेदावगमे कथं ततो द्वैरूप्यम् १ कथं वा काल्पनि- कस्यानुभवविपयत्वमुच्यते १ यत इदं सृक्तम्—

''तम्माद्द्विरूपमस्त्येकं यदेवमनुभूयते । स्मर्यते च" [ प्र० वा० २।३३७ ] इति ।

अत्रापि 'एकम्' इत्यर्त्रे 'अनुभूयते' इति 'न द्विरूपम्' इत्यत्र 'स्मर्यते' इत्यस्यैव सम्बन्धाद- २५ दोप इति चेत ; न; अनुभवाभावे स्मरणानुपपत्तेः। उपपत्ताविष कुतो द्विरूपस्यैकस्य वेदनम् ? यत इदं शोभेत-

''उभयाकारस्यास्य संवेदनं फलम् ।'' [ प्र० वा० २।३३७ ] इति ।

१ ग्राहकसमकालत्वमात्रेण । तत्समयमात्रे-भा०, ब०, प० । २ ग्राह्यस्य । ३ स्वहःरेणापरोक्षत्वम् । ४ ग्राह्यकवत्प्रकाशरूपत्या । ५ ग्राह्यस्य भावात् । ६ तत्रीला-भा०, ब०, प० । ७ -गतस्यान्येन भा०, ब०, प० । ५ भेदकल्पनया । ९ प्रत्यच्चवलभाविनः । १० -ल्ययु-भा०, ब०, प० । ११ विकल्पात् । १२ इत्यनु-आ०, ब०, प० ।

अनुभवादेव स्मरणैकत्वेनाध्यवसितादिति चेत् ; न; ततोऽपि द्विरूपस्यैवावगमोपपत्तेनैंकस्य । तद्विपयत्वमपिरित्यजत एव तस्य तदेकत्वाध्यवसाय इति चेत् ; 'अपिरित्यजतः' इति कुतः ? तथा निश्चयात् ; न तिई तद्विपये द्विरूपकल्पनं निश्चयेन तद्विरोधात् । ततो न तदेकत्वाध्यव-सायादनुभवस्य द्विरूपविपयत्वमपि तु तत्त्वत एवेति वार्तिकतात्पर्यम् । अतस्तदपिज्ञानादेवे ६ इदं निवन्धनकारस्यं वचनम्—''अपोद्धारपिकल्पनया द्विरूपम्'' [प्र० वार्तिकाल०]इति ।

भवतु द्विरूपमनुभवात् , तथापि न नीलं बहिर्रथः, प्रतिभासैकत्वस्यापि तत्रानु-भवादिति चेत् ; न ; तदभावस्य निवेदितत्वात् । भेदमात्रे नीलतत्प्रतिभासयोरसङ्गैतिरिति चेत् ; न ; विपयविषयिभावस्यैव तत्र सङ्गतित्वात् । 'नीलं प्रतिभासते' इत्यत्र 'नीलं प्रतिभासस्य विपयो भवति' इत्यवगमान् । कः पुनर्विपयार्थं इति चेत् ? नीलार्थोऽपि कः ? स्वरूप-भवेति चेत् ; अपरोऽपि तदेव सर्वस्य विषयत्वमिवशेषात् । स्वरूपस्येति चेत् ; नीलत्वमिप स्यात् । तत्त्वे यस्यैव कारणं तदेव नीलिमिति चेत् ; विषयोऽपि यस्यैव ज्ञानं स एव स्यात् । किं तस्यं ज्ञानं है कारणेनापि किम् ? कारणमेव इतरेणापि वहणमेव । ततो युक्तं प्रत्यक्षाद् अतिरूदत्वमर्थस्य ।

तथाऽनुमानाद्पि । ततः पर्वतिशरिस पावकस्य परोक्षस्यैव प्रतिपत्तः । परोक्षश्चार्थ एव अपरोक्षस्यैव ज्ञानस्याभ्यपगमात् । सोऽप्यपरोक्ष एव महानसपावकस्यैव १५ प्रतिपत्तेः, महानसपावकश्च अपरोक्ष एव प्रतिपन्न इति चेत्; न ; तथा सति सन्निहितिबद्नु-मानवैफल्यप्रसङ्गात् । अध्यारोपादेव <sup>१</sup>तंस्यापरोक्षत्वं अध्यारोपश्चानुमानादेवेति चेतु : अध्या-रोपितं तर्हि 'तंस्य ज्ञानत्वमर्थत्वं तु प्राकृतमिति प्राप्तम् । अध्यारोपितमेव तत्र रूपं नापरं यस्य परोक्ष्त्वेनार्थत्विमिति चेत् ; कुतस्तद्ध्यारोपणम् ? अनुमानाद्धमादिति चेत् : नः 'तदमावे <sup>९९</sup>तस्यैवाभावात् | तद्भावे भाव इति चेत्<sub>;</sub> नः परस्पराश्रयात्–त<sup>3</sup>दृध्यारोपणात् घृमः, घृमा**द्य** तद्ध्यारोपणमिति । अन्यतस्तद्ध्यारोपणं चेत्; नः, तस्यापि लिङ्गत्वे पूर्ववदोपात् । तत्रापि छिङ्गान्तरात्तद्ध्यारोपेण अनवस्थादोपात् । अनुभवात्तद्ध्यारोपणं तु न पर्वते स्यात् तत्र पावकानुभवस्य प्रागप्रवृत्तेरिति न तत्र पावकार्थिनः प्रवर्तरन् । अपरोक्षत्वे च तत्पावकस्य कथं तद्तुमानस्य परोक्ष्विपयत्वम् ? अतीतस्यैव तत्र 'तैंस्याध्यारोपादिति चेत्; भवत्वेवम् , <sup>१</sup>तैथापि तत्र तस्य प्रतिभासे न परोक्षत्वम् । न हि प्रतिभासवत्त्वे च परोक्षत्वमुपपन्नमः अतिप्रसङ्गान् । अप्रतिभासे तु नाध्यारोपः; प्रतिभासव्यतिरेकेण तदप्रतिपत्तेः । प्रति-भासोऽपि-तस्यान्यत्रेव नानुमान इति चेत्; न; तस्य निपिद्धत्वात्। कथञ्चीवं प्रमाण-मनुमानम् ? अदर्शनसमारोपव्यवच्छेदादिति चेन्; नः वैर्तस्य तुच्छस्याप्रतिपत्ते : अनभ्युपगमा । दर्शनोपनयनमेव पावके 'तँद्र्यवच्छेद इति चेत् ; ननु दर्शनमपरोश्चत्वमेव, तच विनाप्यनुमानेन

१ -देव तिच-आ०, व०, प०। २ प्रज्ञाकरस्य। ३ असम्बन्धः। ४ नीलत्वे। ५ विषयस्य। ६ कृतिमिति रोषः। ७ ज्ञानेनापि। ८ अनुमानात्। ९ पर्वतीयपावकः। १० पर्वतपावकस्य। ११ धृमामावे। १२ अभ्यारोपस्येवाभावात्। १३ तद्घ्यारोपेण भू-आ०, व०, प०। १४ पावकस्य। १५ तथा हि तत्र प्रति-आ०, व०, प०। १६ व्यवच्छेदस्य। १७ अदर्शनसमारोपव्यवच्छेदः।

तस्यास्त्येवेति न तद्यवच्छेदात्तस्य प्रामाण्यम्, अपि तु पावकविषयत्वादेव । तद्प्यपरोक्ष-ताव्यतिरेकेणैव, अन्यथा तत्परोक्षविषयत्वप्रतिज्ञाव्याघातात् । ततो यदुक्तम्-''अनुमानमिप नापरोत्तताव्यतिरेकं साधयिति'' [प्र० वार्तिकाल० ३।३३३] इति; तत्प्रतिव्यूढम्; तेन तद्यतिरिक्तस्यैव पावकस्य व्यवस्थापनात् ।

यचापरमुक्तम्—''यदि च दृश्यमानताव्यतिरकेण विकल्पे तर्द्शनार्थं न प्रवर्तेत ५ दर्शनार्थिना वा नोपदिशेत् , न हि दृश्यमानतामप्रतियन् द्र्शनार्थां भवति'' [प्र० वार्ति-काछ० ३।३३३] इति ; तत्र किमियं दृश्यमानता पावकस्य यद्प्रतिपत्तो तद्द्र्शनार्थां न भवेत् ? स्वयं द्र्शनात्मकत्वमिति चेत्; सत्यम्; न तस्य प्रतिपत्तिः, नापि तेनार्थित्वं छोकस्य, अर्थान्तरेणैव द्र्शनेन वस्य वद्भावात् । दर्शनसम्बन्ध इति चेत्; नः सित द्र्शनेऽनुमानवे-फल्याद् अर्थित्वायोगाच । न ह्युपनतेनेव कस्यचिद्धित्वम् अनुपनत एव तद्द्र्शनात् । द्र्शनयोग्यत्व- १० मिति चेत्; अस्त्येव तस्य प्रतिपत्तिः, परोक्षस्यापि पावकस्य तद्योग्यस्यवानुमितः, व्याप्तेस्त्येव निश्चयात् । योग्यताप्रतिपत्तो दर्शनेन कथमर्थित्वमिति चेत् ? नः अन्यत्रापि शक्तिपरिज्ञानादेव फलार्थित्वोपलम्भात् । तन्न स्वयं दर्शनार्थनात् , दर्शनार्थिनः कथनाद्वा पावकानुमानस्यापरोक्षवि-पयत्वं शक्योपपादनं परोक्षविपयत्वेऽपि तद्योग्यतापरिज्ञानात्तदुपपत्तेः । स्वरूपप्रतिपत्ती पावकस्य कथं परोक्षत्वमिति चेत् ? तत्प्रतिपत्तेरस्पष्टत्वादेव । तदिप तस्यां कथमिति चेत् ? नः, कारणवला- १५ दिति निवेदितत्वात्। ततो युक्तम् अनुमानाद्यितिस्वत्वमर्थस्य । तत इद्मकीर्त्तिकरमेव धर्मकीर्तः—

## "दर्शनोपाधिरहितस्याग्रहात्तद्वहे ग्रहात्।

दर्शनं नीलिनिभासो नार्थो बाह्योऽस्ति केवलः ॥'' [प्रव्वाव २।३३५] इति।

प्रत्यक्षानुमानाभ्यां दर्शनोपाधिरहितस्यैव पावकादेः प्रतिपत्तेः तत्र बाह्यतयार्थत्वस्यो-पपत्तेः । ततः प्रतीतिवलादिज्ञानस्य यदस्तित्वं तदर्थस्यापि, यच्च अर्थस्यापरमार्थत्वम् २० अविश्वदृद्शनपथप्रस्थायित्वात् तैमिरिककेशादिवत् , तत् विज्ञानस्यापि स्यादिवशेपात् । तदाह-

#### कल्पना सदसत्त्वेन समा । इति ।

ज्ञानस्य सत्त्वेनार्थस्यासत्त्वेन **करूपना** अर्थे ज्ञाने च सदृशीति यावत् । ननु एवमपि ज्ञानकल्पनैवास्तु, तत्र सकलसमीहितसिद्धेः, अन्यकल्पना तु सिद्धोप-पस्थायिनी कुतः पोष्यत इति ? तत्राह –

#### किन्तु गरीयसी ॥ ९८ ॥ प्रतीतिप्रतिपक्षेण तत्रैका यदि नापरा । इति ।

किन्तु इति अवितर्कपदं तन्न तस्मिन् कल्पनासाम्ये सति एका ज्ञानकल्पना

१ अनुमानस्य । २ विकल्प्येत प० । विकल्पेतदृर्शनार्थे आ०, ब० । ३ छोकस्य । ४ दर्शनार्थित्वात् । ५ स्वरूपेप्रतिपत्तो । ६ चेत् कार-आ०, ब०, प० । ७ -ित वि-आ०, ब०, प० ।

यदि स्याद् अपरा अर्थकल्पना यदि न स्यात्, 'स्यात्' इत्युपस्कारस्य यदि शब्दस्य चोभयत्र सम्बन्धात्। तत्र दूषणम्-गरीयस्ती गुर्वी नितरां ज्ञानकल्पना। तत्र निमित्तमाह— प्रतीतिप्रतिपक्षेण प्रतीतिर्ज्ञानस्य प्रतिपत्तिः तस्याः प्रतिपक्षः तद्भावस्तेन। तथा हि—ज्ञानं नाम विपयप्रहणस्वभावमेव, प्रतीतेः ''विपयप्रहणधर्मो विज्ञानस्य'' [ ] इति । वार्तिकाच्च। विपयभावे च ताद्रूप्याभावात्कि तस्यावशिष्येत ? यस्य प्रतीतिः स्वरूपमेव तस्य विषयो न बाह्यमिति चेत्; किं पुनस्तस्य विपयत्वम् ? प्राह्यत्वमिति चेत्; कथं प्रहण्णत्वम् ? प्राह्यस्येच तद्नुपपत्तेः। स्वभावभेदादेकस्यैच तदुभयधर्मकल्पनायामि अनेकान्तदोपात्। संवृत्या विदीपत्वमनेकान्तस्येति चेत्; न; बाह्यवज्ञानस्याप्यपरमार्थत्वापत्तः, निरंशस्यापि तस्य विपयविपयिभावायोगेनासम्प्रतिपत्तेः। तत इद्मप्रातीतिकमेव ''स्वरूपस्य स्वतो गतिः'' प्रव्वा० १।६] इति।

इयमेव तस्य स्वतो गति: यन्निरपेक्षं प्रकाशनम् , भेदव्यवहारस्तु तत्र काल्पनिक इति चेत् ; किमिदं प्रकाशनं नाम ? जडप्रतिद्वरद्वी धर्म इति चेत् ; न ; अपिरज्ञाने जडस्य क्वचि- त्तरप्रतिद्विर्द्वस्यापरिज्ञानात् । परिज्ञाने तु नार्थनिषेधो जडस्यैवार्थस्यात् । कल्पितमेव तन्न तान्त्विर्कमिति चेत् ; ननु कल्पितत्वं कल्पनाबुद्धिविषयत्वमेव । तच्च नान्तर्गमेण ; तद्बुद्धेर्जड- स्वापत्त्या स्वप्रकाशप्रच्यतेः । वुद्ध्यन्तरेण प्रकाशे चानवस्थानप्रसङ्गात् । अनन्तर्गमेण चेत् ; कथं स्वसंवेदनमेव बुद्धिक्छम् ? बाद्यसंवेदनस्यापि भावात् । तस्मादिदमप्यनुभवप्रद्यनीकमेव—

''तसात्प्रमेये वाह्येऽपि युक्तं स्वानुभवः फलम् ॥" [प्रव्वाव २।३४६] इति ''यतः स्वभावोऽस्य यथा तथैवार्थविनिश्चयः॥" [प्रव्वाव २।३४६] इति च।

अजडस्वभावयाऽपि बुद्ध्या जडस्य निर्णयात् । तन्न जडप्रसनीकत्वेन प्रकाशनम् ।

दिद्रपत्वेनेति चेत्; न; चितरिष प्रकाशपर्यायत्वात् । अपि च, अस्यां यदि न काचिद्रिप शक्तिः कथं ''स्वयं सेव प्रकाशतं" [प्रव्वाव २।३२७] सत्यामेव कर्तृशक्तौ 'प्रकाशते' इत्युपपत्तोः । अध्यारोपितया तया प्रकाशत इति चेत्; न; तथैव तदनुपपत्तोः । न हि तच्छक्तिविकछतयेव संविदाना तामात्मन्यारोपियतुमर्हति । तद्विकछतया न संवित्ते सदादिनैव संवदनादिति चेत्; कथमुभयात्मा सती केनचित्संवित्तो केनचित्नेति ? कुतिश्चद-दृष्टात्कारणादिति चेत्; न; विद्याविस्यापि इष्टानिष्टस्वरूपस्येव केनचिदिष्टात्मना परेणानिष्टात्मना च प्रतिपत्तिप्रसङ्गात् । एकरूपवेदिनां रूपान्तरस्याप्रतिपत्तौ कुतस्तस्योभयात्मकत्व-प्रतिपत्तिरिति ? अनेकात्मकं चार्थमेकरूपतया दर्शयतश्चादृष्टात्कथमर्थवेदनम् ? 'ततस्तिमिरान्देरिवानर्थवेदनस्यैवोपपत्तेः' इति च न पर्यनुयोगः; परत्रापि तुल्यत्वात् । तथा च यथेदमुच्यते—

९ -ति स्वरू-आ०, ब॰, प॰। २ निर्दोषत्वेऽने-आ॰, ब॰, प॰। ३ जलस्यें-आ॰, ब॰, प॰। ४ -कमेवेति आ०, ब॰, प॰। ५ -शप्रतीतेः आ०, ब॰, प॰। ६ चितौ। ७ -तथा प्र-आ॰, ब॰, प॰।

84

20

"तमनेकात्मकं भावमकात्मत्वेन द्शायत् । तददृष्टं कथन्नाम भवेदर्थस्य वेदनम् ॥" [प्रव्वाव् २।३४४] इति ;

तथेदमपि वक्तव्यम्-

तामनेकात्मिकां बुद्धिमेकात्मत्वेन दर्शयत्। तदृदृष्टं कथन्नाम भवेद्घुद्धेः प्रवेदनम् ॥९८४॥ इति ।

ततः सर्वात्मनैव सा 'संवित्ते इति न तयैव तदारोपः । नापि वुद्धवन्तरेण ; तत्रापि तच्छिकि विकछतया संविदाने तत्प्रतिभासायोगात् । तत्रापि वुद्धवन्तरेण तदारोपकल्पनायाम् अनवस्था-दोपात् । तच्छिक्तमत्त्वे तु वुद्धेः कथं तदपेक्षं तत्प्रकाशनं निरपेक्षं नाम शक्तेस्तद्व्यितरेकादिति चेत् ? किं पुनस्तया न व्यतिरिक्तप्रकाशनम् ? तथा चेत् ; कथं तया परबुद्धिपरिज्ञानम् ? यत इदं सूक्तं स्यात्—''स्वरूपेण हि संवित्तीनां भिन्नत्वात्प्रतिपुरुपं नानाकारवेदनं १० युक्तम् '' [प्र० वार्तिकाछ० ३।३३९] इति । तासामिष कुतिश्चदाकारमुखेणैव वेदनं नान्यथेति चेत् ; न ; सुप्त-प्रवुद्ध-जीवन-मृतेष्टानिष्टादिरूपाणां तदाकाराणां युगपदेकत्र समर्पण-स्याप्रतिपत्तेः ।

न होकदेकं विज्ञानं साकारं परबुद्धिभि: । सुप्तं बुद्धं मृतं जीवदिष्टमन्यच्च दृश्यते ॥९८५॥ ततः शक्तिवशात्तासां वित्तिनीकारकरिपता । तथार्थस्यापि तेनेदमयुक्तं कीर्त्तिवार्त्तिकम् ॥९८६॥

''तदर्थाभासतेवास्य प्रमाणं न तु सत्रपि । ग्राहकारमा परार्थरवात् वाह्येष्वर्थेष्वपेच्यते ॥'' [प्र० वा० २।३४७] इति ।

माहकात्मन एव शक्तिरूपस्य परदुद्धिप्रतिपत्तिवद्र्थप्रतिपत्तावव्यपेक्षणात् ।

संविद्भेदानभीष्टों च नापरं तत्त्वमस्ति व: । संविदद्वयवादस्य प्रतिक्षेपात्सविस्तरम् ॥९८७॥

तस्मादर्थोऽष्यङ्गीकर्त्तव्य एव, अन्यथा ज्ञानभेदस्यानिर्वाहर्त्वापुत्तेः ।

भवतु बाह्यस्यापि ज्ञानम् , तस्य तु कुतः सत्यस्वम् १ कुतस्तद्विपयः कश्चिदेव सत्यो न सर्वः १ प्राप्त्यादिविशेषादिति चेत् ; नः तत्रानवस्थादिदोषात् । तदुक्तम् -

> ''यथैव प्रथमं ज्ञानं तस्य प्राप्तिमपेश्चते । तत्त्राप्त्यापि पुनः प्राप्तेरपेत्तेत्यनवस्थितिः ॥

१ संवित्तेरिति आ०, ब०, प०। जानातीत्यर्थः । २ -दोषः त-आ०, ब०, प०। ३ -या तद्य-आ०, ब०, प०,। ४ -इकत्वा-आ०, ब०, प०।

ų

कस्यचित्त यदीष्यंत स्वत एवाप्तिरूपता ।
प्रथमस्यापि तद्भाव इति सर्वसमानता ॥
प्राप्तेरथापि पूर्वेण प्राप्तिरूपेण सत्यता ।
अन्योन्याश्रय इत्येकासत्यत्वेनोभयस्य तत् ॥
अथ कारणशुद्धत्वात्तव्ज्ञानस्यास्ति सत्यता ।
तब्ज्ञानस्यापि सत्यत्यं तत्कारणविशुद्धितः ॥
एयं परापरापेज्ञादनवस्था प्रसव्यते । ११ वि वार्तिकाल ३।३५१

इति चेत्; नः अभ्यासे स्वतः अन्यदी परतस्तत्सत्यत्वस्य निश्चयात्। न चानवस्थानम् ; पर्यन्ते कस्यचिद्भ्यासवतो भावात् । अवद्यां चेद्मङ्गीकर्त्तव्यम् , अन्यथा अर्थज्ञानवत् सन्तान-१० भेदज्ञानस्यापि सत्यत्वानिश्चयात् , तद्विपयस्याप्यसिद्धिप्रसङ्गात् । न चैवं केशादेरिष तज्ज्ञाना-रिसद्धिः ; तत्र स्वतः परतश्चासत्यत्वस्यैव निश्चयात् । तदाह-

#### न हि केदाादिनिभीसो व्यवहारप्रसाधकः ॥९९॥ इति ।

केश आदिर्थस्य मशकादेखस्य निर्भासः प्रत्ययो न हि स्फुटं व्यवहार-प्रसाधको व्यवहारः स्वतोऽन्यतो वा सत्योऽयिनति निश्चयः, प्रसाधकः सद्विपयत्वेन १५ अलङ्कारको यस्य स तथोक्तः तस्माद् असन्नेव तद्विपय इति भावः । कथमसतः प्रतिभासनम् १ आस्तामेतदनन्तरं निरूपणात् । पर आह—

#### वासनाभेदाङ्गेदोऽयम् [ सिद्धस्तत्र न सिद्ध्यति ] । इति ।

पूर्वपूर्वविकल्पोपनीतः गंग्कारो वासना, तद्भेदो दार्ह्यशेथिल्यलक्षणस्तरमात् तमाश्रित्य अयं प्रतीयमानो घट।दिज्ञानं तथ्यं मिथ्या च केशादिज्ञानमिति भेदो निर्णयः २० 'भिद्येते भिन्नतया व्यवस्थाप्येते परस्परतः तथ्यमिथ्याज्ञाने येन स भेदः' इति व्युत्पत्तेः । संस्कारदार्ह्यशेथिल्याभ्यामेव हि क्वचिज्ज्ञाने तथ्यमिथ्यात्वविभागविनिश्चयो न विपयभावाभावाभ्यामिति कथं तित्रश्चयात्त्विसिद्धिरिति मन्यते ?

तत्रोत्तरम्-'सिद्धस्तत्र्य' इति । अपिशन्दः द्रष्टन्यः । तत्रापि सन्तानभेद्र्झाँनेऽपि सिद्धो निश्चितो वासनाभेदाद् भेदोऽयम् । तथा च ततोऽपि कथं तद्भेदसिद्धः १ मा २५ भूत् , तद्भेदस्य तज्ज्ञानसत्यत्वनिश्चयस्य च वासनाभेदादेव भावात् ।

## ''कार्यतात्सकलं कार्यं वासनाभेदसम्भवम् । कुम्भकारादिकार्यं वा स्वमदर्शनकार्यवत् ॥'' [प्र०वात्तिकाल० ३।३५१]

१ अन्यथा आ०, ब०, प०। अनभ्यासदशायाम् । २ -था तज्ञा-आ०, ब०, प०। ३ -नीतसं-आ०, व०, प०। ४ ''वासना पूर्वविज्ञानकृतिका शक्तिहत्त्यते ।''-प्र०वार्तिकाल० ए० १८। ७ -मेदाद्शा-आ०, ४०, प०। ६ तथा च कथं ततोऽपि आ०, ब०, प०।

لو

इति वचन।दिति चेत् ; कुतः स्वष्नदर्शनस्य तद्वलभावः ? कुतिश्चित्रिश्चयादिति चेत् ; न ; वस्य वासनावलभावित्वे ततोऽर्थस्येव वस्याप्यसिद्धेः । वस्तुतथाभावभावित्वे तु हेतो- व्यभिचारः, तस्य कार्यत्वेऽपि वत्वलभावित्वाभावान् । लोकाभिप्रायादेव तस्य तद्वलभावित्वं न स्वतः मया कुतिश्चित्रिश्चीयत इति चेत् ; न ; लोकस्यापि वत्र तन्मात्रभावाभिप्रायाभावात् । तदाह—

## न सिद्धाति । तन्मात्रभावो दृष्टान्ते सर्वत्रार्थोपकारतः ॥१००॥ पारम्पर्येण साक्षाद्वा [परापेक्षाः सहेतवः] । इति ।

न सिद्ध्यति । स एवं वासनाभेद एव तन्मात्रं तम्मात् भावो जन्म । वव १ दृष्टान्ते निद्द्शने । कियति १ सर्वत्र सर्वस्मिन् स्वप्निवृष्ट्यभाविनि विष्ट्यान्तरभाविनि च । कस्मात् १ १० अर्थस्य नीलादेर्जनकत्वेन व्यापार उपकारो न विषयत्वेन , असा एव तदा तस्य प्रति-भासनात् , तस्मात् । कथम् १ पारम्पर्येण अविष्ठवे दृर्शनमर्थान् ततः संस्कारस्तत्रश्च विष्ट्रवे नारीचौरादिद्र्शनिमिति परिपादिः पारम्पर्यं तेन । दृष्टान्तमाह—'साक्षाद्वा' इति । 'वा' इति इवार्थः , साक्षाद् अव्यवधानेन वा[अ]विष्ठवे यथा तदुपकारस्तथा पारम्पर्येणान्यदेति । सौत्रान्तिकाद्यनुगमेन चेद्मुक्तम् , "स्वतः साक्षाद्पि तत्र तदुपकाराभावान् ।

कीदृशास्ते दृष्टान्ता यत्र साक्षादिव पारम्पर्येण तृदुपकार इति प्रदनयनं प्रत्याह-

## परापेक्षाः सहेनवः । विच्छिन्नप्रतिभासिन्यो च्याहारादिधियो यथा ॥ १०१ ॥ इति ।

**व्याहारो वचनमादिर्यस्य** व्यापारस्य तस्य धियो बुद्धयः । कथम्भूताः ? परं बाह्यं व्याहारादिकम् उपकारकमविष्ठवे साञ्चादिवान्यदा पारम्पर्यणापेश्चन्त इति परापेश्चाः, २० तत्र हेतुः सहेत्वः सकारणिका यत इति । न हि परानपेश्चरवे सहेतुत्वं परस्येव हेतुत्वात् ।

एवमिप वासनैव परमस्तु कि व्याहारादिनेति चेत्; आह-'विचिछन्नप्रति-भासिन्यः' इति । विच्छिन्नं विच्छेदः देशादिनियमस्तेन प्रतिभासन्ते इति शीछास्तथोक्ताः । न हि व्याहारादिधियां वासनामात्रकारणत्वे देशादिनियमः सम्भवति । तथा हि-पूर्वं ज्ञानं वासना, तच्च न सहशमेव, विसदशादिप तद्धियां भावात् । सा(ता)दृशादेव व्यवहितात्तद्भावः, २५ तस्यापि तादृशाद्ध्यविहतादेव भाव इति चेत् ; कथं तेपां विसदृशेरनुपादानोपादेयेरेकसन्तानत्वं यत इदं सङ्कुळनम्-'विस्मवछोक्य चोरव्यापारं पश्यामि' इति । भवतु विस शादिप तद्भाव

१ निश्चयस्य । २ स्वानदर्शनस्य वासनाबलभावित्वस्य । ३ वासनाबल । ४ स्वानदर्शने । ५ -व साध-नामे-भा० व०, प०। ६ विद्धवेनारि चौरा-आ०, ब०, प०। ७ संवेदनाहैतवादिमतेन । ८ व्यवहारा-आ०, व०, प०। ० -व्याशा पा-भा० व० प०। १० नीरमव-आ०, ब०, प०।

इति चेत्; कथं तर्हि नासां विच्छेदो विसहशस्याविच्छेदात् । तच्छक्तिप्रबोधस्य विच्छेदादिति चेत्; न ; तस्यापि विसदशकार्यत्वे तद्योगात् । तछेतुशक्तिप्रबोधविच्छेदात्तिह्चछेदकल्पनायाम् अनवस्थादोपात् । तन्न 'तन्मात्रभावित्वे 'तासां देशादिनियमात्मा विच्छेदः । नाष्याकारनियभात्मा; व्याहारादिनेवाकारान्तरेणापि विस शादवदयन्तया तदुत्पत्तेः । बाह्यापेक्षायां वत्पपद्यते । भ बाह्याद् व्याहारादेरेव देशादिनियतहेतुवछान्नियमोत्पत्तेः साक्षात् , पारम्पर्येणापि तदाहितादेव संस्कारादन्तरङ्गनियमोपनीतप्रवोधात्तदुत्पत्तेः । ततो दर्भापितमेतन्-

''कस्यचित्किश्चिदेवान्तर्वासनायाः प्रवोधकम् । ततो धियां विनियमो न बाह्यार्थव्यपेत्तया ॥" [प्रव्वाव २।३३६] इति ।

रे॰ प्यद्देशित चेत्; न ततोऽपिं। जन्मान्तरदृष्टादेव संस्कारवाहिनस्तज्ज्ञानात् कुतो न सर्वदा? कुतो वा रागादीनां नियमः ? न हि तत्रालम्बनमुत्रयोगि, ततो रागहेतोरेव विरागस्यापि दर्शनादिति चेत्; न; अन्तरङ्गसहायस्येव तस्यं तिन्नयामकत्वात् । ततो यदा अन्तरङ्गं यन्निमित्तं च तँदेव तदेव नान्यदा नान्यच्व ज्ञानरागादिकार्यमुपजायते । वासनैवान्तरङ्गं तस्या एव तँद्वता स्वतः सकलप्रतिभासनियामकत्वेन संवेदनादिति चेत्; कुतो विप्रतिपत्तिर्यतस्तं त्रानुमानम् ? अनिश्चया-१५ दिति चेत्; निश्चयाद्यनिश्चितात्कृतस्तदभावः । १ न हि स्वतस्तर्भां निश्चयो वासनावत् । नाप्यन्यतः ; अनवस्थादोपात् । अनिश्चितादिष अन्तर्भवेदनात्तर्भं तत्रवृत्तो वासनायामि स्यादिति व्यर्थमेव तत्रानुमानम् । तस्माद्वेतनमेवान्तरङ्गं तस्येव दृष्टकारणव्यभिचारवतः कार्यात्प्रति पत्तेः । तदेव च क्षयोपशमिवशेपवशाद्घाद्यत्तरसंस्कारसाहाय्येन कचिद्यथार्थमयथार्थस्त्र प्रत्य-प्रति स्कुनेतत्-'परापेत्ता द्याहारादिधियो विच्छन्नप्रति भासिन्यो २० यतः' इति ।

'यथा' इति साहदये यथेताः परापेक्षास्तथाऽन्येऽपि हृष्टान्ता इत्येवं साध्यवैकस्यं हृष्टान्तस्य <sup>अ</sup>प्रतिपाद्येदानीं तत्र सत्यपि <sup>अ</sup>तन्मात्रभावे साध्यासिद्धिमावेदयन्नाह-

सन्निवेशादिभिर्द्देगीपुराद्दालकादिषु । बुद्धिपूर्वेर्यथा तत्त्वं नेष्यते भूधरादिषु ॥१०२॥ तथा गोचरिनभीसैर्द्देरेव भयादिषु । अवाह्यभावनाजन्यैरन्यत्रेत्यवगम्यताम् ॥ १०३ ॥ इति ।

सन्निवेशः संस्थानविशेष आदियंपामचेतनोपादानत्वादीनां तै: हष्टैरुपलब्धै: ।

१ वासनामात्रमावित्वं । २ धियाम् । ३ आकारनियमात्मा विच्छेदः । ४ ज्ञानादिषे । ५ बाह्यालम्बनात् । ६ ज्ञानस्य । ७ यथा आ०, व०, प० । ८ तथैव आ०, ब०, प० । ९ बासनावता पुरुषेण । १० वासनायाम् । ११ विप्रतिपत्त्यमावः । १२ निश्चयस्य । १३ निश्चयसंवेदनात् । १४ निश्चयं । १५ विप्रतिपत्तिनिवृत्तौ । १६ प्रति-पर्ये—आ०, व०, प० । १७ वासनामात्रजन्यत्वे ।

क्व १ गोपुराद्दालकादिपु । कीद्दशैः १ वुद्धिपूर्वैः, वुद्धं वुद्धिविंद्यते अस्येति वुद्धी, बुद्धिमान् पूर्वो हेतुर्यपं तैः । यथा येनासिद्धादिप्रकारेण तत्त्वं बुद्धिपूर्वस्वं नेष्य-ते । क्व १ भूधरादिषु वौद्धैः तथा तेन प्रकारेण गोचरिनभासैः विषयप्रतिभामेः दृष्टि-रेव भयादिषु, आदिशव्दादुन्मादादिषु । कीद्दशैः १ अवाद्याभावनाजन्येः, अविद्यमान-बाह्यया वासनयैव जन्येः, अन्यन्त्र जाप्रद्विपये तत्त्वम् अवाह्यभावनाजन्यस्वं 'नेष्यते' इति ५ गतेन सम्बन्धः दृत्यवगम्पताम् । तथा हि युक्तं तादृशादेव विषयप्रतिभासित्वप्रस्थयस्वादेः अन्यत्रापि भावनाजन्यस्वसाधनं यादृशस्य भयाद्ये तत्र्याप्तिपरिज्ञानं नान्यादृशात् । अन्यादृशस्य तत् जाप्रस्थरययेषु पर्वतादिषु सिन्नवेशादिवत् । कृत एतत् १ अन्यन्त्र कृतः १ स्वयं तत्र लोकस्य बुद्धिपूर्वस्वबुद्धरेभावात् ; प्रकृतेऽपि भावनाजन्यस्ववुद्धरेभावात् । अपरामृष्टिविशेषं सामान्यमेवात्र हेतुरिति चेतः ; न ; बुद्धिपूर्वस्वेऽपि "तस्येव तत्त्वापत्तेः । कथं पुनः सन्नि- १० वेशादिवस्तुविशेषे सति हिष्टस्य किन्मात्रादनुमानम् , पाण्डुद्रव्यविशेष एव धूमे दृष्टस्यानलस्य पाण्डुद्रव्यमात्रादिषि "तरप्रसङ्गान् । तदुक्तम्-

'वस्तुभेदे प्रसिद्धस्य शब्दसाम्यादभेदिनः । न युक्तानुमितिः पाण्डुद्रव्यादिव हुताशने ॥'' [प्रव्वाव १।१४]

इत्यपि न समाधानम् ; भावनाजन्यत्वस्यापि <sup>व</sup>तन्मात्रात्तद्भावापत्तेः । ततो विषयनिर्भासादि- १५ विशेषस्यैव साध्यव्याप्तिः, तस्य च सन्निवेशादिवत्प्रकृते धर्मिण्यभावात् न ततः साध्यसिद्धिः।

नन्वेवं कृतकत्वाद्नित्यमि न सिद्ध्येत् तस्यापि घटादौ साध्यव्याप्ततया प्रतिपन्नस्य शब्दे धर्मिण्यभावादिति चेत् ; अत्राह-

### अत्र मिथ्याविकल्पौघैरप्रतिष्ठानकैरलम् । इति ।

अन्नास्मिन् न्याये सित मिथ्याविकरुपौद्यैः असत्यविकरपप्रवन्धैः अलं पर्याप्तम् । २० कीहर्जैः ? अप्रतिष्टानकैः न विद्यते परपक्ष एव दोपतया प्रतिष्टानं प्रतिष्टा येपां तैरिति । सिन्नवेशाद्यसिद्धतोद्भावनपक्षेऽपि तेपां भावादिति भावः ।

यदि वा, भवतु सन्निवेशादेर्बुद्धिमतोऽपि सिद्धिः, स तु चिद्रप एव अन्यस्य बुद्धि-मत्त्वासम्भवात् , अनित्यश्च "अन्यत्रार्थिकियाविरहात् , अविभुश्च निरंशस्य व्यापित्वायोगात् । तादृशश्च वासनारूप एव । ततो न तिसद्धौ काचिद्रमाकं परिपीडा, परितोषस्यैव भावात् । २५ अत एवोक्तम्-

''प्रधानानां प्रधानं तदीश्वराणां तथेश्वरः । सर्वस्य जगतः कर्त्री वासना देवता परा ॥'' [प्रव्वार्तिकालव ३।३५१]इति।

१ -ति बुद्धिमान् आ०, ब०, प०। "ब्रीह्यायतोऽनेकाचः (शाकटा० ३।३।१५३) इति सूत्रेण बुद्धश्रव्दा-न्मर्वर्थे इन्"-ता०टि०। २ विषयप्रतिभासिःवादि । ३ विषयप्रतिभासिःवसामान्यम् । ४ सामान्यमात्रस्य हेतुःवा-पत्तः । ५ बुद्धिपूर्वत्वस्य । ६ सिन्नवेशमात्रात् । ७ अनुमानप्रसङ्गात् । ८ विषयप्रतिभासमात्रात् । ९ जाप्रत्प्रत्यये । १० नित्ये ।

तन्न सन्निवेशादेरगमकत्वं यतस्तद्विपयिनभासादेरिप तत्त्वभापद्यत इति । अत्रेदमाह— 'अन्न' इत्यादि । अन्न सन्निवेशादिसाध्ये वुद्धिमित हेतो ये विकल्पीद्याः चेतनत्वं न विभुत्वं नार्थिक्रयेति परामर्शद्ववास्ते मिथ्यैव अवस्तुविपयत्वात् । अत एव न तेभ्यः कस्य-चित्रितिष्ठानिभत्यळं तेः कल्पितैरिति ।

प न हि मिश्याविकरपेम्यो हेतो बुद्धिमित स्वयम् ।
चेतनत्वादिभावस्य प्रतिष्ठानं समञ्जसम् ॥९८८॥
वासनारूपता तस्य यतस्तैरुपकरूप्यताम् ।
अन्यथा वासनाधर्मसर्वस्वप्रतिपेधनात् ॥९८९॥
तैरेवेशादिरूपत्वं तस्याः किन्न प्रकरूपते ।
न हि ताद्यविकरपोधदारिद्यं कस्यचिस्क्वचित् ॥९९०॥
तथा च वासनाहेतुवादिना यद्वदुच्यते ।
''प्रधानमीश्यरः कर्म यदन्यद्पि करूप्यते ॥९९१॥
चासनासङ्गसम्मृहचेतःप्रस्पन्द एव सः ।''
इति तद्वत्परेणापि वाच्यमीशादित्रादिना ॥९९२॥
वासनैव जगद्वेतुर्नान्य इत्यपि करूपनम् ।
प्रधानेशादिसम्बन्धमृद्धप्रस्पन्द एव सः ॥९९३॥

तत इद्मिनिच्छता सिन्निवेशादेरगमक[त्व]मेव वक्तव्यम् । तद्वद्विपयप्रतिभासत्वाँ-देरपीति न वासनाभेदात्प्रत्ययनियमः, अपि तु वाह्यभेदादेव तथैव प्रमाणतः प्रसिद्धेरिति स्थितम्। भवतु विहर्श्यः, स तु परमाणुरूप एव तस्यैव प्रत्यक्षत्वान्नापॅरो विपर्ययादित्युपक्षिप्य २० प्रत्यावक्षाण आह्—

#### अत्यासन्नानसंस्रष्टानाणृनेवाक्षगोचरान् ॥१०४॥ अपरः प्राष्ट तत्रापि तुल्यमित्यनवस्थितिः । इति ।

अत्यासन्नान् अतिशयेन निकटवर्त्तिनः, इत्यनेनाणूनां प्रत्यक्षत्वे निमित्तमुक्तम् । यद्येवं रूपस्य रूपनेकट्याद् यथैकप्रत्यक्षविपयत्वमेवं रसादेरिप स्यादिति चेतः; नः; तस्य २५ देशतस्तन्नैकट्येऽपि एकप्रत्यक्षकार्यशक्तितस्तद्भावान् रूपस्यैव हि रूपान्तरेण र्तत् न रसादेः । कार्यान्तरापेक्षायां तु तस्यापि 'तद्रस्येव, रूपादिसाधारणस्यैवोदकाहरणादेदेशनात् । असंसु- छान् संसर्गरहितान् अण्नेच नावयविनम् अक्षगोचरान् इन्द्रियज्ञानविषयान् , अपरो योगाचारात् अन्यः सोत्रान्तिकः प्राह्न-तत्रोत्तरम् । तन्नापि प्रत्यासत्ताविष न पूर्वमेव तुरुगं

१ वासनायाः । २ हेतुवासना यद्ध -आ०,ब०,प० । प्रज्ञाकरेण । प्रवातिकाल० ३।३५१ । ३ प्रस्पष्ट एव आ०, ब०, प० । ४-भासनादे-आ०,ब०,प० । ५ -न्न परो आ०, ब०, प० । ६ रसादेः । ७ नैकृट्या-भावात् ८ एक प्रत्यक्षवार्शवास्योक्षया नैकट्यम् । ९ रसादेश्य । १० नैकट्यम् ।

सदृशं दूषणिमिति शेप: । किं तत् ? इत्यनवस्थितिः इति । इति अतः प्रत्यक्षप्रतीनेः अणुविषयत्वेनानवस्थानम् ।

भवतु पूर्वं प्रत्यासत्तोरभावात्तद्दनवस्थानं न पश्चाद्विपर्ययादिति चेत ; न ; पश्चाद्प्य-संसर्गात् । असंसर्गेऽप्येकदेशतया <sup>अ</sup>तदुपपत्तिरिति चेत् ; कः पुनरेकदेश: ?--

> अणुश्चेत्तन्निलीनानां स्वरूपामिश्रणं कथम् ? 4 तस्य प्रत्यणु भेदाच्चेदेको देशः कथं मतः ? ॥९९४॥ एकदेशतया तस्याप्येकत्वमिति चेदसत्। तत्राप्येवं प्रचिन्तायामनवस्थानुपञ्जनान् ॥९९५॥ स्थुलश्चेत्कल्पितस्तेन प्रत्यासत्तिर्ने तात्त्विकी । इन्द्रियज्ञानवेद्यत्वं रेतेषां तद्वलतः कथम् ? ॥९९६॥ 80 अकल्पितइचेन्निर्वाधो भवेदवयवी ततः दृइयन्तेऽणव एवेति न<sup>अ</sup>भवद्वचनस्थितिः ॥९९७॥ शक्तिसाहद्यतस्तेषां प्रत्यासत्तेर्द्रशिर्यदि । संसर्गण विना तेषु व्यूह्बुद्धिः कुतो भवेत् ? ॥९९८॥ घटोऽयमिति त साम्यादेव चेद्यहमित्कथम् ? । १५ सर्वेत्र शक्तिसा दयाज्ञगदेकघटं भवेतु ॥९९९॥ कार्यभेदेन भेद्इचेब्राहस्य परिकल्प्यते । स एव शक्तिसादृइये कार्यभेदः कथं मतः ? ॥१०००॥ अन्यथेप्टेऽपि चैकस्मिन् तद्भेदाद् व्यृह्भेदतः । न घटो नाम कश्चित्स्याच्चेर्टा केनोदकं हरेन ? ॥१००१॥ २० एककार्यतया तेषु व्यूहर्धार्यदि तच्च नो । निरंशवेदनं तस्य स्वपराभ्यामवेदनात ॥१००२॥ अनेकनीलाद्याकारमेकं चेतिकन्न "ताहशः। बहिरथीं यतस्तिसम् अणव्यूहप्रकल्पनम् ॥१००३॥ वेदनं व्यूहरूपं घेत्कार्यं तत्कल्पनं कुतः ? २५ तत्कार्योदन्यतस्तरमादिति चेन्नानवस्थितेः ॥१००४॥ जलाद्याहरणं तच्चेन्न जलादेखेदनात । अणुस्तोमो जलादिइचेन्न तस्याद्याप्यसिद्धितः ॥१००५॥

१ तदुपपत्तेरि-आ०, ख०, प०। २ अण्नाम् । ३ भवेद्य-आ०, ख०, प०। ४ च्चेटिका नो-आ०, ख०, प०। ५ तादशम् आ०, ख०, प०, । ६ -वस्थितिः आ०, ब०, प०।

व्यृहादुत्पत्तितस्तत्र व्यृह्झानं मतं यदि । तन्न व्यृहानवस्थाने तदुत्पत्तोरसम्भवात् ॥१००६॥ ततस्तु त<sup>द्या</sup>वस्थायामन्योन्याश्रयदूपणात् । तन्न संसर्गवैधुर्ये व्यृहो नामोपपद्यते ॥१००७॥

भवत संसर्गादेव ैतेपां दर्शनमिति चेतु : न : ैसर्वदा स्थलस्य दर्शनातु । दर्शन-4 जन्मा विकल्प एव स्थूळज्ञानं न दर्शनम् । न हि दर्शनमसिंहपयं युक्तम् । <sup>3</sup>असंश्च स्थूळाकारो वहिरवयवभेदेनाँदर्शनादिति चेतु: भवतु कथब्बित्तदभेदेनेव दर्शनम् । कथं भिन्नानामभिन्नं रूपं विरोधादिति चेन ? "नेदानीं विकल्पविषयत्वभिष स्थूलस्य, अनेकान्तविद्वेषे विकल्पस्याप्य-भिलाप्यानभिलाप्यभेदाधिष्ठानस्यासम्भवादिति सर्वं निर्विकलपमेव जगलावम् । ततः कतो **१०** नीलादेरिप प्रतिपत्तिः निर्विकल्पस्य क्षणभङ्गादिवत् <sup>\*</sup>तत्रापि <sup>"</sup>असत्कल्पत्वात् । विकल्पमेकाने-कात्मकमनभिद्रह्यतो बाह्येन किमपराद्धं यतस्तमेव तादृशमभिद्धह्येत । कुतस्तस्य तादृशस्विमिति चेत् ? विकल्पस्येव पूर्वपूर्वस्मात्तादृशादेवोपादानादु अवयवसंसर्गोद्धा । संसृज्यमानाः खल्ववयवा एव कथञ्चित्स्थृटीभवन्ति । कारस्न्येकदेशाभ्यां पर्यनुयुज्यमानो न सम्भवत्येव संसर्गः तत्कथं तद्वशान् ैतेपां स्थ्रटीभाव इति चेन् ? कथं दर्शनमि ैतत एव ैतस्याप्युपपत्तेः । कुतो वा १५ <sup>73</sup>ताभ्यां तत्पर्यनुयोगो <sup>98</sup>व्याप्त्यभावे येन केनचित्तत्प्रसङ्गात् । सत्यपि ताभ्यां तस्य व तद्भावे १ नैकदेशेन संसर्गेऽनवस्थानम् , नापि सर्वात्मना तस्मिन्प्रचयहानिः, परस्परानुप्रवेशस्य संसर्गस्या-नभ्युपगभात् । वियोगपर्युदास एव हि संसृज्यमानपदार्थात्मा संसर्गः प्रतोयते नापरः । स च तन्तोः "तदन्तरेण पादर्वदेशात्मा परमाणोस्तदन्तरेणैं वेसर्वात्मेति न किञ्चिदसमञ्जस-मुत्पद्रयाम: <sup>श</sup>यतो न तद्वशादणव एव स्थृलीभवेषुः । तद्वशा ेभ्य<sup>श</sup> एव स्थृलकार्यस्य तत्त्रत्यया-२० देर्भावात् कि स्थुलेन ? पारम्पर्यपरिश्रमो होवं स्थात्-ते य: स्थुलस्ततश्च तत्कार्यमिति चेत् ; तर्हि नीलादिनापि किञ्चित् . तत्कार्यस्यापि तत्प्रस्यादेस्तेभ्ये एव सम्भवात् । तदुक्तम्-

> "स्वीकुर्वन्ति गुणानर्थां यया शक्त्याऽगुणा न किम्। तया तत्संविदं कुयुर्भिन्नाश्चेदेकसंविदम्॥" [सिद्धिवि० परि० ] इति।

२५ नीलादिव्यतिरेकेण नापरस्तत्स्वभावो यतस्तत्कार्यं स्यादिति चेत् ; न ; र्वनिराकाराः वस्थस्य प्रधानस्येव तत्स्वभावत्वात् । न तथा कदाचिदिष तेपां प्रतिपत्तिरिति चेत् ; न ;

१ परमाणूनाम् । २ सर्वथा आ०, ब०, प० । ३ असंश्चेत्स्थू-आ०,व०,प० । ४ -भेदे वा दर्श-आ०, व०,प० । ५ न तदानी आ०,ब०,प० । ६ नीलादार्वाप । ७ अनिश्चायकत्वेन अविद्यमानवद्भावात् । ८ कुनस्तन्न ता-आ०,ब०,प० । ९ एकानेकात्मकत्वम् । १० परमाण्नाम् । ११ संसर्गवशादेव । १२ दर्शनस्यापि । १३ कात्स्न्यें कः देशाभ्याम् रांसर्गपर्यनुयोगः । १४ व्याप्यभावात् ये-आ०, ब०, प० । १५ पर्यनुयोगप्रसङ्गात् । १६ संसर्गस्य । १७ व्याप्तिसद्भावे । १८ तन्त्वन्तरेण । १९ परमाण्वन्तरेण । २० सर्वात्मनेति आ०, ब०, प० । २१ यं सन्तानतद्वः शादण- आ०, ब०, प० । २२ परमाणूभ्य एव । २३ निगकाशवस्थानस्य आ०, ब०, प०, ।

निरंशतयापि तद्भावान् । यद्यामछकं वस्तुवृत्तेनैव स्थूछं किमिति वद्रापेक्ष्येव कपित्थापेक्षयापि न तथेति चेत् ? स्वहेतोस्तथैवोत्पन्नत्वात् । न हि भावः स्वहेतुप्रक्षतेस्तथाऽन्यथा वा
भवन्तः पर्यनुयोगमहीन्त, अन्यथा पावकोऽपि धूमस्यैव(स्येव)किन्न सर्वस्य जनकः ? धूमोऽपि
पावकस्यैव(स्येव)किन्न सर्वस्य गमक इति पर्यनुयोगात् न कश्चिदित्थम्भावं नावतिष्टेत । आपेक्षिकत्वाच्च स्थृहस्यावस्तुरूपत्वे कारकज्ञापकयोरिष तत्त्वापत्तेः । ततो निरवद्यप्रतिपत्तिविषयत्वात् ५
स्थृह्य विच च वहिर्भावो न परमाणवो विपर्ययादित्युपपन्नमुक्तम् इत्यनवस्थितिः दिते ।
तदेवं परमाणनां प्रह्मश्चत्वं प्रह्माख्याय अवयविनस्तत्वह्याख्यानाय योगमतमुपश्चिपति—

## तत्रापि तुल्यजातीयसंयोगसमवायिषु ॥१०५॥ अत्यक्षेषु श्रुवेष्वन्यदध्यक्षमपरे विदुः । इति ।

तच्य तेषु अनन्तरोक्तेष्वणुषु अन्यद् अर्थान्तरमवयिष्ट्रयम्-अध्यक्षाम् । अपि- १० शब्देनात्रावज्ञां द्योतयति-परमाणव एव तावन्न सम्भाव्याः कथं तत्रान्यद्ध्यक्षभिति । दृद्यते च अपिशव्दाद्वज्ञाद्योतनं यथा-''ब्रह्माण्डं यदेवैतत् तत्रापि क्षितिमण्डलम्'' [ ] इति ।

कि पुनस्वयविना परिकल्पितेन, तस्त्रयोजनस्य परमाणुष्वेव परिसमाप्तिरित चेत् ?

नः तेपामदर्शनान्। न चादण्टेषु तस्समाप्तिकल्पनम्, अव्यवस्थापत्तेः। तदाह्—'अत्यक्षेतु'

इति अक्षज्ञानमितक्रान्तेण्विति। प्रत्येकद्शायामस्यस्त्वेऽपि सङ्घातावस्थायां कृतो न तेपां प्रस्यक्त्त्वसिति चेत् ? नः तदापि निस्यत्वेन प्राच्यस्वभावापरित्यागात्। तदाह्—'ध्रुचेशुं इति । अपरित्यक्ततस्वमावानामेव यथा द्रव्यारम्भकत्वमेवमध्यक्षत्वमपि तदा किन्न भवेदिति चेत् ? भवेदेवम्, यदि तदापि तत्प्रतिभासनम्। न चेदमस्ति, स्थूटस्येव प्रतिभासनात्। 'तदपि परमाणुष्वेव नावयिविनीति चेत् ; कथमस्थृलेषु स्थूटदर्शनम् ? कुतिप्रिद्धिमानिधित्तात् दूर-विरलक्षेशविदिति चेत् ; किक्त्पास्ते केशा यत्र 'तदर्शनं निदर्शनमुच्येत ? परमाणुक्त्पा इति २० चेत् ; न ; तत्र दर्शनस्य विवादाधिष्टितत्वेन दृष्टान्तत्वानुपपत्तेः। स्थूटस्या एव ''या च यावती च मात्रा''[प्रव्वार्तिकालविद्धव्यव्यत्वमावक्षीत द्वति न किक्ष्विदेतत्। 'ततः स्वयुद्धा अपि तद्भानं यतन्तदर्शनस्याणुविपयतामावक्षीत इति न किक्ष्विदेतत्। 'ततः स्वयुद्धा अपि तद्भागं एव ते वक्तव्या इति ''सिद्धं तेषु प्रत्येकं तद्दर्शनस्यावयविविपयत्वं तद्दद् घटादाविप। न २५ च दूरिवरलक्षेत्रेषु तद्दर्शनस्य विभ्रमाद्वटादाविप विभ्रमः ; नीलादाविप क्रिचत्तदर्शनस्य विभ्रमात् सस्यनिलाद्विप तत्वारतेः। ततो युक्तम् 'अन्यद्धस्यस्य दिति ।

भवत्वनयद्ध्यक्षम् , तत्तु स्थूलावयवारव्धमेव, तस्यैव महत्त्वेनाध्यक्षत्वोपपत्तेर्न परमाः

१ स्थूलम् । २ एवं च आ०, **ब०, प०** । ३ -ज्ञानं द्यो-आ०, ब०, प० । ४ -ञ्दादेवाव-आ०, ब०, प• । ५ -माप्तिरि-आ०, ब०, प० । ६ परमाण्नाम् । ७ स्थ्लप्रतिभासनम् । ८ स्थूलदर्शनम् । ९ तत्र स्वद्य-आ०, ब०, प० । १० स्थूलह्पाः । ११ सिद्धान्तेषु आ०, ब०, प० ।

ण्वारव्धं विपर्ययात्, ततो न युक्तं तत्र बहणिमिति चेत्; नः महतोऽपि परमाण्वारव्धद्वाणुकादिक्रमेण प्राद्धर्भावात् पारम्पर्येण परमाणुनिष्ठत्वेन तत्र बहणोपपत्तेः । तच्च तेषु अन्यद्ध्यक्षम् अपरे
योगा विदुः जानित । कीद्दशेष्वित्याह् - 'लुल्य' इत्यादि । संमवायो वृत्तिः कार्यस्य स येपामस्तीति
समवायिनः कार्योपादानहेतवः संयोगेन सहिताः समवायिनः संयोगसमवाधिनः 'शाकपाथिवादिवदुत्तरपदछोपी समासः । संयोगबहणमुपलक्षणम् - निमित्तान्तरस्यापि । साहित्यक्ष्व
संयोगस्य तेषु समवायातः, कालदेशादेश्च संयोगादिति प्रतिपत्तव्यम् । तुल्यजातीयाश्च ते संयोगसमवायिनश्च तुल्यजातीयसंयोगसमवायिनः तुल्यजातीयत्वं कार्यद्रव्यापेक्षम् । कार्यस्य
द्रव्यस्य हि पार्थिवस्य पार्थिवा एव, आप्यस्य चाप्या एव समवायिनो नान्य इति । एवमन्यत्रापि । तेषु तुल्यजातीयसंयोगसमवायिषु इति । अत्र प्रतिविधानमाह –

#### कारणस्याक्षये तेषां कार्यस्योपरमः कथम् ॥१०६॥ इति ।

तेषां वेशेषिकादीनां कथा १ न कथित्र । कार्यस्य अवयविनोऽन्यस्य उपरमः कादाचित्कत्वम् । कदा १ कारणस्य परमाणुडक्षणस्य अद्यये नित्यत्वेन स्वकृपावैकल्ये इति । तात्पर्यमत्र—कार्यस्य हि का त्वं सत्तासम्बन्धान् । न चासो सतः , एतद् वैयर्थ्यान् । नाष्यसतः; रारण्डक्षादेरि प्राप्तेः । अपि तु प्रागसतः कारणसामध्याः "प्रागसतः सत्ता- १५ सम्बन्धः कार्यत्वम्" [ ] इति चनात् । न च कारणस्याक्षये प्रागिप कार्यस्यास्चं सत्त्वस्यवेगेपपत्तेः, तित्पत्वश्रस्य लस्य सति तिसमन्नवद्यम्भावात् । असित तिसमन्नभावादेव तस्य तत्परतन्त्रत्वं न तु सित भावनियमादिति चेत् ; सत्यष्यभावे किं निवन्धनम् १ स्वभावनिवन्धनत्वे भवनस्यापि तिन्नवन्धनत्वापत्तेः, नित्यत्वप्रसङ्गस्य चोभयत्राष्यविशेषात् । शक्तिवेकल्यमिति चेत् ; नः पश्चाद्ष्यभवनप्रसङ्गान् । न हि नित्यस्य पश्चाद्पि तिद्वैकल्यप्रच्युतिः, अनित्यत्वापत्तेः। २० एतदर्थमेव च 'अक्ष्यये' इत्युक्तम् ।

कथं वा शक्तिविकलस्य वस्तुत्वं व्योमकुसुभवत् ? अर्थान्तरशक्तिसम्बन्धादिति चेत्; न; अनुपकारिणस्तत्सम्बन्धायोगान् अतित्रसङ्गात् । न च शक्तिविकल्लस्योपकारित्वम्; अवस्तु-त्वात् । पुनरप्यर्थान्तरशक्तिसम्बन्धाद्वस्तुत्वकल्पनायाम् अनवस्थापत्तेः । न च शक्तेः कुतिश्चि-दुपकारो नित्यत्वात् । नित्यत्वे कथं तत्कार्यस्य प्रागभाव इति चेत्; न; एवमपि पैरस्यैव पर्यनुयोगात् । अनित्येव शक्तिः, प्रागभाविन्यास्तस्याः कारणादुत्पत्तेरिति चेत्; न; सत्यविकले कारणे तत्त्रागभावस्याप्यनुपपत्तेः। सतोऽपि कारणस्य स्वशक्तिवेकल्यात्तस्याः प्रागभवनमिति चेत्; न; पश्चाद्प्यभवनप्रसङ्गात्' इत्यादेराम्नायात् अनवस्थोपनिपाताच ।

५ समवायत् -आ०, ब०, प० । २ सत एव वै -आ०, ब०, प० । ३ "स्वकारणसत्तासम्बन्धः कार्यस्वम्"-प्रश्ना० व्यो० पृ० १२९ । "प्रागसतः सत्तासमवायो वा कार्यस्विमत्येके"-प्रश्न० क० पृ० १८ । ४ कारणाधीनस्य । ५ कार्यस्य । ६ शक्तिवैकल्यप्रच्युतिः । ७ परस्य पर्य -आ०, ब०, प० । ८ शक्तेः । ९ चेत् तन्न आ०, व०, प० ।

किं वा शक्तिकरणे कारणस्य प्रयोजनम् ? कार्यर्वरणिमिति चेतः; नः ; शक्तिकरणेऽपि तदन्तरकरणापेक्षायाम् अनवस्थादोपेण कार्यानिष्पत्ते:। स्वतस्तत्करणे तु कार्यकरणमेवास्तु विशेषाभावात्।

भवतु स्वतस्तत्करणम् , तथापि न कार्यस्यानुपरमः संयोगस्यापेक्षणीयस्याभावे तदुपरमात् । संयोगापेक्षा एव हि परमाणवः कार्यारम्भिण इति चेत् ; स एव तेपां कथं ५ संयोगः ? तदुत्पत्तेरिति चेत् ; अनिवृत्तः पर्यनुयोगः 'तेपामक्षये कथं तदुपरमः' इति । संयोगोऽपि तेपां कर्मणः, तद्गि संस्कारात् , सोऽपि कर्मणः पूर्वस्मात् , तद्गि पूर्वस्मादेव संस्कारात् , तावदेवं यावदाद्यं कर्म, तत्तु तेपामात्मसंयोगात् , "तद्गित्यत्वेन कर्माद्यनित्यत्वादु-पपन्नः संयोगस्योपरम इति चेत् ; नः आत्मनः परमाण्नाञ्च नित्यत्वे तत्संयोगस्याप्यनित्यत्वादु-पपत्तेः । अपेद्वयस्याप्यटप्टर्यात्मकार्यत्वेन सर्वदा सन्निधानात् । अपेक्ष्यासन्निधानात्त्वसन्निधानं- १० भिति चेत् ; नतु तत्रापेक्ष्यं द्रव्यादिकमेव ''द्रव्यगुणकर्माणि धर्मसाधनर्म्''[ ] इति भावत्कस्त्रात् । तद्पि न तदेव यस्याद्यद्योशदात्मपरमाणुसंयोगादिकंमादुत्वतिः ; परस्पराश्रयात्—सत्यद्वष्टे तदपेक्षा तत्कमात्तदुत्पत्तिः'', उत्पत्रञ्च तद्पेक्ष्य अद्यप्टस्योत्पत्तिरिति । भवतु वर्वे अत्यदेवेति चेत् ; न ; तस्यापि परमाण्नामक्षये तत्कार्यत्वेनोपरमायोगात् तन्निवन्धन्तिः । अक्षयेऽपि तेपाम् आत्मसंयोगादिकमस्य तद्वेतोरद्यानित्यत्वेना- १५ नित्यत्वादुपपन्नवेतेपरतिः । अद्यानित्यत्वं चापेक्ष्यस्य द्रव्यादेरनित्यत्वादिति चेत् ; न ; तत्रापि 'तद्पि न तदेव' इत्यादेरनुगमात् आवृत्तिदोपादनवस्थानुपङ्गाच । तत्र तत्संयोगकादाचित्कत्वेन कार्यापरमः ।

कुतो वा तेषां संयोगादि सहकारि ? प्रतिक्षणं तत्कृतादुपकारादिति चेत् ; न ; 'तैस्य तेम्यो भेदे तेषाभिति व्यपदेशानुपपत्तेः । ततोऽपि भिन्नम्योपकारस्य भावात्तदुपपत्तौ २० अनवस्थानदौःस्थ्योपनिपातात् । 'अभेदे तेषामिन्द्यत्वापत्तेः' । एककार्यकरणमेत्रोपकार इति चेत् ; कृतस्तेन' तत्करणम् ? शकत्वात् ; तदिष कृतः ? सित तिस्मन्नवद्यम्भावात् कार्यस्येति चेत् ; न तिई परमाणृनां शक्तत्वं सत्स्विप तेषु कार्यानुत्पत्तेः । सहकारिसन्निधावेव तेषां शक्तत्वमिति चेत् ; न ; अनिद्यदोपस्योक्तत्वात् । तत्सिन्निधिरेव तेषां शक्तिरिति चेत् ; कथमन्यः अन्यस्य शक्तिः ? तेन तत्कार्यस्य करणादिति चेत् ; तदिष 'कथम् ? कथं राज रूप

१ कार्थकार -आ०, व०, प०। २ तद्दनन्तरेणाये-आ०, व०, प०। ३ कियायाः । ४ आत्मसंयोग्गस्यानित्यत्वेन । ५ अहच्टासिन्धानम् । ६ -साधनानीति भावः स्त्रात् आ०, व०, प०। ७ "तस्य तु साधनानि श्रुतिस्मृतिविद्दितानि वर्णाश्रीमणां सामान्यविशेषभावेनावस्थितानि द्रव्यगुणकर्माण्"-प्रका० भा० पृ० १३८। ८ द्रव्यादिकमपि । ९ द्रव्यादेः । १० आत्माणुसंयोगात् परमाणुपु किया,कियाते विभागः, विभागात्, पूर्व-देशसंयोगनाशः ततः परमाणुद्रयसंयोगः तेन च द्याणुकोत्पत्तिः, त्रिभिःद्यं णुकेः त्र्यणुकमित्यादिकमात् । ११ द्रव्यासुत्रपत्तिः । १२ द्रव्यादिकम् । १३ उपकारस्य । १४ उपकारात्संयोगादेरभेदे । १५ -त्वोपपत्तेः आ०, व०, प०। १६ "संयौगादिसहकारिणा"-ता०, टि०। १७ कथं राज-आ०, व०, प०।

कार्यस्य प्रतिव्यृहेन करणिमिति चेत् ; न; तत्र वम्तुतस्तद्यृहस्यैव हेतुत्वान् , तत्पोपकत्वेन राज्ञि भित्त्या तद्धेतुत्वोपकरपनान् । परमाणूनामिप भाक्तमेव हेतुत्वं सहकारिपोपणादिति चेत् ; न ; तत्पोपणेऽपि तद्परसहकारिपोपणेन हेतुत्वे अनवस्थापत्तेः । स्वतस्तत्पोपणे तु व्यर्थमेव तत् कार्यस्येव स्वतस्तदुपपत्तेः । एवं हि तात्त्विकं तद्धेतुत्वं भवेत् । भवतु स्वत एव तत्त्योपणं तत्तु सहकारिमन्निधिविशिष्टानामेव तेपां न केवळानामिति चेत् ; न ; तद्धिरिष्ट- कृपस्य प्रागपि भावे ततोऽपि तत्पोपणप्रसङ्गान् , अभावे चानित्यत्वस्याभिधानान् । तदा तेत्स- व्रिध्यभाव एवं तेपां तद्दुपाभावो न स्वरूपाभावो यद्यं प्रसङ्ग इति चेत् ; न; पश्चाद्पि तत्सिन्निध्यभाव एवं तद्दुपाभावो न स्वरूपभावो यद्यं प्रसङ्गान् । एवञ्च तद्ध्यं कारणं व्रुवता तत्सिन्निधेने रेव कारणत्वमभिद्धितं न तेपाम् । तेपामेव विशिष्टप्रत्ययवद्यस्वभावो विशिष्टरूपं न सिन्निधिरेव; तर्हि तद्भावोऽपि पूर्वं तद्वेद्यस्वभावाभाव एव न तत्सिन्निधिमात्राभाव इति कथन्न अनित्यतादो- पोपनिपातः ।

एतेन एतद्दि प्रत्युक्तं यदुच्यते ११:- 'न तेपामेव कारणत्वं नापि तत्मिश्चिरेव, अपि तु तदुभयसाम्प्रयाः ।'' [ ] इति; कथम् ? यथा सामग्रीभावे तदन्तर्गतसक्तात्मकत्वेन कार्योत्पत्तो तेपामुप्रयोगः, तथा तद्भावेऽि तदन्तर्गताभावत्वेनेव तदनुत्पत्तो तेपामुप्रयोग इत्य-नित्यतादोपस्याप्रतिश्लेपात । सामग्र्यभावस्य तदभावमन्तरेणापि तदनुत्पत्तं प्रत्युप्रयोगे सामग्रीभावस्यापि तद्भावमन्तरेणोव किन्न तदुत्पत्तं प्रत्युपयोगः स्यात् ? सामग्रीभावे तद्भावस्यावद्ययम्भावादेव तद्भावस्यावद्ययम्भावादेव तत्त्वम् , आकाद्यादिभावस्यापि तत्त्वप्रसङ्गान्न नियमवती सामग्री स्यात् । अननुकृत-व्यतिरेकत्वान्न तस्य तदङ्गत्वमिति चेत् ; ततः एव परमाणुभावस्यापि न स्यादिति कथन्नतंन्निर-व्यतिरेकत्वान्न तस्य तदङ्गत्वमिति चेत् ; ततः एव परमाणुभावस्यापि न स्यादिति कथन्नतंन्निर-विश्वस्येव सामग्रीभावस्य तदुत्पत्तानुपयोगः ?

सामग्रीकारणत्वे च प्रत्येकं तत्कारणत्वाभावान् कथं परमाणवः समवायिकारणम् संयोगोऽसमवायिकारणं निभिक्तकारणमन्यदिति व्यपदेशः ? सामग्रीकारणत्वस्य तत्रोपचारादिति चेत्; नः मुख्यकारणत्वाभावेनावम्तुत्वापत्तेः । कथं सामग्र्या अपि कारणत्वम् अवस्तृनां सामग्र्या अप्ययस्तृत्वान् ? सामग्र्यास्तदभेदानमुख्यमेव प्रत्येकमपि कारणत्वभिति चेत्; नः प्रत्येकपरिस-माप्त्या तस्यास्तदभेदे सामग्रीवहृत्वेन कार्यबहुत्वापत्तेः, कार्यानुपरमदोपाच परमाणृनां समग्रकपाणामग्रयान् । बहुपरिसमाप्तो तु कथं प्रत्येकं कारणत्वं तत्परिसमाप्त्या बहुप्वेवं र्तत्त्वोपपत्तेः । तथा च नेकशो वम्तुत्वमकारणत्वान् । बहुशो वस्तुत्त्वमेव एकशोऽपि वस्तुत्वभिति चेत्; नः एकशस्तद्भावस्येव बहुशोऽपि तद्भावस्योव दर्शनात् ।

१ "उपचरेण"—ता० टि०। २ सहकारियोपणम्। ३ सहकारियोपणम्। ६ सहकारिसन्निध्यभाव। ५ परमाणृनाम् । ६ तत्योषणाभावः। ७ परमाणुनिरयेक्षम्यैव । ८ कारणस्वोपपन्तेः।

एकशश्चावस्तुत्वे न परमाण्वादेनित्यत्वम् , अकारणवत्त्वेऽिष सत्त्वाभावात्। न ह्यवस्तुनः स्वतः सत्तासम्बन्धाद्वा तत्त्वं व्योमकुसुमादाविष प्रसङ्गान् । सतश्चाकारणवतो नित्यत्वम् ''सद-कारणवित्तत्यम् ।'' [वै०म्० ४।१।१] इति वचनान् । एकशश्च कारणत्वेन वम्तुन्वं सामध्याः प्रागिष ततः कार्यस्यावद्यम्भावान् कथन्न मुख्यः कारणभावो यत इदं विद्वहृष्ट्य सृक्तम् - ''तथा च मुख्यः कारकव्यपदेशो यदा सहकारिसहिनं स्वरूपं कार्यं जनयित अन्यदा 'विश्वापः' [वै०म्० १।१।१०] इति । तन्न "द्रव्याणि द्रव्यान्तरमारम्भन्ते'' [वै०म्० १।१।१०] इत्युपपन्नम् ; आरम्भकाणामिवारम्यस्यापि प्रागसत्त्वाभावेनारम्यत्वानुपपत्तेः ।

अथ वा, कारणस्याक्षये तेषां कार्यस्य परापरतया तम्यैवानुत्वितः उपरमः कथम् ? न कथि छित् । तत एव कारणादेकस्य परस्य पुनरत्यपरस्योत्पत्तेः । सहकारिवेकत्या- दनुत्वितिरत्यत्ययुक्तमः ; सहकारिवितिक्षणस्य प्रतिक्षिप्तत्वातः । न च तद्वैकत्यम् ; प्रागिव १० पश्चाद्व्यवयवसंयोगस्य भावातः, तस्य च द्रव्यारम्भे निरपेक्षत्वातः । ''संयोगस्य द्रव्यारम्भे निरपेक्षत्वातः । तद्वैकत्येऽपि कारणप्रतिवन्धादनु- त्पत्तिरिति चेतः ; न ; सित शक्ते हेतौ तद्योगातः ।

कार्यभि प्रतिवन्धे शक्तमेवेति चेन्; न; काचपच्योपनिपातान् हेतोरुत्पत्तिस्तरम् वन्धश्च कार्यादिति । हेतोः हेतुत्वमेव तेने प्रतिवध्यत इति चेत्; किं तस्य हेतुत्वम् ? १५ स्वरूपमेवेति चेत्; न; तस्योत्पन्नेऽपि कार्ये भावान् । शक्तिरिति चेत्, न; तस्या अर्थान्तरस्यानभ्युपगमान् । तत्साहित्यमेव तेन तत्प्रतिवन्धः, सित तिस्मन् कार्योपजननस्याप्रतिपत्ति चेत्; न; तदनुत्पत्तेस्तन्मात्राधीनत्वप्रसङ्गान् । न चैतत्पथ्यं भवताम्, तदुत्पत्तेरपि तिद्भावमात्राधीनत्वेन हेतोरिकिश्चित्करस्वापत्तेः । तदभावसहिताद्धेतुभावादेव तदुत्पत्तिरिति चेत्; न; तदनुत्पत्तेरपि तिद्भावमात्राधीनत्वे । तदभावसहिताद्धेत्वभावादेव प्राप्तेः । त्वन्नाव्यतिपत्ति वित्तः । स्वरूपमेव तस्य इति चेत्; न; तत्वत्तरपत्तिरिति चेत्; न तिस्याप्रतिपत्तिरिति चेत्; न तर्हि तस्य प्रतिवन्ध इति कथमनुत्पत्तिः अपराप्तिः, नैतस्याप्रतिपत्तिरिति चेत्; न तर्हि तस्य प्रतिवन्ध इति कश्चमनुत्पत्तिः अपराप्तस्य कार्यस्य अक्षीणशक्तिके हेतो त्राप्तान्ति इत्योगान् इत्युपपन्नमेतन्—'कारणस्य' इत्यदि ।

न चार्यं पक्षान्तरे दोपः ; प्रारब्धैकस्थूल्रपरिणामानां तत्परिणामापरिक्षये तद्परपरि-णामारम्भे शक्तिपरिक्षयात् । शक्तेश्च कथञ्चिच्छक्तिमदर्थान्तरत्वेन व्यवस्थापनात् ।

अपि च, क्रुत इदं परमाणूनामाधारत्वं यत: कार्यं तेषु व्यपिद्दियेत ? उत्पादनादिति चेतः; नः; सहकारिणामपि वैर्तत्त्रसङ्गात् । स्थापनादिति चेतः; नः; स्वयमस्थास्तुतयोत्प-

१ अन्यशा आ०, ब०, प०। २ --स्य पुन -आ०, ब०, प०। ३ संयोगस्य । ४ "स च द्रव्यगुण-कमेहेतुः द्रव्यारमे निरपेक्षः ।"-प्रदा० मा० प्र० ६१। ५ कार्यण । ६ तस्योत्पत्तेनीपि कार्ये आ०, ब०, प०। स्वरूपस्य । ७ कारणसाहित्य । ८ कारणपाहित्यप्रतिबन्धे । ९ कारणपाहित्यप्रतिबन्धमात्र । १० कारणसाहित्यप्रतिबन्धभाव । १३ कारणसाहित्यप्रतिबन्धसद्भाव । तद्भावावसिताद्धे-आ०, ब०, प०। १२ कारणसाहित्यप्रतिबन्धसद्भाव । १३ कारणसाहित्यप्रतिबन्धसद्भाव । १४ कथमुल्प-आ०, ब०, प०। १५ अनुत्यत्त्ययोगात । १६ आधारत्वप्रसङ्गात् ।

त्रस्यं तदयोगात् । न हि तंस्य तेभ्यः स्थितिरव्यितरेकेण विरोधात, स्वयमस्थास्तु च स्थितिश्च तस्येति । व्यितरेकेऽपि कथं तया तैतिष्ठेन्नाम ! सम्बन्धादिति चेत् ; न; अनुपकारे तद्योगा-दितिप्रसङ्गात् । स्थित्यापि तद्न्तरस्योपकार इति चेत् ; न; तस्यापि व्यितरेके पूर्ववस्प्रसङ्गात् । तेनापि तद्न्तरकल्पनायाम् अनवस्थापत्तेः । स्थितिरेव कार्येणोपकार इति चेत् ; न ; तत्स्वरूपस्य परमाणुभ्य एव भावात् । अस्वरूपमुपकार इति चेत् ; तेनाप्यतुपकारे सम्बन्धा-योगात् । तत्तोऽप्यस्वरूपोपकारान्तरपरिकल्पनायाम् अनवस्थोपनिपातात् । तन्नास्थास्त्रतयो-त्पन्नस्य कृतश्चिद्वयस्थापनम् । नापि विपरीतस्य वैयर्ध्यात् । सस्यपि स्थापकत्वे परमाणृनां कथं स्थाप्यस्य कृतश्चिद्वपरमः ! स्थापकेष्ववश्चीणेषु तद्योगात् । उपरमहेतुसिन्नधानात्प्रागेव तेषां स्थापकत्वं न पश्चादिति चेत् ; न, अनित्यत्वापत्ते रावेदनात् । कार्यस्थैवायं धर्मो यत्स्था- पकेषु सत्स्वपि उपरमहेतुसिन्नधानादुपरमर्ताति चेत् ; तदुपरमे कथं स्थापकत्वं तस्य स्थाप्यापे-श्चत्वात् ! चित्रोपरमे कथं कुड्यस्य स्थापकत्विमित्ते चेत् ! न; असिद्धत्वात् । न हि सत्येव स्थापकत्वे कुड्यस्य चित्रोपरमः, तदस्थापकत्वपरिणामभाव एव तेद्वपपत्ते : । किमिदानीं वृष्ट्यादिना तेदुपरमहेतुनेति चेत् ! न ; तत्सिन्नधान एव तेस्य स्वहेतुतस्तत्परिणामान् । उक्तक्षेतत्—

''स्वतोऽन्यतो विवर्त्तत क्रमाद्धेतुफलात्मना''[ सिद्धिविट परि० ३] इति ।

१५ तन्न कुड्यमत्र हष्टान्तो वैपम्यान् । तस्मादनुपरितरेव सत्सु स्थापकेषु कार्यस्येति व्यर्था एवोपरितहेतवो नित्यकारणवादिनाम् । तदाह-कारणस्य इत्यादि । कारणस्य परमाणुक्षपस्य जातावेकवचनम् । अक्ष्मये स्थापकस्वभावापरिक्षये कार्यस्य स्थाप्यस्योपरमः प्रध्वंसः । कथम् १ न कथव्चिन् ।

किञ्च तस्यं तै: स्थाप्यत्वम् ? सम्बन्ध इति चृत् ? सोऽपि यदि सर्वात्मना २० तद्दुप्रवेश:; तदा परमाणव एव नापरं द्रव्यमिति कथन्न "सर्वाग्रहणम् अवयव्य-सिद्धेः" [न्यायम्० २।१।३४] इति भैवतोऽपि दोपः । एकदेशनेति चेत्; न; कारणव्यतिरेकेण "तद्भावात् । भावे तत्रापि सर्वात्मना तद्दुप्रवेशे स एव अवयव्य-भावान्न तस्य नापि परमाणूनामतीन्द्रियत्वाद्वहणमिति सर्वाश्रहणदोपः । तत्राप्येकदेशेन तद्दुप्रवेशकल्पनायाम् अनवस्थानम् । न सर्वात्मनैकदेशेन वा सम्बन्धः; "तस्य भेदाभावात् , २५ सत्येव च भेदे तन्निःशेपतायां सर्वात्मनेति, तत्सशेपतायामेकदेशेनेति चोपपत्तेः, अपि तु स्वरूपणैव ; इत्यपि न युक्तम् ; तेनापि तद्दुप्रवेशे तन्मात्रावशेपात् ''पूर्व-दोपानतिवृत्तेः । न तद्दुप्रवेशः सम्बन्धः , अपि तु अजहद्रप्रतया 'द्र्यपित्तेवित चेत् ; तत्रापि न क्रमेण प्रत्यवयवं तस्य सम्बन्धः ; एकद्रव्यस्य प्रसङ्गात् , तस्य चानभ्युपगमात् , अवय-

५ कार्यभ्य । २ कार्यस्य । ३ कार्यम् । ४ चित्रोपरमोपन्तेः । ५ चित्रोपरम । ६ कुज्यस्य । ७ कार्यस्य । ८ यौगस्यापि । "अवयविद्रव्यमनभ्युपगच्छन्तं सौगतं प्रति भवता आपाद्यमानो दोषो भवतोऽपि यौगस्यापि स्यादित्पर्थः।"-ता० टि• । ९ एकदेशाभावात् । १० अवयविनः । १३ सर्वाग्रहणप्रसङ्घ । १२ प्राप्ते-रेवे-आ०, व०, प० ।

वान्तराणाञ्च अवयिवस्त्यस्वापत्तेः । नापि युगपत् ; अप्रतिपत्तेः । न हि यदा तदेकावयवसंम्बद्धतया विशिष्टप्रत्ययोपारुढं तदेव तदन्यावयवसम्बद्धतया शक्यं प्रतिपत्तुं विरोधात् । न
हि नीलं नीलतया प्रतीयमानमेव पीततया बुद्धिशिखरमध्यारोहित, वतो यथा नीलबुद्धिवेद्यं
नीलमेव न पीतं तथेकावयवसम्बद्धमेव तत् बुद्धिवेद्यं नावयवान्तरसम्बद्धम् । यत्तु तत्सम्बद्धं
तद्द्रव्यान्तरमेव भिवतुमर्हतीति कथमवयिवनोऽपि एकत्वम् ? तद्वहुत्वस्यैवोपपत्तेः । न चैका- ५
वयवसम्बद्धं तत्प्रत्ययवेद्यं च तन्न भवति, अवयवान्तरापेक्ष्यापि तथा प्रसङ्गात् । तदन्तरस्यापि
स्वत एकेकित्वात् । न चैकेकसम्बन्धादन्यः तत्कलापसम्बन्धः। तस्यैव वीष्यमानस्य कलापगोचरतया व्यवहारोपरूढत्वात् सेकवत् । सेकस्य हि प्रतित्र सम्भवत एव प्रसिद्धं वीष्सया
तत्कलापगोचरत्वम् । ततः प्रत्येकमंसम्बन्धे सम्बन्धवेक्ष्यमेवावयावनः प्राप्तम् । तन्मा
भूदिति प्रत्येकमेव सम्बन्धः, तत्र च प्रत्यवयवं बहुत्वमेव अवयिविनो नेकत्वम् । न येनात्मना
भूदिति प्रत्येकमेव सम्बन्धः, तत्र च प्रत्यवयवं वद्दं यद्यं प्रसङ्गः स्यात् , अपि तु आत्मान्तरेणैवेति चेत् ; न ; स्वभावभेदाभावात् । क्तद्भावे निरंशवाद्व्यापत्तेः, भिन्नावयवकस्पनाः
वैफलयाज्ञ । तदुक्तम्—

''एकस्यानेकवृत्तिर्न भागाभावाद्वहृति वा । भागित्वाद्वास्य नैकत्वं दोषो वृत्तेरनार्हते ॥'' [आष्तमी०३छो० ६२] इति । १५

ननु यद्यवयिवनो न प्रतिपत्तिः क्व तद् क्रमयोगपद्याभ्यां वृत्तिपर्यनुयोगः ? धर्मपर्यनु-योगस्य सत्येव धर्मिण्युपपत्तेः, प्रतिपत्ताविप किं तत्पर्यनुयोगेन ? युगपदनेकावयववृत्तिमत एव तस्य प्रतिपत्तेः, तथा प्रतिपन्नस्य चाशक्यप्रतिक्षेपस्वादिति चेत् ; सत्यम् , अस्ति प्रतिपत्तिः , न तु सा प्रमाणम् , तत्प्रामाण्यस्येव वृत्तिपर्यनुयोगेन प्रतिक्षेपात् । सं एव तत्प्रतिपत्त्या किन्न प्रतिक्षित्यत इति चेत् ; 'नीळं तदेव कथमनीळम्' इत्यपि पर्यनुयोगः 'सर्वं २० सर्वात्मकम्' इति प्रतिपत्त्या किन्न प्रतिक्षित्यते ? तस्याः प्रत्यक्षप्रत्यनीकत्वात् , न हि नीळमेव भवदनीळं प्रतिभासत इति चेत् ; समानमन्यत्र, अवयविष्रतिपत्ते रिप तत्प्रत्यनीकत्वात् । न हि निरंशस्यावयविनोऽपि प्रत्यक्षे प्रतिभासनमस्ति ।

यद्येवं निर्विषयमेव तँतस्यात्, परमाण्नामर्तान्त्रियत्वेन तद्विषयत्वायोगादिति चेत्; नः कथिक्वद्वयवाभेदिनस्तस्य तद्विषयत्वात्, अवयविवत् तद्वयवाभेदस्यापि तत्र प्रतिभासनात् । २५ अत एव तन्तवः पर्टाकृता इति व्यवहारः । न ह्ययम् अपटात्मनां पटभावापित्तमन्तरेण घटाः मटित । अभूततद्भावे सत्येव चिवैप्रत्ययोपपत्तेः। अवयवतद्वतोः पृथक्त्वाप्रहणाद्यमभेदप्रतिभासो न वस्तुवृत्तोन अभेदभावात्, "सेनावनप्रतिभासवत्। न हि "सेनावनप्रतिरूपस्याभेदस्य भावात्त-

१-सम्बन्धतया आ०, ब०, प०। २ तथा यथा आ०, घ०, प०। ३ अवयविद्रव्यम् । ४-चरत्वं कथं ततः आ०, ब०, प०। ५ -कं सम्ब-आ०, ब०, प०। ६ स्वभावभेदे । ७ अवयविनः । ८ मृत्तिपर्यनुयोग-एव। ९ प्रश्न्यक्षम् । १० अवयविनः । ११ "कर्मकर्तृम्यां प्रागतत्त्वे च्विः (शाकटा० ३।४।५५)" ता०टि०। १२ -वनादिप्रति -आ०, व०, प०। १३ -नावनं प्रति-आ०, ब०, प०। सेनावनातमकस्य अभेदस्य ।

स्प्रतिभासः, प्रैद्यासत्ताविष प्रसङ्गात्, अपि तु दूरात्पृथक्त्वापरिज्ञानादेव, तद्वत् अवयवतद्वतोः र्पाति चेत्; न; स्थूलप्रतिभासस्याप्येवं परमाणुष्वेव प्रसङ्गात् ! भवत्ययं प्रसङ्गो यदि परमाणवः पृथक्त्वेनापि कदाचिद्वपल्प्येरन् तदा कुतिश्चिदगृहीतपृथक्त्वानां तेषामेव स्थूलबुद्धिविपयत्व-मिति । न चेवम्, सर्वदा तेपामतीन्द्रियत्वेनासाक्षात्करणात् । न चातीन्द्रियाणामेव करितुर-पादीनां धवयवदिरादीनाञ्च पृथक्त्वापरिज्ञानात् सेनावनबुद्धिविषयत्वमुपल्च्धम् , प्रत्यासत्तौ पृथक्तया दृष्टानामेव तेपां दूरतः पृथक्त्वापरिज्ञाने तद्धुद्धिगोचरत्वप्रतिपत्तेः। अतो न सेनावनादि-प्रतिभासदृष्टान्तात् परमाणुपु स्थूलप्रतिभासोपकल्पनमुपपन्नं वैपम्यादिति चेत् ; नेदानीमवयवतद्व-तोरिष पृथक्त्वापरिज्ञानादभेदबुद्धिः तयोरिष पृथक् कदाचिद्प्यप्रतिपत्तेः। न हि निरंशमेवावय-विनं तद्वयवकल्यपं च क्वचिद्षि सम्पद्यामो यतस्तयोरेव कुतिश्चित्पृथक्त्वापरिज्ञानादभेद-

यत्पुनरेतत्- अँणुपु स्थूलप्रत्ययस्य अतिस्मिस्तत्प्रत्ययस्यम्; नः प्रधानापेक्षित्वात् । भवितव्यं स्थूल एव तत्प्रत्ययेन प्रधानभूतेन । न ह्यसित पुरुप एव पुरुपप्रत्यये स्थाणो तत्प्रत्ययो
हृष्टः । न चावयविनः सम्भवति प्रधानस्तर्पेत्ययः, "तद्भावात् । तत्कथं परमाणुष्वप्रधानस्तत्प्रत्ययं इति ? तद्पि न युक्तम् ; अवयवतद्वतोरभेदप्रत्ययस्याप्येवमभावप्रसङ्गात् । न हि
तस्याप्यतिस्मिस्तत्प्रत्ययत्वेन प्रधाननिरपेक्षस्योत्पत्तिः । न च कथित्वहाद्मिनिच्छतः विध्यद्पि
मुख्यः कथित्रद्वयत्वेन प्रधाननिरपेक्षस्योत्पत्तिः । न च कथित्वहाद्मिनिच्छतः विध्यद्पि
मुख्यः कथित्रद्वयत्ययः सम्भवति, तद्भावं च कथं तद्पेक्षी परस्परेकान्तिभन्नयोरवयवतद्वः
तोस्तत्प्रत्ययः सम्भवत् । ततो यदि पृथगपरिज्ञातयोरप्यवयवतद्वतोः पृथवत्वापरिज्ञानादभेदप्रत्ययः
परमाणुष्वेव कत्वापरिज्ञानलक्ष्णस्य अक्षये अवयवतद्वतोरिव परमाणुष्विप भावे कार्यस्य
अभेदश्रययवत् स्थूलप्रतिभासनस्य उपरमो निष्टत्तिः कथम् ? न कथित्रिदिति ।

अम्तु समवायात्तयोरभेद्प्रत्यय इति चेत्; न; "तस्मात् 'इहेद्म्' इति भेद्प्रत्ययस्यो-पगमात्, तद्धेतोश्चाभेद्प्रत्ययहेतुत्वः नुपपत्तोः । कथं वा "ततस्तयोस्तत्प्रत्ययः ? सम्बन्धादिति चेत्; केन सम्बन्धः ? तादात्म्येनेति चेत्; न; परमतानुष्रवेशापत्तोः । सम्बन्धान्तरेणेति चेत्; न; तेनाप्यसम्बद्धेन तद्योगात् । तस्यापि सम्बन्धान्तरेण सम्बन्धे अनवस्थोपनिपान् तात् । स्वतः एव समवायस्य सम्बन्ध इति चेत्; न; अवयवतद्वतोरेव स्वतस्तरप्रसङ्गात् । असम्बन्धत्वान्नेति चेत्; समवायस्य कुतः सम्बन्धत्वम् ? स्वतः सम्बन्धाच्चेत्; सोऽपि कस्मात् ? सम्बन्धत्वाच्चेत्; न; परस्पराश्रयात्-स्वतः सम्बन्धात् सम्बन्धत्वम् , ततश्च स इति ।

१ सामीप्येऽपि । २ अणुस्थू-आ०, **४०, प०। ३** स्थूलप्रत्ययेन । ४ स्थ्लप्रत्ययः । ५ -बात्कथं आ०, ४०, प०। ६ पृथक्त्वेनापरिज्ञानेषु । ७ समबायात् । ८ सम्बन्धान्तरेणापि । ९ -प्यसम्बन्धेन आ०, ४०, प०।

अथायं तस्य स्वभावो यद्यमसम्बद्धोऽपि तैयोरभेद्यत्ययमुपजनयतीति ; तन्न; तन्तु-पटयोरिव कपालपटयोरिप ततस्तत्प्रसङ्गात् । तन्तुपटयोरेव तस्य तज्जनमस्वभावो न कपालपट-योरिति चेत्; कपालघटयोस्ति इतस्तत्प्रत्ययः ? समवायान्तरादिति चेत्; नः "तन्त्यं भावेन व्याख्यातम्" [वे० स्० ७।२।२८] इति तदेकत्वकथनियोयात् । एकस्यापि तत्र तत्र स्वभावभेदान्नायं दोप इति चेत्; नः स्वभावभेदस्य कथित्रत्त्वस्योन्तरत्वे अनेकान्तवादप्रत्युज्ञी । सर्वथाऽर्थान्तरत्वे तु कथं सँ तस्येति व्यपदेशः ? सम्बन्धादिति चेत्; नः तत्रापि प्रतिस्वभावं तत्स्वभावभेदकल्पनायाम् अव्यवस्थितिप्रसङ्गात् । ततो निर्विभाग एव समवायः, ततः कथं तन्तुपटयोरेवाभेदप्रत्ययो न कपालपटयोरप्यिवशेषात् । तदाह—'कारणस्य' इत्यादि । कारणस्य समवायस्य अक्षयो तन्तुपटवत्कपालपटादाविभ भावे कार्यस्य पूर्वत्रेवोत्तरत्राप्यभेदप्रत्ययस्य उपरमो निवृत्तिः कथम् ? न कथित्रिदिति ।

समवायस्याविशेषेऽपि समवायिनामस्ति विशेषो यतस्तन्तुष्येव पटस्याभेदशस्यो न कपालादिष्विति ततोऽयमदोष इति चेत्; किमिदानीं समवायेन शिविष्वग्मावज्ञानस्य तत्फलत- येष्टस्य समवायिविशेषादेव भावात् । कथं चाविष्वग्मावश्रस्ययस्य भिथ्यात्वे ततः वैटादेरपि प्रतिपत्तिः ! मिथ्याप्रस्ययात्तद्योगात् । अन्यतं एवं तत्प्रतिपत्तिरिति चेत्; न ; युगपत्प्रस्यय- द्वयस्याप्रतिवेदनात् । क्रमेण प्रतिवेदनमिति चेत्; न ; तथाननुभवात् । न हि पटादितदभेद- १५ प्रस्यययोः पौर्वापर्यस्यानुभवः ; तथानिश्चयाभावात् । निश्चयात्मा च भवतामनुभवः, स कथं तदभावे भवेत् ! कथं वा पटादेरभेदप्रस्ययेनाप्रतिपत्तौ तद्धिष्टानत्वेनाभेदप्रतिपत्तिः 'तन्तवः पटोभवन्ति' इति ! विद्यते चेयम् , तस्मादेक एवायं प्रत्ययो मिथ्यात्मेति कथमतः पटादितत्त्वं प्रसिद्ध्येत् ! यतोऽवयविष्यवस्थापनेन योगाः सोगतमितश्चीरन् ।

अभेद्भाँग एवायं प्रत्ययो मिथ्या वाध्यमानत्वात् न पटादो विपर्ययादिति चेत् ; २० कथमेक एवायं मिथ्या च अभिथ्या च विरोधात् ? अन्यथा प्रतिपत्त्यभावात्र विरोध इति चेत् ; अनुकूलमाचरितम् , अत एव विह्र्ययाध्यवयिक्ष्पतया नानैकस्वभावस्य सिद्धेः । ततो न निरंशावयव्यभावेऽपि प्रत्यक्षस्य निर्विपयत्वम् , जात्यन्तरिवपयत्वेन सविपयत्वात् । तदुक्तम् — "जात्यन्तरं तु पदयामः" [सिद्धिवि०परि० २] इति ।

तन्न निर्विषयत्वप्रसङ्गभयात् प्रद्यक्षस्य निरंशावयविनः कल्पनमुपपन्नम् , असत्यपि २५ तिस्मन् तङ्ग्याभावात् । न चैवम् , अप्रतीत एव तस्मिन् वृत्तिपर्यनुयोगः; परोपगमतस्तस्य प्रतीतेः । प्रतीयमानस्य वृत्तिमत एव प्रतीतेनिरवसँर एव तत्र ेतस्पर्यनुयोग इति चेत् ; कथिमदानीं सवैकभावभावनैरात्स्यादावि पर्यनुयोगः ? तस्यापि यथाकल्पनं तद्र्पस्यैव प्रतीतेः । कल्प्यत

१ अवयवावयविनाः । २ -पटयोरेव कपालवट-आ०, व०, प० । ३ तत्त्वमेकत्वं गावेन सत्त्या इत्र, यथा स्विलिङ्गाविशेषात् विशेषिलङ्गाभावाच्चेकत्वं सत्तायाः तथा समवायस्थापि इति गावः । ४ स्वभावमेदः । ५ -लघट-आ०, व०, प० । ६ पटा-आ०, व०, प० । ७ -भाव ए-आ०, व०, प० । ८ अवयविनि । ९ -सरस्तत्र आ०,व७, प० । १० वृत्तिपर्यनुयोगः ।

एव परमपरेस्तद्र्षं न परिस्फुटज्ञानप्रकाशमुपिक्टिष्यतीति चेत् ; समानं वृत्ताविप, सापि परि-कल्प्यत एव भवद्भिनं तस्या अपि तत्प्रकाशोपिक्छेपः क्विचिदपि दृश्यते । न हि निरंशं कि। त् क्विचित्क्रमेण योगपद्येन वा वर्त्तमानमुपल्लभेमहि ।

यशेवमनुपलम्भादेय वृत्तिवत् वृत्तिमतोऽष्यभावः साधिवत्यः किं वृत्तिपर्यनुयोगेनेति

पे चेत ? सत्यम् ; अस्ति ततोऽपि तद्मावसाधनम् । "न परयामः क्रचितिकिश्चित्सामान्यं वा स्वल्रम्णम्" [सिद्धिवि०परि० २] इति वचनात् । वृत्तिपर्यनुयोगस्तु व्यापकाभावाद्दिषः तद्भावनिरूणार्थः,अनेकप्रकारत्वात्तत्त्वनिरूपणस्य । व्यापिका हि वृत्तिवित्तिमतः परेस्तथेव प्रतिपत्तेः । वृत्तेर्वृत्तिमद्रपत्वे 'कथं तस्यानेकत्र वर्त्तनं युगपन्निरंशस्य' इति भवित पर्यनुयोगः ? न चेवम् , पदार्थान्तरस्य समवायस्यैव वृत्तित्वात् , तस्य चानेकत्र भावो विभुत्वात् । तदनेकत्र

भाव एव वृत्तिमतोऽप्यनेकत्र भाव इति चेत् ; कथं तस्य तद्धमीं वृत्तिमतः ? तस्य तत्सम्बन्धत्वादिति चेत् ; न; पटस्य तन्तुवत् कपालादिप्विप सर्वत्र वृत्तिप्रसङ्गात् समवायस्य सार्वत्रिकत्वात् । तस्याविशेपेऽपि समवायनः पटादेविशेपान्नियम इति चेत् ; कस्य नियमः ? समवायस्यति चेत् ; न; 'सार्वत्रिकश्च नियतश्च' इति व्याधातात् । पटादेरेवेति चेत् ; किमिदानी समवायेन ? इति न तद्दपा वृत्तिः, समवायिवशेपस्यैव वृत्तित्वात् । तत्र चोक्तमेव दृपणम् ।

न च समवायो नाम कश्चित्; प्रमाणाभावात् । न हि तस्य प्रत्यक्षार्श्रतिपत्तिः; पटतन्तुज्यितरेकेण तद्दिर्णयात्, सिन्नकर्षाभावाद्य । न तावद्मौ संयोगः; द्रव्य एव तद्वुपगमात् ।
नापि समवायः; तभ्यान्यस्यानभ्युपगमात् । नापि संयुक्तसमवायादिः ; तस्यापि कविस्तमवायाः
भावे समवायस्य, असम्भवात् । भवतु सम्बद्धविशेषणभाव इति चेत्; कथं समवायस्यानाश्चितत्वम् ? सति तस्मिन्नाश्चितत्वस्येवोषपत्तेः । समवायापेक्षस्येव तत्राश्चितत्वस्य निषेध इति चेत्;
कृतो दोषात् ? अनवस्थानादिति चेत्; कृतः सम्बद्धविशेषणभावे स न भवति ? तस्य समवायाद्नर्थान्तरत्वात् । अर्थान्तर एव तत्प्रसङ्गादिति चेत्; न; एवं समवायस्यापि पँटादेरनर्थान्तरत्वप्रसङ्गात्— अविशेषणात् विशेषणत्वस्येव असम्बन्धादिष सम्बन्धस्यानर्थान्तरत्वाविरोधात् ।
तथा च स्वरूपवृत्तिरेवोक्तदोषा स्थात् । तन्न अनाश्चितत्वे समवायस्य समवायान्तरव्यविशेषणभावोऽपि सम्भवतीति कथं अत्रत्वोऽपि दर्शनं तस्य ? न चासन्निकर्ष दर्शनम् ; सन्निकर्षवाद्वेपत्यापत्तेः । तस्मान्न युक्तमुक्तम्— 'समवायस्य प्रत्यन्तिणेव प्रतिभामनात् '' [ ]
इति । ''अत एव चातीन्द्रियः' [प्रश० भा० पृ० १७४] इति प्रशस्तकरवचनविरोधाद्य ।

१ समवायस्य । २ समवायस्य । ३ अनेकश्चित्वस्य । ४ समवायस्य । ७ समवायस्य । ७ संग्रीमान्युपम-मात् । ६ -यादि त-ता० । ७ सम्बद्धविशेषणीमावस्य । ८ अनवस्थादीष । ९ घटा-आ०, व०, प० । १० विशे-पणानात्मकात् समवायात् था विशेषणत्वस्य-सम्बद्धविशेषणभावस्य अनर्थान्तरत्वं तथा सम्बन्धानात्मकात् पटादेर्राष् समवायस्य अनर्थान्तरत्वं स्यात् विशेषामावादिति भावः । ११ -त्वस्येव आ०, व०, प० । १२ -त्रृत्तेरेवोक्त-आ०, व०, प० । १३ सम्बद्धविशेषणीभावादिष । १४ 'समवाये अभावे च विशेषणविशेष्यभावात्'-न्यायवा० १।६१४ । 'तदेतत् पर्यविधसम्बन्धसम्बन्धिवशेषणविशेष्यभावात् दृद्याभावस्यम्याययेशेष्रदेणम् । ''समुवायस्य तु कविदेव प्रद्यणम्-यथा स्परामवायवान् घटः घटे स्परामवाय द्वि।''न्त्यायसा० ए० ३ ।

इह प्रत्ययापेक्षमेव तेन तस्यातीन्द्रियत्वमुच्यते तस्य तत्राप्रतिभासनात, आधारस्यैव हि तत्र प्रतिभासनं न समवायस्य निर्विकल्पे प्रत्यक्षान्तर एव तस्य प्रतिभासनादिति चेत; न; तस्याविभावनात्। अवयवावयिवनो: संक्षेपज्ञानमेव तदिति चेत्; न; तत्र कथि ज्ञित्तादात्स्यस्येव प्रतिभासनादिति निरूपणात्। ततो न युक्तमेतदिप व्योमशिवस्य—"निर्विकल्पके त्ववयवावयिवनोः संक्षेपज्ञाने समवायः प्रत्यक्षं एव" प्रश्चा० व्यो० ए० ६९९] इति। तन्न तत्र प्रत्यक्षं प्रमाणम्। ५

नाष्यनुमानम् ; तद्भावात् । नन् इदमस्ति-इह "शाखामु वृक्ष इति प्रत्ययः सम्बन्ध-पूर्वक: , निर्वाधत्वे सति इह प्रत्ययत्वान , कुण्डे दधीति प्रत्ययवदिति चेतु : न : अतोऽपि तादात्म्यस्यैत्र सम्बन्धस्योपपत्तेः । नन् तादात्म्यं नाम वृक्षस्य शास्त्राभिस्तासां वा वृक्षेणेकत्त्र-मेव, तत्कथं सम्बन्धः ? सम्बन्धस्य द्विष्टतयैवोपपेत्तेरिति चेत् ; न ; एकान्तेनेकस्वाभावात् द्विष्ठताया अध्यपपत्ते: । कथं पुनर्भेदाभेदयोरेकविधेरन्यतरप्रतिपेधकृपत्वात एकत्र धर्मिण सम्भव १० इति चेत् ? कथं विश्वमेतरयोरेकत्र ज्ञाने सम्भवः तद्विशेषात् ? मा भूदिति चेत ; किं पुन-रिदानीम 'इह यामे वृक्षाः' इति ज्ञानमञ्चान्तमेव ? तथा चेत : कि तब्रावच्छेदार्थेन निर्वाधता-विशेषणेन ? भ्रान्तमेव, सम्बन्धाभावेऽि ग्रामारामव्यवधानादर्शनाद्वस्पत्तेरिति चेत् ; कथं ततो यामादेरपि प्रतिपत्तिः मिश्याज्ञानस्य वस्त्विपयत्वायोगात् ? न च प्राभादिरवस्त्वेव बाधाविर-हातु-। न च तद्विरह्विपयस्यावस्तुत्वम् ; अतिप्रसङ्गात् । अश्रान्तमेव प्रामादौ तदिति चेत् ; १५ कथमेकमेव भ्रान्तमभ्रान्तञ्च, विभ्रमेतरयोरप्येकविधानस्य इतरप्रतिपेधरूपत्वेन एकत्रायोगात् ? प्रतिभासभेदेन च भेदस्यैवोपपत्तेः। विलक्षणो हि विभ्रमप्रतिभासादितरप्रतिभासः ; तत्कथं तस्य तदेकविषयत्वम् ? प्रतिभासस्यापि न सर्वथा भेदः, कथव्चिद्रभेद्स्यापि प्रतिभासनादिति चेत् ; अनुकूलमाचरसि 🚬 अवयवतद्वतोरप्येवं कथञ्चिद्भेदोपपत्तोः अभेदप्रतिभासाविशेपात् । अस्ति हि तत्रापि भेदवद्भेद्स्यापि प्रतिभासः, शाखाचलने वृक्षश्चलतीति प्रत्ययात्। न 20 ह्यस्यन्तव्यतिरेके शास्याचलनं वृक्षे शुक्यं प्रतिपत्तम् । समवायाच्छक्यमेवेति चेत् ; कथं ततोऽपि शाखाया वृक्षत्वेन प्रतिपत्तिः , इहेतिप्रत्ययाभावप्रसङ्गात् ? न हि तद्र्पप्रतिपत्ति-हेनोरेव तद्धिकरणत्वप्रतिपत्तिः, विरोधात् । न हि नीछं नीछतया प्रत्याययदेव तद्धिकरण-तया प्रत्याययदुपलब्धम् । न च शास्त्रावत् वृक्षस्यापि चलनादेव तत्र <sup>६</sup>चलनप्रत्ययः ; चलनद्व-यस्यानुपलम्भात् <sup>°</sup>व्याप्त्या तत्प्रसङ्गाच । न हि निरंशस्याव्याप्त्या तत्सम्भवः ; निरंशर्त्वव्या- 🛼 पत्ते: । ततः शाखाचलनमेव वृक्षस्यापि चलनमिति कथं शाखातादात्म्यं वृक्षस्य प्रतीतिसिद्धं न भवेत् , यतस्तत्रार्थान्तरसम्बन्धप्रतिज्ञा प्रतीतिप्रतिक्षिप्ता हेतवश्च विरुद्धा न भवेयुः ? तदेवाह-

<sup>3</sup> प्रशम्तकरेण । २ इह्प्रत्यये । ३ समवायम्य । ४ "इह तन्तुषु पट इत्यादीहप्रत्ययः सम्बन्ध-कार्यः अवाध्यमानेहप्रत्ययत्वात् । यो योऽवाध्यमानेहप्रत्ययः स सम्बन्धकार्यः यथेह कुण्डे द्धोति ''ंत्या चायम-वाध्यमानेहप्रत्ययः तस्मात्सम्बन्धकार्य इति ।''-प्रश•व्यो• पृ• १०९ । प्रश•कन्द्• पृ• ३२५ । ५ −पपत्तिर− आ०, व०, प०। ६ चलनं तत्र प्रथ्यय-आ०, व०, प०। ७ सर्वदेशावच्छेदेन । ८ −शस्य भ्या– आ०, वि• प०।

#### समवायस्य वृक्षोऽत्र शालाखित्यादिसाधनैः । अनन्यसाधनैः सिद्धिरहो लोकोत्तरास्थितिः ॥१०७॥ इति ।

समवायस्य वृक्षाशाखादीनामयुतसिद्धानाम् अत्यन्तव्यितरेकिणः सम्यन्धस्य आस्थितिः आस्था प्रतिज्ञा लोकोत्तरा लोकं दर्शनप्रत्ययम् उत्तरित उहङ्वयतीति ५ लोकोत्तरा प्रत्यक्षनिराङ्गतेति यावत् ।

प्रत्यक्षेण हि तादात्म्यं गृह्णता वृक्षशास्त्रयोः ।
भिन्नसम्बन्धसन्धेयं कथन्न प्रतिपिध्यते ? ॥१००८॥
ततः प्रत्यक्षनिर्ल्धप्रक्षानन्तरभावतः ।
कालात्ययापदिष्टत्वं हेन्नाभिति भन्यते ॥१००९॥

सिद्धिर्झिप्तस्या रहम्स्यागः सिद्धिरहः सिद्ध्यभाव इति यावत्। कस्य १ समवायस्य । कैः १ 'बृक्षोऽत्र शाखासु' इति एवं क्ष्पं झानमभिधानञ्च आदिर्ये-पाम् 'इह तन्तुषु पटः' इत्यादिझानाभिधानानां तान्येव साधनानि तैरिति। न तानि साधनानि, तद्धर्माणाम् इहप्रत्ययत्वादीनां साधनत्वादिति चेत्; न; धर्मतद्वतामविष्वग्मा-वापेक्षयैवमभिधानान्। 'यो य इहप्रत्ययः स सम्बन्धपूर्वको यथा कुण्डे बद्राणीति प्रत्ययः' १५ इति व्याप्तिदर्शनस्याप्येवमेवोपपत्तेः, अन्यथा हेतोऽर्याप्तिदर्शने कर्त्ताव्ये धर्मिणस्तदुपदर्शनम-सम्बद्धं भवेत्। कथं पुनिरितिशव्दस्य आदिशव्देन समासः 'बृक्षः' इत्यादेस्तेनापेक्षणात् १ अनपेक्षणे तु न तद्धपस्य बुद्धवादेस्तेनोपदर्शनमिति चेत्; न; तदनपेक्षतयेव प्रकृतस्य तेनोपदर्शनात् । बृक्ष इत्यादिकं तद्धुद्धौ तत्प्रकरणार्थमुक्तम् । कुतस्तैस्तस्य सिद्धिरहः १ इत्यत्राह्—अनन्यसाधनैः यतः वि । अन्यः समवायस्तस्य समवायिभ्योऽर्थान्तरत्वात् , तस्मादन्यः वि तादादस्यपरिणामः तस्य साधनैः विकद्धैरिति यावतः।

समवायविरुद्धस्य तादात्म्यस्येह साधने: । समवायस्य संसिद्धिः कथन्नामोपपद्यते ? ॥१०१०॥ तादात्म्यसाधनत्वक्च तेपां तज्जाप्रिनिर्णयात् । विभ्रमाविभ्रमाकारप्रत्यये सुपरिस्फुटम् ॥१०११॥

२५ न हि इह विभ्रमेतराकारयोः ज्ञानमिति प्रत्ययस्य तादात्म्यसम्बन्धपूर्वकत्वनिर्णयेऽपि शाखादो इहेद्मप्रत्ययस्य तद्न्यसम्बन्धपूर्वकत्वसाधनमुपपन्नम् , यथाव्याप्तिनिर्णयमेव अनुमानो-पपत्तोः, अन्यथा अतिप्रसङ्गात् । 'कुण्डे द्धि' इति प्रत्ययस्य तद्न्यसम्बन्धपूर्वकत्वमेव प्रतिपन्नम् , तत्संयोगस्य ताभ्यामन्यत्वादिति चेत् ; न; प्रत्यासत्तिपरिणामस्यैव संयोगस्यापि प्रत्यक्षेण प्रतिपत्तेः, अन्यत्र विवादान् । न विवादः, अन्वयव्यतिरेकितया प्रतिभासभेदात् भिन्नस्यैव

१-सन्देहः क-आ०, व०, प० । १ ज्ञानप्र-आ०, ब०, प० ।

संयोगस्य परिज्ञानात् । अन्वयी हि संयोगी सत्यसति च संयोगे तस्योपलम्भात् , व्यतिरेकी च संयोगः सत्यि संयोगिनि तस्याप्रतिपत्तेः ; इत्यिप न युक्तमः ; तक्वंदाद्पि विश्वमेताराका-राभ्यां झानस्येव कथि छिदेव तक्केद्रपरिज्ञानात् । आत्यन्तिकभेदस्य अभेद्रधितभागेन प्रतिक्षेपात् ।

संयोगस्येकत्वे तद्व्यतिरेकीत् संयोगिनोरप्येकत्विमित चेतः; नः प्रतिसंयोगि भिन्नस्यैव तस्य प्रतिपत्तेः । कथमनुगतस्यामावे 'कुण्डं संयोगि दिध संयोगि' इत्यनुगतप्रत्यय इति चेतः ; ५ कथम् 'संयोगः सम्बन्धः समवायः सम्बन्धः' इत्यनुगतप्रत्ययः, सम्बन्धस्यस्याप्यनुगतस्याऽभावातः ? भावं तस्य सप्तमपदार्थत्वापत्तेः । न हि तस्य द्रव्यादीनां पञ्चानामन्यतमत्वम् ; समवायाधारत्या तैदनभ्युपगमात् । अतं एव न समवायत्वम् , समदायनानात्वे अनवस्थानाच । तस्मात्संयोगसमवाययोः स्वरूपमेव परस्परसाद्वयात् अनुगतप्रत्ययकारणमङ्गीकर्त्वव्यम् , तद्वत् द्धिकुण्डयोगि । ततो निपिद्धमेतत् व्योमिशवस्य—''भिन्नेभ्योऽनुगतप्रत्ययस्याऽद्योनात्'' १० [प्रशः व्यो० ए० ] इति भिन्नाभ्यामेव संयोगसमवायाभ्यां सम्बन्धप्रत्ययस्यानुगतस्योपल्यमात् । तन्न संयोगोऽपि तत्व्यतिरेकी यत्पूर्वकत्वं 'कुण्डे दिध' इति प्रत्ययभ्योपकरूप्येत् ? कृतः पुनः समवायाभावे 'शाखास् वृक्षः' इति प्रत्ययः ? इति चेवाहः-

. . . . . . .

#### अध अर्ध्वविभागादिपरिणामविज्ञेपतः । इति ।

अध ऊर्ध्वं च ये विभागा मूलशास्त्राख्याख्या अवयवान्ते आदयो येषां पार्ध्वमध्य- १५ विभागानां ते: सह परिणामविशोषः कथि ब्राइमेदपरिणामस्तत इति ।

अभेदपरिणामाद्धि शाखाभिरिह शाखिनः । शाखासु वृक्ष इत्येप प्रत्ययः परिदृश्यते ॥१०१२॥ तत्कथं तद्दशेरन्यसम्बन्धपरिकल्पनम् । दृष्टान्यहेतुवलुप्तौ हि न क्वचित्स्याद्वस्थितिः ॥१०१३॥

20

यदि च 'शाखासु वृक्षः' इति प्रत्ययात्तत्र वृक्षस्य कार्यत्वेन वृत्तिः ; 'वृक्षे शाखाः' इत्यपि प्रत्ययात्तासामपि तत्र तथावृत्तिः प्राप्तुयात् । एवञ्च 'न यावच्छाखा न ताबद्वश्चः, न यावच वृक्षो न तावच्छाखा दित परस्पराश्रयात् उभयाभावः परस्यार्पतेदित्यावेदयन्नाह् –

तानेव पद्यन् प्रत्येति द्याखा वृक्षेऽपि "स्त्रीकिकः ॥१०८॥ इति ।

तानेव अक्रतानवयवानवयविनञ्च पर्यन् प्रत्येति प्रतिपद्यते शाखा आधे २५

१ -या च सं-आ०, व०, प० । २ -रेक्स्वात् ता० । ३ तद्भ्युप-आ०, व०, प० । इच्यादिपञ्चान्य-तमतमत्वानभ्युपगमात् । ४ समवायाधारत्वादेव । ५ वृक्षे कार्यत्वेन वृत्तिः । ६ -पत्तेरित्या-आ०, व०, प० । ७ "पटस्तन्तुष्विवेत्यादिशब्दाश्चेमें स्वयं कृताः । १२द्वं गवीति छोके स्यात् ११द्वे गौरित्यछोकिकम् ।"-प्र०, वा० ११३५० । "वृक्षे शाखा शिळाश्चागे इत्येपा छौकिका मितः । शिळाख्यपरिशिष्ठाद्वनैरन्तर्योपळम्भनात् ॥ तौ पुनस्ता-स्विति ज्ञान छोकातिकान्तमुच्यते ।"-तस्व सं० पृ० २६७ ।

यभूता वृक्षे आधारभृते, न केवलं तासु वृक्षम्, अपि तु तत्रापि ताः प्रत्येतीत्यपि-शब्दार्थः । कः प्रत्येति ? लोकिकः । लोकेन तत्र्यवहारेण चरतीति लोकिको व्यवहारीति यावम् । अनेन व्यवहारप्रसिद्धत्वान् 'वृक्षे शाखाः' इति प्रत्ययस्य।शक्यापह्नवत्वमावेदयति । तदेशं समवायस्याभावान् नावयविनः तहुपा परमाणुपु वृत्तिरित्यसन्नेवासौ कथं तस्य दर्शनं ५ कथं वा तत्रक्लायातपनिवारणादिकम् ?

सतोऽपि केन तम्य दर्शनम् ? नित्येनात्मनेति चेत्; न; तत्रापि 'कारणस्य' 'इत्यादिदोपात्। तथा हि-

दर्शनं यदि नित्येन पुरसाऽर्थस्य प्रकल्प्यते । नित्यं तहर्शनं किञ्च नित्यकारणसम्भवे ? ॥१०१४॥ अन्तः करणसंयोगाद्यपेक्ष्यविरहाद्यपि । १० संयोगो व: कथं क्वापि समवाये निराकृते ॥१०१५॥ <sup>६</sup>तदुद्वयाभावतो न स्यान्निमित्तमपि किञ्चन । ँसमवायादिनासन्ननिभित्तं यत्परैर्भतम् ॥१०१६॥ ततोऽपेक्ष्यात्ययान्न स्थात्कदाचिद्पि तद्दहीः । सर्वात्रहप्रतिक्षेपः सति स्थलेऽपि तत्कथम ? १०१७॥ १५ ततोऽनपेक्ष एवात्मा दर्शनादि करोत्वयम् । तत्र तत्कार्यनित्र्यत्वदोषोऽयं दुरुपक्रम: ॥१०१८॥ सक्रदेव च तत्कार्यं सर्वं स्यादनपेक्षणान । क्षणान्तरे त्ववस्तुत्वमहेतुत्वात्प्रसच्यते ॥१०१९॥ हेत्त्वेऽपि तदा सर्वं तत्कार्यं स्यात्तथा पुनः । २० न चैवं हदयते तस्मान्न नित्येष्वस्ति हेत्ता ॥१०२०॥

ततो विषयज्ञानहर्षविषादादिकार्यस्य कादाचित्कत्वं क्रमभावञ्चाभ्युपगच्छता कादाचित्की शक्तिरात्मनः क्रमभाविनी चाभ्युपगन्तव्येति कथं तस्य निस्यत्वम् १ शक्तीनां सँहकारिरूपतया ततोऽत्यन्तव्यतिरेकादिति चेन् ; नः व्यतिरेके शक्तित्वाभावस्य निवेदितत्वात् ।
यथा पूर्वपूर्वशक्तिपरिहारेण कथिकविद्वत्तरोत्तरशक्त्युपादानमात्मनः तथा कथिक्चित् नानात्वपारिमाण्डल्यादिपरिहारेणैकस्थृलाद्याकारोपादानं परमाण्नामप्यविरुद्धमिति वैनावयवभ्यः स्थृलमर्थान्तरम् ।

६ —छं वा ता—आ०,व०,प० । २ अच्छः कः आ०,ब०,प० । ३ अवयवी । ४ अवयविनः । ५ "कार-णम्याक्षये तेषां कार्यम्योपरमः कथम्"—ता० टि० । ६ गंयोगसमवायाभावतः समवास्यसमवायिकारणाभावात । ७ समवायाद्विना तत्र निः आ०, व०, प० । ८ —खं दो—आ०, व०, प० । ९ सहकारिसान्निष्यं शक्तिरित्युयोत-करः ।"—ता० टि० । ६० नाविधिस्यः आ०, व०, प० ।

अर्थान्तरत्वे पुनरि तदाश द्वापूर्वं दूपणमाह्-

## तुलितद्रव्यसंयोगे स्थूलमधीन्तरं यदि । तत्र रूपादिरन्यश्च साक्षेरीक्ष्येत सादरैः ॥१०९॥ इति ।

तुलितानाम् उन्मानपरिच्छिन्नानां द्रव्याणां तन्तुवीरंणादीनां संयोगे स्थूलम् अवयविद्रव्यम् अर्थान्तरं तुलितद्रव्येभ्यो भिन्नं यदि चेत् ; तन्न स्यूले स्द्रपादिः, आदि- ५ शब्दात् रसादिश्च अन्यः अवयवरूपादिभ्योऽर्थान्तरभूतो न केवलम् अवयवरूपादिरेवेति च शब्द: । 'भवेत्' इत्यध्याहारः । भवत्येव अवयवरूपादेस्तह्पादिप्रादुर्भावस्य<sup>र</sup> ''गुणाश्च गुणान्तरमारभन्ते'' विंदो०सू० १।१।१०] इति वचनेनाभ्यनुज्ञानादिति चेत् ; आह-**ईक्ष्येत** हद्येत तस्त्र स्द्र**पादिरन्यः।** न च बीच्यते। न हि तन्तुरूपादिरन्यः, अन्यश्च पटरूपादिरुपलभ्यते, तथेवासम्प्रतिपत्ते: । तथापि तदुपलव्यिकस्पनायां न किव्चित्क्विचिदेक- <sub>१०</sub> मुपलब्धं भवेत्। उपलम्भत्वाभिधानस्य जातिविद्योपस्य तत्राभावादनुपल्लिधरिति चेत् ; क्वेदानीं तिद्विशेषस्य भाव: ? तन्तुस्वादाविति चेन : "पद्यत आश्चर्य यनमहति पटस्वादी स नास्ति अमहति तन्तुरूपादौ विद्यत इति । कुतो वा तत्र तस्यास्तित्वम् ? तह्रपादेरुपछच्छे । रिति चेत् ; न ; तस्यापि "तद्वयवरूपादेभिन्नस्यानुपरुम्भात् । पुनस्तद्वयवरूपादौ तदस्तित्व-परिकेल्पनायामनवस्थापत्ते: । तत: क्वचिद्धि कार्यद्रव्ये रूपादे: कारणरूपादिव्यतिरेकेणानुपलब्धे: निर्विषयमेवेदं स्त्रद्वयम्<del>-</del>''अनेकद्रव्येण समवायादृपविशेपाच रूपोपलव्धिः । एतेन रस-गन्धस्पर्शेषु ज्ञानं व्याख्यातम्<sup>११</sup> [बै॰ स्॰ ४।१।८,९] इति । तन्न जातिविशेषाभावात्तस्या-नीक्ष्यत्वम् । इन्द्रियाभावादिति चेत् ; नः इन्द्रियवद्भिरुपछिष्यप्रसङ्गात् । तदाह-'साक्ष्रैः' इति । सहाक्षेरिन्द्रियेर्वर्तन्त इति साक्षास्तै: सैं ईच्येत । आदराभावान्नेति चेतु : न: आदर-वद्भिस्तदीक्षणापत्तेस्तदाह-सादरै: आद्रवद्भिः स ईक्ष्येतेनि । 20

तत्रेव दृपणान्तरमाह-

## गौरवाधिकयतत्कार्यभेदाश्च [आसूक्ष्मतः किल] । इति

गुरोर्भावो गौरवं तस्याधिक्यमितरेकः, तच्च तस्य गौरवस्य कार्यभेदाः फलविशेषाः तुलानितिवेशेषलक्षणाः ते च गौरवाधिकातत्कार्यभेदाः । चशब्दान्न केवलं रूपादिरेव तत्र स्थूले 'ईक्ष्येरन्' इति वचनपरिणामेन सम्बन्धः ।

द्वितन्तुके गुरुत्वं हि तन्तुगौरवतोऽधिकम् । ततोऽपि च तदारन्धे द्रव्ये तदभिवृद्धिमत् ॥१०२१॥

<sup>3 &#</sup>x27;'वीरणशब्दः कटसमवायिकारणवाचक इह तन्तु रु पटः इह वीरणेषु कट इति वश्यमाणस्वात् ।''-ता० टि०। २ -वस्तस्य आ०, व०, प०। ३ पश्चात्तास्पर्य य-आ०, व०, प०। ४ आतिविशेषः । ५ -िस्त स्वरूपे त-आ०, व०, प०। ६ तन्तुरूपादी । ७ आतिविशेषम्य । ८ ''तेषां तन्त्नामवयवा अंशवस्तेषां रूपादिस्त-स्मात्''-ती० टि०। ९ नीक्षत्वम् आ०, व०. प०। १० सह ई-आ०, व०, प०।

२०

२५

तावदेवं पटद्रव्यं यावत्तत्परिणामवत् ।
तत्तथा किन्न वीक्ष्येत सादरैः प्रतिपकृभिः ॥१०२२॥
इन्द्रियागोचरत्वाचेद्भवत्वेवं तथापि तत् ।
तुलानतिविशेपैस्तत्कार्यैः कस्मान्न दृश्यते ॥१०२३॥
तेपामपि न चाद्दिर्धभेत्रतां हेतुसम्भवात् ।
अतं एवाह तत्कार्यभेदाश्चेति विदांवरः ॥१०२४॥

अत्र परस्य परिहारं दर्शयन्नाह-

#### आसूक्ष्मतः किल । अतौल्यादर्थराञेस्तद्विञेषानवधारणम् ॥११०॥ इति ।

१० तद्विद्रोषस्य कार्यद्रव्यगतस्य गौरवाधिक्यविशेषस्य तत्कार्यविशेषस्य च अनवधारणम् अनिश्चयः। करमात् ? अतौरूषात् तोल्यत इति तोलः, कर्मणि घञ्, तस्य भावस्तौल्यम्, न तोल्यम् अताल्यं तुल्या परिच्छेत्तुमशक्यस्यं तस्मात्। कस्य ? अर्थराद्रोः अर्थानां
परमाणुत्राणुकव्यणुकपडणुकाष्टाणुकाल्पांशुतन्तुपटानां राशेः । आ कृतः ? आसूच्मतः
आ परमाणुभ्यः परमाणूनभिविधीकृत्येति यावत् । न हि महत्यनेकद्रव्यराशो तोल्यमाने
१५ तन्मध्यपातिनो गौरवादेः तत्कार्यस्य च प्रतिद्रव्यमियत्तयोपलक्षणम् कार्पासभारतोलने
तत्पातिनांऽशुकस्येव सम्भवतीति परस्य भावः । शास्रकारस्तत्राह्मचं किल्लशब्देन द्योतयति ।
करमात् ? अनुपलक्षितस्य भावासम्प्रसिद्धेः । तथा हि—

गौरवादि पृथक तत्र यदि नैवोपल यते ।
कथं तस्यास्तितां त्रमो व्योमाम्मोजवदञ्जसा ॥१०२५॥
गौरवादेः क्रियायाश्च तत्कृताया असम्भवे ।
तद्पेक्षं कथं तत्म्यात् समवाय्यपि कारणम् ॥१०२६॥
द्वितन्तुकादि तादक् च कथं तद्द्रव्यमुच्यताम् १ ।
क्रियावत्त्वादिकं यस्मात्त्रितयं द्वव्यलक्षणम् ॥१०२७॥
तन्नातौल्याद्गुकत्वादेस्तत्रौस्त्यनवधारणम् ।
आहासिद्धत्वमध्यस्य हेतोः सम्प्रति शास्त्रकृत् ॥१०२८॥

#### ताम्रादिरक्तिकादीनां समितकर्मयोगिणाम् । कथमातिलकात् [स्थलवमाणानवधारणे] ॥१११॥ इति ।

न हि सम्भवत इयत्त्वेनातौलनम् , अन्यथा अर्धगुञ्जापरिमाणं रक्तिका आदिर्थेपां मापकादीनां ने रक्तिकादयः, ताम्रं शुल्वमादिर्यस्य सुवर्णादेः तस्य रक्तिकादयः ताम्रादिरक्ति-

१ तत एवाह न त-आ०, व०, प०। २ ''क्रियागुणात्ममवाधिकारणीमित द्रुषठत्तणप्।''-वै० सू० १।१।९५। २ -त्राध्यनव-आ०, व०, प०। ४ -शोगिनाम् आ०, व०, प०।

24

कादगः तेपाम्, कथं 'मानम्' इति वस्यमाणेन सम्बन्धः मानं तोलनम् । कीह्शानाम् ? समितक मयोगिणां पृथगवधारिताः समिताः, ने च ते पुनः क्रमेण तुळीयोगिनश्च समित-क्रमें योगिण: तेषाम् , आ कुत: तेषां तोलनम् ? आ कुतश्च समितक्रमयोगिणस्ते ? इत्याह्-आतिलकात् । तिलपरिमाणं तिलकं तद्वधीकृत्य ततः प्रभृति वा । दृश्यते हि तिलकस्यै-कस्येयत्तया तोलनं पुनस्तद्परन्यासे तद्धिकस्य तावदेवं यावद् रक्तिकायाः, तत्रापि तावदेवं ५ यावनमापकादेस्तोलनम् । एवम् अल्पस्यांशुकस्य प्रथममियत्तया पुनस्तद्वयविनः क्षेपे तद्धिकस्य तत्रापि तावदेवं यावत्तन्तोः, तत्रापि तावदेवं यावद्नत्यावयविनः पटादेर्भवति तोलनम् । तन्न वस्तुराशिगतस्यापि सम्भवतः सम्भवत्यतोलनम्। यनु कार्पासभारमध्यपातिनौंऽशु-कस्येवेति ; तद्पि न सारम् ; निपुणवणिजां तत्रापि तोलनस्यैव प्रतीते: । अतो यद्यतोलनम असम्भव एव तद्विपयस्येति भावः ।

चार्थराशौ तोल्यमाने वा कस्य प्रमाणानवधारणम् ? अवयत्रिनामिति चेत् : आह-

# स्थूलप्रमाणानवधारणे ॥१११॥ अल्पभेदाग्रहान्मानमणूनामनुषज्यते । इति ।

स्थलस्य अवयविनः प्रमाणिमियत्ता तस्यानवधारणमनिश्चयः तस्मिन्नभ्युपगम्यमाने १५ मानं परिच्छेदः 'पटोऽयं घटोऽयम्' इत्यादिना रूपेण परमाण्नामनुषज्यते प्राप्नोति । तथा च यतो भयं तदेवापतितं परमाणुदर्शनाद्विभ्यतस्तस्यैव प्राप्तेः । तत्र हेतुमाह-'अल्प-भेदाग्रहात्' इति । पटापेक्षया तन्तवस्तद्पेक्षया तद्वयवास्तद्पेक्षयापि तद्वयवा यावत्पर-माणव: अन्पभेदा अवयत्रिन एव तेषामर्थराशौ तोल्यमाने प्रत्येकमियसया तद्यहाद-व्रतिपत्तेः । 20

अंशित्वेन पटस्येष तन्त्वादीनामियत्तया । अम्रहात्परमाणूनां परिज्ञानं प्रसज्यते ॥ १०२९॥ तेपामप्यपरिज्ञाने वहिङ्गीनविवर्जितम् । जगत्त्राप्नोति यौगानां होषोऽयं दुरुपक्रमः ॥१०३०॥ तन्नावयविनां तदा तदनवधारणम् । अवयवानामिति चेत् ; आह-

## अंज्ञपातानुमाद्दष्टेरन्यथा तु प्रसज्यते ॥११२॥ इति ।

परपरिकल्पिताद्वयविनां तद्वधारणं नावयवानामिति प्रकाराद्वन्येन अवयवानामपि तद्वधारणमिति प्रकारेण प्रसाज्यते प्रसक्तिभैवति । अवयविनामेव केषाञ्चि-

१ -मोगिणथ ता०। २ -योगिनः आ०, ब०, प०। ३ अल्पभेदादिति आ०, ब०, प०। ४ -वादीना-भा०, व०, प०।

दलपरिमाणानागितगपेक्षया, अवयवत्वादिति भावहेतुः । हेत्वन्तरमाह—'अंग्रुपातानुमाहछेः' इति । महति कार्पासभारे तोल्यमाने यस्तत्रांशोः पातस्तस्य याऽनुमा तुलानतिविशेपालिङ्गान , तस्याः हष्टेदर्शनाच अन्यथा तु प्रसाज्यत इति । अपि च, परमाणुपर्यन्तंमध्यपातिनामवयव- विशेषाणामशक्येयत्तातोलनानां यद्यभावः पर्यन्तोऽप्यवयवी न भवेत् तस्याप्यवयवीधीनस्यैवाभ्यु- ५ पगमात् । भावश्चेत् ; तत्राह—

### क्षीराचैरविजातीयैः प्रक्षिप्तैः क्रमशो घटः । तावक्रिरेव पूर्येत यावक्रिने विपर्ययैः ॥११३॥ इति ।

आदो भवमारां क्षीरमाद्यं येपां नीरादीनां तैः, अविज्ञानीयैः एकजात्यिषष्ठानैः प्रक्षिप्तैः घटे निवेशितैः । कथम् क्रमञ्जाः परिपाट्या स घटस्तावद्भिरेव तत्परिमाणैरेव १० पूर्येन पूर्णः क्रियेत यावद्भिः यत्परिमाणैर्ने पूर्येत विपर्ययैः युगपन्निवेशितैः विज्ञार्तायैर्वा युगपन्निवेशितैः, द्रव्यस्यैकस्यैवारम्भाद्विज्ञातीयैस्तु तस्याप्यनारम्भात् । ततो युगपत्कमाभ्यां तावद्भिरेव प्रक्षेपविपयैरेकानेकद्रव्योत्पादनैर्घटस्यापरिपूर्णेतरतया भेदोपलब्धिभवदिति भावः । एतच्छायमेव धर्भकीर्तिनापि प्रतिपादितम्

"तस्य क्रमेण संयुक्ते पांशुराशी सकृद्युते । भेदः स्याद्गीरवादीनां पृथक् सह चतोलिते ॥" [प्र० वा० ४।१५७] इति।

ननु युगपन्निवेशितैरिप हिचुलुकाद्यपरापरदृष्ट्यारम्भकमेणैव अन्त्यावयिवन आरम्भस्ततः कथं तैरप्यपरिपृर्तिः ? द्रव्यवहुत्वे परिपृर्तेरेवोपपत्तिः चेतः ; नः सवैरिप श्लीरादिचुलुकैः युगपत्त्रवृत्तसंयोगैरेकस्यैव द्रव्यस्य कैश्चिदारम्भोपगमात् । येषां तु नैवमभ्युपगमः, तेषां कथं तन्तुषु पटः ? न हि तैस्तस्यानारम्भे तत्र भावः । तदारम्भकाणां खण्डावयिवनां तत्र भावात् तस्यापि तत्र भाव इति चेतः ; नः उपचारापत्तेः । तथा च कथं तहिपयात् 'तन्तुषु पटः' इति प्रत्ययात् सैम्बन्धसिद्धिः ? मुख्यस्यैव 'कुण्डे दिधि' इत्यादेः प्रत्ययस्य सम्बन्धपूर्वकस्योपल्लम्भात् । न हि मुख्ये दृष्टो धर्मोऽन्यत्र योजनमहिति, पावकधर्मस्य काष्टजन्मादेः भाणवकेऽिय योजनप्रसङ्गात् । सम्बन्धोऽपि तत्र उपचरित एवति चेतः ; कुतस्तिहि मुख्यतस्तित्सिद्धः ? कर्षटखण्डेषु पट इति प्रत्ययादिति चेतः ; नः रूढितस्तदभावात्। भावेऽपि तमेव तत्साधनमनुक्का १५ कृतः 'पदार्थप्रवेशादों 'इह तन्तुषु पटः, इह वीरणेषु कटः' [प्रशः भाः पृ० १७१] इत्युपचरितस्य तम्योपन्यासः ? सित मुख्ये 'गौणोपन्यासायोगात् , तस्मादिष्टसिद्धेरसम्भवात् । ततः साक्षादिप तन्तुभिः पटस्यारम्भो वक्तव्यः। तद्वत् श्लीरादिचुलुकैरैप्यन्त्यस्य तद्द्रव्यस्यिति न तैर्युगपन्निवेशितैर्नानाद्व्यारम्भ इत्यपरिपृर्तिरेव तैर्घटस्य । ततः सूक्तम्-'यावद्भिनं विपर्येरैः' इति ।

९ "पर्यन्तशाद्दंन अन्त्यावयवी ब्राह्मः"-ता०टि०। २ -वाधारस्यै-आ०, ब०, प०। ३ सम्बन्धस्य सि-आ०, ब०, प०। ४ प्रशस्तपादमाध्यादौ । ५ गुणोप-आ०, ब०, प०। ६ -ध्यन्यस्य आ०, ब०, ५०।

नतु यद्यवयवी नाम न कश्चित् तर्हि परमाणव एवावशिष्येरन्, तेषां चानुपल्लम्भात् विहेर्वस्तुदर्शनश्न्नं जगत्प्राप्तमिति चेत्; न; तेषामेव कुतिश्चित्त्वथिक्षित्त्वर्थिक्षित्त्वामुपल्लम्भविष्यत्वात्। पटावयवानां परस्परमिव किन्न घटावयवैष्येकीभावः भेदाविशेषात् १ तस्येव तत्र समवायादिति चेत्; न; तत्रैव प्रदनात् 'कुतः स तस्येव न घटस्यापि' इति ? समवायस्येवयं शक्तिर्यत्पटमेव ५ तत्र योजयित नापरमितिचेत्; न; स्वरूपव्यतिरेकेण शक्तरभावात्, स्वरूपस्य च सर्वत्राविशेषात्। प्रत्यवयिव तिष्ठशेषकल्पनायां तु समवायस्यापि तद्नर्थान्तरत्वेन प्रत्यवयिव भेदः स्यात्। तिद्र्थान्तरत्वे तु कथं 'ते तस्य' इति व्यपदिश्येरन् १ न समवायान्तरात्; तद्भावात्। स्वत एवित चेत्; पटोऽपि स्वत एव तन्त्नामिति किं समवायेन १ कथिक्षत्तस्य तद्र्थान्तरत्वकल्पनं तु तेषामेवैकीभावं पुष्णातीति कथन्न परोपालन्मस्तत्रापि भवेत्—समवायिवशेषाणांमिपि परस्परमिव १० पदार्थान्तरभागैरपि न कस्मादेकीभावो भेदाविशेषात् १ स्वहेतुनियताच्छिक्तिविशेषादिति चेत्; समानं पटावयवेष्वपीति न किञ्चिदेतन्। तन्नावयवी परपरिकल्पित इति कृतस्तत्र गुणकर्मस्तामान्यदीनां सम्भवः १ तेषां तदाश्रितत्वेन तद्भावे सम्भवानुवपत्तेः।

साम्प्रतं परमताक्षेपपुरस्सरं स्वमतमाह-

## नांशेष्वंशी न तेऽत्रान्ये वीक्ष्या न परमाणवः। आलोक्यार्थान्तरं कुर्यादत्रापोद्धारकल्पनाम् ॥११४॥ इति।

अंठोषु भागेषु अंद्रशी भागी न वीश्यो न दृश्यो 'वीश्याः' इत्यतेन वचन-परिणामेन सम्बन्धान् । न ते अंशा अत्र अंशिनि वीश्याः । कीदृशाः स च ते च इति चेत् ? अन्ये परस्परमेकान्तेन निर्भिन्नाः । परमाणवः तर्हि वीश्या इति चेत् ; आह— न परमाणवो वीश्या इति च सम्बन्धः । न हि तेऽप्यन्योन्यमेकान्तेन भिन्नाः प्रत्यव- २० भासन्ते । ततो न सन्त्येव परपरिकल्पिता बहिर्भावा दृश्यतयाऽभ्युपगतानां तेपामदृश्नेनादिति मन्यते ।

कीदृशस्तर्हि बहिर्भाव इति चेत् १ एकानेकरूपं जात्यन्तरमेवेति वृमः, तस्येव प्रत्यक्षतः प्रतिपत्तेः । कथं तर्हि लोकस्य 'तन्तवोऽवयवाः पटश्चावयवी' इति व्यवहार इति चेत् ? आह-आलोक्य प्रतिश्वाः प्रतिपद्य । किम् १ अर्थान्तरं जात्यन्तरम् । कुर्यालोकः । २५ क्व काम् १ अत्र अर्थान्तरं अपोद्धारस्य अवयवादिष्थकरणस्य कत्यनाम् अभिसन्धिम् । ततोऽभिसन्धिनिबन्धन एवायं व्यवहारो न प्रत्यश्चनिधन्धन इति भावः ।

१ यौगम्यापि । २ घटावयवाः । ३ तदनर्था-आ०, ब०, प०। ४ ''आंक्तिवशेषाः स्वस्पविशेषा इत्यर्थः''-ता० टि० । ''समवायस्तु सम्बन्धो नित्यः स्यादेक एव सः इति ताकिक्रशायामुक्तम्''-ता० टि० । ''स्वशब्दैन समवायसहपविशेषा वाच्याः'' ता० टि० । ५ -षाणां प- आ०, ब०, प० ।

२०

जात्यन्तरस्यालोक्यत्वं ब्रुवता चेदमुच्यते । निमित्ताभावतो नात्र संशयादिरिति स्फुटम् ॥१०३१॥

संशयादिः खलु दोषो भेदमभेद्ञ्च निमित्तमुपाभित्य प्रवर्तते । न च भेदाभेदाभ्या-मत्यन्तिविलक्षणे जात्यन्तरे तदुभयमित्त यतस्तत्प्रवर्तानम् , अन्यथा नरसिंहेऽपि मानवगजरिपु-षमीवलिन्ननो दोपस्य प्रवृत्तिः स्यात् । मा भूत् प्रत्यक्षादिप्रमाणविषये तत्प्रवृत्तिः अभिसन्धि विषये स्यात् , अभिसन्धो भेदाभेदयोस्तिनिमत्तयोः पृथगेव प्रतिभासनादिति चेत् ; न; तत्रापि धर्मिणः प्रतिभासाभावात् । न चाप्रतिपन्ने धर्मिणि भेदेतराभ्यां संशयादिप्रकल्पनमुप-पन्नम् । तन्न संशयादिः तत्र ।

नात्युभयदोपः ; भेदेतरयोरेकस्येतरैनयेनाप्रतिपत्तेः, युगपच नयद्वयस्याप्रवृत्तेः ।

१० तत्कथं प्रैतिपक्षोपेक्षया भेदस्यैवाभेदस्यैव वा अभिसन्धानविषयस्य छभयदोपोपनिपातेनोपहतिः

सम्भवति यतस्तदभावकल्पनम् ? ततो व्याधूतसंशयादिरेव जैनस्य प्रमाणविषयो नयविषयश्च

विहर्ष इति स्थितम् ।

तदेवं 'परोक्षज्ञानविषय' <sup>\*</sup>इत्यादिना आत्मवेदनम् 'एँतेन वित्तिसत्तायाः' इत्यादिना चार्थवेदनं व्यवस्थापयता <sup>ह</sup>कारिकोपात्तम् आत्मपदमर्थपद्वच व्याख्यातम् ।

इदानीं तदुपात्तं द्रव्यपदं व्याचिख्यासुराह -

ँगुणपर्ययवद्द्रव्यं ते सहक्रमष्टत्तयः। विज्ञानव्यक्तिदाकत्याचा भेदाभेदौ रसादिवत् ॥११५॥ इति ।

द्रटयमिति छत्त्यस्य गुणपर्ययवदिति च लक्षणस्य निर्देशः । गुणाश्च सहभुवो धर्माश्चेतनस्य सुखज्ञानवीर्यादयः । यथोक्तं स्याद्वादमहार्णवे—

''सुखमाह्लादनाकारं विज्ञानं मेयबोधनम् । शक्तिः कियानुमेया स्याद्यृनः कान्तासमागमे ॥'' [ ] इति ।

अचेतनस्य रूपरसाद्य: । पर्या(र्य)याश्च क्रमभाविनः चेतनस्य सुखदुःखाद्यः, अचेतनस्य कोशकुशूलाद्यः गुँणपर्ययाः, ते सन्त्यस्येति गुणपर्ययवत् । गुणादिश्रहणेन द्रव्यमात्रस्य,

१ -ता भेद-आ०, व०, प०। २ भेदमाहिणा नयेन अभेदस्य अभेदमाहिणा च नयेन भेदस्याप्रतिपत्तः।
३ प्रतिपक्षापेक्षया आ०, व०, प०। ४ इलो० १०। "परोक्षज्ञानविषयपरिच्छेदः परोक्षवत् द्रामकारिकाया अपरार्थमिदम्"-ता० दि०। ५ छो० २६। "एतेनेत्यादि द्वाविंशतितमकारिकेयम्"-ता० दि०। ६ तृतीयकारिकोपात्तम्। ७ "गुणाणमासवो दन्त्रं एकदन्त्रस्सिया गुणा। लक्खणं पज्ज्याणं तु उभओ अस्मिया भवे॥"-उत्तरा०
२८।६। "द्वं सल्लक्ष्म्बणियं उपपादन्त्रयभुवत्तरं नुत्तं। गुणपज्ज्यासयं वा नं नं भण्णंति राज्यल्हू॥"-पञ्चास्ति०
गा० १०। "गुणपर्ययवद्द्रव्यम्"-तत्त्वार्थस्० ५।३८। "तं परियाणह् दन्त्रु तुहु नं गुणपज्ज्यज्ञत्तु। महभुव
जाणिह ताण गुण कम-भुवपज्ज वृत्तु॥"-परमात्मप्र० गा० ५०। लबी० दि० पृ० ६४२ पं० २७। ८ -ितं
लक्ष-आ०, व०, प०। ९ -पर्यायाः आ०, व०, प०।

द्रव्ययहणेन च गुणादिमात्रस्य प्रतिक्षेपः तत्र प्रमाणाभावात् , निवेदयिष्यते चैतत् । मैतुष्प्रत्य-येन तु तदुभयभेदैकान्तस्य । दृश्यत एव भेदैकान्तेऽपि तत्प्रत्ययः 'गोमान् देवदत्तः' इति सम्बन्धमात्रात्तत्कथं तेनै तत्प्रतिक्षेप इति चेत् ? न ; द्रव्यतङ्कक्षणयोः कथि द्विदन्यस्य सम्बन्धस्याभावात् , समवायस्य प्रतिक्षेपात् । एकान्तभेदे कार्यकारणभावस्याप्यज्ञपत्तेः ।

गुणपर्ययाणां व्याख्यानं 'ते' इत्यादि । 'ते' इति गुणपर्ययाः । कथं पुनर्रव्ये गुणी- ५ भूतानां तेषां तच्छव्देन परामर्शः द्रव्यस्येव मुख्यतया तदुपपत्तः १ बहुवचनात् द्रव्यस्य वहुत्वेना- प्रक्रमादिति चेत्; नः गुणादीनामिप तथां तदभावात्, समासात्तद्वहुत्वस्याप्रतिपत्तेः । अप्रतिपन्नमिप सम्भवति तत्र तदिति चेत्; नः द्रव्येऽपि जीवादिभेदेन तैद्विशेषात्, पुिल्ङ्गवन्त्वस्यापि न विरोधः जीवादीनां पुिल्ङ्गत्वादिति चेतः नः शब्दोपक्रमेण गुणादीनामप्रधानत्वेऽपि बुद्ध्युप- क्रमेण प्राधान्यात् । बुद्ध्युपक्रमस्य च शब्दोपक्रमादेव प्रतिपत्तेस्तस्य तद्विनाभावात्, बुद्धावष्य- १० प्रधानतयेव तेषामुँपक्रम इति चेत्; नः प्रथमं स्वरूप एवोपक्रमात् विशेष्यापेक्षया पश्चादेव प्राधान्यप्रक्लृतेः । द्रव्यपरामर्शोऽपि कस्मान्न भवति प्राधान्याविशेपादिति चेत् १ नः प्रथोजना- भावात् । द्रव्यख्क्षणस्य 'गुणपर्ययवत्' इत्यनेनैव प्रतिपादनात् । ततो गुणपर्ययां एव ते ।

सह च क्रमश्च सहक्रमों, ताभ्यां तत्र द्रव्ये वृत्तिरात्मलाभपरिणतिर्थेषां ते सहक्रमवृत्तयः सहवृत्तयो गुणाः क्रमवृत्तयः पर्ययाः । के पुनस्तद्वुणाद्य इत्याह-विज्ञानव्यक्ति- १५
दाक्त्याद्याः इति । विज्ञानं दानादिचित्तमः, उपलक्षणिमदं मन्नादेरिषः, तस्य व्यक्तिश्च दृदयमानं रूपं 'व्यव्यत इति व्यक्तिः' इति व्युत्पत्तेः । शक्तिश्च कार्योपजननसामर्थ्यम् , विज्ञानव्यक्तिशक्ती ते आद्ये येषां ते विज्ञानव्यक्तिदाक्त्याद्याः इति । आद्यशब्दाद् अन्येऽिष
सहवृत्तयः सुखज्ञानवीर्यपरिस्पन्दादयः क्रमवृत्तयश्च सुखदुःखह्पविषादादयः परिगृह्यन्ते ।

कथं पुनर्व्यक्तिशक्त्योः सहभावः ? तस्य भेद्निष्ठस्वात , तयोश्च भेदाभावादिति २० चेत् ; न ; अभेदे र्व्यक्तिवच्छक्तेरिप प्रद्यक्षत्वप्रसङ्गान् , तथा च कि तदनुमानेन ? विश्रति-पित्तिवारणमिति चेत् ; सैव कुतः प्रद्यक्षविषये विप्रतिपत्तिः ? अनन्तरं तिरफलस्य स्वर्गा देरदर्शनादिति चेत् ; न ; व्यक्ताविष "तदभेदेन "तत्प्रसङ्गान् । तथा च कथं तदनुमानं धर्मिण्यसिद्धे तदनुपपत्तेः ? निश्चयात्तत्र विप्रतिपत्तिनिवृत्तो शक्ताविष स्थान् । तत्र शक्तेव्यंक्त्यः भेदः, व्यक्तिदर्शनिश्चयाभ्यां तदर्शनिश्चयाभावात् । २५

एतेन <sup>34</sup>साममी शक्तिरिति प्रत्युक्तम् । तथा हि-

१ मतुप्रत्य-आ०, ब०, प०। २ तत्प्रयोगो गो-प०। तत्प्रयोगो मीतमान् देव-आ०, व०। ३-त्रात्कथं आ०, व०, प०। ४ मतुप्प्रत्ययेन । ५ बहुत्वेन । ६ तिह्रो-आ०, व०, प०। ७ गुणा-दीनाम् । ८ -पर्याया आ०, ब०, प०। ९ शक्त्यनुमानेन । १० अनिविष्क्रम्य । ११ शक्त्यमेदेन । १२ विप्रतिपत्तिप्रसङ्खात् । १३ व्यक्तौ । १४ "न तावन्मीमांसकवदर्नाव्यया शक्तिरमानिरभ्युपेयते किन्तु कारणानां खरूपं वा सहकारिसाकव्यं वा ।"-न्यायवा० ता० दी० पृ० १०३ । "किन्तु योग्य-कार्युप्यृदितिहरू। न हि कापयितुं शक्तं शक्तिमन्यामतीविद्याम् ॥"-न्यायमं० पृ० ४९ । "किन्तु योग्य-

ų

80

सामग्री यदि शक्तिः स्यात्फलात्प्रागेव पश्यतः । इयं शक्तिरिहेत्येवं निश्चयः स्यात्तदर्थिनः ॥१०३२॥ न चैवं कार्यहष्ट्येव तत्र निश्चयदर्शनात् । न चानिश्चितमध्यश्चं सामग्रीशक्तिवादिनाम् ॥१०३३॥ सत्यामेव च सामग्र्यां मन्नतन्नादिना कथम् । दाहस्यानलकार्यस्य प्रतिबन्धो भवेद्यम् १ ॥१०३४॥ विना मन्नाद्यभावेन सामग्री विकल्पेव चेत् । ततस्तदां कथं दाहः काष्टादेरिप मत्येवत् ॥१०३५॥ सामग्र्येव न शक्तिस्तन्नापि जात्यादिरेव सा ! दश्चमानेऽपि जात्यादो शक्तिहप्टेरसम्भवात् ॥९०३६॥ तत्सम्भवेऽपि मन्त्रादो स्वतः शक्तिविनिश्चयात् । गुरूपदेशवैयथर्यं प्राप्तमेकान्तवादिनाम् ॥१०३७॥

तन्न व्यक्तिरेव शक्तिः, तद्वस्प्रत्यक्षत्वप्रसङ्गात् ।

नापि शक्तिरेव व्यक्तिः, तद्वदप्रत्यक्षत्वापत्तेः । नाष्येकान्तेन भेदः ; शक्तिशक्तिमद्भान् १५ वाभावोपनिपातात् । शक्तेव्यंक्तौ समवायात्तद्भाव इति चेत् ; न ; अशक्तिमत्त्वे तद्नुपपत्तेः खरश्चक्वत् । शक्तिमत्त्वक्व न तयैव शक्त्या ; परस्पराश्रयात्—'तया शक्तिमत्त्वे तत्र तत्समवायः, ततश्च तया शक्तिमत्त्वम्' इति । नाष्यन्यया ; अनवस्थापत्तेः । तन्नौकान्तेन अभेदो भेदो वा तत्रोपपन्नः, कथित्वदेव तयोरपपत्तेः । तदाह—'भेदाभेदौ' इति । केपामित्यपेक्षायां विज्ञानव्यक्तिशक्त्याद्यानामिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः कर्त्तव्यः । निद्र्शनमत्राह—
२० 'रसादिवत्' इति । रस आदियेपां गन्धादीनां तेपामिव तदिति । निरूपितश्च रसादीनां भेदाभेदात्मकत्विमिति निद्र्शनत्वेनोपन्यासः । यदि वा, रसाद्यो ज्ञाननिर्भासाः तेपामिव तद्वदिति । प्रसिद्धक्व कर्कटीभक्षणकालभाविवोधनिर्भासानां रसरूपादीनां भेदाभेदात्मकत्वं विद्वर्य "नीलादिश्चित्रनिर्भासः" [प्र० वा० २।२२०] इत्यादावलङ्कारकृता तथैव निरूपणात् ।

२५ ''गुणपर्ययवद्द्रव्यम्'' [त०सू० ५।३८] इति सृत्रमिदं तत्त्वार्थस्य, इदमेव च त्वया व्याचिख्यासया कारिकायामुपक्षिष्तम् , तत्र किं गुणब्रहणेन 'पर्ययवद्द्रव्यम' इत्येत्रास्तु गुणानामिष परिच्छित्रायनरूपतया पर्ययेष्वेवान्तर्भावादिति चेन् १ अत्राह-

ताबाच्छन्नस्वस्पसहकारिसन्निधानमेव शक्तिः । सैवेयं द्विविधा शक्तिरुचने—अवस्थिता आगन्तुका च । सस्वाद्यविच्छन्नं स्वस्पमवस्थिता शक्तिः, आगन्तुका तु दण्डचकादिसंयोगस्या ।''-न्यायमं० प्र० ४९५ । ''न हि नो दर्शने शक्तिपदार्थ एव नास्ति, कोऽसी तर्हि ! कारणत्वम् । कि तत् ! प्रवेकार्छनियतज्ञातीयत्वम् , सहकारिवैकत्य-प्रयुक्ताकार्यामावयस्वं वैति ' अनुप्राहकत्वसाम्यात् सहकारित्विप शक्तिपदप्रयोगात्' ।''-न्यायकुम्० १।१३ ।

५ सत्यतः आ०, ब०, प०। २ मन्त्रादिना कञ्चित् व्यक्तिविशेषं प्रति दाहशक्तिप्रतिरोधकाले.। ३ अग्नि-त्यादिजातिरुपा। ४ व्यक्तेः शक्तिरहितत्वे। ५ बोधस्य आ०, ब०, प०।

### सदापि सविकल्पाच्यासाधनाय क्रमस्थितः । गुणपर्यययोर्नेकामिति सुत्रे द्वयग्रहः ॥११६॥ इति ।

सूत्रे 'गुणपर्ययवद्द्रव्यम्' इत्यत्र द्वयस्य गुणपर्ययद्वितयस्य ग्रह उपादानम् । कस्मात् ? गुणपर्यययोर्नेक्यमिति । गुणश्च पर्ययश्च गुणपर्ययौ, जातावेकवचनम् , तयोरैक्यमभेदो त, क्रमाक्रमभावरूपाद्विरुद्धधर्माध्यासादिति मन्यते इति हेतोः ।

यद्यं गुणार्थिकोऽपि नयो वक्तव्यः ; सित विषये तैत्वचनानुपपत्तेः, तत्कथं द्रव्यार्थपर्यायार्थतया द्विविधत्वमेव मुलनयस्य ? पर्ययार्थ एव गुणार्थोऽपि, पर्ययशब्दस्य सहक्रमभाविधमेसामान्यवाचित्वादिति चेत् ; न तिहं सूत्रेऽपि गुणब्रहणमर्थवत् , पर्ययशब्देनेव सामान्यवाचिना गुणानामपि प्रतिपत्तेरिति चेत् ; न ; ततः पर्ययप्रतिपत्तिसमय एव गुणानां तदनुपपत्तेः । न हि सामान्यशब्दाद्युगपदेव सकलतद्र्थप्रतिपत्तिः, गोशब्दस्य नवार्थत्वेऽपि १० कदाचित्कस्यचिदेव ततः प्रतिपत्तेः । तन्त्रेणानेकप्रतिपत्तिरपीति चेत् ; न ; तन्त्रस्य व्याख्यानगम्यत्वात् , व्याख्यानाच्य प्रतिपत्तेर्गरीयस्त्वात् । भवतु समयान्तरे ततस्तत्प्रतिपत्तिः तिहंक गुणब्रहणेन ? सत्यम् ; प्रयोजनवशेन तद्रहणात् । तिर्हे तदेव तिन्निमत्तं वक्तव्यं न भेद् इति चेत् ; न ; प्रयोजनस्यापि भेदायत्तत्वेन भेदस्यैव मूलिनिमत्त्वोपपत्तेः ।

ं किमर्थस्तर्हि भेदमह इत्यत्राह-सविकल्पाख्यासाधनाय । सह विकल्पेभेदैर्वर्त्तत १५ इति सविकल्पं युगपद्भाविनानाभेदमिति यावत् , तस्याख्या प्रतिपत्तिस्तया साधनं प्रति-पत्तिरेव तस्मै सविकल्पाख्यासाधनाय । कस्याः तदित्यत्राह-क्रमस्थितेः क्रमेण परिपाट्या स्थितिः परापरपर्ययेष्ववस्थानं तस्याः । किंकालायाः ? सदा सर्वकालभाविन्याः । अपि- शब्दः क्रमस्थितेः इत्यत्र द्रष्टव्यः । तात्पर्यमत्र-

युगपद्वस्तु वक्तव्यं नानाधर्मसमाश्रयम् । बहिरन्तरनंशस्य तस्याप्रत्यवभासनात् ॥१०३८॥ क्रमानेकस्वभावं तत्तद्वदेवानुमन्यताम् । विरोधादिभयोन्मुक्तेरुभयत्रापि सम्भवात् ॥१०३९॥ प्रतीतिश्च यथा तस्य प्रत्यक्षादन्यतोऽपि वा । प्रतीयतां तथा किन्न क्रमानेकस्वभावभृत् ॥१०४०॥

२५

20

१ गुणार्थिकनयावचन । २ पर्याया-आ०, ब०, प० । तस्वार्थवार्तिके (५।३८) तु गुणार्थनयस्य द्रव्यार्थिकेऽन्तर्भावः कृतः। तथाहि—"ननु चोक्तम्—तिष्ठिषयस्तृतीयो मूलनयः प्राप्नोतिः नैष दोषः द्रव्यस्य द्वावात्मानो सामान्यं
विशेषश्चेति । तत्र सामान्यमुत्सगोऽन्वयः गुण. इत्यर्थान्तरम् । 'विशेषो भेदः पर्याय इति पर्यायशब्दः । तत्र सामान्यविषयो नयो द्रव्यार्थिकः । विशेषविषयः पर्यायार्थिकः तदुभयं समुदितमयुत्तसिद्धरूपं द्रव्यमित्युच्यते । न तिद्वप्यस्तृतीयो
नयो भवितुमहीति विकल्पदेशत्वान्नयानाम् ।"-राजवा०५।३८ । ३ "स्वर्गेषुपश्चवाग्व ज्ञदिङ्नेत्रपृणिभृजले" इत्यमरः ।
४ समचायान्तरे आ०, व०, प० । कालान्तरे । ५ पर्ययशब्दतः । ६ —तेः परीत्यत्र द्रष्ट-आ०, व०, प० ।

प्रयक्षाद्पि तद्वित्तेः शक्तिसाचिव्यकाङ्गुणात् । नानाद्यनन्तसंसार्त्रित्तिदोप: प्रसज्यते ॥१०४१॥ अन्यथा करूपनातोऽपि सर्वकालस्थितेर्यहात ! कल्पनान्तरवेयधर्यं प्रमाणान्तरवदुभवेत् ॥१०४२॥ कर्पनातोऽपि तहित्तियेदि नेष्येत सौगतै: । 4 समारोपव्यवच्छित्तिरनुमानफर्टं कथम् ? ॥१०४३॥ नासतोऽस्ति व्यवच्छित्तिः समारोपस्य तैकृता । कल्पनाकततद्विचोरारोपोऽप्यस्ति नापरः ॥१०४४॥ अनुमानमनिच्छन्तस्तद्यापारप्रह्रपंणे । शौस्रज्ञाः स्युरतस्तेषां नाधिकारो विचारणे ।।१०४५।। ١. ततोऽनुमानमन्विच्छन्नेकत्वप्रतिवेदनम् । विकल्पाच्छक्तितो ब्रयात्तद्वदध्यक्षतो वयम् ॥१०४६॥ विकल्पकात् क्षणक्षीणादेकत्वप्रतिवेदनम् । ईँच्छन् कथं नु तादक्षाद्ध्यक्षात्तन्न वाञ्छति ।।१०४७।**।** विकल्पादपि तद्वित्तिर्विकल्पान्तरतो यदि । 24 अनवस्थानतो न स्यादारोपस्य व्यवस्थितिः ॥१०४८॥ कथं वा वेदने जीवत्यभिलाप्येतरात्मके । क्रमानेकान्तरूपत्वं प्रत्यक्षस्य निपिध्यते ॥१०४९॥ स्थायिना तेने यन्न स्यात्स्वपरस्थायितामहः। देवैर्निवेदितं चैतत्स्वयमन्यत्र तद्यथा ॥१०५०॥ २० ''द्रव्यात्स्वस्मादभिन्नाश्च व्यावृत्ताश्च परस्परम् । लक्ष्यन्ते गुणपर्याया धीविकल्पाविकल्पवत् ॥" [ सिद्धि० परि० ३ ] इति । अक्षव्यापारतः प्राच्यात् स्थायिप्रसक्षसम्भवे । परापराक्षव्यापारवैयध्यं चेत्तद्व्यसत् ॥१०५२॥ परापरोपकारस्य तेनादानात्तदात्मना । २५ विकल्प इव केनापि निश्चयानिश्चयात्मनः ॥१०५३॥

ततो युक्तं यथा गुणवद्द्रव्यं तथा पर्ययवद्पीति ।

अथवा, यत एव गुणवद्द्रव्यमात्मादि तत एव पर्ययवदिति सूत्रार्थः । गुणवत्त्वं हि प्रसिद्धमेव, बुद्ध्यादिभिगत्मादेः, तच्च पर्ययवत्त्वाभावेऽनुपपन्नम् । तथा हि–बुद्ध्यादेरनुत्पत्तौ <sup>६</sup>यदात्मादे रूपं तदेव तदुत्पत्तावपि कथं प्रागिव पश्चादपि बुद्ध्यादिमत्त्वम् ? बुद्ध्यादेर्भावादेवेति

१ अनुमानकृता । २ -पणम् ता० । ३ शास्त्रज्ञेसुरतः आ०, व०, प० । केवलं शास्त्रव्याख्यातरः स्युर्ने तु विचारकाः । ४ वोद्वः । ७ प्रत्यक्षेण । ६ यदान्मादिख्पं आ०, व०, प० ।

चेत् ; किन्न सर्वस्यापि तहत्त्वं व्यतिरेकाविशेषात् । आत्मादावेव भावादिति चेत् ; कः सप्तम्यर्थः ? स्वरूपमेवेति चेत् ; न ; प्रागिव तस्य तद्रर्थत्वानुपपत्तेः । समवाय इत्यप्यनेना-पास्तम् । प्राग्भावी स्वभावस्तस्य पश्चादिति चेत् ; कुतस्तस्येति ? समवायान्तरादिति चेत् ; न ; तस्याभावात् । भावेऽपि प्रागिव पश्चादिष ततस्तदनुपपत्तेः । तत्रापि प्रागभाविनः स्वभावस्य पश्चाद्भावे अनवस्थादोपात् । तादात्म्यादिति चेत् ; आत्मादेरेव स ताहशः कस्मा- ५ म्न भवति ? अनित्यत्वापत्तेः समवायेऽप्यविशेषात् । एवं हि समवायपरिकल्पनमहष्टकल्पनत्वेन पापीयः परिहृतं भवति । ततः सिद्धं गुणवत्त्वात् पर्ययवत्त्वमात्मादेः, पूर्वापरस्वभाववैलक्षण्यस्यैव पर्यायार्थत्वात् ।

ननु एवं बुद्ध्यादिनाष्यात्मादेः तादात्म्यादेव तद्वद्भावोपपत्नेः कि तद्र्थंन पर्ययवत्त्व-कल्पनेन ? अन्यथा तद्र्थेनाष्यपरपर्ययवत्त्वकल्पनेन भवितव्यं तद्र्थेनाष्यपरेण तत्कल्पनेनेत्य- १० नवस्थापत्तेरिति चेतः ; सत्यमेवेदं रादि परोऽष्येवं प्रतिबुद्ध्येत । न च प्रतिबुध्यते अनेकान्त-वादापत्तिभयातः , अतस्तं प्रति सैव तदापत्तिर्गुणवत्त्वेन व्यवस्थाप्यते । तच्य गुणवत्त्वं न गुणसमवायो नापि गुणतादात्म्यं यद्ग्यत्यासिद्धं भवेतः , अपि तु गुणसम्बन्धमात्रम् । तस्य चोभयसिद्धस्य भवत्येव गमकत्वम् , अन्यथानुपपत्त्युपपत्तेः ।

नतु इह गुणा बुद्धथादयः, ते च पर्याया एव क्रमभावात्, तद्वस्वं च पर्ययवस्वमेव । १५ तश्चित्सिद्धम् ; न साध्यम् । असिद्धक्षेत् ; न साधनम् । अन्यदेव पर्ययवस्वं ततः साध्यमिति चेत् ; न ; ततोऽप्यन्यस्य तद्वस्वस्य साधने अनवस्थापत्तेः, असाधने साधनस्य व्यभिचारा-दिति चेत् ; न ; शक्तिव्यक्तिरूपतया साध्यसाधनयोभेदात् । व्यक्तयो हि बुद्धधादयः पर्यायाः; तद्वस्वेन प्रतिबुद्धधादिव्यक्ति भिद्यमानैः शक्तिपर्ययेस्तद्वस्त्वं द्रव्यस्योपकल्प्यते । शक्तिपर्यायाणा-मपरशक्तिपर्ययोपनिवन्धनत्वं यदि नास्ति व्यक्तिपर्यायाणामिष न भवेत् । अस्ति चेत् ; अन- २० वस्थानिमिति चेत् ; सत्यम् ; अनवस्थात एव तत्पर्यया अनन्तशक्तित्वात् भावस्य । तदेव क्रतोऽवगन्तव्यम् १ व्यक्तिपर्ययात् । शक्तिपर्ययस्य ततोऽपि परस्य कत्त्वर्यायस्यानुमानेऽनवस्था-पत्तेः ; वस्यपि न यक्तम् ; कतिपयतदनुमानपर्यवसाने तद्वलभाविन कहादेव निरवधिशैक्ति-पर्ययपरिच्छेदोपपत्तेः अनवस्थोपनिपाताभावात् । उद्दस्य चावद्याभ्युपगमनीयस्वात् , अन्यथा अनाद्यनस्त्रकालकललपर्याप्रतिपत्तेः, आत्मादौ तत्सम्बन्धात्मनो नित्यत्वस्य अव्यवस्थापनप्रसङ्गात् । २५ ततो युक्तं गुणवत्त्वेन पर्ययवस्वोपकल्पनम् । सम्प्रतिपत्तिविषयये गुणवत्त्वे विप्रतिपत्तिविषयः पर्ययवस्त्वाविनाभाविनिश्चयसद्भावात् ।

अत एव च साध्यसाधनभावेन भेदात् सूत्रे गुणपर्यययोः पृथगुपादानिमत्यावेदयति 'सदापि' इत्यादिना-गुणपर्यययोनैंक्यम् । इति एवं सूत्रे द्वयग्रहः भेदः । कुतः ?

<sup>3</sup> प्रतीतस्थेत आ०, ब०, प०। २ तदेव न कु -आ०, ब०, प०। ३ व्यक्तिपर्ययात् शक्तिपर्ययम्य। ४ शक्तिपूर्ययस्य। ५ इत्यामयुक्तम् आ०, ब०, प०। ६ तर्कादेव। ७ -शक्तिपरि -आ०, व०, प०। ८ -नियम्सत्दाभा-आ०, ब०, प०।

इत्याह - सत् द्रव्यम् आपिसन्त्याश्रयत्वेनागच्छती (न्ती) ति सदापिसाः, विकल्पा गुणात्मानो भेदा यस्य तस्याख्या निर्णयः साधनाय निश्रयाय । कस्य शक्रमस्थितः, क्रमभावित्वात क्रमाः पर्यायास्तेषां स्थितिर्यस्मिन् तस्य क्रमस्थितेः पर्ययवतो यत इति । ततः स्थितं गुण-पर्यययोर्छिङ्गछिङ्गिभावप्रतिपादनार्थमुभयोपादानं सूत्रे इति ।

अनिष्ठप्रसङ्गपरिहाराय कस्मान्न भवति १ भवति हि गुण एव द्रव्यमित्युक्ते तत्प्रसङ्गः सत्त्वचेतनत्वादिगुणाधारतया बोद्धविज्ञानस्य बुद्धिसुखादिगुणाधिष्ठानतया महेश्वरादेश्च अक्रमस्य द्रव्यत्वप्राप्तेरिति चेत् ; न; गुणवद्द्रव्यमित्युक्तेऽपि वत्प्राप्तेरित्यावेदयन्नाह्—

## गुणवद्द्रव्यमुत्पादव्ययधौव्यादयो गुणाः । दुद्राव द्रवति द्रोष्यत्येकानेकं स्वपर्ययम् ॥११७॥ इति ।

गुणवद्द्रव्यमिति हि स्त्रं संक्षेप्तव्यम् । न चैवम् अक्रमस्यापि विज्ञानेश्वरादेर्द्रव्यत्वापत्तिः ; तत्र गुणवत्त्वस्यैव गुणव्यापकानामुत्पादादीनामभावेन अभावात् । उत्पादादिव्याप्ता
हि गुणाः कथं तद्भावे भवेयुः वृक्षाभावे शिंशपावत् ? तिद्दमाह—'उत्पादव्यपञ्चीव्यादयो
गुणाः' इति । प्रागसत आत्मलाभ उत्पादः, सतो विनाशो व्ययः, कथिक्वदवस्थानं भ्रोव्यम् ,
तान्याद्यो व्यापकत्वेन प्रधानभूता येपां ते तथोक्ताः । अर्थिक्वयाकर्तृत्वेनैव व्याप्तिर्गुणानां
प नोत्पादादिभिरिति चेत् ; न ; तस्यापि उत्पादादिस्वभावत्वात् । न हि कस्यचित्प्राणिष
कार्यकालेप्यसमर्थस्य तत्कर्तृत्वम् ; प्रागपि तत्यसङ्गेन कार्यानुपरमापत्तेः । समर्थस्येति चेत् ;
तदा तिह समर्थाभवतः प्राच्यासमर्थस्वभावपरिहारेणावस्थायित्वमवद्यमिति कथं नोत्पादाद्यासमकमेव तत्कर्तृत्वं भवत् ? तचाक्रमादिज्ञानादेव्यावर्त्तमानं गुणवत्त्वमिप व्यावर्त्तयतीति कथं तस्य
द्रव्यस्वापत्तिर्यदिनिप्ट्रमापद्येत । नन्वेवं संक्षिप्तादिष स्त्रात् क्रमवत्त्वस्यापि प्रतिपत्तेः ''गुणपर्ययवद्द्व्यम्'' इति कि विस्तीर्णेनेति चेत् ? सत्यमेव यदा उत्पादादिप्राधान्यं गुणानां
व्याख्यायते । सा तु न ; तदा गुणवत्त्वेन पर्ययवत्त्वव्यवस्थापनार्थं विस्तीर्णं स्त्रम् । कि
पुनः स्त्रकारस्य संक्षिप्तमिप स्त्रमस्ति ? वादम् , कुत एतत् ? निर्वन्धनकारेणोपक्षेपात् ।
स्वषुद्धिक्ल्य्रस्थोपश्चेप इति चेत् ; महदिद्मद्भुतम्—यत्स्त्रकारस्यासती बुँद्धिः निवन्धनकारस्येति ।

कस्यिचिचोद्यम्—भवतु नाम तत्रोत्पादादित्रयं यत्र पूर्वापरो पर्धयो, विनाशोत्पादयोः कथि द्विद्वस्थानस्य च तत्र सम्भवात् । "यत्र वर्त्तमान" एवास्ति न पूर्वापरो अनुपल्लमात् , तत्र कथम् ? यतो द्रव्यलक्षणमन्यापकं न भवेदिति ? तत्राह—'दुद्वाव' इति । दुद्राव दुतविद्विद्युदादि द्रव्यम् । कम् ? स्वपर्ययं न द्रव्यान्तरपर्यायम् असङ्कीर्णतयैव प्रतिपत्तेः । अनेन

९ सद्द्रव्यमपि स-आ०, व०, प०। २ सदापि सिव-आ०, व०, प०। ३ अनिष्टप्रसङ्गाम्राप्तेः । ४ गुणत्वस्यैव आ०, व०, प०। ५ अर्थीक्याकर्तृत्वस्यापि । ६ -एत्वमा-आ०, व०, प०। ७ पर्यायत्व-आ०,व०, प०। ८ अकलङ्कदेवेन । ९ सूत्रकारस्य अविद्यमाना वृद्धिः निवन्धकारस्य आगता । १० "विद्युदादिद्वव्ये"-सा० दि०। १९ "पर्ययः"-ता० दि०।

पूर्वपर्ययवस्वं तस्योक्तम् । द्रोष्ट्यति स्वपर्ययम् , अनेनापि परपर्ययवस्वम् । अत्र हेतुः द्रवति स्वपर्ययं यत इति ।

शब्दादि वस्तु दुद्राव द्रोष्यत्यप्यात्मपर्ययम् । <sup>१</sup>यतस्तद् द्रवति व्यक्तं घटादिरिव तत्त्वतः ॥१०५४॥ पूर्वाभावे कथं तस्यानुपादाना भवेष्ज्ञिनः । Ų वस्तुत्वमुत्तराभावे कथं वानर्थकारिणः ।।१०५५॥ सजातिकरणाभावे विजातीयक्रतेरपि । असम्भवादिति व्यक्तं पूर्वमेतन्निवेदितम् ॥१०५६॥ अवस्तुत्वे च तद्धेतुप्रबन्धे स्यादवस्तुता । असम्पादयतो वस्तु यदवस्तुत्वमिष्यते ॥१०५७॥ १० उत्पादादित्रयं तस्माच्छब्दादावपि तन्वतः । तद्वस्तुवादिभिर्वाच्यमन्यथा तद्सङ्गतेः ॥१०५८॥ शब्दादिद्रव्यमेवेद्मुत्पादादित्रयस्थितेः । एकानेकात्मकं यत्तन्निश्चिन्वन्ति विपश्चितः ॥ १०५९॥ नातो लक्षणमञ्चापि सत्रसंक्षेपदर्शितम् । १५ द्रव्ये सर्वत्र भावान्नाप्यतिव्याप्यन्यतोऽगतेः ॥१०६०॥

भवतु नाम विद्युदादेरुत्पाद्व्ययवत्त्वम्, ध्रोव्यवत्त्वं तु कथिमिति चेत् ? नः ध्रोव्यवद् विद्युदादिकम् उत्पादव्ययवत्त्वात् घटादिवदिति तन्निश्चयात् । घटादावि ध्रोव्यवत्त्वस्यासिद्धेः साध्यवैकल्यमुदाहरणस्येति चेतः ; अत्राह-

## भेदज्ञानात् प्रतीयेते प्रादुर्भावात्ययौ यदि । अभेदज्ञानतः सिद्धा स्थितिरंशेन केनचित् ॥११८॥ इति ।

घटादों हि घ्रोव्यवत्त्वमनन्विच्छन्तः किमन्यत्तत्रान्विच्छेयुः ? न किञ्चिदिति चेत् ; न; प्रतीतिविरोधात् । उत्पादव्ययाधिष्ठानं प्रतिक्षणं भेदिमिति चेत् ; तमिप करमादिन्वच्छन्ति ? तब्ज्ञानादिति चेत् ; न ; तस्य तैमिरिककेशादिभेदज्ञानवद्यामाण्ये ततस्तदिन्वच्छायोन्गात् । न भेदज्ञानिमत्येव सर्वमप्रमाणम् , बाधाविकछतया प्रामाण्यस्यापि प्रतिपत्तेरिति २५ चेत् ; तर्हि भेदस्य घटादिप्रतिक्षणनानात्त्वस्य ज्ञानात् प्रत्ययात् प्रतीयेते प्रादुर्भावश्चोत्तरस्य तत्क्षणस्य अत्ययश्च पूर्वस्य प्रादुर्भावात्ययो यदि चेत् ; अभे-दस्य तयोरेकत्वस्य ज्ञानम् ततः सिद्धा निश्चिता स्थितिः अवस्थानम् । तैंज्ञानस्यापि छ्नपुनर्जातनस्वादावप्रामाण्येऽपि घटादिपरापरपर्ययेषु बाधावैकल्येन प्रामाण्यादिति

१ यतस्तनद्र-आ०, ब०, प० । २ उत्पत्तिः । ३ अर्थक्रियानुपादकस्य । ४ चेत् न तर्हि आ०, ब०, प० । ५ औभेदज्ञानस्यापि ।

शि११८

१५

भावः । भेदाभेदात्मकं हि भवन्मते वस्तु, तस्य च तदात्मना स्थितावभेद एव, न भेदः स्यान् । अस्थिताविप भेद एव नाभेदः स्यान् तत्कथ्भभयात्मकत्वं तस्येति चेति १ अन्नाह—'अंद्रोन केनिचित्' इति । न ह्युत्पाद्वययो स्थितिवा वस्तुनः सर्वात्मना यद्यं प्रसङ्गः किन्तु केनिचद्भागेनेव । भागभावे न प्रमाणमालम्बनम् , तत्र भेदाभेदात्मनो जात्यन्तरस्यैव नर-५ सिंहवन प्रतिपत्ते न नरसिंहयोरिव भेदेतरभागयोः । नय एव तैत्राल्यवनं ''कुर्यात् अत्रापोद्धा-रकल्पनाम्'' [न्यायवि० इलो० १११ ] इति वचनादिति । चेन्न कल्पनाविपयस्यावस्तु-सत्त्वेन तिन्नवन्धनस्योत्पादादेरप्यवस्तुत्वापत्तेरिति चेन् ; नः, वाधाभावात् । न हि कल्पनाविपय इत्येव सर्वभवन्तुसन् ; वाधावैकल्ये वस्तुसतोऽप्युपपत्तेः । न तद्वैकल्यं प्रमाणेनैव जात्यन्तरविपयेण वाधनादिति चेन् ; नः अनुप्रविष्टकल्पनाविपयस्यैव जात्यन्तरस्य तेनापि प्रतिपत्तेः । न हि सकल्कल्पनाविपयप्रतिक्षेपे जात्यन्तरं नाम सम्भवति ; 'तद्विपयसमाहार-स्यैव परस्परसम्मूच्र्लनात्मनस्तन्त्वेन' प्रतिपत्तेः । प्रमाणं तिर्हे कल्पनया वाध्येत अननुप्रविष्टन्यये जात्यन्तरे स्वविपयस्य त्या प्रहणादिति चेन् ; नः अनुप्रवेशवदननुप्रवेशेऽपि "तस्या अत्रसिन्यान् । अतो न कल्पनया प्रमाणस्य नापि तेन तस्या वाधनमिति यथास्वं वस्तुसन्ता-वेव तद्विपयो । अतो यक्तम्—अंक्षेनैवोत्पाद्व्ययो स्थितिश्चेति । ततो यदुक्तं मण्डनेन—

''उत्पादस्थितिभङ्गानामेकत्र समवायतः । प्रीतिमध्यस्थताशोकाः स्युर्न स्युरिति दुर्घटम् ॥

यस्य खलु द्रव्यात्पर्याया भिद्यन्ते तस्य द्रव्यमात्रार्थिनो द्रव्यस्थितेर्विनाशाभावात् अपूर्वस्य चानुत्पादात् मध्यस्थता, रुचकार्थिनस्तस्यापूर्वस्योत्पन्तेः प्रीतिः,
र्वर्द्वमानकार्थिनस्तस्य विनाशाच्छोक इति व्यवस्था प्रकल्प्यते । यस्य तु न 'पर्य२० येभ्योऽन्यद्द्रव्यं न द्रव्यादन्ये पर्ययास्तस्योत्पत्तिस्थितिभङ्गानामकत्र समवाये द्रव्यार्थिनो
मध्यस्थता भवेन्न भवेच प्रीतिशोक स्याताम् , न हि तद्द्रव्यमवतिष्ठत एव विनश्यति
अपूर्वश्चोत्पद्यते तत्र विनाशादपूर्वीत्पन्तेश्च प्रीतिशोकौ स्यातां न मध्यस्थता, मध्यस्थता
च स्थितेः स्यादिति दुघटमापद्यते । तथा वर्द्वमानकार्थिनस्तन्नाशाच्छोक इति स्यात् न
च स्यात् स्थितेः । प्रीतिश्च तस्यापूर्वस्योदयात् स्यात् । तथा रुचकार्थिनस्तस्यापूर्वस्यो२५ दयात् प्रीतिः स्यात् , न च भवेत् पूर्वस्येव स्थितेः, विनाशाच शोकः स्यात् ।''
[ब्रह्मसि २।२४] इति ।

तिददं प्रमाणाभिप्रायेण, नयाभिप्रायेण वा दूषणम् ? आद्ये विकल्पे युक्तम् उत्पत्ति-स्थितिभङ्गानामेकत्र समवाय इति, परस्पराविष्वग्भूतानामुत्पादादीनां प्रमाणतः प्रतिपत्तेः । न

३ -मवलम्ब-आ०, ब०, प०। २ तत्रावलम्ब-आ०, ब०, प०। ३ 'चेन्न' इतिपदद्वयमत्र सम्पाता-दायातिमिति भाति । ४ तिद्विपये समा-आ०, ब०, प०। कल्पनाविषय । ५ जान्यन्तरत्वेन । ६ कल्पनया । ७ कल्पनायाः । ८ "शरावो वर्धमानकः इत्यमरः"-ता० दि०। अत्र सुवर्णशरावो प्राचः । ९ प्रकल्पते ता०। १० पर्याये-आ०, ब०, प०।

२०

पुनद्र व्यार्थिन इति वर्धमानकाद्यर्थिन इति चपर्यायान द्रव्यस्य ततोऽपि पर्ययस्यापोद्धारेण ततोऽ-प्रतिपत्तेः । न च तथा तदप्रतिपत्तो तद्र्थिनाम्, अनपोद्धारेण तु प्रतिपत्तौ जात्यन्तरमेव प्रती-यत इति कथं द्रव्याद्यर्थित्वं जात्यन्तरार्थित्वस्यैव सम्भवान् । तद्र्थिनश्च मध्यस्थतैव सर्वदा तद्रपाप्रच्युतेः न तद्भावः । नापि प्रीतिशोकौ तिम्नमित्ताभावान् । तन्नेदं प्रमाणीभिप्रायेण ।

नयाभित्रायेणैवेति चेत्; तत्रापि युक्तं द्रव्यार्थिनो मध्यम्थता,भवेदिति न तु न भवे से ति ५ सेंत्यभिसिन्धतो द्रव्ये मध्यस्थताया एवोपपत्तेन तदभावस्य यतो दुर्घटत्वम्। प्रीतिशोको स्याता-भित्यप्यपेशलम्; द्रव्ये तिन्निमित्तयोकत्पादिवनाशयोरभावात् "न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयात्" [आप्तमी० १८०० ५७] इति वचनात्। ततः परमतानिभिद्यानादेवोक्तम् न हि तदित्यादि आपद्यत इति पर्यन्तम्। तथा वर्द्धमानकार्थिनस्तन्नाशान्छोक एव न तदभावः, तिन्निमित्तस्य स्थितेसत्त्राऽभावात्। उद्यव्ययाधिष्टानत्वमेव हि पर्यायाणां न स्थितिमत्त्वम् १ भित्रतेयुदेति विशेषात्त्रः" [आप्तमी० १८००] इति वचनात्। नापि प्रीतिः ; तस्यैव पुनकद्याभावात्। एवं रुचकार्थिनस्तद्रत्पादात् प्रीतिरेव न तदभावः, तस्यैव पूर्वमभावात्। नापि शोकः; उत्पद्यमानस्यैव नाशाभावात्। ततो वर्द्धमानकार्थिन इत्यादि शोकः स्यादिति पर्यन्तमिष परस्तापरिज्ञानमेव परस्यावेद्यति। यद्प्यपरं तस्यैव—

''नैकान्तः सर्वभावानां यदि सर्वविधागतः । अप्रष्टुत्तिनिवृत्तीदं प्राप्तं सर्वेत्र ही जगत् ॥ इति ।

यदा हि सर्वप्रकारष्वनैकान्तिकत्वं भावानां तथा सित नायं लौकिकः किच-दिभिमतसाधनप्रकारमवधार्य प्रवर्त्तेत यतो नासौ तथैव, नापि निवर्त्तेत यतो नासाव-तथैव, तथा दुःखहेतोने निवर्त्तेत यतो नासौ तथैव नापि न निवर्त्तेत यतो नासावतथै-वेति कष्टां वत दशामापद्येत ।" [ब्रह्मसिठ २/२५] इति ;

तत्रापि न परिहरतः किमपि कष्टं नयाभिष्रायेण सर्वत्रैकान्तस्यैवोपपादनात् "तदे-कान्तोऽपितान्नयात्" [बृहत्स्व • दलो ॰ १०३] इति वचनात् । तथा च यत्सुखसाधनं तत्त्यैव नाऽतथापि यतो न प्रवर्तेत । दुःखहेतुरपि तथैव नाऽतथापि यतो न निवर्त्तेत । प्रमाणापेणेन तथाऽतथात्वयोभीवात् भवत्येवायं प्रसङ्ग इति चेत् ; नः प्रमाणतस्त पप्रतिपत्तावय्यभिसन्धिः विषय एव व्यवहारोपपत्तेः, अभिसन्धेश्चेकभावात् , प्रत्युत ऐकान्तिकत्व एव सुखसाधनत्वादेर-प्रवृत्तिनिवृत्तिकत्वं जगतः । तथा हि स्वक्चन्दनादिकमहिविषादिकं च सन्निहितस्येवान्यस्यापि तत्कालस्येवान्यकालस्यापि यदि सुखसाधनमेव दुःखसाधनमेव वा कि प्रवृत्त्या निवृ या वा ? ततो नैकान्त इत्यादि नकारवर्जं परपक्षेऽपि वक्तव्यम् ।

अथानेकान्तवदेकान्तोऽपि कचिन्नेष्यते ब्रह्मविदा,भेदस्याविद्याविलसितस्येदन्तया निर्वक्तः

१ भेदरूपेण । २ अभेदेन । ३ -णाभिदूषणम् नया-आ०, ब०, प० । ४ विद्यमानाभित्रायतया । ५ शोकाभावनिर्मित्तस्य । ६ ''ही शब्दः कष्टार्थः''-ब्रह्मसि०ब्या० । ७ -मेव वाऽमुखसाध न-आ०, ष० ।

२०

मशक्यत्वादिति चेत्; मा नाम भूत् भेदे तदिष्टिः परमात्मिन तु भवेत्, ततो हि लोकानां सृष्टिः 
''स इमांल्लोकानसृजत'' [ ऐत० १।२ ] इत्यादि श्रवणात् । तस्य चैकान्ततस्तत्सृष्टिहेतुत्वे 
कार्यं किञ्चिद्विविश्वतदेशादितयेव निःशेपापरदेशादितयाप्युपजायेत इति तत्साङ्कर्यं तदसाङ्कर्यंप्रतिपत्तिविरुद्धमापशेत अप्रवृत्तिनिवृत्तिकं च जगद्भवेत् । अथ न तथा तस्य तद्धेतुत्वं कथं कार्यं
प जगत् ? कथित्वत्तदभावादिति चेत्; कथं तिर्हि 'जगदुत्पत्तो स न प्रवर्तेत यतो न हेतुरेव, नापि न 
प्रवर्त्तेत यतो नाहेतुरेव' इति कष्टदशापित्तर्भवतोऽपि न भवेत् ? न भवत्येव विषयभेदात्, न हि

यस्य तद्देशादित्वे स हेतुरहेतुरिष तत्रैव, अपि त्वन्यदेशादित्वे, तंत्र चाप्रवृत्तिः , इतरत्र वृत्तावय्युपपद्यत एवेति कथं कष्टता ? तदापत्तेरनुपपत्तोरेव कष्टार्थत्वादिति चेत्; तिर्हि चन्दनादिरिष

येनात्मना हेतुः सुखस्य न तेनैवाहेतुः अपि त्वन्येनैव, तेन च तत्राप्रवृत्तिः, इतरेण प्रवर्त्तमान
स्यापि नानुपपत्त्या पीड्यत इति कथं परोऽपि कष्टां दशामापद्येत ? ।

जगद्धेतुत्वमि परमात्मनो नेष्यते जगत एव विचारपरिशोधितस्यान्यवस्थितेरिति चेत् ; कुत इदानीं <sup>६</sup>तत्प्रतिपत्तिः ? न स्वतः ; असम्प्रत्ययात् संविद्द्वैतवत् ।

स्वतद्देत्परमात्मायं प्रतिपन्नः समिष्यते ।
संविदद्वयमप्येवं स्वतः सिद्धं सिम्ध्यताम् ॥१०६१॥
आत्मसंविद्द्वयस्येवं तत्त्वतः सम्भवे ; कथम् ।
वस्तुभेदप्रतिश्लेपः ? ''नेह नानास्ति किञ्चँन"॥१०६२॥
श्रुतिभ्यस्तत्प्रतीतिद्दचेत् ; जगतोऽसम्भवे कथम् ।
श्रुतयोऽप्युपपद्यन्तां जगदन्तर्गता हि ताः ॥१०६३॥
अवाध्यमेव हेतुत्वं ताभ्यस्तस्य गताविष ।
श्रावयन्ति यतस्तास्तं कारणात्मतयोदितम् ॥१०६४॥

"यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" [तैत्तिः ३।१] इत्यादिका हि श्रुतयो जगछेतुत्वप्रतिपादनमुखेनैव परमात्मभावं श्रावयन्ति तत्कथं तस्य न हेतुत्वं किल्पतं वा श्रुतिप्रसिद्धस्य किल्पतत्वानुपपत्तेः ? परमात्मन्यि "तदुपनिपातात् । ततः कारणमेव जगतः परमात्माऽनेकान्तश्चेति कथन्न तत्रापि" प्रवृत्तिनिवृत्तिवैकल्यम् ? विपयभेदात्तु "तद्भावे चन्दनकण्टकादावि न भवेदित्ययुक्तम्—'अप्रवृत्तिनिवृत्तीदम्' इति पर्याप्तं प्रसङ्गेन ।

तत उत्पादादीनां नयविषयाधिष्ठानतया साङ्कर्याभावात्तन्निवन्धनाः प्रीत्यादयो भवन्त्येव न न भवन्ति इत्युपपन्नमुक्तं स्वामिसमन्तभद्रौः तन्मतोपजीविना भट्टेनापि-

१ नि शेपदेशादितया । २ अन्यदेशादौ । ३ -ित्तरत्र वृत्ता-प० । ४ कष्टदशापत्तेरनुपप-आ०, ब०,प० । ५ जैनोऽपि । ६ ब्रह्माद्वैतप्रतिपत्तिः । ७ कठोप० ४।११ । बृहदा० ४।४।१९ । ८ ब्रह्मणः । ९ प्रतिपत्ताविषे । १० कल्पितत्वोपनिपातात् । ११ परमात्मन्यपि । १२ प्रवृत्तिनिवृत्तिवैकल्याभावे ।

''घटमौलिसुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम् । शोकप्रमोदमाध्यस्थ्यं जनो याति सहेतुकम् ॥'' [आप्तर्व्माश्वलो ५९]इति। ''वधमानकभङ्गेन रुचकः क्रियते यदा । तदा पूर्वार्थिनः शोकः प्रीतिश्वाप्युत्तरार्थिनः ॥ हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्यं तस्माद्वस्तु त्रयात्मकम्।''[मी०इलो०प्ट० ६१३] इति। ५

ततो घटादेरभेदज्ञानेन भ्रोव्योपपत्तेर्न साध्यवैकल्यम् । नापि साधनवैकल्यम् ; उत्पादादेरपि तत्र तज्ज्ञानादेव प्रतिपत्ते: ।

'उत्पादो नाम 'अभूत्वा भवनम् , अभूतस्य च न भवनम् , व्योमकुसुमादिवत् , अतः कथमुत्पाद इति चेत् ? न ; चक्रचीवरादिव्यापारवैफल्यापत्तेः । अभिव्यक्तिकरणात्त्सा-फल्यमिति चेत् ; न ; अभिव्यक्तेरप्यभूतायाः करणायोगात् । अभिव्यक्त्यभिव्यक्तिकरणा- १० दिति चेत् ; न ; अनवस्थापत्तेः । अभिव्यक्तेरभूतायाः अपि करणं न घटादेरिति किक्वतो विभागः ? कुतो वा प्रागपि भवतोऽनुपल्लिधः ? तिरोभावादिति चेत् ; अस्यदि तस्मादन्यः कथन्न घटादिकस्येव तैतः सर्वस्यानुपल्लिधः ? तत्रैचे तस्य भावादिति चेत् ; नः 'सर्वं सर्वत्र विद्यते' इति दर्शनात् । तद्भिव्यक्तेस्तत्रैव भावादित्यपि न यक्तम् । अत्र एव तद्भिव्यक्त्यभिव्यक्तेस्त-न्नेव भावादित्यपि ; अनवस्थापत्तेश्च । तन्न तस्मादन्यस्तिरोभावः । अनन्य एवेति चेत् ; कथं १५ पश्चादुपल्लिधः ? कुतश्चित्तिरोभावापगमादिति चेत् ; सिद्धमुत्पत्तिमत्त्ववत् व्ययवत्त्वमपीति न साधनवैकत्यं निदर्शनस्य । नाष्यपश्चभित्वं हेतोः ; शब्दविद्युद्याद्वप्युद्पाद्व्ययवत्त्वस्याऽवि-प्रितितः । अतो भवत्येव शब्दविद्युद्विद्यदस्थानवत्त्वप्रितिन्यथानुपपितिनियमनिश्चयात् ।

"यत्पुनरेतत्—यद् यद्भावं प्रत्यनपेक्षं तत्तद्भावनियतं यथा अन्त्या कारणसामग्री कार्योत्पादं प्रत्यनपेक्षा तद्भावनियता, विनाशं प्रत्यनपेक्षश्च भावः, तस्मान्नइयत्येव न तिष्ठतीति ; तत्र २० कदाऽसौ नाशः ? भावस्योत्पत्तिसमय एवति चेत् ; न; हेतोर्धर्मिविपर्ययसाधनेन "विरुद्धत्वो-पपत्तेः । उत्पत्तिसमयभावी हि भावो धर्मी, तस्य च तदेव नाशे कथं न विपर्ययो यतस्तं साधयन् हेतुर्विरुद्धो न भवेत् ? उत्पत्ते रूर्ध्वमिति चेत् ; सोऽपि यदि भावाद्भिन्नः ; कथं भावस्तद्भपतया व्यपदिश्येत भावो नश्यतीति ? न ह्यन्यः अन्यरूपतया व्यपदिश्येत भावो नश्यतीति ? न ह्यन्यः अन्यरूपतया व्यपदेशमर्हत्यिति" -

१ सांख्य आशक्कते। २ "कार्थत्वमभूताभावित्वम्"-िकरणा० प्र०२९। ३ तिरोभावः। ४ तिरोभावः। भावतः। ५ घटादावेव। ६ "सर्व सर्वत्र विद्यत इति दर्शनाक्षीकारात् तिरोभावोऽपि सर्वत्र विद्यते ततः सर्वस्यानुपलिध्धभवित्वत्यर्थः।"-ता० टि०। ७ सर्व सर्वत्र विद्यते इति दर्शनादेव। ८ 'न युक्तम्' इति सम्बन्धः। ९ घटादेः। १० -वोपगमादिति आ०, ब०, प०। १९ बौद्धस्य मतम्। "तद्यं भावोऽनपेक्षस्तद्भावं प्रति तद्भावनियतः तद्यथा सकलकारणसामग्रीकार्योत्पादनेऽन्यभ्भवत्यत्वन्धा।"-प्र० वा० स्व० वृ० ३।१९७। "ये यद्भावं प्रत्यनपेक्षास्ते तद्भावनियताः यथासमनन्तरफला सामग्री स्वकार्योत्पादने नियता। विनाशं प्रत्यनपेक्षाश्च सर्वे जिन्मनः कृतका भावा इति स्वभावहेतुः।"-तस्वसं० प० इलो० ३५३। १२ विरुद्धोप-आ०, व०, प०। १३ "सर्वस्य सर्वरूपत्या व्यपदेशप्रसन्नात्"-ता० टि०।

प्रसङ्गात् । नायं दोपः ; भावस्यैव 'तछेतुतया तद्भपत्वेन व्यपदेशोपपत्ते न सर्वस्य सर्वरूपतया विपर्ययादिति चेत् ; न ; अनश्वरस्यैव भावस्य तछेतुत्वापत्तेः, नाशात् पूर्वं नश्वरत्वानुपपत्तेः। ततो नश्वरत्वेनार्थिकियाकारित्वस्य व्याप्तिव्यवस्थापनं परस्यापरिज्ञानिवजृम्भितमेव । अन्यतो नाशान्नश्वरस्यैव तस्य तछेतुत्विभिति चेत् ; न; तन्नाशस्यापि पश्चाद्भावित्वे तत्रापि 'सोऽपि यदि भावाद्भिन्नः' इत्यादेरनुबन्धात् । तन्नाशेऽपि नाशान्तरान्नश्वरस्यैव भावस्य हेतुत्वपरिकल्पनाया-मपरिनिष्ठापत्तेः । 'तन्नायं भिन्न एव भावात् । अभिन्न एवास्त्विति चेत् ; न ; 'तस्यापि तद्भद्भावरूपत्वप्रसङ्गात । कथित्रद्भद्भद्भयपि भावान्न तद्भपत्वापितिति चेत् ; कथमेवमवस्थितस्य कथित्वदन्यथा भाव एव नाशो न भवेत्तत्रैव लोकस्यापि नाशव्यवहारप्रतिपत्तेः । तत्र च विरुद्धो हेतुः निरन्वयविनाशसाधनाय प्रयुक्तेन तद्धिरुद्धस्य सान्वयस्यैव विनाशस्य तेन साधनात् । १० ततः सर्वे सदुत्पादादित्रयात्मकमेव नोत्पादाद्यन्यतमैकान्तात्मकं तदप्रतिपत्तेः । एतदेवाह—

# सदोत्पादव्ययधौद्ययुक्तं सदसतोऽगतेः। इति

'सत्' इति धर्मिणो निर्देशः प्रसिद्धत्वात, उत्पाद्वययधीवययुक्तम् इति साध्य-स्य अप्रसिद्धत्वान् ''अप्रसिद्धं त्राध्यम्'' [न्यायवि० इटो० १७२] इट्यभिधानात् । हेतुत्वमत्र सत एव द्रष्टव्यम् । धर्मित्वं प्रत पक्षीणस्य कथं तस्य हेतुत्विमिति चेत्; नः, सीध्यं १५ प्रद्यधिकरणभावेन तस्य तत्प्रत्युपक्षयेऽपि अन्यथानुपपन्नत्वेनानुपक्षयात्, तस्य धर्मिभावं प्रद्यनुपयोगात् ।

प्रतिज्ञार्थें करेशत्वेनासिद्धस्य कथमन्यथानुपपन्नत्वमि साध्यवदिति चेत् १ न साध्य-स्यापि तँरेकरेशत्वेनासिद्धत्वम्, अपि तु स्वरूपेणाप्रतिपत्ते: । न चैवं सतोऽप्रतिपत्ति: धर्मित्व-स्याप्यभावप्रसङ्गात् । तद्यमत्र प्रयोग: –यत्किञ्चित् सत् तत्सर्वमुत्पाद्व्ययध्रोव्ययुक्तम् २० अन्यथा सत्त्वानुपपत्तेः ।

असिद्धिरन्यथानुपपत्तेः साध्यस्यासम्भवात् । न हि असम्भवत्साध्यापेश्रं क्विचिद्ग्यथानुपपत्रत्वमुपपत्तिमत्तामुद्धह्ति । तस्यासम्भवश्च विचारसृक्ष्मसूचीमुखनिर्भेदभीरुत्वान् । तथा हि यदि भावस्य स्वतो न सत्त्वम् ; उत्पादादियोगेऽपि न स्यात् व्योमकुसुमवन् ।
उत्पादादिना चासता न योगः, योगेऽपि न सत्त्वम् ; कूर्भरोमयोगेणापि तत्त्रसङ्गात् । सन्नेवोत्पादाः
स्प दिरिति चेन् ; यदि स्वतः भावोऽपि तथैव सन्निति किं तद्योगेन ? अपरोत्पादादियोगादिति
चेन् ; न ; तदुत्पादादेरप्यपरोत्पादादियोगेन सत्त्वपरिकल्पनायाम् अपरिनिष्ठापत्तेः । तन्न
तद्योगो नाम साध्यं सम्भवति तत्कथं तद्पेश्चमन्यथानुपपन्नत्वं सत्त्वस्येति चेन् ; न ; उत्पादादेस्तद्वतो
भेदैकान्त एवैत्रं दोपोपनिपातान् , नाभेदभावे ; वत्रोत्पादाद्यात्मकस्यैव भित्रस्वरूपतया निर्णयान् ।

१ नाशहेतुतया । २ नाशः । ३ नाशस्यापि । ४ द्रष्टव्यम्-अक० टि० प्र०१४२ पं०२१ । ५ द्रष्टव्यम्-अक० टि० प्र०१६२ प० ३२ । ६ साध्यत्वं प्रत्य-आ०, ब०, प० । ७ अन्यथानुपपन्नत्वस्य । ८ प्रतिज्ञार्थेक-देशत्वेन । ९ यदि स्वभाव-आ०, ब०, प० । १० तत्रोत्पादात्मक-ता० । ११ सस्बरूप-आ०, ब०, प० ।

24

सतः किमिदं सत्त्वम् ? उत्पादाद्यात्मकत्वमेव नापरम् , इति । "उत्पादव्ययभ्रौव्ययुक्तः सत्" [त० सू० ५।३०] इति युक्तशब्दस्य चाभेदवाचिन एवोपादानात् ।

अपि च, कथमिदानीमर्थिकियासामर्थ्यस्यापि सङ्क्षणत्वं यत इद्दं सूक्तं स्यात्-

"'अर्थक्रियासमर्थं यत्तदत्र परमार्थसत्।" [प्र<sup>०</sup> वा० २।३] इति ।

स्वयमसतस्तत्सामध्येंन सम्बन्धेऽपि व्योमकुसुमवत्सन्त्वानुपपत्तेः। असता च तेनै तद्वदेव सम्बन्धा- ५ सम्भवात् । स्वतस्तस्य सत्त्वे भावस्यापि तेत एव तदुपपत्तेः तत्सम्बन्धवैफल्यात् । अपरतत्सा- मध्येसम्बन्धात्सत्त्वे चानवस्थादोपस्याविशेषात् । एवम् "उपलम्भः सत्ता" [प्र०वार्तिकाल० २।५४] इत्यादाविष वक्तव्यम्। भावादिभिन्नमेव तत्सामध्योदिकं तदेव च भावस्य सत्त्वं नापरम्। न च तस्यापरं तत्सामध्योदिरूपं सत्त्वमपेक्षणीयं स्वत एव तद्र्पत्वात्" इति समाधानं तु उत्पादा- चात्मन्यि सत्त्वे न वैमुख्यमुद्वहति ।

ननु उत्पादादेरिप उत्पादादिस्वभावत्वात् अस्तु उत्पादस्योत्पादात्मकत्वं स्वतो व्ययध्रौव्यात्मकत्वं तु कथमिति चेत् ? न ; व्ययध्रौव्याभ्यामि तस्य कथि द्विद्यसेदात् स्वत एव
तदात्मकत्वस्याप्युपपत्तेः । भावादेव उत्पादादेरभेदो न परस्परत इति चेत्; न; भावाभेदस्यैव
परस्परतोऽप्यभेदत्वात् । "व्यावृत्ताश्च परस्परम्" [सिद्धिविव् परिव् ३] इत्यप्यैकान्तिकव्यावृत्तेरनभिधानात् । एवं व्ययस्योत्पादधोव्यात्मकत्वं ध्रोव्यस्य च उत्पादव्ययात्मकत्वं स्वतः प्रतिपत्तव्यम् । तत्र तस्यासम्भवः साध्यस्य विचारवेमुख्याभावादित्युपपन्नमेव
तद्पेक्षमन्यथानुपपन्नत्वं साधनस्य ।

व्यभिचाराद्तुपपन्नमेव तस्यान्यथातुपपन्नत्वम्, व्यभिचारश्चोत्पादादीनामन्यतमेका-त्मिन अन्यतमद्वयात्मिन वा भावेऽपि भावादिति चेत् ; नः असतोऽगतेः । सदुत्पादादित्रयं व्याप्यपदेन व्यापकस्याभिधानात् । न विद्यते सद्यस्मिस्तद् असत् , तद्न्यतमैकात्मकम्, २० अन्यतमद्वयात्मकं वा तस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणेन अगतेः अप्रतिपत्तेः ।

विनेतराभ्यां नोत्पादो न व्ययो वीप्यवेदनात् ।
प्रमाणेन विरोधाच न चोत्पादव्ययो कवित् ॥१०६५॥
विरुद्धं हि निरंशार्थस्योत्पादविगमद्वयम् ।
तत्सांशत्वे समाधानं पुरस्तादिभधास्यते ॥१०६६॥
उत्पाद्धोव्यरूपश्च भावो हि व्ययवर्जितः ।
न प्रतीतिविद्ग्धर्छापरिष्वङ्गसुखावहः ॥१०६७॥
व्ययवानेव भिन्नेन व्ययेन स मतो यदि ।
तदा तेनैव सर्वोऽपि भावो व्येतीह किन्न वः ? ॥१०६८॥

९ अर्थाकयासामध्येंन । २ स्वत एव । ३ -त्वं तस्य च आ०, व०, प०। ४ पदार्थेऽपि । ५ -कम् तद्न्य -आ०, व॰, प०। ६ नाप्यवे-आ०, व॰, प०।

80

तिहिशिष्टतयार्थस्य नियतस्यैव वेदनात् ।
इति चेद्ययकालेऽपि भावस्य स्यादवस्थितिः ॥१०६९॥
अनवस्थायिनो यस्मान्न वैशिष्ट्येन वेदनम् ।
तथा च न विपादः स्यादिष्टनाशोऽपि देहिनाम् ॥१०००॥
अंस्थितस्यापि वैशिष्ट्यं बुद्ध्युपस्थापितस्य चेत् ।
बुद्ध्युपस्थापनं तस्य सत्रश्चेत्कथमस्थितिः १ ॥१००१॥
असत्रचेत्कथं तस्य व्ययवैशिष्ट्यवेदनम् १ ।
इष्टं हि नीलवैशिष्ट्यं सत् एवोत्पलात्मनः ॥१००२॥
आरोपितेन रूपेण वैशिष्ट्यं तस्य चेत्सतः ।
व्ययस्तस्यापि रूपस्य भावस्यैव भवेत्तदा ॥१००३॥
ततस्तस्यापि वैशिष्ट्यमसतः कथमुच्यताम् १ ।
आरोपितेन रूपेण तस्याप्यस्तित्वकल्पने ॥१०७४॥
पूर्वदोपानिवृत्तिः स्यादनवस्थानवाहिनी ।
विशेपणत्वमप्यस्य नौशक्तस्योपपद्यते ॥१०७५॥

१५ विशिष्टप्रत्ययहेतोरेव हि नीलादेविशेषणत्वं दृष्टम्। न च व्ययस्य तलेतुत्वं शक्तिवैकल्यात्, शक्तिमन्त्वे तु भाव एव स्यात् तस्य तल्लक्षणत्वात् द्रव्यादिवत् । द्रव्यादेरिप न शक्तिमन्त्वात् भावत्वम् अपि तु भावंन सत्तापरव्यपदेशेन सम्बन्धात् । न च व्ययस्य तत्सम्बन्धो यतो भावत्वमिति चेत् ; कथं ति भावस्य भावत्वम् ? तत्सम्बन्धाभावादनवस्थापत्तेः । स्वत एव भावप्रत्ययँकरणादिति चेत् ; द्रव्यत्वादेस्ति कथम् ? न हि तंतस्तत्स्त्रत्यः; द्रव्यादिप्रत्ययस्यैव भावात्, इत्यभावत्वमेव तस्य स्यात् । त्र्वृंपि नास्ति; अभावप्रत्ययकरणाभावादिति चेत् ; तत्ति भावाभावस्वभावविनिर्मुक्तं तत्त्वान्तरं प्राप्तुयात् । तचानुपपन्नम् ; "सत्रश्च सद्भावोऽस्त्रश्चासद्भावस्त्रत्वम्" [न्यायभा० १।१।१] इति तत्त्वनियमप्रतिपादनभाष्यव्याघातापत्तेः । नायं प्रसङ्गः स्वप्रत्ययोपजननसमर्थतया द्रव्यत्वादावि भावत्वस्यैवोपपत्तेरिति चेत् ; अनुक्रूल्यमाचरिस, शक्तिमन्त्वस्यैव भावल्रक्षणत्वेनैवं प्रतिष्ठानात् । तथा च व्ययोऽपि कथन्न भावः स्वप्रत्ययशक्तेरिवशेषात् ? इत्यशक्त एवासौ सर्वथा विक्तव्य इति नासौ कस्यचिद्विशेषणम्, स्वानुरक्तप्रत्ययमकुर्वतस्तंत्त्वानुपपत्तेः । ततो न विशिष्टप्रत्ययनियमात्तित्रयमः । तत्कार्यव्ययनियमात्तित्र चेत् ; कं पुनव्ययादिष व्ययः ? तथा चेत् ; नः तस्यापि

९ आपि तस्यापि आ०,ब०,प०। २ भावस्येव आ०,ब०। भावस्येह प०। ३ नाशस्तस्यो-आ०,ब०,प०। ४ -यकार-आ०, य०, प०। ५ द्रव्यत्वादेः भावप्रत्ययः। ६ अभावत्वमपि। ७ चेत्तर्हि -आ०, ४०, प०। ८ वक्तव्यमिति आ०, ४०, प०। ९ विशेषणत्वानुपपत्तेः।

भावादर्थान्तरत्वे प्राच्यप्रसङ्गस्यानिवृत्ते:, अनवस्थापत्तेश्च । अनर्थान्तरत्वे तु तद्वस्प्रथमस्यापि

तत्त्वोपपत्तेः सिद्धमुत्पादध्रौठ्यात्मनो भावस्य व्ययात्मकत्वमपि, अन्यथा तद्प्रतीतेः । एवम् उत्पादवानेव ध्रौठ्यव्ययात्मा भावो नान्यथा प्रतीत्यभावात् ।

भवतु व्यतिरिक्तेनोत्पादेन तैद्वत्त्वं नात्मभूतेनेति चेतः; कैः पुनुस्तादृश उत्पादः ? प्रागसतः सत्तासम्बन्धः, कारणसम्बन्धो वेति चेतः; नः, तत्र कारणवैपास्यापत्तेः, तत्सम्बन्धस्य नित्यत्वेन कारणनिरपेश्चत्वात् । तदुक्तम्—

"सत्ता स्वकारणाश्चेषकारणात्कारणं किल । सा सत्ता स च सम्बन्धो नित्ये कार्यमथेह किम् ? ॥" [ ] इति

तन्न तत्सम्बन्धः उत्पादः ।

प्रागसत आत्मलामें इति चेत् ; न ति तस्य व्यतिरेक इति आत्ममूतेनैवोत्पादेनोत्पादवान् प्रौव्यव्ययातमा भावः, अन्यथा तदवगमाभावात् । उत्पादव्ययस्वभावमेव च १०
प्रोव्यम्, अन्यथा कस्याप्यपरिज्ञानात् । प्रुवमेवात्मादि परिज्ञायत इति चेत् ; कुतस्तत्परिज्ञानम् ?
स्वशक्तित इति चेत् ; न; सर्वदा सर्वेणापि तत्प्रसङ्गाद्विवादापत्तेः । सामग्रीतस्तरपरिज्ञानम् ,
न च सा सर्वदा सर्वस्यापीति चेत् ; तद्दशायां यदि तस्य प्राच्ये तद्विपयत्वं न परिश्लीयेत
कथं तद्विपयत्वं विरोधात् ? परिश्लीयते चेत् ; कथन्न व्ययः तस्य तस्मादर्थान्तरत्वात् , न
हि अर्थान्तरस्य परिश्लये तत्परिश्लयः, अतिप्रसङ्गात्। कथं तादृश्लेन तेने तद्विपय इति व्यप- १५
देशः अतिप्रसङ्गस्याविश्लेपात् ? सम्बन्धात्कुतश्चिदिति चेत् ; न; ततोऽप्यर्थान्तरत्त्वतुपपत्तेः ।
तत्राप्यपरसम्बन्धकल्पनायाम् अनवस्थापत्तेः । तस्य तस्माद्नर्थान्तरत्वे तु सिद्धं तद्परिश्लये ।
तत्राप्यपरसम्बन्धकल्पनायाम् अनवस्थापत्तेः । तस्य तस्माद्नर्थान्तरत्वे तु सिद्धं तद्परिश्लये ।
भवद्वा परिद्यक्ततस्वभावमेवेति कथन्न व्ययः ?

कथं वा नोत्पादः ? पूर्वस्वभावपरित्यागस्योत्तरस्वभावोपादानात्मन एवोपपत्तेः । २० अनुत्तरोपादानस्य चावस्थानायोगेन निःशेषपरिश्चये तत्परिज्ञानस्योत्पत्रस्यापि निर्विपयत्वापत्तेः । सन्नैकशो द्विशो वा सम्भवन्त्युत्पादादयः, यतस्तत्रापि भावाद्व्यभिचारी हेतुर्भवेत् वे

नतु ध्रौटयं नाम पूर्वस्य दिधपर्यायस्योत्तरतत्पर्यायेणैकत्वम्, तच तेनैव कुतो न करभ-पर्यायेणापि देशादिभेदस्य प्रकृतेऽप्यविशेषादिति चेत् ? अत्राह-

> तादातम्यनियमो हेतुफलसन्तानवद्भवेत् ॥११९॥ इति । तादातम्यम् एकत्वं तस्य नियमो दिधपर्यायस्य तत्पर्यायेणैव न करभपर्यायेणेत्यव-

१ तद्वनात्म -आ०, ब०, प०। २ कथं पुन-आ०, ब०, प०। ३ "अथ किमिदं कार्यत्वं नामेति-स्वकारणसत्तासम्बन्धः"-प्रश्न० व्यो० पृ० १२९। ४ -लाभस्तर्हि इति आ०, ब०, प०। ५ -त्पादनात् ध्रौ -आ०, ब०, प०। ६ प्राच्यं यस्तद्वि -आ०, ब०, प०। ७ परिज्ञानविषयत्वम् । ८ तद्विपयत्वस्य आत्मादेः । अत्र 'न व्ययः' इत्यनुवर्त्तनीयम् । ९ अर्थान्तरभूतेन । १० तद्विषयत्वपरिक्षयेण । ११ -पत्तेश्च तस्य -आ०, ब०, प०। १२ तदैविषयत्वस्य । १३ तद्विषयत्वापरिक्षये । १४ -वत्वं तद्वि-आ०, ब०, प०। १५ सस्त्वादिति ।

धारणं भवेदिति तद्भावं विद्धानस्तद्भावं व्यवच्छिनत्ति, तद्व्यवच्छेदे सिद्धधानानुषपत्तेः । अत्र हेतुः 'असतो गतः' इति असतः करभपर्यायेष्वविद्यमानस्य तादात्म्यस्य द्रश्नो द्धि-पर्यायेष्वेववै गतः प्रतिपत्तेः । तत्र दृष्टान्तः हेतुफलसन्तानवत् । हेतवश्च 'फलानि च पूर्वापरद्धिक्षणरूपाणि, तेषां सन्तानः, तद्वत् । यथा तेषां भेदेऽपि परस्परमेवैकः सन्तानो प न करभक्षणैः तद्यावृत्तस्य तस्य तत्रैव गतेः, अन्यथा ''चोदितो द्धि खाद'' [प्र० वा० ३।१८२] इत्यादेस्तत्रापि प्रसङ्गात् । तथा तत एव तेषां प्रस्परमेव तादात्म्यं न तत्क्षणैः ।

अथवा हेतुफले हेतुत्वफलत्वे भावप्रधानत्वात् निर्देशस्य । यदि वा, न विद्यते हेतुर्यस्य सः अहेतुः प्रध्वंसः फलं विधिः अन्यस्य फल्टवानुपपत्तेः तयोः सन्तन्यते तादात्म्येन विस्तीर्यते इति हेतुफल्सन्तानो अहेतुफल्सन्तानो वा मध्यक्षणः तस्यैव । न हि तस्य हेतुत्वमेव, १० स्वयमफल्लस्य सामान्यादिवद्वस्तुत्वापत्तेः। पूर्वपूर्वापेक्षयाऽपि तस्य तत्त्वेन तत्तत्पूर्वकालभावित्वेन विरापक्रमदोषाच । नापि फल्टवमेव; स्वयमहेतोव्योमकुसुमसमत्वोपनिपातात् । उत्तरोत्तरापेक्षयापि तस्य तत्त्वेन तत्त्व्यक्षणः तस्य विधिरेव स्वभावः, तत्क्षणवत् क्षणान्तरेऽपि तत्स्वभावत्वेनाक्षिणकत्वप्रसङ्गाच । नापि नाश एव; क्षणान्तरवत् तत्क्षणेऽपि तदात्मत्वेन शून्यवादोपनिपातात् । ततः पूर्वं प्रति फल्टत्वमुत्तरं प्रति हेतुत्वं १५ तत्क्षणं प्रति विधित्वं क्षणान्तरं प्रति नाशत्वमिति परस्परं भिन्नावेव हेतुफलभावो विधिविनाशौ च । न च तौ च तौ च तादात्म्येन व्याप्नुवित तस्मन्नतिप्रसङ्गः; वस्तुसाङ्कर्यपत्तेः । ततो यथा नियतप्रतीतिसामध्यात् नियतमेव हेतुफलतादात्म्यं विधिविनाशतादात्त्म्यन्न तत्क्षणस्य तथा द्वयादेः पर्यायतादात्म्यमपीति न कश्चिदुपालम्भः ।

मा भूत्तत्क्षणस्यापि तत्तादात्म्यं हेतुफलभावस्य विधिविनाशभावस्य च क्वचिद्निष्टेः।

२० अद्वैतं हि तत्त्वं तस्य निरवद्यप्रमाणविषयत्वात् , न हेतुफलभावादि विषयेयात्। कल्पितस्य तु न दृष्टान्तत्वम् , साध्यस्यापि कल्पितस्यैव प्रसिद्धिप्रसङ्गादिति चेत् ; न ; अद्वैतस्यापि निर्भागपरमाणुरूपस्याप्रमाणत्वात् ! नानैकस्वभावत्वे तु नाद्वैतं तद्वद्र्थस्यापि तादृशस्याऽनिषे-धोपपाद्नात् ।

भवतु <sup>°</sup>तदुभयमपि क्षणिकमेवेति चेत् ; अत्राह-

भिन्नमन्तर्वहिः सर्वे युगपत्क्रमभावि नः। प्रत्यक्षं न तु साकारं क्रमयुक्तंमयुक्तिमत्॥१२०॥ इति।

सर्वं निरवशेषम् अन्तश्चेतनं भिन्नं बहिश्चाचेतनं भिन्नम् अनेकस्वभावं युगपत् अक्रमेण 'यत्' इति शेषः । तत्रोत्तरम्-क्रमभावि क्रमेण भवनशीलम् अन्तर्वहिः

१ -येध्विय आ०, ब०, प०। २ ''हेतुत्वेन''-ता० टि०। ३ चिरविनप्टदोषात्। ४ फलत्वेन। ५ तथात्म-आ०, ब०, प०। ६ व्याप्नोति त-आ०, ब०, प०। ७ ''संविद्र्थद्वयम्-ता० टि०। ८ -क्तमयुक्तवत् आ०, ब०, प०।

24

सर्वं भिन्नमिति सम्बन्धः । कुत एतत् ? प्रत्यक्षं प्रत्यक्षवेद्यं यत इति । निरूपितं चैतत् ।

ननु यदि प्रत्यक्षमक्रमं न तेनापरक्रमप्रतिपत्तिः । सक्रमं चेतः ; नः तत्क्रमेणाप्यपरिज्ञातेन तद्नुपपत्तेः, तत्परिज्ञानस्याप्यपरतत्क्रमेण परिकल्पनायामनवस्थापत्तेरिति चेत् ;
अत्रोत्तरम् 'न तु' इत्यादि । प्रत्यक्षमित्यत्रापि सम्बन्धनीयम् । प्रत्यक्षं प्रत्यक्षप्रमाणं
साकारं स्वपरनिर्णयात्मकं न तु नैव अयुक्तिमत् अपि तु युक्तिमदेव । कीदशं तत् ५
अयुक्तिमत्र भवति ? क्रमयुक्तं क्रमेण अपरापरशंकिपर्यायरूपेण युक्तमुपपत्रम् । प्रत्यक्ष्क्रमस्याः
परतत्क्रमेण परिज्ञानानभ्युपगमात् । न च तावता तस्यापरिज्ञानमेव प्रत्यक्ष्परिज्ञानस्यैव
तत्क्रमपरिज्ञानत्वात् , प्रत्यक्ष्तत्क्रमयोः कथित्रदेकत्वात् । अवदयं चैवमभ्युपगनतव्यम् ,
अन्यथा युगपद्भवितद्परापरस्वभावपरिज्ञानस्याप्येवमयुक्तिमत्त्वापत्तेः । ततो युक्तं युगपदिव
कमेणाप्यनेकस्वभावं सर्वम् , प्रत्यक्षतस्त्रथैव प्रतिपत्तेः ।

एतदेव लोकप्रसिद्धेनोदाहरणेन दर्शयन्नाह-

# प्रत्यक्षप्रतिसंवेदाः कुण्डलादिषु सर्पवत्। इति ।

प्रत्यक्षं विशदं व्यवसायात्मकं ज्ञानं तेन प्रतिपुरुपं सम्यग्बाधितत्वेन वेद्यो ज्ञातव्यो 'विद्योपः' इति वक्ष्यमाणमिहाकृष्य सम्बन्धनीयम् । विशेषश्च द्रव्यपर्यायात्मा भावः, तस्यैकान्तव्यतिभिन्नद्रव्यपर्यायाभ्यां भिद्यमानतया विशेषाभिधानोषपत्तेः । अत्रोदाहरणम् - १५ कुण्डलमादिर्येषां प्रसारणोत्फणविफणाद्यवस्थाभेदानां तेषु सर्प इव तद्वत् ।

सर्पस्तावदनुस्यूतः कुण्डलायमनादिषु ।
प्रत्यक्षेणैव संवेद्यो विवादस्तत्र ते कथम् १ ॥१०७६॥
प्रत्यक्षेऽिप विवादश्चेद्विवादः कव कल्प्यताम् १ ।
कल्पनैवान्वयज्ञानं प्रत्यक्षन्त्रेति चेन्मृपा ॥१०७७॥
अन्वयज्ञानतोऽन्यस्य प्रत्यक्षस्याप्रचेदनात् ।
अवेदनाभिमानस्ते निश्चयाभावतो यदि ॥१०७८॥
सनिश्चयं चेदध्यक्षं कथं नाम न निश्चयः ।
अनिश्चयं चेत्सर्वत्र सर्वं प्रत्यक्षमुच्यताम् ॥१०७९॥
ततोऽनुर्वृत्तसर्पादिज्ञानं प्रत्यक्षमुच्यताम् ॥१०७९॥
विश्वदत्वेन निर्भोसात् सुखनीलादिबोधवत् ॥१०८०॥
वैश्वदं च यथा तस्य मुख्यमेव न कल्पितम् ।
निक्षितं तथा पूर्विमिति नेह निक्ष्यते ॥१०८१॥

१ परपर्या-आ०, ब०, प० । २ तुलना-''तस्मादुभयहानेन व्यावृत्त्यनुगमात्मकः । पुरुषोऽभ्युपगन्तव्यः कुण्डलादिषु सर्पवत् ॥''-मी० श्को० पृ० ६९'ः । प्रमाणसं० ११२ । ३ -यं चिद -आ०, ब०, प० । ४ -:त स-आ०, ब०, प० ।

ξo

ततो द्रव्यादिरूपत्वं वस्तुनोऽध्यक्षतोऽधुना ।
पत्रयन्ननाद्यनन्तेऽपि काले तत्त्वं प्रपद्यते ॥१०८२॥
पत्रयतोऽपि तथा व्याप्तिं यदि नानुमितिस्तदा ।
क्षणभङ्गानुमानादेरपि देयो जलाञ्जलि: ॥१०७३॥
तस्मान्मध्यवदेवान्यकालेऽप्यर्थस्तदात्मकः ।
प्रपत्तव्योऽत एवोक्ता पूर्वद्रलोके भैसदाश्रुति: ॥१०८४॥

ततो द्रव्यपर्यायात्मैत्र भावः प्रत्यक्षेण तथा प्रतिपत्तेः । यत्पुनरत्रोक्तमर्चतेन-

"अविनाशोऽनुवृत्तिश्च व्यावृत्तिनीश उच्यते । द्रव्याविनाशे पर्याया नाशिनः किं तदात्मकाः ? ॥ नष्टाः पर्यायरूपेण नो चेद्द्रव्यस्वभावतः ।

किमन्यरूपता तेषां न चेन्नाशस्तथा कथम् ॥" [हेतु०टी० ए० १०५] इति ।

तद्युक्तम ; द्रव्याविनाशे पर्यायनाशस्यानम्युपगमात् , सर्पादेरेव नश्यतः पर्यायत्वात् अनश्यतश्च द्रव्यत्वात् । कथमेकस्यैव नाशश्च अनाशश्चेति चेत् ? प्रतीतिरेव प्रष्टव्या यैवमुप-दर्शयित न वयं तदुपाध्यायतया तदुपदर्शितमनुमन्यमानाः । प्रतीतिरेव प्रच्छवत इति चेत् ; १५ क्रुतो वस्तुव्यवस्था ?

प्रतीतिरेव वस्तृनां व्यवस्थाया निवन्धनम् । तत्र चेन्नास्ति विश्वासो विनष्टा तद्यवस्थितिः ॥१०८५॥ निर्विकल्पप्रतीतेस्तु तद्यवस्थोपकल्पनम् । कुर्वन्तः कामयन्तेऽमी बन्ध्ययाऽपि सुतोद्भवम् ॥१०८६॥

२० तत: प्रतीतिवलावस्थापितत्वादुपपन्नमेकस्यैव नाशश्चानाशश्चेति । तथा जातिइचा-जातिइचेति । तथा च-

> "एकं जातमजातं च नष्टानष्टं प्रसज्यते । द्रव्यपर्याययोरेकस्वभावोपगमे सति ॥"[हेतु० टी० ए० १०५]

इत्ययमनुपालम्भ एव, स्याद्वादिनामभिमतत्वात् । यद्येवं द्रव्यपर्याययोः कथं स्वालक्षण्यभेदो यतस्तन्नानात्वप्रकल्पनमिति चेत् ? विनाशाविनाशरूपतया भेदस्यापोद्धरणात् । तदपि कल्पनयैव नयनामधेयया न प्रत्यक्षादिप्रतीत्या, तत्र जात्यन्तरस्यैव भेदाभेदैकान्तविलक्ष्णस्य प्रति-भासनादिति निवेदितमसकृत् ।

ततो यदुक्तम्-"ततो लक्षणभेदेन तयोर्नैव विभिन्नता।" [हेतु०टी० ए० १०५] इति; तत्त्रथैव प्रत्यक्षादिप्रतीत्यपेक्षया । कल्पनापेक्षया तु न तथा, तत्र तहक्षणभेदस्य प्रतीतेः।

20

२५

कथं पुनर्द्रव्यपर्याययोः तदात्मकमेकं वस्तु द्वयस्योपपत्तेः, अभेदेऽप्यन्यतरस्यैव सम्भवात् । कथिद्वि-दभेदे तु ताभ्यामभेदरूपस्याभेदे तद्वद्भेद एव स्यात् । भेदे तु परस्परिविविक्ताः त्रयः स्वभावा नैकस्तदात्मार्थः, तेषामप्यभेदरूपस्यापरस्य कल्पनायामनन्तस्वभावत्वमेकस्यापतितः (तम्)परापरत-त्वभावपरिकल्पनस्यापरिनिष्ठानात् । न च तद्भयुपगमो वस्तुबल्पभाविद्याने तद्नवभासनादिति चेत् ; नः एकान्ततस्तद्भदेशभेदयोः प्रत्यक्षादावप्रतिभासनात् । न च कथिवदभेदेऽपि ताभ्यामन्य- ५ तदभेदेरूपम् , यद्यं प्रसङ्गः किन्तु स्वरूपमेव, द्रव्यस्य पर्यायेण पर्यायस्य द्रव्येणाभेदः, तथेव प्रत्यक्षादितः प्रतिपत्तेः । अवद्यं चैतदेवमभ्युपगन्तव्यम् , अन्यथा विकल्पस्यापि स्वैविष-यापेक्षया निर्विकल्पेतरात्मनो ज्ञानस्याभावप्रसङ्गात् । शक्यं हि तैत्रापि वक्तुम्-तदात्मनोभेदे ज्ञानद्वयम् , अभेदेऽन्यतरत्वम् , कथिव्चदभेदे प्राच्यप्रसङ्ग इति । ततस्तत्राप्ययमेव परिहारः, स्वरूपमेव तस्यं ताभ्यां तयोश्च तेनाभेदः तथेव निरवद्यस्ववेदनाध्यक्षतोऽधिगमादिति । ततः १० प्रमाणवृत्तमजानतैवेदमपि तेनाभिहितम्-

"एकान्तेन विभिन्ने च ते स्यातां वस्तुनी स र्च । तयोः केन विभिन्नाभ्यामिश्नस्य विभेदतः ॥ तेपामभेदसिद्ध्यर्थमिश्नो यदि कल्प्यते । अन्यस्वभावस्तस्यापि तदभेदप्रसिद्धये ॥ कल्पनीयः स्वभावोऽन्यः तथा स्यादनवस्थितिः । न चानन्तस्वभावत्वपर्थसामर्थ्यभाविनि ॥ "ज्ञानेऽवभासते तेन तथैवोपगमो भवेत् ।" [हेतु० टी० ए० १०५] इति । तथेदमपि-

''ऐकान्तिकस्त्वभेदः स्यादभिन्नाद् भिन्नयोर्यदि । भेद एव विशीर्येत तदेकाव्यतिरेकतः ॥'' [हेतुव्टीव पृव १०५] इति । द्रव्यपर्यायाभ्याम् अन्यस्याभेदरूपस्याभावे तस्मात्तयोर्विकल्पतदाकारयोरिवाभेदपरि-शङ्कनस्यैवानुपपत्तेः । यदप्यक्तम्–

> "अभेदस्यापरित्यागे भेदः स्यात्कल्पनाकृतः । "तस्यावितथभावे वा स्यादभेदे मृषार्थता ॥ अन्योन्याभावरूपाणामपराभावहेतुकः ।

एकभावो यतस्तरमान्नैकस्य स्याद् द्विरूपता ॥"[हेतु०टी०ए० १०६] इति; तदपि सर्पादेरिव विकल्पज्ञानस्यापि द्वैरूप्यं प्रतिविद्ध्यात् अविशेषात् । एकरूपमेव

१ -क्ताः ख-आ०,व०,प०। २ भेदं य-आ०,व०,प०। ३ खत्र विषयधेति द्वन्द्वः। ४ विकल्पेऽपि। ५ विकल्पस्य। ६ निर्विकल्पेतराभ्याम्। ७ अर्चाटेन। ८ ''यः पूर्वः खभावः यश्च कार्यभेदानुमितः ते ह्वे वस्तुनी स्यातामिति चार्थः''-हेतु० टी० टि० ए० १०५। ९ ''तयोरेको न भिन्नाभ्याम् इति वा पाठः''-ता० टि०। १० ज्ञानेन भारा-आ०, ब०, प०। ११ तस्यापि तदभावे आ०, ब०, प०। भेदस्य।

वस्तुतस्तज्ज्ञानंम् अभिलाप्याकारस्य तत्र किल्पतत्वादिति चेत् ; न ; स्वतस्तत्कल्पनस्य प्रत्यक्ष-वद्सम्भवात् , अन्यतश्चानवस्थापत्तेः ।

कुतो वा परस्पराभावरूपत्वं भेदाभेदयोः १ प्रत्यक्षादिप्रैमाणादिति चेत्; न ; तत्र सम्मूर्च्छिततदुभयस्वभावस्यैव सर्पादेभीवस्य प्रतिभासनात् । नयादिति चेत्; न ; तत्रापि ५ सम्यगभिसिन्धरूपे प्रतिभासमानस्याप्येकस्य अपराभावत्वेनाप्रतिभासनात् , अपरत्र विधिवत् प्रतिषेधस्याप्यनभिसन्धे: । एकावधारणाभिसिन्धरतु मिथ्यैव प्रमाणव्यापारप्रतिद्वन्द्वित्वादिति न तद्वछेनान्योन्याऽभावरूपत्वं द्रव्यपर्याययोः, यतो द्रव्यस्यैव पर्यायरूपतया पर्यायस्यैव च द्रव्यरूपतया एकस्यैव द्वैरूप्यं न भवेत् । यद्प्युक्तम्—

## "अन्योन्याभावरूपाश्च पर्यायाः स्युर्न भेदिनः ।

१• तिद्वनाशे[ऽ]विनाशि स्याद् द्रव्यं वा कथमन्यथा।।"[हेतु०टी०ए० १०६]इति;

तत्रापि पर्यायाणामभेदित्वं नाशित्वक्च द्रव्यस्य यदि कथिक्चित् ; अनुमतमेव, द्रव्यमेव नश्यति पर्यायनाशात् , पर्याया एव तिष्ठन्ति द्रव्याविनाशादिति प्रतीतिबलेनाभ्यनुज्ञानात् । एकान्तेन तु तत्कल्पनमनुपपन्नं तद्वलेन प्रतिक्षेपात् ; अन्यथा विकल्पज्ञानमपि तदाकारवदेकान्तेन व्यावृत्तमेव नानुवृत्तमिति प्रत्याकारं तद्भेदान्नोभयात्मकमेकं तद्भवेत् । तथा तदाकारयोरप्येका- १५ न्तेनाभेद एवेति निर्विकल्पकमेव तत् न कश्चिद्पि विकल्प इति तन्निबन्धनस्य वाब्धयव्यवहारस्या- भावात् कथमनेकान्तदोषोद्घोपणम् । विकल्पकमेव वा तदिति कथं तत्स्ववेदनस्य प्रत्यक्षत्वं कल्पनापोद्धन्येव तेंद्वपपत्तेः । नाप्यव्यतिरिक्तस्यानुमानत्वभिति अन्यदेव तत्प्रमाणं प्रमाणद्वयनियमव्यावाताय कल्प्येत । न चाऽस्वसंविद्तमेव तत् ''सर्वित्तत्त्वंत्तामम्'' [न्यायिष् ए० १९] इत्यादेविरोधात् । ततः कथिक्चदेव तज्ज्ञानस्य व्यावृत्तत्वमभिन्नत्वक्च तद्कारयोरिति प्रतीति- वक्षात प्रतिपत्तव्यम् । तथा द्वयस्य नाशित्वमभिन्नत्वक्च पर्यायाणामिति न कश्चित्र्यावातः ।

ततो र्यथा नेदं विकल्पे दूषणम्—'तद्धमेयोराकारँयोः तर्र्ध तंत्र वा तयोरनुप्रवेशे ऐकान्तिकौ भेदाभेदों, अननु खेशे धर्मधर्मिणोः भेद एव नापरः' । तथाहि—येनात्मना ज्ञानं तदाकाराविति च यदि तेन भेदः, तदा भेद एव नौकस्य द्वेरूप्यम् । न च ज्ञानतदाकाराभ्यामपरस्वभावो यन्निमित्त. स्तयोरभेदः । सतोऽपि 'तस्माद्यदि ज्ञानतदाकारयोरभेदः तदा 'स एव न ताविति तयोः स्त्रभा वहानिः 'तस्मात्त्योर्भेदोऽप्यस्तीति चेत् ; तत्रापि येनात्मना ज्ञानं तदाकारों तद्न्यश्चेति यदि तेन भेदः; तदा भेद एव तेपामप्यभेदसिद्धये 'वप्तस्वभावकल्पनायां पूर्वप्रसङ्घाऽनिद्यत्तिः, धर्मित्वष्च तस्यैव स्यात्तदायत्त्वात् ज्ञानतदाकारयोः । न चापरिनिष्टितापरापरस्वभावं तद्ज्ञानं प्रतीयते इति । कस्मात् ? एकान्ततोऽनुप्रवेशस्य, ज्ञानतदाकारव्यतिरिक्तस्य तद्भेद्रूपस्य चानभ्युपगमात् । न चैवं भेद एव तयोः ; स्वत एव कथिकचत्परस्पराभिन्नतया निर्वाधप्रतीत्युपास्रदत्यात् । तथा

१ विकल्पज्ञानम् । २ --माणभेदादिति आ०,य०,प० । ३ --कमेनन्न कश्चिद्विक-आ०,य०,प० । ४ प्रत्य-क्षत्वोपपत्तेः । ५ तदा आ०,य०,प० । ६ यदा आ०,य०,प० । ७ सप्तमीद्विचनम् । ८ विकल्पस्य । १ विकल्पे । १० अपरस्यभावात् । ११ अभेद एव । १२ अपरस्यभावात् । १३ --द्वपर--भा०,य०,प० ।

द्रव्यपर्यायात्मकेऽपि वस्तुनि । अत इदमपि प्रतीतिबलानभिज्ञतयैव तेनोक्तम्-

"ऐकान्तिकावनन्यत्वाद्धेदाभेदी तयोर्ध्वम् ।
अन्योन्यं वा तयोर्भेदो नियतो धर्मधर्मिणोः ॥
तयोरिप भवेद् भेदो यदि येनात्मना तयोः ।
पर्यायो द्रव्यमित्येतद्यदि भेदस्तदात्मना ॥
भेद एव तथा च स्यान्न चैकस्य द्विरूपता ।
द्रव्यपर्यायरूपाभ्यां न चान्योऽस्तीह कश्चन ॥
स्वभावो यिन्धिमत्ता स्यात्तयोरेकत्वकल्पना ।
ततस्तयोरभेदे हि स्वात्महानिः प्रसज्यते ॥
तस्य भेदोऽपि ताभ्याश्चेद् यदि येनात्मना च ते ।
धर्मा धर्मस्तदन्यश्च यदि भेदस्तदात्मना ॥
भेद एवाथ तत्रापि तेभ्योऽन्यः परिकल्प्यते ।
तेपामभेदिसिद्ध्यर्थं प्रसङ्गः पूर्ववद्ववेत् ॥
न चैवं गम्यते तस्माद्वादोऽयं जील्मकल्पितः।" [हेतु॰ टी०पू० १०७] इति ।

निवदं प्रागेव प्रतिपादितम् 'एकान्तेन विभिन्ने च' इत्यादिना । न चातिव्यवधानं १५ यदनुस्मरणाय पुनरिप प्रतिपाद्येत तस्माद्विस्मरणशील इवायं प्रतिभातीति चेत् ; किम् इवशब्दो-पादानेन ? साक्षादेव क्षणिकप्रज्ञस्य तच्छील्रत्वोपपत्तेः । ततो निर्दोपत्वादनेकान्तस्य न तद्वादी जाल्मः, तत्र अभूतं दोपं घोपयतोऽर्चस्यैव (र्चटस्यैव) जाल्मत्वात् ।

विकल्पस्योभयरूपत्वं निर्विकल्प-सिवकल्पव्यावृत्तिभ्यामेव न वस्तुतः तत्कथं तद्वदन्य-त्रापि वास्तवत्वमनेकान्तस्येति चेत् ; तस्य स्वरूपमपि अस्वरूपव्यावृत्तिरेवेति अभाव एव विक- २० ल्पस्य । तथा च अनुमानस्यापि तँद्रपस्याभावात् निष्प्रयोजनत्वं सर्वहेत्नामिति किं तत्पूर्वपाद-नाय (तत्प्रतिपादनाय) हेतुविन्दुः तिहवरणं चार्च (चार्चट) स्य १ ततो वस्तुत एवोभयरूपत्व-मनुमानविकल्पस्येति कथं तद्वदन्यत्रापि निर्दोपत्वमनेकान्तस्य न भवेत् १ एतदेव पूर्वमुक्तम्-

''तादात्म्यनियमो हेतुफलसन्तानवद्भवेत्'' [न्यायवि० इलो० ११९] इति ।

सः अनेकान्तः आत्मा यस्येति तस्य भावः तादात्म्यम् , तस्य नियमः निर्दोपत्वेन २५ अवदयम्भावः । सँ च, हेतुफल्लम् अनुमानविकल्पः, स एव स्वाकारयोः सन्तन्यमानत्वात् सन्तानः, तस्येव तद्वदिति । तस्मादचाल्य एव अनेकान्तवादः इत्यर्चं (त्यर्चटं) प्रत्येवमुच्यताम् –

अर्चतचटक, तद्स्मादुपरम दुस्तर्कपक्षवलचलनात् । स्याद्वादाचलविदलनचुख्चुर्ने तवास्ति नयचख्चः ॥१०८७॥ इति ।

१ ''जात्मोऽरामीक्ष्यकारी स्थात्''-ता० टिं०। २ विकल्परूपस्य । ३ नियमः । ४ साकार-आ०, ब०, प०। ५ -दैवाल्य आ०, व०, ७।

तदेवं मूलकारिकानिर्दिष्टयोः द्रव्य-पर्यायपद्योः व्याख्यानं कृत्वा सामान्यविशेषपद-योस्तद्दर्भयति--

#### समानभावः सामान्यं विशेषोऽन्यो वयपेक्षया ॥१२१॥ इति ।

समानः सदृशः स चासौ भावश्च आत्मलाभः स एव सामान्यम्, 'नैकं ५ सकलव्यक्तिगतम्' इति समानशब्देन, 'नापि तद्वतोऽर्थान्तरम्' इति च भावपदेन प्रदर्शयति ।

न हि सामान्यं तदाधारसमस्तव्यक्तिगतमेकं सम्भवितः व्यक्त्यन्तरालेऽपि तदुपलम्भावस्त्रात् । व्यक्तावेव तदुपलम्भो व्यक्तेस्तिन्निमित्तत्वात् नान्यत्रेति चेतः , नः उपलभ्येत-रस्वभावतया तस्य भेदापत्तेः । ततो व्यापि सामान्यं तथेवोपलभ्यत इति कथन्नान्तरालेऽपि १० तदुपलव्धिः ? व्यक्तिष्वेव भावादिति चेतः , तदन्तरालेष्वसतः कथभेकत्वमः ? अनुगतप्रत्ययातः , कः प्रत्ययस्यानुगमः ? एकत्विमिति चेतः , नः प्रतिव्यक्ति 'खण्डो गौः' सुण्डो गौः' इति तद्भेदस्यैवोपलम्भात् । प्रत्ययत्वं सामान्यमिति चेतः , तस्याप्येकत्वं तद्व्यक्तिषु कृतः ? तदन्यसमादनुगतप्रत्ययादिति चेतः , नः तत्रापि 'कः प्रत्ययस्यानुगमः' इत्यादेरावृत्तेरनतस्था-पत्तेश्च । तन्नैकं सत्त्वमन्यद्वा सामान्यम् ।

र्थ नापि भावादर्थान्तरमः; भावस्यासस्त्रापत्तेः। सत्त्र्वेन सम्बन्धान्नेति चेत्; नः सम्बन्धस्य द्विष्ठस्वात , असतश्च तद्धिकरणस्वानुपपत्तेः काकदन्तवत । प्राग्नेवाऽसत्त्र्वं तत्सम्बन्धात् न
तत्समये इति चेत्; नः किं पुनस्तत्सम्बन्धः कादाचित्को यत एवम् ? तथा चेतः; कुतस्तरैयापि सत्त्वम् ? अन्यस्मात् तत्सम्बन्धादिति चेतः; सोऽपि कथमसतः व्योमकुसुमवत् ?
तस्यापि प्राग्नेव तत्सम्बन्धादसत्त्वं न तत्समय इति चेतः; नः तत्रापि 'कि पुनः' इत्यादेदीपादपरिनिष्ठानाच्च । अकादाचित्कस्तु नित्य एवति न तदपेश्चं भावस्य प्रागसत्त्वम्। भवतु स्वरूपसत्त्वापेक्षमेवेति चेतः; सति तस्मिन् किमन्यसत्त्वसम्बन्धेन ? कारणेन तत्सम्बद्ध एवोत्पाद्यत्
इति चेतः; भवदेवं यदि सत्त्वद्वयमुपलभ्येत । न चैवमः; 'घटोऽस्ति, पटोऽस्ति' इत्यादावेकस्यैव
आत्मभूतस्य तस्योपलम्भात् ।

घटोऽस्तीति प्रत्ययः विशेषणापेक्षः, विशिष्टप्रत्ययत्वातः, दण्डीति प्रत्ययवतः, यच्चापेक्ष्यं २५ विशेषणं तद् अर्थान्तरं सत्त्वम्, तत्कथं तस्याऽप्रतिपत्तिरिति चेत् १ नः, स्वरूपसत्त्वस्यैव कल्पना- पृथकृतस्य विशेषणत्वोषपत्तेः । दण्डीत्यत्र वस्तु भिन्नमेव विशेषणं दृष्टमिति चेत् ; किं तत्ता- दृशम् १ दण्ड इति चेत् ; तर्हि 'देवदत्ते दण्डः' इत्येव प्रत्ययः स्यात् 'उत्पले नीलम्' इतिवत्, न 'दण्डी' इति । दण्डसम्बन्ध एवः तस्यैव मत्वर्थायेनाभिधानादिति चेत् ; नः, तस्यापि स्वरूप- प्रत्यीसत्तेरन्यस्याऽप्रतिपत्तेः, अकारणाच्च ततो दण्डीत्यत्र तत्प्रत्यासत्तेरिव सद्द्रव्यमित्यादौ

१ -पाँडन्यव्यपे-आ०, ब०, प०। २ सम्बन्धस्यापि। ३ तन्सम्बन्धः-आ०, व०, प०। ४ -त्यापत्ते-आ०, व०, प०।

स्वरूपसत्त्वस्यैव अभिसन्धिपृथकृतस्य विशेषणत्वोपपत्तेः नातोऽर्थान्तरस्य सत्त्वस्य प्रतिपत्तिः ।

अर्थान्तरमेव द्रव्यादेः सत्त्वम्, तस्मिन् भिद्यमानेऽप्यभिद्यमानत्वात्, प्रदीपादेः पर्वत-वत्। न चाभिद्यमानत्वमसिद्धम्; 'सद् द्रव्यम्, सन् गुणः, सत् कर्म' इति सर्वत्र द्रव्यादौ सिंह-द्वास्य सत्प्रत्ययस्याविशेपादिति चेत्; कस्तस्याऽविशेपः ? न तावदेकत्वम्; प्रतिद्रव्यादि तद्भेद-स्यैव प्रतिपत्तेः। नापि सादश्यम्; सदशात्ततो विषयस्यापि सदशस्यैव प्रसिद्धेः, तस्य च प्र प्रतिद्रव्यादि भिद्यमानत्वात्।

यत्पुनः तदभेदे साधनान्तरम्—''विशेषिद्धाभावाच'' [वेशे०सू० १।२।१७] इति; तदिष नः द्रव्याद्यभेद्द्यानस्येव तिष्ठङ्गस्वान् । अभिन्नं हि द्रव्यादिभ्यः सत्त्वं प्रतीयते 'सद्द्रव्या-दिकम्' इति द्रव्यादिसामानाधिकरण्येन प्रतीतेः । समनायात्तथा प्रतीतिः नाऽभेदादिति चेतः, नः अभेदादेव 'एको भावः' इत्यादो तँत्प्रतीतेर्दर्शनात् । न हि भावाद् अर्थान्तरात्मकमेकत्वं तत्सम- १० वायि सम्भवतिः, संख्याया गुणत्वेन द्रव्यसमत्रायित्वात् भावस्य च परसामान्यस्य अद्रव्यत्वात् । तस्माद्भेद एव तस्य तस्मादिति तन्निवन्धनैव तत्सामानाधिकरण्यप्रतीतिः, तद्वत् सद्द्रव्यादिक-मित्यिष, अन्यथा हेतुफळभावस्याव्यवस्थितिष्रसङ्गात् । ततो द्रव्यादिवत् तदभेदेन प्रतीयमानं भिन्नमेव सत्त्वम् । यद्येवं कथं तद्दात्मना सर्वेकत्वप्रतिज्ञानं जैनस्येति चेत् ? सङ्ग्रहनयेन तन्मात्रस्यैवापोद्धारादिति द्रमः । तन्न एकमर्थान्तरञ्च द्रव्यादेः सत्त्वं सम्भवति । तद्वत् १५ द्रव्यत्वादिकमिष, तस्यापि 'पृथिव्यादि द्रव्यम्, रूपादिर्गुणः, उत्क्षेपणादि कर्भ' इति पृथिव्यादिसमानाधिकरणतया प्रतीतेः, तद्दनर्थान्तरभावस्य तद्वद्भेदस्य च उपपत्तिवरायातस्वात् । ततः स्क्म्- 'समानभावः सामान्यम्' इति ।

अन्यो विसमानभावः विशेषः, विसदृशपरिणामादेव भावेषु व्यावृत्तप्रत्ययस्योपपत्तः । नित्यद्रवयेषुँ अन्त्यविशेषेभ्यो भिन्नेभ्य एव तदुपपत्तिरिति चेत् ; कथमव्यावृत्तेषु २० विभ्यस्तदुपपत्तिः ? तेपां तत्र समवायादिति चेत् ; स किम् अव्यावृत्तानि व्यावर्त्त्यति ? तथा चेत् ; न ; व्यावृत्तेस्तद्रपत्वे विसदृशपरिणामसिद्धेः । अतद्रपत्वे कथं तया तानि व्यावृत्तानि ? व्यावृत्त्यस्तरकरणादिति चेत् ; न; अनवस्थापत्तेः । न व्यावर्त्त्यति व्यावृत्तिप्रत्ययं तूपजनयतीति चेत् ; न ; अव्यावृत्तेषु विसदृशपरिणामसिद्धेः । स्वान्तत्वप्रसङ्गान् अलोहिते लोहितप्रत्ययवत् । न चायं भ्रान्तः ; योगिनां भावात् । न हि तेपां भ्रान्तः, निरुपण्ठवज्ञान- २५ वतामेव विस्वोपपत्तेः । ततः तुल्याकृतिगुणिकयेष्विप परमाणुपु परस्परासम्भवी कश्चिदाकृत्यादिव्यतिरेकी परिणतिविशेषो वक्तव्यः यतो योगनामयं प्रत्यय इति सिद्धो विसदृश-

१ साहर्यस्य । २ द्रव्यामेद-आ०, ब०, प०। ३ सामानाधिकरण्यप्रतीतेः । ४ भावसमवायि । ५ एकत्वस्य । ६ भावात् सामान्यात् । ७ -स्याप्यव-ता० । ८ द्रव्यादेव तद-आ०, ब०, प०। ९ ''अन्तेषु भवा अन्त्याः स्वाध्यविशेषकरवाद्विगेषाः । विनाशारम्भरिहतेषु नित्यद्रव्येष्वाकाशकालदिगात्ममनस्सु प्रतिद्रव्यमे-कैकशो वर्तमानाः अत्यन्तव्याप्रित्तवुद्धितेवः ॥''-प्रदा० भा० प्र० १६८ । १० विशेषेभ्यः । १९ चेत् कि-आ०, ब०, प०। १३ नित्यद्वयस्पत्वे । १४ व्याप्रित्तयस्य । १५ योगित्वोषपत्तेः ।

परिणामः । ततो यदुक्तम्—"योगिनां नित्येषु तुल्याकृतिगुणिक्रयेषु परमाणुषु मुक्तात्ममनःसु चान्यनिमित्तासम्भव एभ्यो निमित्तेभ्यः प्रत्याधारं विलक्षणोऽयमिति प्रत्ययव्यावृत्तिः
तेऽन्त्या विशेषाः ।" [प्रश्च० भा० ए० १६८] इति ; तद्युक्तम् ; अन्यनिमित्तसम्भवस्य
निर्वाधात् , व्यावृत्तिप्रत्ययादेव अवगमात् । अन्त्यविशेषनिबन्धनत्वे तिन्नविधत्वानुपपत्तेः ।
प ततो निष्प्रयोजनमेव तत्कल्पनं वैशेपिकस्य । ततः स्थितम्—'समानभावः सामान्यं
विशेषोऽन्यः' इति ।

सामान्यविशेपयोः अपेक्षाकृतत्वात्र वस्तुस्वभावत्वम् । न हि वस्तुस्वभावाः 'पुरुषेच्छया भवन्ति, तद्गियमेन तेपामप्यिनयमप्रसङ्गादिति चेत्; अत्राह—'टयपेक्षया' इति । अपेक्षा पुरुषेच्छा, तद्गावो टयपेक्षा, तया सामान्यं त्रिशेपश्च, ततो वस्तुस्वभावौ १० च । न हि सामान्यविशेपस्वभावत्वे भावः पुरुषेच्छामपेक्षते, स्वहेतोरेव तथोत्पत्तेः । तर्हि कथं खण्डापेक्षया 'समानः' इति, कर्कापेक्षया च 'विलक्षणः' इति मुण्डे प्रत्यय इति चेत् १ एवमपि प्रत्ययस्यैव 'तत्कृतत्वं न सामान्यविशेपयोः । प्रत्ययोऽपि नीलादिप्रत्ययवत् तन्मात्रादेव कस्माद्भवन् अपेक्षामनुसरतिति चेत् १ सत्यम् ; नानुसरत्येव प्रत्यक्षप्रत्ययः प्रत्यभिज्ञानस्य तु सेव सामग्रीति तदेव तामनुसरति । न हि प्रतियोगिप्रतीक्षामन्तरेण एकत्ववत् सादृश्य-१५ वैसदृश्ययोरिप प्रत्यभिज्ञानं सम्भवति । तदेवं द्रव्यपर्याययोरिव सामान्यविशेषयोरिप लक्षणोपपत्तेः उपपन्नं तदात्मकत्वमर्थानाम् ।

अनुपपन्नमेत 'एकं च ब्रात्मकक्क' इति विरोधादिति चेत् ; कुतो विरोधः ? एत-मेवेति चेत् ; न किब्कित्तत्वं भवेत् स्वेच्छाविरोधस्य सर्वत्र सम्भवात् । प्रमाणत इति चेत् ; क्व तेनासौ प्रतिपन्नः ? घटे घटयोश्च, तत्र एकत्वद्वित्वयोः द्वित्वैकत्विवरुद्धयोरेव प्रतिपत्तेरिति २० चेत् ; कीदृशो घटो यत्र तत्प्रतिपत्तिः ? सामान्यमात्रं विशेपमात्रं वेति चेत् ; न किञ्चित्तत्त्वं तथाप्रतीत्यभावात् । सामान्यविशेपात्मा चेत् ; न तिर्हि विरुद्धमेकस्य द्वेरूप्यम् विरोधव्यापारि-तेनापि प्रमाणेन तद्विरोधस्योपदर्शनात् । सामान्यविशेपाभ्यामित्र पटकुटीभ्यामिप घटस्य ब्यात्मकत्वं किन्न भवतीति चेत् ? भवत्येव यदि प्रमाणमुपदर्शयति । न चैवम् , अतो न भवति । ततो यदुक्तं मण्डनेन—''नेदृशानां विप्रतिपिद्धार्थानां ज्ञानानां प्रामाण्यमेव युज्यते २५ संशयज्ञानवत्'' [ब्रह्मसि० पृ० ६३] इति ; तद्सम्बद्धम् ; तद्र्थविप्रतिपेधस्यैव कुतश्चिद्र-प्रसिद्धेः । तद्प्रामाण्यात्तत्सद्धो परस्पराश्रयः—'तत्प्रसिद्ध्या तद्प्रामाण्यम् , नतश्च तत्प्र-सिद्धिः' इति ।

यश्चापरम्-''संशयविषयोऽपि द्वचात्ना स्यात् 'द्वचाभासत्वात्तस्य'' [ ब्रह्मसि०

१ "पौरुपेशीमपेक्षाञ्च न हि वस्त्वनुर्वाते"-ब्रह्मसि० २।६। २ अपेक्षाकृतत्वम्। ३ प्रत्यभिज्ञानम्। "एकस्य व्यात्मकता विरोधवती, एकञ्च व्यात्मकञ्चेति विप्रतिपिद्धम्।"-ब्रह्मसि० ए० ६३। "परस्परस्वभावत्वे स्यात्सामान्यविशेषयोः। साङ्कर्यं तत्त्वतो नेदं द्वे रूप्यमुपपद्यते॥"-तत्त्वसं० इको० १७२२। हेतु० टी०ए० १०५। प्र० वार्तिकाल० १।२५। ब्र० स्० सा० भा० २।२।३३। ४ -त्वं न आ०, व०, प०। ५ "द्वयोराभासः प्रकाशो यस्यासौ व्याभासः तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात्"-ता० टि०।

१५

पृ० ६३ ] इति ; तदिष भवत्येव ; यदि संशयः प्रमाणम् , प्रभाणोपदिशितस्येव वस्तुरूपत्वो-पपत्तेः । अन्यथा सर्वस्य सर्वार्थसिद्धेः नाभेदवादी तमितशयीत । यदि च विरोधात् न द्यास्मकं वस्तु कथं ब्रह्मणः प्रतिपन्नेतरस्वभावत्वम् ? प्रतिपन्नमेव ब्रह्म तुत्प्रमाणात् नाप्रतिपन्न-मिति चेत् ; न ; भेदिववेकेनाऽप्रतिपत्तेः । तेनािष प्रतिपत्तौ न तत्र भेदिविश्रमः स्यात् , न हि शङ्को पीतिविवेकेन प्रतिपन्ने पीतिविश्रमः । विवेकस्याऽनिश्रयाद्विश्रम इति चेत् ; न ; ५ प्रतिपत्तेरेव निश्रयत्वात् , अन्यथा आनन्दादेरप्यनिश्रयेन विश्रमिवपयत्वे प्रमाणवेद्यमेव ब्रह्म न भवेत्-'विश्रमाक्रान्तस्त्र तद्वेचञ्च' इति विरोधात् । प्रतिपत्तेरिष आनन्दादावेव निश्रयो न तद्विवेक इति चेत् ; न ; प्रतिपत्तेरिष निश्चयेतरात्मत्वानुपपत्तेः विरोधात् । अन्यथा ब्रह्मण एव प्रतिपन्नेतरस्वभावत्वमविरुद्धं साध्यति ततो नेदमत्र दूषणम्-

### ''एकत्नमविरोधेन भेदसामान्ययोर्यदि।

न द्वचात्मता <sup>\*</sup>भवेत्तस्मादेकनिर्भक्तभागवत् ॥'' [ ब्रह्मसि० २।१८ ] इति । अन्यथा ब्रह्मण्यप्येवं भवेत्—

> एकत्वमिवरोधेन प्रतीतेतरयोर्येदि । न द्यात्मता भवेत्तस्मादेकनिर्भक्तभागवत् ॥१०८८॥ इति ।

तदेवं द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषात्मकत्वं भावस्य प्रपञ्चोक्तमुपसंहत्य दर्शयन्नाह-

### खलक्षणमसङ्गीर्णं समानं सविकल्पकम् । समर्थं स्वगुणैरेकं सहक्रमविवर्तिभिः ॥१२२॥ इति ।

छक्ष्यते इत्थम्भावेन गृह्यते येन तह्रक्षणम्, स्वं स्वरूपं छक्षणं यस्य तत् स्वलक्षणम्, चेतनमन्यद्वा वस्तु , न हि तस्यान्येन छक्षणम् । अन्येनेव क्रियावत्त्वादिनां द्रव्यस्य छक्षणमिति चेत् ; गुणादेरिप तेन कस्मान्न छक्षणम् ? द्रव्य एव तस्य भावादिति चेत् ; अछिति २०
तिस्मन् 'तत्रैव' इति कुतः ? छिक्षितमेव तत् <sup>ह</sup> अन्येनेति चेत् ; न ; क्रियावत्त्वादेः छिष्ठितछक्षणत्वेन वैयर्थ्यापत्तोः । अन्यस्यापि तस्मादर्थान्तरत्वं चेत् ; तेनापि कुतस्तस्यैवं छक्षणं
न गुणादेरिप । द्रव्य एव तस्यापि भावादिति चेत् ; न ; 'अछित्रते तस्मिन्' इत्यादेरावृत्त्या
चक्रकाद्व्यवस्थितेध्र । अनर्थान्तरत्वक्चेत् ; न ; क्रियावत्त्वादेरेव तत्त्वापत्तोः । तन्न अन्येन
तष्ठिक्षितम् । क्रियावत्त्वादिनैवेति चेत् ; न ; परस्पराश्रयात्— 'छिक्षिते तस्मिस्तत्रैव क्रिया२५
वत्त्वादिः, तेन तङ्कक्षणम्' इति ।

९ —वादिसमिति—ता० ।—वादीनर्मात—आ०, ब०, प० ।—वादी तमिति—ता० टि० । २ भेदवादिनम् ।
 ३प्रतिपत्तिरिप आ०, ब०, प० । ४ "भवेदेकतरिनर्भक्तभागवत्"—ब्रह्मसि० । ५ "कियावद्वणवत्समवायिकारणं द्रव्यम् (वैशे० सू० १।१।९५) इति वचनात्"—ता० टि० । ६ "लक्षणान्तरेण"—ता० टि० । ७ —व तल्लक्ष —आ०, ब०, प० ।

80

अपि च, तेन तह्नक्ष्यमाणं रूपं यदि द्रव्याद्भिन्नमेव कुतस्तहक्षितं स्थात् ? तेनापि तस्य छक्षणादिति चेत्; न; तत्राप्येवं प्रसङ्गाद् अपरिनिष्ठापत्तेः । अभिन्नश्चेत्; तद्पिस्वतो गुणादे-व्यावृत्तम्, अव्यावृत्तं वा ?

व्यावृत्तां तन्न चेद् द्रव्यं स्वत एव गुणादिकात् ।
क्रियावत्त्वादिनान्येन ततो व्यावर्त्तते कथम् ? ॥१०८९॥
न हि स्वरूपमन्येन शक्यते कर्तु मन्यथा ।
अन्यथाऽऽत्माद्यनित्यं स्यात् परिणामप्रकल्पनात् ॥१०९०॥
व्यावृत्तवुद्धिहेतुत्वात् सै तत्त्र्यावर्त्तको यदि ।
अव्यावृत्तो कथं तस्मिन् तद्धुद्धिनं मृषा भवेत् ॥१०९१॥
मृषाबुद्धिकराद् द्रव्यं व्यावृत्तस्त्रद्धतो भवेत् ॥१०९२॥
चन्द्रदचन्द्रान्तरादेव व्यावृत्तस्तद्धतो भवेत् ॥१०९२॥
व्यावृत्तमेव तत्तस्मात् स्वभावेनोषगम्यताम् ।

तथा सित तदेव स्यात्, नच तयोरेकान्तस्य छक्षणम् । यमात्मानमाश्रित्य 'बाढिमिद्-मस्माद् व्यावृत्तम्' इति प्रतिपत्तिः स एव असाधारणत्वात् तस्य छक्षणमुपपत्रं नापरं विपर्ययात् । १५ ततः सूक्तम्-'स्वलक्षणम्' इति ।

कथं पुनरभेदे लच्यलक्षणभावः ? तत्र हि लच्यमेव लक्षणमेव वा स्यात् । न च तयोरेकाभावे अन्यतरस्य सम्भवः परस्परापेक्षित्वादिति चेतः नः प्रवृत्ति व्यावृत्तिरूपतया तर्दुं-पपत्तः। न हि वस्तुनः प्रवृत्तिरेव रूपम् ; पररूपादिनापि तत्प्रसङ्गात् । नापि व्यावृत्तिरेवः स्व-रूपादिनापि तदापत्तेः । अपि तु प्रवृत्ति-व्यावृत्ती हे अपि, तत्र प्रवृत्तिरूपेण लक्ष्यम्, लक्षणब्च २० तदेव व्यावृत्तिरूपेण । वस्तु हि प्रवर्त्तामानम् अन्यासाधारणेन आत्मनैव शक्यं लक्षयितुं नान्यथा । तथा च सत्प्रत्ययहेतुत्वेन सत्त्वंस्य द्रव्यादिप्रत्ययहेतुत्वेन च दृव्यत्वादेरसाधारणात्मनैव परे-रिविलक्षणमभ्यपेतम् ततो नाभेदे लक्ष्यलक्षणभावानुपपत्तिः ।

भवतु स्वलक्षणम् , तत्तु विजायीयादिव सजातीयादिप विलक्षणमेवेत्यत्राह—समानं सदृशं केनचित् स्वलक्षणं नेकान्तेन विलक्षणमेव तथा प्रतीतेः । कल्पनयैव तथेति चेत् ; न; प्रत्यक्षतः प्रतीतेः । न हि तत्प्रतीतं कल्पनयाः वैसदृश्येऽपि प्रसङ्गात् । खण्डप्रत्यक्षं मुण्डे नास्ति तत्कथं तत्सादृशं प्रत्यक्षप्रतीतमिति चेत् ? वैसदृश्यमि कथं "तत्प्रत्यक्षस्य कर्कादावप्यभावात् । कर्कादिविशिष्टतयैव तस्याऽप्रतिपत्तिः स्वरूपतस्तु प्रतिपत्तिरेवेति चेत् ; न; सादृश्यस्या-

१ तेन लक्ष्य -आ॰, व०, प०। २ -वृत्तिवुद्धि -आ०, ब०, प०। ३ कियावत्त्वादिः । ४ लक्ष्यलक्षण-भावोपपत्तः । ५ ''परमामान्यस्य''-ता० टि०। ६ ''अपरसामान्यस्य''-ता० टि०। ७ -णात्मन्येव आ०, ब०, प०। ८ नैयायिकादिभिरापि। ''लक्षणमसाधारणो धर्मः''-प्रश० व्यो० पृ० १८९। ९ वैसादृश्येऽपि आ०, ब०, प०। १० प्रतीयते इति ता०। ११ खण्डप्रत्यक्षस्य।

प्येवं प्रतिपत्तेः । भवतु वैसह्दयमपि कल्पनयैवेति चेत् ; नेदानीं स्वलक्षणं नाम किञ्चित् , सदृशेतराकारव्यतिरेकेण तस्याऽप्रतिभासनात् । तस्माद्वस्तुसदेव सादृदयम् । अपि च,

पूर्वानुभूतसादृश्यं जलादेर्दश्यते न चेत्। स्नानपानादिसामध्यं कुतस्तस्यावगम्यताम् ? ॥१०९३॥ कल्पनासिद्धसादृश्याद् वस्तुसामध्यंवित् कथम् ? अनुमानादनभ्यासे स्नानार्थी यत्प्रवर्तताम् ॥१०९४॥ तत्समर्थतया वेद्यं वस्तु तोयादि वाञ्छता । समं तोयादिनान्येन तद्वक्तव्यं मनीपिणा ॥१०९५॥

तदाह- 'समर्थम्' इति । अर्थिकियायां शक्तं यतः ततः 'समानम्' इति ।

विद गोत्वं नाम सामान्यमन्यत् साहदयान्नास्ति कृतो बाहुलेयादो गोवुद्धिः १ १० शाबलेयसाहद्यादेवेति चेत्; ननु ततः 'शावलेय इव' इति, भेदविश्रमे 'शावलेयोऽयम्' इति वा प्रत्ययः स्यात् न 'गोः' इति, शावलेयस्य अगोत्वात् । गोत्वे वतस्येव कथमन्येषु अत्यन्त-सहद्रोष्विपि तद्धुद्धिः गोरूपस्याभावात् । शावलेयस्यभावं हि गोरूपम्, तत्कथं तदन्येषु १ व्यक्तिसङ्करापत्तेः । तन्न तत्साहद्रयादन्यत्र तद्धुद्धिः । अन्यसाहद्रयादिति चेत्; न; अन्यस्यापिं प्रसिद्धस्य गोरभावात् । तस्मात् तद्धुद्धिरन्यत एव अन्वितैकरूपात् ँसामान्यादिति १५ चेत्; न; शावलेयसाहद्रयादेव तद्धुपपत्तेः । भवतु ततः शावलेयद्धुद्धिः, गोयुद्धिस्तु कथमिति चेत्; न; गवानिभिज्ञस्य शावलेय एव गौरिति सङ्केतात् । कर्कोदाविप करसाद्धिति चेत्; भवतोऽपि किन्न १ सामान्यस्य तद्धिपयस्याभावादिति चेत्; परस्यापि साहद्रयस्याभावात् । साहद्रयातद्धुद्धिः गवयेऽपि कस्मान्नति चेत्; सामान्यदिपि कस्मान्न १ सत्त्वादेस्तन्नापि भावात् । तद्विद्द्योपादेव समानं न तन्मात्रादिति चेत्; समानमन्यत्र, साहद्रयमात्रादिपि २० वत्नभ्युपगमात् । क्राह्यचाद्द्याद्द्रोगोत्वे शावलेयस्वं कथमिति चेत् १ सामान्याद्पि तत्त्वे कथम् १ अन्यतः सामान्यादिति चेत्; साहद्रयाद्प्यन्यत एवास्तु, सामान्यवत् साहद्रयस्यापि अनेकथा वस्तुषु भावात् । ततो न सूक्तमेतत् कुमारिलस्य—

"सारूप्यमथ सादृश्यं कस्य केनेति कथ्यताम्। न तावच्छाबलेयेन बाहुलेयादयः समाः॥ विशेषरूपतो येऽपि तत्संस्थानादिभिः समाः। शाबलेय इवेति स्यात् तत्र बुद्धिर्न भौरिति॥

२५

१ वस्तुतो यदि आ०, ब०, प०। २ "भाष्ट् आह"—ता० टि०। ३ शावलेयस्यैव। ४ "व्यक्तिभिस्ता-शास्यान्नित्यं सामान्यं मीमांसकैरिष्यते तत्र दूषणं शास्त्रान्तरे उक्तम् –तादात्म्यं चेन्मतं जातेर्व्यक्तिजन्मन्यजातता। नाशेऽनाशथ केनेष्ठस्तद्वचानन्वयो न किम्"—ता० टि०। ५ श्वेताश्वादौ। ६ "शावलेय एव गौरिति सङ्कैतात्" -ता० टि०॰। ७ अन्वितबुद्ध्यनभ्युपगमात्। ८ अनेकशावलेयव्यक्तिगतसादृश्यात्। ९ "गौरिव"—मी० श्वो०।

शावलेयोऽयिमिति वा भ्रान्त्या गौरिति नास्ति तु । शावलेयस्वरूपश्च न गौरित्यवतिष्ठते ॥ तदन्येषु हि गोवुद्धिन स्थात् सुसदृशेष्वि । दृश्यते सा न<sup>8</sup> चान्यत्वे गोरूपं तत्र विद्यते ॥ न चान्यो गौः प्रसिद्धोऽस्ति यत्सादृश्येन गौर्भवेत् ।"

[ मी० इस्रो० आऋति० इस्रो० ६७-७१ ] इति ।

प्रतिपादितन्यायेन शावलेयस्यैव गोरूपतया व्यवस्थितौ तत्र गृहीतसङ्केतस्य बाहुले-यादाविप तत्सदृशे गोबुद्धेः तद्यवहारस्य च सम्भवात् । सादृश्यमेव तत्र नास्तीति चेत् ; कथम 'अयमनेन सद्दाः' इति प्रत्ययः ? तद्वयवसाद्द्रयादिति चेत् ; न ; अवयवानां तद्वतो १० भेदे योगमतानुप्रवेशात् । अभेदे कथं <sup>२</sup>तत्सा इयम् अवयविसाह्यमेव न भवेत् ? यतो 'न तावत्' इत्यादि सुभाषितम् । यदि सादृ यात् बाहुलेयादौ गोबुद्धिः कदाचित् कस्यिचत् कचिच्च स्यात् मैत्रे चैत्रबुद्धिवत्, भ्रान्तिश्व तद्वदेव । न चैवम् , सर्वदा सर्वेषाञ्च भावात् , निर्बाधत्वेनाभ्रान्तत्वाच्च । निर्वाधभ्रान्तिकल्पने सर्वज्ञानमिथ्यात्वापत्तोः । न चैकोऽपि र्कंश्चिद्धौः तद्विशेषस्य कचिद्परिज्ञानात् । वभूव पूर्वमिति चेत् ; नः; तस्य अस्मदादिभिरप्रतिपत्तेः । १५ तन्न तत्सादृश्यात् कचिद् गोबुद्धिः। भवन्ती वा बाहुलेयवत् महिष्यादाविष भवेत् तत्सादृश्यस्य तत्रापि भावात् । न हि तस्य क्वचित्परिसर्माप्तिः अनवधित्वात् , ततो न तँद्वशाहभ्यते गोबुद्धि-रिति चेत् ; तन्न; यस्माद् भवत्येव बाहुछेयादौ गोबुद्धिः विश्रमो यदि तद्विपयस्तत्र न स्यात् मैत्रे चैत्रबुद्धिवत् । अस्ति च त्त्रं तद्विपयः सादृश्यविशेषः तत्रैव तद्वुद्धेः सङ्केतात् । अत एव सर्वेदा सर्वेपामि तदुपंपत्तिः । एकगोत्वनिबन्धनत्वे तु भवत्येव विश्वमः प्रत्यक्षेणेव तद्गोत्व-२० विविक्तवस्तुविपयेणै बाधनात् । न च तद्विभ्रमे सर्वज्ञानमिध्यात्वम् ; वाधावत एव तदुपपत्तेः । नं चैको गौ: कश्चित्रास्ति प्रथमसचेतविषयस्यैव तत्त्वात् । न च तत्र विशेषाप्रहणम् ; सादृदय-विशेषस्योपलम्भात् । न च तन्निवन्धना बुद्धिः महिष्यादाविषः; तत्र <sup>१२</sup>तद्भावात् । <sup>१3</sup>अन्यतस्त साहद्यान्न भवत्येव, सामान्यान्तरादिप प्रसङ्गात्, तस्यापि निरविधत्वात् । ततः सुरुभैव साददयविशेषाद् गोबुद्धिः । इति दुर्भाषितमेवेदमपि <sup>अ</sup>तस्य-

> "न चापि स इति ज्ञानं सदृशेष्वस्ति सर्वदा। सर्वपुंसामतो भ्रान्तिर्नेषा बाधकवर्जनात्॥ सर्वज्ञानानि मिथ्या च प्रसज्यन्तेऽत्र कल्पने। विशेषग्रहणाभावादेको गौः कश्च कल्प्यताम्॥

१ "न चान्यत्र"-मी० श्लो०। २ अययवसाद्दयम्। ३ भ्रान्तिर्चेत्तद्वदेव ता०। ४ कश्चिदेव गौः आ०, व०, प०। ५ साद्दयस्य। ६ -माप्तेरनवधि-आ०, व० प०। ७ साद्दयवशात्। ८ बाहुलेयादौ। ९ -पपत्तः आ०, व०, प०। १० -पये वाध-आ०,व०,प०। ११ न चैका गौः आ०, व०, प०। १२ तद्भावा -आ०, व०, प०। १३ अन्यवस्तु आ०, व०, प०। १४ अमारिलस्य।

### वभूव यद्यसौ पूर्व नास्मदादेस्तदग्रहात् । साद्यस्यावधिर्नास्ति ततो गोधीन लभ्यते ॥"

[मी० इलो० आङ्गति० इलो० ७१-७४] इति ।

तम्र सामान्यात्मना स्वलक्षणस्य सङ्करोऽपि ।

नापि शत्वात्मनाः तस्यापि प्रतिव्यक्ति भिन्नस्यैव भावात् । अभिन्न एवासौ मृत्पि- ५ ण्डादीनाम् । निह् मृत्पिण्डशक्तरेव दण्डादिष्वभावे तेषां तत्कार्ये व्यापारः तद्न्यकारणविति चेत्ः नः सर्वशक्तिसाकल्येऽपि तदुपपत्तः । यथा मृत्पिण्डस्तत्र शक्तः तथा दण्डादिरपीति शक्तिसाङ्कर्ये तृपादान एव सहकारिण्येव चैकिसम् सर्वशक्तीनां भावात् तद्न्यतमस्यैव तत्कार्यं स्यान्न सर्वेषाम् , वैयर्ण्यात् । एवमपि सामध्या एव जनकत्वं नेकस्येति चेत्ः नः सर्वशक्तिः साकल्ये तिहरोधान् । न तिहरोधः प्रत्येकदशायां तत्साकल्यस्य तिरोधानादिति चेतः इत्तर- १० दशायां कुतस्तद्भिव्यक्तः ? सामधीशक्तेरिति चेतः नः शक्तिसाङ्कर्यवादिनः तच्छक्तरेपि प्रत्येकं भावात् , तदापि तद्भिव्यक्तः । तथापि तस्याजनकत्वे समुदायस्यापि न स्यात् तत्रापि अभिव्यक्तशक्तिसाकल्यादन्यस्य तज्जननिमित्तस्याभावात् । सामधीशक्त्या चाऽनिभिव्यक्त्या न तद्भिव्यक्तिः कार्यवत् । न च स्वतस्तद्यिक्तः प्रत्येकशक्तिवत् । सामध्यन्तरशक्त्या तद्यक्त्यान स्थानम् । सामधी च यावदेकशक्तिमभिव्यक्तिः प्रत्येकशक्तिवत् । सामध्यन्तरशक्त्या तद्यक्तवन्यस्थानम् । सामधी च यावदेकशक्तिमभिव्यक्तिः प्रत्येकशक्तिवत् । अत एव बहुष्वेव कार्यं नैकिसमन् । तत्साङ्कर्यं त्वितरिनपेक्षमेकस्मिन्नेव स्थात् उपादानेतरशक्तीनां तत्रैव भावात् । तन्न शक्तिसमन् । तत्साङ्कर्यं त्वितरिनपेक्षमेकस्मिन्नेव स्थात् उपादानेतरशक्तीनां तत्रैव भावात् । तन्न शक्तिस्थेणापि सङ्कर्णि वस्तु । तदाह— 'असङ्कर्णिम्' इति ।

नन्वसङ्करो नाम स्वलक्षणान।मितरेतराभावात्मा भेद एव । तस्माच तेर्पामनर्थान्तरत्वे तद्वदभावरूपत्वात् किन्नाम स्वलक्षणम् ? एकरूपत्वाच केन वा किमसङ्कीर्णं भवेत् ?

अपि च, भेदस्य वस्तुरूपत्वे न क्वचिदेकत्वं भेदेन "तस्य विरोधात्। "ततः पर-माणुरपि भिन्ना (त्र) एव । न चैकाभावे तत्समुचयरूपमनेकमपि । न च तृतीयः कश्चित्प्रकार इति निःस्वभावत्वमेव स्वलक्षणस्य स्यात् । तदुक्तम्-

"न भेदी वस्तुनो रूपं तदभावप्रसङ्गतः।" [ब्रह्मसि॰ २।५] इति ।

अथ मा भूदयं दोष इति तस्य तेभ्योऽर्थान्तरस्विमध्यते िस तर्हि नीरूप एव स्यात् २, वस्तुब्यितरेकिणः प्रकारान्तरासम्भवादिति न तद्वलेन तेषामसाङ्कर्यम् , नीरूपस्य क्विचिदनु- पयोगादिति साङ्कर्यमेव प्राप्तम् । इदमप्युक्तम्—

३ दण्डादीनाम् । २ तत्कार्थे न्यापारोपपत्तः । ३ येन रूपेण । ४ प्रत्येकदशायामपि । तथापि भा०, ब०, प० । ५ प्रत्येकस्य । ६ स्वलक्षणानाम् । ७ एकत्वस्य । ८ ''परमाणुरिं भेदादनेकात्मक इति नैकः द्वाथा च तत्समुच्चयक्षपं इनेकोऽप्यस्यात्मा नावकत्पते''-ब्रह्ममि० प्र० ४८ । ९ न्यः प्र-आ०, ब०, प०। १० इतरेतराभाषात्मा ।

"अरूपेण च भिन्नत्वं वस्तुनो नावकल्पते।" [ब्रह्मसि०१।५] इति चेत्; उच्यते—
यत्तावदुत्तम्—'भेदात् स्वलक्षणानामनर्थान्तरत्वे तद्वदेकत्वम्' इति ; तन्न ; भेदस्यैकस्याभावात् , प्रतिस्वलक्षणं परिसमाप्तिमत एव तस्योपगमात् । नापि तद्वदभावरूपत्वम् ;
एकान्ततस्तेषां तद्वनर्थान्तरत्वस्याभावात् । कथिक्चदभावरूपत्वं तु न दोषाय , इष्टत्वात् ।

यदन्यद्प्युक्तम् - 'मा भूदयम्' इत्यादि ; तदि न सुन्दरम् ; अर्थान्तरत्वस्यापि एकान्तेनै।ऽविभावनात् । अनेकान्तव्यतिरेकात्तु न नीरूपत्वमेव विपर्ययस्यापि भावादिति क्ष्यं सित तिसम्ने साङ्कर्यं तेपाम् , <sup>®</sup>तस्य तद्भपत्वात् । उक्तव्य - ''नात्यन्तमन्यत्व-मनन्यता च विधेनिषेधस्य च'' [बृहत्स्व० इलो० ४२] इति ।

यद्प्यभिहितम् "भेदस्य वस्तुरूपत्वे" इत्यादि ; तदिप न मनोझं प्राज्ञानाम् ; तथा
१० हि - "यद्येकत्ववत् स्वरूपत एव भेदः स्यात् तदा तेनैकत्वं परिपीड्यत विरोधात् । न चैवम् ,
तस्य परोपाधित्वात् । परतो हि स्वलक्षणानि भिद्यन्ते न स्वतः । न चोपाधिभेदे विरोधः
यतस्ततस्तस्य परिपीडनात् एकसमुच्चयात्मनोऽनेकस्याप्यनुपपत्तेः, प्रकारान्तरापरिज्ञानाच
निःस्वभावत्वं तेपामनुषद्येत ।

कथब्बें वादिनां ब्रह्मणोऽपि निःस्वभावत्वं न भवेत १ शक्यं हि वक्तुम् – प्रपञ्च१५ विवेकस्य "तस्वभावत्वे न तस्यैकत्वं विवेकेन तिद्वरोधिना परिपीडनात् , तदभावे च नानेकत्वं
तस्य तस्समुच्चयरूपत्वात् , न च प्रकारान्तरम् , ततो निःस्वभावमेव तिदिति । नास्येव तस्य
तस्माद्विवेकः, "स्विंगन्धः सर्वरसः" [छान्दो० ३१४४] स्वादिना तस्य सर्वात्मत्वश्रवणादिति चेत् ; न ; निर्मुत्त्वभावप्रसङ्गात् । प्रपञ्च एव हि अशनायापिपासादिकपः संसारः,
तस्माच्च "तस्याविवेके कथमुपायेनापि निर्मुत्तिः १ न हि तेन तस्य" स्वभावाद्वियोगः
१० पावकत्येव औष्ण्यात् । स्वभावतश्राविवेके" तस्य संमारः । भवन्नपि वियोगः कुतश्चिदेव स्यात्
न सर्वस्मात् , तत्रवन्धस्य अनन्तत्वेन अनुच्छेयत्वात् । ततो निद्यनिर्मुक्तं "विद्यन्त्र्यात्
न सर्वस्मात् , तत्रवन्धस्य अनन्तत्वेन अनुच्छेयत्वात् । ततो निद्यनिर्मुक्तं "विद्यन्त्र्यात्
काद्विक्तमेव एष्टव्यम् । अथ नास्त्येव प्रपञ्चः "नेह नानास्ति किञ्चन" [ बृहदा० कठो०
४।११] इत्यादि श्रुतेः तत्कथं तस्य तस्माद्विवेकः १ अवतः प्रतियोगित्वानुपपत्तेरिति चेत् ;
किमपेश्चं तहींदम्—"अस्यूल्पनवैद्यन्त्रम् (पनण्वहस्वम्)" [बृहदा० ३।८।८] इति,
२५ "स एप नेति नेत्यात्मा"[बृहदा० ३।९।२६] इति च १ अविद्याकत्त्रपञ्चापेक्षमिति
चेत्; तत्त्रपञ्चात्तर्वि तिहेवको वक्तव्यः, अन्यथोक्तादोपात् । न तम्य तस्माद्विवेको नाप्यविवेकः
तदुभयं प्रति तैर्दयावस्तुत्वेन अपादानत्वायोगादिति चेत् ; न; नेति नेति निषेधानुपपत्तेः, विवेकस्यैव निषेधार्थस्वात् । अपि च,

१ अभावाभिन्नत्वस्याभावात् । २ -त्वं न आ०, ब०, प० । ३ -न्तेनाभावात् आ०, ब०, प० । ४ कथं तत्र सितं त -आ०,ब०,प० । ५ स्वरूपातस्थाने । ६ साङ्कर्यस्य । ७ नीरूपत्वरूपतात् । ८ यदैकत्व- आ०, ब०, प० । ९ एकत्वस्य । १० ब्रह्मस्वभावत्वे । ११ ब्रह्मणः । १२ प्रपद्माद्भेते । १३ बहा । तन्त्रशेच्ल आ०, ब०, प० । १४ प्रपद्मस्य ।

20

स्वभावस्तान्ज्ञस्तस्य यदि संसार उच्यते । न भवत्येव निर्मेक्तिस्तत्स्वभावापरिश्वयात् ॥१०९६॥ निर्मक्तियदि तथ्यैव संसारः कथ्यतां पर:। संसारेण विना यस्मान्निर्मुत्तिनीवकल्प्यते ॥१०९७॥ जीवानामेव संसारनिमुक्तिनैव तस्यै चेत् । जीवेभ्यस्तदभिन्नञ्चेत न तस्येत्यच्यतां कथम् ।।१०९८॥ मुखात्तत्प्रतिबिम्बानामनन्यत्वेऽपि तेद्रतः । नाऽश्रदध्यादिर्यथा तस्य तथेहःपीति चेन्म्रपा ॥१०९९॥ वेषां तस्मादभेदेऽपि तेभ्यस्तँद्धेद ।र्णनात् । स्वयमेव तथा ब्रह्म जीवेभ्यो यदि भिद्यताम् ॥११००॥ अविविक्तं कथन्नाम कथ्यता तत्प्रपञ्चतः । यन्न तत्र प्रवर्तेत नि:स्वभावत्वकल्पनम् ॥११०१॥

तस्मात्तत्राप्ययमेव परिहार:-स्वोपाधेरेकत्वस्य न परोपाधिना भेदेन बाधनमिति, तथा खळक्षणेऽपि । कृतः पुनः परोपाधित्वं भेदस्य ? तदपेक्षणान् । तदपि किमर्थम् ? स्वरूपला-भार्थमिति चेतु : न, तस्य वस्तुस्वभार्वैत्वेन तद्धेतोरेव भावात । न हि वस्तुन स्वहेतोरुत्पत्तिः १५ भेद्विकलस्यैव । पँरतोऽपि : परस्पराश्रयतया तद्भावप्रसङ्गात्- 'सति वस्तुभेदे परम् . परतश्च तद्भेदः' इति । पश्चाच हेत्वन्तरादुत्पद्यमानः कथं वा वस्तुनः स्वभावः स्यात कार्यान्तरवत ? वस्तुहेतोरुत्पत्तौ च कि 'तस्य परापेक्ष्या प्रयोजनं स्वरूपस्य वस्तुकारणादेव भावात ? नार्थिकियां परासिक्षधानेऽपि तदर्थिकियादर्शनात् । अप्रतितिद्देते, न तिर्हे भेदः परापेक्षः, तद्विषयायाः प्रतीतेरेव तद्पेक्षत्वात । न हि तस्याः तद्पेक्षत्वं तद्विषय २० स्यापिः रूपादिप्रतीतेः चक्षुराद्यपेक्षत्वेन रूपादावपि तत्प्रसङ्गात । न च प्रतीतेरपि तदपेक्षत्वमः परस्पराश्रयात्-'प्रसिद्धं हि परमपेक्ष्य वस्तुभेद्वतिपत्तिः, तत्त्रतिपत्त्या च परप्रसिद्धिः' इति । न च वस्तुमात्राद्नवगृहीतभेदाद् भेद्सिछि: ; एकस्मिन्नपि तत्त्रसङ्गात् । तन्न अपेक्षा नाम काचिद वस्तुधर्मः ।

पुरुषधर्म एवास्तु, पुरुषेणैव कस्यचित कुतश्चित भेदस्यापेक्षणादिति चेत् ; न; वस्तुनि २५ तदपेक्षानुवर्तनस्यासम्भवात् । न हि पुरुषस्य भेदापेक्षया वस्तु भिन्नं भवति, अन्यथा सह-कारः कोविदारोऽपि स्यात् "तथापि तदपेक्षासम्भवात् । तदुक्तम्-

# ''पौरुषेयीमपेत्ताञ्च नं हे वस्त्वनुवर्तते" [ ब्रह्मसि० २।६ ] इति ।

१ ब्रह्मणः । २ प्रतिबिम्बगतः । ३ प्रतिबिम्बानाम् । ४ मुखभेद । ५ परापेक्षणात् । ६ -वस्त्वे त-आ०. ब॰, प॰। ७ 'न हि' इत्यन्वयः । ८ भेदः । ९ भेदस्य । १० प्रयोजनम् । ११ प्रतीतेः परापेक्षत्वम् । १२ तेन रूपेणापि, सहकारस्य कोविदाररूपेणापि । १३ न हि खम-आ०, ब०, प० ।

तन्न भेरो नाम विचारसहः, येनासङ्कीर्णस्वं खळक्षणस्येति चेत्; नः अन्यथा अपेक्षार्थस्वात् । न हि परतः खरूपादेभावात् भावस्य तद्पेक्षस्वम् अपि तु तद्पादानस्वात् । तद्पादानो हि भावभेदः स्वहेतोरुत्पन्नः तथैव प्रतीतेः । न च स्वहेतुबळायातो भावस्वभावः पर्यनुयोगविषयः 'कस्मादेवम्' इति, सर्वत्र प्रसङ्गात् वस्तुविळोपापत्तेः । तस्माद्पादानस्वमेव अपेक्षार्थः । तथैव प्रपञ्चविवेकस्यापि ब्रह्मण्यूपपत्तेः । पुरुपापेक्षानुवर्तनस्य स्वनभ्युपगम एव परिहारः ।

भवतु भेदः, तस्य तु कुतः प्रतिपत्तिरिति चेत् १ प्रत्यक्षादेव, विधिवत् निषेधेऽपि तद्यापारात् । निपेध्यापरिज्ञाने कथं वविचत्तः तिन्निषेधः । न च निपेध्यस्य तेन परिज्ञानम् , असिन्निधानाद , असिन्निहितार्थत्वे च तस्य अतिप्रसङ्गादिति चेत् ; नः विधिवत् वस्तुस्वभा वतया तैदपरिज्ञानेऽपि तस्य प्रतिप : , अन्यथा विधेरपि न स्यात् तस्याप्यनुपित्रिष्ठष्टनिषे१० धस्यासम्भवात्, उपित्रिष्ठप्रपीतादिनिपेधस्यैव नीष्ठविधेः लोकप्रसिद्धादध्यश्चादवबुद्धेः । अध्यक्षान्तरं तु न वयमेवं वृद्धा अपि बुद्ध्यामहे यस्य विधिमात्रविपयत्वं प्रतिपद्येमहि । तैत्वसिद्धस्यैव तन्मात्रविषयत्वे वा कथमान्नायस्यापि निपेधविद्येपात्मनः तैतः प्रतिपत्तिः । न हि विधिमात्रोण आम्नायस्य आम्नायत्वम्; अनाम्नायेऽपि तद्भावात्, अपितु तदन्यनिपेधरूपतयेवेति कथं तस्य विधिनियतादध्यश्चात् प्रतिपत्तिः । म भूदिति चेतः कथं तस्माद् ब्रह्मणः प्रसिद्धिः "आस्नायतः । प्रसिद्धिश्च कवयोऽस्य प्रचन्नते" व्यक्षिति चेतः कथं तस्माद् ब्रह्मणः प्रसिद्धिः "आस्नायतः प्रसिद्धिः प्रसिद्धिः प्रचन्नते" व्यक्षिति १।२ ] इत्युक्ता शोभेत १ अप्रतिपन्नादेव त्रत्यक्षादिश्च कवयोऽस्य प्रचन्नते" व्यक्षित् तस्य प्रतिपत्तिः न प्रत्यक्षादिति चेतः ; न ; 'प्रत्यक्षादिभ्यः सिद्धादाम्नायात् तत्त्वदर्शनम्" [ब्रह्मसि० १०० ४१] इत्यस्य विरोधात् । 'प्रत्यक्षादिभ्यः सिद्धादाम्नायात् तत्त्वदर्शनम् (व्रह्मनम् ) व्रह्मसि० १०० ४१] इत्यस्य विरोधात् ।

विधिनियमे च "तस्य आग्नायवत् त वावेदनादेव प्रामाण्यं न "व्यवहारविपर्यासाभावादिति कथमुक्तम् — "प्रत्यक्षादीनां तु व्यावहारिकं प्रामाण्यम्" [ब्रह्मसि० पृ० ४०]
२० इति ? 'तेत्र भेदप्रतिभासमपेक्ष्य 'विद्युक्तम् , अस्ति च तत्प्रतिभासो व्यवहर्ष्ट्युद्ध्या, विचारबुद्ध्येव तस्य विधिमात्रनियमः, तया च तत्त्वावेदनलक्ष्यणं प्रामाण्यमभ्यमुद्धायत एवेति चोत्;नः;
भेदप्रतिभासस्य विद्युक्त्यावत्वे विचारबुद्ध्यापि अनपवर्षनात्, अन्यथा स्वरूपस्यापि अपवर्तनात्
कस्य "तया तन्मात्रनियमः सम्पाद्येत ? अतत्स्वभावत्वे व्यवहर्तापि कथं तत्र तमनुमन्यताम् ?
विश्वप्रादिति चोतः स एत तद्वित्रेकप्रतिभासे कथम् ? अनिद्ययादिति चेतः, नः प्रतिभासस्यैव
२५ निद्ययत्वात्, अन्यथा स्वरूपस्यापि न निद्ययः स्यात्, प्रतिभासादन्यस्य तन्निद्ययस्याप्रतिवेदनात् । सोऽपि तत्रैव निद्ययो न विवेक इति चोतः, नः, निद्ययेतरयोरेकत्वानुपपत्तेः, सामान्यविद्येषयोरिप तत्त्वापत्तेः "एकत्वमित्रिधेन" [ब्रह्मसि० २।१८] इत्यादिना तत्र दूषण-

१ ''आदिशब्दैन अर्थिकया प्रतीतिथ प्राह्या''-ता० टि०। २ ''उत्पत्तेः''-ता० टि०। ३ प्रत्यक्षस्य । ४ निपेश्यापरिज्ञानेऽपि । ५ प्रतिपत्तिः । ६ ''वेदान्तिप्रसिद्धस्यैव''-ता० टि०। ७ ''श्रोत्रेन्द्रियप्रत्यक्षात्''-ता० टि०। ८ आम्नायतः । ९ आम्नायतः । १० प्रत्यक्षस्य । १० प्रत्यक्षस्य । १० ''व्यवहाराविमंवादादित्यर्थः''-ता० टि०। १२ प्रत्यक्षस्य । १३ ''प्रत्यक्षस्य स्वनावत्वे''-ता० टि०। १६ अन्यन्याय-आ०, व०, प०। १७ तया यावन्माय-आ०, व०, प०। १८ स्वरूपे । १९ ''भेदप्रतिभास्तिवेके''-ता० टि०।

स्यावचनप्रसङ्गात् । निवेदितब्चीत्त्वं । तन्न विभ्रमे तद्विवेकप्रतिमास: ।

भा भृत् स्वरूपस्यैव स्वतः प्रतिभासात् , तद्विवेकस्तु तत्र विचारबुद्धयै वावगम्यत इति चेत् ; न; तयापि प्रत्यक्षाविधाने तत्र तद्विवेकस्य दुरववोधत्वात् । विधानञ्च विवेचनात् प्रागेव न युगपत् । नापि पदचात् ; तस्याऽसिद्धत्वेन अनुवादायोगे तद्मुवादेन तत्र तद्वि-वेचनस्याऽयोगात् । ' ह भेदप्रतिभासो नास्ति' इति विधिपूर्वञ्च विवेचनम्, न च तद् बु- ५ द्वेट्यापारः स्यात् विधिसमय एव तस्याः क्षणिकत्वेन नाशात् । अक्षणिकत्वे तु प्रत्यक्षस्यापि तत्त्वात् किन्न सँ व्यापारः स्यात् यतो विधायकमेव तत् न निपेधकमिति नियम्येत । भवतु अन्यतः द्वुद्धरेव विवेचनं व्यापारः स्यात् यतो विधायकमेव तत् न निपेधकमिति नियम्येत । भवतु अन्यतः द्वुद्धरेव विवेचनं व्यापार इति चेत्; नः त्यापि तस्याविधाने कथं तत्र तद्विवेचनम् ? तद्विधाने तं-देव तस्या अपि भावान्न विवेचनं विपर्ययात् । पुनरपि 'भवतु' इत्यादिवचने न परिनिष्ठानम् । तन्न तत्र भेदप्रतिभासः, विभ्रमान् स्वतः परतद्वच तद्विवेकस्याऽप्रतिपत्तोरिति सिद्धं- १० प्रत्यक्षस्य भेदविषयःवं निर्वाधत्वेनागोपाठमपि प्रतिपत्तेः ।

कथं पुनः प्रत्यक्षं विधिव्यवच्छेदयोः युगपदेव प्रवर्तमानं विध्यनुवादेन व्यवच्छिनति 'भूतले न घटः' इति ? विधेरपूर्वसिद्धत्वेन अनुवादायोगादिति चेत् ; न ; 'तस्यैवमप्रवृत्तेः । न हि विधिव्यवच्छेदयोः तस्य गुणप्रधानभावेन वृत्तिः यदेवमुच्येत अपि तु प्रस्परस्वभावतया प्रधानयोरेव । नापि व्यवच्छेद्ये तत्प्रवृत्तिः यतो व्यवच्छेद्यस्य देशकाल्य्यविहतस्य 'तेनाऽप्रहणात् १५ 'कथं तत्र्यवच्छेदस्य ततः प्रतिपत्तिः' इति पर्यनुयुष्येत विधिवत् स्वरूपत एव तत्प्रतिपत्तेरित्यु-कत्वात् । ततो यदुक्तम् "अनवभासे हि तत्र व्यवच्छेद्ये व्यवच्छेद्रमात्रं स्यात् न [व्यवच्छेदः]कस्यचित्' [ब्रह्मसि० पृ० ४५] इति ; तदुपपत्रम् , 'सर्वस्य वा स्यात्' [ब्रह्मसि० पृ० ४५] इति ; तदुपपत्रम् , 'सर्वस्य वा स्यात्' [ब्रह्मसि० पृ० ४५] इत्येतत्तु नोपपत्रम् ; निषेध्यविशिष्टतया ततस्तत्प्रतिपत्तेरनभ्युपगमात् । कुतस्तिहिं 'भूतले ने घटः इति' इति चेत् ; न ; भवतोऽपि 'न घटे घटाभावः' इति कुतः २० प्रतिपत्तिः ? प्रस्यक्षादेवेति चेत् ; न ; विधिमात्रस्यैव तद्यापारत्वात् । तदसत्त्वनिषेधोऽपि तस्यैव व्यापार इति चेत् ; स यदि पूर्वं स एव तद्यापारो न पश्चाद्भावी विधिः, तदा प्रत्यक्षस्यापरमात् । ततो यथेदं विधिवादिनोच्यते –

''आहुर्विधातृ प्रत्यत्तं न निपेद्धृ विपश्चितः ।
नैकत्व आगमस्तेन प्रत्यत्तेण विरुद्ध्यते ॥'' [ ब्रह्मसि० २।१ ] इति ; २५
तथा निषेधवादिनापि वक्तव्यम्--

आहुर्निषेद्ध प्रस्यक्षं न विधातः विपश्चितः । न शून्यत्व आगमस्तेन प्रस्यक्षेण विरुद्ध्यते ॥११०२॥

९ –तञ्चैव तत् आ०, ब०, प०। १ न च तत्र तद्बुद्धेर्व्या-आ०, ब०, प०। १ विवेचनम्। ४ विवेचनात्मकः। ५ तस्यापि वि-आ०, ब०, प०। ६ प्रत्यक्षस्य। ७ भेदप्रतिभास्विवेचनम्। ८ तदैव आ०, ब०, प०। प्रत्यक्षमेव। ९ -रपूर्वत्वेऽसिद्धत्वेन ता०। १० प्रत्यक्षस्य। ११ प्रत्यक्षेण। १२ ''न व्यवच्छेदः कस्यचित्"- ब्रह्मासि०। १३ न पट इति चेन्न आ०, ब०, प०। १४ घटेषु घ-आ०, ब०, प०।

सर्वनिषधे क आगमः, किं वा प्रत्यक्षं यो येन विरुद्ध्यत इति चेत्; न; सर्वा-भेदेऽपि तुल्यत्वात । सत्यम्; न वस्तुतः तत्रापि तदुभयम्, अविद्यानिबन्धनं तु विद्यत इति चेत्; न; अन्यत्रापि संवृतिनिबन्धनस्य भावात् । सैव कथं तत्रेति चेत् ? अविद्या कथमितरत्र ? अथाविद्या विद्याऽद्वेतप्रतिबन्धिनी न भवति तस्याः सर्वोकारैर्वक्तमशक्यत्वा-५ दिति चेत्; न; संवृतेरपि 'तथात्वेन नैरात्म्यवादप्रतिबन्धित्वानुपपत्तेः ।

अथ विधिसमय एव तस्य सं व्यापार: कथं विध्यनुवारेन भवेत् ? अपूर्वप्रसिद्धतया विधेरनुवारायोगात् । नापि तत्पश्चाद्धावी सं तस्य व्यापारः तदा प्रत्यक्षस्यैवाऽभावात् इति न प्रत्यक्षात् विधेयासत्त्वव्यवच्छेदः । मा भूदिति चेत् ; विधिरपि न
भवेत् , तस्य तद्रपत्वात् ''विधेविधेयासत्त्वव्यवच्छेदः प्रत्यक्षात् त्र व्हपत्येव तद्वपामात् ,
तद्नुवारेन तु तद्यवच्छेदः प्रत्यभिज्ञानादेव प्रत्यक्षविहिते घटे तद्नुवादेन तद्र स्मरणोपनीतस्य
तद्भावस्य 'नायमिह' इति प्रत्यभिज्ञया प्रतिपत्तिरिति चेत् ; 'भूतले न घटः' इत्यपि प्रतिपत्तिस्तं
पवेत्यलमभिनिवेशेन । यदि विधिप्रत्यक्षत एव अन्यव्यवच्छेदः ; स तिर्हं भूतले घटादेरिव
प्रतिश्रणपरिणामादेरिप स्यात् तिर्वितिक्तयापि तस्य प्रतिपत्तेरिति चेत् ; अस्ति प्रतिपत्तिः न तु
१५ प्रमाणम् , अर्थक्रियाकारित्वादिलिङ्कोपनीतेन तत्परिणामानुमानेन वाध्यमानत्वात् , न तिर्हे
घटादिव्यवच्छेदेऽपि प्रमाणम् , आम्नायेनैव अभेदविपयेण वाधनादिति चेत् ; न; तस्य प्रतिविधास्यमानत्वात् । ततो भेदस्य प्रत्यक्षत एव प्रतिपत्तेरुपपन्नमुक्तम् -'स्वलक्ष्मणमसङ्कीणम्' इति ।
असङ्कीणपदेन स्वलक्षणस्य विशेपात्मकःवं समान्यदेन च सामान्यत्मकःवमुक्तम् ।
अतः सामान्यविशेपात्मकत्वात् सर्वं वस्तु सिवकल्पकमेव नाऽसहायस्वभावम् । अत एवाह—
१० 'सविकल्पकम' इति ।

सत्यम् ; अस्ति भेदस्य प्रत्यक्षादिना प्रतिपत्तिः, न तु वन्तुसत्त्वम् , आन्नायेनैव अभेदिविषयेण बाधनात् । न चैवम् आन्नायस्यापि भेदिविशेषस्य "तस्मादसिद्धिः –वाध्यमानत्वेन अप्रमाणत्वादिति मन्तव्यम् ; तत्त्वावेदनलक्षणस्यैव प्रामाण्यस्य 'तैत्र तेनै' वाधनान्न व्यवहारावि संवादलक्षणस्ये , अवस्तुविषयत्वेऽपि अविद्यासंस्कारस्थेयेण सन्भवात्", तस्य च न तेन बाधनम् अविरोधात् । कथमेवं प्रत्यक्षादेः 'तंदपेक्षेणैव तेन बाधनमिति चेत् ? न; स्वरूपप्रतीतिं प्रत्येव 'तैंस्य तदपेक्षत्वात् न स्वार्थप्रतीतिं प्रति लब्धस्वरूपस्य स्वत एव तदुपपत्तेः, अन्यथा प्रामाण्यमेव न स्यात् स्वकार्यं प्रति निरपेक्षतयैव 'तँदुपपत्तेः । स्वरूपप्रतीतिहेतुत्वस्य तु न तेन बाधनं तत्त्वाः

१ वक्तुमशक्यत्वेन । २ असरविनिषेधः । ३ पूर्वमप्रसिद्धतया । ४ असस्विनिषेधः । ५ विधेयासस्वस्य व्य—आ०, व०, प० । ६ प्रत्यक्षत्वात् आ०, व०, प० । ७ प्रत्यिभिज्ञातः । ८ प्रतिक्षणपरिणामिविविक्ततया । ९ प्रत्यक्ष एव ता० । १० प्रत्यक्षात् । ११ प्रत्यक्षे । १२ आम्नायेन । १३ स्य वस्तु-आ०, व०, प० । १४ ''प्रत्यक्षादीनां तु व्यावहारिकं प्रामाण्यम् , अविद्यासंस्कारस्य स्थेम्ना व्यवहारिवपर्ययाभावात् ।''—ब्रह्मसि० ए० ४० । १५ प्रत्यक्षापेक्षणैव । १६ आम्नायस्य प्रत्यक्षापेक्षत्वात् । १७ प्रामाण्योपपक्षः ।

वेदनभागस्यैव बाधनात् तत्रैव विरोधात् । 'तद्विशेषादाम्नायस्यैव किन्न प्रत्यक्षादिना बाधन-मिति चेत् ? नः प्रत्यक्षादितः तद्पेक्षतया परत्वेन आम्नायस्यैव बलीयस्त्वात् । बलीयसा हि दुर्बेलस्य बाधनं लोकवत् न तेन तस्य। उद्देश्यते च पूर्वापवादेन परस्य बलीयस्त्वम् . यथैकत्व-ज्ञानात् द्वित्वज्ञानस्य ततोऽपि त्रित्वज्ञानस्य तस्य तदुपमर्देनोपपत्तेः। ततो न भेदस्य वस्तुसत्त्वम् <sup>\*</sup>तत्प्रत्यक्षादौ तत्त्वावेदनस्य ''इ**दं सर्वं यदयमात्मा''** [बृहदा० २।४।६] इति**, ''आत्मेवेदं ५** सर्वम्" [छान्दो० ७।२५।२] इति, "सर्व वै खल्विदं ब्रह्म" [छान्दो० ३।१४।१] इति चाम्नायेन सर्वाभेद्मवद्योतयता बाधनात् । तन्न वस्तुतः स्वलक्षणस्यासङ्कीर्णत्वं प्रतिभास-मात्रादेव व्यवहारप्रसिद्धप्रामाण्यात् तदुपपत्तेरिति चेत् ; किमिदम् आम्नायस्य अमेद-विषयत्वम् ? तत्परिज्ञानत्विमितिं चेत् ; न ; अचेतनत्वात् । तत्परिज्ञानं प्रति हेतुत्विमिति चेत् ; तत्परिज्ञानमपि यदि विषयाद्र्यतिरिक्तं तर्हि तस्य स्वतस्तथा प्रतिपत्तौ भेद एव १० तदर्थ: स्यान्नाभेद इति कथं तेन प्रत्यक्षादेः भेदिविषयस्य बाधनम् ? एकवाक्यतया तदपोद्वलनस्यैवोपपत्तोः । अप्रतिपत्तो च व्यतिरेकस्य तदव्यतिरेकात् तत्परिज्ञानस्यापि न प्रतिपत्तिरिति कथं ततः सर्वाभेदस्याधिगतिः ? प्रतिपत्रन्तरगतादपि ततस्तत्प्रसङ्गात । व्यतिरेकेणैव तस्याप्रतिपत्तिर्ने रूपान्तरेणेति चेतु ; नः प्रतिपन्नेतरयोरेकत्र विरोधात । अविरोधे वा भेदाभेदयोरिप तत्र तदुपपत्तोः कुतो न तत्त्वावेदनमेव प्रामाण्यम् आम्नायवत् प्रत्यक्षादेरिप १५ भवेतु १ अव्यतिरिक्तमेव "ततस्तदिति चेत् ; नः, नित्यत्वेन अकार्यत्वापरोः । नित्यो हि तद्विषयः सर्वाभेदलक्षणः परमात्मा "स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्म" [बृहदा० ४।४।२५] इति श्रवणात् । कथं तदव्यतिरेके तत्परिज्ञानस्यानित्यत्वं यत आम्नाया-दुत्पत्ति: | तन्न तस्माद्यतिरिक्तम् । नाष्यव्यतिरिक्तम् ; मायामयत्वेनावस्तुत्वात् , वस्तुनैव (न्येव) व्यतिरेकेतरविकल्पोपपत्तिरिति चेत् ; न तर्हि तस्य कार्यतापि, अवस्तुनि तस्या २० अप्यप्रसिद्धेः । तन्न आम्नायस्य स्वतः तत्परिज्ञानहेतुत्वेन वा तद्विपयत्वम् . यतस्तेन प्रत्यक्षा-देभेंद्विषयस्य प्रतिपीडनमुपपद्येत । 'सत्यप्याम्नायाद् ब्रह्मणः परिज्ञाने—

ब्रह्म तच्चेत् समर्थं न खपुष्पाद् भिग्नते कथम् ?।
प्रतिभासवलाचेन्न तस्यासत्यिप दर्शनात् ॥११०३॥
विना कार्येण सामर्थ्यमिप तस्य न युष्यते ।
कार्यार्थमेव यस्लोके तत्प्रसिद्धिपदं गतम् ॥११०४॥
कार्यमस्ति प्रपञ्चक्षेत् मिथस्तस्माच तैद्यदि ।
भिन्नमेव कथन्न स्यादसङ्कीणं स्वलक्षणम् ?॥११०५॥

34

१ विरोधाविशेषात् । २ प्रत्यक्षापेक्षतया । ३ "पौर्वापर्ये पूर्वदौर्वत्यं प्रकृतिवत्"—मी०सू० ६।५।५॥ । ॥ भेदप्रत्यक्षादौ । ५ —निमिति—ता०। ६ विषयन्यतिरिक्तत्वेन । ७ विषयात् परिज्ञानम्।८ स एष्—आ०,ब०,प०। ९ सरयस्याम्मा—आ०, ब०, प०। १० प्रपद्यास्मकं कार्यम् ।

ų

प्रपद्धोऽन्योन्यभिन्नोऽपि न भिन्नः परमात्मनः ।
तस्य तत्परिणामत्वात् सुवर्णात्तद्विकारवत् ॥११०६॥
इति चेत्किन्न 'तत्व्यापी तथैवासौ' प्रकाशते ।
सत्यज्ञानस्वभावोऽयं यदाम्नायेषु पठ्यते ॥११०७॥
तथा तस्य प्रकाशे च कथमुक्तमिदं अप्रतो ।
''एप सर्वेषु भूतेषु गृहात्मा न प्रकाशते ॥"११०८॥ इति ।

कुतो वा देवदत्तादेर्न रैतथा सम्प्रतिपत्तिः जीवस्य तस्य तद्विकारत्वात् । न हि प्रकृतिधर्मः स्वप्रकाशः विकारे तस्यातद्वपतया ततो भेदादिति चोत् ; न ; "तत्त्वपित्तः" [छान्दो० ६।८।७] इत्यादि श्रुतिभ्यः परमात्मरूपताया एव जीवे प्रतिपत्तेः । अन्यथा कथं रे तस्य ज्ञानादमृतत्वस्याप्यवक्लृप्तिः विकारस्य प्रकृतावेव प्रलयात् । न च प्रलयस्यमेव अमृतत्वम् ; अशुद्धिपरिक्षयविशिष्टस्य स्वरूपस्यैव तत्त्वेन ब्रह्मविदां प्रसिद्धत्वात् । तन्न विकारात्मत्वे जीवस्य तद्वक्लृप्तिः । तथा च भागवतं भाष्यम् - "विकारात्मकत्वे हि जीवस्याभ्युपगम्यमाने विकारस्य प्रकृतिसम्बन्धे प्रलयप्रसङ्गान्न ज्ञानादमृतत्वमवक्रल्पेतं" [ब्र० शा० भा० १।४।२२] इति ।

भवतु तर्हि देहेन्द्रियमनोबुद्धिसङ्घातोपाधिसम्पर्केकछपीकृतत्वात्तस्य ततो भेद इति १५ चेत्; कस्य तत् काछ्ण्यम् ? जीवस्येति चेत्; ननु जीवः परमात्मैव, "अनेन जीवेनात्मना" [छान्दो० ६।३।२] इति श्रवणात्, ततः 'तस्यैव तत्काछ्ण्यं ततश्च भेदः' इति रिक्ता वाचो युक्तिः । ततः सत्यपि देहेन्द्रियायुपाधिभेदे परमात्माऽभिन्न एव जीव इति कथमसावात्मानं प्रतिपद्यमानः सर्वव्यापिनमेव न प्रतिपद्यते ? धटाकाशस्यापि कथन्न तथा प्रतिपत्तिः तस्यापि पराकाशादिभिन्नत्वादिति चेत् ? भवत्येव याद तस्यापि स्वतः प्रतिपत्तिः, न चैवम्, अचेतनत्वेन परत एव तस्य प्रतिपत्तेः । तच्च संसारिज्ञानम् । न च तस्य सकलात्मिन वस्तुनि प्रवृत्तिः शक्तिवैकल्यादिति उपपन्ना गुहोदरगतेन तद्विछन्नतयैवाकाशस्य प्रतिपत्तिः । योगिज्ञानापेक्षया तुनायं प्रदनः, तेन पराकाशाऽभिन्नस्यैव तस्य परिच्छेदात् । ततो यदि सकलभेदव्याप्येको

न चौबम् , तन्न तद्भोदेन तत्परिणामत्वं प्रपञ्चस्य ।

न च प्रपञ्चो नाम कश्चिद्दाल वस्तुभूतः "ऐतदात्म्यिमिदं सर्वं तत्सत्त्रं स आत्मा" [ छान्दो ० ६।८।७ ] इत्यादिशिः श्रुतिभिः परमात्मन एव तात्त्विकस्योपदर्शनात् न प्रपञ्चस्य। तत्र "इन्द्रो मायाभिः पुरुद्धपः" [ ऋक्सं ० ४।७।३३ ] इत्यादिभिः मायारूपत्वस्यैव निवेदनात् । तद्रप एव स तत्परिणाम इति भेत् ; कथं नित्यशुद्धत्वं तस्य ? प्रपञ्चरूपावा-प्रदेवाऽशुद्धित्वात् । तद्वाप्तेश्च तत्परिणामित्वंऽवश्यम्भावात् सुवर्णादे रुचकादिरूपावाप्तिवत् ।

ज्ञानात्मा तदा तथेव तस्य प्रकाशात् तस्येव तद्भेद्रेन जीवानामपि तत्राविष्ठतिपत्त्या भवितव्यम्।

१ प्रयज्ञापी । २ परमात्मा । २ कठोप० २।१२ । ४ स्वप्रकाशरूपत्वेन । ५ तस्य तृद्धूप-आ०, **४०, प०** । ६ जीवस्य । ७ अमृतत्वेन । ८ जीवस्य । ९ घटाकारस्यापि-आ०, **४०, प०** ।

कथं वाडनुच्छित्तिधर्मत्वम् ? "अविनाशी वा अरे अयमात्माऽनुच्छित्तिधर्मा" [बृहदा० ४।५।१४] इत्याम्नार्यते ? कुतिश्चिद्सिद्धेः, तदनर्थान्तरस्योच्छित्तौ तस्याप्युच्छित्तोः । अर्थान्तरं तु कथं सी तस्य परिणामो घटवत् पटस्य ? विश्वमादिति चेत् ; न तृर्हि तत्र परमात्मनो वैस्तुवृत्तेनोपादानत्विमिति कथं तथा तस्य सामध्यै तत्र ?

भवत निमित्तत्वेनैव कुलालादिवत् घटादाविति चेत् ; कथमिदानीम् ''आत्मनि ५ विज्ञाते सर्वे विज्ञातम् "" [ ] इति आत्मिवज्ञाने नेव सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञायेत ? उपपन्नं खल्वात्मनः तदुपादानत्वे तज्ज्ञानादेव प्रपञ्चस्यापि ज्ञानं तस्य तद्व्यतिरेकात् न निमित्तत्वे, कुळाळज्ञानारेव घटारेरिप ज्ञानप्रसङ्गात् । श्रुतिविरोधश्रीवम् , श्रुतिभिः "सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि आक्रीशादेव सँग्रुत्पद्य आकाशं प्रत्यस्तम(स्तं)यन्ति'' [छान्दो० १।९।१] इत्यादिभिः आत्मन्युपादानत्वस्यैव निवेदनात् । अनुपादाने "तेपां तत्र प्रलयानुपपत्तेः । कथं १० वा निरुपादानस्य निमित्तादेवोत्पत्तिः ? अस्त्येवोपादानं प्राच्यः प्रपञ्च इति चेत् ; न तर्हि सर्गादौ तस्य तं प्रत्युपादानत्वम् अभावात् ? "सदेव सीम्य इदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्" [छान्दो० ६।२।१] इत्यात्मन एव सद्भूपस्य तदा सत्त्वश्रवणात् । अथास्त्येव तदापि तत्त्रपञ्चः 'आत्मैत एकमेव' इत्यवधारणं तु नामरूपाभ्यां व्याक्रतस्य तस्याभावादिति चेत् ; किमेवं तुदा तथाविधस्य "प्रधानस्यैव तदुपादानत्वन्न भवति ? तस्याऽचेतनत्वेन ईक्षावत्त्वायोगात् , १५ ईक्षावच तदुपादानं श्रूयते "स ईक्षाञ्चक्रे स प्राणमसूजत" प्रिश्नो० ६।३।४] इत्यादे-राम्नायात् न चाम्नायानारूढस्य तत्त्वम् प्रमाणाभावात् , अनुमानादेस्तद्विपयस्य "परैस्तदाभासीकरणादिति चेत् : न : अविद्यात्मनः "प्रपञ्चस्याप्यचेतनत्वाविशेषात् । विद्या-साहचर्यात्तस्य चेतनत्वे चितिशक्तिसाहचर्यात् प्रधानस्यापि तत्त्वमिति कथन्नेक्षावत्त्वम् , यत ईक्षापूर्वं जगद्द्धेतुत्वं तस्यापि न भवेत् आम्नायार्थत्वर्ख्वे ? यतस्तर्वं तत्र तन्निषेधे निर्वन्धो 20 भाष्यकारस्यैं । तन्न प्रपञ्चस्योपादानत्वेन आत्मनो निमित्तत्वम ?

कुतो वा तत्र तस्योपादानत्वमन्यद्वा? शक्तेरिति चेत्; न; कार्यस्य प्रपञ्चस्यावस्तुसक्ते वस्तुतस्तिद्विपयायाः शक्तेरसम्भवात् । निष्पत्तये हि शक्तिः । न चाऽवस्तुसतो निष्पत्तिः । तत्कथं तद्शी शक्तिः ? साष्यवस्तुभूतैव कार्यवदिति चेत्; कथं परमात्मनो वस्तुभूतस्यैव ? सम्बन्धादिति चेत्; न "सोऽप्यव्यतिरेकः; विरोधात् । तदुत्पत्तिरिति चेत्; न; २५ तत्रापि तादृशशक्त्यन्तरपरिकल्पनायामपरिनिष्ठानात् । प्रपञ्चस्य प्रकाशनमेव निष्पादनम्; न च

१-त्याम्नायतः कु- आ०,व०,प०। २ प्रपञ्चस्पावाप्तिः । ३ वस्तुवृत्तेनीपा-आ०, व०,प०। ४ "आस्म-नि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञात इदं सर्वं विदितम्"-बृहद्दा० ४।पा६। ५ "आकाशशब्देनात्रात्मा प्रतिपाद्यते"-सा० दि०। ६ "समुत्पद्यन्ते आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति"-छान्दो०। ७ भृतानाम् । ८ "उपादानरहितप्रपञ्चस्य"-ता०दि०। ९ सर्गादौ । १० गांख्याभितमस्य। ११ "वेदान्तिभिः"-ता०दि०। १२ "प्राच्यप्रपञ्चस्य"-ता०दि०। १३ "यती न भवेदिति सम्बन्धः"-ता० दि०। १४ ब्रह्मसृ० भा० १।१।५ । १५ शङ्कराचार्यस्य । १६ वस्तुत्वे आ०,व०,प०। १७ तादात्मवैस्पः।

14

२५

तच्छक्तिरवस्तुभूतैव, असदिष चन्द्रद्वित्वादिकं प्रकाशयतश्चक्षुरादेः वस्तुत एव शक्तेरिति चेत् ; न ; चक्षुरादौ दोषतः तच्छक्तिभावात । न चात्मिन कश्चिद्दोषः, ''निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्'' [इवेता० ६।१९] इति तत्र निर्दोषताया एव श्रवणात् । ततः शक्तिवैकल्यात् अवस्तुसन्नेवासाविति कथं तदाम्नायस्य प्रामाण्यं यतस्तेन प्रत्यक्षादेर्भेदविषयस्य ५ वाधनम् १ शक्तिमत्त्वे तु वास्तवमेतत्कार्यं तद्यतिभिन्नश्चाभ्युपगन्तव्यम्, अन्यथा तत्त्वानुपपत्तेः।

ततो यथा समर्थत्वादात्मा कार्योद्विभिद्यते ।
असमर्थात्प्रधानादेरि तत्कार्यजन्मिन ॥११०९॥
न च तद्भेद्विज्ञानमाम्नायेनोपपीड्यते ।
तथैव स्तम्भकुम्भादिर्यथास्वं कार्यजन्मिन ॥१११०॥
समर्थो भिद्यते तत्रासमर्थादन्यतः स्वयम् ।
नैकत्वाम्नायतो वाधा तज्ज्ञानस्यापि युज्यते ॥११११॥
न हासौ ब्रह्म-तत्कार्यभेद्ज्ञानमपीडयन् ।
स्तम्भादिभेदिनिर्भासवाधाय भवति प्रभुः ॥१११२॥
तस्मात् सामर्थ्यलिङ्गोत्थमनुमानमवाधितम् ।
परस्परमसङ्कीणं वस्तु वक्त्येव निश्चयात् ॥१११३॥

इदमेवाह 'समर्थम्' इति । यसान् स्वकार्य समर्थं शक्तं स्वलक्षणम् तस्मात् असङ्गीणम् इति । स्वलक्षणस्य स्वक्षपमाह - 'स्वगुणैरेकम्' इति । स्वल्रहणेन परगुणैर्वेकस्वाभावमावेदयन् ''चोदितो दिध खाद'' [ प्र० वा० ३।१८२ ] इत्यादेरनवकाशत्वं दर्शयति । गुणशब्देन च, तस्य सामान्यवाचित्वात् गुणपर्यययोग्नभयोरिष प्रहणम् , अत २० एवाह - 'सहक्रमविवर्तिभः' इति । सूत्रे तु पृथक्षपर्ययोगादानस्य प्रतिपादितमेव प्रयोजनम् । कृतः पुनरेवं स्वलक्षणमिति चेत् ? आह - 'समर्थम्' इति ।

अर्थिक्रियासमर्थं यत् स्वलक्षणमुदीरितम् ।
तद्द्रव्यपर्ययात्मेव बुद्धिमद्भिनिबुद्ध्यते ॥१११४॥
न द्रव्यं न च पर्यायो नोभयं व्यतिभेदवत् ।
शक्तमर्थिक्रियायां यत् तत्प्रतीतिर्ने विद्यते ॥१११५॥
निवेदियिष्यते चैतत् यथास्थानं सविस्तरम् ।
विस्रब्धं स्थीयतां तस्मादिदानीमुच्यते परम् ॥१११६॥
'सहविवर्तिभिरेकम' इत्येतद्सहमानस्य मतमाशङ्कते—

यदि शेषपरावृत्तेरेकज्ञानमनेकतः। इति ।

१ -दि य-आ०, व०, प०। २ एकत्वाम्नायः । ३ -यत् आ ,व०,प०। ४ प्र० वा० २।**६ । ५ पर**-स्परानपेक्षम् ।

एकज्ञानाद्धि तदेकसिद्धिः, तच्चैकस्य नानावयवसाधारण्य(ण)स्थूलस्य ज्ञानमतीन्द्रियम् एकज्ञानम् न तस्मादेवैकस्मात्, अपि तु अनेकतः अनेकस्मात् परमाणोः। कीदृशात्?
दोषपराष्ट्रतः शेषाः तज्ज्ञानं प्रत्यहेतवः प्रत्येकावस्थाः परमाणवः तेम्यः परावृत्तिः सञ्चयलक्ष्मणा यस्मिन् तस्मादिति । तथा हि-घटादावेकज्ञानं सञ्चितानेकनिवन्धनम् एकज्ञानत्वात्
दूरविरलक्षेशेषु तज्ज्ञानवत् । ततो न तद्वलात् अकमादनेकस्वभावस्यैकस्य सिद्धिरिति परस्था- ५
कृतम् । 'यदि' इति तदवद्योतनार्थम् । अत्रोत्तरमाह—

# अनर्थमन्यथाभासम् [ अनंशानां न राशयः ] ॥१२३॥ इति ।

'एकज्ञानम्' इत्यनुवर्तते । तत् न विद्यते अर्थः अर्थिकयासमर्यः यस्मिस्तत् अनधम्, 'नञोऽधोत्' [ शाकटा० २।१।२२८ ] इति कजभावः, समासान्तस्यानित्यत्वात् ।
अथवा अर्थो न भवतीत्यनर्थः स्थूलाकारः, सोऽस्यास्तीत्यनर्थम् , अंन्रादिषु दर्शनादकारः १०
प्रत्ययात् । अनर्थत्वे निमित्तम् 'अन्यधाभासम्' इति । अर्थो येन व्यवस्थितोऽनेकाऽस्थूलप्रकारेण तस्मादन्येन एकस्थूलप्रकारेण भासः परिच्छेदो यस्मिन् तद् अन्यथाभासम् । यदन्यथाभासं तदनर्थम् यथा दूरविरलकेशेषु स्थूलेकज्ञानम् , तथा च घटादाविष तज्ज्ञानम् ,
तथा च कथं तस्य प्रत्यक्षत्वं भ्रान्तत्वात् १ स्थूलाकार एव तस्य वत्त्वं न नीलादाविति चेत् ;
कथमेकस्यैव तत्त्वमतत्त्वस्त्रापि रूपम् १ अन्यथा घटादेरिष नानैकरूपत्वस्याविरोधात् न स्थूला- १५
कारेऽिष तस्य विभ्रम इति कथं तत्रापि तत्प्रत्यक्षं न भवेत् १ दूरे तदाकारस्य असत् एव दर्शनान्नैविमिति चेत् ; नीलादाविष नैवम् , तस्यापि क्वचिदसत्त एवोपलम्भात् । यत्र बाधोपनिपातः तत्रैव तस्यासत्त्वं न सर्वत्रेति चेत् ; न; स्थूलाकारेऽिष तुल्यत्वात् ।

कथं वा दूरोपलभ्यस्य तदाकारस्यासत्त्वम् ? प्रत्यासत्तौ तद्विविक्तानामेव केशानामुपल-म्भादिति चेत् ; कीटशास्ते केशाः ? स्वावयवापेक्षया स्थूला एवेति चेत् ; असन्त एव वस्तुतः २० तर्हि तेऽपीति कथं तेषां सञ्चयः? कथं वा स्थूलघनज्ञानहेतुत्वम् असतां तदयोगात् । निरंश-परमाणुस्वभावा एवेति चेत् ; न तेषां प्रत्यासत्तावष्युपलम्भ इति कथं ततस्तदाकारस्यासत्त्वं यतस्तिष्ठदर्शनात् घटादाविष तदसत्त्वम् ?

भवतु स्थू छवत् नीछादाविप तस्य नानावयवसाधारणतया सिवकस्पत्वेन विश्रम एव

''सर्वेमालम्बने श्रान्तम्'' [ ] ईति वचनात् । प्रत्यक्षत्वं तु तस्य व्यवहर्तः २५

प्रसिद्धादविश्रमादिति चेत् ; न तर्हि ततो बहिनिरंशार्थसिद्धिः अतदाकारत्वात् , अन्यथा

आकारवादव्याघातात् । ततः स्थू छार्थस्यैव सिद्धिः वेत् ; न तर्हि तस्यै निर्विकस्पकत्वम्,

तिद्विषयस्य साधारणतया सिवकस्पकत्वेन तत्सामध्येजन्मनि हत्सिमन्निप तत्त्वस्यैवोपपत्तेः।

१ इतिसूत्रेण विहितस्य कच् प्रत्ययस्याभावः । २ ''अश्रादिभ्यः''-शाकटा०' ३।३।१४२ । ३ श्रान्त-त्वम् । ४ ''परमार्थतस्तु संकलमालम्बने भ्रान्तमेव ।''-प्र० वार्तिकाल० २।१९६ । ५ तदाकारज्ञानस्य । ६ ज्ञानेऽपि ।

ततो यदुक्तम्-''प्रत्यक्षं कल्पनापोढमर्थसामध्यीदुत्पत्तेः'' [ ] ईति; तत्र अर्थो यदि परमाणुः; असिद्धो हेतुः । स्थूलश्चेत् ; उक्तनीत्या विरुद्धः । ततो यदि श्रान्तम् ; न निर्विकल्पम् , तच्चेत् ; न श्रान्तम् , इति महानयं सङ्कटप्रवेशः परस्य । ततः सिद्धं प्रत्यक्षत एव सहविवर्तिभिरेकं स्वलक्षणम् । व्यावहारिकमेव तत्तथा न तात्त्वकमिति चेतः ; नः व्यवहारादन्यस्य तत्त्वस्यामावात् , अप्रतिपत्तेः । तन्न सिक्चितपरमाणुनिबन्धनत्वं प्रत्यक्षस्य । निरस्तश्च तत्सञ्चयः सान्तरिनरन्तरचिन्तया । तदेवाह— अनंशानां न राश्चाः । राशि-बहुत्वापेश्चया बहुवचनम् । ततो निपिद्धमेतत् अर्चस्य—

"भागा एवावभासन्ते सन्निविष्टास्तथा तथा।" [हेतु० टी० ए० १०६] इति ; सन्निवेशस्यैव अनंशेष्वभावात् , स्थूलप्रतिभासस्यैव च भागप्रतिभासविरोधिनोऽनुभवात् ।

१० कुतः पुनिरद्मगवन्तव्यम् 'क्रमिविवर्तिभिरेक्षम्' इति ? प्रत्यक्षत इति चेत् ; न ; तेन क्षणभिक्षना सिन्निहितस्यैव गुणस्य प्रहणात् न परापरसमयभाविनां तदा तस्या-भावात् । तथापि प्रहणे देशकालव्यविहतस्य सर्वस्यापि प्रहणात् सर्वस्य सर्वदिर्शित्वं प्रमाणान्तर-वैयर्थ्येक्ष प्राप्नुयात् । न च तेषामप्रहणे तदेकत्वं स्वलक्षणस्य शक्यमवगन्तुम् , व्यापक-प्रतिपत्तेव्योप्यप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वादिति चेत् ; भवेदेवम् , यदि तस्य क्षणभङ्गः सिद्धो १५ भवेत् , न चैवम् । तथा हि— व तस्य स्वत एव तिसिद्धिः ; तेन पूर्वापरयोरप्रहणे तुद्धा-वृत्तिरूपस्य तस्य दुरवबोधत्वात् व्यावृत्तिप्रतिपत्तेः व्यावत्येप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वात् ।

प्रहणक्च व्यातत्कालेन; बहिर्विवर्तानामिष भवेत् । तत्कालेन चेत् ; व्याहतमेतत्—
"तत्कालेनैय तत्कालव्यायृत्तिरात्मनो गृद्धते" [ ] इति । नाप्यन्यतः
प्रत्यक्षात् ; अत एव, अनभ्युपगमाच तद्भद्भस्य तत्स्वभावत्वात् । पूर्वापरापरिज्ञानेऽिष
भवत्येव स्वतः प्रतिपत्तिरिति चेत् ; तद्विपर्ययस्यापि किन्न तथा बहिरन्तश्च प्रतिपत्तिः तस्यापि
कथिक्चित्तत्स्वभावत्वस्याविशेपात् ? क्षणिकतयेव उभयत्रापि वस्तूनां प्रतिभासनादिति चेत् ;
न ; एकतयापि प्रतिपत्तेर्दर्शनात् । अध्यारोपितमेवैकत्वं तत्र विकल्पेन प्रतीयते न वास्तविमिति
चेत् ; विकल्पेनापि कथमतदाकारेण तस्य प्रहणम् आकारवाद्विफल्यप्रसङ्गात् ? तदाकारत्वष्च
न सर्वथा तद्वद्वस्तुत्वापत्तेः । न चावस्तुना तत्प्रतिपत्तिः ; अन्यत्रापि ज्ञानवैयर्थ्यापत्तेः ।

<sup>3 &</sup>quot;अर्थस्य सामध्येन समुद्भवादित्याह । तिह्न अर्थस्य सामध्येनोत्पद्यमानं तद्भूपमेवानुकुर्यात् ।"-प्रक वार्तिकालः २।१९२ । २ गुणप्रह-आ०, व०, प० । ३ "न तस्य स्वत एव तिसिद्धिरित्यत्र न तस्य प्रत्यक्षा-त्तरात्तिमिद्धिरिति वक्तव्यम् । तत्कालेनेच तत्कालव्याद्वित्तरात्मनं गृण्यत इत्यत्र आत्मद्रव्यं प्राह्मप्रत्यक्षं प्राह्मम् । .....ननु तत्कालेन त्रिकालानुयायिना प्रत्यक्षान्तरेण प्रथमप्रत्यक्षस्य तत्कालव्याद्वित्तर्ग्वत्व इत्यत्र व्या-त्यभावात् व्याहतमेतिदित्युक्तं कथं युक्तं स्यादिति न शङ्कनीयम् ; प्रत्यक्षस्य यथा कालत्रयद्वित्तेनाक्षणिकत्वं तथा प्रकृतप्रत्यक्षस्यापि अक्षणिकत्वं सम्भवत्यविसंवादात् , तथा परस्य क्षणभन्नो न सिध्यतीत्यिभिप्रायेणोक्तत्वात् ।"-ता० दि० । ४ यद्यत्कालेन आ०, व०, प० । ७ "तथा द्वियादि प्रतिपादितप्रकियात एव ।"-ता० दि० । ६ तद्भा-गम्य आ०, व०, प० । ७ -वम्यावि-आ०, व०, प० । ८ अर्धाणकत्वया ।

'वस्तुनैव विकरूपान्तरेण प्रहणिमति चेत् ; न ; तत्रापि 'कथमतदाकारेण' इत्यादेर्भ्रमणाद-परिनिष्ठानाच्च । कथिञ्चत्तदाकारत्वं तु नानेकान्तविद्विपामुपपन्नम् । तदुक्तम् –

''विरोधान्नोभर्येकात्म्यं स्याद्वाद्वन्यायविद्विषाम्''[आप्तमी० इलो० ३] इति ।

वस्तुतो विविक्त एव विकल्पस्तदाकारात्, अविवेकस्तु विश्रमादिति चेत्; विवेकस्य प्रतिपत्तौ कथं विश्रमः ? निश्रयाभावादिति चेत्; नः प्रत्यक्षेऽिप तदापत्तेः । तथा च कथमेदत्— "प्रत्यक्षं कल्पनापोढं प्रत्यक्षेणैव सिद्ध्यति ।" [प्र० वा • २।१२३] इति , तिद्धिश्रमाकान्तादेव तदभावप्रसिद्धेरयोगात् । तत्र तदाकारस्यासित्रधानात्र विश्रम इति चेत् ; इतरत्र कुतस्तत्सित्रधानम् ? वासनात इति चेत् ; नः तस्याः प्रत्यक्षसमयेऽिप भावात् । सत्या अपि नै प्रबोधः तद्धेतोरभावात् पश्चात्तु प्रत्यक्षादेव सदृशापरापरिविषयात् तत्प्रवोधे युक्तं १० ततस्तत्सित्रधानं तद्विवेकविश्रमश्च विकल्प इति चेत् ; कुतस्तिई प्रधानादिवासनाप्रवोधः यतस्तिद्धकल्पः । न चायं नास्त्येव ; बहुलमुपलम्भात् । अदृष्टवलानु प्रत्यक्षेऽिप स्यात् । तत्र तद्विवेकप्रतिपत्तो तद्विश्रमः ।

सत्यिमदम् , न हि विकल्पस्यापि स्वतस्ति छिन्नमः, विकल्पान्तरादेव तद्भावादिति चेत् ; न वतोऽपि , तद्विपयात् ; तद्योगात् । तद्विपयत्वे च पूर्ववत्प्रसङ्गात् । तत्रापि १५ कित्न्तरात्तत्कल्पनायाम् अनवस्थापत्तेः ।

मा भूद्विकल्प एवेति चेत् ; किमिदानीं कल्पनापोढमहणेन व्यावर्त्याभावात् ? किं वाऽश्रान्तम्रहणेन मानसवदैन्द्रियस्यापि विश्रमस्य तुल्यन्यायत्याऽनुपपत्तेः । ततः सित विश्रमे तिद्वेकः तञ्ज्ञानस्याऽप्रतिपन्न एव वक्तव्यः । न च तावता बोधरूपतयाऽपि तस्याऽप्रतिपत्तिरेव विश्रमासिद्धिप्रसङ्गात् "अप्रत्यक्षोपलम्भस्य नार्थदृष्टिः प्रसिद्ध्यति" [ ] इति वचनात् । भवत्वेवमिति चेत् ; सिद्धा तर्हि क्षणभङ्गस्यापि प्रत्यक्षे तद्वद्पतिपत्तिः । एतदेवाह –

तथाऽयं क्षणभङ्गो न ज्ञानांदाः सम्प्रतीयते । अर्थोकारविवेको न विज्ञानांद्यो यथा कचित् ॥१२४॥ इति ।

तथा तेन प्रकारेण अयं परप्रसिद्धः क्षणभङ्गः न सम्प्रतीयते। कीद्दशः श्रानांदाः ज्ञानस्य प्रत्यक्षादेः अंशो भागः । क्व क इव श इत्याह क्षचित् विकल्पादौ विश्रमज्ञाने यथा २५ येन तद्नुभवाभावप्रकारेण अधीकारात् स्थूलादिलक्षणात् विवेको नानात्वं न सम्प्रतीः यते । कीद्दशः विज्ञानांदा इति । तदंशत्वञ्च तस्मात् प्रतिपन्नात् अप्रतिपन्नत्वेन कथिञ्च- द्भेदात् ।

प्रत्यक्षे यदि क्षणभङ्गस्य न स्वतः प्रतिपत्तिः, मा भूत् अनुमानातु भवत्येव । तथा हि

१ वस्तुन्येव-आ०, ब०, प०। २ वासनायाः । ३ न बोधः आ०, ब०, प०। ४ "ईप"-सा० टि०। सप्तमीत्यर्थः । ५ ततोप्यतद्विष-आ०, ब०, प०। ६ तद्नन्तरा-आ०, ब०, प०। ७ सत्त्वसं० प० पृ० ४०९। तुलना-तत्त्वसं० इलो० २०७४।

यदैव हेतुः तदैव फलं यथा प्रदीपकाल एव प्रकाशः, वर्तमानसमय एव च प्रत्यक्षहेतुइवक्षुरा-दिव्यापारः ततः प्रत्यक्षमपि तदैव न पूर्वं नापि पदचात् तदा तिन्नयम एव च तस्य क्षणभङ्ग इति चेत् ; कुतस्तत्समयनियमः तद्यापारस्य ? प्रत्यक्षस्य तत्समयनियमादिति चेत् ; न ; परस्परा-श्रयात्—पूर्वेणोत्तरस्य तेन च पूर्वस्य सिद्धेः । तद्विपयात्प्रत्यक्षादिति चेत् ; ततोऽपि कस्मात्तस्य ५ तिन्नयम एवावगम्यते न पूर्वापरसमयव्यापित्वमपि ? तस्यापि क्षणभङ्गादिति चेत् ; न तस्यापि स्वतः प्रतिपत्तिः पूर्ववद्दोपात् । अनुमानाद्दनन्तरोक्तादिति चेत् ; न ; तत्रापि 'कुतस्तत्समय-नियमः' इत्यादेरुपस्थानाद्दनवस्थितेइच । तन्नातोऽनुमानात् तत्प्रतिपत्तिः । नापि वस्तुत्वादि-लिङ्गोत्थात् ; ततः परिणामस्यैव सिद्धेरिति निवेदनात् ।

तत्र 'क्षणभङ्गात् प्रत्यक्षस्य ततः एकत्वस्यापरिज्ञानम्'; तद्भङ्गस्यैवासिद्धेः । कथि द्विः तिद्विपैयेयस्य तु प्रतीतेः भवत्येव ततस्तत्परिज्ञानमित्यनयेव कारिकयां निवेद्यति—तथा अयं लोकप्रसिद्धः क्षणभङ्गोनः कथि द्विद्विश्वणिकात्मा ज्ञानांद्याः प्रत्यक्षादिज्ञानभागो द्रव्यापरनामा सम्यग् अकल्पितत्वेन प्रतीयते । कथं पुनरवप्रहादिपरापरपर्यायाणां भेदे सित तदात्मनः प्रत्यक्षस्य क्षणभङ्गोनत्विमिति चेत् ? न ; भेदवदभेदेनापि प्रतीतेः । प्रतीति च पर्यनुः योगानुपपत्तेः । प्रतीतिरेव कृतस्त्रथेति चेत् ? स्वत एव चित्रज्ञानवत् । अस्ति हि नीलः पीतादिनानाकारव्यापिनो ज्ञानस्य स्वतः प्रतिपत्तिः । एतदेवाह— 'अर्थ' इत्यादिना । अर्थान् नील्पीतादिस्वलक्षणपरमाणून् आकारयन्ति अनुकुर्वन्तित्यर्थाकाराणि, तानि च तानि विवेकोनानि च अनेन तदेकत्वसाधनं परकीयमशक्यविवेचनत्वं सूचितम् । अर्थाकार-विवेकोनानि च तानि विज्ञानानि च नीलाद्यवभासक्त्पाणि तेपाम् अंद्यो व्यापकभागः स यथा अनुभवगतत्वेन क्रचित् चित्रैकज्ञानवादिमते सम्प्रतीयते तथा प्रागुक्तोऽपि इत्येवं २० व्याख्यानार्थमेव चोभयत्रापि अंश्वष्ठणम् , अन्यथैवमेव वृयात्—

तथायं क्षणभङ्गोनिवज्ञानस्य प्रतीयते । अर्थाकारिववेकोनिवज्ञानस्य यथा क्वचित् ॥१११७॥ इति ।

वित्रस्च विज्ञानमवदयाभ्युपगमनीयमेव क्षणभङ्गेकान्तवादिनोऽपि इति, अन्यथा सर्वभाविनःस्वभावतापत्तेः । निरूपितस्रौतत् "चित्रमेकमिन्छद्भिः" [ पृ० २५६ । ] २५ इत्यादौ । ततः प्रत्यक्षत एव निर्व्याकुलतया बहिरन्तस्च स्वगुणपर्यायतादात्म्यस्य प्रतिपत्तेः स्कृमकम् 'स्वगुणेरेकं सहक्रमविवात्तिः' इति ।

एवं स्थिते परिणामस्य निव्योकुल्रत्वात् तमेव वस्तुलक्षणमागमाविरोधेन कथयन् तह्रक्षणं तत्त्वार्थसूत्रेण दर्शयति—

तङ्गावः परिणामः [स्यात्सविकल्पस्य लक्षणम्] । इति ।

१ -मयस्तद्या-आ०, ब०, प०। २ इत्युक्तं घटते इत्यन्वयः। ३ -पर्यस्तु प्रतीतेः आ०, ब०। ४ प्रतीतौ च आ०, ब०, प०। ५ अन्यर्थवमेवं ब्रृ-आ०, ब०, प०। ६ त० सू० ५।४१।

अतश्च समानश्रतिकत्वेन एकोच्चारणगम्यमनेकं वाक्यमुन्मज्जति-'तैः स्वरूपादिभिः भवनम् आत्मलाभः तद्भावः स परिणामः इत्येकम् । अनेन ेच परह्रपादिना भवनं प्रत्याचञ्चाणः साङ्ख्यमतं प्रत्याचष्टे । सर्वभेदरूपेण आत्मानं प्रतिलभमानस्य प्रधानस्य प्रतीतौ कथं तत्प्रत्याख्यानम् ? अस्ति हि प्रधानस्य प्रतीतिरानुमानिकी । तथा हि- 'ये यदन्वितास्ते तद्धेतका यथा मृदन्विताः शिवकादयो मृद्धेतुकाः, सुखाद्यन्विताश्च भेदा महदादयः, ५ तस्मात्तद्वेतुकाः । यश्च सुखदु:खमोहात्मकस्तद्नवयी तद्वेतु: तत्प्रधानमिति चेत् ; न ; सुखाद्यन्वयस्य भेदेष्वप्रतिभासनात् । न हि यथा शिवकादिषु मृदन्वयः तथा भेदेषु सुखाद्यन्वयः प्रतिभासते. अन्यथा प्रधानमेव प्रतिभासितं भवेत् तदुन्वयस्यैव वित्तवात् । तथा च किं तत्रानुमानेन प्रत्यक्षप्रतिपन्ने तद्वैयर्थ्यात् मृदादिवत् , अन्यथा मृदादावि तत्कल्पनायां निद्र्शनान्तरं तत्रापि तत्करूपनायां तदन्तरमित्यनवस्थापत्तेः; सत्यम् ; न तस्य भेदेषु अन्वितस्यैवानुमानं प्रति- 🔞 पन्नस्वात् , अपि तु सँर्गप्राग्भाविनो निर्भेदस्य । तस्य चातिसृक्ष्मत्वेन।नुपलब्धेर्न वैयर्थ्यमनुमार नस्येति चेत् ; मा भूद्वैयर्थ्यम् , असम्भवस्तु स्यात् निदर्शनाभावात् । शिवकादिरेव निदर्शनमिति चेत् ; भवत्येव निदर्शनं यदि तत्रापि मृद्रुपं नि दमेव कारणमिति प्रसिद्धम् । न चैवम् , तद-प्रतिपत्तः। न हि निर्भेदस्य सामान्यस्य प्रतिपत्तिः। भेदान्वितस्य तुप्रतिपत्तौ कथं निर्भेदस्य प्रधा-नस्य ? अग्नेः प्रतिपत्तौ तद्विपरीतस्यापि कल्पनिमति चेत्; किमिदं विपरीतत्वम् ? अनाधारत्व-मिति चेत्; नः तदकरपनात्। अनियताधारत्वमिति चेतः, न तर्हि प्रधानस्यापि निर्भेदस्वम, अनियतभेदत्वस्यैवोर्पप : । तन्न निर्भेदस्य प्रधानस्य हेतुत्वं यस्य सर्गप्राग्भाविनः सृक्ष्मत्वे-नानुपलभ्यस्य महदादेस्तत्कार्यात् प्रतिपत्तिः । ततो न युक्तमुक्तम्-

> "सौक्ष्म्यात्तदनुपलिध्धिर्नाभावात् कार्यतस्तदुपलब्धेः । महदादि तच कार्यं प्रकृतिविरूपं "सरूपञ्च ॥" [सां० का० ८ ] इति । २०

भवतु सभेदमेव सर्वदा तदिति चेत्; न तहींदमुपपन्नम् "प्रकृतेर्महान्"
[सां॰का॰ २२] इति ; तद्भेदात् 'महान' इत्युपपत्तेः । तद्भेदस्य सतोऽपि महदुत्पत्तावनन्वयात् प्रकृतेस्तु विपर्ययादेवं वचनिमिति चेत्; न ति महदादेरहङ्कारादिरिप तस्यापि
भेदत्वेन तदुत्पत्तावनन्वयात् , इत्यसङ्गतमेतत् "महादाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त" [सां॰
का॰ ३] इति । विकृतित्वस्यैव तत्र सम्भवान्न प्रकृतित्वस्य। "मूलप्रकृतिः" [सां॰ का॰ ३] २५
इत्यपि न वन्धुरम् ; भेदानुगतायाः प्रकृतेरिप भेदान्तरकार्यत्वस्यावश्यम्भावात् मूळत्वस्य

१ "सुखदुःखमोहसमन्विता हि बुद्धादयोऽभ्यवसायादिलक्षणाः प्रतीयन्ते । यानि च यद्भूपसमनुगतानि तानि तत्स्वभावाव्यक्तकारणकानि, यथा मृद्धेमिपण्डसमनुगता घटमुकुटादयो मृद्धेमिपण्डाव्यक्तकारणका इति कारण-मस्त्यव्यक्तं भेदानामिति सिद्धम् ।"-सां० त० कौ० पृ० १०८ । सां० का० जयम० १५ । २ प्रधानत्वात् । ३ स्वर्गप्रा-आ०, व०, प० । ४ -स्याग्निप्रति-आ०, व०, प० । ५ यथा महानमे धवखदिरादि काष्टाग्निप्रति-पत्ताविप अनुमानात्तिद्विपरीतस्य तार्णपाण्णाग्नेः कल्पनं भवित तथ्येवेति भावः । ६ -भेदस्यैवोपपत्तेर्नं नि-आ०, व०, प० । ७ "प्रकृतिसरूपं विरूपख"-सां० का० ।

अविकृतिस्वस्यासम्भवात् । तम्न एकप्रधानहेतुकत्वं जगतः प्रातीतिकम् , तद्भेदस्य भिन्नोपद्भान-तायामेव प्रतीतिभावादित्युपपन्नं स्वरूपादिभिरेव तस्य भवनम् ।

तथा. 'तस्यैकस्य भाव: तद्भाव: स परिणाम:' इत्यन्यत्रं; अनेनापि 'अवयवा एव नावयवीं इति प्रतिक्षिप्तम् : तेपामेव कथिक्चरेकभावस्य अवयविनोऽपि प्रतीते: । अन्यथा ५ शन्यवादापत्तेर्निरूपितत्त्रात् । कथं पुनरनेकभावस्यापरित्याने 'तेषामेकभावः ? प्राच्याकार-परित्यागाजहृत् त्तिकस्यैव उत्तराकारोपादानस्य परिणामस्योपगमात् । तत्परित्यागे च कथं तस्य स्थवीयस्त्वम् अनेकावयवसाधारणत्वाभावादिति ? कल्पयतोऽप्यवयविनं न परमाणुवादाश्रि-र्मिक्तिरिति चेत : न : कथिकचदेव तस्य परिद्यागात् । अनेकभावस्य हि अनेकभावापित-योग्यतयेव प्रत्येकद्शाभाविन्या परित्यागः न पुनरेकभावापत्तियोग्यतया परस्परसमवायसमयः १० भाविन्या । तयापि तत्परित्यागे तदेकभावस्यैवानुत्पत्तिप्रसङ्गात् । ततः सत्यप्येकभावे कथिन्वदनेकभावस्यापरित्यागान्न परमाणुवादापत्तिः । एवमपि अवयवस्य अवयवान्तरेणैकैंमाचे पररूपेणापि भाव: प्रतिपन्नो भवति, तथा च 'तै: स्वरूपादिभिरेव भाव: तद्भाव:' इति व्याख्यानं व्याकुलीभूतं भवति । न चैवं द्धिमक्षणे चोदितस्य करभेऽपि निवृत्तिः दध्नस्ते-नाष्येकभावसम्भवादिति चेतु: न : तदेकभावस्य तत्तद्भूपतया वित्रैकसंवेदनवन्नियमेन ततस्तस्य १५ परहत्पत्वाभावात् तथा प्रतीते: । न चैवं दह्नोऽपि करभेणैकभावः प्रतीत्यभावात् । सम्भावनया तु तद्भावे अतिप्रसङ्गात् । द्धिक्षणस्य उत्तरतःक्षणेनेव करभक्षणेनापि एकसन्तानःवापत्तौ भवन्मतेऽपि द्धाखादने चोदितस्य करभेऽपि प्रवृत्तिपाप्ते: । ततः प्रातीतिकमिदम्- 'तस्यैकस्य भावः तद्भावः' इति ।

तथा, 'तेन परस्परैकत्वेन द्रज्यपर्यायाणां भावः तद्भावः परिणामः' इत्यपरम् ;
२० अनेनापि द्रज्यात् पर्यायाणां तेभ्यश्च तस्य आत्यन्तिकं भेदं प्रत्याचष्टे, कथि द्विद्देशेदस्यापि प्रतिपत्तेः।
मिध्यैवेयम् ; भेदप्रतिपत्त्या वाध्यमानत्वादिति चेत् ; कृतस्तत्प्रतिपत्तिः ! प्रत्यक्षादिति चेत् ;
न ; अभेदप्रतिपत्तेरपि तत एत्र भावेन वाध्यत्वायोगात् । कथमुभयोरेकतो भावो विरोधादिति चेत् ! किमिदानीं भेदप्रतिपत्तिरेव ! तथा चेत् ; 'वस्याः ''तया वाधनम् ! अभेदसंस्कारपरिपाकोपनीताया अभेदप्रतिपत्तेरवेति चेत् ; न तस्याः सहभावो ज्ञानोत्पत्तियौगपद्यस्या२५ निष्टस्य प्रसङ्गात् । नाऽपि पश्चात् ; प्रतिपत्तिभेदस्याप्रतिवेदनात् । अप्रतिवेदनं छघुवृत्तेरिति
चेत् ; न ; प्रतिपत्त्योरपि ''तद्व्यतिरेकेण तत्प्रसङ्गात् । प्रतिविदितेतरात्मकत्वे तु तयोः ;
भेदाभेदात्मकत्वेन किमपराद्धं भवतो यत्तदेव द्रव्यपर्याययोनं क्षम्यते ! तन्न इयमन्यैव अभेदप्रतिपत्तिः प्रत्यक्षात् , प्रत्यक्षादेवैकस्मात् भेदवदभेदस्याऽपि प्रतिपत्तेः । एवमपि भेद एव तस्यै

१ वाक्यमित्यन्वयः । २ अवयवानाम् । ३ "पूर्वाकारपरित्योगाजहद्युनोत्तराकारान्वयेप्रत्ययविषयस्यो-पादानत्वप्रतीतः ।"-अप्टसह० ए० ६५ । ४ नित्यत्वम् । ५ -भागस्यै-आ०, ब०, प० । ६ -रेणैव भावे आ०, व०, प० । ७ तद्तद्र्पतया ता० । ८ वाक्यमित्यन्वयः । ९ अभेदप्रतिपत्तिः । १० तस्यास्तथा बा-आ०, ब०, प० । ११ भेदप्रतिपत्था । १२ लघुवस्यभेदेन । १३ प्रत्यक्षस्य ।

प्रामाण्यम् नाभेदे, तस्यासत एव समवायोपनीतस्य तत्र प्रतिभासादिति चेत् ; कथं तदेवं प्रमाणतदाभासत्वाभ्यां भिन्नम् ? अभिन्नं तथैव दर्शनादिति चेत् ; न ; तद्दर्शनस्य तद्भेदवत् द्रव्यपर्यायाभेदेऽपि तद्दर्शनस्य प्रामाण्योपनिपातात् । अथ तस्याऽपि तेत्र तन्नेष्यते समवायोपनीतस्य असत एव तैस्य तत्र प्रतिभासनादिति ; तन्न ; तत्राऽपि 'कथं तदेव' इत्यादेरनुषङ्गात् अनवस्थितेश्च ।

तस्माद् दूरं गतेनाऽपि प्रमाणेतरभागयोः ।

एकत्वं तात्त्वकं वाच्यमनवस्थानभीरुणा ।।१११८।।

द्रव्यपर्यायतादात्म्यं निर्वाधज्ञानबोधितम् ।

तद्वदेवानुमन्तव्यं न्यायमार्गानुवर्तिना ।।१११९॥

न च नास्त्येव तन्ज्ञानमास्ते शेते च माणवः ।

इत्यासनाद्यभेदेन माणवस्याववोधनात् ।।११२०॥

अपह्नवे तु तस्य स्याद् भेद्ज्ञानमपह्नुतम् ।

निद्रायितं जगत्प्राप्तं तत्रश्चेतन्यवर्जनात् ।।११२१॥

समवायादभेदश्चेत् असन्नेवावभासते ।

भेदः सर्वोऽप्यसन्नेव किन्नैकस्मात्प्रकाशताम् ? ।।११२२॥

यद्वज्ञैव परं तत्त्वं न भवेत् सर्वशक्तिमत् ।

पर्यालोच्येदमेवोक्तं मण्डनेन मनीपिणा ।।११२३॥

''समवायसामर्थ्याच्चेत्ं भेदवतोरभेदावभासः, हन्तैकस्यैव वस्तुनः सामर्थ्यः विशेषात् नानावभासोऽभ्युपेयताम् व्यर्था वस्तुभेदकल्पनां' [ब्रह्मसि०प्ट० ६१] इति । तम्न तत्राभेदव्रतीतिः असती मिथ्या वा, इत्युपपत्रमेतत्-'तेन अन्योन्यात्मकत्वेन भावस्तद्भावः २० परिणामः' इति ।

स किमित्याह-स्यात् स विकल्पस्य लक्षणम् इति । स परिणामो विकल्पस्य विविधं स्वमतानुरूपेण तीथ्यैं: कल्प्यत इति विकल्पः, चेतनेतरलक्षणो भावः तस्य लक्षणं स्वरूपं स्थात् भवेत् , प्रत्यक्षेणे विषयस्य तथैव प्रतिपत्तोरिति भावः ।

तत्रैवानुमानमाह-

24

lo

१५

तदेव वस्तु साकारमनाकारमपोद्धृतम् ॥१२५॥ इति । वस्तु चेतनमन्यच्च धर्मि तदेव परिणामलक्षणमेव नैकान्ततः क्षणिकं क्रूटस्थं वा इत्येवकारः । कृत इत्याह साकारम् इति । आ समन्तात् क्रियन्ते कार्याणि यैस्त आकाराः शक्तिपर्यायाः तेः सह वर्तत इति साकारं सशक्तिकं यत इति ।

९ प्रत्यक्षमेव । २ प्रत्यक्षमेददर्शनस्य । ३ द्रव्यपर्यायामेददर्शनस्य । ४ प्रत्यक्षामेददर्शनस्यापि ५ प्रत्यक्षामेदे । ६ अमेदस्य । ७ चेद्भेद एव तद्वतोरमे–ता० । ८ तीथैं: आ०, ब०, प० । ९ –ण तद्विष–आ०, ब, ० प० ।

सशक्तिकमिप क्षणिकमेव किन्न भवतीति चेत् ? उच्यते—ततो यदि स्वकाल एव कार्यं तैत्कार्यमिप तेदैव तदैवं तैत्कार्यमिप इति निरवकार्शः सन्तानः तिन्नबन्धनो व्यवहारश्च । पश्चादिति चेत् ; कः पश्चादर्थः ? तद्विनाशश्चेत् ; सोऽपि यदि कार्यमेवः; तदा 'कार्ये कार्यम्' इत्युक्तं भवेत् , तच्चानुपपन्नम्; भेदाभावात् । भेदे तुं नाद्यं कार्यं तदन्यस्याभावात् , भावे स एव दोषः तद्यौगपद्यात् सन्तानवादो निरवकाश इति । कार्योदन्य एव नाशश्चेत् ; न सोऽपि कारणसमसमयः पूर्ववहोपात् । पश्चादेवेति चेत् ; नः 'तत्राऽपि कः पश्चादर्थः' इत्याद्यनुगमादव्यवस्थितिदोपानुपङ्गात् । तैन्न नाशः पश्चादर्थः । दर्शननिवृत्तिस्तिहं तदर्थः, कारण-दर्शननिवृत्तो कार्योदयादिति चेत् ; नः अवृत्तदर्शनस्य अकारणत्वप्रसङ्गात् । न च सर्वे वृत्ति दर्शनमेव संसारिणः; सर्वदिशित्वापत्तेः । सर्वदिशिनोऽपि न तत्र तैन्नवृत्तिः तदशायामसर्व- दिशित्वापत्तेः । एतेन दर्शनविपयत्वमेव वर्तमानत्विमिति प्रत्युक्तम् ; देशादिव्यवहितत्वेन अवृत्तदर्शनस्य अवर्तमानत्वप्रसङ्गात् । योग्यपेक्षया च सर्वस्य वर्तमानत्वे कथमुपायोपेय-भावेन तत्त्वदेशना ? सहभाविनां अत्वावस्यानभ्यपगमात । तन्न निवृत्तिरपि तदर्थः ।

नाऽपि कालविशेपः ; तस्यानिष्टे: ।

भवतु कार्यमेव तद्रथीः; न चोक्तो दोषः; तद्र्यस्य आधारत्वानवक्छप्तेः , १५ 'नीलादिनेव 'पैश्चात्त्वेनाऽपि स्वरूपेण भवति कार्यम् , इत्येवावकल्पनात्, कालविशेषस्या- प्येवमेव पश्चात्त्वोपपत्तेः, ' तद्नतरापेश्च्या तत्त्वावक्लप्ता अनवस्थानस्याप्यवकल्पनादिति चेत्; कुतस्तस्य तत्त्वप्रतिपत्तिः ? प्रत्यक्षादिति चेत्; न; ततः कारणस्याप्रतिपत्तौ 'अत इदं पश्चात्' इत्यप्रतिपत्तेः । न च तितः कार्यसहचरात् कारणस्य तत्सहचराद्वा कार्यस्य प्रतिपत्तिः असिश्चानात् । असिश्चिहितविषयत्वे च अतिप्रसङ्गात् । उभयसहचरत्वे च श्वणभङ्गभङ्गप्रसङ्गात् । तत्र प्रत्यक्षात् वत्यतिपत्तिः । तज्जन्मनो विकल्पादिति चेत्; न; तस्यावस्तुविषयत्वेनाऽप्रमाणत्वात् । न चाप्रमाणिकैव 'तैत्त्वप्रतिपत्तिः; प्रमाणव्युत्पाद्नप्रयास-वेफल्योपनिपातात् । तत्र कश्चिद्पि पश्चाद्र्थों निश्चयविषयः ।

भवतु वा, तथाऽपि कुतस्तदा कार्यम् ? कारणसामर्थ्याच्चेत् ; न ; तदभावात् । प्राच्यादेवेति चेत् ; अक्षणिकादपि ततस्तथा किन्न कार्यं यतः सत्त्वं ततो व्यावर्तेत ? २५ कार्यकालेऽपि तस्य भावादिति चेत् ; भवतु, न विरोध: । न हि कारणभावेन कार्यविरोध:, तदभावेनैव विरोधस्य सम्भवात् , अन्यथा मृतादपि शिखिन: केकायितं स्यात् । कथं

९ कार्यकार्यमपि । २ कारणकारणकाले । ३ कार्यकार्यस्य कार्यमपि । ४ सकलोत्तरोत्तरक्षणानामेकस्मिन्नेव क्षणं निपतनात् द्वितीये च निरन्वयिवनाशात् समाप्तः सन्तानन्यवहार इति भावः । ५ तु साध्यं का-आ०, ब०, प० । ६ तन्नाशः आ०, व०, प० । ७ दर्शनिवृत्तिः । ८ "दष्टताऽतीतकालत्वं दश्यता वर्तमानाता । भाविता दक्ष्य-माणत्विमिति कालन्यवस्थितिः।।"-प्र०वार्तिकाल् १।१३७ । ९ दर्शाद्-आ०, ब०, प० । १० उपायोपेयभाषस्य । ११ -वक्लिशः आ०,व०,प० । १२ पर्चात्तेनापि आ०,व०,प० । १३ कार्यमेवेत्येवा- आ०,व०,प० । १४ तद्व-नम्तरा- आ०, व०, प० । १५ प्रत्यक्षात् । १६ -क्षात्प्रति- आ०, व०, प० । १७ तत्प्रति- आ०, व०, प० । १८ चेदाक्षणिकादाविप आ०, व०, प० ।

पुनः नित्यादेकस्वभावात् कालिभन्नमनेकं कार्यम् ? तत्स्वभावभेदादेव तदुपपत्तेः, तदभ्युपगमे च कथं तदेकम् ? तद्मर्थान्तरत्वेन तत्राऽपि भेदस्यैवोपपत्तोरिति चेतः; कथिमदानीं प्रदीपा-देरिप श्लेणिकादेकस्वभावादेव देशिभन्नस्य कार्यस्य कज्जलादेकत्पत्तिः ? स्वभावभेदावक्लमौ निरंशवाद्व्यापत्तेः । 'एकोऽपि स्वभावस्तस्य तादृश एव यतो नानादेशमनेकं कार्यम्' इति प्रतिवचनं न नित्यपश्लेऽपि वैमुख्यमुद्धहति, नित्याद्प्येकस्वभावादेव कालिभन्नस्य कार्यस्योत्पत्तेः, न तेद्भेदेन भेदः क्षणिकवत् । तदुक्तम्—

''प्राक् शक्तान्नश्वरात्<sup>3</sup> कार्यं पश्चात् किन्नाविनश्वरात् । कार्योत्पत्तिर्विरुध्येत न वै कारणसत्त्तया ॥ यद्यदा कार्यमुत्पित्सु तैत्तदोत्पादनात्मकम् । कारणं कार्यभेदेऽपि न भिन्नं क्षणिकं यथा ॥" [सिद्धिवि०परि० ३] इति । १०

#### तन्न क्षणिकात् कार्यम् ।

नात्यक्षणिकात्, ततो यद्येकस्वभावादेव देशादिभिन्नं कार्यम् ; क्षणिकादिष किन्न स्यात्? तस्य कार्यकाखप्राप्त्यभावात् तत्प्राप्तस्येव कारणत्वादिति चेत् ; अनुत्पन्नस्य कार्यस्य कः काळो यस्य प्राप्तिः ? उत्पन्नस्येव चेत् ; न परस्पराश्रयात्—तत्प्राप्तात् उत्पत्तिः , उत्पन्नस्य च काळ-भावात् तत्प्राप्तिरिति । तैत्प्राप्त्या च कारणत्वे अतिप्रसङ्गः—सर्वस्य नित्यस्य एकत्र कार्ये १५ तैत्वापत्तेः । प्राप्तमपि तत्र यदेव समर्थं तदेव कारणं न सर्वमिति चेत्; पर्याप्तं प्राप्त्या, तदि-कळस्यापि सति सामर्थ्ये त्ववाविरोधात् । प्राप्त्यभावे विदेव कथमवगम्यत इति चेत् ? नः अन्वयव्यतिरेकाम्यां तदवगमात् । तावपि प्राप्तिभावाभावावेति चेत्; कृत एतत् ? तथा प्रतिते-रिति चेतः क प्रतितिः ? नित्य एवेति चेतः नः क्षणिकवित्ररंशस्य तस्याप्रतिपत्तेः । तत्र एक-स्वभावं तत्कारणम् । स्वभावभेदस्य तु तदनर्थान्तरस्यावक्लप्तौ तिन्नरंशवादस्य व्याघातः, २० अर्थान्तरस्य तु सहकारिसिन्निधिरूपस्यावकल्पनं प्रागेव निवारितम् । तत्र नित्यादिप कार्य क्षणिकवत् । 'प्राक् शक्तात्' इत्यादिकन्तु देवैः " साम्यापादनजुद्ध्यौवाभिहितं न वस्तुतः तत्कारणत्वनिवेदनजुद्धया । कथमन्यथा ''पिथ्यैकान्ते विशेषो वा कः स्वपक्षविपक्षयोः'' [ळघी०इलो० ४१] इति तद्वचनं न विक्ष्येत ? ततः क्षणिकादिलक्षणात् विपक्षात् बाधक-प्रमाणबलेन व्यावर्तितस्य साकारत्वस्य निश्चितान्यथानुपपत्तिकत्वेन गमकत्वोपपत्तेः अति-२५ रुद्धम् ततो वस्तुनः परिणामलक्षणत्वसाधनभिति'' सूक्तमेतत्—'तदेव वस्तु साकारम्,' इति ।

नन्त्रेवं वस्तुत्रत् तद्धर्माणामि शक्तिमत्त्वेन तल्ळक्षणत्वे क्रमाक्रमाभ्यामनेकान्तारमक-स्वम् ; पुनस्तद्धर्माणामि तथा वैत्त्विमिति एकवस्तुधर्मेरेव सकळस्यापि जगतोऽभिन्याप्तस्वान्न

१ क्षणिकादिस्व - आ०, ब०, प०। २ कार्यभेदेन नित्यस्य स्वभावभेदः । ३ नरवरं का - आ०, ब०, प०। ४ तत्तथोत्पा - आ०, ब०, प०। ५ क्षणिकस्य । ६ कार्यकालप्राप्त्या । ७ कारणत्वापत्तेः । ८ सामर्थ्यमेव । ९ अन्वयन्यित्रिकाविप । १० अकलङ्कदेवैः । ११-धनत्विमितिं आ०,ब०,प० । १२ कमाकमाभ्यामनेकान्तात्मकत्वम् ।

वस्त्वन्तरतद्धर्माणामवकाशः स्यादिति चेत् ; आह् अनाकारमपोद्धृतम् इति । न विद्यते आकारोऽनेकान्तरूपस्वभावो यस्य तत् अनाकारं वस्त्वित सम्बन्धः । कीदशं तथा ? अपोद्धृतं द्रव्यरूपतया पर्यायेभ्यः तद्वपतया द्रव्यात् परस्परतश्च नयबुद्धवा पृथक्-कृतम् , अपृथक्कृतस्यैव अनेकान्तात्मत्वोपगमादिति भावः । यद्येवं व्यभिचारी हेतुः साकाः परत्वादिति, तेषां शक्तिमत्त्वे ऽपि परिणामलक्षणत्वाभावादिति चेत् ; न ; तेषां पृथक्शक्तिमत्त्वाः भावात् । न चैवमवस्तुत्वमेव नयबुद्धाऽपि वस्तुतादात्म्यस्याप्रतिक्षेपात् दुर्नयत्वानुषङ्गात् । ततो नयापेणया एकान्तात्मकत्वं प्रमाणापेणया त्वनेकान्तात्मकत्वं वस्तुन इति व्यवस्थितम् ।

यत्पुनरिदम् अनेकान्तनिराकरणाय व्यासस्य सूत्रम्—"नैकस्मिन्नसम्भवात्" [ब्रह्म-सू० २।२।३३] इति । अस्यार्थः - नानेकान्तवादो युक्तः । कुत एतत् १ एकस्मिन् धर्मिणि १० सदसऱ्विनत्यानित्यत्वनानैकत्वादीनां विरुद्धधर्माणामसम्भवादितिः, तत्राह्—

# भेदानां बहुभेदानां तत्रैकत्रापि सम्भवात् । इति ।

परिणामलक्षणमेव वस्तु । कुतः ? भेदानां सदसत्त्वादीनाम् । कीदृशानाम् ? यहुभेदानाम् अनेकप्रकाराणां तत्र तस्मिन् परप्रसिद्धे एकत्रापि "एकमेवाद्वितीयम्" [छान्दो०६।२।१] इत्याम्नातेऽपि न केवलं स्याद्वादिप्रसिद्धं जीवादावेव इत्यपिशब्दः सम्भ-१५ वात् । तथा हि—

व्यावृत्तं चेन्न तद्भद्धा प्रपद्धाद्वकल्प्यते । तस्याप्यवस्तुरूपत्वं तैद्वदेव प्रसच्यते ॥ ११२४ ॥ तस्मादिव स्वरूपाच तच्चेद् व्यावृत्तमुच्यते । नैरात्म्यवादनिर्मुक्तिः कथं ते ब्रह्मवादिनः ? ॥ ११२५ ॥ स्वरूपादनिवृत्तं तत् व्यावृत्तं चेत् प्रपञ्चतः । २० सदसद्धर्मभेदोऽयं कथं तर्त्रं न सम्भवी ? ॥ ११२६ ॥ प्रपञ्चात्तद्विवेकश्चेत् कुतश्चिद्वगम्यते । प्रपञ्चाधिगमस्तत्र न भवत्येव सर्वथा ॥ ११२७ ॥ तद्विवेकवदन्यच्च तद्रपञ्चेन्न वेदाते । सर्वथा तदनिर्भासं न प्रधानाद्विभिद्यते ॥ ११२८॥ 24 सत्यज्ञानात्मना वित्तिः तस्य नो चेद्रिवेकतः । विदिताविदितात्माऽयं तत्र भेदोऽस्त सम्भवी ॥ ११२५ ॥ अमृतत्वञ्च नित्यञ्चेत् तस्य ब्रह्माविवेकतः। मुमुक्ष्णां प्रयासस्य किमन्यत्फलमुच्यताम् ॥ ११३०॥

१- मत्त्वे परि- आ०, ब०, प० । २- इताद एवे- आ०, ब०, प० । ३ प्रपञ्चत्रदेवा ४ ब्रह्मणि ।

संसारस्य निवृत्तिश्चेत् मुक्तौ संसारिता कथम् ? ।

विश्वमाच्चेत् स एवायं सत्यां मुक्तौ कथं भवेत् ? ॥११३१॥

कथिक्चदेव तिन्नत्यममृतत्वं यदीष्यते ।

नित्यानित्यस्वभावोऽयं भेदो ब्रह्मणि सम्भवेत् ॥११३२॥

एवं बहुप्रभेदस्य तिन्नभेंदस्य सम्भवे ।

परिणामस्वरूपत्वं तस्य केन निवार्यते ॥११३३॥

तद्नेकान्तविद्वेषे न ब्रह्मं व्यवतिष्ठते ।

तस्माद्वह्मविलोपीदं सृत्रं व्यासोपवर्णितम् ॥११३४॥

यत्पुनः सर्वमनेकान्तात्मकमेव इति निर्धारणे भाष्यकारस्य दूपणम्-''नेति ब्रमः, निरङ्कशं ह्यनेकान्तं सर्ववस्तुषु प्रतिजानानस्य निर्धारणस्यापि वस्तुत्वाविशोपात् स्याद्दित स्या- १० न्नास्ति इत्यादि विकल्पोपनिपातादनिर्धारणात्मकतैव स्यात्।'' [ब्रह्म०शां० २।२।३३] इति ; तद्पि भवत्येव यदि धर्मिण्येव तस्य निर्धारणवदनिर्धारणमपि । न चैवम्, तेत्र निर्धारणस्यैव भावात् , अनिर्धारणं तु धर्मापेक्षया तदभावात् , धर्माणाञ्च तैद्विकलानां ब्रह्मण्यपि निवेदनात्।

. यश्व तस्येदमपरम् — "एवं सित कथं प्रमाणभूतः सन् तीर्थकरः प्रमाणप्रमेय- १५ प्रमातृप्रमितिषु अनिर्धारितासु उपदेष्टुं शक्नुयात् ?" [ब्रह्म० शां० २।२।३३] इति ; तदिप न सुन्दरम् ; स्वरूपिदिना श्रमाणादीनां सत्त्रयेव निर्धारणात् , तया तदिनिर्धारणं तु पररूपिदिना तैदभावात् । एवमन्यदिप तस्य दुर्विल्लसितमपासितव्यम् । ततो यदुक्तम्— "अनिर्धारितार्थं शास्त्रं प्रणयन् मत्तोन्मत्त्रवदनुपादेयवचनः स्यात्" [ब्रह्म० शां० २।२।३३] इति ; तत्र कथमनिर्धारितार्थं शास्त्रम् ? प्रकारान्तरेण चेत् ; न ; तस्याभावात् । उक्तप्त- २० कारेण चेत् ; कथं तत्प्रणयतो मत्तादिसादृश्यम् ? प्रमाणोपपन्नवस्तुवादिनः तद्नुपपत्तेः, अन्यथा वेदोऽपि मत्तादिवदनुपादेयवचनः स्यात् , तेनापि सँदसदादिस्वभावं ब्रह्मोपदिशता 'सदेव तत् असदेव वा' इत्यनिर्धारितस्यैव तस्य प्रणयनात् । अथ ब्रह्मणि परमार्थसित न प्रपद्मो नाम कश्चिद्स्ति यद्विवेकस्य तत्र रूपान्तरत्त्वात् सदेव इत्यनिर्धारितं तद्भवेदिति चेत् ; न तहींदानीमनेकान्तदोपोऽपि, तस्यापि प्रपञ्चान्तर्गतत्त्वेन तदभावे सम्भवाभावादि- २५ त्यल्पितिनर्वन्धेन ।

१ ब्रह्मा आ०, ब०, प०। २ धर्मिणि। ३ निर्धारणाभावात्। ४ निर्धारणशृत्यानाम्। ५ सत्तया। ६ सत्ता-ऽभावात्। ७ "सच त्यचाभवत्। निरुक्तं चानिरुक्तं च। निल्यनं चानिलयनं च। विज्ञानं चाविज्ञानं च। सत्यं चानृतं च सर्वमभवत्। "- तै० उ० २। ६। "सच मृत्तं त्यचामृतमभवत् ... निरुक्तं नाम निष्कृत्य समानासमान-जातीयेभ्यो देशकालविशिष्टतयेदं तदित्युक्तमनिरुक्तं तद्विपरीतं ... निल्यनं नीडमाश्रयो ... अनिल्यनं तद्विपरीतं... विज्ञानं चेतनमविज्ञानं तद्रहितमचेतनं पाषाणादि सत्यं... अनृतं च तद्विपरीतम्। "-तै० उ० शां० भा० २। ६। "सद्सचाह्मर्जुन"-भ० गी० ९। १९। ८ रूपान्तर्गतत्वात् आ०, ब०। ९ -तं न तद्भ- आ०, ब०, प०।

स्यान्मतम् —सित सामान्ये सम्भवत्येकत्र भेदः तस्यैव एकार्थत्वात् । न च तद्दितः व्यक्तिभ्योऽर्थोन्तरत्वेन अप्रतिपत्तेः । न च ता एव सामान्यम् ; अनिव्वत्वात् । कथिष्य-दन्वयकल्पनायाम् ; अनिवस्थोपनिपातात् । तद्रैभावे कथं धर्मिधर्मादिव्यवस्था ? सामान्यरूप एव हि शब्दो धर्मी तस्य साध्यसाधनधर्मसाधारणत्वात् । धर्मोऽपि साध्यमनित्यत्वं तद्रप्-५ मेव, तस्य पश्चसपश्चसाधारणत्वात् । अन्यथा तदंशव्याप्तेरभावप्रसङ्गात् । हेतुधर्मोऽपि कृत-कत्वादिः तैत्साधारण एव, अन्यथां अनैकान्तिकत्वप्रसङ्गातः इत्यपि न मन्तव्यम् ; व्यावृत्तिः भेदतस्तदुपपत्तेः । अशब्दव्यावृत्तिः शब्दो धर्मी, धर्मश्च अकृतकर्त्यादिव्यावृत्तिः कृतकर्वादि-रिति पर्योप्तमेतावता किं तद्र्येन वस्तुभूतसामान्यपरिकल्पनेन ? परिकल्पितेऽपि तस्मिन् तद्भे-दस्य अवश्याभ्युपगमनीयत्वात् , अन्यथा भेदव्यवहारप्रच्युतेः । सामानाधिकरण्यादिव्यव-१० हारस्यापि तत एवोपपत्तेः । तद्भेदर्यं वस्तुसत्त्वोत्त् च सामान्यस्यैव शब्दान्तरमिद्दिन्यपि न मन्तव्यम् ; कल्पनयैव तस्य तद्भपत्वात् न वस्तुतः । कल्पनैवै हीयम् अवस्तुसन्तमिप वस्तुसन्तमिव अनन्वितमप्यन्वितमिव अभिन्नमिपि भिन्नमिव स्ववासनाप्रकृतेरुपदर्शयन्ती धर्मि-धर्मभावादिसामान्यप्रयोजनसुपकल्पयति । तदुक्तम्—

"संसुज्यन्ते न भिद्यन्ते स्वतोऽर्थाः पारमार्थिकाः । रूपमेकमनेकश्च तेषु बुद्धेरुपप्लवः ॥" [प्र०वा० ३।८६] इति ।

<sup>१</sup>तंत्रीकत्र भेदसम्भव: तस्यैवैकस्याभावादिति; तत्राह-

अन्वयोऽन्यव्यवच्छेदो व्यतिरेकः स्वलक्षणम् ॥१२६॥ ततः सर्वो व्यवस्थेति नृत्येत्काको मयुरवत् । इति ।

अन्वयः अनुगमः खण्डादिषु गौरिति तन्तुषु अयं पट इति रुचकादौ तदेवेदं सुव२० णिमिति रूपः, सोऽन्यस्य कर्कादेः वीरणादेः मृदादेश्च व्यवच्छेद एव नापरः । तथा सर्वस्मात् सजातीयात् विजातीयाच्च व्यतिरिच्यते भिद्यते इति व्यतिरेकः स एव स्वलक्षणम्
न पूर्वोक्तम् । ततः तस्मादन्वयात् स्वलक्षणाच्च सर्वा निरवशेषा व्यवस्था स्वाभिमतवस्तुव्यवस्थितिः इति एवं नृत्येत् "नृत्तं कुर्यात् काक इव काकः सौगतः तद्व्यवस्थात्मनि
नृत्यिक्रियायामुपायात्मनः पिच्छभारस्याभावात् मयूर इव मयूरो जैनः तत्र तस्य "तद्भारस्य
२५ निवेदनात् स इव तद्धदिति । सौगतस्यापि उक्त एव तत्रोपायः अन्वयः स्वलक्षणव्य
तत्कथमेतदिति चेत् ? न तावत् स्वलक्षणं तत्रोपायः तस्य—

३ बौद्धस्य । २ "सौगत एव परेणापाद्यमानं दूषणमनुवदित"-ता० टी० । ३ सामान्याभावे । ४ सपक्ष-साधारण एव । ५ "पक्षमात्रे कृतकत्वास्याङ्कीकारप्रकारेण असाधारणानैकान्तिकत्वम्"-ता० टि० । ६ - त्वाव्याकृत्तेः कृ- आ०, ब०, प० । ७ "अनित्यः शब्द इति"-ता० टि० । ८ अतद्भेदस्य । ९ - नैव ह्यवस्तु आ०,ब०,प० । द्रष्ट्व्यम् - प्र०वा०स्ववृ० ३।७८९३ । १० "मैदानां बहुभैदानां तत्रैकस्मिन्नयोगतः ।" -प्र० वा० ३।८९ । ११ तृत्यं कु- आ०, ब०, प० । १२ तद्भावस्य आ०, ब०, प० ।

व्यतिरेकैकरूपं तैद्यथान्यस्माद् विविच्यते । तथा स्वतोऽपि नीरूपं तदुपायः कचित्कथम ? ॥११३५॥ अन्यस्मादेव तैरयास्ति विवेको न स्वतो यदि । कथं तथैकरूपत्वमविवेक्तविवेकयोः ।।११३६।। अविवेकविवेकाभ्यां तदभेदस्य सम्भवे । 4 तदेव वस्त सामान्यं तत्कथं तन्निषिध्यताम् ।।११३७।। न च तत्कल्पितं रूपं स्वालक्षण्यविरोधतः । अस्पूर्यं कल्पनाभिर्ये छक्ष्यते ऽन्यै: स्वलक्षणम् ॥११३८॥ वस्त्रसामान्यसंसिद्धेः तँद्वौद्धेनेह बिभ्यता । स्वरूपतोऽपि व्यावृत्तमेकान्तेन तदिष्यताम् ॥११३९॥ Q0 स्वलक्षणे चासत्येवमन्यव्यावृत्तयः क ताः । न हि व्यायुत्तकाभावे सन्ति तास्तदुपाश्रया: ॥११३०॥ तंदभावे कॅथन्नाम करुप्यन्तां तन्निबन्धनाः । जातयो बहुधा भिन्ना यत: सुक्तमिदं वच: ॥११४१॥ "ततो यतो यतोऽर्थानां व्यावृत्तिस्तन्निबन्धनाः। जातिभेदाः प्रकल्प्यन्ते तद्विशेषावगाहिनः ॥" [प्रव्वाव ३।४०] इति । जात्यभावे कथञ्च स्यात् धर्मिधर्मादिसम्भवः । अनुमानव्यवस्था ते यतस्तेनावकल्प्यताम् ॥११४३॥

सत्यपि स्वलक्षणस्य व्यावृत्तिभेदे कथं तन्निबन्धनस्य सामान्याकारस्य विकल्पादपि प्रति-पत्तिः? कथञ्च न स्यात् ? तस्यावस्तुत्वेन तर्दंकारणत्वात् । अकारणस्यपि स्वहेतुज्ञनितात् शक्ति-विशेषात् प्रतिपत्तो केमर्थक्याद् वस्तुन्यपि स्वज्ञानं प्रति कारणत्वपरिकल्पनम्, तस्यापि ततः शक्तिविशेषादेव तादशात् प्रतिपत्तिसम्भवात् ? सर्वस्यापि वस्तुनः तत एव प्रतिपत्तिः स्याद-कारणत्वाविशेषादिति चेत् ; अवस्तुनोऽपि स्यात् , तथा च शब्दविकल्पेनैव शब्दत्ववत् कृतकत्वादिकमपि प्रतीयता निरवशेषजातिविशेषाधिष्ठानतया शब्दधर्मिणः प्रतिपत्तेः हेतुसाध्य-विकल्पानां कथन्न केमर्थक्यम् ? यत इदं सुभाषितम्—

''ततो यो येन धर्मेण विशेषः सम्प्रतीयते । न स शक्यस्ततो इन्येन तेन भिन्ना व्यवस्थितिः॥'' [प्रव्वाव ३।४१] इति । शक्तिनियमाद्कारणस्यापि तस्य नियतस्यैव प्रतिपत्तिः न सर्वस्येत्यपि समाधानं न वस्तुप्रति

१ खलक्षणम् । २ खलक्षणस्य । ३ तद्वोधेनेह आ०, ब०, प० । ४ व्यावृत्त एव व्यावृत्तकः । ५ कथं साधु कल्प्यतां तिन्न आ०, ब०, प० । ६ विकल्पज्ञानाऽकारणत्वात् । ७ शब्दवत् आ०, ब०, प० । ८ – पत्तिहेतुसा – आ०, ब०, अप० । ९ कैमर्थक्यमिति प्रश्नः ।

पत्ताविष पश्चपातं परित्यज्ञित । ततो विज्ञानशक्तिपरिज्ञानवैकल्यादेवेदं धर्मकीर्त्तेवेचनम्—

"नाकारणं विषयः" [ ] इति । न कारणत्वात्तस्यं ततः प्रतिपत्तिः अपि तु

तद्व्यितरेकादिति चेत् ; न ; तद्वत्तस्यािष स्वालश्च्यप्रसङ्गात् । स्वलश्चणं हि विकल्पः स्वसंवेदनाध्यश्चविषयत्वात् तत्कथं तद्व्यितरेकिणः सामान्यरूपत्वम् ? विश्रमादिति चेत् ; कस्य

4 विश्रमः ? तस्यैव विकल्पस्येति चेत् ; न ; ततः स्वलश्चणतयैव तदाकारस्य स्वतः प्रतिपत्तेः ।
विकल्पान्तरात् सामान्याकारत्या प्रतिपत्तिरिति चेत् ; न ; ततोऽपि तदाकारस्याव्यितरेके

स्वलश्चणताया एवोपपत्तेः । पुनः विकल्पान्तरात् सामान्याकारत्या प्रतिपत्तौ अप्रतिपत्तिरेव
अनवस्थोपनिपातात् । तत्र सविकल्पबुद्धः अव्यतिरेकी सामान्याकारः सम्भवति, यत्प्रच्छादितभेदत्वात् भावा अभेदिन इव प्रत्यवभासेरन् । ततो दुर्भाषितमेतत् असम्भवद्विषयत्वात्—

१० 'पॅररूपं स्वरूपेण यया सैन्ध्रि(संत्रि)यते धियां ।
एकाथमितभासिन्या भावानाश्रित्य भेदिनः ।।
तया संवृतनानात्वाः संवृत्या भेदिनः स्वयम् ।

अभेदिन इवाभान्ति भावा रूपेण केनचित्।।" [प्र०वा०स्व० ३।७००७१] इति। कुत इचायम् अभेदप्रत्यवमर्शी 'गौरयम्, अयमपि गौः' इति विकल्पः खण्डमुण्डा-१५ दिष्वेव न कर्कशोणवर्करादिष्विप भेदाविशेषात् ? तेष्वेव तद्धेतोः स्वभावस्य नियमात्, दश्यन्ते हि सत्यपि भेदे केचिदेव कचित् स्वभावतो नियताः यथा रूपदर्शने चक्षुराद्य एव ज्वरादि-शमने च गुद्धच्याद्य एव नापरे, तद्धत् गवाद्यभेदपरामर्शेऽपि खण्डाद्य एव ततो नियता न कर्काद्यः । तदुक्तम्-

''एकप्रत्यवमर्शार्थज्ञानाद्येकार्थसाधने । २० भेदेऽपि नियताः केचित् स्वभावेनेन्द्रियादिवत् ॥ ज्वरादिशमने काश्चित् सह प्रत्येकमेव वा । दृष्टा यथा वौषधयो नानात्वेऽपि न चापराः ॥" [प्र० वा० ३।७२-७३]

इति चेत्; उच्यते — कर्कादिव्यतिरेकेण खण्डादिष्वेव नियम्यमानस्तत्स्वभावः किल्पतः, तात्त्रिको वा ? किल्पतइचेत्; कुतस्तत्रेव तत्कल्पनं न कर्कादिष्विप ? तिम्नबन्धन-२५ स्यापि स्वभावस्य तत्रेव नियमादिति चेत्; नः तस्यापि किल्पतत्वे 'कुतस्तत्रेव' इत्यादेदींषात्, अनवस्थानुपङ्गाच्च । तन्नासी किल्पतः । तात्त्रिकदचेत्; सिद्धं तात्त्रिकमेव सामान्यम् , तस्यैव खण्डादिसाधारणस्य स्वभावस्य तत्त्वात् । नयनादेरपि दर्शनहेतोः स्वभावस्य सामान्यस्येष्टौ अनिष्टानुषङ्गाभावात् । तथा च तत्स्वभावयाहिणी बुद्धः अर्थवत्येव नानर्थिका, वस्तुनिष्ठैव

१ "सामान्याकारस्य विकल्पात्"-ता० टि०। २ सामान्याकारस्यापि । ३-तया एवो- आ०, ब०, प०। ४ असम्भवाद्विष- आ०, ब०, प०। ५ "अन्यव्यावृत्त्यात्मकसामान्यम्"-ता० टि०। ६ संहियते आ०, ब०, प०। ७ "विशिष्टबुद्ध था"-ता० टि०।

नातत्कार्यकर्कादिव्यपोहिनिष्टा । तस्याञ्च यद्वाह्यं खण्डादिष्वेकं कर्कादिभ्यदच व्यावृत्तं रूपमव-भाति तत्सतत्त्वमेव न निस्तत्त्वं परीक्ष्यमाणस्योपपत्तेः । तन्नेदमपि परीक्षासहं परस्य वचनम्-

> ''तत्स्वभावग्रहाद्या धीस्तदर्थे वाप्यनर्थिका । विकल्पिकाऽतत्कार्यार्थभेदनिष्ठा प्रजायते ॥ तस्या यद्रूपमाभाति बाह्यमेकमिवान्यतः । व्यावृत्तमिव निस्तन्त्वं परीक्षानङ्गभावतः॥''[प्र० वा० ३।७५-७६] इति ।

यदि पुनः स्वभावनियमोऽपि नेष्यते ; न तर्हि अभेद्प्रत्यवमर्शः तन्निमित्तः । तद-भावान्न कल्पितमपि सामान्यमिति कथं ततो धर्मिधर्मसामानाधिकरण्यादिव्यवस्थानर्तनं बौद्धस्य ? ततो वस्तुसामान्योपायेन तन्नर्तनप्रवृत्तं जैनमभिसमीक्ष्य निरुपायतयैव प्रवर्तमानं ताथागतमुपहसद्भिः देवैरुचितमेवेदमुक्तम्-

> ''अखण्डताण्डवारम्भविकटाटोपभूषणम् । शिखण्डिमण्डलं वीक्ष्य काकोऽपि किल नृत्यति ॥'' [ ] इति ।

कुतदच स्वलक्षणस्य अन्वयस्य वा प्रतिपत्तिः ? अप्रतिपत्तौ ताभ्यामेव सर्वन्यवस्थेति प्रतिज्ञानुपपत्तेः । याथासङ्क्ष्येन प्रत्यक्षादनुमानाच्चेति चेत्; नः प्रत्यक्षस्य यथाकल्पनमप्रतिपत्तेः । न हि परकल्पितम् एकान्तनिरंशक्षणक्षीणनीलादिस्वलक्षणाकारं प्रत्यक्षं दिदृक्षवोऽपि वीक्षामहे, १५ यतस्तेन स्वलक्षणप्रतिपत्तिं प्रतिलभेमहि । अनुमानस्य च यथा नाभिजल्पसम्पर्कयोग्याकारस्य प्रतिपत्तिः तथा निवेदितमेव । अप्रतिपन्नादिष तत एव तत्प्रतिपत्तिरिति चेतः अत्राह—

प्रामाण्यं नागृहीतेऽर्थे प्रत्यक्षेतरगोचरौ ॥१२७॥ [भेदाभेदौ प्रकल्प्येते कथमात्मविकल्पकैः ।] इति ।

प्रमाणकर्म प्राप्ताण्यं परिच्छित्तिलक्षणं तत् न सम्भवति । कस्मिन् ? अगृ- २० हीते स्वयमप्रतिपन्ने प्रत्यक्षादौ ''अप्रत्यक्षोपलम्भस्य'' [ ] इत्यादि वच- नात् । किस्मन् परिच्छेरो तत्त्र न सम्भवति ? अर्थे स्वलक्षणे सामान्ये च । सामान्यस्यार्थ- त्वम् अर्थेकत्वाध्यवसायेन परेरभ्युपगमात् । ततः किम् ? इत्याह—'प्रत्यन्तेतरगोचरौ भेदाभेदौ प्रकल्प्येते कथम्' इति । प्रत्यक्षेतरगोचरौ प्रत्यक्षानुमानविषयौ भेदा- भेदौ स्वलक्षणसामान्यलक्षणौ प्रकल्प्येते प्रकर्षण स्थाप्येते । कथम् ? न कथिवत् । २० कः ? आत्मिवकल्पकः आत्मानं वस्तुस्वभावं विकल्पयन्ति भिन्दन्ति इत्यात्मविकल्पकाः भेदैकान्तवादिनः सौगताः तैरिति । न हि तदप्रतिपन्नयोस्तयोस्तद्विषयत्वम् , अतद्विषयस्यैवा- भावप्रसङ्गादिति मन्यते । भवतु यथाप्रतिभासमेव प्रत्यक्षं तत्पूर्वकञ्चानुमानं स्वलक्षणे सामान्य-

१ ट्यावृत्तिमिव आ०, ब०, प०। २-त्तं चैवमभि-आ०, ब०, प०। ३→ दो तत्र आ०, ब०, प०। ४ " ताभ्यं प्रत्यक्षानुमानाभ्यामप्रतीतयोः। ''-ता० दि०।

लक्षणे च प्रमाणिमिति चेत् ; नः तत्रापि सम्भवक्रमाभ्यां वस्तुभूतानेकधर्माधिष्ठानस्यैव भावस्य प्रत्यवभासनात् न निरंशक्षणिकपरमाणुरूपस्य नाष्यवस्तुसामान्यात्मनः ।

भवत्वेवम्, तथापि तदेव तत्र प्रमाणिमिति चेत्; आह—'प्रामाण्यं नागृहीतेऽर्थे' इति। प्रमाणभावः प्रामाण्यम् अविसंवादित्वम्, अन्यद्वा प्रत्यक्षादेः न सम्भवति । कस्मिन् ? ५ अर्थे स्वलक्षणादौ । कथम्भूते ? अगृहीते अप्रतिपन्ते । असम्बन्धेन प्रामाण्यस्य अत्रैव निराकरणीदिति भावः । ततः किम् ? इत्याह—'प्रत्यक्ष्य' इत्यादि । व्याख्यानमत्र पूर्ववत् ।

भवेदिप प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यं तत्रार्थप्रतिभासात्, नानुमानस्य तत्रावस्तुविपयत्वेन तदभावात् । तत्रापि खण्डादयोऽर्था एव अतत्कार्यकारिककोदिव्यावृत्तिविशिष्टाः प्रतिभासन्ते, त एव च तेपां सामान्यं नापरमेकं गोत्वादि तद्यवहारस्य ताहगर्थगोचरैरेव ज्ञानाभिधानैः १० प्रवर्तमानत्वेन मिथ्यार्थत्वात् । तदुक्तम्—

> ''³अर्थज्ञाने निविष्टास्ते ( अर्था ज्ञाननिविष्टास्ते ) यतो व्यावृत्तिरूषिणः । तेनाभिन्ना इवाभान्ति व्यावृत्ताः पुनरन्यतः ॥ त एव तेषां सामान्यं समानाकारगोचरैः । ज्ञानाभिधानैर्मिथ्यार्थो व्यवहारः प्रतायते ॥" [ प्र० वा० ३। ७७-७८ ]

१५ इति चेत्; कथं पुनर्भेदस्य तत्स्वभावस्यापरामशें तेपां प्रतिभासनम् ? 'त एव प्रतिभासन्ते न प्रतिभासन्ते च' इति व्याघातात् । भेदरूपेणैवाप्रतिभासनं न रूपान्तरेणेति चेत्; न ; निरंश-वस्तुवादिनामेकत्र रूपभेदाभावात् । करुपनया तद्भेदे करिपतमेव रूपान्तरं तत्प्रतिभासिसामान्यं नार्थस्वरूपम्, इत्ययुक्तमुक्तम—'त एव तेपां मामान्यम्' इति । कथञ्चैवं ''पररूपं स्वरूपेण'' [प्रव्वाव ३।७०] इत्यादिना संवृतिस्वरूपमेव सामान्यम् भावनानात्वप्रच्छादनमिति पूर्वं प्रतिपाद्य इदानीमन्यथावचनमुपपन्नं विस्मरणशीलतापत्तेः ? तत्र तंतोऽर्थप्रतिभासनम् , अप्रतिभासिते च न तस्य प्रामाण्यम् । तदाह—'प्रामाण्यम् नागृहीनेऽर्थे' इति । यदि स्यात् ; नित्यत्वाद्यनुमानस्यापि किन्न स्यात् ? तस्ये तर्त्रं प्रतिवन्धस्याप्यभावादिति चेत् ; क्षणक्षयाद्यन्त्रमानस्य कुतस्तत्रं प्रतिवन्धः ? प्रत्यक्षादिति चेत् ; न ; परकरिपतस्य तस्यैवाप्रतिपत्तेः । प्रतिपत्तावपि ततो नार्थवत् तत्कार्यस्यानुमानस्य परिज्ञानम् ; स्वयं तदाकारत्वेन सविकरूपक्रपत्ते: । न च उभयोरपरिज्ञाने तत्सम्वन्धस्य परिज्ञानम् , ''द्विष्ठसम्बन्धसंवित्ति-नेक्र्र्यप्रवेदनात्'' [प्रव वार्तिकाल०१।१ ] इति स्वयमेवाभिधानात् । विकरपादिपि न तंत एव तस्य प्रतिपत्तिः ; तेन स्वप्रहणेऽपि अर्थस्याप्रहणात् । विकरपान्तरेणापि स्वांद्यमात्रपर्वेवसायित्वेन तद्वातिरिक्तस्य तैस्याप्रहणात् । न च तद् अनुमानादन्यदेव; तृतीयस्यापि

३ "विषयविषयिभावसम्बन्धाभावेन" -ता०टि०। २ "न हीतरप्रतिपन्नयोस्तयोस्तिद्विषयस्त्रमित्यादिना"-ता०टि०। ३ "अर्था ज्ञाननिविष्टास्ते यतो न्यायृत्तरूपकाः"-प्र० वा०। ४ "अनुमानात्"-ता०टि०। ५ नित्य-त्वाद्यनुमानस्य। ६ नित्यत्वादौ। ७ क्षणक्षयादौ। ८ क्षणक्षयाद्यनुमानत एव। ९ प्रतिबन्धस्य। १० विकल्पान्तरम्।

प्रमाणस्य प्रसङ्गात् । अनुमानमेव अर्थिकियाप्राप्तिलिङ्गैजिमिति चेत्; नः तस्यापि तत्रागृहीते प्रतिबन्धात् प्रामाण्ये 'कुतस्तत्र प्रतिबन्धः' इत्यनुपङ्गात् अनवस्थापत्तेत्रच ।

तद्नेन <sup>१</sup>मणिप्रभामणिज्ञानस्यापि मणौ प्रतिवन्धश्चिन्तयितव्यः । तत इद्मपि निर्विषयमेव परस्य भाषितम्-

> ''लिङ्गलिङ्गिधियोरेवं पारम्पर्येण वस्तुनि । प्रतिबन्धात्तदाभासशून्ययोरप्यवश्चनम् ॥" [प० वा० २।८२] इति ।

कीरशो वा सोऽर्थो यत्र तस्य प्रतिबन्धः, यतोऽप्यर्थिकयावाष्तिः? एकान्तिनरंशक्षणि-कपरमाणुळक्षण इति चेत्; न; तारशस्य मणेरप्यप्रतिपत्तेः । तत इदमशक्योपपादनमेव-

> ''मिणप्रदीपप्रभयोमीणबुद्धचाभिधावतोः । मिथ्याज्ञानाविशेपेऽपि विशेषोऽर्थिकियां प्रति ॥ यथा तथा[ऽ]यथार्थत्वेऽप्यनुमानतदाभयोः । अर्थिकियानुरोधेन प्रमाणत्वं व्यवस्थितम् ॥'' [प्रव्वाव २।५७-५८]इति ।

दृष्टान्ते दार्ष्टान्तिके च परकल्पितस्यार्थस्याभावे तद्र्थक्रियाया एवासम्भवात् 'विशेषोऽर्थ-क्रियां प्रति' इति, 'अर्थक्रियानुरोधेन' इति च वक्तुमशक्यत्वात् ।

नन्वेवंविचारे नानुमानं न च तद्दभ्यासजं प्रत्यक्षमिति सकलव्यवहारिवलोपः, ततो १५ व्यवहारं परिपालयता तत्प्रामाण्यमकृतविचारमेवाभ्युपगन्तव्यमिति चेत्; न; निल्लावायनुमानस्यापि तथा तद्दभ्युपगमप्रसङ्गात् व्यवहारस्य प्रायशः तद्विपयादेवोपपत्तेः। तदाह—'प्रत्यक्षेतरगोचरो' प्रत्यक्षादितरदनुमानं तस्य गोचरो विषयो कथं न प्रकल्प्येते १ प्रकल्प्येते एव, कथिमत्यस्य प्रकान्तेन नचा सम्बन्धात्। को १ तद्गौचरो कथं न प्रकल्प्येते भेदाभेदौ । भेदश्च, उपलक्षणितं निरंशत्वादेः, अभेदश्च, इदमप्युपलक्षणं व्यापित्वादेः, २० तौ इति । अभेद्स्येव तद्गोचरत्वप्रकल्पना वक्तव्या न भेदस्य तत्र सौगतस्यापि (स्यावि-) प्रतिपत्तेरिति चेत्; न; दृष्टान्तार्थत्वात् तद्वचनस्य । यथा भेदस्याकृतविचारमेव तद्गोचरत्वं तद्वद्मेदस्यापि वक्तव्यमिति । कै: पुनस्तौ तथा कथन्न प्रकल्पते १ इत्याह— आत्मिवि-कल्पकः । आत्मानं कृदस्थनित्यमीश्वरादिकं ये विशेषण कल्पयन्ति नेयायिकादयः तैरिति । ततो नित्यत्वाद्यनुमानव्युदासेन क्षणिकत्वाद्यनुमानस्येव प्रामाण्यं व्यवस्थापयता २५ वस्तुप्राहित्वं तस्याभ्युपगन्तव्यम् । तथा च सिद्धं तद्वदेव सम्भवक्रमानेकधमीधिष्ठान-भावविकल्पस्यापि वस्तुविषयद्वं निर्वाधत्वात् , अन्यथाऽर्थवेदिनः संवेदनस्यैवाप्रतिपत्तेरिति स्थितं सामान्यविशेपात्मकत्वं प्रत्यक्षविषयस्य ।

साम्प्रतमुक्तमेवार्थमनुप्रहपरत्वात् शिष्याणामनुस्मरणाय दलोकानां विशत्या

१ 🏲 लिज्जमिति आ०, ब०, प०। २ - भामणेज्ञी -ता०।

सङ्गृह्य कथयन्नाह-

## उत्पादविगमधौव्यद्रव्यपर्यायसङ्ग्रहम् ॥१२८॥ सङ्गित्रप्रतिभासेन स्याङ्गित्रं सविकल्पकम् । इति ।

सद् अर्थिकयासमर्थिमिदं धर्मि, तत्रेदं साध्यम्—उत्पादिवामग्रीट्याण्येव द्रव्यम् ५ "उप्पायद्विदिभंगी हवंति दिव्ययलक्खणं एयं।" [सन्मति०१।१२] इति वचनात्, तत्र पर्यायाद्व तेषां सङ्ग्रहः परस्परतादात्म्येन स्त्रीकारो यस्मिन् तत्तथोक्तम्। कृत एतत् १ इत्यत्राह—सविकल्पकम् सांशं यतः। निरंशत्वे हि तत्सङ्ग्रहत्वं सतो न स्यात्। सविकल्पकत्वे हेतुमाह—स्यात् कथि द्वाद्वे भिन्नतेया प्रतिपन्नम्। केन १ भिन्नप्रतिभासेन। यद्येवं भिन्नमेव तदस्तु नाभिन्नमित्यत्राह—

१० अभित्रप्रतिभासेन स्यादभित्रम् [ स्वलत्तणम् ] ॥१२९॥ इति । सुबोधमिदम् । सामान्यमेव तादृशमिति चेत्; आह-'स्वलक्षणम्' इति । कथं पुनः परस्परविरुद्धभेदाभेदधर्माधिष्टानमेकं वस्त्विति चेत् ? आह-

विरुद्धधर्माध्यासेन स्याद्विरुद्धं न सर्वथा । इति ।

एतदेव कुत इत्याह-

# १५ असम्भवदतादातम्यपरिणामप्रतिष्ठितम् ॥१३०॥

असम्भवंश्चासावतादात्म्यपरिणामश्च असम्भवदतादात्म्यपरिणामः सम्भव-त्तादात्म्यपरिणाम इत्यर्थः । तत्र प्रतिष्ठितं प्रमाणेन पूर्वं स्थापितं यत ति । अनेनं भेदाभेद-योरेकत्र समवाय एव न तादात्म्यमिति प्रतिश्चिप्तम् ।

पुनरपि तद्विशेपणमाह-

२०

# **समानार्थपरावृत्तमसमानसमन्वितम् ।** इति ।

समानार्थाः शक्तिसाद्दयेन तुल्याः मृत्पिण्डस्य दण्डाद्यः तेभ्यः परावृत्तमपसृतम् । अनेन साङ्क्ष्यकल्पितं वस्तुसाङ्कर्यं प्रतिक्षिप्तम् । असमानो विसदृशपरिणामः तेन समन्वितं सङ्ग-तम् । अनेनापि 'सर्वमेकान्तेनाभिन्नम्' इति ब्रह्मवादिमतं प्रतिध्वस्तम् । कुतः पुनः तदित्थमित्याह्-

# [प्रत्यक्षं बहिरन्तइच परोत्तं स्वप्रदेशतः ।] ॥१३०॥

२५ प्रत्यक्षं प्रत्यक्षवेद्यं यत: । क ? 'बहिरन्तरुच' इति । यद्येवं प्रत्यक्षत एव तथा तस्य प्रतिपत्तेः, प्रमाणान्तरस्य वैफल्यमिति चेत् ; आह-'परोक्षं स्वप्रदेशतः' इति । ततो न तद्दैफल्यमिति भाव: । कथं पुनरेकमेव स्वलक्षणं तथा प्रत्यक्षं परोक्षक्रोति चेत् ? अत्राह-

# सुनिश्चितमनेकान्तमनिद्यितपरापरैः । इति ।

१ -भंगा भवन्तिद -ता०। २ अनेकभेदा-आ०, ब०, प०।

अनेकान्तम् अनेकस्वभावं वस्तु सुनिहिचतं सुविवेचितं पूर्वमेव न पुनिवि-विच्यते । कैस्तद्नेकान्तम् ? अनिहिचतैः अप्रत्यक्षविपयैः परैकत्तरकालभाविभिः अपरैठ्च पूर्वकालभाविभिः प्रदेशैः । ततः प्रत्यक्षं परोक्षच्च तत्तैरिति ।

स्यान्मतम् - उपादानोपादेयस्थणसन्तानादन्यत् क्रमानेकान्तं परमाणुसमुदायादवयः व्यादेश्चार्थान्तरमक्रमानेकान्तमपि दुर्विवेचनमेवेति तत्राह-

सन्तानसमुदायादिशब्दमात्रविशेषतः ॥१३१॥ इति ।

सन्तानसमुदाययोः आदिशब्दाद्वयव्यादेश्च यौगकल्पितस्य शब्द एव तन्मात्रम् तेनैव विशोषोऽनेकान्तात् नार्थतः, अनेकान्तस्यैव सन्तानादित्वात् ततः।

## [ तथा सुनिदिचतस्तैः [तु] तत्त्वतो विप्रशंसतः । ]

तैः तथा सुनिश्चितः तत्त्वतो वस्तुतैः विप्रशंसतः प्रशंसनसुपपादनं प्रशंसा १० तदभावो विप्रशंसम् , अर्थोभावेऽन्ययीभावात् ततः इति ।

एतदुक्तं भवति-एकत्वाभावं यथा दिधक्षणस्य तदुक्तरक्षणेनैकः सन्तानः तथा किन्न करभक्षणेनापि, यतो दिधमक्षणे चोदितः करभेऽपि न प्रवर्तेत ? तंस्यातत्कार्यत्वान्नीतं चेत्; इतरस्य कुतस्तत्त्वम् ? तदनन्तरं नियमेन भावादिति चेत्; नः तस्यापि तथैव भावात् । अनु- पादेयत्वान्नेति चेत्; इतरस्य कुतस्तदुपादेयत्वम् ? सादृद्यादिति चेत्; नः योगीतरज्ञानयोर- १५ प्येकसन्तानत्वापक्तः, वस्तुतस्तस्याभावाच्चै । कल्पनारोपितस्य करभक्षणेऽप्यनिवारणात् । तन्नैकत्वाभावे सन्तानः ।

नाष्यवयवी; तस्याष्यवयवानामन्योन्याभेदरूपत्वेन तदभावेऽनुपपत्ते: । तेप् समु-दाय एवावयवी नाभेद इति चेत्; सोऽपि यथैकव्यूह्गतानामन्योन्यं तथा किन्न व्यूह्गन्तर-गतैरिष, यतो घटमानयेत्युक्ते पटंऽपि न प्रवर्तेत ? शक्तिसाधर्म्याभावादिति चेत्; विविक्षिता-नामिष तदेकरूपत्वे कथं भेदः तदन्यतमवत् ? वैधर्म्यस्यापि भावादिति चेत्; साधर्म्यवैधर्म्य-योरिव किन्नावयवानामेव कथिन्नद्रभेदो यतः स एवावयवी न भवेत् ? तन्नाभेदमिनच्छतो भिन्नेषु साधर्म्यस्यापि सम्भवो यतो व्यूह्नियमः । तदुक्तम्-

''सन्तानः सम्रद्।यश्र माधर्म्यश्च निरङ्कशः।

प्रेत्यभावश्च तत्सर्वं न स्यादेकलिनिह्नवे ॥" [आप्तमी० इलो० २९] इति । २५

यच मतम्-उपादेयेनैवोपादानस्यैकसन्तार्नत्वं नान्येनेति ; तत्रोपादानमिष न प्रत्यभिज्ञानादन्यतः शक्यसमर्थनम् । ततोऽपि न मिथ्यार्थात् नापि साहृदयार्थात् ; अति-प्रसङ्गात् , अपि तु कथि द्विद्वस्तुभूताभेदिवपयादेव । ततः तत्समर्थनाद्ग्यनेकान्तमेव सुनिश्चितमित्यावेदयन्नाह्—

५-त वि-आ०,ब०,प० । २ करमक्षणस्य । ३ ''परमार्थतः साद्द्यस्य सौगर्तरनङ्गीकारादेवं वचनम्''–ता० दि० । ४ –ैतानसत्त्वाचन्ये आ०, ब०, प० ।

20

24

प्रत्यभिज्ञाविशेषात्तदुपादानं प्रकलपयेत् ॥१६२॥ अन्योन्यात्मपगवृत्तभेदाभेदावधारणात् । मिथ्याप्रत्यवमर्शेभ्यो विशिष्टात् परमार्थतः ॥१३३॥ इति ।

तत् विवक्षितं वस्तु उपादानम् उत्तरस्य कार्यस्य सजातीयं कारणं प्रकल्पयेत् प्रसम्पयेत् समर्थयेत् सोगतो यतः, तस्माच सिनिश्चितमनेकान्तमिति । कुतस्तत्प्रकल्पयेतः १ प्रत्यभिज्ञीवान्यस्मात् विशिष्यमाणत्वात् विशेषस्तस्मात् प्रत्यभिज्ञाविद्योषात् । इदमेवाह - मिथ्याप्रत्यवमर्ध्यभयो छ्नपुनर्जातनस्वकेशाद्येकत्वप्रत्यभिज्ञानेभ्यः , उपलक्षणमिद्म् , तेन सादृश्यप्रत्यभिज्ञानेभ्यश्च विशिष्टात् तत्त्वतः परमार्थतः । कुतस्तदित्थम् १ अन्योन्यमात्मानौ परावृत्तौ च यौ भेदाभेदौ तयोरवधारणात् निश्चयनात् ।

तदिति स्मरणम् इदमिति च प्रत्यक्षम्, न ताभ्यामन्यन् प्रत्यभिज्ञानं यतस्तयोरवधारः णिमिति चेत् ? अत्राह्-

तथा प्रतीतिमुल्लङ्ख्य यथास्वं स्वयमस्थितेः । नानैकान्तग्रहग्रस्ता नान्योन्यमितदोरतं ॥१३४॥ इति ।

नानाऽनेकरूपाः क्षणिकाद्येकान्ता नानैकान्ताः त एव ग्रहाः व्यामोहनिबन्धनत्वात् १५ तेर्ग्रस्ता वशीकृताः सौगतादयो नान्योन्यं न परस्परम् अतिशोरते अतिशयं लभन्ते । कस्मात् ? यथास्वं स्वमतानितकमेण स्वयम् आत्मना अस्थितः अवस्थानाभावात् । किं कृत्वा अस्थितेः ? तथा तेन तदिद्मित्युभैयोल्लेखाभेदप्रकारेण वा या प्रतीतिस्तामुल्लङ्ख्य प्रतिक्षिप्य । तथा हि—

यथा न प्रत्यभिज्ञानं प्रत्याकारं विभेदैनात् ।
तहत् प्रत्यणु निर्भेदात् प्रत्यक्षमि नो भवेत् ॥ ११४३॥
अनुमानक्ष्य तत्पूर्वं प्रत्यक्षासम्भवे कथम् ? ।
तद्त्यये कुतस्तत्त्वं सौगताः साधयन्त्यमी ॥ ११४४॥
अद्वैतर्ज्ञन्यवादौ तु प्रागेव प्रतिभापितौ ।
अनेकाकारमेकं तत् प्रत्यक्षं युक्तकल्पनम् ॥११४५॥
तदिदं द्वितयोहेखं तद्वत् प्रत्यवमर्शनम् ।
भेदेतरात्मनोऽर्थस्य ततः किन्नावधारणम् ॥ ११४६ ॥
तत्प्रतीत्यपलापे तु तदन्यार्थाप्रवेदनात् ।
एकान्तवादिनः सर्वे नान्योन्यमितिशेरते ॥ ११४७ ॥

भवतु तत्र सुनिश्चितमनेकान्तं यत्र पूर्ववदुत्तरस्यापि दर्शनम् , प्रत्यभिज्ञानस्य

१ - भयोर्ठेखाभे- आ०, ब०, प०। २ विभेदतः आ०, ब०, प०।

तिश्रिय्यहेतोस्तत्र सम्भवात् , यत्र तु पूर्वस्यैव दर्शनं न परस्य तत्र वंथं चेत् ? न ह्यप्रति-पन्नस्य पूर्वाभेदेनान्यथा वा प्रत्यभिज्ञानं सम्भवतीति चेत ; अत्राह-

## शब्दादेरुपलब्धस्य विरुद्धपरिणामिनः । पश्चादनुपलम्भेऽपि युक्तोपादानवद्गतिः ॥१३५॥ इति ।

शब्दस्य आदिशब्दाद् विद्युद्दिश्च उपलब्धस्य मध्यावस्थायां प्रत्यक्षस्य विरुद्ध- ५ परिणामिनो विरुद्धो दृश्यादृदृश्यः स एव परिणामः स विद्यतेऽभ्येति विरुद्धपरिणामी तस्य । पश्चाद् उत्तरकालम् अनुपलम्भेऽपि अदर्शनेऽपि युक्ता उपपन्ना गतिरानुमानिकीति। विदर्शनसुपाद्दानस्येव उपादानवदिति ।

एतँदुक्तं भवति शब्दादेरुत्तरपरिणामस्यायोग्यत्वेनादर्शंनेऽपि अनुमानतोऽवगमात् कथन्न प्रत्यभिज्ञानं यतस्तत्रापि सुनिश्चितमनेकान्तं न भवेदिति युक्तम्-उपादानस्योपखब्धाच्छब्दादेग्नु १० मानम् तस्य निरुपादानस्यायोगात ,नोपादेयस्यँ,कारणस्य कार्यवत्त्वनियमाभावादिति चेत ;अत्राह्—

#### तस्यादृष्टमुपादानमदृष्टस्य न तत्युनः । अवद्यं सहकारीति विपर्यस्तमकारणम् ॥१३६॥ इति ।

१ कथं संभवात्रहा—आ॰, ब०, प०। २ ''सुनिह्चितमनेकान्तमित्यत्रापि सम्बन्धः।''-ता० टि०। ३ यहुक्तं भवति आ॰, ब०, प०। ४ अनुमानमिति सम्बन्धः। ५ -लब्धं पूर्व-आ०, ब०, प०। ६ अकारण-जन-आ०, व०, प०। ७ सहकारित्वायोगात्। ८ -वन्तर्भाव इति आ॰, ब०, प०। ९ तस्वमपि विह-आ०, ब०, प०। ९ तस्वमपि विह-आ०, ब०, प०। ९ तस्वमपि विह-आ०,

नुबन्धित्वाविशेपादिति चेत्; किमिदं तस्य तन्मात्रानुबन्धित्वम् ? न सहभावनियमः; पश्चादेव भावात् । स्वकाछेऽवरयम्भाव इति चेत्; नः, कार्यहेतोरिप तछेतुत्वप्रसङ्गात् । न हि तस्मिन्नपि सित स्वकाछेनावरयम्भावः कारणस्य, कार्यहेतोरेवाभावप्रसङ्गात् । तदीयतेः स तस्य नेति चेत्; माभूत तथापि तन्मात्रानुबन्धिनस्तस्य प्रत्यायने नैरपेक्ष्यस्य कृतकत्वादिसाधम्यस्याविशे- पात्, तथा चैकः स्वभावहेतुः स्यात्रापरः, अनुपलब्धेरिप तिष्ठशेपत्वेनाभ्यनुज्ञानात् । ततो यथा तत्साधम्येऽपि कार्यस्य ततो भेद एव साध्यादर्थान्तरत्वात् तथा कारणस्यापि । ततो निराकृतमेतन--

''हेतुना यः समर्थेन कार्योत्पादोऽनुमीयते । अर्थान्तरानपेक्षत्वात् स स्वभावोऽनुवर्णितः ॥'' [प्रव्वाव्याद्वी इति ।

एवं सित सङ्घाज्याचात इति चेत्; भवतु परस्यैवायं दोपः । न दोपः,तस्य स्वभा-वान्तर्भावाभावेऽपि कार्यहेतावन्तर्भावात् , कारणमण्यवदयम्भावि कार्यं कार्यान्न विशिष्यते इत्यभ्युपगमादिति चेत् , एवमपि कार्यमेवैको हेतुर्भवेत स्वभावस्यावदयम्भाविसाध्यस्यैव तत्कार्य-तापत्तेः । तदभेदे कथं तत्कार्यतेति चेत् !साधनता कथम् !भेदकल्पनाचेत्;नः; तत एव तत्का-यत्वस्याप्युपपत्तेः । तादात्म्यादेव गमकत्वे किं तत्कार्यत्वेनेति चेत् ! नः, तत एव गमकत्वे कि १५ तादात्म्येनेत्यप्युपनिपातात् , प्रत्युत तत्कार्यत्वमेवात्रोपपन्नकल्पनम् , साध्यसाधनभावभेदानुकूठ-त्वात्, न तादात्म्यं विपर्ययात् । तन्नायमत्र परिहार इति लिङ्गसङ्घ्याविरोधि चतुर्थमेव तस्लिङ्ग-मिति कथं न परस्यायं दोपः ! निगमयन्नाह—

> तदेवं सकलाकारं तत्स्वभावैरपोद्भृतैः। निर्विकल्पं विकल्पेन नीतं तत्त्वानुसारिणा ॥१३०॥ समानाधारसामान्यविद्योषणविद्योष्यताम् । इति।

तत् उक्तलक्षणं स्वलक्षणंम् एवम् अनेन प्रकारेण सकलाः सम्पूर्णाः आकाराः गुणपर्यायलक्षणा यस्य तत् स्वकलाकारम् । कैस्तँ तथेत्याह--तस्यैव स्वभावाः स्वधर्माः तैरेव
नान्यदीयैः । अस्तु तैस्त्र समयेतैस्तन्थेति चेत् ; आह-- निर्विकलपम् तेभ्यस्तस्य पृथक्त्वं
विकल्पः तस्मान्निष्कान्तम् । कथित्रत्वत्व्यितिरिक्तं तथैव प्रतीतिभावादिति भावः । यदि वा ,
यमात्मानमाश्रित्य भेदो यञ्चाश्रित्याभेदः इति यो विकल्पः सौगतादेः तस्मान्निष्कान्तम् ।
प्रत्यक्षतः तत्रात्मभेदस्याप्रतिपत्तौ तथा विकल्पस्यानुपपत्तेः । व्यदैवं कथं तत्र सामानाधिकरण्यादिकं तस्य भेदोपाश्रयत्वादिति चेत् ? न ; तैरेव तत्स्वभावैः नयबुद्ध्या पृथककृतैः
तदुपपत्तेः । तदाह-नतस्वभावैरपोद्धृतैः परस्परतो निष्कृष्टैः । केन ? विकल्पेन

<sup>3</sup> तदायने स्वत-आ०, व०, प०। २ -र्यस्वापत्तेः आ०, व०, प०। ३ -क्षणमनेन आ०, व०, प० ३ केस्तथे -आ०, व०, प०। ५ ''यदि स मेदः सामान्यविशेषयोः यमास्मानमाश्रित्य सामान्यं विशेष इति तेना-त्मना भेदम्तदा व्यतिरेक एव ...''-प्र० वा० स्ववृ० ३। १८०। ६ यथैवं आ०, व०, प०।

नयापरनामधेयेन नीतं प्रापितम्। काम् १ समानाधारश्च गाँ: शुक्कः इत्यादिशब्दप्रवृत्तिनिमित्त-भेदस्यैकमधिकरणम्, सामान्यञ्च गवां गोत्विमिति , विशेषणं च भेदकं नीलिमिति , विशेष्णं च भेदकं नीलिमिति , विशेष्णं च भेदकं नीलिमिति , विशेष्णं च भेद्यकं नीलिमिति , विशेष्णं च भेद्यकं नीलिमिति , विशेष्णं समानाधारसामान्यविञ्चाषणविद्योषणतिद्याम् । विकल्पस्यावस्तुविषयत्वेन मिध्यैव तिन्नबन्धनं तन्नयनिमिति चेत् १ ते ; तद्वस्तुविपयत्वस्य व्यवस्थापितत्वात्। अत एवोक्तम्-तत्त्वानुसारिणा इति । कथं पुनस्तत्रासतां तेपां तेनाप्य- प्रेष्टार इति चेत् १ नः प्रमाणतोऽनेकधर्माधिष्टानतया वस्तुनः प्रतिपन्तो तदसन्त्वायोगात् । अत एवाहै-

## 'मेदाना बहुभेदानां तत्रैकत्रापि सम्भवात्।'

यद्येवं प्रमाणत एव भेद्विपयात् सामानाधिकरण्यादिव्यवहारोपपत्तेः िकं तद्र्थेन नयकल्पनेनेति चेत् ? न ; भेदस्याभेदोपदिलष्टस्यैव तेन प्रतिपत्तेः अगुणप्रधानभावेन १० चोपेक्षिताभेदो गुणप्रधानभावी च भेदः प्रस्तुतव्यवहारोपयोगी , न च तस्य नयादन्यतः प्रतिपत्तिः । न चैवं व्यवहारानङ्गमेव प्रमाणम् ; आपोद्धारिकव्यवहारस्यातन्निवन्धनत्वेऽपि सक्छधमेकलापालङ्कृतजीवादिपदार्थव्यवहारस्य तैत एवोपपत्तेः ।

तदेवं वस्तुभूतादेव धर्मभेदात् व्यवहारोपपत्तौ यत्तदर्थं व्यावृत्तिभदेन जातिभेदोपक-रूपनं तस्यायुक्तत्वं तत्करूपनकृताञ्चास्थानभीरुत्वं दर्शयन्नाह्—

## अत्र दृष्टविपर्यस्तमयुक्तं परिकल्पितम् ॥१३८॥ मिथ्याभयानकग्रस्तैर्मृगैरिव तपोवने । इति ।

अत्र एतिसमन् वस्तुनिकथितव्यवहारिनिमित्तं यज्ञातिज्ञातं परिकित्पतं स्वेन्छाविरिचतम् । कीहराम् १ दृष्टात् प्रत्यक्षप्रतिपन्नात् वस्तुभूताद् धर्मभेदात् विपर्यस्तं विपरीतम् अवस्तुरू-पिमिति यावत् , तत् अयुक्तम् अवस्तुत्वेन व्यवहारफलेनासम्बन्धात् , अन्यत एव च तस्य २० भावाच प्रतिपत्तिफलेन वा । निवेदितं चैतत् । कैस्तत्परिकित्पतम् १ भयानकाः भयहेतवोऽनेकान्तविपयाः संशयादयः, मिध्या च ते भयानकाइच मिध्याभयानकास्तेपां दोपाभासत्वेन साक्षाद् भयानकत्वाभावात् तैर्पता वशिकृता मिध्याभयानकप्रस्ताः तैः सौगतैः । अत्र निदर्शनं मृगैरिव तपोवने । तथा मृगैः मिध्याभयानकप्रस्तः क्षेमस्थानेऽपि वैपरीत्यं कैल्प्यते तथा विवेकविकलैः सौगतैरपि वस्तुनि वस्तुभूतानेकधर्माधारे निदश्चितिश्रेयसाभ्यु- २५ दयनिबन्धने संशयादिमिध्यादोपविभीपितावलोकनविद्वलैः व्यवहारार्थमवस्तुभृतभेदाधारत्वं परिकित्पतिति ।

मिथ्याभयानकत्वमेव तेषां दर्शयन्नाह-

१-करणं च सा आ०, ब०, प०। २ न्यायवि० इल्लो० १२२। ३ प्रमाणतः । ४ -पाभावत्वेन आ०, ब०, प०। ५ कत्पिते आ०, ब०, प०।

२५

### यस्यापि क्षणिकं ज्ञानं तस्यासन्नादिभेदतः ॥१३९॥ प्रतिभासभिदां धत्तेऽसकृत्सिद्धं स्वलक्षणम् । इति ।

तात्पर्यमत्र-संशयादिभयादनेकान्तं परित्यजतो ज्ञानम् आसन्नादिविषयमेकमनेकार्थम्,
प्रत्यर्थनियतं वा भवेत् ? तत्रादाविदम्- अत्र च अपिशब्दो भिन्नप्रक्रमत्वात् तस्येत्यस्यानन्तरं
दृष्टव्यः । तद्यमर्थः- यस्य सौगतस्य क्षणिकं ज्ञानं तस्यापि न केवलं जैनस्य प्रतिभासभिदां वस्तुभूतमाकारभेदं तज्ज्ञानं धत्ते । कृतः ? आसन्न आदिर्यस्यासन्नतरादेः
तद्विषयस्य तस्य भेदस्तमाश्रित्य तत् इति । आसन्ने हि तद्विशदं विशदतरमासन्नतरे विशदतमं
चासन्नतमे इति । भवत्वेवभिति चेदाह- असन्नदनेकवारं सिद्धं यन्निश्चितं प्राक् स्वलक्षणम् अन्यत्रापि योज्यम् , तद्पि प्रतिभासभिदां धत्ते, निर्दोपप्रतिपत्तिविपये तत्रापि संशयादेः
तज्ज्ञानवदनवतारात् । द्वितीयेऽप्याह-

### विलक्षणार्थविज्ञाने स्थूलमेकं खलक्षणम् ॥१४०॥ तथा ज्ञानं तथाकारमनाकारनिरीक्षणे। इति।

अर्थस्यासन्नादेः विज्ञानम् अर्थविज्ञानं विलक्षणं च तत्परीक्षावलेन प्रतिपरमाणुं भिन्नमर्थविज्ञानं च तस्मिन्नपि, अपिशन्दस्यात्रापि योजनात् । स्थूलं नानावयवसाधारणम् एकम् अवयवैः कथि द्वित्वत्यतिरिक्तं स्वलक्षणं चेतनाचेतनलक्षणं प्रतिभातीति शेषः । कृत एतत् १ तथा तेन स्थूलमेकिमिति प्रकारेण ज्ञानमनुभवो यत इति । ततोऽनुभवविकद्धं प्रत्यर्थनियतज्ञानकल्पनं परस्येति भावः । तथा ज्ञानेऽपि कस्मान्न तद्वाद्यं विलक्षणमेव भवतीति चेत् १ आह् तथाऽऽक्तारं विलक्षणाकारं स्वलक्षणं भवति । कदा १ अनाकारनिरीक्षणे सित निर्विकलपदर्शनेन स्थूलैकविज्ञाने । न हि अतज्ज्ञानात तिसिद्धिः । ततोऽपि तिसद्धौ दूपणमाह—

# अन्यथार्थातमैनोस्तत्त्वं मिथ्याकारैकलक्षणम् ॥१४१॥ इति ।

अन्यथा अन्येन स्थूलज्ञानात् सृक्ष्मसिद्धिप्रकारेण अथीतमनोः विषयविषयिणोस्तस्वं क्षणक्षयनैरंत्रयनानात्वादिकं मिथ्या वितथं किं तर्हि स्यात् ? आकारेषु प्रामारामादिप्रपञ्च- रूपेष्वेकमनुगतं लक्षणं स्वरूपं यस्य तत् आकारैकलक्षणं अपरत्रह्म तत्तत्त्वमिति सम्बन्धः । एवं मन्यते—

वनादी स्थूलसंवित्तेर्भेदा यतत्त्वतो यथा । घटादाविष तद्धुद्धिस्तदायत्तेव कल्प्यते ॥११४८॥ तथा तरङ्गचन्द्रेषु भेदबुद्धेरिव त्वया । परस्या अपि तद्धुद्धेरेकाधीनत्वमुच्यताम् ॥११४९॥ इति ।

१ तद्विशद -आ०, ब०, प०। २ एकमवयवम् आ०, ब०, प०। ३-त्मनस्तस्वं आ०, ब०, प०। ४ परं ब्रह्म आ०, ब०, प०।

भवतु निर्विकल्पादेव दर्शनाद्विलक्षणं तत्त्विमिति चेत् ; कथं तत्र स्थूलप्रतिभासः <sup>१</sup> विभ्रमादिति चेत् ; न ; तद्विवेकस्य दर्शनेन तदयोगात् । सदादिरूपस्यैव तत्र दर्शनं न तद्विवेकस्येति चेत् ; अत्राह–

# विज्ञानप्रतिभासेऽर्थविवेकाप्रतिभासनात् । विरुद्धधर्मोध्यासः स्याद् व्यतिरेकेण चक्रकम् ॥१४२॥ इति ।

विज्ञानस्य उपलक्षणिमदं तद्विषयस्य च प्रतिभासे सदादिरूपेण प्रहणे यसस्याधीत् स्थृलाद्याकाराद् विवेकस्तस्याप्रतिभासनाद् विरुद्धयोर्दश्यादृश्ययोः धर्मयोर्ध्यासः स्याद् भवेत् , तथा सित सुनिश्चितमनेकान्तमनवद्यमिति मन्यते । भवतु ति तस्य तस्माद् व्यतिरेक एवेति चेत् ; न ; तथा सत्यविवेकप्रसङ्गात् , व्यतिरेके तस्या-वश्चमभावात् । एवञ्च सिद्धमिद्म् - स्थृलमेकं खलक्षणं तथा ज्ञानं यत इति । पुनरि तस्य १० तस्माद् विवेकपरिकल्पनायां वक्तव्यमिद्म् - विज्ञानप्रतिभास इत्यादि । तत्रापि भवत्वित्यादि-वचने चक्रकम् तथेत्यादेरनुपङ्गात् । एतदेवाह - व्यतिरेकोण अर्थविवेकस्य विज्ञानाद् भेदेन कृत्वा चक्रवदावर्तमानमाक्षेपसमाधानं चक्रकं स्यादिति सम्बन्धः । तम्र जीविति स्थृल्ज्ञाने निर्भागज्ञानसम्भवो यतः परमाणुसिद्धः । तदसिद्धौ यदन्यत् प्राप्तं तद्य्याह -

#### प्रतिक्षणं विद्योषा न प्रत्यक्षाः परमाणुवत् । इति ।

१५

क्षणं क्षणं प्रति प्रतिक्षणं परमाणूनां ये विशेषाः निरन्वयविनाशस्त्रणाः ते न प्रत्यक्षाः प्रत्यक्षविषया न भवन्ति । निद्र्शनं परमाणव इव तद्वत् । ते च तद्विशेषाश्च कयोपपत्त्या न प्रत्यक्षाः ? इत्याह—

# अतदाभतया बुद्धेः [ अथीकारविवेकवत् ] ॥१४३॥इति ।

बुद्धेः प्रत्यक्षरूपायाः स्थृलावभासित्वेनान्विताकारावभासित्वेन च अतदाभतया २० परमाणुतिहशोपावभासित्वाभावेन ।

स्यान्मतम् प्रत्यक्षं परमाणुतत्प्रतिक्षणभङ्गविषयमेव स्थूलादिबुद्धिस्तु कल्पनैव केवलं निर्विषया न प्रत्यक्षमिति ; तन्न ; तद्विवेकेन प्रत्यक्षस्याप्रतिवेदनात् । अस्त्येव तथा तस्य स्वतः प्रतिवेदनैमिविवेकविभ्रमस्तु विकल्पादेव कुश्चचिदिति चेत् ; न तावदसौ दर्शनविकल्पाभ्यां प्रागेव, निमित्ताभावात् , तयोरेवैकप्रवृत्तिकारणयोस्तन्निमित्तत्वेन परेरभ्यनुज्ञानात् । नापि २५ युगपत् ; युगपद्विकल्पद्वयानभ्युपगमात् । न पश्चाद्पि ; दर्शनविकल्पयोस्तदानीमित्तक्रमेण तद्विभ्रमस्य निर्विषयत्वापत्तेः । पूर्वञ्च तत्र सर्वेपां विवेकाङ्गीकारस्यैव प्रसङ्गात् । सम्भवतोऽपि तस्य कुतः प्रतिपत्तिः ? स्वसंवेदनादेव प्रत्यक्षादिति चेत् ; न ; तस्य विश्रमाद्व्यितरेके

१ चातदारम्भतया आ०, ब०, प०। २-बुद्धेस्तु आ०, ब०, प०। ३- दनमिति वि⊸आ०, ब०, प०। ४ ►षामिववे-आ०, ब०, प०।

प्रत्यक्षत्वानुपपत्ते: । व्यतिरेके च तस्य तद्वद् वेदने विश्रमासम्भवात् । विकल्पान्तरात् तत्सम्भवे चानवस्थानस्य निवेदितत्वात् । अवेदने तु यथा न तस्य प्रत्यक्षत्वं बुद्धेरतदाभत्वादेव नान्यतो विश्रमात् , तथा प्रतिक्षणविशेषाणां तद्धर्मिणां परमाणूनामपि । एतदेवाह-अर्थाकारविवेकवत् इति । अर्थो दर्शनविकल्पैकत्वरूपो विश्रमाकारः तस्माद् विवेको ५ विकल्पखसंवेदनस्य स इव तद्वत् प्रतिक्षणं विशोषा न प्रत्यक्षाः परमाणवद्द्वेति ।

एवञ्च यज्ञातं परस्य तद्दरीयन्नाहं-

### अत्यन्ताभेदभेदौ न तद्वतो न परस्परम् । इञ्याहञ्यात्मनोर्बुद्धिनिभीसक्षणभङ्गयोः ॥१४४॥ इति ।

वृद्धिनिर्भासइच स्वसंवेदनात्मा क्षणभङ्गश्च तयोः उपलक्षणमिदम् । तेनै नीलादिः १० क्षणभङ्गयोरित्यपि द्रष्टन्यम् । तयोः तद्धनः तद्धिकरणात् ज्ञानादर्थाच अत्यन्तौ ऐकान्तिकौ अभेदभेदौ तादात्म्यव्यतिरेकौ न नापि परस्परम् । कीदृशयोः १ दृश्यादृश्यात्मनोः दृश्यात्मा नीलादिर्नुद्धिनिर्भासद्य अदृश्यात्मा क्षणभङ्गस्तयोरिति ।

कुत एतत् ? 'इत्यत्राह-

# सर्वथार्थिकियायोगात् [तथा सुप्तप्रवृद्धयोः।] इति ।

१५ तथा हि<sup>3</sup> — यदि नीलादिक्षणभङ्गयोः बुद्धिनिर्भासक्षणभङ्गयोश्च तद्वत एकांन्ता-दृज्यतिरेकः तेँदा पिण्डस्योपसंहारात् परमाणुरेवावशिष्येत् तस्य चाप्रतिपत्तोरभावो ब्रह्मवदिति । ततः सर्वथा सर्वेण योगपद्येन क्रमेण वेति एकस्वभावेनानेकस्वभावेन वेति प्रकारेण अर्थस्य कार्यस्य क्रिया निष्पत्तिः तस्या अयोगात्, नीरूपात्तद्रनुपपत्तः ।

एवं यदि नीलादे: क्षणभङ्गोऽन्यतिरिक्तः तद्वदेव दृदयः स्यात्, तथा च कि त्ंद्तुमानस्य
पल्प १ निश्चय इति चेत्; कि तद्दमावे न भवेत् १ न्यवहार इति चेत्; नः नीलादिदर्शनादेव तदुपपत्तेः। तन्नापि निश्चयादेव स इति चेत्; स एव तर्हि क्षणभङ्गस्यापि निश्चयः स्यादन्यतिरेकादिति न तत्फर्ल तदनुमानस्य । नापि समारोपन्यवच्छेदः; निश्चिते समारोपाभावात् ।
एतदेवाह -सर्वथा सर्वेण दर्शनहेतुत्वेन निश्चयनिमित्तत्वेन समारोपन्यवच्छेदकत्वेन च
प्रकारेण अर्थिकियायाः क्षणभङ्गानुमितेः अयोगादिति । नीलादेः क्षणभङ्गादन्यतिरेके तु
साध्यान्तःपातित्वेन धर्मिहेतुदृष्टान्तानामसम्भवादनुमानानुपपत्तेः सुन्यक्तमेतत् - 'सर्वथाऽर्थकियायोगात् दिति । तन्नैकान्तेन तयोः परस्परं तद्वतश्चाभेदो नापि भेदस्तद्वतः, नीलादेवुद्धिनिर्मासस्य च नित्यत्वापत्तेः, नित्याच, क्रमयौगपद्यादिना सर्वप्रकारेण सर्वथाऽर्थकियायोगात् ।

भवतु कथिद्विदेव तयोस्तद्वतः परस्परं चाभेदो भेदो वेति चेत् ; अत्राह-

१ तेन अण-आ०, ब०,प०। २ इत्याह आ०, ब०,प०। ३ —िह नी—आ०,ब०,प०। ४ तदापि पि— आ०, ब०, प०। ५ क्षणभङ्गानुमानस्य। ६ निश्चयाभावे।

## तथा सुप्तप्रबुद्धयोः । अंदायोर्यदि तादात्म्यमभिज्ञानमनन्यवत् ॥१४५॥ इति ।

सुप्तश्च गाढिनिद्राविष्टः । उपलक्षणिमदम् तेन मूर्न्छितः च । प्रबुद्ध प्रत्युत्पन्नप्रबोधः । इदमप्युपलक्षणम् – तेन जागरितश्च । तयोः सुप्तप्रबुद्धयोः मूर्छितजागरितयोश्च ।
तादात्म्यम् एकत्वं तथा तेनानन्तरोक्तेन कथिन्वदिति प्रकारेण । कीदृशयोः ? अंश्वायोः ५
जीवभागयोः ।

अस्तु नाम तद्भागत्वं प्रबुद्धजागरितयोः विज्ञानस्वभाववत्वात् न सुप्तमूर्छितयोः विपर्ययादिति चेत्; नः विज्ञानस्यैव क्षणभङ्गादिविज्ञानवत् निश्चयविकरुस्य सुप्तादित्वात् । स्वापादौ तस्यौभाव एव किन्न स्यादिति चेत् ? क्षणभङ्गादाविप किन्न स्यात् ? नीरुदाविप तत्प्रसङ्गादिति चेत्; अन्यत्रापि प्राणाद्यभावप्रसङ्गादिति न्नूमः । प्राणादेव तदौ प्राणादिने १० विज्ञानादिति चेत्; नः तहींदानीं सन्तानान्तरप्रतिपत्तिः देहान्तरभाविनो व्याहारादेरिप व्याहार रादिप्रभवत्वेन बुद्धिपूर्वत्वाभावात् । अस्तु जायञ्ज्ञानादेव स इति चेत्; कथं क्रमवत्त्वम् ? न ह्यक्रमात् क्रमवत्तेस्योत्पत्तिः, ''नाक्रमात् क्रमिणो भावाः'' [प्रव्वाव ११४५] इत्यस्य विरोधात् । क्रमवांश्चापरापरः प्राणादिस्तद्वस्थायामुपरुभ्यते ततस्तत्कारणेन ज्ञानेनापि क्रमवता तदा भवितव्यम् । ततस्तस्य निश्चयवैकरूयमेव स्वापादिर्नाभावः । तदिप निश्चय- १५ स्वरूपमेव ज्ञानत्वात् प्रबोधज्ञानवत् किन्न भवतीति चेत् ? भवतोऽपि क्षणभङ्गादाविप तैत् समारोपविकरुमेव तत्त्वात्रीरुपदितत्त्वत्त्र स्थात् ? तत्त्वाविशेपेऽपि कारणवशान कवित्तद्वन्यमि स्थात् । ततो युक्तं सुप्तादेरप्यात्मभागत्वम् ।

कुतस्तयोस्तादात्म्यम् १ इत्याह-अभिज्ञानम् इति । अत्र च 'यदि' इत्येतस्सम्बन्धनीयम् । तच्च निपातत्वात् यत इत्यत्रार्थे द्रष्टन्यम् । तद्यमर्थः - अभिज्ञानं 'य एवाहं २०
स्वप्तः स एव प्रबुद्धः' इति प्रत्यभिज्ञानं सुप्तप्रबुद्धसङ्कलनात्मक्तम्, यदि यत इति । न हि
सुप्तात् प्रबुद्धस्यात्मन्तव्यतिरेके तस्य तदेकत्वसङ्कलनं युक्तम्, अन्यसुप्तापेश्चयापि प्रसङ्गात् ।
सन्तानभेदान्नेति चेत्; न ; सन्तानव्यवस्थाया अप्येकत्वाभावेऽनुपपत्तेः । चिन्तितव्यत्वतेतत् ।
स्यान्मतम् - व्यवसायात्मन एव ज्ञानात् संस्कारः "व्यवसायात्मनो दृष्टः संस्कारः"
[सिद्धिविवपरिव १] वचनात , सुप्तज्ञानस्य चाव्यवसायत्वात् कथं ततः संस्कारो यतः २५
स्यतिरुद्भवन्ती प्रत्यभिज्ञानमवकरूपयेदिति १ मा भूत् तत्कृतः संस्कारः, जाप्रव्ज्ञानकृतस्तु
संस्कारोऽ प्यत्थानावस्थायां विकाससुपनीयमानः स्मृत्युपस्थापनद्वारेण जागरितेनेव सुष्तेनापि
प्रबुद्धस्यैकत्वं सङ्कल्यति । कथमन्यकृतात् संस्कारादन्यत्र सङ्कलनमिति चेत् १ न ; अत्यन्ताय
तयोरन्यत्वाभावात् । न चेदं सङ्कलनं भ्रान्तं यतस्तदेकत्वन्न साधयेत् । तदाह-अनन्यवत् ।

१ निश्चयस्य । २ स्वापादी । ३ विज्ञानम् । ४- विकल्पमेव आ०, ब०, प० । ५ तस्कृतसं-आ०, ब०, प० । सुमज्ञानकृतः । ६ अपिशब्दः एवार्थकः ।

अन्यः कल्पितरूपो विभ्रमनामा विषयो यस्य तद्न्यत् तस्माद्न्यद् — अनन्यवत् वास्तव-तत्तादाम्यविषयं बाधकाभावादिति यावत् ।

इदानीं तेन द्रव्यपर्यायादीनामन्योन्यात्मकत्वेन भाव इति परिणामलक्षणं सङ्गृह्य दर्शयन्नाह –

## संयोगसमवायादिसम्बन्धाद्यदि वर्तते । अनेकञैकमेकत्रानेकं वा परिणामिनः ॥१४६॥ इति ।

संयोगश्च समवायश्च संयोगसमवायावादी यस्य संयुक्त कार्यसमवायादेः स एव सम्बन्धः तस्मात् यदि चेत् वर्तते, के किम् ? अनेकन्न शरीरदेशेषु एकम् आत्मद्रव्यं संयोगेन शरीरं समवायेन, एकन्न शरीरे अनेकं कटककुण्डलादि संयोगेन, कटकत्वादि संयोगेन शरीरं समवायेन, एकन्न शरीरे अनेकं कटककुण्डलादि संयोगेन, कटकत्वादि संयुक्तसमवायेन, रूपसंश्यानादि समवायेन वा, रूपस्वादि समवेतसमवायेन, शरीरसमवेते रूपादौ तस्य समवायात् । एवमन्यत्रापि योज्यम् । वेति समुख्यार्थम् । तत्र समाधानम्—परिणामिन इति । परिणाम उक्तलक्षणो विद्यतेऽस्येति परिणामी भावः तस्य परिणामिनः संयोगसमवायादिसँन्वन्ध इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । तथा हि— अप्राप्तयोः प्राप्तिः संयोगः । प्राप्तिश्च यदि शरीरादर्थान्तरम् ; कथं प्राप्तं शरीरमिति तद्र्पतया तत्र प्रस्ययः ? सम्बन्धादिति चेत ; ततोऽपि ताद्र्प्यस्य सम्भवे सिद्धः परिणामः । शरीरस्यैव ततोऽतद्र्पस्य तद्र्पतयोत्पत्तेरसम्भवे कथं ततोऽपि तथा प्रस्ययः ? कथं वा तस्याश्चान्तत्वम् अतिसम्बद्धहात् ? भान्ताच कथं ततः ताद्रप्यवत् शरीरस्यापि प्रतिपत्तिः ? ताद्रप्य एवासौ श्चान्तो न शरीर इति चेत् ; कथमेकस्यैव भान्तिरश्चान्तिश्च स्वरूपं विरोधात् ? अविरोधे वा कथमेकस्यैव कमेणा-प्राप्तिः प्राप्तिश्च स्वरूपं न भवेत् ? इति सिद्धः परिणामिन एव संयोगसम्बन्धः ।

२० तथा समवायोऽपि शरीरस्य तदाधारे तदवयवकलापे इहेति प्रत्ययहेतुः । तदा-धारत्वञ्च तत्कलापस्य यदि यावद्द्रव्यभावि ; सशरीरस्यैव तस्य प्रतिपत्तिः स्यात् आधेय-विरहितस्याधारस्यासम्भवात् । अयावद्द्रव्यभाविनोऽपि तस्माद् व्यतिरेके 'तदाधारस्तत्कलापः' इति न तद्र्पतया तत्प्रतिपत्तिः । सम्बन्धात्तथा तत्प्रतिपत्तौ : तद्विभ्रमेतरकरपनायां च पूर्वव-त्प्रसङ्गात् । अव्यतिरेके सिद्धस्तत्कलापः परिणामी प्रागतदाधारस्य तदाधारतया तदुःपत्त्यव-द्य स्थायां परिवर्तनादिति समवायोऽपि परिणामिनै एव । एवं संयुक्तसमवायादिरपि ।

नन्वेवमशक्यपरिहारत्वे परिणामस्य किमवर्यवगुणिवशेषेभ्यो गुण्यवयित्सामान्यान्नामर्थान्तरत्वेन ? अवयवादीनां र्तंद्रपेणापि परिणामोपपत्तेरिति चेत ; अभिमतमेवैतत् । अत एवेदमपि व्याख्यानम्- अवयवादय एवावयव्यादिरूपेण परिणामिनः परिणामशीला इति ।

१ क्रचिदने-आ०, ब०, प०। २ -द्रव्यसंयो-आ०, ब०, प०। ३ -त्रायादिः स-आ०, ब०, प०। ४ -मिन यद्येवं आ०, व०, प०। ५ किमत्रमत्रीत गु-आ०, ब०, प०। ६ तद्रूपत्वेनापि आ०, ब०, प०। अवयव्यादिरूपेणापि।

२०

तदेवमवस्थितं यौगपद्यक्रमाभ्यां सामान्यविशेषात्मकं स्वलक्षणम् ।

भवैतु सामान्यम्; तत्तु विज्ञातीयव्यावृत्तिकृषमेव तस्य निर्वाधत्वेन वस्तुषु भावात , अर्थिकियायाद्यच तदुपाश्रयतयैव तत्रोपपत्तेः । पावकादिव्यावृत्तिमत एव तोयादेः स्नानादितत्- कियादर्शनात् । सामान्यवादिभिरिष तस्यावदयाभ्युपगमनीयत्वात, अन्यैथा कर्कादिपरिहारेण खण्डादावेव गोत्विमिति नियमायोगादिति चेत् ; अत्राह-

## अतद्धेतुफरापोहमविकल्पोऽभिजलपति । इति ।

सामान्यमिति वक्ष्यमाणिमहाकृष्य सम्बन्धनीयम् । तदयमर्थः – न विद्येते तस्य खण्डा-देः हेतुफले तत्कारणकार्ये येषां ते अतद्भेतुफलाः कर्काद्यः तेभ्योऽपोहो व्यावृत्तिः तं सामान्यमिभजल्पित कथयति । अविकल्पो विकल्पज्ञानरिहतः सौगतः । न हि सामान्यमिभजल्पित कथयति । अविकल्पो विकल्पज्ञानरिहतः सौगतः । न हि सामान्यमिनच्छतः तज्ज्ञानसम्भवः । तस्य हि न स्वालक्षण्यमेव कृपम्, अभिजल्पसम्बन्धा- १० भावापत्तेः । तद्भिसम्बन्धिनोऽपि कृपस्य तत्रे भावे कथं सामान्यप्रतिक्षेपः तस्यैव साधारणाः समस्तत्त्वात् ? असाधारणत्वे शब्दसङ्केतादेस्तत्राष्यसम्भवात् । भवद्पि सामान्यं तद्वास्तवमेवापोहत्वादिति चेतः, कथमभिजल्पसम्बन्धं प्रति योग्यत्वम् ? तस्यै वम्तुधर्मत्वात् । तद्पि कल्पित-मेवेति चेतः, कथमभिजल्पसम्बन्धं प्रति योग्यत्वम् ? तस्यै वम्तुधर्मत्वात् । तद्पि कल्पित-मेवेति चेतः, तंनैव तद्योगात् । सित तद्योग्यत्वे तस्य विकल्पकत्वं विकल्पत्वे च तेन तत्कल्पनमिति परस्पराश्रयात् । विकल्पान्तरात् तत्र तत्कल्पनमिति चेतः नः, तत्राणि तदन्तरात् १५ तत्कल्पनेऽनवस्थापत्तेः । तन्नापोहवादिनो विकल्पसम्भवः । तद्सम्भवे च कुतो व्यावृत्तिः सामान्यप्रतिपत्तिः प्रत्यक्षस्यातिष्ठपयत्वात् ? कुतो वाभिजल्पः तस्य तैद्योनित्वेन तद्भावे नोपपत्ते-रिति मन्यते ।

साम्प्रतं तस्य वस्तुषु भावादीनां वस्तुसामान्यसाधनत्वेन विरुद्धत्वमावेदयन्नाह्-

समानाकारज्ञून्येषु सर्वथानुपलम्भतः ॥१४७॥ तस्यवस्तुषुभावादि साकारस्यैव साधनम् । इति ।

तस्यवस्तुषुभाव आदिर्यस्यार्थिक्रयाश्रयत्वादेः तत् तस्यवरतुषुभावादि ।
कैथं पुनः सुबन्तसमुदायस्य समासस्तस्यासुबन्तत्वात् १ सुबन्तस्य हि सुबन्तेन समास
इति वैयाकरणन्यार्यैः । समासेऽपि कथं सुपोऽलुग्भाव इति चेत् १ न ; तत्समुदायत्वाभावात् । न हि 'तस्यवस्तुषुभावः' इति सुबन्तसमुदायोऽयम् , अपि तु तदर्थ- २५
विषयं तत्त्रतिरूपकमखण्डमेव प्रातिपदिकम् , तस्य च सुबन्तत्वादुपपन्नः समासः,
तद्विधायिनः सुपो लुक् च । न च सुबन्तरमस्ति यैत्रालुग्भावः पर्यनुयुज्येत । तत्
किमित्याह—साकारस्यैव । आकारवत एव न नीरूपस्य सामान्यस्य साधनं वस्तुषु परि-

१ बौद्धः प्राह । २ तत्राभावे आ०,ब०,प०। ३ योग्यत्वस्य । ४ तद्योगित्वेन आ०,ब०,प० । 'विकल्पयोन् नयः शब्दाः विकल्पाः शब्दगोचराः।''इत्यभिधानात्। ५ "सुप्सुपा''-जैनेन्द्र०१।३।३। ६ यत्र छुग्भा-आ०,ब०,प०।

णामिभावलक्षणेषु भवनादेस्तत्रैव प्रतिपत्ते: । क्षणक्षीणपरमाणुरूपाणि स्वलक्षणान्येव वस्तूनि तत्र च तैन्येव भावादि: प्रतीयते न साकारस्येति चेत् ; न; तेपामेव प्रमाणाभावेनाप्रतिपत्ते: । न हि तद्प्रतिपत्तौ तत्र भावादेरन्यतरस्य वा प्रतिपत्ति: सम्भवति । तदेवाह—समानश्चासौ मान-सहित आकारश्च समानाकारः तेन शून्येषु व्यावर्णितस्वलक्षणेषु । कथं तच्छून्येषु ? ५ सर्वथा सर्वेण प्रत्यक्षविपयत्वेनानुमानविपयत्वेन च प्रकारेण अनुपलम्भतः तस्य वस्तुषु भावादेरिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः ।

कथं पुनस्तेपां समानाकारश्र्न्यत्वम् , यावता प्रत्यक्षमेव तेषु प्रमाणिमिति चेत् ? तद्दिप यथाकत्वनम् , यथाप्रतिभासं वा भवेत् ? न तावदाद्यम् ; तस्याप्रतिपत्तेः । न हि निर्विकल्पं प्रत्यक्षं कचिद्दि दृश्यते यतः तत्त्वलक्ष्णप्रतिपत्तिः । प्रथमिमिन्द्रियज्ञानं तदेव १ दृश्यते केवलं तत्त्वष्ठभाविनैकस्थृलिकल्पेन प्रत्यृहान्न निश्चीयत इति चेत् ; कथमिनिश्चितं तदास्ति ? कथं वा प्रामाणम् ? अन्यथैवमिप स्यान् सकलमिप प्रत्यक्षं व्यावृत्तवस्तु-विपयमेव केवलं भेदविकल्पेन प्रत्यृहान्न निश्चीयत इति । भेदाभावे प्रत्यक्षाद्नयो विकल्प एव न सम्भवतीति चेत् ; न ; अनेकान्ताभावेऽपि तदसम्भवस्य निवेदितत्वात् । अविचारि-तरम्यया तु कल्पनया तत्सम्भवस्योभयत्राविशेषात् , तथा च सर्वाभेदरूपस्य पुरुपस्य प्रसिद्धेः १५ ''यः' सर्वेषु लोकेषु तिष्ठन् सवभ्यो लोकेभ्योऽन्तरो यं सर्वे लोका न विदुर्यस्य सर्वे लोकाः शरीरं यः सर्वान् लोकानन्तरो यमयित स आत्मान्तर्योम्यमृतः'' [बृहदा० ३।०।१५] इत्याद्याः श्रुतयोऽर्थवत्यो भवेयुः ।

न चैवं निर्विकल्पा भ्रान्तिरिष । शक्यं हि वक्तुम्-'पश्यन्नयमेकमेव चन्द्रमसं पश्यिति द्वित्वारोपिवकल्पात्र पुनर्निश्चिनोति' इति । तथा च व्यर्थमभ्रान्तप्रह्णं कल्पनापोढपदेनैव २० द्वित्वभ्रान्तेर्विनिवर्तनात । निर्विकल्पैव तद्धान्तिः इन्द्रियभावाभावानुरोधित्वेनैन्द्रियत्वादर्थ- सिन्निधिसापेक्षत्वात् प्रतिसङ्ख्यया चानिरोध्यत्वादिति चेत ; न; तत एव जातिप्रतिपत्तेरप्यमान- सत्वापत्तेः । तदुक्तम्-

''न चेदं व्यवसायात्मप्रत्यक्षं मानसं मतम् । प्रतिसङ्ख्यानिरोध्यत्वादर्थसन्निध्यपेक्षणात् ॥'' [सिद्धिवि०परि० १] इति ।

२५ तत्र तद्भावाभावानुरोधित्वादिकमध्यारोपितमेव न तात्त्विकमित्यपि नोत्तरम् ; द्वित्वभ्रान्तावपि तथैव तत्प्रसङ्गात् ।

अपि च <sup>3°</sup>विषयसरूपं तत्प्रत्यक्षम् अन्यथा वा ? तत्राद्ये विकल्पे वस्त्वेव सामान्यं सारू-

१ -ह्पादिस्व-आ०, ब०, प०।०२ "नीह्रपस्य सामान्यस्य"-ता० टि०। ३ भवनादिः आ०, ब०, प०। ४ वा न भ-आ०, व०, प०। ७ प्रथमेन्द्रिय-आ०, ब०, प०।६ निर्विक्त्पमेव। ७ "यः सर्वेषु भूतेषु तिप्रन् सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽन्तरो ""-वृहदा०।८ प्रत्यक्षलक्षणे। ९ चानुरोध्य-आ०, ब०, प०। १० विषयस्वरू-आ०, व०, प०।

प्यस्यैव तत्त्वात् । तदिप तत्रातात्त्विकमेवेति चेत् ; न ; भ्रान्तत्वेनाप्रत्यश्चत्वप्रसङ्गात् । एतेन किल्पतिमिति प्रत्युक्तम् । किल्पताकारस्यापि प्रत्यक्षत्वानुपपत्तोः । सर्वथा च विषयसारूप्ये विषयवत् तस्यापि जडत्वापत्तोः न स्वतः प्रतिपत्तिः । अन्यतद्यच सरूपात् प्रतिपत्तावनवस्थापत्तिः । असरूपात् प्रतिपत्तो विषयम्यापि तत एव प्रतिपत्तेः व्यर्थं तत्रापि सारूप्यकल्पनम् । असरूपमि नाप्रतिपन्नमेव तत्त्रमाणम् अनभ्युपगमात् । प्रतिपत्तो च प्रतिपत्तिफलस्य व्यापारस्य ५ स्वरूप एवोपश्चयात् कृतस्ततो विषयप्रतिपत्तिः ? व्यापारान्तरादिति चेत् ; न ; उभयव्यापारात्मत्वे तस्य वस्तुतः सामान्यविशेषात्मत्वस्याप्यनिवारणापत्तेः । तन्न यथाकल्पनं तत् । नापि यथाप्रतिभासम् ; तत्र स्वपरव्यवसायात्मिन विहरन्तश्च नानावयवसाधारणस्य स्थूलः स्यैव प्रतिपत्तेः । तन्न प्रत्यक्षतः स्वल्रक्षणप्रतिपत्तिः ।

नाष्यनुमानातः; तस्य विकल्पैनिपेधेन निपेधात<sup>3</sup>, प्रत्यक्षाभावेऽनवतारा**ष** । ततो १० वस्त्वेव सामान्यं तदन्यापोहात्मकत्वहेत्नां विरुद्धत्वात् ।

स्यान्मतम्-खण्डादीनां कर्कादिभ्य इव परस्परतोऽपि<sup>४</sup> भेदाविज्ञेपेऽपि 'त एव सामान्यं गोत्वं विश्वति न कर्काद्यः इत्यत्र तित्रयता शक्तिरेवावलम्बनम्, तया च तद्भरणमञ्जला किन्न तद्यवहारमेवानुगतप्रत्ययादिरूपं ते कुर्वीरन् ? एवं हि कल्पनागौरवं परिहतं भवति शक्तिः सामान्यं तद्यवहारश्चेति । तत्र सामान्यमर्थवदितिः, तद्युक्तम् ; एवं हि विशेषाणामप्यपरिकल्प- 🚜 नप्रसङ्गात् । शक्यं हि वक्तुम्-यर्या प्रत्यासत्त्या गोत्वमेव खण्डादीन् विशेषान् विभर्ति नाइवत्वं तया तद्विशेपव्यवहारमेव कुर्वीतालं तद्विशेपैरिति । एवञ्च न कश्चिद्पि विशेपो जीवितुमहीति सर्वविशेषव्यवहाराणां सन्मात्रादेव महासामान्यादुपपत्तोः। विशेषाभावे कथं तद्यवहारः तस्यापि विशेषरूपत्वादिति चेत् ? सामान्याभावेऽपि तद्यवहार: कथं तस्याप्यनुगतप्रत्ययादेः सामान्यरूपस्वात् । कल्पित एव व्यवहारो विचारपीडां न सहत इति चेतः, नः, विशेषव्यवहार- ३० स्यापि तारशत्वात् । कथं पुनरेकस्वभावात् सामान्याद् देशकालादिभेदी तद्यवहारः, कारणभे-दादेव कार्यभेदस्योपपरोरिति चेत् ? नः दाहपाकादिकार्यभेदेऽपि तद्धेतोः पावकस्य भेदाभावात । तत्रापि शक्तिभेदादेव तद्भेद इति चेत् ; कुतस्तदव्यतिरेकात् शक्तिमतोऽपि न भेद: ? तस्रा-नस्वेन तदेकत्वस्याविरोधादिति चेत् ; महदिदमङ्ग यन्-अनर्थान्तरशक्तिसमवायिना तन्न विरुद्धयते अर्थान्तरकार्यसमवायिना तु विरुद्धयते इति ! त्र्यतिरिक्तैव शक्तिस्तद्वत इति चेत्; नः तत एव कार्यनिष्पत्तेः शक्तिमतो वैयथर्यापनोः । नायं दोपः, तेन तङ्कोदस्य करणादिति चेत्ः नः तस्याप्यपरेण तद्भेदेन करणेऽनवम्थापत्तेः । म्वतस्तत्करणे कार्यभेदेन किमपराद्धं यतस्तमेव न कुर्वीत ? तथा च पावकवदेव सदात्मन: सामान्यस्यैव सकलजगद्भेद्दीनर्माणसामर्थ्योपपत्तेः व्यर्थमेव तदर्थ भावभेदपरिकल्पनम् । उक्तव्च मण्डनेन-

१ स्वरूपव्यव-आ०, ब०, प० । २ -त्ये नि-आ०, ब०, प० । ३ -त् प्रत्यक्षात् प्रस्य-आ०,ब०,प०। ४ -रतो भेदा-आ०, ब०, प० । ५ शक्तिसा-आ०, ब०, प० । ६ यया प्रतीत्या आ०, ब०, प० । ७ दाह-पावका-आ०,१व०, प० । ८ -निर्वाणसा-आ०, ब०, प० ।

''अर्थिक्रयाकृते भेदे रूपभेदो न लक्ष्यते । दाहपाकादिभेदेन कृशानुन हि भेदवान् ॥ यथैव भिन्नशक्तीनामभिन्नं रूपमाश्रयः । तथा नानाक्रियाहेतुं रूपं किन्नाभ्युपेयते ॥ एकस्यैवेष महिमा भेदसम्पादनासहः । बह्वेरिव यदा भावभेदकल्पस्तदा सुधा ॥ '' [ब्रह्मसि० २।७-१०] इति ।

तदेव सामान्यं नोपलभ्यते भेदस्यैव बहिरन्तश्चोपलम्भात्, तदुपलम्भे वा न भेद-व्यवहारः तस्य संहताखिलभेदरूपत्वात् तत्कथं तत्र तस्य सामर्थ्यम्, असित तदनुपपत्तोरिति चेत् ? नः, विद्योपाणामिप परपरिकल्पितानामप्रतिपत्तेः । प्रतिपत्तौ वा न सामान्यव्यवहारः १० असंहताखिलसामान्यरूपत्वात्तोपाम्, तत्कथं तत्र तेषामिप सामर्थ्यम् असित तदनुपपत्तेः । कल्प-नया सत्त्वमिति चेत्ः, नः, तस्या एव भेदाप्रतिपत्तावसम्भवात् । निवेदितव्चैतत् । एतदेवाह-

#### न विशेषा न सामान्यं तान् वा शक्तया कयाचन ॥१४८॥ तद्विभक्तिं स्वभावोऽयं समानपरिणामिनाम् । इति ।

अत्र द्वितीयो निज् तिह्यनेन सम्बन्धनीयः । वाशव्दश्चैवार्थः । तद्यमर्थः नित्१५ अनन्तरोक्तं सामान्यं ब्रह्मवादिपरिकल्पितं क्याचन भिन्नयेत्रया वा द्वाक्तत्या प्रत्यासत्त्यपरसव्ह्या तान् विशेषान् प्रामारामादिरूपान् निव्यानि वा निश्चितरोति यथा । उपलक्षणिनद्म्—नापि तद्ववहारं करोति । तथा विशेषाः सोगताभिमताः सामान्यं गोत्वादि
निव्यानित्यस्य वचनपरिणामेन सम्बन्धात् । इदमप्युपलक्षणम्—तेन तद्व्यवहारमपि
निक्चिति, तेपामपि तत्सामान्यवद्प्रतिपत्तिविषयत्वेन स्वपुष्पतृह्यत्वात् । मा भूत् तंत्किल्प२० तानां तेषां तद्भरणं त्वत्परिकल्पितानां भवेत् त्वया तत्प्रतिपत्तेरभ्युपगमादिति चेत् ; न, तत्रापि
तद्सम्भवात् । निह्न तेऽपि विशेषाः क्याचिद्पि शक्त्या सामान्यं विश्वति, स्वयं तद्भपत्वेन
तद्गधारत्वानुपपत्तेः । तत्र तत्रापीयं प्रक्रियाऽवकल्पते । तदाह-स्वभावोऽयं सामान्यरूपः ।
केषाम् ? समानपरिणामिनां स्वहतुसामग्रीतः साहद्यपरिणामापत्तिमताम् । भिन्नमेत्र
सामान्यं विशेषभ्यस्तदाधेयस्त्र 'खण्डादिषु गोत्वम्' इति प्रतिपत्तेः, तत्कथं ने तन्न विश्वतीति
२५ चेत् ? अत्राह—

# अवसिद्धं पृथक्सिद्धम् [उभयात्मकमञ्जसा] ॥१४९॥ इति ।

प्रकर्षेण प्रत्यक्षत्रक्षणत्वेन सिद्धं निश्चितं प्रसिद्धं तदन्यद् अप्रसिद्धम् । किं तत् ? पृथक्सिद्धं विशेषेभ्योऽर्थान्तरत्वेन सिद्धं निष्पन्नं सामान्यम् । न हि प्रत्यक्षे सामान्यस्य

१ -हेतुरूपं आ०, य०, प०। २ -तथा मुदा आ०, य०, प०। ३ संवृताखि-आ०, य०, प०। ४ -यो न तदि-आ०, थ०, प०। ५ बौदकस्पितानां विशेषणाम् ।

विशेषभ्यो भेदस्तद्राधेयस्वं वा प्रत्यवभासते, कथिख्वत तद्दव्यतिरेकस्यैव तस्य तत्रावभासनात् । तथापि तत्र तद्द्वभासकल्पनायां भवन्तु कुशिलनस्ताथागताः 'परस्परिविश्लेषिणामणूनामेव तत्रावभासनम्' इति तेपामपि शक्यत्वात् परिकल्पनस्य । खण्डादिषु गोत्विमिति तु प्रतिपत्ति-रापोद्धारिकी व्यवहारार्थो न तावता तस्य तद्दाधेयत्वम् , अन्यथा तेपामपि तद्दाधेयत्वं भवेत् – ''सामान्यिनिष्ठा विविधा विशेषाः'' [ युक्त्यनु ० श्लो० ४१ ] इत्यपि प्रतीतेः । कीदृशं ५ तहिं तत्त्वम् १ इत्याह् - उभयात्मकमञ्जसा इति । सामान्यविशेषोभयस्वभावं तत्त्वम् अञ्जसा परमार्थेनेति ।

तदात्मत्वेऽपि वस्तुनः सामान्यमेकमेव ैसर्वसर्वगतं न प्रतिव्यक्ति भिन्नं सदशपरिणाम-लक्षणम् । तदुक्तम्-

> "यथा च व्यक्तिरेकैव दृश्यमानः पुनः पुनः । कालभेदेऽप्यभिन्नैवं जातिर्भिन्नाश्रया सती ॥ कात्स्न्यीवयवशो वृत्तिपृत्त्वा जातौ न युज्यते । न हि भेद्तिनिर्मुक्ते कात्स्न्यभेदविकल्पनम् ॥''[मी०क्लो०वन० ३२.३३]

इति चेत्; न; व्यक्तियंत्तरतरालेऽपि तस्योपलम्भप्रसङ्गात् । अनिभव्यक्तेंति चेत्; व्यक्ताविप न भवेत् , तदन्तरालगतात् तद्गतस्य तद्गपस्याभेदान् । भेदे व्यक्तिगतमेव तत्सा- १५ मान्यमस्तु तत एव तत्ययोजनपरिसमाप्तेः व्यथं तदन्तराले तत्कल्पनम् । प्रतिव्यक्ति तस्य भेदे कथमभेदप्रलयः 'खण्डो गोर्भुण्डो गोरिति' इति चेत् ? अभेदेऽपि कथं कविचदिभिव्यक्तिर-निभव्यक्तिश्चान्यत्र व्यक्तेरतद्गप्रत्वात् ? न हि व्यक्तिर्विषयस्वभावो येन तद्वस्वेतराभ्यां तस्य भेदः अपि त्वन्येव ततः, तत्प्रतिपत्तिरूपत्वादिति चेत् ; कथमेवं वतदःतराले वत्प्रतिपत्ताः वनिभव्यक्तिरूपत्यादिति चेत् ; कथमेवं वतदःतराले वत्प्रतिपत्ताः वनिभव्यक्तिरूपत्यादिति चेत् ; कथमेवं वतदःतराले वत्प्रतिपत्ताः वनिभव्यक्तिरूपत्यादिति चेत् ; सर्वतः स्यात् , सर्वसर्वगतस्वेन तस्य सर्वत्र भावात् । यस्य सामध्यं तत इति चेत् ; वः सर्वतः स्यात् , सर्वसर्वगतस्वेन तस्य सर्वत्र भावात् । यस्य सामध्यं तत इति चेत् ; वः विष्यः यदि सामान्यक्षपं सर्वभवंगतस्व स एव दोपः— तदन्तरालेऽपि ततस्वदिभव्यक्तिरिति । नायं दोषः, विस्य तत्रानिभव्यक्तत्वेन वानिभव्यक्तव्यत्ति । इतस्य कृतस्तद्भव्यक्तिः ? अन्यस्मात् सामध्यदिति चेत् ; न ; सर्वगतसामान्यप्रतिझाव्यापत्तेः । सामान्यादन्येव सामध्यम् असर्वगतमनभिव्यक्तव्य , अन्यथा पूर्ववद् दोपादिति चेत् ; ततोऽपि यद्यभिव्यक्तिस्त्व्यापिनी ; सर्वस्य सर्वदिशित्व-प्रसङ्गः, सर्वगतसामान्यव्यापिन्या तदिभव्यक्तिः व्याभिव्यक्तिस्व्यापिनी ; सर्वस्य सर्वदिशित्व-प्रसङ्गः, सर्वगतसामान्यव्यापिन्या तदिभव्यक्तिः । विस्वव्यक्तिस्वयापतिरक्तिस्वव्यापतेरवद्ययः

१ सर्व सर्व-आ०, ब०, प०। २ -वत्तत्तद्द्रत-आ०, ब०, प०। ३ -व्यक्तिगतस्य-आ०, ब०, प०। ४ गोरिति चेत् आ०, ब०, प०। '५५ 'अभिव्यक्तेः''-ता० टि०। ६ व्यक्त्यन्तराले। ७ सामान्याप्रतिपत्ती। ८ "अनिभव्यक्तेने सामान्यप्रतिपत्तिः' इत्युत्तरम्। ९ अनिभव्यक्त्यापि। १० सामान्यम्। ११ सामर्थ्यमपि। १२ सामान्यस्य। १३ असर्वगतसामर्थ्यादिपि। १४ तद्भिव्यति-आ०, ब०, प०।

म्भावातः । वश्यति चैतत् - नित्यिमित्यदिनां । यदि न तद्यापिनी कथं तदिभिव्यक्तम् , अभिव्यक्तिव्यक्तिव्यक्तिव्यक्तिव्यक्तिव्यक्तिव्यक्तिव्यक्तिव्यक्तिव्यक्तिव्यक्तिव्यक्तिव्यक्तिव्यक्तिव्यक्तिव्यक्तिव्यक्तिव्यक्तिवेति चेतः ; तस्य खण्डाभावात् । तद्भावे वा कथं तत्र कात्स्न्यीवयवशो वृक्तिपर्यनुयोगो नोपपद्यते यत इदं सूक्तम् - 'कात्स्न्यीवयवशो वृक्तिः' इत्यादि । अपि च -

ब्राह्मण्यमपि सामान्यं यदि सर्वगतं तदा । शद्रादिष्वपि तद्भावाजातिसाङ्कर्यमागतम् ॥११५०॥ व्यक्ताव्यक्तविभागस्तु निर्विभागे न युक्तिमान् । क्रतो वा तद्भिव्यक्तिव्यंक्तिभ्यस्तद्सम्भवात् ॥११५१॥ कौण्डिन्यादेनं हि व्यक्तेस्त्र शक्तिरूपलभ्यते । अन्यथानुपदेशः स्यान्ध्रिश्चयस्तत्र गोत्ववत् ॥११५२॥ Q0 उपदेशसहायैव व्यक्तिस्तद्वयञ्जिका यदि । केवछैव समर्था चन सहायापेक्षणेन किम ॥११५३॥ केवडा न समर्था चन सहायापेक्षणेन किम । सहाय एव सामध्यै तस्यामिटांपि नोत्तरम् ॥११५४॥ 24 स्वतः सामर्थ्यशून्यस्वे तदयोगान खपुष्पवत् । स्वतोऽपि यदि सामध्यै सहायो नैव कार्यकृत ॥११५५॥ मत्येव सचिवे तच्चेत तत्कृतं स्यानथा सति । वृथा तत्करणं <sup>\*</sup>जातेव्यंक्तिरेवाम्तु तत्कृता ॥११५६॥ एवं हि न प्रमद्भेत पारम्पर्यपरिश्रमः। सचिवेन विनाप्यस्ति तच्चेन कुर्वीत किन्न तन् ॥११५७॥ 20 कार्यं कार्यक्रतेऽप्यस्ति सामध्यमिति साहसम् । अन्योन्यजन्यसामध्यं व्यक्तितत्सचिवद्वयम् ॥११५८॥ कार्यकृच्चेन्न शुद्रादावप्येवं तत्त्रसञ्जनात् ।

कौण्डिन्यादिवत् 'सूतमागधादिरिष ब्राह्मण्यस्य व्यक्तिरेव, तत्रापि तस्य तदुपदेशस्य प च सर्वगतसामान्यवादिमतेन भावात् । ततस्तत्रापि तद्दभिव्यक्तौ कथं याजनसध्यापनादयः फर्मविधयो न भवेयुः, आचारसाङ्कर्यं न भवेत् ? तदेवं क्षत्रियत्वादयोऽपि 'चिन्त्याः । तत्र तस्य सर्वसर्वगतत्वं तद्वद् गोत्वादेरिष । व्यक्तिसर्वगतस्य तु प्रत्यन्तराछं विच्छेदे नानात्वम् , अन्यथा सर्वसर्वगतादविद्योपः । तत्र ताहरोन सामान्येन तदात्मकृत्वं भावस्य साहद्यात्मनैव

१ न्यायि २ क्लो॰ १५५ । २ -ब्यंक्तःत्रापत्तेः आ॰, ब॰, प॰ । ३ केवलं न-आ॰, ब॰, प॰ । ४ जातब्यक्ति-ता॰ । ५ ब्राह्मण्यां श्रत्रियाज्ञातः सृतः । क्षत्रियायां वैदयाज्ञातो मागधः । ६ द्रष्टब्यम्-प्र० वार्ति॰ काल॰ १।२ । ७ -था सर्वग-आ॰, व॰, प॰ । ८ सर्वगतेन ।

तेन तदुपपत्तेः । कथं तस्यापि विशेषेणैकत्वं विलक्षणत्वादिति चेत ? कथं रूपेण संस्थानस्य तद्विशेषात् ? मा भूत , संस्थानस्यैवाभावादिति चेत ; न ; दर्शनात् । न हि पश्यन्नय देध्यंस्थीस्यादिकं न पश्यति, तद्यद्ववे रूपदर्शनेऽपि तदापत्तेरम्धकस्यं जगद्भवेत् । रूपमेव संस्थानम् , सत्येव तदुपलम्भे तस्य दर्शनात् नापरमिति चेत ; न ; तत एव रूपस्यापि संस्थानाद्वस्याभावप्रसङ्गात् । दूरविरलकेशादौ केवलस्यापि रूपस्य दर्शनमिति चेत् ; न ; पस्मन्यकारादौ केवलस्यापि मयूरादिसंस्थानस्योपलम्भात् । संस्थानमेव तन्न भवति यथा- दृष्टस्याप्राप्तेः, तस्यैव संस्थानत्वे प्राप्तिरपि स्यात् , न चेवम् , स्पष्टस्यैव प्राप्तेः । न च तयोरेकत्वं प्रतिभासभेदेन भेदस्यैवोपपत्तेः, तस्माद् भ्रान्तमेव तद्दर्शनम् विसंवादादिति चेत् ; न ; अस्पष्टतायामेव विसंवादात् , न संस्थाने । तद्व्यतिरेकात् तत्रापि विसंवाद एवेति चेत् ; न; एकान्ततस्तदभावात् , अन्यथा ह्यस्पष्टमित्येव स्यात् प्रतिभासो न स्थृलमिति । कथं १० वा तत्संस्थानस्यावस्तुत्वे लिङ्गत्वम् ? अविनाभाविनयमादिति चेत् ; न तन्नियमस्यापि तदुत्पत्तितादात्स्ययोरेवाभ्यनुद्वानात् । अत एवोक्तम्—

''कार्यकारणभावाद्वा स्वभावाद्वा नियामकात्। अविनाभावनियमो दर्शनात्र न दर्शनात्॥" [प्र० वा० ३।३०] इति ।

न चावस्तु कस्यचित्कार्यम् ; ज्योमकुसुमादिवन् । नापि स्वभावः । स्वभाववन्त्वेऽपि १५ साध्यस्य तस्मादेकान्तेनाभेदे तद्य्यवस्त्वेव स्यात् । न च तत्साधने प्रेश्चावतां प्रवृत्तिः पुरुषार्थाः भावान् । साधितात् ततो वस्तुसाधनमिति चेन् ; नः तस्यापि तस्मादेकान्तेनाभेदे पूर्ववदोषा-दनवस्थानुषङ्गाच । कथिक्वत् तद्य्यतिरेकपरिकत्पनया तत्साध्यवस्तुत्वपरिपालनं ध्यामलितोः पल्डधसंस्थानस्यापि वस्तुत्वमवस्थापयित, तस्यापि ध्यामलितत्वान् कथिक्वदेवाज्यतिरेकान् । मा मृहिङ्गत्वमपि तस्येति चेन् ; कथं तिर्हं तत्र प्रतिपन्नप्राप्तिज्यभिचारस्यानुमान।दिवसंवादः १ २० यत ददं सूक्तम्—

"ममैवं प्रतिभासोऽयं न संस्थानविवर्जितः । एवमन्यत्र दृष्टत्वाद् नुमानं तथा च तत् ॥" [प्रव्वार्तिकाल्य १।१] इति ।

कथं पुनः अनुमानाद्यविसंवादः तद्विषयस्याप्यस्पष्टावभासित्वेनावस्तुत्वाविशेषात् , तत्रापि तत्प्रतिभासित्क्ष्णोपज्ञनितादनुमानाद् अविसंवादपरिकल्पनायामनवस्थापत्तिरिति चेत् ; स्थ अयमपि परस्यैव दोपः । न दोषः, व्यवहारभङ्गभयादकृतविचारस्यैवानुमानप्रामाण्यस्याभ्यनुः ज्ञानादिति चेत् ; न ; तथा दर्शनस्यैव तदङ्गीकारोपपत्तेः । एवमप्यवास्तवमेव संस्थानं व्यावहारिकस्याध्यक्षस्यावस्तुविषयत्वात् , ततः सांवृतमेव तत् अस्थूलादिव्यावृत्त्या स्थूलादेः संवृत्या परिकल्पनादिति चेत् ; अत्राह—

१ सामान्येन । २ -पन्नव्याप्तिव्यभि-आ०, व०, प० ।

#### सन्निवेशादिवद् वस्तु सांवृतं किन्न करूप्यते । इति ।

सिन्नवेद्यो रचनाविशेषः संस्थानमिति यावत । म आदिर्यस्य सदशपरिणामादेः स इव तहत 'सुप इव'' [शाकटा० ३।३।२] इति प्रथमान्तात् वत् प्रत्ययः । वस्तु रूपौदिः सांवृतं संवृतेः कल्पनाया आगतम् किं कस्मात् न कल्प्यते ? कल्प्यत एव शक्यं हि वक्तुम्-अरूपादिव्यावृत्त्या रूपादिरिप कल्पनोपदर्शित एव न तात्त्रिक इति । रूपाद्यभावे कम्यारूपादेः व्यावृत्तिरिति चेत ? स्थ्रव्यादेरभावेऽपि कस्यास्थ्र्वादेः व्यावृत्तिः ? रूपादेरेव, तस्यैव स्थ्र्वादितया परिकल्पनादिति चेत् ; अन्यत्रापि स्थ्र्वादेरेव, तस्यैव रूपादितया परिकल्पनादिति समानश्चर्यः ।

भवतु वस्त्विप सांवृतमेवेति चेत् ; कुतस्तस्य परिज्ञानम् ? अवस्तुस्वेन स्वतस्तदः १० योगात् । अन्यत इति चेत् ; न ; ततोऽप्यतदाकारात्तदसम्भवात् । तदाह्-

#### अवसिद्धं पृथक्सिद्धम् [ उभयात्मकमञ्जसा ]

अप्रसिद्धं प्रमाणनिश्चिं न भवति । किम् १ पृथक् ज्ञानादर्थान्तरतयाऽनाकारार्प-करवेन सिद्धं निष्पन्नं सन्निवेशादि रूपादिकम्ः सर्वधा तदाकाराच न ततस्तस्य परिज्ञानं तस्यापि नद्धद्वस्तुत्वात् । पुनस्तदन्यस्य सर्वधा तदाकारस्य कल्पनायामनवस्थापत्तेः । कथञ्चित्तदा-१५ कारत्वे च सिद्धं तद्धास्तवेतरस्वभायं तदाह्—'उभयात्मकम्' इति । भवतु ततः किम् १-इत्यत्राह—अञ्चसा इत्यादि । सन्निवेशादि वदन्तीति सन्निवेशादिवदो जैनाः १ विच्येवं रूपात तेषां वस्तु रूपस्थृत्यदिरूपतयाऽनेकान्तात्मकं सांवृतं भवदिभित्रायेण किन्नेष्यतं १ इष्यत एव । कथम् १ अञ्चसा परमार्थेन । तात्पर्यमत्र—

सत्येतरस्वभावं चेदेकं वस्तूपगम्यते ।

वस्तुतस्ति हि हपादिसंस्थानाद्यात्मकं तैथा ॥ ११५९ ॥

तथा च तद्वत्सामान्यिवशेपात्मापि तन्त्रतः ।

वक्तव्यं वस्तु तद्बुद्धिदेवताकोपभीरुभिः ॥ ११६० ॥

अनेकान्तात्मके भावे सत्येवमुपपादिते ।

खण्डशोऽपि परिज्ञानं न वस्तुपु विरुद्धते ॥ ११६१ ॥

निरंशार्थप्रवादे हि वस्तुनः सर्वथाप्रहान् ।

न क्विद्विभ्रमो नाम भवेदित्याह शास्त्रकृत ॥ ११६२ ॥

समग्रकरणादीनामन्यथा दर्शने सित ॥१५०॥

सर्वात्मनां निरंशात्वात् सर्वथा ग्रहणं भवेत् । इति ।

अन्यथा अनेकान्तादन्येन प्रकारेणैकरूपेण दर्शने अभ्युपगमे सति विद्यमाने ३० सीगताद नां सर्वथा सर्वेण चन्द्रादेर्वर्तुछत्वादिनेयैकादित्वादिनापि प्रकारेण ग्रहणं भवेत्।

१ -पादिकः सां-आ०, ब०, प०। २ विच् प्रत्यये सति । ३ तदा आ०, य०, प०।

२०

24

कुतः ? निरंदात्वात् निर्भागत्वात् । नहि निर्भागं वस्तु गृहीतमगृहीतस्त्रोपपत्रं विरोधात् । भवत्येव तथा प्रहणं केपाञ्चिदिति चेत्; आह—सर्वातमनाम् सर्वेषां भ्रान्तानामभ्रान्तानां चात्मनां पुरुषाणाम् । कीदृशानाम् ? समग्रकरणादीनां करणिमिन्द्रिश्चमादियेपामालोकादीनां ते करणादयः, समग्रः सम्यगभिमुखाः कार्योत्पादने करणादयो येषां तेपामिति । यथा सामग्रीसद्भावात् चन्द्रादो वर्तुलक्ष्वादेर्पहणं तैपिरिकादिभिस्तथैकत्वादेरि भवेद्विशेषात् । तथा च न विश्रमो नाम कविद्षीति व्यर्थस्तन्निष्ट्रत्यर्थः प्रयास इति मन्यते ।

भवतु तस्यैकत्वादिनैव वर्तुछत्वादिनाष्यप्रहणमेवेति चेत् ; आह्-

नौयानादिषु विभ्रान्तो न न पद्यति बाह्यतः ॥१५२॥ इति ।

नौयानमादिः येपामाशुश्रमणादीनां तेपु निमित्तेषु सत्सु विभ्रान्तः प्रति-पत्ता न न पश्यति पश्यत्येव । क १ बाह्यतो र्वाहस्तथाप्रतीतेरिति भावः । पश्यत्रप्यसदेव पश्यतीति चेतः आह-

## न च नास्ति स आकारः ज्ञानाकारेऽनुपङ्गतः । इति ।

सं वर्तुन्द्रवादिः आकारो न च नैय नास्ति विद्यत एव बाह्यतस्तत्प्रतीतेरविसंवादा-दिति भावः। बाह्यस्यादर्शनमसत्त्वञ्च ब्रुवतो दोपमाह-ज्ञानाकारेऽनुषङ्गतः ज्ञानस्याकारः स्वरूपं तत्रानुषङ्गः प्राप्तिः न पद्यतीत्यस्य नास्तीत्यस्य च तस्मान्। बाह्यतो न न पदयति न १५ च नास्तीति सम्बन्धः-

यदा बाह्यवदेवायं न पश्यत्यन्तरप्यलम् ।
भ्रान्तश्चैतन्यशून्यत्वं तदा प्राप्नोति मानवः ॥११६३॥
चैतन्यरिहतश्चासो मृत एव कथं भ्रमी ।
मिश्याज्ञान्येव यहोके भ्रमीति प्रथितो बुधैः ॥११६४॥
भ्रान्तिमात्रं बहिश्चान्तश्चाभ्युपेतवतोऽपि न³ ।
स्वतोऽन्यतो वा तद्वित्तिरिति पूर्वं निरूपितम् ॥११६५॥
भ्रान्तं बाहस्ततो ज्ञानमभ्रान्तं चान्तरिच्छतः ।
द्वित्वादिनैव चन्द्रादिरविभ्रान्तोऽस्तु नान्यथा ॥११६६॥
विवेको विष्ठवाकाराद् यदि विज्ञानचन्द्रयोः ।
तद्रहे विष्ठवाकारः कव वराकः प्रवर्तताम् ॥११६७॥
तद्महे कथं वित्तिर्रविभेदात्तयोरि ।
तस्मात् हश्येतरात्मत्वमनेकान्तावलम्बनम् ॥११६८॥

१ ''अम्रान्तानाम्''-ता० टि० । २ स्व व-आ०, व०, प०। ३ ना आ०, व०, प० । ४ -त्तिरपि भे-आ०, घ०, प०।

to j

२०

इदमेवाह-

## तस्माद् दृष्टस्य भावस्य न दृष्टस्सकलो गुणः ॥१५३॥ इति ।

तस्मात् प्रागुक्तादनेकान्तात् तमाश्रित्य दृष्टस्य उपलब्धस्य भावस्य चन्द्रादेः न दृष्टो नोपलब्धः सक्तः समप्रो गुणाः स्वभावः विद्ववाकारविवेकादिलक्षणो नैकान्तात् तत्र ५ दृष्टस्यादृष्टस्वभावविरोधात् । भवतु दृष्ट एव तत्र सकलोऽपि गुण इति चेत् ; उत्तमत्र-कुतो विश्रम इति । अन्यत इति चेत् ; न ; ततोऽप्यचन्द्रप्रतिभासात् तत्र विश्रमे अतिप्रसङ्गात् । नापि चन्द्रप्रतिभासात् ; तत्रापि सर्वगुणतयैव तस्य प्रतिभासात् । तत्राप्यन्यतो विश्रमकल्पना-यामनवस्थापत्तेः । ततो यदुक्तम्-

"तसाद् दृष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः।" [प्र∙वा० ३।४४] इति; तदुपपदात एवैकान्तो यदि लभ्येत । इदं तु न युक्तम्—

"भ्रान्तेर्निश्रीयते नेति साधनं सम्प्रवर्तते ।" [प्र०वा० ३।४४] इति ; सर्वोक्ष्मना वस्तुदर्शने भ्रान्त्यभावस्य निवेदितत्वात् ।

तदेवं रूपसंस्थानात्मकत्ववत् दृश्येतरात्मकत्ववच्च सामान्यविशेपात्मके वस्तुनि व्यवस्थिते सति यत्परस्यापद्यते तदाह-

## १५ प्रत्यक्षं कल्पनापोढं प्रत्यक्षादिनिराकृतम् । इति ।

प्रत्यक्षं प्रसक्षवेगं बानज्ञेयलक्षणं वस्तु करूपनापोढं जात्यादिकरूपनारहितं यत्परस्येष्टं तत् प्रत्यक्षेण आदिशब्दादनुमानादिना च निराकृतम् । अनेन 'प्रत्यन्तं करूपनापोढम्' [प्र० वा० २।१२३] इत्यस्य पक्षाभासत्वं बुवता न हेतुभिः परित्राण-मिस्रावेदितं भवति ।

निगमयत्राह--

## अध्यक्षलिङ्गतस्सिद्धमनेकातमकमस्तु सत् ॥१५४॥ इति ।

सत् विश्रमानम् अनेकातमकम् अनेकस्वभावम् अस्तु भवतु । कृतः ? सिद्धं निश्चितं यतः । कृतस्सिद्धम् ? अध्यक्षित्र् गतः अध्यक्षश्च लिङ्गञ्च ताभ्यां ततः । न हि प्रमाणसिद्धे वस्तुन्यनस्तुङ्कारः प्रेक्षावतो युक्त इति भावः । भवतु नाम प्रत्यक्षान् तत् सिद्धं तस्य निश्चितलक्षणत्वात् लिङ्गात्तु कथं तस्य निद्धचेष्यमाणलक्षणत्वादिति चेत् ; न ; तस्यापि विषयतः प्रत्यक्षनिश्चयादेव निश्चयान् । न हि प्रत्यक्षविषयादन्यथा तस्य विषयः प्रत्यक्षवाधित्वेनाप्रामाण्यप्रसङ्गान् । न चैवं पुनस्तिश्चयकरणस्यापार्थकत्वम् ; तस्य लक्षणविप्रतिपत्ति-

१ ज्ञानं हो-आ॰, ब॰, प॰। २ "न तस्य हेतुभिस्त्राणमुत्यतन्नय यो हतः।"-ता॰ टि॰। ३ वस्तुन्य-वस्तुका-आ॰, ब॰, प॰। ४ अस्त्रीकारः। ५ सिद्धं निश्चि-आ॰, ब॰, प॰। ६ लिङ्गस्य।

निराकरणार्थस्वेन सार्थकस्वात् । स्वमतानुरागपरवशचेतसो मत्सिरित्वाद्नेकात्मके वस्तुनि नास्तुङ्कारमनुमन्यत इति चेत् ; न ; प्रमाणालोकप्रकाशिते वस्तुनि सत्पुरुपाणां पुरुपार्थभङ्ग-भीरुतया मत्सरानुपपत्तेः । एतदेवाह्-

## सत्यालोकपतीतंऽर्थे सन्तः सन्तु विमत्सराः । इति ।

सुबोधमेतत् ।

साम्प्रतं सदृशपरिणामं सामान्यमनभ्युपगच्छतो वैशेषिकादेः तद्यवहार एव न सम्भवति, तत्परिकल्पितस्य सामान्यस्यानुपपत्तेरिति दृशियतुं प्रथमं तावत् परसामान्यं सत्त्वमेव प्रत्याचष्टे । समानन्यायतया तत्प्रत्याख्यानादेव द्रव्यत्वादेरपरसामान्यस्यापि प्रत्याख्यानोपनीतात् (पनिपातात् )—

## नित्यं सर्वगतं सत्त्वं निरंशं व्यक्तिभिर्यदि ॥१५४॥ व्यक्तं व्यक्तं सदा व्यक्तं श्रैलोक्यं सचराचरम् । इति ।

अत्र द्वितीयटयक्तशन्दो न्यञ्जकपर्यायः न्यकं करोति न्यक्तयतीति वचनाद्यचि (पचाद्यचि) न्यक्तमिति न्युत्पत्तेः । तद्यमर्थः – सन्त्वं सामान्यं न्यक्तिभिः द्रन्यादीना- मन्यतमैर्विशेपैः न्यक्तं प्रकटीभूतं यदि चेत् , न्यक्तं न्यञ्जकं द्रन्यादिषु सद्द्रन्यं सन् गुणः सत्कमैति च प्रत्ययस्योपजनकम् । अत्र दृषणम् – न्यक्तं प्रकटीभृतं भवेदित्युपस्कारः । १५ किम् ? त्रैलोक्यं त्रयो लोकाम्बेलोक्यम् चातुर्वण्यादिवत् न्युत्पत्तिः । कदा तद् न्यक्तम् १ सदा सर्वकालम् ।

न चैवं सत्यसर्वज्ञ: कश्चिद्ष्युपपद्यते | सत्किञ्चित्पद्यता सर्वेणाशेपार्थावलोकनात ॥११६९॥

यदा च यत्र च "तद्दित तदेव तत्रेव तद्राक्ति सर्वदा सर्वत्रेति चेत ; भवेदेवं यदि २० तद्तित्यमसर्वगतञ्च । न चैवम् , नित्यसर्वगतस्येव तस्याभ्युपगमात् । तदाह— 'नित्यं सर्वगतम्' इति । तादृशस्याप्यभिन्यक्तिसहायस्येव तस्य तत्प्रत्ययहेतुःवम् , न च सर्वत्र सर्वदा तद्भिन्यक्तिः, तद्यमदोप इति चेत् ; न ; द्रन्यादीनां तद्भिन्यञ्जकानां सर्वदा सर्वत्र चं भावात् । तैरप्यभिन्यक्तैरेव "तद्भिन्यक्तिनांपरैरिति चेत् ; न ; सन्त्वेन तद्भिन्यक्तौ परस्पराश्रयात— तेन तद्भिन्यक्तिः, अभिन्यक्तैश्च "तैरतस्याभिन्यक्तिरिति । २५ द्रन्यत्वादिभिरभिन्यक्तिरिति चेत् ; न ; तैरप्यनभिन्यक्तैरतद्भिन्यक्तौ सन्त्वेनापि स्यात् अविशेषात् । पृथिन्यादिरूपाद्युद्धेपणादिभिरभिन्यक्तैरेवेति चेत् ; न तैरप्यनभिन्यक्तैः, अनवस्थापत्तेश्च । तत्र सामान्यधर्मेस्तद्भिन्यक्तः । स्वरूपेणैव निर्विकल्पकप्रत्यक्षविपयेणेति

९ वचाद्यचि ब०, प०। ''अच् पचादिभ्यक्ष''-कात०४।२।४८। २ सद्धणः आ०,ब॰, प०। ३ चतु-र्दणा एव चातुर्वर्ण्यम् । ४ ''सत्त्वम्''-ता० टि०। ५ सत्त्वाभिर्व्यक्तः । ६ द्रव्याद्यभिव्यक्ताः । ७ सत्त्वेन । ८ द्रव्यादिभिः । ९ ''द्रव्यादीनाम्''-ता० टि०

चेत्; तदिष यदि 'नाभाविवछक्षणम् , कथं तत एवाभिव्यक्तिः सत्त्वस्य नाभावादिष ? तत्रैव तस्य विद्यमानत्वादित्रत्र विपर्ययादिति चेत्; न ; तत्रेति सप्तम्यर्थस्य कारकविशेषत्वात् , न चाभावाभेदिनः कारकत्वम् ; अशक्तेः । शक्तेरेव कारकत्वेन न्यायविदां 'प्रसिद्धत्वात् । शिक्तभावे तु भवत्येवाभाविवछक्षणं तत् , तथा च तत एव भावप्रत्ययोपपत्तेरलमर्थान्तरेण भावेन प्रयोजनाभावात् । शक्तेः शिक्तमदनर्थान्तरत्वात् , तेषां च परस्परतो व्यावृत्तेः कथं सत्सिद्त्यनुवृत्तप्रत्ययहेतुत्वम् , अनुवृत्तरूपस्यैवानुवृत्तबुद्धिनिबन्धनत्वोपपत्तेरिति चेत् ? कथिमदानीं तेषामेवदमभिव्यञ्चकमिदमभिव्यञ्चकं तत्त्वस्येत्यनुगतप्रतिपत्तिनिमित्तत्वम् ? न हि तेषामनुगमः परस्परतः ; भावसाङ्कर्योपत्तेः । अननुगमेऽपि शिक्तसाददयात् तेभ्य एव तत्प्रत्यय इति चेत् ; कथिमेवं भावप्रत्यय एव तेभ्यो न भवेत् । तथा च प्रतिद्रव्यं भिद्यते भावः एकद्रव्येन्द्रियसन्नि-र्थः कर्षाद्वदिति ।

अत्र यदुक्तमात्रेयेण-''प्रतिद्रव्यं भिद्यते भावः' इति ब्रुवाणो भवान् भावं धर्मिणं प्रतिपद्यते वा, न वा १ यदि न प्रतिपद्यते ; हेतुराश्रयासिद्धो भवति। अथ प्रतिपद्यते; येनैव प्रमाणेनं सत्सदित्यनुवृत्तप्रत्ययेन भावं धर्मिणं प्रतिपद्यते तदेव प्रमाणं तस्याश्रयं-भेदंऽप्यभेदकल्पनुशास्ति'' [ इति ; तत्प्रतिविहितम् ; अनुवृत्ताभि-१५ व्यञ्जकप्रत्ययेनेव अनुवृत्तभावप्रत्ययेनाप्येकस्य भावस्याप्रतिवेदनात् । तन्नैवं तस्य कुतिश्चदं तस्यासिद्धत्वात् , सतोऽपि विशेपलिङ्गात् न तस्य भेदः तद्भेदप्रतिवेदिना सिल्जिङ्गाविशेषेण सत्सदित्यनुवृत्तप्रत्ययरूपेण वाध्यमानत्वादिति चेत् ; ततोऽपि न तस्यैकत्वं तद्भेदस्याप्रतिवेदनादिति चेत् ; ततोऽपि सर्वथा तद्भेदस्याप्रतिवेदनादिति चेत् ; किमिदानीमेकानेकरूपो भावः १ तथा चेत् ; न ; सांशत्वापत्तेः । न चायमभ्युपगमो भवतां तदाह – निरंश्वािमति । ततो नानर्थान्तरं ततोऽभिव्यक्तिः।

भवत्वर्थान्तरमेव, तस्यास्तत्प्रतिपत्तिरूपत्वादिति चेत् ; तत्सहायमिष सत्त्वं किन्न सर्वं सर्वदाऽभिव्यनिकः ? सर्वस्य सर्वदाप्यप्रहणात् , गृहीतमेव हि द्रव्यादिकं तेन स्वविशिष्टतयाऽ- भिव्यज्यते दण्डेनेव देवदत्तः, न चार्वाग्दिश्तेनां सर्वदा सर्वप्रहणे कश्चिदुपाय इति चेत् ; न ; सत्त्वस्याप्यप्रहणप्रसङ्गात् । न हि निरवशेपदेशकालकलाकलापावलोकनविकलस्य नित्यसर्वगतं सत्त्वं शक्यपरिज्ञानम् । न चापरिज्ञातेन तेन तद्विशिष्टतया द्रव्यादिप्रतिपत्तिः ''नागृहीतिविशे-पणा विशेष्यबुद्धः'' [ ] इति भैन्यायादितप्रसङ्गात् । तदनवलोकने तदपेक्षं

१ नाभावलक्षण-आ०, ४०, प०। २ "न हि द्रव्यं कारकम् , किं तर्हि शक्तिः"-काक्षि०२।३।७। ३ "सत्त्वेन"-ता० टि०। ४ -व्यव्जकं सर्वस्य आ०, ४०, प०। ५ -णेनैव ्स-आ०, व०, प०। ६ -श्रयभेदस्य भेद-आ०, व०, प०। ७ सिह्निविदलेपेण आ०, व०, प०। ८ न वायमस्यु-आ०, ४०, प०। ९ "विशिष्टबुद्धिरिष्टेह न भाशातिविशेषणा॥८८॥"-मी० क्ली० अपोह् । लौकिक० नृ०। १० न्यायादिति प्र-आ०, व०, प०।

नित्यसर्वगतत्वमेव न गृह्यते । न सत्त्वमि तस्य तस्मादर्थान्तरत्वादिति चेत्; कथमेवं तत्र तद्भूपव्यपदेशः— 'नित्यं सर्वगतञ्च सत्त्वम्' इति ? सम्बन्धादिति चेत्; न; तेनािष ताद्भूप्यस्यानवकल्पनात् । अवकल्पने तु स एव प्रसङ्गः-तदनवलोकने तद्भूपं न शक्यपिद्धान-मिति । न ताद्भूप्यस्य 'तेनावकल्पनम् , तद्भूपज्ञानस्येवावकल्पनादिति चेत्; न; अतद्भूपे तद्भूपज्ञानस्य मिध्यात्वात् , वस्तुतस्तद्दित्समसर्वगतञ्च प्राप्तम् । तथा च कथमेतत् 'एको भावः' 'इति , प्रतिदेशकालभेदं भिद्यमाने तस्मिन्नेकत्वानुपपत्तेः ? ततो वास्तवमेव तस्य नित्यमर्वगन्तविमिति कथं सर्वदेशकालविशेषापिरज्ञाने तस्य परिज्ञानं यतः कचित् कदाचिदिष सत्प्रत्ययं कुर्वीत ?

एतेनावयविज्ञानमिप प्रत्युक्तम् ; अवयविनोऽपि स्वारम्भकसकलावयवपरिज्ञानाभावे तद्वयापिरूपस्य दुष्परिज्ञानस्वान् । तद्वपरिज्ञाने तद्व्यापिर्वमेव तस्य न ज्ञायते न स्वरूपिमिति १० चेत् ; न ; तस्य तस्मादनर्थान्तरस्वान् । अर्थान्तरस्वे कथं तत्र तद्व्यपरेशः – स्वारम्भकावयव-व्याप्यवयवीति १ सम्बन्धादिति चेत् ; न ; तेनापि ताद्व्यस्यानवकस्पनान् , अवकस्पते तु पूर्ववदोपान् । अतद्वपे तद्वपज्ञानस्य तेनावकस्पने वस्तुतस्तद्व्याप्येवावयवीति कथमूर्ध्वाधः - पाद्वभागादिष्वेक एव स्तम्भो भवेत् १ यतः सोगतं तद्भाववादिनमितद्वायीत वैशेपिकः । तक्र स्वारम्भकनिरवशेपावयवापरिज्ञाने तद्यरिज्ञानमुपपत्रम् । तथा च यदुक्तमात्रयेण १५ ''यदुपलव्धिकारणोपपन्नं वस्तु तद्विशेपणत्वेनोपलभ्यते भावो न सर्वाधारविशेपणत्वेन । एतेनावयविद्वव्यमपि व्याख्यातम् , येपामवयवानामुपलव्धिकारणमस्ति तैः सहोपलभ्यतेऽत्रयवी येपां नास्ति न तैः सह" [ ] इति ; तद्तीव परीक्षापथपरि-भ्रयतेऽत्रयवी येपां नास्ति न तैः सह" [ ] इति ; तद्तीव परीक्षापथपरि-भ्रयतेऽत्रयवी येपां नास्ति न तैः सह " [ ] इति ; तद्तीव परीक्षापथपरि-भ्रयतेऽत्रयवी येपां नास्ति न तैः सह विद्वाधारावयवव्यापिरवभावयोभीवावयविनोः कतिपयाधारावयव-गोचरतया परिज्ञानस्यामम्भवात् । सम्भवतोऽपि अतस्मित्तद्वपत्या मिश्यात्वापत्तेः । ततः २० कतिपयाभिरपि व्यक्तिभिरभिव्यव्यमानं सत्त्वं सर्वस्वाधारगनेनेव क्षेणाभिव्यव्यव इति सूक्तम् – 'सैदा व्यक्तं त्रैलोक्यम्' इति ।

नन्वेवमिष द्रव्यगुणकर्मणामेव ततोऽभिव्यक्तिः तत्रैव तस्य भावात् - 'सदिति खतो द्रव्यगुणकर्मसु सं भावः'' [ वैशे० १।२।० ] इत्यभिधानात् , न सामान्यसमवाय- विशेषाणां विपर्ययात् । न च द्रव्यादित्रयमेव त्रैलोक्यम् , तस्य पदार्थसन्निवेशक्षपत्वादिति चेतः ; २५ आह-'सचराचरम्' इति । चरत्यभिव्यङ्गयत्वेन परस्य वुद्धि गच्छतीति चरं द्रव्यादित्रयम् , अचरं तद्विपरीतं सामान्यादित्रयम् , ताभ्यां सह वर्तत इति सचराचरं त्रैलोक्यमिति ।

नैन्क्तम्-'सामान्यादौ सत्त्वाभावात्र ततस्तद्भिव्यंक्तिः' इति, चेत्; द्रव्यादौ कुत-स्तद्भावः ? समवायादिति चेत्; न; तस्य सामान्यादाविष भावात्, अन्यथा 'द्रव्यादिसमवेतं सामान्यम्, नित्यद्रव्यसमवेता विशेषाः' इति च प्रत्ययाभावापत्तेः । समवाये तु नितरामुपपन्नैः, ३०

१ सम्बन्धेन । २ अवयव्यचभाववादिनम् । ३ तदाव्य-आ०, ब०, प० । ४ '' सा सत्ता''-वैशे० । ५ न सूर्त्तं आ०, ब०, प० । ६ -व्यक्तिरिति चेत् आ०, ब०, प० । ७ समवायः ।

2'4

तत्कृतो यसन्यत्र तैद्भावो नितरामात्मिन इति न्यायात् । यदि पुनः सत्यपि समवाये न सामान्यादौ तैद्भावो द्रव्यादाविप न भवेदिविशेपात् । विशेपकल्पनायां तु नैकः समवायः स्यात् !
तैद्विशेषेऽपि द्रव्यादीनां विशेपो यतस्तत्रैव सत्त्वं न सामान्यादाविति चेत् ; तिर्ह द्रव्यत्वादिसामान्यिवशेपाणामन्त्यविशेपाणाञ्च तत एव तत्रैव भावोपपत्तेः कैमर्थक्यात् समवायकल्पनम् ? यदि पुनः समवायात् द्रव्यादिवत् द्रव्यत्वादाविप सत्त्वं पृथ्वीत्वाद्यवान्तरसामान्यमिष
किन्न भवतीति चेत् ? अयमिष भवत एव पर्व्यनुयोगो यः समवायक्कतं द्रव्यादौ सत्त्वमन्वाह,
नास्माकं विपर्ययात् । ततो युक्तं द्रव्यादिवद् द्रव्यत्वादौ सीमान्ये विशेषसमवाययोध्य सत्त्वोपपत्तेः सचराचरं त्रैहोक्यं ततो व्यक्तं भवेदिति ।

यत्पुनिरदं स्त्रम-"सदिति यतो द्रव्यगुणकर्मसुँ स भावः" विशे०१।२।७३]
१० इति, तत्रैव भाष्यञ्चं "परस्पर्रविशिष्टेपु द्रव्यगुणकर्मस्वविशिष्टं सदिति यतोऽभिधानं प्रत्ययश्च भवति स भाव इति । उपलक्ष्यणार्थश्चेतन् स्त्रम् , तथा द्रव्यिमिति "यतः पृथि व्यादिषु तद् द्रव्यत्वं गुण इतियतो रूपादिषु तद्गुणत्वं कर्मेति यत उत्त्तेपणादिषु तत्कर्मत्वम्"

[ ] इति । तत्र यदि सत्त्वादयो न सन्ति कथं तेभ्यः कविच् व्योमकुसुमेभ्य इव सदाद्यभिधार्नस्य प्रत्ययस्य च प्रवृत्तिः ? सन्त्येवोपचारतस्त इति चेत् ; नः तत्कुसुमेष्विष तदिनवारणात् । किं वा सद्भितेषाँ साधम्यं यतस्तत्र सत्त्वमुपचर्येत ? सिंद्वशेपणत्वमेव, तथा च भाष्यम्-"यथा च सन्ति द्रव्यगुणकर्माणि सत्तामिप द्रव्यगुणकर्मणां विशेषणं तथा सामान्यविशेषसभवाया इति सन्त इव सन्त इत्युच्यन्ते ।" [ ] इति चेत् ; न ; परस्पराश्रयापत्तेः—सति द्रव्यादीनां सत्त्वे तद्विशेपणत्वेन सत्त्वादेः सत्त्वम् , सता च तेन सम्बन्धाद् द्रव्यादीनां सत्त्वम् पृथिव्यादीनाञ्च द्रव्यादित्विमिति । तन्नोपचारतस्तेपां सत्त्वम् ।

नापि सत्तासम्बन्धातः सत्तासम्बन्धे हि सामान्यादीनामपरजातित्वप्रसङ्ग इति स्वयमेव तिल्लराकरणान् । भवन्तु तिर्हं स्वत एव ते सन्त इति चेत् ; कथं तहींदं भाष्यम्-''सामान्य-विशेषमपवायानां तु सिद्दियभिधानप्रत्ययावौषचारिकौ'' [ ] इति ? वस्तुभूत-स्वम्पसत्तानिबन्धनयोस्तयोगोपचारिकत्वानुपपत्तेः । स्वतद्य तेषां सन्त्वे तद्वद् द्रव्यादीनामिष स्यादिविशेषान् । एतदेवाह-

सत्तायोगाद्विना सन्ति यथा सत्तादयस्तथा ॥१५५॥ सर्वेऽथी देशकालाश्च सामान्यं सकलं मतम् । इति ।

सत्तया महासामान्येन योगः सम्बन्धः तस्माद् विना तमन्तरेण यथा येन

१ समवेतत्वम् । २ सन्त्वभावः । ३ समवायाविशेषेषि । ४ समान्येनवि-आ०, व०, प० । ५ -कर्मसु इति आ०, व०, प० । ६ "परस्परविशिष्टेषु द्रव्यगुणकर्मस्वविशिष्टा सत्सदिति प्रस्ययानुवृत्तिः सा चार्थान्तराद्भवितुमर्हतीति यत्तदर्थान्तरं सा सन्तेति सिद्धा । ''-प्रश्न० भा० ए० १६५ । ७ ''अभिधानं प्रत्यययय मवतीति सम्बन्धनीयम्, एवं गुणत्वकर्मत्वयोरिष ।''-ता० टि० । ८-न प्रत्ययप्रवृ-आ०, व०, प० । ९ सामान्यादीनाम् ।

सत्तदिष्वप्यपरसत्तासम्बन्धकरूपनायामनवस्थितिरिति प्रकारेण तेषु तःप्रतीत्यभावप्रकारेण वा, सन्ति विग्रन्ते सत्ताद्यः आदिशब्दाद् द्रव्यत्वाद्यश्च । तथा तेन प्रकारेण अर्थाः द्रव्यादयः "द्रव्यगुणकर्मस्वर्थः" विशे० ८।२।३] इति वचनात् , सर्वे निरवशेषाः सन्तीति सम्बन्धः । न हि तत्राप्यर्थान्तरस्य सत्त्वस्य प्रतिपत्तिः, रूपभेदानवछोकनात् । सम्बन्धात् तद्ववलोकनमिति चेत् ; न ; सर्वथाप्यनवलोकनप्रसङ्गात् । तद्भेदाद्वपान्तरम्याप्यैन ७ नर्थान्तरत्वात् । तथापि<sup>3 र</sup>तस्यावलोकने नानेकान्तप्रतिक्षेप: अवलोकितानवलोकितरूपत्वेन तस्यावश्यम्भावात् , तथा च सामान्यविशेपात्मकैत्वेनैव किन्न स्यात् , यतः प्रतीतिमतिलङ्घा सत्त्वमर्थान्तरं परिकल्प्येत ? कथं वानवस्थानिर्मुक्ति: ? सत्तादिपु सत्त्वान्तरस्याभावादिति चेतु : न : जीवति सत्त्रत्यये तदभावस्यासम्भवात् । औपचारिक एव स<sup>ह</sup>तत्र माणवके सिंहप्रत्ययवदिति चेत ; न ; बाधकाभावे "तत्त्वानुपपत्ते:। "तत्र "तद्दतरानवलोकनमेव १० बाधकमिति चेत्, यद्येवं प्रतिपद्यसे द्रव्यादिष्विप तन्माभूत् , अनवलोकनस्याविद्योपात् । अनव-लोकितमपि<sup>9</sup> सत्प्रत्ययाद्वगम्यत इति चेत् : न तर्हि तत्प्रत्ययस्यानवलोकनं वाधकमिति कथं सत्त्वादिष्विप ततस्तद्नतरं नावगम्येत यतोऽनवस्थानं न प्राप्त्यात् ? तस्मात् स्वत एव द्रव्या-दय: सन्ति, पृथिव्यादीनि द्वयाणि रूपाद्यो गुणाः उत्क्षेपणादीनि कर्माणीति वक्तव्यम् , प्रतीतिव्यापारस्यैवमेवानुभवात् । १५

नन्वेवं सत्त्वादीनां "पृथगभावे कथं "दृष्टान्तत्वम् ? परप्रसिद्ध्येति चेत् ; न; तस्याः प्रमाणत्वे तथा तदभावानुपपत्तेः । अभ्युपगमभात्रत्वे तु तद्विपयनिदर्शनवळादवस्थाप्यमानं तद्द्रव्याद्यर्थसत्त्वमपि तादृशमेव भवेदिति चेत् ; सत्यम् ; न हि वयं दृष्टान्तवळात् तन्न तत्सत्त्वमवकरूपयामो निरपवादात् व तत्वकरूपनात् । सत्त्वादिनिदर्शनोपदर्शनं तु परस्य तद्वळातिळङ्घनमवस्थापयितुम्—'यदि दृष्ट्यादिषु तद्वळमतिळङ्घयसि किन्न सत्त्वादिष्विप रु ळङ्घयन्ननवस्थादोपमन्वाकपिस ?' इति । भवित चैवमवस्थापनम् न् ''स्ववाद्यं' (वाग्य)न्त्रिता वादिनो न विचळिष्यन्ति'' [ ] इति न्यायात् । कृतो वा सत्त्वादीनां सामान्य-रूपत्वं यतस्तत्र सामान्यान्तराभावः ? समानप्रत्ययहेतुत्वादिति चेत् ; न ; देशकाळावस्था-संस्कारादेषि तद्रपत्वापत्तेः । अस्ति हि तस्यापि व तत्प्रत्ययहेतुत्वम्—'दक्षिणात्योऽयम् अयमपि दाक्षिणात्यः' इति देशात् , 'प्राष्ट्रिषजोऽयम् अयमपि प्राष्ट्रिष्वः' इति काळात् , 'बाळोऽयम् २५ अयमपि वाळः' इत्यवस्थातः, 'पण्डितोऽयम् अयमपि पण्डितः' इति संस्काराच्च तत्प्रत्यय-रु अयमपि वाळः' इति संस्काराच्च तत्प्रत्यय-

९ अनवलोकितस्वरूपविशेषात् । २ ज्ञानुं योग्यस्य स्वरूपान्तरस्य । ३ अनवलोकितस्वरूपादमेदेऽपि । ४ रूपान्तरस्य । ५ -कत्वेनेव आ०, ब०, प० । ६ सत्तादिषु । ७ औपचारिकत्वानुपपत्तेः । ८ सामान्यादिषु । ९ सत्तान्तर । ९० सामान्यम् । ९९ पृथग्भावे आ०,ब०,प० । ९२ "सत्तायोगाद्विना सन्ति यथा सत्तादयः"इति ता०टि०। ९३-वादाप्रति आ०, ब०, प० । १४ - पनं स्ववाधानियन्त्रिता ता० । 'अस्मिन् पाठे स्वमतवाधाभया-ज्ञियन्त्रिता बादिनः' इत्यथों दोयः । ९५ "स्ववाग्यन्त्रिता वादिनो न विचित्रिप्यन्तीति" –प्रमेयक०प्र०६६२ । ९६ – पिप्रत्य आ०, ब०, प० ।

प्राहुर्भावस्थावलोकतात् । अथ तत्रापि देशादेर्धर्भविशेषाणामुत्पत्तौ तद्धिष्ठानाः सामान्यविशेषा एव तत्रस्थयहेतवो न देशादय इति चेत्; न; तेभ्य एव तद्शंनात् । अन्यतस्तत्परिकल्पनायां सर्वत्र हेतुफलभावनियमनिल्लेषापत्तः । अतोःदेशादय एव तद्धेतव इति भवत्येव तेषां सामान्य-रूपत्वम् । तदेवाह—देशकालाश्च । च शब्दाद्वस्थादयश्च सामान्यं भवेयुरिति वाक्यशेषः । प तथा च यदुक्तम्—''सामान्यादयो न सत्तासम्बन्धवन्तः, अवान्तरसामान्यविकलत्वात् , ये तु तत्सम्बन्धवन्तो न ते तद्धिकलाः यथा द्रव्यादयः नद्धिकलाश्च सामान्यादयः, तस्मान्न तत्सम्बन्धवन्तः' [ ] इति; तत्प्रतिव्यूहम्; देशादिवदन्येषामिष द्रव्यगुण-कर्मणां कचित् कथिन्वत् कदाचित् सामानप्रत्ययहेतुत्वेन सामान्यक्ष्पतोषपत्तो न सत्तासम्बन्धो नावान्तरसामान्यमित्युभैयाव्यावृत्या वैधम्योदाहरणत्वानुपपत्तेः । समानप्रत्ययहेतुतेव सामान्यं समानप्रत्ययहेतुतेव सामान्यं समानप्रत्ययस्त्र नैवम् , विशेषप्रत्ययस्यापि तत एव भावादिति चेत् ; न तर्हि सन्त्यद्रव्यत्वाद्योऽपि सामान्यं समानप्रत्ययत् प्रागभावादिक्षपदिव्यावृत्तिप्रत्ययस्यापि तत एव भावादिति न किञ्चिदेतन् । स्यादादिनां तु नायं दोषः सर्वस्यापि विशेषात्मकत्ववत् सामान्यात्मकत्वस्यापि प्रतीतिवलेन तरम्युपगमान् । तदाह— सकलं चेतनेतरकृषं वन्तु मनम् अङ्गीद्धतं सामान्य-मिति सम्बन्धः ।

सकलमि यदि सामान्यं तर्हि सन्मात्रमेव जगत प्राप्तम् , तस्माद्वधितरेके १५ सामान्यह्पत्वानुपपत्ते:, अभिमतञ्चेतद् ब्रह्मविदाम्-सकलभेदकलीपमलविकलस्य तैनमात्रस्यैव ब्रह्मरूपतया तैरभ्यूपगमादिति चेत्; कुतस्तदभ्युपगमः ? स्वेच्छानिबद्धादभ्यूपगमात् तित्सद्धावतित्रसङ्गातः । त्रतिभासवलोपनिवद्धादिति चेतः नः निभदस्यात्रतिभासनात् । निर्भेदस्य सत: प्रतिभासनम् जीवपुद्गलादिभेदतत्प्रभेदपरिकल्पितशरीरतया भेदरूपस्यैव तस्य प्रत्यवभासनात्। कथमन्यथा संसारतत्कारणादिः , तम्य भेदरूपत्वेन तह्मावेऽनुपपत्तेः ? मा भूदिति चेत् ; न ; "मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति" [ कठ० ४।१० ] इत्यादेर्वेचनस्य निर्विपयत्वापत्तेः । भवतु भेदप्रतिभासः स त अविद्यारूपवारवनितास्वैरिवलासपरिकल्पितत्वेनातत्त्वविषय एवेति चेन: कथं तस्यार्थान्तरत्वे ब्रह्मणः तात्त्विक एव भेदो न भवेत् ? तस्यासत्त्वादिति चेत् : न : 'असंद्रच प्रतिभासद्रच' इति व्याघातात् । भावाभावाभ्यामनिर्वचनीयत्वादिति चेत् ; न ; तद्रृपस्याप्यसत्त्वे भेदप्रतिभासत्वा-नुपपत्तेः । सत्त्वे भेदतात्त्विकेत्वस्य तदवस्थत्वात् । तस्यापि ताभ्यामनिर्वचनीयत्वकल्पनायां प्राच्यप्रर्संङ्गानिवृत्तेरनवस्थापत्तेदच । ततस्तस्यानर्थान्तरत्वे तु ब्रह्मापि तद्वत् तद्विलासपरिकल्पितं भवेत् । न चैवम् , तस्य निरवद्यविद्यारूपतया परैः प्रतिज्ञानात् । नायं दोपः तस्य ततो भेदाभेदाभ्यामनिर्वाच्यत्वादिति चेत् ; न ; तद्रृपस्यासच्वे प्रतिभासत्वासम्भवात् । सत्त्वेऽध्य-

१ साध्यहेत्भय । २ प्राप्भावा-आ०, ब०, प० । प्राप्भावादिव्यावृत्तिप्रत्ययः सत्त्वात्, रूपादिव्यवृत्तिप्रत्ययः द्रव्यत्वात् । ३-पविक- आ०, ब०, प० । ६ प्रसङ्गानितवृ- आ०, ब०, प० । १ परिज्ञा- आ०, ब०, प० । ''विज्ञानमानन्दं ब्रह्म'- बृहद्दा० ३ । ९ । ३४ । ८

१०

र्थान्तरत्वेऽनथान्तरत्वे च पूर्ववत्त्रसङ्गात्। तस्यापि ताभ्यामनिर्वचनीयत्वकरूपनायाम् अनवस्थानोपनिपातात्।

स्यान्मतम् - अयमेव हाविद्यामुग्धवधूविलासप्रपञ्चस्य स्वभावो येंदुक्तविचारपरशुपरि-पातासहिष्णुत्वम् । तत्सहिष्णुत्वे तत्त्रपञ्चत्वपरित्यागापत्तेः ।

> ' जैह्यादविद्याऽविद्यात्वं विचारं सहते यदि । न्यौयघातासहिष्णुत्वमविद्यालक्षणं यतः ॥'' [

इति वैंचनादिति चेत्; नः तत्स्वभावस्यापि सैत्त्वासन्त्वयोस्ताभ्यामनिर्वचनीयत्वे च भेदाभेदयोस्ताभ्यामनिर्वचनीयत्वे च पूर्ववत्प्रसङ्गात् तस्यापि तत्प्रतिधातासिहिष्णुत्वव्यावर्णना-यामनविध्यतेरप्रतिश्लेपात् । ततो दूरं गत्वापि तान्त्विकं तदर्थान्तरञ्च तद्र्पमभ्युपगन्तव्यमिति कथं न भेदो वास्तवो यतस्तदात्मकमेव सन्त्वं न भवेत् ? तदाह—

## सर्वभेदप्रभेदं सत् सकलाङ्गरारियत् ॥१५६॥ इति ।

भेदादच जीवपुद्रलादयः प्रभेदादच तेषा जान्तरिवशेषाः, जीवस्य संसारिणो मुक्ताः वैसस्थावराः सकलेन्द्रिया विकलेन्द्रियाः सिक्झिनोऽसिक्ट्रिन इति, पुद्रलस्य ग्रुँथिव्य आपस्ते- जांसि वायव इति भेद्रप्रभेदाः, सर्वे निरवशेषा भेद्रप्रभेदा यिसंस्तत् सर्वभेदप्रभेदं सत् सन्तं भावप्रधानस्वान्निर्देशस्य । सकलेल्यादि तत्रैव निदर्शनम् । सकलान्यङ्गानि करच- १५ रणादीनि यस्य तच्च तच्छरीरं च तदिव तद्वदिति । तात्पर्यमत्र—यथा न पाणिपादादेरथांन्तरं शरीरं तद्भाव एवोपलभ्यमानत्वात् । न हि तदर्थान्तरस्व तस्य तद्भाव एवोपलब्धः, गोर- भावेष्यद्वस्योपलम्भात् । न चैवम् अतोऽनर्थान्तरस्व तत्सतत् । उक्कच्चैतत्—'भावे चोपलब्धेः' [ब्रह्मस् २ २।१।१५] इति । अतश्च तस्य ततोऽनर्थान्तरस्वं यस्प्रत्यक्षतस्तथेवोपलभ्यते । न हि गवादववत् पाण्यादिशरीरयोभेदेनोपलब्धः; परस्पराविष्वग्यभावेनैवोपलब्धेः । न चोपलब्धे- २० र्लक्षणान्तरं इति । तथा तत एव सद्रपमि भेदादनर्थान्तरस्य प्रथ्यान्तर्वेन च तद्नर्थान्तरस्वेन च सर्वत्र सर्वद्रापि प्रतिपत्तेः । तदनर्थान्तरस्व तस्य भेदान्तरं प्रति तस्याप्यमुगमनं न भवेत्, तथा च तदन्तरस्य सर्वस्याप्यसत्त्वादेकभेदमात्रमेव सद्र्पं प्राप्तम् । तच्च प्रतीतिविरुद्धमिति २५ चेतः, नः शरीरेऽप्येव प्रसङ्गात् । न हि तस्यापि पाण्यादेरन्यतिरेक तदेवने तदनरं प्रस्यनुगमन-

<sup>1</sup> यदुतिवि-आ०, ब०, प०। २ स्थादिवद्या-आ०, ब०, प०। ३ न्यायाघातस-ता०। ४ ''अविद्याया अविद्यात्य इदमेवतु लक्षणम् । मानाघातार्साहण्णुत्वमसाधारणिमध्यते ॥''-वृ० सं० वा० रलो० १८१। ५ सदसस्वयो-आ०, ब०, प०। ६ त्रसा स्था-आ०,ब०,प०। ७ पृथिन्यापस्ते-आ० ब०, प०। ८ खरूपान्तरम् । ९ 'लक्षणान्तर' इति पदं सम्पातादायातमिति भाति । १० ''भावाचोपलन्धेरिति वा स्त्रम्''-ब्रह्म० शा० भा०। ११ भेदान्तरस्य । १२ पाण्यादिवदेव । १३ अवयवान्तरम् ।

मिति तस्याशरीरत्वादेकावयवमात्रमव तैदिप प्रतीतिविरुद्धं प्राप्तुयात् । स्वत एव पाण्यादेः शरीरत्वं नैकशरीरानुगमनादिति चे ; द्रव्यादेः सत्त्वमि तथैव किन्न स्यात् ? सत्त्वबहुत्वापत्ते-रिति चेत् ; शरीरबहुत्वापत्तेरितरदिष न भवेत् ।

नतु शरीरं नाम कणादस्य परम्परया परमाणुकार्यम् , परमाणुभ्यां हि संयोगसहाः ५ याभ्यां ब्यणुकम् , ब्यणुकाभ्याञ्च चतुरणुकमुत्पद्यते, यावदन्त्यावयिव शरीरमिति तन्मत-प्रसिद्धे: | परमाणवश्च नित्याः ते च यदि प्रवृत्तिस्वभावाः; सर्वदा तत्कार्याणामुत्पत्तिरेव नोपरमः । निवृत्तिस्वभावत्वे नोत्पत्तिः । उभयस्वभावत्वं तु विरोधादसम्भाव्यम् । अनुभयः स्वभावत्वे तु निमित्तवशात् प्रवृत्तिनिवृत्त्योरभ्युपगम्यमानयोरदृष्टादैर्निमित्तस्य नित्यसन्निधानात् नित्यप्रवृत्तिप्रसङ्गः । अतन्त्रत्वेऽप्यदृष्टादेः ; नित्याप्रवृत्तिप्रसङ्गात् । तस्माद्नुपपन्नः परमाणूनां १० कारणभाव इति कथं तद्द्वणुकादिरन्त्यावयविपर्यन्तः कार्यप्रवन्धो यस्य स्वावयवभेदाभेद-परिचिन्तया वपरिक्छिदनीम इति चेत् ; न ; सहृपस्याप्योपनिपदस्यैवमसम्भवात् । तद्पि यदि प्रवृत्तिस्वभावम् ; सृष्टिरेव सर्वदा जगत इति कथं प्रलयो महाप्रलयो वा ? निवृत्तिस्वभावं चेत: सर्गाभावात् कथं जगत्प्रपञ्चप्रतिभास: ? तदुभयस्वभावत्वं पुनस्तत्रापि निष्कलैकस्वभावे विरोधादेवासम्भाव्यम् । अनुभयस्वभावञ्चेत् ततोऽपि कथं जगदुत्पत्तिस्थितिविपत्तयो<sup>3</sup> यत १५ इति <sup>१</sup> निभित्तवशादेव तस्य <sup>ँ</sup>प्रवृत्तिर्निवृत्तिर्वा न स्वत इति चेन ; तदपि निमित्तं यदि नित्यमञ्यतिरिक्तञ्च ततः ; किमभ्यधिकमभिहितम् ? न्यतिरिक्तञ्चेत् ; कथमद्वैतम् तत्त्वम्? अपि च प्रवृत्तिनिवृत्त्योरन्यतरैव तस्यापि स्वभावो नोभयम् , विरोधाविशेपादिति सम एव दोष:-प्रवृत्तिस्वभावत्वे सर्ग एव जगतः, निवृत्तिस्वभावत्वे च न प्रपञ्चप्रतिभास इति । तस्याप्यनुभयस्वभावस्य निमित्तवशात् प्रवृत्तिनिवृत्तिपरिकल्पनायाम् ; अयमेव प्रसङ्गोऽनवस्था-२० पत्तिउच । तत्र तन्नित्यमनित्यमपि ।

ब्रह्मणइचेन्न तत्कार्यं जगद्वह्मकृतं कथम् ?

कार्यं चेत् नित्यकार्यस्य कदाचिद्भवनं कथम् ? ॥ ११७० ॥

सर्गप्रत्यययोर्येन कादाचित्कत्वमुच्यताम् ।

कादाचित्कनिमित्ताचेत् तत्कादाचित्ककरूपनम् ॥ ११७१ ॥

तत्राप्येयं प्रसङ्गे किन्नानवस्थितिरापतेत् ।

अनादेस्तत्प्रवन्धस्य न चेद्दोषोऽनवस्थितिः ॥११७२॥

कमे सति प्रवन्धः स्यादकमाच कमः कथम् ? ।

अकमं च मतं ब्रह्म कूटस्थं यत्तदिष्यते ॥११७३॥

१ शरीरमपि। २ परिक्षेम आ०, ब०, प०। ३ -यो नियतः आ०, ब०, प०। ४ प्रवृत्तेर्निवृ-आ०, ब०, प०।

प्रबन्धवित्रिमित्ताश्चित्रिमित्तं तत्प्रबध्यते ।
प्रबन्धवत्त्वं तस्यापि परस्मादेव ताहशात् ॥११७४॥
तथा सत्यम (न) वस्थानाद्दोषात्रिर्मुच्यसे कथम् ।
तन्नौपनिषदं सत्त्वमप्युत्पत्त्यादिकारणम् ॥ ११७५॥

सत्यम्, अकारणमेव ब्रह्म तस्य नित्यनिरञ्जनरूपतया शान्तात्मनः क्वित्प्रवृत्तिनिवृत्त्यो- ५ रसम्भवात्, अविद्योद्धासस्य तु जगत्कारणस्य तन्नान्तरीयकत्वात् तद्यि तत्कारणमावेदयन्ति श्रुतयः। निहं विद्यासम्पर्कविकल्लसदुल्लासः प्रतिभासरिहतस्य तस्यासम्भवात्, प्रतिभासस्य च विद्यारूपत्वादिति चेत्; कृतस्तथाभूतस्य परिज्ञानम् १ ''सदेव सोम्येद्मग्र आसीत्, एक-मेवाद्वितीयम्'' [छान्दो० ६। २। १] इत्यादेरान्नायादिति चेत्; नः तस्यापि निरंशपरमाणु-रूपस्याऽप्रतिवेदनात्। स्थूलस्वे तु नानावयवसाधारणत्वमवदयम्भावि, तस्य तदन्तरेणानुपपत्तेः। १५ तथा च तदेव स्वावयवेभ्योऽनर्थान्तरं भवत्प्रस्तुते वस्तुनि निदर्शनम्, शरीरयहणस्योपलक्षण-त्वादिति सिद्धो नः सिद्धान्तः। तस्याप्यविद्योद्धासनिवन्धनत्वेन न स्वावयवेभ्यो भेदो नाष्यभेदो वस्तुसद्विषयत्वात् तद्विकल्पस्येति चेत्; कथमिदानी तद्वलात् तत्त्वतो ब्रह्मसिद्धिः अवस्तु-सतस्तद्वपपत्तेरितप्रसङ्गात्। माभूत्वतस्तत्प्रतिपत्तिः तद्वपक्तिवादन्यत एव ज्ञानात् तत्परिज्ञान्तोपगमादिति चेत्; नः तत्रापि तस्येत्यादेरनुगमादनवस्थापत्तेदच । ततो दूरमनुसृत्यापि किञ्चि- १० त्वात्तिकसेव तङ्ज्ञानमनर्थान्तरस्र स्वावयवेभ्यो वक्तव्यं तथा च सिद्धं तद्वदेव सदूपस्यापि भेद-प्रभेदरूपतत्त्वत् (रूपत्वम् )तयेव निर्वाधादववोधादित्युपपन्नमुक्तं 'सक्तलाङ्गदारीरवत् ' इति ।

यस्य तु मतम्—साध्यवैकल्पं निदर्शनस्य शरीरस्यापि तदंशेभ्यो नियमेनानर्थान्तरत्वाभावादिति; तदिप दुर्भतम्; जीवत्यनर्थान्तरत्वपरिज्ञाने तदनुपपत्तेः। समवायादेव तत्परिज्ञानं नानर्थान्तरत्वादिति चेत्; कः पुनः संयोगात समवायस्य विशेषो यतस्तत एव तत्परिज्ञानं न २० संयोगादिप। अयुतसिद्धसम्बन्धत्वमेवेति चेत्; न ताविदयमयुतिसिद्धिरपृथग्देशत्वम्; शरीरतदङ्गयोस्तद्भावेन समवायाभावापत्तेः। निहं तयोरपृथग्देशत्वम् ; शरीरस्य तदङ्गदेशत्वात्
तदङ्गानाद्ध तदारम्भकदेशत्वात्। अश्वमिह्पवत् छोकिकस्य पृथग्देशत्वस्याभावादपृथग्देशत्वं
तयोरिति चेत्; न; करतछगतयोः ईवछामछकयोरि तथात्वेन समवायापत्तेः। नाष्यभिन्नकाछत्वम्; अत एव । न च शरीराभिन्नकाछत्वं तदङ्गानाम्; प्रागिप भावात्, अन्यथा तदारम्भकरवानुपपत्तेः।शरीरस्यैव सम्बन्धपेक्षमभिन्नकाछत्वम्, निहं शरीरमन्यदाऽन्यदा च सम्बन्धः।
सम्बध्यमानस्यैव तस्योत्पत्तेरिति चेत्; कृत एतत् ? तत्सम्बन्धस्य तदेकसामम्यधीनत्वादिति
चेत्; न; तस्य निद्यस्योपगमात्। तदुत्पत्तिसमये तस्य भावादिति चेत्; तत एव कुवछमध्यामछकेन तादृशमेवोत्पद्येत । आमछकस्याकारणस्वान्नेति चेत्; न तेनापि तत्सम्बन्धविभुत्वा-

१ आम्नायस्यापि । २ भेदाभेदविकल्पस्य । ३ आम्नायवलात् । ४ आम्नायतो ब्रह्मप्रतिपक्तिः । ५ तेरेवनि— **आ०, व०, प०** । ६ बद्रामलक्रयोरपि । ७ एतत्सम्बन्ध—आ०, व०, प० ।

देरिनवारणात्, तथा च तत्सम्बन्धोऽपि समवाय एवेति न संयोगस्यावकाशः किइचत् ।

का चेयमुत्पत्तिर्यस्याः सम्बन्धाभिन्नकालत्वम् ? प्रागसतः शरीरस्यात्मलाभ एवाभाव-विलक्षण इति चेत्; नः तस्य द्रव्यादिष्वनन्तर्भावे सप्तमस्य पदार्थस्य प्रसङ्गात् । अन्तर्भावोऽपि न सामान्यादित्रयतयाः तस्य नित्यत्वेनानुत्पत्तिरूपत्वात् । नापि गुणकर्मत्वेनः शरीरस्य द्रव्य-त्वोपगमात् । द्रव्यत्वेनैवेति चेत्; कुतस्तस्य तत्त्वम् ? स्वत एवेति चेत्; नः द्रव्यत्वकरूपना-वेफस्योपनिपातात् द्रव्यत्वसम्बन्धादिति चेत्; नः सम्बन्धाधीनस्य स्वभावस्यातात्त्विकत्वात् स्फिटिकोपरागवत् । संयोगायत्तमेव स्वरूपमतात्त्विकं न समवायाधीनमिति चेत्; नः तादात्म्या-भावस्योभयत्राविशेषात् । ततो वस्तुतः सप्तम एव पदार्थ इति दुस्तरो व्याघातः परस्य । तन्न प्रागसत आत्मलाभ उत्पादः। तर्हि भवतु सत्तासम्बन्धः कारणसम्बन्धो वा स इति चेत्; कथ-मेवमुत्पादसम्बन्धयोरभिन्नकालत्वं तस्य भेदनिष्ठत्वात् ? सम्बन्धस्यैवोत्पादत्वे च भेदासम्भवात् । तन्नाभिन्नकालत्वमयुतसिद्धः । अभिन्नस्वभावत्वमिति चेत्; सिद्धस्तिर्हे तादात्म्यपरिणाम एव समवायः, तत्रैव सति तत्स्वभावत्वोपपत्तेरिति न साध्यवैकरूयं निदर्शनस्य ।

नापि साधनवैकल्यम् ; निर्बाधतादाम्यप्रत्ययविषयत्वस्य शास्त्रकारहृद्यगतस्य साधनः स्य दार्ष्टान्तिकवत् तत्रापि भावात् । ततो युक्तमेव तत्—'सर्वभेदप्रभेदात्मकं सत्, निरवद्यता- १५ दात्म्यप्रत्ययविषयत्वात्, स्वाङ्गप्रत्यङ्गात्मकशरीरवत्' इति । सद्भूपाव्यतिरेके कथं भेदप्रभेदौ भावानामिति चेत् ? नः तथात्वेनापि प्रतिभासात् । निष्ट् सद्भूपतयैव भावाः प्रत्यवभासन्ते सद्भूपेणेव समविषमपरिणामाधिष्ठानभेदप्रभेद्रकृपेणापि परिस्फुटझानवपुषि तेषां निरपवादत्तया प्रत्यवभासनात्, निरवद्यप्रतिभासोपाध्यायत्वाच्च भावतत्त्वप्रतिष्ठायाः । तदाह्—

#### तत्र भावाः समाः केचिन्नापरे चरणादिवत् । इति ।

२० तत्र तस्मिश्रुक्तरूपसद्र्पे सित भावा जीवादयः समाः परस्वरं समानपरिणामरूपा नाभेदिनः । तथा च दुराम्नातमेतत्—

"एको देवः सर्वभृतेषु गृढः सवव्यापी सर्वभृतान्तरात्मा" [इवेता०६।११] इति । जीवानां प्रतिशरीरं सदृशपरिणामाधिष्ठानतया भेदिनामेव प्रतिभासनान्नाभेदिनाम् । उपाधिभेदादेव तत्र भेदप्रतिभासो न स्वरूपभेदादिति चेत्; नः सर्वाभेदवादिनामुपाधिभेद- स्यापि वस्तुवृत्तेनाभावात् । सोऽपि परोपाधिभेदोपनीतात् तत्प्रतिभासादेव न तत्त्वत इति चेत्; नः अनवस्थादोषात् । नचापरापरापरिमितोपाधिभेदप्रतिभासा युगपदनुभर्वेपारिजातशीतळ- च्छायामण्डलपिण्डीभूताः प्रत्यवलोक्यन्ते येनैवं तत्त्वस्थिति प्रति विस्वष्धबुद्धयः सुखमध्या- सीमिह । वस्तुतश्चोपाधिभेद्व्यवस्थापने न प्रतिभासभेदादन्वित्रबन्धनम् । अतस्तत एव युग-

१ "सामान्य" –ता० टि० । २ भेदप्रभेदरूपेणापि । ३ उपाधिभेदोऽपि । ४ –वपरिज्ञात–आ०, ४०, ए० । ५ "विश्वस्तिधियः, समौ विसम्मविश्वासौ इत्यमरः । विस्रव्धविसम्भशब्दावेकधातुसमुत्पन्नी"–ता० टि० । ६ –दन्यिन– आ०, ४०, प० ।

पदनेककायगोषराणां जीवानामि भेदोपपत्तेः समाना एव ते परस्परं नाभेदिन इत्युपपन्नमुक्तम्-'समा भावाः' इति ।

येदोवमेकशरीराधिष्ठानानासिप पूर्वापरिचत्तलक्षणानां साहश्यमेव परस्परं नैकत्वमिति चेत्; अत्रोत्तरम् - 'केचिन्नापरे' इति । केचित् नानादेहगह्वरपरिवर्तिन एव ते समा नापरे नैकवपुःसम्पर्किणस्तत्र भेदवदभेदस्यापि तत्व्रतीतिबलेनावस्थापनात् । अभिहितक्र्वेतत् - 'भेदज्ञानात्' इत्यादिना । यदि वा केचित् जीवा एव परस्परं समा नापरे जीवपुद्रला-द्रगस्तोषां परस्परतो विसदृशपरिणामाधिष्ठानतया 'प्रतीतेः । अत्रोदाहरणम् - 'चरणादिचत्' इति । चरण आदिर्येषां करिशरः पृष्ठोदरादीनां ते इव तद्वदिति । यथा चरणादीनामेक-शरीरात्मकत्वेऽपि भेदप्रभेदरूपत्वं परस्परतः समविषमात्मकत्तया भिन्नरूपतयेव प्रतीतेः । चरणादयो हि चरणादिभिः समा न करादिभिः, तेऽपि तदन्तरैः समा न चरणादिभिरिति, रे•तथा सङ्गृहनयापितैकसद्भूपत्वेऽपि जीवपुद्गलादीनामिति ।

साम्प्रतं प्रस्तुतप्रस्तावार्थविस्तारमुपसंहत्या दर्शयन्नाह-

एकानेकमनेकान्तं विषमश्च समं यथा ॥ १५७ ॥ तथा प्रमाणतः सिद्धमन्यथाऽपरिणामतः । इति ।

सदित्यनुवर्तते सद्विषयविषयिक्षं वस्तु एकम् अनुगतक्ष्पापेक्षया, अनेकं १५ व्यावृत्ताकारापेक्षया । अनेन द्रव्यपर्यायक्ष्पत्वमुक्तम् । तथा विषमं विसदृशक्षं 'च' शब्दः समित्यत्र द्रष्टव्यः । समं च न केवलं विषमम् , अपि तु समं च सदृशपरिणामि च । इत्यनेन सामान्यविशेषात्मकत्वं निवेदितम् । अत एव अनेकान्तम् अनेकस्वभावम् । न चेदं वाङ्मात्रमपि, यथा येन प्रस्तुतप्रस्तावप्रपश्चितप्रकारेणानेकान्तं वस्तु भवित तथा तेन प्रकारेण सिद्धं निश्चितम् । कृतः प्रमाणतः प्रत्यक्षादन्यतश्च, तस्यापि तद्विषयत्वेन किस्पयिष्यमाणत्वात् । यद्यकं कथमनेकं विरोधादिति चेत् १ अत्रोत्तरम्—'अन्यथा' इत्यादि । अन्यथा अन्येनैकान्तप्रकारेण विषयप्रहणव्यापारः परिणामस्तदभावाद् अपरिणामतः प्रमाणस्येति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । तथा हि यद्येकमनेकात् , तद्दि एकक्ष्पादेकान्वतो व्यावृत्तं प्रमाणतोऽनगन्येत भवत्येव तद्दभेदस्य विरोधः प्रमाणप्रत्यनीकत्वात् । न च तस्य तादशस्य प्रतिपत्तः, अन्योन्यात्मन एवावगमात् । न च प्रमाणावगते विरोधः , वस्तुमात्रेऽपि क्रस्पक्केन नैरात्म्यवादोपनिपातात् ।

क्षणिकमेव वस्तु प्रत्यक्षतोऽवगम्यत इति चेत् ; तत्पुन: प्रत्यक्षं व्यावहारिकं वा स्माचस्येदं लक्षणम्-"प्रमाणपविसंवादिज्ञानम्" [प्रव्वाव् १।३], पारमार्थिकं वा यस्यापीदं

१ यद्येकमेव शरीराधिष्ठानामपि आ०, ब०, प०। २ ''भेदज्ञानात् प्रतीयेते प्रादुर्भावात्ययौ यदि । अमेद-ज्ञानतः सिद्धा स्थितिरंशेन केनचित् ॥''–ता०टि०। न्यायवि० श्लो० ११८। ३ न परे ता०। ४ –ते तन्नो–ता०। ५ –पद्रलानामि–आ०. व०. प०। ६ –त्य दर्श-आ०. व०. प०।

24

लक्षणम् — "अज्ञातार्थप्रकाशो वा" प्रिव्वाव १।३] १ व्यावहारिकमिति चेत् ; ननु तिन्निश्चयात्मकमेव, तथैव व्यवहर्तृषु प्रसिद्धः, अन्यथा "मैनसो" प्रिव्वाव २।१३३] इत्यादिना तत्प्रसिद्धिप्रतिपादनस्यानुपपत्तेः । न च ततः श्वणिकस्य प्रतिपत्तिः, निर्विवादत्वे नानुमानवैकल्यापत्तेः । द्वितीयविकल्पेऽपि कुतस्तदनुमानस्य प्रामाण्यम् १ समारोपव्यवच्छे । दादिति चेत् ; कोयं समारोपो नाम १ क्षणिकेऽभ्रणिकज्ञानमिति चेत् ; उच्यते—

कालत्रयानुर्यंथिनिमह न क्षणिकं वदन्ति विद्वांसः ।
प्रत्यक्षादिव तन्न क्षणिकज्ञानात्सुवोधं वः ॥११७६॥
न ह्यक्षणिकं ज्ञानं वस्तुवलाद्स्ति बौद्धसिद्धान्ते ।
कित्पतरूपं कथिमव तत्कस्यापि प्रतीतिकरम् ॥११७७॥
तस्याप्यक्षणिकत्वं क्षणिकज्ञानान्न शक्यकल्पनकम् ।
अक्षणिकञ्च न किञ्चिद्विज्ञानं तात्त्विकं भवताम् ॥११७८॥
कित्पतमक्षणिकं तद्यदि पुनरुच्येत पूर्ववद्दोपः ।
पुनर्पि तद्वद्वचने कथमनवस्थानतो मुक्तिः १॥११७९॥
तन्न समारोपोऽयं शक्यपरीक्षस्ततः कथं वृत्युः ।
तद्विच्छित्तिविधानात् प्रमाणमनुमानिति बौद्धाः १॥११८०॥

अपि चैत्रं कथं नीलादिविकल्पस्यापि न प्रामाण्यम् ? नीलादो विपरीतसमारोपाभावादिति चेत्; श्लणिके कुतस्तद्भावः ? साधर्म्यदर्शनादिति चेत्; नः नीलादेरिप पीतादिना कथद्विचत्तदर्शनान् । सर्वथा श्लणिकेऽपि तँदभावान् । न तत्र समारोपः प्रतीयत इति चेत्; इतरत्र
कुतस्तत्प्रतीतिः ? स्वत इति चेत्; नः अस्वलक्षणत्वे तद्योगात् । प्रत्यक्षं हि स्वसंवेदनम्, तत्त
कथमस्वलक्षणविपयं भवेत् ? स्वलक्षणात्मैव स इति चेत्; न तिर्हि समारोपाकारत्वं स्वलक्षणस्यातद्भपत्वात् । अन्यत एव तस्य तदाकारत्वं न स्वत इति चेत्; कथमन्यकृतस्य स्वतो वेदनम् ? तद्य्यन्यत एवेति चेत्; नः तस्याप्यतदाकारत्वे तद्योगात् । तदाकारत्वे तद्पि न
स्वलक्षणमिति तस्यापि न स्वसंवेदनाद्वगितः । स्वलक्षणमेव तत् , तदाकारत्वन्तु तस्याप्यन्यत्
एवेति चेत्; नः तत्रापि कथमित्यादेरनुपङ्गादनवस्थानदोपपाषाणदूरपरिपातनस्य दुरपाकरत्वात् ।
स्य तन्न समारोपस्यैवाप्रतिपत्तेः तल्लवन्लेदः फलमनुमानस्य । अनिश्चितार्थनिश्चय इति चेत्; कि
पुनः प्रत्यक्षतः स नास्ति ? नास्त्येव तस्यानिश्चयक्षपत्वादिति चेत्; कथं प्रामाण्यम् ? शामाण्ये
वा किमनुमानेन ? तत्लुतनिश्चयाभावेऽपि तत्प्रामाण्यस्याविघातात्, अस्ति च तत् । ततो न
प्रत्यक्षात्प्रतिपत्तिः श्रणिकस्य ।

१ ''मनसोर्युगपद्वृत्तेः सविकल्पाविकल्पयोः । विमृद्धो लघुवृत्तेर्वा तयोरैक्यं व्यवस्यति ॥''-ता० टी० । २ यायिनमिति न प० ।-यायिनमपि न अग०, ब० । ३ ब्रूयात् आ०, ब०, प० । ४ साधर्म्याभावात् । ५ अनु-मानकृत

नाष्यतुमानात् ; प्रत्यक्षतः तदप्रतिपत्तौ ततस्तद्धेतुसम्बन्धस्यौपरिज्ञानात् । अनुमानात्तरप-रिज्ञाने; तत एव परस्पराश्रयस्य, अन्यतद्यानवस्थानस्य प्रसङ्गात् । न च प्रमाणान्तरम् ; अन-भ्युपगमात् । तत्र श्रणिकं प्रमाणवेद्यं यदनेकमेवं भवदात्मनि क्रमत एकरूपत्तो विरुध्यान् ।

नापि नित्यम् । निह तत्रापि प्रत्यक्षं प्रमाणम् ; तद्धि तद्धेतुकम् , अतद्धेतुकं वा १ तद्धेतुकत्वे विषयस्य तत्करणैकस्वभावस्य नित्यत्वात् कथं तज्ज्ञानोपैरमः १ सामग्रीवैकल्यादिति चेत् ; ५
तः विषयस्यैव तैंत्त्वे तदयोगात् । अन्यस्य तत्त्वे कथं विषयहेतुकं तज्ज्ञानम् १ विषयद्वान्यद्व
सामग्रीति चेत्; नः प्रत्येकं तयोस्तत्त्वे ज्ञानानुपरमस्य तदवस्थत्वात् । सम्भूय तत्त्वे कथं प्रत्येकं
कारणत्वं यतः समवायि किञ्चिद् अन्यदसमवायि निभित्तञ्चापरं कारणमुच्यते १ निह् सामध्या पत्र कारणत्वे तद्भेदः; तस्या एकत्वेन समवाय्यादीनामन्यतमत्वस्यैवोषपत्तेः । न च
तदन्यतममात्रात्कार्यम्; त्रभ्यः कारणेभ्यः कार्यमिति भवतामभ्युपगमात् । कृतो वा प्रत्येकः १०
मकारणत्वे वस्तुत्वं व्योमकुसुमादिवत् १ सत्तासम्बन्धादिति चेत् ; ननु सोऽप्याधार्यधारमात् एव ।
न चाकिञ्चित्त्वः तद्भावः, तत्कुसुमादिवदेव । सामग्रीकारणत्वस्य तत्रोपचारात् नाकिञ्चिन्
तक्रतत्विमिति चेत् : नः तदायत्तस्य सत्तासम्बन्धस्याप्युपचरितस्यैव प्रसङ्गात् , संवृतिसत्ताया एव
प्राप्तेः । नच संवृतिसत्तासंभवद्शायामिप वस्तुतः कारणत्विमिति चतायं हेतुफलभावः तात्विकीमवस्थामास्तिध्नुवीत १ ततः प्रत्येकमेव कारणत्वात् कथमुपरमस्तज्ज्ञानस्य १ समग्रभाव- १५
दर्शायामेव तद्भावादिति चेत् ; न तिई तिन्नत्यम्, प्रागकारणस्य तद्दशायां कारणतया परिणासात् । तन्न तद्धेतुकं प्रत्यक्षम् ।

नाप्यतद्धेतुकम्; नित्येद्वयहेतुकत्वे तत्राप्यनुपरमदोपस्य तद्वस्थत्वात् , अन्यथा कार्यत्वादे: तेन व्यभिचारापत्तेः । नचानुपरतस्यैव तस्य भावः; तद्वतो विषयान्तरपरिज्ञाना-भावानुषङ्गात्, युगपत्तदुत्पादनस्यानभ्युपगमात् । तत्र प्रत्यक्षात्तत्परिज्ञानम् ।

नाष्यनुमानात् ; तस्य प्रत्यक्षपूर्वकत्वेन तद्भावेऽनवतारात् । किं वा तत्र लिङ्गम् ? कार्यमेव, कारणभावादेव तस्योपपनोरिति चेत् ; न ; अनुपरतस्यासिद्धः । उपरितमतस्तु उपरितमत एव तस्य सिद्धिनं नित्यस्य । ततो न युक्तमुक्तम्— तस्य कार्यं लिङ्गमिति । अकुारणवन्त्वमिति चेत् ; न ; प्रागभावेन व्यभिचारात् , तस्य तन्त्वेष्यनित्यत्वात् । सोऽपि नित्य एवेति चेत् ; कृतो न कार्यकालेऽपि तस्यं प्रतिपत्तिः । कार्येण प्रच्छाद्नादिति चेत् ; २५ प्रच्छाद्नप्रागभावेन तर्हि व्यभिचारः, तस्याऽकारणवन्त्वेऽप्यनित्यन्त्वात् । सोऽपि नित्य एवेति चेत् ; न ; तत्रापि कृतो न' इत्यादेरावर्त्तनाद् अव्यवस्थापत्तेः । न चापरापरस्यापरिमितस्य प्रच्छाद्नस्य प्रतिपत्तिः । तस्मादनित्य एव स इति कथन्न व्यभिचारः । समवायित्वे स्तर्यकारणवन्त्वादिति हेतोर्विशेपणात् , प्रागभावस्य च समवायित्वादिति चेत् ; कृतो

१ -स्यासंज्ञानात् आ०, व०, प०। २ -व च तदा-प०। वचपदा-आ०, व०। ३ -पगमः आ०, व०, प०। ४ "सामग्रीत्वे"-ता० टि०। ५ -तुकं ज्ञानंआ०, व०, प०। ६ -यामिव त-आ०, व०, प०। ७ प्रागभावत्युस्य। ८ -त्वे तस्य कारणवत्त्व-आ०, व०, ।-त्वे तस्य कारणत्वा प०।

<sup>8</sup>धर्मिणोऽपि तस्वम् ? स्वयमन्यत्र समवायादिति चेत्; न ; परमाण्वारमादेसद्भावात् । स्वरिमन्नन्यस्य समवायादिति चेत् ; न ; सत्तावदिति निद्शेनस्य साधनवैकल्यापत्तेः सत्ता-यामन्यस्य तद्भावात् । समवायस्य तेन सम्बन्धादिति चत् ; न ; सम्बन्धान्तरात् तद्भा-वात् , अनवस्थापत्तेः । स्वतस्तद्भावस्तु अग्रागभावेनापि किन्नस्यात् ? तत्र सन्नपि सम्बन्धप्रस्ययं ५ न जनयतीति व्याधातात् । तत्र सविशेषणमप्यकारणवत्त्वम् तत्र लिङ्गम् , व्यभिचारात् ।

भवतु विनाशकारणापरिज्ञानं निस्यत्वे लिङ्गम् । विनाशकारणं हि कस्यिषत् समवायिकारणविनाशः घटादिनाशात् तद्भूपादिनाशोपलञ्धेः, असमवायिकारणविनाशश्च कस्यित् कपालादिसंयोगनाशात् घटादिनाशप्रतिपत्तेः, नापरमनुपल्लम्भात् । न च परमाण्वात्सादेः समवायिकारणम् ; निरवयवत्वात् । अत एव नाष्टसमवायिकारणम् ; समवायिकारणरमदेः समवायिकारणम् ; निरवयवत्वात् । अत एव नाष्टसमवायिकारणम् ; समवायिकारणसंयोगस्य तत्त्वात् । न चासतो विनाश इति सिद्धं विनाशकारणापरिज्ञानमः । सूत्रञ्ज्वैतत् –
"अविद्या च" [वैशे० ४।१।५] इत्यविद्यापदेन विनाशकारणापरिज्ञनास्य प्रतिपादनात् ।
अत्र प्रयोगः नित्याः परमाण्वादयः अपरिज्ञातिवनाशकारणत्वात् सत्तावदिति चेत् ; न ;
अस्यापि प्रागमावेनैव व्यभिचारात् , न हि तत्रापि विनाशकारणं समवाय्यादिकारणविनाशः,
तत्कारणस्यैवानुत्पत्तिमन्त्वेनासम्भवात् । समवायित्वविशेषणस्य च पूर्ववत् प्रतिक्षेपात् । नन्वेवं
विनाशाभावात् कथं तस्यानित्यत्विमिति चेत् ? अयमपि परस्यैव दोषो य एवमिच्छति । न
दोषो विनाशाभावेप्यन्तवत्वेन तस्यानित्यत्वात् , अन्तवान् हि प्रागभावः कार्योन्तरस्यैव तस्य
प्रतीतेरिति चेत् ; कथं कार्यस्य तदन्तत्वम् ? तद्भावरूपत्वादिति चेत् ; तदेव तिहं तस्य
नाश इति कथं तद्भावः । तत्प्रच्छादनादिति चेत् ; न तस्य प्रतिपिद्धत्वात् । तन्नेदमिप्
तत्र लिङ्गम् । लिङ्गान्तरमण्येवमुपन्यस्य प्रत्यसितव्यम् । तन्नानुमानादिप प्रतिपत्तिनित्यस्य ।

नाष्युपमानात ; तस्य प्रमाणान्तरप्रतीते वस्तुनि संज्ञासंज्ञिसम्बन्धप्रतिपत्तित्वात् । प्रमाणान्तरेण च नित्यस्याप्रतिपन्नत्वात् , 'तदिदं नित्यम्' इति तत्सम्बन्धप्रतिपत्ते दुंरुपपा- दत्वात् । आगमस्य तु नात्र प्रामाण्यम् ; प्रत्यक्षादिप्रत्यनीकत्वात् । तन्न नित्यं नाम किञ्चित् , यदेकमेव प्रतीयमानमात्मेन्यनेकरूपतां प्रतिकुर्वीत । ततो 'युक्तमेकानेकस्य प्रमाणसिद्धत्वा- दनेकान्तत्विमिति ।

२५ तथा समिवयमाकारस्यापि । निह तत्रापि किश्चिद्वरोधः; प्रामाण्यस्य तद्वहणपरि-णामस्याप्रतिवेदनात् । ततो व्यवस्थितम् –व्यवसायात्मकं विशदं द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषार्था-स्मवेदनं प्रत्यक्षमिति ।

किमनेन तहः अणेन 'प्रत्यत्तं कल्पनापोदमभ्रान्तम्" [न्यायवि०१।४]

१ "परमाण्वास्माद्यो नित्याः समवायित्वे सत्यकारणवन्त्वात्सत्तावत्"-ता० टी० । २स्वतस्माद्भाव-भा•, व०, प०। ३ प्रागमावेऽपि आ०, व०, प०। ४ -णिवरोषनाशः भा•, व०, प०। ५ -द्यो न परि-भा•, व०, प०। ६ "प्रागमावस्य"-ता० टि०। ७ कार्यमेव। ८ प्रागमाविवनाशः कथमभावात्मकः ? ९-स्मन्यक्स्ता•। ११ युक्तमेवानेक-आ०, व०, प०।

.0

इत्येवास्तु निर्दोषत्वादिति चेत् ; उच्यते कीदृशं तज्ज्ञानं यदेवं प्रत्यक्षतया लक्ष्येत ? निरंशक्षण-क्षीणपरमाणुरूपमिति चेत् ; नः विकल्पदशायां तद्प्रतिपत्तेः । विकल्पस्यैव 'नीलमहं वेद्यि' इस्याकारस्यानुभवात् , न तद्व्यतिरिक्तस्य दर्शनस्य । अस्त्येव तस्याप्यनुभवः, केवलं विकल्पै-कत्वेनाव्यवसायात्र पृथङ्निश्चय इति चेत् ; कथमनिश्चितमनुभूतं नाम बुद्धिव्यतिरिक्तचैतन्य-वत् ? कथं वा तद्वपं प्रतिभासनं भावानां क्षणिकतया व्यवहारहेतुःः निश्चितस्य तत्त्वानुपपत्तेः, ५ असिद्धत्वात् । अनिदिचतस्यापि सिद्धत्वे हेतोरपि स्यादित्यसङ्गतमिदम्-''हेतोस्त्रिष्वपि" प्रि वा ३।१४ ] इत्यादि । विचारतो विद्यत एव निइचयस्तस्य, अनिश्चयस्तु नीला-दिवत प्रत्यक्षजन्मनो निश्चयस्याभावादिति चेतः किमेप्येवमप्यनुमानेन ? व्यवहारस्य नीलादि-वत क्षणक्षयेऽपि तन्निइचयादेवोपपत्तेः अन्यथा नीलादावपि ततस्तदनुपपत्तेस्तस्य निदर्शनत्वा-भावप्रसङ्गात । तत्राप्यनुमानत एव तदुपपत्तिकल्पनायामनवस्थोपनिपातः-परापरतन्निदर्शनस्य १० तद्मवहारकारणानुमानप्रबन्धस्य चावदयकल्पनीयत्वात् । तत्र विकल्पदशायां तत्प्रतिपत्तिः । विकल्पसंहारवेलायामिति चेत् ; न; तद्वेलाया एवानवलोकनात् । तदा तत्प्रतिपत्तौ वा कुतस्तत एव क्षणक्षयेऽपि व्यवहारो न भवेत् ? विपरीतारोपादिति चेत् ; न; विकल्पसंहारइव विप-रीतारोपश्चेति व्याघातात् , तदारोपस्यैव विकल्पत्वात् । कविन्नीलादाविप कुतस्ततो व्यव-हार: ? तदारोपाभावादिति चेत् ; न; निरंशे वस्तुनि भागतस्तदनुपपत्ते: । काल्पनिकस्य च १५ सांशत्वस्य तद्दशायामसम्भवात् । तन्न समारोपात् ततस्तद्यवहाराभावः । नापि पाटवाद्यभावातः : नीलादाविप तदापत्ते: । तत्र पाटवादिभावे वा न प्रतिभासनमेव तद्यवहारहेतु: , अपि तु पाटवादिविशिष्टम् , तस्य च क्षणक्षयेऽभावादसिद्धो हेतुः । यत्र तत्र वभासमात्रम् ; तस्य नीलादावभावात् साधनवैकल्यञ्च दृष्टान्तस्य । ततो दुर्भाषितमिद्मु-''यद्यथाऽवभासते तत्त-थैव व्यवहारमवतरति यथा नीलं नीलतयाऽवभासमानं तथैव तद्यवहारमवतरति, अव- २० भासन्ते च सर्वे भावाः क्षणिकतया" [ ] इति । ततो निर्विशेषमेव समारोपवैक-स्यादिकं चिदादिनीलादिक्षणक्षयादिविषयमन्वेषणीयम् ।

तथा च सित निःशेषधर्मञ्यवहृतेस्ततः ।
प्रत्यक्षादेव सिद्धत्वात् व्यर्थस्तत्साधनश्रमः ॥११८१॥
अस्ति चायं प्रयासस्ते तत्र तत्र तदुच्यने ।
क्षणक्षयनिरंशत्वाविकस्पत्वादिसाधनम् ॥११८२॥
तत्र ज्ञानं किमप्यस्ति क्षणक्षीणमनंशकम् ।
नापि चित्रं क्रमेणापि तिश्चत्रत्वप्रसञ्जनात् ॥११८३॥
क्षणभङ्गाविकस्पत्ववार्त्ताप्यत्र न यद्भवेत् ।
तस्मादसम्भवादोषायुक्तं नाध्यक्षस्रस्मम् ॥११८४॥

<sup>,</sup>१ -रीतसमारो-आ०, ब०, प० । २ -त्वान्नीत्र-आ०, ब०, प० ।

इदमेवाह-

## अविकल्पकमभ्रान्तं प्रत्यक्षाभम् [पटीयसाम्] ॥१५८॥ इति ।

न विद्यते विकल्पो 'जात्यादियोजनरूपः प्रतिभासो यस्मिस्तद् अविकल्पकम् अम्रान्तं तिमिराशुभ्रमणाद्यनाहितविश्रमं परोक्तमर्थज्ञानम् । तिकम् ? प्रत्यक्षमिवाभाति न प्रत्यक्षमेवेति प्रत्यक्षाभं तस्यैवासम्भवात् , असम्भवश्च तत्र प्रमाणाभावात् । अत एवोक्तम्—अन्यथाऽपरिणामतः इति । सम्भवेऽपि क्व तस्य प्रत्यक्षस्वम् ? दृश्ये जलादाविति चेत् ; न ; तस्याप्यनुभवाधिष्ठितत्वेनाप्रवृत्तिदिपयस्वात् । प्रवर्त्तकस्य च प्रत्यक्षस्वमनुमतं भवतां प्राप्ये भाविनीति चेत् ; न ; तस्य तेनाप्रतिपत्तेः । अप्रतिपत्तेऽपि प्रत्यक्षत्वे अतिप्रसङ्गात् । दृश्यप्रति-पत्तिरेव तस्यापि प्रतिपत्तिस्तयोरेकत्वादिति चेत् ; उच्यते—

१० वस्तुतो यदि तद्भावः क्षणभिक्त जगस्त्रथम् ? ।

सवृत्या यदि तन्न स्यात् प्रत्यक्षमिवकल्पकम् ॥११८५॥

न होकत्वोपसम्पृक्तदृश्यप्राप्योपलम्भनम् ।

अविकल्पकमध्यक्षमाचक्षाणाः परीक्षकाः ॥११८६॥

क्षणक्षयित्वं प्रत्यक्षवेद्यमित्यपि वः कथम् ।

परमार्थपथे तचेन्न तत्र तदसम्भवात् ॥११८७॥

नित्यानित्यादिनिःशेषविकल्परहितं यतः ।

अद्वैतमेव तत्रार्थः स्वसंवेदनगोचरः ॥११८८॥

भवतु वर्त्तमानविषयमेव प्रत्यक्षम् , न च तस्याप्रवर्त्तकत्वम् , उपलम्भपरितोषमात्रादेव तदुपपत्तेः, भाविनि तु तस्य तत्त्वं व्यवहर्त्तृजनाभिप्रायादेव न तत्त्वत इति चेत् ;
२० नन्वेवं क्षणभङ्गादाविष तस्यैव प्रामाण्यात् किमर्था तत्र प्रमाणान्तरप्रवृत्तिः ? समारोपव्यवच्छेदस्य विहितोत्तरत्वात् । निश्चयार्थेति चेत् ; नीलादाविष किन्न तत्प्रवृत्तिः श प्रत्यक्षादेव
तस्य निश्चयादिति चेत् ; कथमेतत् तस्यानिश्चयरूपत्वात् ? निश्चयहेतुत्वादिति चेत् ; न ;
निर्विकरूपत्वात् । निर्विकरूपं हि प्रत्यक्षं कथं निश्चयहेतुः अर्थवत् ? निश्चयसंस्कारादेव
विनिश्चयः प्रत्यक्षस्य तद्धेतुत्वं तत्संस्कारप्रबोधादिति चेत् ; न; तत्प्रबोधस्याप्यर्थादेवोप्रपत्तेः ।
२५ उक्तक्रवेतत्—

''अभेदात्सदृशस्मृत्यामर्थाकल्पिधयां न किम् । संस्कारा विनियम्येरन् यथास्यं सन्निकर्षिभिः ॥''[सिद्धिवि०परि० १] इति । तन्न प्रत्यक्षान्निश्चयः । भवन्नपि कथं नीलादावेव न क्षणक्षयादाविप यतस्तंत्रैव

९ ''जातिः किया गुणो द्रव्यं संज्ञा पश्चैव कल्पनाः । अस्वो याति सितो घण्टी कत्तलारव्यो यथाकमम् ॥''─ सा• टी• । २ ─विप्रति─आ•, ब•, प• । ३ णात्परी─आ•, ब•, प• । ४ नः आ•, ब•, प• ।

प्रमाणान्तरप्रवृत्तिः १ द्र्शनपाटवादेरुभयत्राविशेषादिति निरूपितत्वान् । अपेक्षणे च निश्चयस्य तस्यैव मुख्यं प्रामाण्यं भवेत् स्वार्थव्यवसायं प्रत्यनपेक्षत्वेन साधकतमत्वात् , न प्रत्यक्षस्य विपर्ययान् । अविसंवादस्यापि तदायत्तत्वात् , सत्येव हि तस्मिन्नीलादौ तद्वलोकनान् असित च क्षणक्ष्यादौ सत्यपि प्रत्यक्षे विपर्ययात् । इद्मेवाह—

## पटीयसाम्।

#### अविसंवादनियमादक्षगोचरचेतसाम् । इति ।

अक्षेभ्यश्रक्षुरादिभ्यो यानि गोचरचेतांसि विषयज्ञानानि तेयां परीयसां व्यवसायात्मनाम् अविसंवादस्य नियमः तेषामेवास्ति तेषामस्त्येवेति चावधारणम् । तस्मात् । अविकल्पकं प्रत्यक्षाभम् इति । न हि तेपामेवावधारितोऽविसंवादो निर्विकल्पस्य. विरोधातु । न च तमन्तरेण प्रामाण्यम् , तस्य तेन व्याप्तत्वान् अन्यथाऽतिप्रसङ्गात् । न १० चाप्रमाणस्य प्रत्यक्षत्वम् , इत्युपपन्नम् अविकल्पकमित्यादि । न च तेपामप्रामाण्यम् ; अविसंवादस्य तत्रावदयम्भावान् । द्विचन्द्रादिचेतसां तु व्यवसायत्वमेव नास्ति ; विधृतवाधस्यैवावसायस्य व्यवसायोपपत्ते: । कथं पुनः व्यवसायरूपत्वे तचेतसामविकल्पकत्वम् , विकल्पविद्योपस्यैव व्यवसायत्वात् ? असति चाविकल्पे क्वेदं प्रत्यक्षाभत्वचिन्तनम् ? स्वसंवेदनादाविति चेत् ; न; नस्यापि भवन्मतेन ताङ्ग्याविद्योपात् . अन्यथा प्रामाण्यानुपपत्तेरिति चेत् ; सत्यम् ; नास्त्येव १५ तेषामविकल्पकत्वं तद्प्रतीतेः, विकल्पानुत्पादाच । न ह्यविकल्पाद्विकल्पोत्पत्तिः । भक्त्येव तरसंस्कारसहायादिति चेत् ; न ; तदाकारस्यापि तत्संस्कारसहायादनाकारादेव नतो भावप्रसङ्गान् , तथा च कथं विकल्पबुद्धावाकारलेश्दर्शनान् दर्शनेऽपि तत्कल्पनम् ? तत्कल्पने वा विकल्पकल्पनमपि स्याद्विशेषादिति न तेषामविकल्पकत्वम् । अविकल्पकस्य प्रत्यक्षाभत्वचिन्तनं तु पराऽभ्युपगमप्रसिद्धस्यैव न वस्तुबलप्रवृत्तस्य,तत्र तद्नुपपत्तेः। अथ किमर्थमत्र बहुवचनम् ,एकवचन- २० मेवास्तु शास्त्रव्यवहारस्य तथैव बाहुल्यान्, यथा ''व्यवसायात्मनो दृष्टेः''[सिद्धिवि०परि० १] इति, 'प्रमाणस्य फलम्'' [सिद्धिवि० परि० १] इति च, छन्दोभङ्गस्याप्यभावादिति चेत् ? न ; तस्य युगपद्भाविदर्शनबहुत्वनिवेदनेन तद्विकल्पबहुत्वनिवेदनार्थत्वात् । विकल्पजननाद्धि प्रन्यक्षप्रामाण्ये शब्कुलीभक्षणादौ युगपद्भाविरूपादिदर्शनजन्मनां विकल्पानामपि यौगपद्मप्रसङ्गः, कारणयौनपद्ये कार्यक्रमायोगान् "नाक्रमान् क्रमिणा भावाः" [प्रव्वाव १।४५] इसस्य २५ विरोधात् । न चैक एव तज्जन्मा विकल्पः ; तद्वशाद्भूपादिद्र्शनानामन्यतमस्यैय प्रामाण्यप्रसङ्गात्। एकस्याप्यनेकाकारत्वात्रेति चेत् , न, युगपदेकस्यानेकाभिलाप्याकारत्वे अनेकविकल्पेन किमपराद्धं यत: स एव युगपन्न भवेन् ? तथा च कथम् अश्वविकल्पयौगपद्यान् गोद्र्शनस्य निर्विकल्पैत्वं विकल्पत्वेऽपि तद्विरोधात् रूपादिविकल्पवत् । तन्न विकल्पजननात् प्रत्यक्षप्रामाण्यम् ; विकल्पस्येव मुख्यतस्तदुपनिपातात् । विकल्पानामयथार्थत्वात्रेति चेत् ; अत्राह-

१ -मेत्र नास्ति ते-आ॰, य॰, प॰। २ -त्वनित्र-आ०,य०, प०।

## सर्वथा वितथार्थत्वं सर्वेषामभिलापिनाम् ॥१५९॥ ततस्तत्त्वव्यवस्थानं प्रत्यक्षस्येति साहसम् । इति ।

सर्वधा सर्वेण स्वलक्षणप्रकारेण सामान्यप्रकारेण च वितथार्थत्वं मिथ्यार्थत्वं सर्वेषां लिङ्गजानामन्येपाञ्च निरवशेषाणाम् अभिलापिनां विकल्पानाम् इति एवं साहसम् अनालो ५ चितं चेष्टितं प्रमाणाभावादिति भाव: । तथा हि-स्वतो वा तेपां मिध्यार्थत्वमवगम्येत , अन्यतो वा ? स्वतद्रचेतु : तेन यदि मिध्यार्थत्वं सत्यार्थत्वमेव नीलादिना भवेतु गत्यन्तरा-सम्भवात् । सत्यार्थत्वं चेत् ; न ; सर्वथा वितथार्थत्वप्रतिज्ञाविरोधात् । अस्तु नीलादिनैव वितथार्थत्वम् , न वितथार्थत्वेनापि , कथिक्चरैव तर्ङ्गीकारादिति चेत् ; कथमेवं प्रधा-नादिना वितथार्थत्वेऽपि नीलादिना सत्यार्थत्वन्न भवेत् ? यत इदं सूक्तं स्यात्-''वितथार्था नीलादिविकल्पा विकल्पत्वातु प्रधानादिविकल्पवतु ।" [ ो इति । स्वतोऽपि वित्वथार्थत्वावगमे च किमर्थमिद्मनुमानम् ? समारोपव्यवच्छेदार्थम् , सत्यार्थसमारोपस्यानेन व्यवच्छेदादिति चेत् ; न ; तस्यैव तत्त्वानुपपत्तेः । न हि स्वयं वितथार्थस्वमवगच्छत एव विपरीतारोपत्वं विरोधात । अन्यस्य तत्र तत्त्वमिति चेत् ; नः तस्यापि स्वत एवारोप्याकारेण मिथ्यार्थत्वस्यावरामात् । अवगत तद्वपस्यान्यवच्छेदेऽपि न दोपः, पुरुषार्थप्रतिबन्धाभावात् । १५ तत्राप्यन्यस्य तदारोपत्वकल्पनायामनवस्थापत्तिः । तत्र स्वतस्तेषां वितथार्थत्वावगमः । नापि परतः, प्रत्यक्षस्य तत्राञ्यापारान् । न हि तेन विकल्पानां प्रतिपत्तिः सामान्यविषयत्वापत्तेः, तेषां सामान्याकारत्वात् । तथा चेत ; ब्याहतमेतत्<sup>3</sup>-''प्रमाणं द्विविधं प्रमेयद्वैविध्यात् [प्र० वार्तिकाल २ । ११२ इति । न च तदप्रतिपत्तौ तद्धमस्य परिज्ञानम् ; तस्य तत्प्रतिपत्तिनान्त-रीयकत्वात् । नापि परतो विकेंल्पात् ; तस्याशामाण्यात् । प्रमाणमेव लिङ्गाजा विकल्प इति २० चेत : कत एतत ? साध्यप्रतिबन्धादिति चेत् ; न; साध्यस्येव व्यवस्थितस्याभावात् । भावेऽ-पि कुतः प्रतिबन्धस्य परिज्ञानम् ? तत पत्र विकल्पादिति चेत् ; तथा साध्यस्यैव ततः किन्न परिज्ञानम ? तस्यावस्त्विपयत्वादिति चेत् ; प्रतिबन्धस्यापि न स्याद्विशेषात् । अवस्त्वेव प्रति-वन्ध इति चेत् ; नः अवस्तुतया वस्तुत्वात् , अन्यथा तथा निर्धारणायोगात् । प्रतिवन्धेऽपि प्रतिबन्धादेव र्तंस्य प्रामाण्यं न परिज्ञानादिति चेतु : नः तत्रापि कृत इत्यादेरावृत्तेरव्यवस्थिन २' तेश्च । तन्न तत एव तत्परिज्ञानम् । नाष्यन्यतः तद्विकल्पातः तस्यापि प्रतिवन्धादेव प्राम्नाण्याम् । तत एव च तत्परिज्ञानस्यासम्भवात् । अन्यतस्तद्विकरूपात् तत्परिकरूपनायां चापरिनिष्ठानात् ।

कि वा तिद्वतथार्थत्वप्रतिबद्धं लिङ्गं यतस्तदनुमानविकरपः ? विकरपत्वमेवेति चेत् ; कुतस्तस्य सत्यार्थत्वाद् व्यायृत्तिः यतोऽनैकान्तिकत्वन्न भवेत् ? प्रधानादिविकरपे तिद्विपर्ययेण साहचर्यदर्शनादिति चेत् ; न ; तैन्मात्रात्तदनुपपत्तेः, कथमन्यथेन्द्रियज्ञानत्वस्यापि न ततो

३ ऑसलापाना-आ०, ब०, प०। २ तथापि आ०, ब०, प०। ३ "मानं द्विविधं मेथद्वैविध्यात् ""- प्र० घा०२।३। ४ विकल्पान्तरस्या-आ०, ब०, प०। ५ तदा आ०, ब०, प०। ६ विकल्पस्य। ७ साह- चयमात्रात्।

व्याद्यत्तिः द्विचन्द्रादिज्ञाने तस्यापि तत्साहचर्यावलोकनात् ? तथा च विकल्पानामेव वस्तुविवेक-शक्तिवैकल्यं नेन्द्रियबुद्धोरित कृतः प्रतिपद्येमिहि ? यतस्तत्प्रभावात् क्षणभङ्गादिवस्तुयाथात्म्य-मवबुद्ध्यमानाः पुरुषार्थसिद्धौ बुद्धिमवस्थापयेम<sup>9</sup> । निर्वाधम्यैवेन्द्रियज्ञानस्य सत्यार्थत्वम् , न च तस्य विपन्नेण साहचर्यं तद्यमदोष इति चेत् ; न ; विकल्पेऽपि समानत्वात् । न हि तस्यापि तन्मात्रस्य तदर्थत्वं वाधावैकल्यविनिश्चयाधिष्ठानस्यैव तद्यगमान् , तस्य च ५ दुरवबोधविपश्चसाहचर्यकृपत्वात् । ततः सूक्तम्-'सर्वथा' इत्यादि ।

द्वितीयमि विकल्पार्थवेतध्यवादिनः साहसमाह – तत इत्यादि । ततस्तेभ्यो वितथार्थेभ्यो विकल्पेभ्यः तत्त्वट्यवस्थानं तत्त्वेन प्रमाणत्वेन व्यवस्थानं निर्णयः । कस्य १ प्रत्यक्षस्य नीलादिदर्शनस्य ''यत्रैव जनयेदेनाम्'' [ ] इत्यादिवचनात् , इति साहसम् । तथा हि—

निश्चयाद्वितथार्थाचेत्प्रमाणं नीलदर्शनम् । मरीचिदर्शनं किन्न तोयनिर्णयतो भवेन ? ॥११८९॥ एकत्वाध्यवसायस्याभावाद् दृश्यविकल्प्ययो: । इति चेत्सोऽपि मिध्यार्थस्तिद्वशेषकरः कथम् ? ॥११५०॥ तदर्थस्यापि हुइयैकत्वेन निश्चयतो यदि । १५ नास्यापि विवधार्थस्य प्राच्यदोपानतिक्रमात् ॥११९१॥ एकत्वाध्यवसायस्य तत्राप्यन्यस्य करूपनम् । अनवस्थालतानागपाशबन्धात्र मुच्यते ॥११९२॥ स्यान्मतं व्यवहारेण प्रमाणं नीलद्दीनम् । व्यवहारे विचारश्च न कार्यस्तत्क्षयागमात् ॥११९३॥ २० केवलं स यथा लोके तथैव ह्यनुमन्यताम् । व्यवहारार्थिभिस्तत्त्वज्ञैरपीति तद्यसत् ॥११९४॥ नीलदर्शननिणीतितदर्थैकत्वनिश्चय:। इत्यस्य व्यवहारस्य लौकिकेष्वप्रवेदनात् ॥११९५॥ अस्त्येवायं विमोहात्त भवन्तो न वदन्ति चेत् । २ • विमोहो निश्चयाधीने व्यवहारे कथं भवेतु ? ॥११९६॥ विमोहस्य बलीयस्त्वादाहार्यस्येति चेदयम् । शास्त्रेणापि निवर्तेत कथमेवं यदुच्यते ॥११९७॥ "प्रामाण्यं व्यवहारेण शास्त्रं मोहनिवर्तनम् ।" <sup>३</sup>इति ।

<sup>॰ -</sup>येमहि नि-आ॰, ब॰, प॰। २ -त्रम्यातद -आ॰, ब॰, प॰। ३ प्र॰ ता॰ १।७।

तन्नायं लोकरूढोऽस्ति व्यवहारो भवन्मतः । तल्लोपायैव चेष्टन्ते यतो व्यवजिहीर्पवः ॥११९८॥

ततो यक्तमक्तम्-'ततः' इत्यादि । अथवा, प्रत्यक्षस्य तत्त्वं निर्विकल्पत्वं तस्य व्यवस्थानं तत इति साहसम् । न ह्ययथार्थादनुमानविकल्पात्तद्वस्थापनमुपपन्नम् ; अस्ति ५ चैतत्परस्य - ''प्रत्यक्षं निर्विकल्पम् अर्थसामध्यादुत्पत्तेरुत्तरार्थक्षणवत्'' [ इत्यारेः ''न सन्ति प्रत्यत्ते कल्पनाः, उपलब्धिक्षणप्राप्तानामनुपलम्भात्, भृतले घटवत्" ] इत्यादेख तद्यवस्थापनयोगस्य दर्शनात् । भवत्येव तारशादिप 'ततः सम्बन्धबळात् तस्य व्यवस्थापनमिति चेत् ; न तद्वळस्य प्रत्यक्षाद्वगतिः ; अद्यापि तस्या-व्यवस्थितत्वात् । व्यवस्थितमेव सन् स्वतोऽपि तस्य तत्त्वव्यवस्थिते: "प्रत्यक्षं कल्पनापोढं प्रत्यक्षेणैय सिध्यति ।" प्रव्याव २।१२३] इति वचनादिति चेतः किमिदानीमनुमानेन ? व्यामोहविच्छेद इति चेत् , सति व्यामोहे कथं व्यवस्थितत्वम् अतिप्रसङ्गात् ? तन्न ततस्तद्य-गम: । नापि तद्विकल्पान् ; तस्य तद्वगमात्पूर्वं विकल्पान्तरवद्शमाणत्वान् । तद्वगमे प्रमाणस्वमिति चेत् ; न ; परस्पराश्रयान्-तदवगमात्प्रामाण्यम् सित च तस्मिस्तदवगम इति । नापि तद्विकन्पान्तरान् ; तत्राष्येवं प्रसङ्गाद्व्यवस्थितिदोपाच । ततो विकल्पवटादेव विकल्पानां 😘 वितथार्थत्वं श्रत्यक्षतत्त्वञ्च व्यवस्थापयतां (ता) न सर्वथा वितथार्थत्वमभ्यूपगन्तव्यम् । तथा च सिद्धं नीलादिविकल्पम्यापि मत्यार्थत्वं निरुपद्वत्वादिति तम्यैव तत्र प्रामाण्यं निर्पेक्षतया तद्यवसायं प्रति साधकतमत्वान् , अविसंवादनियमाच, न निर्विकल्पम्य विपर्ययादिति प्रत्यक्षाभासमेव तन्, न प्रत्यक्षम् , इत्ययुक्तं परकीयं तह्रक्षणमिति भावो देवस्य । प्रतिषिद्धमेव-मविकल्पकमिन्द्रियप्रत्यक्षम् ।

इदानीं मानसमिप तत्प्रत्यक्षं प्रतिपेद्धं कारिकापाद्त्रयेण परप्रसिद्धं <sup>४</sup>तस्स्वरूपमुपद्र्शयित-

## अक्षज्ञानानुजं स्पष्टं तदनन्तरगोचरम् ॥१६०॥ प्रत्यक्षं मानसं चाह [भेदस्तन्न न लच्यते ।] इति ।

आह धर्मकीर्तिः । किम् १ प्रत्यक्षम् । कीदृशम् १ मानसं मनसः पूर्वज्ञानादागतं न केवलमेन्द्रियमेवित । चशब्दः मानसत्वमेव दर्शयित । अक्षज्ञानं चक्षुराद्विकार्यः
२५ स्पादिप्रत्यक्षं तस्य कार्यं यद्नुजं तत्सदृशतयोत्पन्नम् अनोः सादृश्यर्थत्वात् तत् अक्षज्ञानानुजम् । अनुजपदेनाक्ष्ज्ञानमानसयोरुपादानोपादेयभावमावद्यति, हेतुफलयोस्सादृश्यनिवन्धनस्य तद्भावस्य परेरभ्युपगमात । स्पष्टं विशद्म् अन्यथा प्रत्यक्षत्वानुपपत्तेः । प्रत्यक्षत्वे निमिनमाद्द्र-तस्याक्षज्ञानार्थस्यानन्तरो द्वितीयो नीलादिक्षणोऽक्षज्ञानसमसमयो गोचरो विषयो यस्य
तत्तथोक्तम् । कथं पुनस्तच्छब्देनाक्षज्ञानार्थस्य परामर्शः १ कथब्च न स्यात् १ अप्रक्रमात्,

६ अनुमानविकल्पात् । २ प्रत्यक्षम् । ३ स्वत एव । ४ स्वविषयानन्तरिवषयसहकारिणेन्द्रिय**ञ्चानेन सम**-नन्तरप्रत्ययेन जनितं तत् मनोविज्ञानम् ।"-न्यायवि० पृ० १७ । प्र० वा० २ । २४३ ।

तच्छब्दस्य च प्रक्रान्तपरामिशित्वादिति चेत् ; न; विषयिप्रक्रमादेव नान्तरीयकतया विषयस्यापि प्रक्रमात् । एवमपि श्रुतस्येव विषयिणः किमपरामर्श इति चेत् ? न; तद्विपयतया मानसस्य परै-रनभ्युपगमात् । तद्भ्युपगमस्य चानेन प्रतिपादनात् । तथा च परस्याभ्युपनमः—''इन्द्रियज्ञानेन समनन्तरप्रत्ययेन स्वविपयानन्तरिवपयसहकारिणा जनितं मानसम्" [ प्र० वार्ति-काछ० २।२४३] इति ।

तदिदानीं निराकुर्वन्नाह् भेदस्त च न लच्यते । इति । भेदो व्यतिरेक इन्द्रि-यज्ञानात तन्त्र मानसे न लक्ष्यते न दृदयते । तथा हि तैज्ज्ञानात्पूर्वम्, सह, पदवाद्वा स तत्र लक्ष्येत ? न तावल्पूर्वम् : तह्कार्यस्य ततः पूर्वमसम्भवात । नापि सहः कार्यकारणयोः सहभावानुपपत्तेः, युगपत्प्रत्यक्षद्वयस्याप्रतिवेदनाच । न हि तदैव मानसमिन्द्रियञ्च प्रत्यक्षद्वयमनु-भवादर्शविश्दवपुपि प्रतिफलितमवलोकयामो यतस्तथावकल्पयेम अनियमप्रसङ्गान् । न ह्यनव- १० लोकितावकल्पनस्य नियम:-'द्वयमेव तत् न तत्त्रयादिकम' इति, स्वेच्छानिबन्धनस्य तत्राप्य-निवारणात् । नापि पदचात् ; तद्निद्वयन्यापारे तैत्त्रत्यक्षताया एव तत्रोपपत्तेः । अत्रद्धापारे न विशद्यतिभासप्रतीति: । न कल्पनया तद्दित्त्वम : अन्धादावप्यविशेपात । नन्वयमेव तैस्य तस्माद्भेदो यन्निर्चयरूपत्वम् । निर्चयरूपं हि मानसमवद्योक्यते 'इदं नीलम् , इदं पीतम्' इत्य-ल्लेखतस्तरयोपलम्भात् न नथेन्द्रियज्ञानस्येति चेत् ; एवमिन्द्रियज्ञानस्यैव निइचयरूपस्वे को १५ दोपः ? तद्विपये कथं संशयादिः निश्चयविरोधादिति चेन् ? मानसविषयेऽपि कथं तदविशे पात्। न भवत्येवति चेत् ; किमिदानीमनुमानेन, संशयादेरनुत्पन्नस्य व्यवच्छेदासम्भवात् ? यत्र मानसं तत्रोत्यचत एव संशयादिरिति चेत् ; नः सतीन्द्रियज्ञानादौ तत्कारणे मानसस्यासम्भवातः पप े: । सम्भवोऽि तस्य नीलादावेव न अणभङ्गादावतः तैत्र संशयादिव्यवच्छेदात्सफलमेवा-नुमानभिति चेत् ; न ; निरंशवस्तुवादिनां भागशो वस्तुपरिच्छेदस्यासम्भवात् । न च २० निश्चयानिश्चयरूपतया व्यापृतेन्द्रियस्य प्रत्यक्षद्वयम् ; अनुपलक्षणात् ।

यत्पुनरेतन् – समानकालमाकारद्वयिमदमैन्द्रियं मानसञ्च, तस्य चैकत्वाध्यवसायाद् विवेकेनानुपलक्षणमिति ; तत्र कुतस्तद्दध्यवसायः ? न तावदैन्द्रियान् ; तस्यानध्यवसायस्व-धावत्वात् । न ह्यनध्यवसायोऽध्यवस्यतीत्युपपन्नम् , अलोचनो लोकयतीतिवत् । एकत्ववेदनमेव तद्ध्यवसायो नैकत्वविकल्पनं तचाविरुद्धमेवैन्द्रियस्याध्यक्षस्यापीति चेत् ; उच्यते—

> तद्वेदनं चेदभ्रान्तं तथ्यमेकत्वमापतेत् । आकारद्वयमित्यादि तन्मिथ्यैत भवद्वचः ॥११९९॥ भ्रान्तमेत्र तिदृष्टं चेत्प्रत्यक्षं तत्कथं मतम् १ । अभ्रान्तत्वं यतो बौद्धैर्बुद्धमध्यक्षरुक्षणम् ॥१२००॥

१ इन्द्रियज्ञानात् । २ इन्द्रियप्रत्यक्षताया । ३ मानसप्रत्यक्षस्य । ४ क्षणभङ्गादौ ।

10

एकत्वभागे प्रत्यक्षं तन्मा भूदिति करूपने ।

''प्रत्यक्षवेद्यमेकत्वम्'' इत्युच्चैर्घुष्यते कथम ? ॥१२०१॥

अभिप्रेत्य चिदाद्यंशं प्रत्यक्षं यदि तन्मतम् ।

वाच्यः स एव तद्वेदः कथमेकत्वमुच्यते ? ॥१२०२॥

प्रत्यक्षांशौत्कथञ्चिच्चेद् विभ्रमस्याविभेदनात ।

प्रत्यक्षवेद्यमेकत्वमित्युक्तं व्यक्तया गिरा ॥१२०३॥

निर्णयादविभेदोऽपि भवेदेवं तथा सति ।

"इदमित्यक्षविज्ञानं"' न ततो मानसं परम् ॥१२०४॥

कुतश्चायं प्रत्यक्षस्य स्वरूपे विभ्रमः ? कारणदोपादिति चेतः; न—

''हेतुदोपान् प्रभेयं धीरतथापीति युक्तिमत् ।

स्वरूपेऽपि कथं युक्ता हेत्दोपशनादिष ॥"

इत्यस्य विरोधात् । अनेन कारणदोषाद्षि स्वरूपविभ्रमाभावस्य प्रतिपादनात् । ततो नैन्द्रियादेकत्वाध्यवसायः । मा भृन्मानसादेव तद्भ्युपगमादिति चेत् ; न ; तस्यापि स्वरूपेऽध्य-वमायश्न्यत्वात् , स्वरूपम्य च प्रत्यक्षेकत्वेनाध्यवसेयतया प्रस्तुतत्वात् ।

१५ अपि च, तद्दध्यवसायो यद्यर्थाध्यवसायसमसमयः ; तदा "न च युग्पद्नंकि विकल्पसम्भवः" [ ] इत्यस्य विरोधः । तद्भिन्नसमयश्चेत् ; न ; तद्भभयासमक्तयः मानसस्याश्चणिकत्वप्रमङ्गान् । तन्न मानसादपि तद्ध्यवसायः । नापि ज्ञानान्तरातः ; तस्यापि तत्ममयस्यानुपलक्षणान् । एकत्वाध्यवसायादनुपलक्षणमिति चेत् ; न ; तद्न्यतोऽध्यवसायेऽनवस्थोपपत्तेः । भिन्नसमयत्वे तु तस्य न ततस्तयोगेकत्वाध्यवसायः ; तत्समये द्व तयोरेवाभावान, असतोश्चाविवेकनिश्चयानुपपत्तेः । तन्न तयोरेकत्वाध्यवसायाद् भेद्स्यानुपलक्षणम् अपि त्वभावादेवेत्युपपन्नम् भेदः इत्यादि ।

शान्तभद्रस्त्वाह-यद्यपि प्रत्यक्षतस्त्रस्य तस्माद्भेदो न लक्ष्यते कार्यतो लक्ष्यत एव । कार्यं हि नीलादिविकल्परूपं स्मरणापरव्यपदेशं न कारणमन्तरेण, कादाचित्कत्वात । न चाक्ष-ज्ञानमेव तस्य कारणम् ; सन्तानभेदात् प्रसिद्धसन्तानान्तरतः ज्ञानव । ततोऽन्यदेवाक्ष्याना-२५ चैत्कारणम् , तदेव च मानसं प्रत्यक्षमित्येतदेव दर्शयित्वा प्रत्याचिख्यासुराह-

> अन्तरेणेदमक्षानुभूतं चेन्न विकल्पयेत् ॥१६१॥ सन्तानान्तरवच्चेतः समनन्तरमेव किम् । इति ।

अन्तरेण विना इदम् अनन्तरोक्तं मानसं प्रत्यक्षम् अक्षानुभूतम् ऐन्द्रियज्ञान-विषयीकृतं नीलादि न विकल्पयेत् नीलादिकमिदमिति नानुस्मरेल्लोकः सौगतो वा । सत्यिष

१ - शा क-आ०,व०,प० । २ "इदिभित्यादि यज्ज्ञानमभ्यासात्पुरतः स्थिते । साक्षात्करणसस्तन् प्रत्यक्षं मानसं मतम ॥"-प्र• वार्तिकाछ० २।२४३ । ३ -सत्कर-आ०. व०. प० ।

मानसप्रत्यक्षे तद्नुभृतमेव विकल्पयति नाक्षानुभृतं तत्किमक्ष्यहणेन ? तद्धि तदानीमर्थवत् यदि सित तस्मिस्तदनुभूतं विकल्पयेत , न चैवम् , अतोऽनुभृतयहणमेव कर्तव्यमिति चेत् ; अन्यथा तर्हि व्याख्यास्यामः - अनुभवनमनुभूतम् , अक्षाणां कार्यमनुभूतम् अक्षानुभूतम् अक्ष्रज्ञानमिति यार्वत् , तत्कर्त् इदमन्तरेण न विकल्पयेत् न विकल्पं नीलादिस्मरणं कुर्यात । अत्र चोपपत्तिः-सन्तानान्तर्वत् इति । सन्तानस्यान्तरं भेदः स विद्यतेऽस्येति ५ सन्तानान्तरवत् अक्षानुभूतम् । एतच्च हेतुपदं द्रष्ट्यम्–सन्तानान्तरवत्त्वादिति, विपाणी गौरित्युक्ते विषाणित्वादितिवत् । तद्वत्वक्च तस्य तेन यौगपद्यात् ''मनसोर्युगपद्वृत्तेः '' [प्र० वा० २। १३३] इति वचनात्। न च युगपद्वत्ता उपादानोपादेयत्वं तिश्ववन्धनं चैक-सन्तानत्वम् । उदाहरणस्यतु प्रसिद्धसन्तानान्तरतद्नुभूतस्य सुगमस्वात् अनुपन्यासः । चैच्छब्दः पराकृतद्योतनः । तत्रोत्तरम्-'चेतः' इत्यादि । एवकारः ैकिमोऽनन्तरं द्रष्टव्यः । चेतो ६० मानसं प्रत्यक्षं समनन्तरम् उपादानं कि.मेच नैव, विकल्परयेति शेपः। न हि मानसं विकल्पस्योपादानसुपपन्नम् ; इन्द्रियज्ञानैसमभाविनस्तस्य ततः प्रागेव भावात् , तस्य चेन्द्रिय-ज्ञानकार्यतया पश्चादेवोत्पत्ते: । न च भाव्यपि सर्भेनन्तरमिति प्रज्ञाकरादन्यस्य मतम् । तत्रापि चेत इन्द्रियज्ञानं समनन्तरम् उपादानं मानसस्य किमेव नैव, अपि तु विकल्पवदुपादेय-मेव स्यात् । तथा चेत ; न; मानसस्य निरुपादानसत्तापत्तेः । तदेवाह-चेत इति । एवकार- १५ इचेतं:शब्दात्परो द्रष्टव्यः । मानसस्य समनन्तरं चेत एवास्ताम् । अन्यदिख्यवधारणम् , किं न किश्चित्। उत्तरं मानसमेव तस्य समनन्तरमिति चेत् ; न तहींद्मुपपन्नम "इन्द्रियज्ञानेन" [प्र० वार्तिकाल० २। २४३] इत्यादि । इन्द्रियज्ञानं तस्थोपादेयसुपादानं चेति चेत ; किसेवं विकल्प एवं न भवेद्विशेपात ? तदेवाह—चेत एवं इन्द्रियज्ञानमेव सम्मनन्तरं मानसस्य किं कम्मात् , विकल्पोऽपि स्यात् । एवळ्च 'विकल्पान्मानसं तत्वच विकल्पः' इत्यन्योन्यसंश्रय ३० इति मन्यते । भवत्ययं प्रसङ्गो यदि तयोः परस्परत आत्मलाभाद्वेतुफलभावा भवेत्, एका-निष्पत्तावन्यानिष्पत्तेः । न चैवम् , कुतद्भित् कस्यचिदात्मलाभस्यैव विचाराधिष्ठितस्याप्रति-ष्टानात्, अत एबोक्तं "निष्पत्तारपराधीनम्" [प्र० वा० २। २६ ] इत्यादि , अपि तु नान्तरीयकत्वात् । न हि स्वकालभाविनं विकल्पमन्तरेण मानसम् , नापि ताहशं तदन्तरेण विक<u>रुपः</u> , ततो न परस्पराश्रय इति चेत<sub>ं</sub> नः, तत एव सन्तानभिन्नयोः युगपद्वृत्तिचित्तयोरपि ३५ तद्भावापत्ते: । न हि विना देवदत्तचित्तेन यझदत्तादेश्चित्तम् , तदेकचित्तस्यैव जगतः प्राप्तेः तत्प्रबन्ध-स्याविच्छेदात् , न चैवम् ; अतोऽस्ति तयोरप्यविनाभावानिमथो हेतुफलभाव इात कथं सन्तानान्तर-चित्तपरिहारेण मरणचित्तादुंत्तरभवाद्यचित्तस्यैवानुमानं यतो निश्चिता परलोकसिद्धिबौद्धस्य ? तम्न भाविनो मानसाद्विकल्पः । भवतु पूर्वस्मादेव, पूर्वोक्षज्ञानजन्मन इति चेतु : तस्यार्क्षज्ञानेन यद्येकसन्तानत्वम् ; तदुपादेयस्य विकल्पस्यापि स्यात् , देवदत्तेनेव तत्पात्रस्य । तथा चाक्षज्ञानादेव ᇽ

१-वत्कर्तः आ०,ब०,प०। २ किमनन्तरं आ०,ब०,प०। ३ -सहभा-आ०,ब०,प०। ४ उपादानम् । ५-सरभावाय-आ०, ब०, प०। ६-ज्ञाने य-आ०,ब०, प०।

20

विकल्प इति किं मानसेन ? तदाह—चेत इति । चेत एव अक्ष्ञानमेव न मानसम् । किं कस्मात् न विकल्पयेत् इति सम्बन्धः । कीदशम् ? समनन्तरं परेण मानसस्योपादानमुक्तं यदि भिन्नसन्तानत्वम् ; तिर्दि यथा ततो न विकल्पस्तथा मानसमपि न भवेत्। निह मण्डूकस्य पिता 'गण्डूपाद् भवति । तदाह—चेत इति । चेतः अक्ष्ञानं समनन्तरं मानसस्यो-५ पादानं किमेवं नैव विकल्पवत् । तत्रैव दोपचयमाह—

## शब्कुरीभक्षणादौ चेत्तावन्त्येव मनांस्यपि ॥१६२॥ याबन्तीन्द्रियचेतांसि प्रतिसन्धिर्न युज्यते ।

राष्ट्रात्या भक्ष्यविशेषस्य भक्षणमादिर्घस्य तदा घाणादेस्तरिमन् , चेत् यदि तावन्त्येव तत्परिमाणान्येव न न्यूनान्यधिकानि वा मनांस्यपि मानसप्रस्रक्षाण्यपि, न केवलमक्षज्ञानानीत्यपिशब्दः । यावन्ति यत्परिमाणानि इन्द्रियचेतांसि इन्द्रियप्रत्यक्षाणि प्रतिसन्धिः प्रत्यवमशों न युउयते । तात्पर्यमत्र-यथेन्द्रियज्ञानपरिमितानि मनांसि तथा तज्जन्मानो विकल्पा अपि तत्परिमाणा एवेति कथमयमेकः परामर्शः—'रूपादिकमहमेवानु-भवामि' इति ? तद्भावे च रूपादीनां कथमेकघटादिब्यवहारविषयत्वम् ? एकप्रत्यवमर्शवलादेव तदुपरामान ।

"एकप्रत्यवमर्शस्य हेतुत्वाद्धीरभेदिनी। एकधीहेतुभावेन व्यक्तीनामप्यभिन्नता॥" [ प्रव्वाव ३११०८ ]

इति वचनात् । तन्न तावस्वं मनसामुपपन्नम् ।

अधैकमेव सकल्ह्पादिविषयं तेभ्यो मनस्तदाह-

अथैकं सर्वविषयमस्तु इति ।

सुबोधमेतन् । अत्रोत्तरम्-

## किं वाक्षवृद्धिभिः ॥१६३॥ इति ।

अक्षबुद्धिः अक्षज्ञानैः किं वा किमिन तदेकम् , न किक्किदिह निदर्शनमित । जलाहरणादिकमस्येन, तस्य घटादिव्यपदेशभाजोऽनेकस्मादेन रूपादेरेकस्य भानादिति चेत ; न; तस्य तत्रानुपादानत्वात , एकान्ततस्तदनेकत्वस्य चाप्रसिद्धेः । एकोपादानमनेकिमन तदुपान्थ्य दानमेकमपि कस्मान्न भनति १ दृश्यते हि नीलैकज्ञानोपादानं कर्कटीभक्षणादौ रूपादिज्ञानपञ्चक-मिति चेत् ; न ; तस्याप्यसिद्धेः, रूपादिविषयस्यैकस्यैन मेचकस्य प्रतीतेः । 'यावन्तीन्द्रि- यचेतांसि' इति तु परप्रसिद्ध्यैनाभिहितः । तत्र युक्तम्-एकम् इत्यादि ।

साम्प्रतं मनसामक्रमोत्पत्तावुक्तं प्रतिसन्ध्यभावं क्रमोत्पत्तावपि दर्शयत्राह-

३ गण्ड्याद् भव-आ०, ब०, प० । किञ्चुलुकः । 'केंचुआ' इति भाषायाम् । २ ''विकल्पः''-ता०टि० ।
 ३ अनेकोपादानम् ।

2'4

#### क्रमोत्पत्तौ सहोत्पत्तिविकल्पोऽयं विमध्यते । इति ।

क्रमेण मनसाम् उत्पत्ती अभ्युपगम्यमानायां सहैवोत्पत्तिर्यस्य रूपादिपरा-मर्शस्य सोऽयं प्रतीयमानो विरुध्यते । सत्युपादानक्रमे 'तदनुपपत्तेः । ततो रूपे मनः, पुनस्तद्विकल्पः, ततो रसे मनः, पुनस्तद्विकल्पः, तथान्यत्रापीति विकल्पेर्मनोञ्यविहतैः मनोभिश्च विकल्पञ्यविहतैर्मवितञ्यम् । न चैवम् , प्रतीत्यभावादिति भावः ।

स्यानमतम्-पश्चादेक एव तेभ्यस्तद्विकल्प इति ; तन्न, इन्द्रियज्ञानक्रमोत्पत्तावप्येवं तद्भावप्रसङ्गात् । भवत्विति चेत् ; अत्राह - 'क्रम' इत्यादि । क्रमोत्पत्ती इन्द्रियचेतसां सहोत्पत्तेरिन्द्रियज्ञानयुगपदुत्पादस्य विकल्पो निश्चयः ''तस्मात् सन्तु सकृद्धियः ।'' [प्र० वा० २।१३७] इत्ययं परस्य प्रसिद्धो विकल्पतो । कथं वा मनसां प्रत्यक्षत्वम् यदि न स्वसंवेदनम् ? तद्रप्रस्यैव स्वयं तद्रभ्युपगमात् । स्ववेदने तु तत एव तत्प्रसिद्धेः कि ्० विकल्पतः ? तदनुमानेन निश्चयार्थम् , तिन्निश्चितस्यैव सिद्धत्वात् , स्ववेदनस्य चाविकल्पत्वे-नानिश्चयत्वादिति चेत् ; न ; विकल्पस्याप्येवं स्वतोऽसिद्धिप्रसङ्गात् , तदनुभवस्याप्यिन-श्चयत्वात् । निश्चयान्तरात्तिसिद्धिकल्पनायाम् अनवस्थोपनिपातात् , असिद्धस्य चालिङ्गत्वात् । अनिश्चयेऽपि तत्प्रसिद्धौ मनसामिप स्यादिवशेषादिति व्यर्थमेव ततस्तदनुमानम् । इदमेवाह –

#### अध्यक्षादिविरोधः स्यात्तेषामनुभवात्मनः ॥१६४॥ इति ।

आत्मनोऽनुभवः अनुभवातमा, राजदन्तादिषु दर्शनात् आत्मशब्दस्य परनिपातः, ततोऽनुभवातमनः स्वानुभवस्य तेषां मनसां सम्बन्धिन 'उत्पत्ताविप' इति सम्बन्धः । तत्र दूपणम्—अध्यक्षमादिर्थस्य तद् अध्यक्षादि अनुमानमिति यावत् , तस्य विरोधो वैफल्येन परिपीडनं स्याद् भवदिति । अथवा, नेपामिति सहोत्पत्तिविकल्पंपरामर्शः प्रक्रमात् । बहुवचनं पुनर्व्यक्तिपहृत्यापेक्षम् , तेषाम् । कस्यां किम् १ अनुभवातमनः २० अनुभव आत्मा स्वभानो यस्य तद् अनुभवातमः प्रक्रमात् मानसं प्रत्यक्षम् , तस्मात् । उत्पत्ताविष्ठत्याभ्युपगम्यमानायाम् अध्यक्षेण आदिप्रहणादनुमानेन च विरोधो बाधः स्यात् । प्रत्यक्षेण ताबद्भवति ततस्तदुत्पत्तेर्वाधः, तेनेन्द्रियक्षानादेव तदुत्पत्तिप्रतितिः, तथा ह्यनुभव्य- 'मया युगपचक्षुरादिना रूपादिकमन्वभावि' इति । तद्वदनुमानेनापि , तेनापि तस्मादेव तदुत्पत्तेरध्यवसायात् । तथा हि – यद्यस्यान्वयव्यतिरेकावनुविधत्ते तत्तस्यैव कार्यं २५ कुळाळादेरेव(रिव)कुम्भादिः, अनुविद्यते चेन्द्रियस्यान्वयव्यतिरेकौ तद्विकल्पा इति । अनुकृतान्वयव्यतिरेकादन्यस्य च तद्वेतुत्वकल्पनायां न क्वचित् कश्चित्रयतो हेतुः फळं वा भवत् । तत्र शान्तभद्रपक्षो व्यायान् ।

१ सहोत्पस्यनुपपमः । २ विकत्पम्तद्-आ०, व०, प० । ३ र्थ न तन्नि-आ०, व०,प० । ४ "राजद-न्तादिषु परम्"-पा० स्०२। २। ३१ । ५ -कल्पानां प-आ०, व०, प० । ६ तस्यां आ०, व०, प० । ७-श्री न्यायात् तरि० ।

24

धर्मात्तरस्त्वाहं - न प्रत्यक्षादिप्रसिद्धत्वात् मानसं प्रत्यक्षमिष्यते यतोऽयं दोषः किन्त्वा-गमाधीनत्वात् । तत्र च परे दोषमुद्धावयन्ति—यदि मानसमिष किञ्चित्प्रत्यक्षं तर्हि नान्धो नाम कश्चित् लोचनविकलस्यापि तत्सम्भवादिति तत्परिहारायं तल्लक्षणप्रणयनम् 'इन्द्रिय-ज्ञानेन' इत्यादि । न हीन्द्रियज्ञानमन्धस्य यतस्तदुपादानस्य मानसप्रत्यक्षस्य तत्र भावात्तर्व्यवहारो ५ न भवेदिति । तत्रोत्तरमाह—

#### वेदनादिवदिष्टं चेत्कथं नातिप्रसज्यते । इति ।

चेदना सुखाचनुभूतिरादिर्थस्य संज्ञादेस्तत् इष्ट्रम् अभिमतम् प्रत्यक्षं चेत् यदि । दूषणमत्र-'कथम्' इत्यादि सुत्रोधम् । तथा हि-

अस्वसंवेदनं तच्चेन् प्रत्यक्षत्वेनं गम्यते । ऐन्द्रियादिकमध्येवं तथा चातिप्रसञ्जनम् ॥१२०५॥ 'अप्रत्यक्षोपलम्भस्य'' इत्यादि निर्विपयं भवेत् । आगमादेव तिसद्धं कथमस्तु स्ववेदने ॥१२०६॥ बुद्धेश्चेतन्यमध्यन्यत् प्रत्यागमनिकृषितम् । भवेदित्यपि वुद्धोक्तं कथन्नातिप्रसञ्चते ? ॥१२०७॥ प्रमाणवाधस्तुरुयोऽयमुभयत्रात एव हि ।

**'अध्यक्षादिविरोधः स्यात्'** इत्यभाणि मनीषिणा ॥१२०८॥

यरपुनरुक्तम्-विप्रतिपत्तिनिराकरणाय तस्लक्ष्णमुच्यत इति ; नत्राह

मोक्षितं भक्षयेन्नेति दृष्टा विव्रतिपत्तयः । ॥१६५॥ इति । मोक्षितं मन्त्रिताभिरद्भिरभ्युक्षितं भक्षयेत् मांसमिति वैदिकाः । तदुक्तम्-

२० ''श्रोक्षितं भक्षयेन्मांसं त्राह्मणानां तु काम्यया । यथा विधिनियुक्तस्तु प्राणानामेव चात्यये ॥'' [मनु० ५।२७] 'इति ।

न भक्षयेत्योक्षितमित तु 'पात्रपतितं त्रिकोटिशुद्धम्' इति "बौद्धाः, इति एवं दृष्टाः उपलब्धा विप्रतिपत्तयो बहुवचनमन्यासाम् अपि तासाम् 'यागारस्वर्गः, चैत्यवन्दनान् "स्वर्गः' इत्यादीनां परिष्रहार्थम् । तथा च तित्रवर्तनार्थमित प्रमाणशास्त्रे तल्लक्षणमभिधातव्यमिति भावः, २५ तत्त्वपरिच्छेदं प्रत्युपयोगित्वेन 'तं प्रत्यनुपयोगात् । तदेवाह्-

<sup>1 &#</sup>x27;'एतच सिद्धान्तप्रसिद्धं मानसं प्रत्यक्षम् , न त्वस्य साधकमित प्रमाणम् , एवं जात्तायकं तद्यदि स्यात् न किर्चिद्देषः स्यादिति वक्तुं लक्षणमारुयातमस्येति ।''- न्यायिकं ०टी०पृ० १९ । २ यदा चेन्द्रियज्ञानिवपयोपाद्यभृतः अणा गृहीतस्तदा इन्द्रियज्ञानेनागृहीनस्य विषयान्तरस्याम्रहणादन्धविधराद्यभावदोषप्रसङ्गो निरस्तः ।''--न्यायिकं टी० प्र० १९ । ३ अन्यादिव्यवहारः। ४-न क्षाम्यते आ०,व०,प० । ५ द्रष्टव्यम् -पृ०४६९ टि० ७ । ६ सांख्यागम । ७ द्रुद्धयोक्तं आ०,व०,प०। ८ इतीति आ०,व०,प०। ९ ''तिह् सो अहं जीवक अनेहि मंसं अपिरभोगं ति वदामि विद्धं सुतं परिसंकितं · ः स्रो अहं जीवक अनेहि मंसं परिभोगं ति वदामि अदिद्धं असुनं अपिरसंकितं ः मिन्निसम् । १० वीद्कानाम् । ११ वीदानाम् । १२ विश्वतिपत्तिनिस्तरणं प्रति ।

## लक्षणं तु न कर्तव्यं प्रस्तावानुपयोगिषु । इति ।

तुशब्दः कर्न्डयमित्यतः परो द्रष्ट्रव्योऽवधारणार्थश्च । तद्यमर्थः-स्क्षणं न कर्त्वचमेच , प्रस्त्यते प्रमाणफल्रत्वेनाधिकियते इति प्रस्ताचो हेयोपादेयतत्त्वनिर्णयस्तत्र अनुपयोगीनि मानसमांसभक्षणादीनि तेषु । बहुवचनं मांसभक्षणादिनिदर्शनपरिप्रहार्थम् । तत्र धर्मोत्तरमतमपि न्यायधर्माद्नपेतम् ।

माम्प्रतम् 'अविकल्पकम्' इत्यादिना सामान्यतः प्रतिक्षिप्रमपि स्वसंवेदनप्रत्यक्षं युक्त्यन्तरेण प्रतिक्षिपन्नाह्—

## अध्यक्षमात्मवित्सर्वज्ञानानामभिधीयते ॥१६६॥ स्वापमृच्छीचवस्योऽपि प्रत्यक्षी नाम किं भवेत्।

अध्यक्षं कल्पनाविभ्रमविकल्देन आत्मवित् आत्मवेदनम् अभिधीयते १० मोगनेः । तत् सर्वज्ञानानां विकल्पेतरभेदाधिष्ठानिरवशेपबोधानाम् , नदुक्तम्—"सर्वचित्त- चत्तानामारमसंवेदनं प्रत्यक्षम्" [ न्यायवि० ए० १९ ] इति । अत्रदृष्णम्—स्वापश्च स्वप्तदर्शनविकलोऽवस्थाविशेषो न तदर्शनवान् , तद्वस्थस्य स्वयमपि प्रत्यक्षस्वोपगमात् । मूर्च्छां च मर्मप्रहारादिनिमित्तश्चित्तव्याभोहः, स्वापमूर्च्छं ते अत्री यस्योन्मादादेः स स्वापमूर्च्छादिः स्वनिश्चयवैकल्याविशेषेण स्वाप एव मृर्च्छादेरन्तर्भावेऽपि एथगुपादानम् , १५ निमित्तभेदतो भेदस्यापि भावान् । अन्यदेव हि प्रासादशयनादिकं निमित्तं स्वापस्यान्यदेव च विशेषोपयोगादिकं मूर्च्छादेः । तथा कार्यभेदादपि, सुप्तस्य निर्भवन्ति प्ठेपधु (?) च शरीरं तद्विपरीतं मृर्च्छतदेरिष । स एवावस्था यस्य सोऽपि न केवलं तद्विपरीत इत्यपि शब्दः प्रत्यक्षवान् नाम स्फुटं किन्न भवेत् ? नकारस्य पूर्वश्लोकादनुष्ठत्तेः, भवेदेव । तत्राप्यास्मसंविदो भावान् , तथा च कथमवस्थाचनुष्टर्यंप्रतिष्ठेति भावः ।

तद्वस्थस्य ज्ञानमेव नास्ति, तद्भावे जाव्रत इव तत्त्वविरोधात्ततः कथमात्मवेदनम् १ यतोऽयं प्रसङ्ग इति प्रज्ञाकरो व्रह्मवादी च ; तेनापि तद्वस्थायां जीवस्य परमात्मरूपसम्पन्न-तया विशेषविज्ञानोपरमस्योपगमात् । "प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्यक्तो न वाह्यं किश्चन वेद नैनितरम्" [बृहदा० ४।३।२१] इति श्रुतेः ।

तत्रोत्तरं दर्शयति-

# विच्छेदे हि चतुःसत्यभावानादिर्विमध्यते ॥१६७॥ इति ।

१ तुलना-"मुग्धः कदाचिचिरमपि नोच्छ्वसिति, सवेपथुरस्य देहो भवति, भयानकं च वदनम् , विस्फारिते नेत्रे । मुपुप्रस्तु प्रसन्नवदनस्तुल्यकालं पुनःपुनरुच्छ्वरिति निमीक्ति अस्य नेत्रे भवतः । निमित्त-भेदश्च भवति मोहस्वापयोः, मुसलसम्पातादिनिमित्तत्वान्मोहस्य, श्रमादिनिमित्तत्वाच्च स्वापस्य ।"-शा० भा० ३।२।९०। २ -निर्भवन्तिष्वेपथु वा० ता०। ३ जाग्रन्खप्नमुपुप्तितुरीयावस्थाः । ४ "सवेदनाभाव एव मुप्त-मृतयोर्नापरो विशेषः"-प्र० वार्तिकाळ० १।५७। ५ "सुपुप्तिर्नाम ज्ञानश्चन्यो जीवस्यावस्थाविशेषः । अत्र च श्रृतिः- यत्न सुप्ते न कवन कामं कामयते न कवन स्थानं पश्यति तत् सुपुप्तम्"- व० उ० ४।३।९९।

स्वापादौ विच्छेदे उपरमे विज्ञानानामिति सम्बन्धः हि यस्मान् चतुःसत्यं दुःख-समुद्यनिरोधमार्गलक्षणं तस्य भावना प्रबुद्धेन मुद्दुर्भेहृइचेतिस पैरिमलनं सा आदिर्यस्य गुणादिप्रकाशस्य ब्रह्मछोकात् प्रत्यागमस्य च स विरुध्यते । तस्मात् सन्ति तदा विज्ञाना-नीति कथन्न कथितो दोप: ? तथा हि- यदि स्त्रापादौ ज्ञानिवच्छेदः कुतः प्रबुद्धस्य तत्सत्य-भावनं सन्निहितस्य तद्वीजस्याभावात् ? जायद्वस्थाभाविन इति चेत् ; न ; तस्य चिरनष्टत्वेन कारणत्वातुपवत्ते:, अन्यथा आत्मदर्शनवीजादिव चिरप्रहीणादेव सुगतस्य जनमदोषसमुद्भव-लक्षणायाः पुनरावृत्तेः सम्भवात् , असम्भवदर्थमेतद्भवेत्- ''अपुनरावृत्त्या गतस्सुगतः'' ] इति । यदि पुनस्तस्य सम्यग्ज्ञाननिर्छप्तशक्तिकत्वान्न कालान्तरेऽपि तत्फलम् ; चतुःसत्यभावनाफउमिप तद्वीजात्र भवेत् , तस्यापि स्वापादिनिर्छप्तशक्तिकत्वात् । दृश्यत इति १० चेत्; सत्यम्; दृश्यते, चिरनष्टादिति तु न दृश्यते, मैत्रिहितादिप तदुपपत्ते: । यदि सित्रिहित-ज्ञान एव स्वापादिः कथमवस्थान्तराद्विशिष्यत इति चेत् ? आस्तामेतन् । अपि च, कथमेवं प्रसक्षानुमानाभ्यां प्रवर्त्तमानस्य नियमेनाविसंवादः ? जायञ्ज्ञानात् प्रबोधचित्तवत् <sup>अ</sup>चिरकाळा-पक्रान्ताद्पि जलपात्रकादेस्तदुत्पंत्तिपरिकल्पनायां नियमतस्तद्धंक्रियावाप्तेरसम्भवात् । तद्र-पत्वाचाविसंवादस्य । ततो न सुभाषितमेतत् ''न ह्याभ्यामर्थं परिच्छिद्य प्रवर्तेपानोऽर्थ-१५ क्रियायां विसंवाद्यते ।"[ ] इति । ततः सन्निहितादेव ततम्तदुत्पत्तिमभ्युपग-च्छता चतुःसत्यभावनापि सन्निहितहेतुकैवाभ्यूपगन्तव्या । न च तद्भावना नेप्यत एवः तन्मुळत्वात् सकलगुणदोषप्रकाशरूपस्य योगिज्ञानस्य । तदुक्तम---

> ''बहुशो बहुधोपायं कालेन बहुनाऽपि च । गच्छन्त्यभ्यस्यतस्तस्य गुणदोपाः प्रकाशताम् ॥'' [प्र० वा० १।१३७] इति ।

तथा यदि स्वापादो परमात्मसम्पन्नतया विशेषविज्ञानिक्षको जीवः कथं तस्य पुनहत्थानम् १ तस्यं तद्विज्ञानमृल्यात्, तस्य च तदानीमभावात् । लेशतस्तद्भावेऽपि तदात्मापत्तरनुपपत्तेः निवृत्तनिक्शोपाविद्यासस्पर्शं हि परमात्मस्पम्, तत्कथं तदापन्नस्य जीवस्यापि
तैतंल्लेशसंस्पर्शः तद्भपस्यैव तत्प्रसङ्गात् । भवतु जायत्समयभाविन एव विशेषज्ञानात्तस्य पुनहत्थानिमिति चेत्; नः संसारसमयभाविनस्ततो मुक्तस्यापि तत्प्रसङ्गात् । तस्य विद्यादन्तेपरपत्तस्य न तद्वेतुत्विमिति चेत् ; स्वापादिवलोपरतस्यै कथम् १ शास्त्रप्रमाण्यात्, श्रावयित हि शास्वम्—'पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवित'' [बृहदा० ४।३।१७] इत्यादिकं सुपुप्तादेः
पुनहत्थानम् , ततो युक्तं तद्वलिनर्लुपस्यापि तद्वेतुत्वम् , अन्यथा तदनुपपत्तेः । न चैवं मुक्तस्य

१ परिमेलनं आ०, व०, प०। २ इप्टब्यम् प्र० ३६ टि० ६। ३ सन्निहितादेव। ४ चिरकालप्रोक्तादिष -आ०, व०, प०। ५ ज्ञानोत्पत्ति । ६ "उक्त स्पतेन-प्रमाणमितसंबादिज्ञानमर्थिकियास्थितिरित्रसंबादनम्" [प्र०वा०१।३]-ता० टि०। ७ नाभ्यामर्थे आ०, व०, प०। ८ पुनहत्थानस्य। ९ परमातमापनेः। १० अविद्यालेश । ११ मंसारसम्यमाविनः। १२ -परिहृतस्य आ०, व०, प०।

पुनरुत्थानम्, निरवधिनिर्मोक्षस्यैव श्रवणान् । तत्र विद्याबलपराहतस्य नत्कारणत्वनिर्वनधोऽ-यमुपपत्तिबन्धुर इति चेत्: नन्वेवं शास्त्रमेवाप्रमाणं स्यात् , निरवयवपरमारमसमापन्नत्वेन श्रावितयोः सुपुप्तनिर्मुक्तयोः पृथक्करणेन मिध्याव्यापारत्वात् द्विचन्द्रादिबोधवत् । नास्त्येव तेन तयो: पृथक्करणं तदाभासयोरेवोपाधिगतयो: पृथक्करणात्, तयोइच जलसूर्योदिवद्भेदस्यैव प्रसिद्धेरिति चेत्; भवत्वेवं तेन तयो: पृथक्करणम्, परमात्मापत्तिस्तु कथं श्राव्येत अवस्तुनो वस्तुरूपापत्तेर्विरोधान् वस्तुनस्तद्नयरूपापत्तिवत् ? कथं तर्हि जलसूर्यादेर्जलायुपरमे सूर्याद्या-पत्तिरिति चेतु : नः तत्राप्याधारोपरतौ उपरमस्यैवोपलम्भातु न तदापत्तेः । एवमत्राप्युपाध्यु-परमे तदाभासयोरूपरितरेव स्यान्न तदापत्ति: अवस्तुत्वात् । ननूपाध्यनुप्रविष्ट: परमात्मेव जीवो न तदाभास एव, ''हन्ताऽहममिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य''[छान्दो ० ६।३।२] इत्यादौ जीवस्यात्मत्वेन निर्देशात् कथं तस्यावस्तुत्वम् ? यतो न तदापत्तिरिति <sup>१०</sup> चेत् ; न तद्पि साधुः लौकिकाद्विवेकाभिष्रायात् तथा निर्देशात् आभासस्यैवास्मत्वेन । अत-एवात्रार्थे सृत्रं भाष्यं च-''आभास एव च'' [ब्रह्मसू० २।३।५०] इति । ''आभास एवेप जीवः परस्यात्मनो जलसूर्यादिवत् प्रतिपत्तच्यो न स एव मान्नान्नापि वस्त्रन्तरम्" ब्र**ंशां २।३।५ ०**) इति । ततो न स्वापास्यस्थायां विशेषविज्ञानस्याविद्यान्यपदेशस्यान्य-रूपापत्तिः, उपरतौ च न तस्योन्मज्ञनम् , तादृशस्योन्मैज्ञने च न प्रबुद्धस्यानुभूतम्मरणादिकं १५ जीवान्तरवत् । अस्ति चेदम् । तम्मादृब्यविष्ठन्नज्ञान एव स्वापादिः निश्चयवैकस्यात त्स्वप्नद्शाभ्याम , अपरित्यक्तशरीरत्वाच चतुर्थावस्थातो विशिष्यते ।

स्वसंवेदनमात्रस्य तु प्रत्यक्षत्वमाचश्चाणानां न तस्य जाप्रदादेविशेषः, तदात्मवेद-नस्यापि प्रत्यक्षत्वात् । तन्न निश्चयविकलमंवित्तिमात्रमेव प्रत्यक्षम् ।

अत्रैवोपपस्यन्तरमाह्-

२०

## प्रायशो योगेविज्ञानमेतेन प्रतिवर्णितम् । इति ।

योगिविज्ञानं चतुरार्यसस्यगोचरं बुढ्ज्ञानम् एतेन निर्विकल्पप्रत्यक्षवादेन
प्रतिवर्णितं प्रतिपादितं भवतीति शेपः । कीट्शम् ? प्रायद्याः प्रकृष्टमयशोऽप्रामाण्यलक्षणं
यस्य तुष्ट्शिमिति। तदिपि हि कल्पनापोढत्वादेव प्रत्यक्षम् , अन्यथा तल्लक्षणस्याच्याप्तिदोषात् । न च रतत् स्वसत्तामात्रेण विनेयानां प्रमाणम् , अपि तु सोपायहेयोपादेयतत्त्वोपदेशात् । २१५ "ज्ञानवान् मृग्यते कश्चित्तदुक्तप्रतिपत्तये ।" [प्र० वा० १।३२ ] इति वचनात् । सोऽपि न निर्विकल्पात् , नाष्यचेतनात् कुड्यादेः ; " विकल्पयोनयः शब्दाः "
[ ] इति वचनात् । न विकल्पसंस्काराच ; योगिनस्तद्भावे विधूत-कल्पनाजालस्विवरोधात् । ततः सविकल्पमेव तद्भ्युपगन्तच्यम् । तथा च सिद्धमिन्द्रियादिः

१ पृथकार-आ०,य०,प० । २ ''आत्मनेति वचनात् स्वात्मनोऽन्यतिरिक्तेन चैतन्यस्वरूपत्याऽविशिष्टेन ।'' -छान्दों का० भा० । ३ -मजनेन च आ०, व०, प० । ४ तत्सत्तामा-आ०, व० प० ।

84

प्रत्यक्षमपि सिवकरूपं प्रत्यक्षत्वात् योगिप्रत्यक्षविति । कीटशस्त्र तिविकरूपकम् १ निराकार-मेकशक्तिकञ्चेति चेत् ; नः तस्यानेकविषयत्वाभावानुपङ्गात् , अन्यथा नित्यस्यापि तै। दशोः इनेककार्याविरोधात् न तत्प्रतिपेधः तथा च-

अशेपज्ञतयेष्टस्य किञ्चिज्ज्ञत्वायशस्थिते: ।
प्रायको योगिविज्ञानमेतेन प्रतिवर्णितम् ॥१२०९॥
साकारमेकाकारं तदेतेनैव निरूपितम् ।
अनेकशक्तिकं तच्चेदनेकाकारमध्यलम् ॥१२१०॥
नानाशक्तिदाकारमाधारणतया स्थितम् ।
निर्विकल्पं कथन्नाम् तद्विभ्रज्ञानिकल्पनाम् ॥१२११॥

१० तथा च-

अविकरपत्रषेष्ट्रम्य विकल्पत्वायशःस्थितेः । प्रायको योगिविज्ञानमेतेन प्रतिवर्णितम् ॥१२५२॥

माभ्यतं माङ्ग्यस्य प्रत्यक्षरक्षणं प्रत्याचक्षाण आह्-

श्रोत्रौदिवृत्तिः प्रत्यक्षं यदि तैमिरिकादिषु ॥१६८॥ प्रसङ्गः किमतद्वृत्तिस्तद्विकारानुकारिणी । इति ।

श्रोत्रमादिर्यस्य चक्षुरादेस्तम्य वृत्तिर्विपयाकारपरिणतिः यदि चेत् प्रत्यक्षम् । ननु बुद्धिवृत्तिरेवाध्यवसायस्या साङ्क्ष्यस्य प्रत्यक्षं "प्रतिविपयाध्यवसायो दृष्टम्" [सां०का० ५] इति वचनात् , तत्कथं श्रोत्रादिवृत्तिः प्रत्यक्षमाशङ्क्ष्यत इति चेत् ; नः वहृत्तेरपि बहिरिन्द्रियः प्रणालिकयेव भावात् तद्भृत्तेरव तत्त्वांपपत्तेः । सति हीन्द्रियाणामालांचने मनसि सङ्कल्पः, तत्तोऽहङ्कारेऽभिमानः, तत्रश्च बुद्धावध्यवसाय इति तैत्सिद्धान्तप्रसिद्धेः। अत्र दृपणम् - तैमिरिक-आदिर्येषां कामलिकादीनां तेषु प्रसङ्गः श्रोत्रादिवृत्तिप्रत्यक्षत्वस्य । तथा च द्विचन्द्रादिरपि तात्त्विक एव भवदिति भावः । तद्वृत्तिरेव सा न भवति यतोऽयमतिष्रसङ्ग इति चेतः अत्रोत्तरम् – किं कस्मात् अतद्वृत्तिः चन्द्रद्वित्वालोचनादिः, तस्य श्रोत्रादेविकारमनुकरोतीर्यवं-शीला न भवदेव । भवति च, तिमिरादिना विकृत एव श्रोत्रादौ तद्वृत्तेर्भावात् । आसादिता-स्य स्यवसायनिवन्धनमेव वृत्तिस्तद्वृत्तिने वृत्तिमात्रम् ; इत्यपि न युक्तम् ; "शब्दा[दिषु पञ्चा]-नामालोचनमात्रमिष्यते वृत्तिः ।" [सां०का० २८] इति तन्मात्रस्यैव तद्वृत्तिस्ववचनात् ।

९ एकशक्तिकात् । २ ''श्रोत्रादिग्रुक्तिः भ्रान्तेषि न हि नाम न विद्यते । न च ज्ञानं विना यृक्तिः श्रोत्रादेशप पद्यते ॥''-प्र० वार्तिकाल > २।३०० ।-अकलङ्क० टि० प्र० ९६२ । वार्षगण्यस्य । ३ बुद्धिग्रुक्तेरिषे । ४ ''चक्ष्र् रूषं पद्यति, मनः सङ्कल्पयति, अहङ्कारोऽभिमानयति इद्धिरध्यवस्यति । '-सां० का० माठर० ३० । ५ श्रोत्रा-दत्तदृष्ठ आ०, व०, प० । ६ ''शब्दादिषु पञ्चानामालोचनमात्रमिष्यते वृक्तिः''-सां० का० ।

साम्प्रतं नेयायिकस्य प्रत्यक्षत्रक्षणमुपद्द्यं निराक्तर्वन्नाह—
तथाक्षार्थमनस्कारसत्त्वसम्बन्धदर्शनम् ॥१६९॥
ब्यवसायात्मसंवाद्यव्यवदृत्यं विरुध्यते । इति ।

अक्षम् इन्द्रियम् अर्थः तद्विपयो मनस्कारोऽन्तःकरणं सत्त्व आत्मा तेषां सम्बन्धः औत्मा मनसा युज्यते मन इन्द्रियेण तद्व्यर्थेनेति क्रमेण सन्निकर्पः। तस्य कार्यं दर्शनं ५ विषयज्ञानम् अक्षार्थमनस्कारसत्त्वसम्बन्धदर्शनं प्रत्यक्ष्मिति प्रकृतेन सम्बन्धः । इह खल्बक्षादिग्रहणमेव कर्तव्यम् , न सम्बन्धग्रहणं तद्र्थस्यार्थादेव प्रतिपत्ते: । न हि विषय-ज्ञानं कुर्वदश्चादिकं परस्परमसन्निकृष्टमेव कर्तुमह्ति, परस्परं सन्निकर्पवत एव दण्डादेर्घटादि-कर्मणि व्यापारात्, तद्रद्शादेरपि तादृशस्यैत्र विषयज्ञाने व्यापारोपपत्तेर्भवति तत्कार्यदर्शन-प्रतिपादनवलादेव तस्सम्बन्धप्रतिपत्ति: अतो न कर्तव्यं सम्बन्धप्रहणमिति चेत् : सत्यम : १० तथापि तिहरूयते संयुक्तमंयोगादेः सम्बन्धान्तरस्य प्रतिक्षेपेणाभिमतस्यैव संयोगादिसम्बन्ध-षटकस्य परिप्रहार्थम् । एवमपि बन्धग्रहणमेवास्तु तेनैव प्रत्यासत्तिवाचिना तत्पट्कस्यावरोधात् संशब्दस्त किमर्थ इति चेत ? नः तस्य 'सम् निदिचतो बन्धः सम्बन्धः' इति व्याख्यानार्थ-त्वात । निरुचयश्च सम्बन्धस्य कवित कस्यचित् नापरस्य । तथा हि-चक्षपो घटादिना मंयोगाः सम्बन्धो निश्चितो द्वयोरपि द्रव्यत्वात् । तद्गतेन रूपादिना संयुक्तसमवायोऽन्यस्या- १५ सम्भवात् । रूपत्वादिना तु तत्समवेतेन संयुक्तसमवेतसमवायः तस्यैव परिशेषात् । श्रोत्रस्य त शब्देन समवाय: । शब्दत्वेन समवेतसमवायः । समवायाभावाभ्यां पुनरिन्द्रियस्य सम्वैन्धि-विशेषणभावः, समवायिनो घटतद्वयवा इति घटादिविशेषणस्वेन समवायस्य प्रतिपत्ते:, अघटं भूतलमिति भूतलविशेषणस्वेन च घटाभावस्याधिगमात् । तदेवमयमत्र सम्बन्ध इति निइचय-द्योतनार्थमुपसर्गोपादानम् । एवं विद्वरूपेणापि सन्निकर्पपदस्य व्याख्यानातु । 30

तदेव प्रत्यक्षमनिमतव्यवच्छेदार्थं विशिनष्टि व्यवसायातम । व्यवसायो निर्णय आतमा स्वभावो यस्य तत् तथाक्तम् । अनेन संशयज्ञानस्य व्यवच्छेदः, तस्याक्षादिसम्बन्धदर्शनरूपत्वेऽपि व्यवसायभावाभावात् । संवादोऽव्यभिचारः सोऽस्यास्तीति संवादि अनेनापि विपर्ययज्ञानस्य । •तस्योक्तरूपस्य व्यवसायात्मनोऽपि व्यभिचारभूमित्वात् । व्यपदेशार्हं व्यपदेश्यम् तद्वहैत्वश्च तत्कार्यत्वात् , न व्यपदेश्यम् अव्यपदेश्यम् अशब्दज्ञन्यमिति यावत् । अनेनापि २५
शब्दसिन्नकर्षाभ्यामुपजनिनस्य 'इदं रूपम् इत्यादिज्ञानस्यैं' तस्योभयजन्मनोऽपि शाब्दतया लोकेऽधि(भि) रुद्धत्वात् । तदनेन ''इन्द्रियार्थसिन्नकर्षीत्पनं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि-व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्" [न्यायसू० १।१।४ ] इति सूत्रमुपदर्शितम् । यशेवमक्षार्थमह्न-

९ "तच्चेदं प्रत्यक्षं चतुष्टयत्रयद्धयसिक्तर्भात् प्रवर्तते, तत्र बादं रूपादी विषयं चतुष्टयसिक्तर्भात् ज्ञान-मुत्यवते आत्मा मनसा संयुज्यते मन इन्द्रियेण इन्द्रियमर्थेनेति, मुखादी तु त्रयसिक्तर्भाज्ञानमुत्यवते तत्र चक्षरादिन्यापाराभावात् , आत्मिनि तु योगिनो द्वयोरात्ममनसोरेव गंयोगाञ्ज्ञानमुपजायते तृतीयस्य प्राह्मस्य प्राह्मस्य तत्राभावात् ।" -न्यायमं १ पृ० ७० । २ - वरोधनात् भा ०,व०,प० । ३ किमर्थमिति आ०,व०,प० । ४ सम्बन्धिने आ०,व०,प० । ५ व्यवन्छेद् इति सम्बन्धः —ता०टि० । ६ 'व्यवन्छेदः'—ता०टि० ।

णमेव कर्तव्यम् तस्यैव प्रसक्षकारणतया सूत्रे निर्देशात्, न मनस्कारसत्त्वप्रहणं विपर्ययादिति चेत्; नः तस्यापि तत्कारणत्वात्, सूत्रे तु तदवचनं साधारणकारणत्वात् । साधारणं हि कारणं मनस्कारादिः प्रत्यक्षवदनुमानादाविप भावात् । अक्षादेश्तु तत्रोपादानं प्रत्यक्षं प्रति तस्यामाधारणहेतुत्वप्रतिपादनार्थं न तु कारणान्तरव्यवच्छेदार्थम् । तथा च न्यायभाष्यम्—"नेदं कार्यः णावधारणमेतावत्प्रत्यक्षकारणीमिति । किं तर्हि शविशिष्टकारणवचनम् । यत्प्रत्यक्षज्ञानस्य विशिष्टकारणं तदुच्यते । यत्तु समानमनुमानादिज्ञानस्य न तैनिवर्त्यते।" [न्यायभाव्यविशिष्टकारणं तदुच्यते । यत्त्रवद्त्राप्यसाधारणमेव कारणं वक्तव्यं नेतरदिति चेत्; नः तत्रापि दूपणदर्शनार्थत्वातद्वचनस्य , ततः कुचोद्यमेतन् । तर्हि सुबद्धमिदं प्रत्यक्षस्रक्षण-मिति चेत्, आह—विरुध्यने विचारेण पीड्यत इत्यर्थः । कथमित्याह—'तथा' इति । १० वीष्सागर्भमिदम् ।

तदयपर्थ:-तेन तेन विशेषणरूपेण विशेष्यरूपेण तत्समुदायरूपेण च प्रकारेणेति । तथा हि- विशेषणं तावडावसायाःमकमिति विरुध्यते , निवत्यभावात् । संशयज्ञानं निवर्त्यमिति चेत् ; न ; तस्य सन्निकर्पपदेनैव निवर्तनात् । सन्निकर्पजमेव तद्पीति चेत् ; कस्य सन्निकर्षः ? स्थाणुपुरुषयोरन्यतरस्य, उभयस्य वा ? न तावत्तदुभयस्यः ९५ एकत्रैकहेलया तस्यासम्भवात्। सम्भवे तज्ज्ञानस्य संशयत्वानुपपत्तेः। न हि वस्तुसति संशयो नाम अतिप्रसङ्गात् । अन्यतरस्य तु सन्निकर्षे तस्यैव तत्र प्रतिभासनं भवेतु कथमितरस्य ? असन्निकृष्ट-स्यापि प्रतिभासने अन्यत्रापि सन्निकर्षकरपनावैफरयात् । सन्निकृष्ट एवान्यतर इतरेणापि रूपेण प्रतिभासते नापरः कश्चिद्सन्निकृष्ट इति चेत् ; न; इतराकारस्य तत्राभावं तेन सन्निकर्पानुपपत्ते: । रूपान्तरसन्निकर्परतु नेतरप्रतिभासकारणम् अतिप्रसङ्गात् । तन्न संशयज्ञानस्य सन्निकर्पजत्वम् । २० नापि विपर्ययज्ञानस्य ; विपरीताकारस्य तत्राविद्यमानत्वेन सन्निकर्षानुपपत्तेः । रूपान्तरस-न्निकर्षाच न तत्प्रतिभासनिमिति निवेदनात् । तद्वदृज्यभिचारीत्यपि विरुध्यने ; विपर्यय-ज्ञानस्यापि सन्निकर्पवचनेनैव निवर्तनात् । तद्वदःयपदेश्यमिर्ह्यापः । नत् च व्यपदेश्यं ज्ञानं शब्दसहायादिन्द्रियसन्निकर्पादेव भवति, तत्कथं तस्य तत्पदेन निवर्तनमिति चेत् ? कोऽसौ शब्दस्तस्य सहाय: ? सङ्केत्यमान इति चेत् ; प्रत्यत्पन्नविपयदर्शनस्य, तद्विपरीतस्य २५ वा ? न तावत्तद्विपरीतस्य ; अद्दष्टे विषये 'अयमस्य वाचक: शब्द:' इति सङ्केतस्यासम्भदात्। स्मर्यमाणे सम्भव इति चेत् ; सःयम् ; न चासौ मित्रकृषः । सन्निकृष्टे चेयं चिन्ता । भवतु प्रत्युत्पन्नतद्दर्शनस्यैवासौ सहाय इति चेत् ; यद्येवं तद्दर्शनस्यैवासौ सहायो न सन्निकर्षस्य. तत एव तत्सहायात्र्यवर्देश्यज्ञानस्योत्पत्ते: । तद्भावे सत्यपि सन्निकर्पे पूर्वमनुत्पत्ते: । अथ तद्व्यपरिश्रष्टसन्निकर्पमेव तज्जनयति ; जनयतु तथापि न सन्निकर्पस्य तत्कारणत्वम् । ३० 'इर्मेवम' इति चेत् ; इर्मेवंशब्दाभ्यां तर्ह्शनस्यैव तत्पुरस्सरतया प्रतिवेदनात् । न हि

१ — मिनि कि नहिं विशिष्टकारणमिति कि तहिं --ता०। २ तिक्वर्गते --आ०,व०,प०। ३ -स्य वाचकः शब्द इति या आ०, व०, प०। ४ तह्शनादेव । ५ तह्शीनाभावे।

सन्निहित इत्येव सन्निकर्षोऽपि कारणम् : सन्निधानस्याकारणेऽपि सम्भवात् । अत एव वक्ष्यति – ''सिनिधानं हि सर्वस्मिन्नव्यापारेऽपि तत्समम्'' [न्यायवि० इलो० ३०१] इति। यदि च 'इदं रूपम्' इत्यादिज्ञानं सन्निकर्पजम् , 'अयं स गवयः' इत्यपि स्यात् , सन्निकृष्ट एव गवये तस्याप्युत्पत्ते:। तथा च तद्वयवच्छेदार्थं यत्नान्तरमास्थातव्यम् , अन्यथा तस्य प्रत्यक्षत्वेन प्रमाणान्तरत्वाभावानुषङ्गात् । तदन्तरञ्च तदिष्टं भवतामुपमानाख्यम् । तस्योप- ५ मानवचननिमित्तत्वेन व्यपदेश्यत्वाद्व्यपदेश्यपदेनैव व्यवच्छेद् इति चेत् ; नः व्यपदेशसाधकः तमस्यैव व्यपदेश्यत्वोपगमात् । न चोपमानस्य व्यपदेशसाधकतमत्वम् ; साधर्म्यसाधकतमत्वे-नोपगमात् । अन्यथा तस्यापि 'इदं रूपम्' इत्यादिज्ञानवन् शाब्दत्वोपपत्तेर्न प्रमाणान्तरत्वं भवेत् । प्रमाणान्तरस्यापि तस्य व्यपदेशादुत्पत्तेव्यपदेशयत्विमिति चेत् ; न ; रूपिमत्यादि-ज्ञानस्यापि प्रमाणान्तरस्यैव तथा व्यपदेश्यत्वप्रसङ्गात्। तथा चानुपपन्नमिदं भाष्यम् - १० "नामधेयशब्देन च व्यपदिश्यमानं शाब्दम्" [न्यायभा० १।१।४] इति । व्यपदेशस्यैव तत्र साधकतमत्वं लोको व्यपदिशति-रूपिमद्मित्येतद्वचनात् मया प्रतिपन्नं न तु प्रत्यक्षादित इति तब्यवहारप्रतिपत्तेः, ततः शाब्दमेव तत्र प्रमाणान्तरमिति चेत् ; नः इतरत्रापि तुल्यत्वात्-गवयोऽयमित्याप्तवचनान्मया प्रतिपन्नं न प्रत्यक्षादित इत्यपि लोकव्यवहारोपलन्भात । तथापि तस्याशाब्दत्वेनाव्यपदेश्यपदेन व्यवच्छेद इत्यास्थातव्यमेव यत्नान्तरम् । नास्थातव्यम् . १५ सिन्निकर्पवचनेनैव तस्य व्यवच्छेदात् । न हि तस्य सिन्निकर्पादुत्पत्तिः ; गवयद्शैनादेवाप्त-वचनसहायात्तरयोत्पत्तेरिति चेतु ; सिद्धस्ति (इदं रूपम्) इत्यादिज्ञानस्यापि तत एव व्यवच्छेद: तस्यापि नीलादिदर्शनादेव शब्दसहायादुत्परोर्न सन्निकर्पात् । अत एव विश्वरूपेणापि दर्शनमेव संकेतकरणमुद्दिश्तिम् " यदेतत्पश्यसि तस्य गोशब्दो वाचकः । " पुरस्कृत्य ] इति ।

> तद्दर्शनं पुरोधाय शब्द: सङ्केतित: कथम्। तदन्यस्य सहायत्वं सन्निकर्पस्य गच्छत् ॥१२१३॥ सन्निकर्पपदेनैव तस्याप्येवं व्यवच्छिदि । इयमञ्यपदेदयोक्तिरञ्यावर्त्या विरुध्यते ॥१२१४॥

🔭 ेनेदमञ्यपदेश्यपदं विशेषणार्थं प्रत्यक्षस्य अपि त्त्तरपदद्वयनिषेधार्थम् <sup>अ</sup>ञ्चपदेश्यम् २५ अवक्तत्र्यम् । किं तत् ? चिरन्तनैनैंयायिकैस्तद्विशेषणस्वेनाभिहितमञ्यभिचारीति ज्यवसाया-त्मकमिति च पद्द्वयम् । तत्त्रयोजनस्यान्यत एव भावादिति व्याख्यानदर्शनात् । तत इन्द्रियार्थ-सन्निकर्षोत्पत्रं ज्ञानं प्रत्यक्षमित्येव छक्षणमस्तु निर्दोषत्वादिति ; सोऽपि न निर्दोषवादी ; सन्निकर्षस्यैवात्ममनसोरसम्भवात् , तस्य च यथास्थानं निवंद्यिष्यमाणत्वात् । भावेऽपि कथं सिन्नकर्षस्य कादाचित्कत्वम् ? न हि नित्यहेतुकस्यानित्यत्वम् ; हेत्वनित्यत्वादेव तत्कार्या- ३०

उपमानप्रमाणत्वाभावानुपत्तात । २ ''उक्तदोगगरिहारार्थगरः कश्चित्रीयायिकः आह''-ता० टि० । ३ न व्यपदेश्यमञ्जयदेश्यम न कथ्नीयमित्यर्थः ।

नित्यस्वोपपत्ते: । निरूपितञ्चेतत् 'कारणस्य' इत्यादिना । नार्पान्द्रयार्थयो: सन्निकर्पः ; प्रमाणाभावात् । व्यवधाने सत्यमहणं दृश्यते, तत्र यदि सन्निकर्पनिरपेक्षमेवेन्द्रियज्ञानं व्यवधानेऽपि स्यात् , न चैवम् , अतोऽस्ति सन्निकर्पस्तयो: यद्भावाद्यवधाने सित नार्थज्ञान-मैन्द्रियमित्यनुमानतस्तरप्रतिपत्तेः कथं प्रमाणाभाव इति चेत् ? कोऽसो सन्निकर्पो नाम यस्य ततः प्रतिपत्तिः ? प्राप्तिविशेष इति चेत् ; तस्यापि प्राप्तिमतो व्यतिरेके तेन तयोस्तद्परस्त-दिशेषो वक्तव्यः ? तदभावे तत्महायतया प्रत्यक्षज्ञानहेतुत्वानुपपत्तेः । अपरतद्विशेषस्यापि ततो व्यतिरेके तत एव पुनरपरस्तद्विशेषो वक्तव्य इत्यपर्यन्तास्तद्विशेषाः प्रसज्येरन् । न च तेषां प्रमाणतः प्रतिपत्तिः । अथ पर्यन्ते कश्चिद्व्यतिरिक्त एव तद्विशेषो भवति योग्यतारूपस्त-द्यमदोष इति ; तत्र ; प्रथमत एव तद्भ्युपगमप्रसङ्गात् । प्रथमतस्ताद्दशस्य तद्विशेषस्य न प्रतिपत्तिरिति चेत् ; पश्चात् कृतः प्रतिपत्तिः ? प्रागुक्ताल्लिङ्गादेवेति चेत् ; न ; तस्य प्राण्य-विशेषात् । भवतु तद्वप एव प्रागित तद्विशेष इति चेत् ; न तर्हि नयनघटयोः संयोगः अवणश्चद्योर्वा समवायो व्यतिरिक्तः. तदभावे च न तत्ममुदायक्ष्यसंयुक्तसमवायादिरपीति न युक्तं षोढात्वव्यावर्णनं सन्निकर्यस्य ।

योग्यतैव यदि प्राप्तिर्गोळकादेव तादृशात् । रूपज्ञातेर्नुथा चश्चरदमीनां परिकल्पनम् ॥ १२१५ ॥

तत इन्द्रियेत्याद्यपि विरुध्यते ।

न वा विरुध्यताम् , तथापि ज्ञानिमित विशेष्यं पदं विरुध्यते; विनापि तेन ज्ञानमयैव प्रतिपत्तेः, तदन्यस्येन्द्रियार्थसिन्निर्कर्षाद्तुत्पत्तेः । सुखाद्रिरपि तत एवोत्पद्यत इति चेत् ;
न; तस्यापि ज्ञानत्वात् । विपयपरिच्छित्तिरूपमेव ज्ञानम् ''अर्थप्रहणं वुद्धिः'' [न्यायमा० ३।
२० २।४६ ] इति वचनात् । न च सुखादिस्तत्परिच्छित्तिरूपः, आह्ञादादिरूपतयैव प्रतिभासनादिति चेत् ; न , अज्ञानत्ये स्वतःप्रतिभासाभावप्रसङ्गात् । प्रतिभासोऽपि तस्य
परत एव यटादिवत् , 'सुचादिः प्रतिभासते' इति प्रतिभाससामानाधिकरण्यं तु प्रतिभासाभेदोपचारादेव 'घटः प्रतिभासते' इतिवत् न वस्तुतः प्रतिभासरूपत्वादिति चेत् ;
किमिदानीं र्नस्य वस्तुमद्भप् ? आह्ञादादित्विमिति चेत् , न ; तस्य सीमान्यरूपत्वात् ।
२५ तद्भप एव सुखादिरपीति चेत् , यदि सुख्यतः ; न तर्धि तस्य तत्सिन्नकर्षाद्धिपत्तिः
नित्यत्वात् । उपचारतद्यतेत् , कथं वस्तुतस्तस्य तद्भपत्वम् ? उपचरितस्य वस्तुसत्त्वानुपपत्तेः । कुतद्योपचारः ? सम्बन्धात् ; सम्बद्धो हि सुखादिराह्णादादित्वेन ताद्भष्यतयोपकल्यत इति चेत् ; न; स्वयमनिर्धारितासाधारणकृपत्वे सम्बन्धस्यैव दुरवगमत्वात् । न हि

१ श्लोब १०६। "कारणस्याक्षये तेषां का स्योपरमः कथम्" -ताब टिव । २ "न च व्यवहिताथों पलिब्यरिक्त तस्माध प्राप्यकारीति ।"-न्यायवाब एव ३५। न्यायकुमुव एव २८ टिव १३। एव ७७ टिवर । ३ "इन्द्रियार्थसिक्वरपेत्पन्नमित्यादि प्रागुक्तं सृत्रम्"-ताब टिव । ४ सुखादेः । ५ जात्यत्मकत्वात् । ६ सम्बन्धो हि सुखादेश -नाव । १ तद्वप्तत्या आव, यव, पव ।

किब्रिदित्थम्भावानवधारितं केनचित्सम्बद्धमिति शक्यमध्यवसातुम् । तन्नोपचारतोऽपि तस्य तद्भपत्वमिति कथमिन्द्रियसन्निहितादर्थाद्योमकुसुमस्येवोत्पत्तिः ? भवन्ती वेयं कुतोऽवगन्तव्या ? न तावत् स्वत् एवः अवोधरूपत्वात् । नान्यतोऽपि सुखादिसन्निकपीत् संयुक्तसमवायादुत्पन्नात् : तन सुखादेरेव प्रहणात । नाष्यर्थसन्निकर्षान : संयोगादेरपजानेन तेनाप्यर्थस्यैव चन्दनदहनादेः परिज्ञानात । न चोभययोरेकज्ञानाविषयःवे तत्तरकार्यकारणभावो निर्णयविषयतां नेतं पार्यते । ५ पार्यत एव तद्भयज्ञानजनमना सङ्कलनेनेति चेतु : तस्य प्रत्यक्षत्वे तदिन्द्रियं वक्तव्यं यतस्त-स्योत्पत्तिः ? मन एवेति चेन ; कस्तस्यार्थेन मन्निकर्षः ? मंयुक्तसंयोगादिश्ति चेत : नः तस्य सन्निकर्पनियमं व्यवस्थापयता विद्वन्त्पेण प्रतिश्लेपात । नयनादिकमेवेति चेत् ; नः तस्य सुखविषयत्वासम्भवात् , सुखादेर्घटादिवत् प्रतिषत्रम्तरप्रत्यक्षविषयत्वापत्तेश्च । तन्न तस्प्रत्यक्षम् । नाष्यनुमानम् ; लिङ्गाभावात् । तद्भावभावित्वं लिङ्गमिति चेत् ; नः तस्यापि १० सखादिवहिर्थयोरेकज्ञानाविषयस्ये दुरवगमस्यादिस्युक्तस्यात् । न चैतदुपमानं शाव्दं वा माद्रयशब्दानपेक्षणात् । न चाप्रमाणतस्तद्वगमः । तन्न तस्य तस्मादुद्वतिः, इत्ययुक्तं तद्यवच्छेदाय ज्ञानप्रहणम् । तन्नावयवञो विचार्यमाणमिद्मविरुद्धम् । नापि समुद्तितम् : असम्भवदोषात । न हि परपरिकल्पितमस्वसंवेदनं ज्ञानं सम्भवति; ''विमुख'' इत्यादिनी तस्य [ निराकरणात् ] । Ş٤

अञ्यापकरवाच, अञ्यापकं हीं लक्षणं मुखादिप्रत्यक्षेण । तद्पीन्द्रियार्थसिन्न-कर्षोत्पन्नं प्रत्यक्षत्वात् नीलादिप्रत्यक्ष्वत् , ततः कथमञ्याप्तिरिति चेत् ? उच्यते—तैतो यदि सुखादिरञ्यतिरिक्तः; न तस्येन्द्रियसन्निकर्षः, तंदमावे तस्याप्यभावात् । तद्भावेऽपि न किञ्चित्तेनं, तस्य प्रत्यक्षार्थस्वात् , तस्य च निष्पन्नस्वात् । व्यतिरिक्तश्चेत् ; न ; प्रमाणाभावात् । 'सुखादिस्ततप्रत्यक्षात् व्यतिरिक्तः तद्विपयत्वात् कलशादिवत्' इत्यनुमानं २ प्रमाणिमिति चेत् ; न; 'अनुष्णो दहनो द्रव्यस्वात्तद्वत् द्रत्यस्यापि प्रमाणस्वापनोः । पक्षस्यो-प्रात्वप्रस्थेण वाधनाद्धेतोऽच कालातिपातापदिष्टस्वात् नेति चेत् ; प्रकृतस्यापि न भवेत् सुखादेस्तद्व्यतिरेकस्यापि र्तत एवावभासनात् । तत्यतिरिक्तदच ततः पूर्वं यद्यननुभव एवासते तत्नोऽपि पूर्वं तथैवास्त इति नित्य एवायमतः कथं चन्दनदहनादेरत्यवेत ? यदि पुनस्तदापि तस्यम्द्रभवो न तर्दिं तस्य तस्मादिन्द्रियसन्निहितादुत्पत्तिः सहैव नेनोत्पत्तेरिति कथं न लक्ष- २ णस्याव्याप्तिः ?

तथा चक्षुर्ज्ञानेनापि, न हि चक्षुपोऽपि घटादिसन्निकर्षः प्रमाणाभावात् । चक्षुर्घटा-दिकं प्राप्तं प्रकाशयति बाह्येन्द्रियत्वात् त्वगादिवत् , ैइत्यनुमानमत्र प्रमाणमिति चेत् ; न;

१ भवति चेथं आ०, ब०, प०। २ प्रतिपत्यन्तर-आ०, ब०, प०। ३ श्लो० १९। ४ मुखादिप्र-त्यक्षात्। ५ सिन्नकर्षेण। ६ इन्द्रियसिन्नकर्षाभावे मुखादिप्रत्यक्षसद्भावेऽपि। ७ सिन्नकर्षेण। ८ प्रत्यक्षतः एव। ९ "चक्षःश्लोत्रे प्राप्यार्थ परिच्छिन्दाते बाह्येन्द्रियत्वात्त्वगिन्द्रियवत्।"-न्यायवा० ता० प्र० ७३। न्याय-कृमु० प्र० ७५ टि० २।

तैमिरविषयस्य केशमशकादेरप्रकाशनप्रसङ्गात् । न हि तस्य चक्षुषा प्राप्तिः, अविद्यमानत्वाद्योमकुसुमादिवत् । प्राप्त प्वाक्षिपक्ष्मादिस्तेनं तथा प्रकाश्यत इति चेत्; नः तत्रैव तस्य तत्प्रकाशनापत्तेः न दूरपुरोवर्तिन्याकाशे । न हि चन्द्रमसः प्राप्तादन्यत्र तद्दित्वप्रकाशनम् । यदि
च पक्ष्मादेः प्राप्तिभेवतु तुस्य प्रकाशनं कथं केशादेः ? मोऽपि तम्येव स्वभाव इति चेत्;
प कथं तत्प्रकाशस्य मिथ्यात्वम् ? अविद्यमानत्वादिति चेत्; कथमविद्यमानस्तत्स्वभावो व्याद्यातात् ? अविद्यमानस्याप्राप्तस्यापि प्रकाशनमिति चेत्; विद्यमानस्यापि स्याद्विशेषात् । विद्यमानं सर्वमपि किन्न प्रकाश्यत इति चेत् ? इतरद्पि किन्न ? योग्यतानियमादिन्द्रियस्येति
समानमन्यत्रापि । तन्न तस्य घटादिना मन्निकर्पः संयोगः तत एव न तद्गतेन कपादिना संयुकसमवायो न कपत्वादिना संयुक्तसमवेतसमवायो न समवायाभावाभ्यां सम्बद्धविशेषणभाव
१० इति सुठिल्पटं चक्षुर्ज्ञानेनाव्यापकत्वं लक्षणम्य ।

यदिप मैतं नेदं प्रत्यक्षम्य लक्षणम्, अपि तु तरफलम्य प्रत्यक्षं प्रत्यक्षफलमिति व्याख्यानादितिः तद्पि न सम्यङ् मतम् ; तत्राष्युक्तदोपाणामनपवर्तनान् । कुतश्चेदमेव न प्रत्य-क्षम् ? विषयाधिरामस्यानुपजननादिति चेत् ; नः अञ्यतिरिक्तस्योपजननात् । अञ्यतिरिक्तं हेत्रेव फल्रमेव वा स्यात्रोभयमिति चेत् ; नः पूर्वापरतया व्यतिरेकस्यापि भावात् । पौर्वा-१५ पर्येणापि कथमेकस्य द्वैरूप्यमिति चेत् ? अपौर्वापर्येण कथम् ? तथापि माभूदिति चेत् ; नेदानीं सामान्यविशेषाकाराभ्यां निर्णयेतरस्वभावं संशयज्ञानम्, अन्यभिचारीतरात्मकं विषयेयज्ञानं वेति किं तद्भवच्छेदाय व्यवसायात्मकमव्यभिचारीतिवचनेन ? 'यौग-पद्येन द्वैरूप्यस्याविरोधे ऋमेण किमपराद्धं यतस्तेनापि तदविरुद्धन्न भवेत ? क्षणिकत्वात ज्ञानस्येति चेतः नः अहमेव नीलं हृष्टा पीतं पश्यामीत्यनुगतरूपस्यापि तस्य सङ्कलनात् । आत्मन एवेदं सङ्कलनं न ज्ञानस्येति चेत् ; न; ज्ञानादन्यस्य तस्य तंत्रानवभासनात् व्यपदेश-वत् , अन्यथा व्यपदेशस्यापि तत्र सर्वत्राभावसनमिति निष्फलमञ्यपदेश्यमिति विशेषण-मसम्भवात् । अपरिज्ञातशब्दार्थसम्बन्धस्याव्यपदेदयमेव प्रत्यक्षमिति चेत् ; अगृहीतभवत्स-क्रेतस्याव्यतिरिक्तात्मविष्यमेव प्रकृतमुपसङ्कलनिमति समानमुत्पदयामः । यदि तदेवानुगम-रूपं किन्तत्रेन्द्रियव्यापारेणेति चेत् ? न ; तेन तदात्मन एव विषयविशेषाधिगमस्य तत्रोपस्थाू-इष पनात् । तन्नेद्मेकान्ततः "फलमेव प्रत्यक्षस्य, प्रत्यक्षत्वस्यापि भावात् । किञ्चेदानीं प्रत्यक्षम् ? यत र्इंदमुत्पद्यते तदिति चेत् ; तदिप यदीदृशम्रः नेदं तत्फलं परिकल्पयितव्यम् . उक्तन्यायेन प्रसक्षत्ववत्तस्यैव फलत्वस्याप्यपपत्तेः । भवत् अन्यादृशमप्यचेतनमिन्द्रियालोकादि, चेतनमिप

१ चक्षुपा । २ केशादिरूपेण । ३ पश्मादेः । ४ एव तद्ग-ता० । ५ सम्बन्धविशेषणभावेनेति आ०, व०, प० । ६ "फलविशेषणपक्षमेव सम्मन्यामहे । तत्र च यहँयधिकरण्यं चोदितं तदातःशब्दाध्याहारेण पिरहरिष्यामः यत एवं यहिशेषणविशिष्टं शानाम्यं फलं भवित तत्प्रत्यक्षमिति सत्रार्थः ।"-न्यायमं० ए० ६९ । न्यायवा० ता० ए० १०८ । ७ योगपद्यं हैं—आ०, व०, प० । ८ आत्मनः । ९ सङ्कलने । १० फलत्वने मेव आ०, व०, प० । १९ ज्ञानम । १२ ज्ञानात्मकम ।

संशयस्मरणादिकमिति चेत् ; नः तत्रोपचारतो मुख्यतश्च प्रामाण्यस्यैत्र प्रतिश्चिमत्वात् । न चाप्रमाणं प्रत्यक्षं तस्य तद्विशेषत्वात् । तत्र नैयायिकस्व प्रत्यक्षलक्षणमुपपन्नम् ।

यत्पुनिरदं मीमांसकस्य-'सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म प्रत्यत्तम् ।''
[जै० स्० १।१।४] इतिः तद्य्येतेन प्रत्युक्तम् ; सम्प्रयोगस्य सैन्निकपीर्थत्वे नैयायिकवः होषात् । यश्चेरं तस्यानुमानम्—प्राप्यकारि चक्षुरिन्द्रियत्वात् त्वगादिविदिति ; तत्र किमिदं ५ चक्षुनीम ? गोलक एवेति चेत् ; नः तत्राप्राप्यकारित्वस्यैव प्रतीतेः । तन्निर्गतो रिहमप्रसर इति चेत् ; तस्यापि किमिदं प्राप्यकारित्वम् ? प्राप्य सन्निपत्य विपयं तज्ज्ञानजननमिति चेत् ; क तज्जननम् ? आत्मनीति चेत् ; नः तत्रापि सन्निकपैगते तद्यतीतेः । न हि विपय-सन्निकपैमैनिहित आत्मिन ज्ञानमिति कस्यचिद्यपि प्रतिपत्तिः । तथापि तत्कल्पनायां तद्या-पित्वकल्पनमपि स्थात् , अविद्योपात् । नचास्मिन्पक्षे दूरम्रहणम् , ज्ञातुः मन्निहितत्वेन तद- १० पेक्षया तद्मम्भवात् । असन्निहिताधिष्ठानाऽपेक्षया तत्सम्भव इति चेत् ; किमेतद्धिष्ठानम् ? गोलकरूपं शरीरमिति चेत् ; नः तस्यापरिज्ञानात् । यदि हि तद्पि परिज्ञायेत भवेदितो दूर-नगरमिति प्रतिपत्तिन्तिनित्यथा । न च तस्य नगरज्ञानेन परिज्ञानम् , अमन्तिकपोत् । असन्ति-कृष्टस्यापि प्रहणे नगरेऽपि सन्तिकपैवेयध्यीपनिपातात् । न च यावन्न तेन तज्ज्ञानं तावत्तदः पेक्षया नगरदूरत्वस्य ततः प्रतिपत्तिः । तन्न अधिष्ठानापेक्षयापि तत्सम्भव इत्ययुक्तमुक्तम् — १५ पेक्षया नगरदूरत्वस्य ततः प्रतिपत्तिः । तन्न अधिष्ठानापेक्षयापि तत्सम्भव इत्ययुक्तमुक्तम् — १५

''विच्छित्र इति वृद्धिः स्याद्धिष्टानमपेक्ष्य च ।''

[ मी० इलो० १।१।४ इलो० ५७। ] इति ।

भवतु शरीरगत एवात्मिन तज्ञननम् , दूरादिप्रतिपत्तेरिप तद्पेक्ष्यैव भावादिति चेत् ; कथिमिन्द्रियाप्रभागैसिन्निकर्षाद् दूरवर्तिनस्तन्मृत्वगते तत्र तज्ञननम् इन्द्रियान्तरेष्वेव- मदर्शनात् ? तत्रादृष्टस्यापि चक्षुपि कल्पनाया परमप्राप्यकारित्वमेव कल्पयितव्यम् । तन्न २० रिक्मिप्रमरेण बहिर्वर्स्थपरनाम्ना प्रयोजनम् , सत्येव प्राप्यकारित्वे तत्साफल्यात् ।

कथक्र तस्य चक्षुष्टम् ? कथक्र न स्याद् ? गोलकस्यैव तत्त्वात् । तदिप चक्षुरपकाराय तन्नेव चिकित्साविधानात् । न हि तदुपकारायान्यत्र तद्विधानमुपपन्नम् ; अतिप्रमुङ्गात् । अनैकान्तिको हेतुः न्तदर्थस्य पादयोरपि तद्विधानस्योपलस्भादिति चेत् ; न ;
पादमार्भेण तद्वतस्यैव ताद्य्यात् अत्रापि गोलकमार्गेण रिक्षमप्रसरगतस्यैव तस्य २५
तद्र्थमिति चेत् ; न ; अञ्जनादिक्ष्पस्य तद्विधानस्य बहिःप्रसरतोऽनुपलस्भात् । अन्तःप्रसरनो घृतादिक्ष्पस्यापि तद्विधानस्यानुपलस्भ एवेति चेत् ; सत्यम् ; स तु शरीरबिहर्भागेन
व्यवधानात् । न चैवमत्र केनचिद् व्यवधानम् , अत उपलिब्धिलक्षणप्राप्तस्याभावादेवानुपलस्भो

१ "सम्यगर्थे च संशब्दो दुष्प्रयोगनिवारणः । प्रयोग इन्द्रियाणाञ व्यापारोऽधंपु बन्धते ॥"-मी०रुखो० ११६१४। इस्त्रो० ३८ । २ "तयोध प्राप्यकारित्वमिन्द्रियत्वात् त्वगादिवत् ।"-मी०रुखो० ११६१४ रस्लो० । ४४ । ३ सिन्निहितात्मिनि आ०, ब०, प० । ४ आत्मनो व्यापकत्वे । ५ गोलकस्य । ६ नगरज्ञानेन । ७ -भावस आ०, ब०, प० ॥ ८ रिमस्पन्य । ९ चक्कुस्त्वम् आ०, ब०, प० ॥ १० गोलकमिष ।

२५

घटादिवत् । ततो गोलकमेव चक्षुः, तच शरीर एव वृत्तिमन् न बहिरिति प्रतिषिद्धमेतत्-

''केचित्तस्य श्राराच वहिर्पृतिं प्रचक्षते । चिकित्सादिप्रयोगश्च योऽधिष्ठाने प्रयुज्यते ॥ सोऽपि तस्यैव मंस्कार आधेयस्योपकारकः । तद्देशश्चापि मंस्कारः सर्वव्याप्त्यर्थ इष्यते ॥ चक्षुराद्युपकारश्च पादादावपि दृज्यते । तस्मान्नैकान्ततः शक्यं मंस्कारात्तत्र वर्त्तनम् ॥'' ।

[ मी॰ इलो॰ १।१।४। इलो॰४४-४६ ] इति ।

यत्पुनः पश्चान्तरम् — इन्द्रियाणामर्थे त्यापारः तत्त्रगुणतयाऽवरधानं वा कार्यावसेया

१० शक्तिवां सम्प्रयोग इतिः तद्दपि न सारमः सत्यार्थस्य म्वन्नज्ञानस्य तद्भावेऽपि भावेन लक्षणस्याव्याप्तिदोषात् । न हि तत्र सम्प्रयोगःः पिण्डीपिहितलोचनस्यापि तद्भावात् । अस्त्येव
शक्तिलक्षण इति चेत् ; नः तस्यापि विश्कारित एव अक्षणिक स ( अक्षणि स ) स्भवात् न
पिहिते अतिप्रसङ्गात् । प्रत्यक्षमेव तन्न भवतीति चेतः किमिदानीं भवेन्नाम प्रमाणं सत्यार्थत्वात् १ नानुमानाद्यन्यतमम् ; तल्लक्षणाऽनन्वयात् । सन्तमन्तु प्रमाणमनिष्टमापद्यते । ततः

१५ प्रत्यक्षमेव तद्भ्युपगन्तव्यं निर्वाधसपष्टनिर्भासत्वात् जायत्प्रत्यक्ष्वत् , लोकप्रसिद्धत्वाच । 'तन्न
ताँद्विद्यमानोपलम्भनमेव अविद्यमानोपलम्भनस्यापि तस्य वहुलमुपलम्भात् । तत्क्यं तस्य धर्म
प्रत्यनिमित्तत्वम् , यतस्तत्रं चोदनैव प्रमाणमवसीयते १ नन्वेवं लोक एवाविद्यमानोपलम्भनस्यासत्सम्प्रयोगजस्य च तत्प्रत्यक्षस्य सम्भवे योगिप्रत्यक्षमि तादृशमौर्थामि ( मर्थात् सि )
ध्यतीर्ववद्यमेतत—

''न लोकव्यतिरिक्तं हि प्रत्यक्षं योगिनामपि । प्रत्यक्षत्वेन तस्यापि विद्यमानोपलम्भनम् ॥ सत्सम्प्रयोगजत्वश्चाऽप्यर्वाक्प्रत्यक्षवद् भवेत् ॥''

[ मी० वलो० १।१। ४, वलो० २८ २९ ]

इति चेत्; सत्यम्; अस्त्ययमपि परस्य दोपः। तन्नैवमपि प्रस्यक्षं शक्यलक्षणम्। पुनरपि नैयायिकस्य विकद्धं दर्शयति –

नित्यः सर्वगतो ज्ञः सन् कस्यचित्समवायतः ॥१७०॥ ज्ञाता द्रव्यादिकौर्थस्य [नेश्वरज्ञानसंग्रहः । ] इति ।

<sup>3 &</sup>quot;यदि वार्जवस्थानं सम्प्रयोगोऽत्र वर्ण्यते । योग्यतालक्षणो वान्यः संयोगः कार्यलक्षितः ॥" —मी० इलो० ११११४, इलो० ४२ । २ नेत्रं । ३ - म्भावात् न विहरिति प्र०-आ० ब०, प० । ४ प्रत्यक्षम् । ५ भर्मे । ६ -लम्भस्यास -आ०, व०, प० । ७ -मर्थो सि आ०, ब०, प० ।-मर्थो सि -ता० । वारङ्गमठीयताङ्गपत्रे -मर्थो सि । ८ -त्यपबद्ध-वा०, ता० । ९ -कस्यार्थेति आ०, व०, प० ।

नित्योऽनाधेयादिस्वभाव आत्मा सन् विद्यमानो विरुध्यत इति सम्बन्धः। तस्याकिञ्चित्करत्वेन व्योमकुसुमादविशेषादिति प्रतिपादनात् । अत एव सर्वेगतः सर्वमूर्तैः सम्बद्ध इति । ज्ञो ज्ञातेति च विरुध्यते असतस्तदुभयाऽसम्भवात् । कुतश्च तस्य ज्ञत्वम् ? स्वत एवेति चेत् न ज्ञानकल्पनावैफल्यात् । ज्ञानसम्बन्धादिति चेत् ; न ; तत्सम्बन्धादिप ज्ञानवानित्येव स्यात् न ज्ञ इति । ज्ञशब्दाद्पि तद्वत्त्वं प्रतीयत इति चेत् ; न ; ५ ताद्रप्यस्य प्रतीते: । अन्यथा न किञ्चित्ततः प्रतीयेत । ताद्रप्यमपि तत्सम्बन्धादेव प्रतीयत इति चेतु : कुतो न देवदत्ते दाण्डरूप्यप्रतिपत्तिः ? समवायस्यैव र्तस्प्रतिपत्तिहेतुःवात् न संयोगस्येति चेत् ; मिथ्यैव तर्हि तत्प्रतिपत्तिः, अतद्रपे ताद्रप्यप्रहणात् । तथा च कथं ततः आत्मतत्त्वप्रतिपत्तिः ? आत्मन्यमिथ्यात्वादिति चेत् किं पुनरेकमेव ज्ञानं मिथ्या चामिथ्या च ? तथा चेन् ; न ; क्रमेणाप्यपरापरस्वभावस्य तस्याऽऽपत्ते: । एवब्च तत्रैवान्वितरूपे १० ैज्ञातृप्रयोजनपरिनिष्ठानान व्यर्थमात्मान्तरपरिकल्पनम् विभिन्नज्ञानकल्पनं च स्वत **एव** इत्वान् । विभिन्नज्ञानसम्वायाच्च ज्ञत्वे गगनादाविप प्रसङ्गः तत्रापि तद्विशेषात् । तन्न समवायेन किञ्चित् । नापि ततो ज्ञस्वमात्मनस्तदाह-कस्यचित् अर्थान्तरज्ञानस्य समवा-यतः' इति विरुध्यते , स्वत एवात्मनो ज्ञत्वेन तद्वैयण्यीत् । ततश्च 'द्रुट्यादिकस्या-र्थ**स्य ज्ञाता** इत्यपि विरुध्यनेऽतिप्रसङ्गान । ततो न नादशं विज्ञानं प्रत्यक्षं तस्फलं **१५** चोपपत्रमिति भावः ।

अन्यापकञ्च प्रत्यक्षलक्षणं परस्य, तेनेश्वरज्ञानस्यामङ्ग्रहादित्याह - 'नेश्वरज्ञानसंग्रहः।' इति । न हि तस्य नित्यस्य इन्द्रियार्थसिन्निकर्पज्ञत्वं विरोधान । अथ तन्न प्रत्यक्षमिष, किमि-दानीं प्रमाणान्तरिमिति चेत् ; न ; तस्यापि नित्यस्यासाधकतभत्वान । नापि तत् फलम् ; अनुत्पत्तिमत्त्वात् । स्वविषयान्यभिचारात्म केवलं प्रमाणमेवति चेत् ; न , तस्य प्रत्यक्षादि - २० व्यनन्तर्भावे प्रमाणचतुष्ट्यनियमन्यापत्तेः । अन्तर्भावश्च प्रत्यक्ष एव नानुमानाद्ये ; अस्मदा चिविद्यापत्तेः ।

भवतु तद्प्यनित्यमेवेति केचित् ; तन्न, तस्यापि स्वविषयस्य तत्सिक्षकर्पजत्वाभावात् । अस्विषयत्वे सर्वविषयत्वे सर्वविषयत्वायोगात् । अन्यस्य तिद्विषयत्वेऽनवस्थापित्तः, अन्यस्यापि तद्नय-विषयत्वात् । अथ एकेन तद्यतिरिक्तस्य मर्वस्य अन्येन च तम्य प्रहणाद्यमदोषो ज्ञानद्वय- २५ भावादीश्वरस्येति चेत् ; न ; एवमपि स्वसंवेदनस्यावद्यम्भावात् । न हि तदेकं ज्ञानं स्वरूपमप्रतियत् तद्यतिरिक्तसर्वान्तरगतस्वविषयज्ञानं प्रतिपत्तुमर्हति, विषयज्ञानस्य स्वविषयत्या प्रतिपत्तेः स्वप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वात् । तन्न ज्ञानद्वयकरूपनमर्थवत् । पतिक्षिप्तश्चायं पक्षः पागिति नेह प्रतन्यते । ततो नानित्यस्यापि तञ्ज्ञानस्य तेन संग्रह इति अक्षणान्तरमेव तत्र

१ ताद्र्यप्रतिपत्ति । २ ''ज्ञानाद्धिको न नाऽभिको भिक्षाभित्रः कथश्चन । ज्ञानं पूर्वापरीभूतं सोऽयमात्मेति हीर्तितः ॥''-ता० टि० । ३ ईश्वरज्ञानस्य । ७ ईश्वरज्ञानस्य । ७-मानायविशे आ०, ब०, प०, वा०, ता० । ६-वेति द्वेत आ०, ब०, प० । ७ स्वस्वरूपगोधरस्य । ८ ज्ञानस्वरूपविषयस्व ।

वक्तव्यमिति मन्यते । भवतापि कस्माद्तीन्द्रियप्रस्थक्षस्य स्थ्रणान्तरं नोच्यत इति चेत् ? अत्राह—

## लक्षणं सममेतावान् विद्योषोऽद्योषगोचरम् । अक्रमं करणातीतमकलङ्कं महीयसाम् ॥१७१॥ इति ।

प्रक्षणं 'स्पर्ट प्रत्यक्षम्' इत्येतत् समं सहशं त्रिष्विप प्रत्यक्षेषु । क्साहीं न्द्रियादिप्रस्यक्षादतीन्द्रियप्रस्यक्षस्य विभेष इति चेत ? एताचान् विशेषोऽशेषगाचरम् । निःशेषद्रव्यपर्यायपरिच्छेदरूपम् अतीन्द्रियप्रत्यक्षम् । क्रमेण तद्गोचरमितरदिष प्रत्यक्षमिति चेत् ; आह—
'अक्रमम्' इति । इन्द्रियायत्तत्वे कथिस्तरवत्तद्यक्रमं तद्गोचरमिति चेत् ? आह—
करणातीतम् । करणानीन्द्रियाण्यतीतमितकान्तं निरपेक्षत्त्वात् । तस्यैव समर्थनम् 'अक१० लङ्कम्' इति । अविद्यमानज्ञानावरणादिकस्मपित्यर्थः । तथा हि—यञ्ज्ञानं स्वविषये निरावरणं तद्क्रममकरणञ्च तं प्रत्येति यथा सत्यस्वप्नज्ञानम् , तथा चातीन्द्रियप्रत्यक्षम् । निरावरणत्वं तस्योत्तरत्र समर्थनात् । अनावरणमि नियतगोचरमेव तत तत्स्वभाव्यादस्मदादिज्ञानवदिति चेत् ; नः अस्मदादिज्ञानस्याप्यावरणवशादेव असर्वार्थत्वं न स्वाभाव्यादिति निरूपणात् । तत्केषां प्रत्यक्षम् ? इत्याह-महीयसीम् । अर्हतामिति । भवतु तिर्हि तत्सुगतस्यैव
१५ तचेव तिरुङ्गस्य तत्त्वोपदेशस्य भावादिति चेत् ; सत्यिमदं यदि तत्त्वोपदेश एव तत्र भवत । न चेवम् । अत एवाह—

> ज्ञात्वा विज्ञप्तिमात्रं परमपि च वहिभोसि भावप्रवादं चक्रे लोकानुरोधात्पुनरपि सक्तलं नेति तत्त्वं प्रपेदे । न ज्ञाता तस्य तस्मिन्न च फलमपरं ज्ञायते नापि किश्चि-दित्यइलीलं प्रमत्तः प्रलपति जडधीराकुलं व्याकुलाप्तः॥१७२॥ इति ।

ज्ञात्वेत्यनन्तरम् अपि चेत्येतद् द्रष्टव्यम्। तद्यमथीं ज्ञात्वापि च प्रतिपद्यापि च।
किम् ? विज्ञप्तिरेख न यहिर्थ इति । यदि वा, सेव सकलविकल्पमलविकला न भेदो नाम
किश्चिदिति तन्मात्रम् । कीदृशम ? परं प्रकृष्टं तस्येव निःश्रेयसत्वेनोपगमात् । किं चकार ?
चिह्मिसिभावो बहिर्थः तस्य प्रवादं तद्गितत्वोपदेशं चक्रे चकार । कुतः ? सीका२५ नुरोधात् विनेयाभिरुचेः । ननु यदि यहिर्भावं न प्रतिपद्यते कथं तत्प्रवादकरणं सुषुप्तवत् ?
कथं वा विनेयानुरोधः ? तस्यापि विज्ञप्तिबहिर्भूतत्वेन तेनाप्रतिपत्तोरिति चेत् ; न ; एवमपि
परस्यैव दोषात् । यदि विज्ञप्तिमात्रमेव ज्ञातं तदेवोपदेष्टव्यं सत्यत्वात् नापरं विपर्ययात् ।
संवृत्या तद्पि तत्त्वमेवेति चेत् ; न ; विकल्पस्यैव संवृतित्वात् । तस्य चौकान्तवाः ।
निषद्धत्वात् । तन्न संवृतिसत्योपाश्रयः तत्त्वोपदेशः सुगतस्योपपन्न इति चेत् ;

५ -सां महतामि-आ०,य०,प०। २ विज्ञप्तिर्वाहर्भृतमपि । ३ -वादिनि आ०, ब०,प०।

ų

१५

सत्यम् । अत एवास्य प्राम्यभाषित्वमाह - इति उक्तन्यायात् प्रस्ति बहुजरूपति । कः १ व्याकुलाप्तः इति कर्तव्ययुद्धिविकलः आप्तः तथागतः, तद्विनेगैराप्रत्वेनोपगमान् । कथं प्रलपति इति १ अइलीलं प्राम्यम् । कुतस्तस्य व्याकुलत्वम् १ जङघीर्यतः । तस्वमिष कृतः १ प्रमत्तो दुर्वासनामदिरापरवशो यत इति ।

तर्हि विज्ञप्तिमात्रमेव तेन तत्त्वमुपदिष्टमस्तु "अद्वयं यानमुँत्तमम्" इति वचनादिति चेत्; न; तस्यापि चित्रैकरूपत्वे अनेकान्तवाद्प्रत्युज्ञीवनात् । परस्परव्यान्युत्तानेकनीलादिरूपत्वे च सन्तानभेदानिराकरणात् । न तैत्राप्यसो तिष्टति अपि तु पुनर्षि उक्तदोषादूर्ध्वेमपि सकलं चेतनमन्यच तत्त्वं नेति प्रपेदे प्रपन्नवान् । तदेव तिह तत्त्व तेनोपदिश्यतामिति चेत्; न; तत्राप्यश्लीलमित्यादेदींषात् । कुत एतत् ? न ज्ञाता तस्य सर्वोभावस्य यत इति । न हि सर्वाभावे तज्ज्ञानमपि विरोधात् । तत एव न तत्कल्रस्यापि परिज्ञानम् , इत्याह नतिस्मन् सर्वाभावे न च नैव फलं तत्साध्यम् अपरम् अर्थान्तरम् अन्यस्य तत्कल्लत्वानुपपत्तेः, ज्ञायते ज्ञानस्यैव तद्वादे अनुपपत्तेः । तन्न तद्भावतत्त्वमपि शक्योपदेशं न च फलमपि तस्य सम्भवतीत्याह-नापि किष्ठिचत् । फलमिति सम्बन्धः । दुःखोपश्मनादेसद्वादे स्वत एवाभावादिति देवस्याभिप्रायः ।

प्रख्यातान्मितसागरान्मुनिपनः श्रीहेमसेनादिप व्यक्तं मन्मनसो यदीयहृदयं विद्वदयापालतः । तस्य न्यायविनिश्चयस्य विवृतः प्रस्ताव आद्यो मया प्रस्रक्षप्रतिपत्तये वितरतु श्रेयांसि भूयांसि नः ॥

इत्याचार्यस्याद्वाद्विद्यापतिविरचिते न्यायविनिश्चयकारिकाविवरणे प्रत्यक्षप्रस्तावः प्रथमः ।

१ -मुत्तरम् आ०, ब०, प०। ''तथा चोक्तम्-अद्भयं ज्ञानमुत्तमम्''-प्र० वार्तिकाळ० १,७। २ विज्ञाप्ति-माञ्जेऽपि। ३ सर्वाभाववादे।

## शुद्धयः

| प्र॰        | पं०        | अञ्चद्धयः              | शुद्धः                  |
|-------------|------------|------------------------|-------------------------|
| 6           | 4          | सिद्धचेति              | सिद्धचे दिति            |
| 3 2         | ₹ %        | इद                     | इदं                     |
| 94          | 18, २०     | प्र० वा०               | प्र० वातिकाल०           |
| २७          | 30         | सवार्थमेव              | सर्वार्थमेव             |
| २७          | 92         | अत्मना                 | आत्मना                  |
| 26          | 8          | पदाथतत्त्व             | पदार्थतस्व              |
| 80          | 90         | विरोधेन                | विरोधेन                 |
| 49          | २ ३        | शब्दतादितत्त्वंन       | शद्भताडितत्वेन          |
| ७६          | १६         | तस्प्रमाण्य            | तत्रामाण्य              |
| ९७          | 9 २        | सत्ययस्वप्नादि         | <b>सत्यस्त्रप्ता</b> दि |
| 308         | २३         | सर्वत्रभावा–           | सर्वत्राभावा–           |
| 308         | 90         | कल्पनाया               | कस्पनया                 |
| 398         | २६         | त्वं <b>प्</b> रवांथां | –त्व <b>प्</b> र्वार्था |
| 3140        | २९         | –रुक्तयनव              | -रुत्तयानव              |
| 230         | 914        | सम्बोधन                | सम्बोधन                 |
| २४६         | 9          | सुखदिक                 | सुखादिक                 |
| <b>२</b> ५२ | 9          | गत्तः                  | गर्त्तः                 |
| २५७         | <b>y</b>   | नानोऽधः                | नातोऽर्थः               |
| २३०         | २३         | प्रतीतः                | प्रतीतिः                |
| २६३         | २०         | निर्विपःवन्नाम         | निविषयत् <b>वन्ना</b> म |
| २६४         | 9 9        | ग्राद्यकता             | प्राह्कता               |
| ६२१         | २७         | जना सक्ता              | जनाः सक्ता              |
| <b>३</b> २४ | 914        | <b>धीनुरमा</b>         | <b>धीरनुमा</b>          |
| ३२९         | 18         | विशेषाश्चेत्           | विशेषाच्चेत्            |
| ३७३         | 18         | खतः                    | स्वतः                   |
| ३९४         | 9 ६        | <b>ग्रतिक्षेपाय</b>    | प्रतिश्लेपाय            |
|             |            | प्रस्तावना             |                         |
| <b>9</b> &  | <b>३</b> ६ | निश्चत                 | निश्चित                 |
| 9 <b>६</b>  | ३९         | भृष्टि                 | दृष्टि                  |
| <b>9</b> &  | ३३         | द्योसन                 | चोतक                    |
| 16          | ч          | अनन्य                  | अनन्त                   |
| २४          | 6          | शाश्वत दोन्हों         | शाश्वत और अशाश्वत दोनों |